# अश्वलायनशास्त्रीया अश्वलायनशास्त्रीया

पदपाठयुता

Āśvalāyana-Samhitā of

# The Rgveda

With Padapātha

प्रथमो भाग: (मण्डलानि १-५)

Volume - I (Maṇḍalas 1-5)



SOCIONIS DE SE CONTROLLE DE SE

Asvalāyana-Samhitā of he Rgvedi

Volume - I



Among the twenty-one Śākhā-Samhitās of the *Rgveda*, as mentioned by Patañjali, only seven Samhitās were known by name and among these too, only one Śākala-Samhitā was available in printed form so far. Now with the publication of the present editon of the *Āśvalāyana-Samhitā* a complete picture of a new Śākhā-Samhitā will come to fore for the first time. In comparison to the Śākala-Samhitā, the *Āśvalāyana-Samhitā* has 212 additional *mantras* among which some occur in the common *sūktas* and others form 16 additional complete *sūktas*. Among these additional *sūktas* special mention may be made of *Kapiñjala-sūkta* (II.44), *Lakṣmī-sūkta* (V.88-89), *Pāvamāna-sūkta* (IX.68), *Hiranya-sūkta* (X.130), *Medhā-sūkta* (X.155) and *Mānasa-sūkta* (X.171).

The book in two volumes presents the full text of the  $\bar{A}$  śval $\bar{a}$ yana Sa $\bar{m}$ hit $\bar{a}$  of the  $\bar{R}$ gveda with padap $\bar{a}$ tha, marked with proper accent marks. The additional mantras of the  $\bar{A}$ śval $\bar{a}$ yana Sa $\bar{m}$ hit $\bar{a}$  followed by their translation in English and Hindi are also provided at the end of the Sa $\bar{m}$ hit $\bar{a}$ text.

In a detailed introduction of the text the learned editor has examined the existence of Śākhā-Samhitās of the Rgveda as mentioned by the Purāṇas, Patañjali, Mahīdāsa and other authorities, scrutinising textual evidence in support of them. The focus is, however, on the Āśvalāyana-Samhitā, with a background on Ācārya Āśvalāyana and exploring the antiquity, treatment of accent and padapāṭha of the text by referring to various sources.

या चा वित्र क्रिक्ट द्वाराता। जङ्गसाल भूदी ાંત્સાતેયહાત્ા देगिल्डाप्स्। નોવિશુનલંચયાત્ ા सर्वेदणीयसन्धिशृनसं रनं यात्वित्रविद्यं बहु यते ા કરવાં જેતાર સાવવ सिए। प्रविह्न प्राप् या दरंगाः सुनीत्या। धृत्रहच्युतः। इत्रधिधि न्तु नो देवेंदेदीः ॥ प्राजापत्ये पविन्ने ४ शेति नान्दनस्। पृण्य पितृस्तस्योपं तिष्ठेत वियानीही ची जंपेत दशोत्तंराण्युचां च Made प्रात्या प्राप्ता प्राप्त हा हिल्ला भे तत्यां हा स्वारिश है पूर्वासिश है। विश्वंत्य यत्रंहिष्तं वचो ये तत्यांवयानीधिरहं पुनायि॥ 311 भीजनाच्यापि नृशंस् तत्यांवयानीशिर्हं पूंनािया। BI कि च चरंणोध्यस्तत्यां वयाची शिरहं पृंचा ये॥ ध ॥ त्रिंदांशियस्नाच्य तत्यांबस्तांशिर्हं पूंनासि॥ 911 मायात्। प्रापेश्यंश्च प्रतिग्रहांत्युद्यः प्रा हंरन्ति सर्वंदुष्ट्रत्ते विहताशंने सिंदत्ररहृति पूर्णतत्यां दयानी थिरहे पूंनािय ॥ ७॥ विष्यास्तित्यां वसानी भिर्दे एंना यि॥ ८॥ हत्तस्य योनंयोऽसृतंस्य क्रो यंच्छायि सृद्रतांसु लोवंत तत्यावसानीशिरहं पुनायि॥ ९॥ પુષ્યો રાજાં પ્રયુખાભિક પુનાતું યા जाતલેલા યોર્જયંત્યા પુનાતુ ॥ म संधृतो रसो लाह्मणेष्डयृती हितय् ॥ ११ ॥ पाल्यानी दिशन्तु न पहिताः ॥ १२॥ येनं देवाः पविशेणात्यानं पुनते सद्यो। तेन तोष्टांसं हिरणसयंस्। तैनं हह्यां बहां वर्षं पूर्तं हहां पुनातु सा॥ येश्य थक्षान् थक्षयत्ययृतत्वं चं यच्छति॥ १५॥ पादमानं व क्षीरं सिर्धिपेध्रंदिद्यस्य १६॥ ऋषंयस्त्र त्रपंस्तेपः सर्वे । १७॥ पावसानं परं हाह्य ये पर्वन्ति यनीषिणाः। सुप्त जन्य क्षित्यां वयानी १ शतानि षट्। एतच्जुह्व ज्जपेश्चैव घोरं यृत्युध्य तंया प्रदर्शोरतास्थोपं तिष्ठेत क्षीरं सिर्पिर्ध्वं द्वत्या २०।



आश्वलायनशाखीया

# ऋग्वेदसंहिता

Āśvalāyana-Saṁhitā
of
The Rgveda



# आश्वलायनशाखीया

# ऋग्वेदसंहिता

(पदपाठ-विशदभूमिका-अनुक्रमणीद्वय-संवलिता)

प्रथमो भाग: (मण्डलानि १-५)

सम्पादकः व्रजबिहारी चौबे



इन्दिरा गान्धी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली

## आश्वलायनशाखीया

# ऋग्वेदसंहिता

(पदपाठ-विशदभूमिका-अनुक्रमणीद्वय-संवलिता)

प्रथमो भाग: (मण्डलानि १-५)

सम्पादकः व्रजबिहारी चौबे



इन्दिरा गान्धी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली

#### Cataloging in Publication Data — DK

[Courtesy: D.K. Agencies (P) Ltd. <docinfo@dkagencies.com>]

#### Āśvalāyana-samhitā.

Āśvalāyana-samhitā of the Rgveda: with padapāṭha, detailed introduction and two indices / edited by B.B. Chaubey.

2 v. cm.

English and Sanskrit.

Added t.p. title: Āśvalāyanaśākhīyā Rgvedasamhitā.

Includes indexes.

Contents: vol. I. Mandalas 1-5 — vol. II. Mandalas 6-10.

ISBN 13: 9788185503172 (set) ISBN 10: 8185503176 (set)

1. Vedas. Rgveda. — Criticism, interpretation, etc. I. Chaubey, B. B. (Braj Bihari), 1940- II. Āśvalāyana. III. Vedas. Rgveda. IV. Title. V. Title: Āśvalāyanaśākhīyā Rgvedasamhitā.

DDC 294.59212046 22

ISBN 13: 978-81-85503-17-2 set ISBN 10: 81-85503-17-6 ISBN 13: 978-81-85503-18-9 vol.I ISBN 10: 81-85503-18-4 ISBN 13: 978-81-85503-19-6 vol. II ISBN 10: 81-85503-19-2

सर्वप्रथम भारत में प्रकाशन वर्ष, २००९ © इन्दिरा गान्धी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का किसी भी रूप में पुनर्मुद्रण, या किसी भी विधि (जैसे – इलेक्ट्रोनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य विधि) से प्रयोग या किसी ऐसे यंत्र में भंडारण, जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो, कॉपीराइट धारक एवं प्रकाशक की पूर्विलिखित अनुमित के बिना नहीं किया जा सकता है।

#### प्रकाशक :

इन्दिरा गान्धी राष्ट्रीय कला केन्द्र

जनपथ, नई दिल्ली - ११० ००१

फोन : (०११) २३३८ १३०३; फैक्स : २३३८ ८२८०

ई-मेल : kalakosa\_ed@yahoo.co.in

वेब : www.ignca.nic.in

#### वितरक :

डी॰के॰ प्रिंटवर्ल्ड (प्रा॰) लि॰

पंजीकृत कार्यालय : 'श्रीकुंज', एफ-५२, बाली नगर रमेश नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली - ११० ०१५

फोन : (०११) २५४५ ३९७५; २५४६ ६०१९; फौक्स : (०११) २५४६ ५९२६

ई-मेल : dkprintworld@vsnl.net वेब : www.dkprintworld.com

मुद्रक : डी॰के॰ प्रिंटवर्ल्ड (प्रा॰) लि॰, नई दिल्ली - ११० ०१५

# Āśvalāyana-Samhitā of The Rgveda

(With Padapāṭha, Detailed Introduction and two Indices)

Volume I (Maṇḍalas 1-5)

Edited by B.B. Chaubey



Indira Gandhi National Centre for the Arts New Delhi

#### Cataloging in Publication Data — DK

[Courtesy: D.K. Agencies (P) Ltd. <docinfo@dkagencies.com>]

#### Āśvalāyana-samhitā.

Āśvalāyana-samhitā of the Rgveda: with padapāṭha, detailed introduction and two indices / edited by B.B. Chaubey.

2 v. cm.

English and Sanskrit.

Added t.p. title: Āśvalāyanaśākhīyā Ŗgvedasaṁhitā.

Includes indexes.

Contents: vol. I. Mandalas 1-5 — vol. II. Mandalas 6-10.

ISBN 13: 9788185503172 (set) ISBN 10: 8185503176 (set)

1. Vedas. Rgveda. — Criticism, interpretation, etc. I. Chaubey, B. B. (Braj Bihari), 1940- II. Āśvalāyana. III. Vedas. Rgveda. IV. Title. V. Title: Āśvalāyanaśākhīyā Rgvedasamhitā.

DDC 294.59212046 22

ISBN 13: 978-81-85503-17-2 set ISBN 10: 81-85503-17-6 ISBN 13: 978-81-85503-18-9 vol.I ISBN 10: 81-85503-18-4 ISBN 13: 978-81-85503-19-6 vol. II ISBN 10: 81-85503-19-2

First Published in India in 2009

© Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior written permission of both the copyright owner, indicated above, and the publisher.

#### Published by:

#### Indira Gandhi National Centre for the Arts

Central Vista Mess, Janapath, New Delhi - 110 001

Ph: (011) 2338 1303; Fax: 2338 8280

E-mail: kalakosa\_ed@yahoo.co.in Web: www.ignca.nic.in

#### Distributed by:

#### D.K. Printworld (P) Ltd.

Regd. office: 'Srikunj', F-52, Bali Nagar

Ramesh Nagar Metro Stn., New Delhi - 110 015

Phones: (011) 2545 3975; 2546 6019; Fax: (011) 2546 5926 E-mail: dkprintworld@vsnl.net Web: www.dkprintworld.com

Printed in India by: D.K. Printworld (P) Ltd., New Delhi - 110 015

#### Foreword

We are very happy to place before the scholars, especially those interested in the Vedic studies, this complete Samhitā of the *Rgveda* belonging to the tradition of the Āśvalāyana school. Besides the Śākala-Samhitā, which is termed as *the* Rgveda, two more Samhitās are presently available in the form of manuscripts in India, namely those of Āśvalāyana and Kauṣītaki (or Śāṅkhāyana). Of the 21 Samhitās of the Rgveda mentioned in the Mahābhāṣya of Patañjali, it appears that only five, viz. Āśvalāyana, Śāṅkhāyana, Śākala, Bāṣkala and Māṇḍūkāyana could preserve their tradition and developed schools. The Samhitā and the Brāhmaṇa of the very old school of Bāṣkala seem to have been existent till at least 16th *c*. as they find mention in the list of the books of the personal library of Kavīndrācārya, but the school is now survived only by its Upaniṣad, which, by the way, was also accepted for translation into Persian by the Pandits of Dara Shukoh in the *Sirre Akbar*.

The tradition of the recitation of the Aśvalāyana-Saṁhitā is completely lost and there is not a single Pandit at present in India who is competent to recite it in the way in which it could perhaps have been recited in the past. However, with Kauṣītaki, we are in a more fortunate situation as we still have at least three Pandits living in Banswara (Rajasthan), who have originally migrated from Gujarat. They know the traditional technique of recitation well and know a couple of Sūktas and Mantras by heart, although not the whole Saṁhitā. However, with the help of written text and a little practice, they are able to render it fairly well.

Āśvalāyana is the largest of all the Rgvedic Samhitās that we possess at present. It contains 212 additional *mantras* over and above the common Śākala Samhitā. The 80 Bālakhilya *mantras* found in the Śākala Samhitā and not considered to be genuinely forming part of that Samhitā, are also believed to have been taken over from the Āśvalāyana School. All the Bālakhilya Sūktas except one consisting of 3 *mantras* are found in the Āśvalāyana as well. Thus we may say that the Āśvalāyana has 212+77 = 289 additional verses *vis-à-vis* Śākalya, all of which are given at the end of the present text and translated.

Most important among the additional verses in the Āśvalāyana are certainly the *Mahānāmnī ṛk*s which play a very important role in the Vedic ritual and are found quoted *verbatim* in the *Aitareya Brāhmaṇa* yet, they are conspicuously absent in the Śākala-Saṃhitā. This may be a strong argument for establishing the connection of the Aitareya branch of the Rgveda with the Saṃhitā of Āśvalāyana.

(viii)

A glance at the additional Mantras of the Āśvalāyana will convince any Vedic scholar that they are of later origin. Barring a few, the majority of them have been composed in a language and in metres which developed in the later phase of Vedic period. Many of them have precative nature or are magical charms, prayers (e.g. Śrīsūkta) or benedictions. They seem to have been addded to the corpus of the Samhitā when Vedic religion was slowly turning into Hinduism.

The question about provenance and place of origin of the Āśvalāyana Sarihitā is quite interesting. About Śākala we are almost sure that it was compiled in north-west of India in the *janapada* (country) of Madras which had Śākala (Śākala-koṭa i.e. Sialkot of today, presently in Pakistan) as its capital. And though it is tantalizing to connect the group of Āśvalas with the *assoi* (<aśvakas, *la* and *ka* are interchangeable diminutives) mentioned by the Greek historians who inhabited the north-western part of India and took on the army of Alexander, yet I would completely agree with the editor of this Sarihitā who wants to place its origin somewhere in eastern Uttar Pradesh. The mention of the confluence of Gaṅgā and Yamunā (*sitā-asitā*, cf. sūkta X.75, p. 911) at Prayāga and that of the river Narmadā, besides many other internal evidences found in the additional verses, point towards this fact. Vivid narration of the story of Hariścandra, a king of Ikṣvāku dynasty of Ayodhyā and an ancestor of Lord Rāma, found in the Aitareya Brāhmaṇa which is clearly associated with Āśvalāyana, also points towards this fact.

Prof. B.B. Chaubey has earned a great name and fame for his singular contributions to various fields of Vedic studies. He has spared no efforts or pains in editing the text and to make it useful for Vedic scholars not only by writing an erudite introduction to it, but also by adding many useful appendices at the end. He deserves congratulations of all of us.

G.C. Tripathi
HoD (Kalakosa)

#### **Preface**

It gives me immense pleasure to present in the hands of Vedic scholars the critical edition of the  $\bar{A}$ śval $\bar{a}$ yana Samhit $\bar{a}$  ( $\bar{A}$ śvS) of the Rgveda, published for the first time. It was in 1990 when I had gone to Jodhpur to attend a seminar, organized by the Rajasthan Pracyavidya Pratisthan (RPVP), Jodhpur, that to my great pleasure, it came to my notice that some MSS of the  $\bar{A}\dot{s}\nu S$  were at the Alwar Branch of the Pratisthan. I requested Dr Padmadhar Pathak, the then Director of the RPVP, Jodhpur to make me available the photostat copies of the MSS of the  $\bar{A}\acute{s}\nu S$ , deposited there. Due to his efforts, I could get the photostat copies of the 8 Astakas. I went through those MSS and noticed some additional mantras and sūktas in them, some marked with accent and some without accent-marks. I compared those additional mantras with the Poona edition of the Khilas, edited by Dr Kashikar. I found that almost all the mantras were given in the Khila-text. These mantras were not found in the RVS. It struck to my mind that when these additional mantras were given at definite places, they must have been forming the integral part of the  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , which once existed. At that time, I was assigned by the Uttar Pradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow to edit the first volume, the Veda-Khanda under a huge project of preparing Sanskrit Vānmaya kā Bṛhad Itihāsa in 18 volumes under the general editorship of Pt. Baldeva Upādhyāya. I for the first time, on the basis of Alwar MSS, prepared in detail an account of the AśvS and that was published in the said volume. Again the same account of the AśvS with some revision was published in our Institute Journal.<sup>2</sup> In a Seminar organized by the BORI. Poona, I presented a paper on "Some Salient Features of the Aśvalāyana Samhitā", discussing some new problems related to some additional MSS of the AśvS which Dr Kashikar had mentioned in the Introduction of his *Khila*-edition.

It was in my mind to prepare a critical edition of the  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of sufficient MS-material as well as a living tradition of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but due to lack of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but

<sup>1.</sup> Sanskrit Vānmaya Kā Bṛhad Itihāsa; Veda-Khaṇḍa, vol. I, ed. B.B. Chaubey, Lucknow, 1996, pp. 110-22.

<sup>2.</sup> Prof. B.B. Chaubey, "The Āśvalāyana-Samhitā of the Rgveda", VIJ vol. XXX, pt. i-ii, 1997, pp. 3-28.

*Gṛhyāgamavṛttirahasya*. After bringing out the critical editions of the above texts¹ belonging to Vādhūla tradition, again it came to my mind why should I not prepare, at least, a popular edition of only the additional *mantras* and  $s\bar{u}ktas$  as found in the Alwar MSS. I started to work on this line. There were two types of additional *mantras*, one occurring in the common  $s\bar{u}ktas$  of both  $\bar{A}\acute{s}vS$  and  $\bar{R}V\acute{S}$  and second the complete  $s\bar{u}ktas$  which were absent in the  $\bar{R}V\acute{S}$ . I prepared a hand-copy of both types of additional *mantras*.

At that time, I was in close contact with IGNCA since 1995 through delivering lectures on Manuscriptology in various workshops, organized by the Centre. I wanted that this Project of preparing critical edition of  $\bar{A}\dot{s}vS$  could be undertaken by the Centre. When Prof. G.C. Tripathi, took charge as the Head of the Kalākośa Division, he often used to ask about the progress of the work and inspired me to complete the work. To my great pleasure, Dr N.D. Sharma informed me that my project of preparing critical edition of the  $\bar{A}\dot{s}vS$  has been accepted by the IGNCA. After receiving his letter, I concentrated upon this project. To give a definite shape to the project for its successful completion, Dr V.S. Shukla requested me to supply some informations regarding the numbers of MSS, the extent of the AśvS, and any help from the Centre required to complete the work. After receiving that letter I met Prof. Tripathi and showed him the copy of the additional mantras and sūktas of the AśvS, which I had prepared at that time. I told him that I had only a single MS of each Astaka of the  $\bar{A}\dot{s}vS$ . I requested him to supply me all the available MSS of the  $\bar{A}\dot{s}vS$ , deposited at RPVP, Alwar. He very kindly acceded to my request and arranged to make me available all the MSS of both Samhitā and Padapātha which the Centre had microfilmed from Alwar Collection. After receiving a huge number of MSS of both Samhitā and Padapātha, I changed my mind to bring out the edition of not only the additional mantras and sūktas, occurring in the Alwar MSS, but to edit the entire  $\bar{A}\dot{s}vS$ with Padapātha on the basis of those MSS. Now I am happy to present the entire text of the AśvS in two volumes with detailed introduction, English and Hindi translations of the additional mantras and two indices.

With the publication of this edition a complete picture of the  $\bar{A}\dot{s}vS$  has come to fore for the first time. We may notice the following distinctive features of the  $\bar{A}\dot{s}vS$  in comparison to the  $\bar{R}V\dot{S}$ :

<sup>1.</sup> All published from Katyayan Vedic Sahitya Prakashan, Hoshiarpur, except Vādhūla Gṛḥyāgamavṛṭtirahasya which was published by the National Mission for Manuscripts, Delhi under Kṛṭibodha Series no. 1, 2006.

(xi)

(i) The ĀśvS like RVŚ follows two systems of division — Maṇḍala-division and Aṣṭaka-Division. It has 10 Maṇḍalas each Maṇḍala sub-divided into Anuvākas and Sūktas. It has 8 Aṣṭakas, each Aṣṭaka containing 8 Adhyāyas, and each Adhyāya divided into Vargas, as is evident from the mention of the Maṇḍalas, and the Aṣṭakas both in the MSS. The difference is in the number of mantras and Vargas as shown in the following chart:

|         |                |   | and with the following chart: |                 |  |  |  |  |
|---------|----------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Maṇḍala | Mantras in RVŚ |   | Additional Mantras            | Mantras in AśvS |  |  |  |  |
| I       | 2006           | + | 10                            | 2016            |  |  |  |  |
| II      | 429            | + | 5                             | 434             |  |  |  |  |
| Ш       | 617            | , |                               | 617             |  |  |  |  |
| IV      | 589            | , |                               | 589             |  |  |  |  |
| V       | 727            | + | 31                            | 758             |  |  |  |  |
| VI      | 765            | + | 3                             | 768             |  |  |  |  |
| VII     | 841            | + | 10                            | 851             |  |  |  |  |
| VIII    | 1716           | - | 3                             | 1713            |  |  |  |  |
| IX      | 1108           | + | 25                            | 1133            |  |  |  |  |
| X       | 1754           | + | 128                           | 1882            |  |  |  |  |
| TOTAL   | 10552          | + | 212-3=209                     | 10761           |  |  |  |  |

### Differences of Vargas in Adhyāyas

| Aşţakas |         |    |     | Ad | hyāyas |    |    |    |    | Vargas<br>of | Vargas<br>of |
|---------|---------|----|-----|----|--------|----|----|----|----|--------------|--------------|
| Si      | aṁhitās | 1  | 2   | 3  | 4      | 5  | 6  | 7  | 8  | ŖVŚ          | ĀśvS         |
| -       | ŖVŚ     | 37 | 38  | 35 | 29     | 31 | 32 | 37 | 26 | 265          | 265          |
| I       | ĀśvS    | "  | ,,, | "  | ,,     | "  | "  | "  | "  | 200          | 200          |
| **      | ŖVŚ     | 26 | 27  | 26 | 29     | 29 | 32 | 25 | 27 | 221          | 224          |
| П       | ĀśvS    | ,, | ,,  | ,, | ,,,    | 31 | ,, | "  | 28 | LLI          | LLT          |
| TTT     | ŖVŚ     | 34 | 26  | 31 | 25     | 26 | 30 | 27 | 26 | 225          | 225          |
| Ш       | ĀśvS    | ,, | ,,  | ,, | "      | "  | "  | ,, | "  |              |              |
|         | ŖVŚ     | 33 | 28  | 31 | 36     | 30 | 25 | 35 | 32 | 250          | 252          |
| IV      | ĀśvS    | "  | "   | "  | 38     | "  | "  | "  | "  | 250          | 202          |
| X 7     | ŖVŚ     | 27 | 30  | 30 | 30     | 27 | 25 | 33 | 36 | 238          | 239          |
| V       | ĀśvS    | ,, | ,,  | 33 | 31     | 79 | ,, | "  | "  | 250          | 237          |

| as /                                  |     | 710 y                                                                                                                                          | Harri                                                                                                                                                                                                          | Adhy                                                                                                                                                                                                                                                                          | āyas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vargas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vargas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 1   | 2                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | of RVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | of AsvS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       |     | 40                                                                                                                                             | 49                                                                                                                                                                                                             | 54                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       |     | ,,                                                                                                                                             | ,,                                                                                                                                                                                                             | 53                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AND DESCRIPTION OF PERSONS ASSESSMENT | 41  | 33                                                                                                                                             | 26                                                                                                                                                                                                             | 28                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ĀśvS                                  | ,,  | 37                                                                                                                                             | "                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RVŚ                                   | 30  | 24                                                                                                                                             | 28                                                                                                                                                                                                             | 31                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ĀśvS                                  | ,,  | "                                                                                                                                              | ,,                                                                                                                                                                                                             | "                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | al No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | of Va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | argas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | ŖVŚ | nihitās         1           RVŚ         40           ĀśvS         "           RVŚ         41           ĀśvS         "           RVŚ         30 | mihitās         1         2           RVŚ         40         40           ĀśvS         "         "           RVŚ         41         33           ĀśvS         "         37           RVŚ         30         24 | mihitās         1         2         3           RVŚ         40         40         49           ĀśvS         "         "         "           RVŚ         41         33         26           ĀśvS         "         37         "           RVŚ         30         24         28 | nihitās         1         2         3         4           RVŚ         40         40         49         54           ĀśvS         "         "         53           RVŚ         41         33         26         28           ĀśvS         "         37         "         "           RVŚ         30         24         28         31 | nihitās         1         2         3         4         5           RVŚ         40         40         49         54         38           ĀśvS         "         "         53         "           RVŚ         41         33         26         28         33           ĀśvS         "         37         "         "         34           RVŚ         30         24         28         31         27           ĀśvS         "         "         "         "         " | nihitās         1         2         3         4         5         6           RVŚ         40         40         49         54         38         38           ĀŚvS         "         "         53         "         "           RVŚ         41         33         26         28         33         28           ĀŚvS         "         37         "         "         34         "           RVŚ         30         24         28         31         27         27           ĀŚvS         "         "         "         "         "         " | nihitās         1         2         3         4         5         6         7           RVŚ         40         40         49         54         38         38         39 $\bar{A}$ ŚvS         "         "         53         "         "         "           RVŚ         41         33         26         28         33         28         30 $\bar{A}$ ŚvS         "         37         "         "         34         "         "           RVŚ         30         24         28         31         27         27         30 $\bar{A}$ ŚvS         "         "         "         "         "         36 | nihitās     1     2     3     4     5     6     7     8       RVŚ     40     40     49     54     38     38     39     33 $\bar{A}$ ŚvS     "     "     "     53     "     "     "     "       RVŚ     41     33     26     28     33     28     30     29 $\bar{A}$ ŚvS     "     37     "     "     34     "     "     "       RVŚ     30     24     28     31     27     27     30     49       36     64 | nihitās         1         2         3         4         5         6         7         8         of $RVS$ $RVS$ 40         40         49         54         38         38         39         33         331 $ASVS$ "         "         53         "         "         "         " $RVS$ 41         33         26         28         33         28         30         29         248 $ASVS$ "         37         "         "         34         "         " $RVS$ 30         24         28         31         27         27         30         49         246 $ASVS$ "         "         "         "         "         "         36         64 |

- (ii)  $\bar{A}\dot{s}\nu S$  has 15 complete additional  $s\bar{u}ktas$  comprising 172 rks and 40 additional rks in the common  $s\bar{u}ktas$ , spread over all the Mandalas, except  $3^{rd}$  and  $4^{th}$  which do not have any additional mantra.
- (iii) The system of marking accent in both the  $\bar{A}\acute{s}vS$  and  $\bar{R}V\acute{S}$  is the same, the difference being only in the case of short kampa where it has been shown by the sign of svarita on the syllable preceding the figure १ e.g. अप्रवेशनाः (अप्रवेशनाः – $\bar{R}V\acute{S}$ ). In the  $\bar{R}V\acute{S}$  once a long kampa has been shown as येश्रा (X.78.4), whereas in the  $\bar{A}\acute{s}vS$  it has been shown as येश्रा (X.78.4) as in the case of other long kampa-svaras. In the Padapatha threefold system of Avagraha has been followed throughout in the present edition.
- (iv) The numbering of the  $s\bar{u}ktas$  of each Mandala has been shown in continuation. If an additional  $s\bar{u}kta$  occurs in  $\bar{A}\dot{s}vS$  and that  $s\bar{u}kta$  is not found in the  $RV\dot{S}$ , the serial number has been shown in continuation, but to show the novelty of the  $s\bar{u}kta$  it has been marked with star ' $\star$ ' sign. In such  $s\bar{u}ktas$ , the rks have also been shown by star ( $\star$ ) mark after the serial number of each rk. But when the serial numbers of the subsequent  $s\bar{u}ktas$  differ the original number of  $RV\dot{S}$  has been shown in bracket to facilitate the reader to know the exact  $s\bar{u}kta$  number of the  $RV\dot{S}$ , too.
- (v) The additional rks. occurring in the common  $s\bar{u}ktas$ , too, have been marked with the sign of star  $(\star)$  to show that it does not occur in the RVS. In one common  $s\bar{u}kta$ , the additional rk ( $\bar{A}svS$  X.75.6) occurs in the midst of the  $s\bar{u}kta$ , affecting the number of the remaining rks of the  $s\bar{u}kta$ . Here the original numbers of the remaining common rks of the RVS have been shown within brackets.

#### (xiii)

- (vi) After the Mahānāmnī ṛks and Purīṣapadas, the ĀśvS gives the text अग्निदेवेद्ध। विदा मघवन् विदोम्॥ (ĀśvS X.200.12). Here the text अग्निदेवेद्ध:, I think, is a pratīka of the entire group of 11 nivids, almost, common to the followers of all the śākhās of the RV. These nivid-mantras, are in Yajus-form and they belonged to pre-Rgvedic period.¹ The texts of nivid-mantras were edited by Scheftelowitz, in his Die Apokryphen, Kashikar in his edition of Khilas, and S.P. Niyogi in his edition of Nivids.² Since none of the Alwar MSS gives the full text of the nivid-mantras, I did not include them in the present edition.
- (vi) While editing the text I faced many problems regarding accents. Most of the *mantras* were not marked with accent. Among *mantras* which were marked with accent, many of them differed from one text to another. Many of them were wrongly marked. In the case of *padas* in additional *mantras*, which were wrongly marked or left unmarked, I followed the accent of the common *padas*, occurring elsewhere in the *RV*. If that word was not found in the *RV* but found in other printed Vedic texts, I accepted them as such. In the case of *padas* which were quite peculiar to Vedic tradition, I followed the accent as suggested in *VP*, published from VVRI, Hoshiarpur. There were certain compound words which were very peculiar to Vedic texts and were differently marked. I followed the accent as given, or suggested by the editors of *VP*. For example —

ञादित्यरथवेगेने (I.191.18), गुरुळपक्षनिपातैन (I.191.18), हिस्तिनादप्रमोदिनीम् (V.88.3), नवनागसहस्रंबलः (VII.56.4), संकीर्णनागाश्वपतिः (VII.56.7), सूर्ववर्णगमनमिथुनसंगुमात् (IX.68.6), ग्रेहनक्षत्रमालिनीम् (X.128.4), खेल्वपत्रकृतामाला (X.128.8), अजातपुत्रपुत्रायाः (X.145.2), केलाशशिखराभासं (X.171.24),

etc. These words were marked with accent neither in the MSS nor in Poona edition. In Satavalekar edition they were wrongly marked.

(vii) While giving the text in the body of the additional mantras of  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , I have mostly relied upon the Alwar MSS, which were in my possession. But at

<sup>1.</sup> B.B. Chaubey, "Literary Tendencies of the Early Rgvedic Period," VIJ vol. xxv, pts. i-ii, 1987, (pp. 1-11).

<sup>2.</sup> S.P. Niyogi, A Critical Study of the Nivids, Kolkata: Firma K.L. Mukhopadhyaya, 1961.

places where the MSS readings did not appear correct, or were doubtful, I accepted the readings of other printed editions of the *khilas* or the *mantras* in printed editions of other similar Vedic texts. In recording the variant readings from other popular texts like पञ्चामृ-ऋमं-औंध-सुप-ऋब्र-आचं-आसू-ऋब्र-ऋमं-धिसं-प्रर-मंदी-शा-संकौ, I fully depended upon Kashikar's edition of *khilas* in which he had recorded textual variants from them. I also depended upon the readings noted by Kashikar from other printed editions of the *khilas* by Max Müller, Aufrect, Scheftelowitz, Mumbai-edition and the MSS of the *khilas* deposited at British Museum, and India Office Library, London. For recording textual variants from other printed Vedic texts, I physically consulted those texts and, at places, where they seemed to be correct in comparison to MS-readings, I accepted them.

- Neither any MS of the  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , nor any printed text of the khilas gave (viii) Padapātha to the additional mantras. Absence of the Padapātha was regarded as one of the main factors for the additional character of the mantras. But when I saw a definite system of marking kampa-svara in the MSS of the AśvS and that of showing threefold system of Avagraha in the MSS of the Padapātha in common sūktas, this made me confident that there must have been a different system of Padapāṭha, followed throughout the text. Since the separate  $Samhit\bar{a}$ -text of the  $\bar{A}\dot{s}vS$  was not edited, the additional mantras remained without Padapātha. I have rendered the Padapātha of the additional mantras following the same principle of Padapātha, followed in common mantras in the AśvS. While rendering Padapātha of additional mantras, I faced some problems regarding the breaking of compound words, which were typical on account of their having more than two components. In such cases, I got help from the VP. It may be pointed out that the Word-Index of Khilas, as given by Kashikar in the Fifth volume of the RV, could not help me in this regard, because compound words were not shown in bifurcated forms with Avagraha-sign as in the case of the *Padapātha* of the common words.
- (ix) I have given the English and Hindi Translations of the additional mantras of the  $\bar{A}\dot{s}vS$ , separately at the end of the text along with the mantra-text, keeping in view the convenience of the readers.
- (x) This edition is appended with two Indices. The first Index gives the *pada*text of the additional *mantras* with proper accent-marks, as shown in the *Padapāṭha*. In separation of compound words the *avagraha* sign has been

shown in three ways as per the system followed in the MSS of the  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ - $Padap\bar{a}tha$  —

- (a) In the *nitya-samāsa* with হ্ল as a second member, whether preceded by a word ending with *visarga* or not, separation has been shown by the usual *avagraha*-sign (5).
- (b) If the first component of the compound ends with *visarga*, separation is throughout shown by putting figure 2, after *visarga*.
- (c) In all other cases separation has been shown by putting the sign of zero ('o') between the two components. It may be pointed out that this unique system of showing avagraha is not found in any other text of the Padapāṭha, printed so far.

The second Index gives the *pratīkas* of all *mantras* of the entire  $\bar{A}\acute{s}\nu S$ . However, for the additional *mantras*, which are not found in the  $\bar{R}V\acute{S}$ , their *pratīkas* have been shown with star-mark ( $\star$ ) to make distinction from other common *mantras*, found in both  $\bar{A}\acute{s}\nu S$  and  $RV\acute{S}$ .

(xi) The antiquity of the additional mantras is generally doubted by most of the scholars on account of their being mentioned as khilas in later tradition. But this view has been rejected by the tradition itself saying that khila does not mean 'non-Vedic.' This word khila has been used in tradition to denote such mantras which were found in other śākhās, but not in one's own śākhā. This is khilatva of a khila. Most of these mantras are found in later Brāhmanic traditions and the Samhitās of the other Vedas like SV, AV, Tait.S. It means they existed once in their śākhās. But due to extinction of their own Śākhā-Samhitās, they became scattered and began to be regarded as khila. But when they are found in MSS at their proper places, their existence in the Samhitā cannot be doubted. Moreover the entire tradition holds them as Vedic. In VP they have been registered under Sāmhitā-Khanda, not in Brāhmana- or Upanisad- or Vedānga-Khandas. The antiquity and authenticity of these additional mantras have been discussed in detail in the Introduction of the present edition. Some of the mantras of Laksmī-Sūkta, Mānasa-Sūkta, Rātri-Sūkta may have been composed and incorporated in Śākhā-Samhitās at a very late period. However, they were regarded as authentic in tradition. For example, the mantra of the sūktas (X.128.23),

<sup>1.</sup> Vide, Intro. Section 9, pp. 38-53.

(xvi)

referring to the deity, seer and metre of the hymn says that Kuśika Saubhari is the Rṣi, Rātri is the deity invoked in the sūkta and metre is Gāyatrī. Here it may be pointed out that none of the verses of the sūkta is in Gāyatrī metre, but as per a popular practice to mention the metre the verse might have been later included in the hymn. Their character as a later composition cannot be doubted.

#### Acknowledgement

I take this opportunity to express my sense of gratitude to the institutions, scholars and well-wishers who rendered their co-operation in several ways for the completion of the Project which I had undertaken. First of all I am very much thankful to the authorities of the RPVP, Alwar and its the then Director Late Dr Padmadhar Pathak who very kindly made me available the xerox copies of the MSS of the eight Astak of the Astak of the Astak before I started the project. I am further very much thankful to the authorities of IGNCA, specially Dr Chinmaya R. Gharekhan, the President of the IGNCA Trust, Dr K.K. Chakravarti, the Member Secretary, and Prof. G.C. Tripathi, who very kindly initiated the project on Documentation of Vedic recitation and rituals and within the sphere of the present project they have accepted to bring out the critical edition of the complete text of the Astak with Padapatha and provided all financial assistance to me for this project. I am also grateful to Dr Kapila Vatsyayan, a spirit, an inspiration, a vision, and a guide behind the IGNCA for her taking keen interest in publications of the Vedic texts under Kalāmūlaśāstra-Series of IGNCA.

I am thankful to Dr N.D. Sharma, Dr Vijay Shankar Shukla, Dr P. Jha, Shri S.S. Dogra and other staff members for their providing every sort of help including supply of xerox copies of all the available MSS of the  $\bar{A}\dot{s}vS$  and its  $Padap\bar{a}tha$  which they had microfilmed from the Palace Library Alwar for IGNCA. If these MSS were not supplied to me, I could not have completed this project successfully.

I am also thankful to my friends and well-wishers like Dr T.N. Dharmadhikari, Vedamurti Nanaji Kale, Dr H.G. Ranade, Dr. Giridhari Lal Sharma, Prof. Samiran Chandra Chakravarti, Dr Naba Narayana Bandyopadhyaya, who were very much anxious and always asking me about the completion of the present edition.

It is also my pious duty to express my gratitude to the editors and authors of Vedic texts, whose editions, and works, I utilized for the present edition. I specially express my indebtedness to Late Prof. C.G. Kashikar, for his edition of *khilas*, I very much depended upon. I also express my homage to the Late Acarya Vishva Bandhu

(xvii)

Shastri and his team of Vedic Pandits, who had compiled the VP (A Vedic Word Concordance) in 16 volumes which I always consulted in case of doubts regarding accent of a pada.

At the end, I would like to place on record my appreciation of the work done by Smt. Sandhya, Dr Aruna Shukla, Shri Krishna Kumar Chaubey and Smt. Neelam Pathak, who assisted me in preparing of various Indices, press-copy, transcription and collation work, typesetting and finally the checking of the proofs. I always wish for success in their career.

Last but not the least, I am very grateful to His Holiness Srimath. U.Ve. Prasanna Venkatachariar Chaturvedi Swamy, Sri Ramanuja Mission Trust, Chennai, by whose grace I could go to Kaṭṭavakam, Kanchipuram to have a darśana of Lord Viśvarūpa Lakṣmī Narasingha Svāmī and there through Pt. Parthasarathi, the Priest of the Temple, I could physically offer the entire completed original Text of the ĀśvS at the Lotus feet of Lord Viśvarūpa Lakṣmī Narasingha Svāmī on 25 February 2008.

I conclude my Preface with homage to our ancient seers, the first makers of Paths of knowledge for all to travel, in their own words:

इदं नम् ऋषिभ्यः पूर्वजभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्ध्यः।

-- ऋ. १०.१४.१५

Vasanta Pañcamī, vs 2065 31 January 2009 Prof. B.B. Chaubey

# Mandala-wise chart of Additional Mantras and Sūktas

| Common Sūktas | Mantras    | : Additional Sūktas | Mantras   |
|---------------|------------|---------------------|-----------|
|               |            | · II.44 (New)       | 5 (1-5)   |
| I.191         | 10 (17-26) | · V.88 (New)        | 16 (1-16) |
| V.49          | 1 (6)      | : V.89 (New)        | 10 (1-10) |
| VI.44         | 3 (25-27)  |                     |           |
| X.9           | 1 (10)     | · VII. 56 (New)     | 9 (1-8)   |
| X.75          | 1 (6)      | : VIII. 58.1-3      | Absent    |
| X.85          | 6 (48-53)  | : IX.68 (New)       | 20 (1-20) |
| X.95          | 1 (19)     | : IX115 (New)       | 5 (1-5)   |
| X.97          | 1 (24)     | . X.128 (New)       | 23 (1-23) |
| X.103         | 2 (14-15)  | · X.130 (New)       | 11 (1-11) |
| X.106         | 1 (12)     | : X.145 (New)       | 9 (1-9)   |
|               |            | : X.155 (New)       | 9 (1-9)   |
| X.174 (169)   | 2 (5-6)    | : X.171 (New)       | 28 (1-28) |
| X.189 (184)   | 3 (4-6)    | : X.197 (New)       | 5 (1-5)   |
| X.192 (187)   | 1 (6)      |                     |           |
|               |            | : X.198 (New)       | 3 (1-3)   |
|               |            | : X. 199 (New)      | 7 (1-7)   |
|               |            | · X.200 (New)       | 13 (1-13) |
|               |            |                     |           |

# सन्दर्भग्रन्थानां-संक्षेपसूची

| अथर्व ः | अथर्ववेदसंहिता                              | flat III       | 6                                         |
|---------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|         | अलवर हस्तलेख                                | खिलानु         | खिलानुक्रमणिका                            |
|         | आउफ्रेक्ट-प्रकाशित <i>ऋग्वेदसंहिता</i>      | गोगृ<br>गोब्रा | गोभिलगृह्यसूत्रम्                         |
|         | (खिलानि)                                    |                | गोपथब्राह्मणम्                            |
|         | आह्निकचन्द्रिका                             | जूना           | जूनागढ़िलखितपुस्तकम्                      |
|         |                                             | तैआ            | तैत्तिरीयारण्यकम्                         |
|         | आपस्तम्बगृह्यसूत्रम्                        | तैब्रा         | तैत्तिरीयब्राह्मणम्                       |
|         | आपस्तम्बमन्त्रपाठः                          | तैसं           | तैत्तिरीयसंहिता                           |
|         | आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्                        | धसिं           | धर्मसिन्धुः                               |
|         | आश्वलायनगृह्यसूत्रम्                        | निरु           | निरुक्तम्                                 |
|         | आश्वलायनमंत्रसंहिता                         | नृताउ          | नृसिंहतापिनीयोपनिषत्                      |
|         | आश्वलायनश्रौतसूत्रम्                        | पञ्चामृ        | पञ्चामृताभिषेकसूक्तम्                     |
|         | आश्वलायन-संहिता                             | पा             | पाणिनिसूत्र                               |
|         | आह्निकसूत्रावितः                            | पागृ           | पारस्करगृह्यसूत्रम्                       |
|         | ऋग्विधानम्                                  | पूना           | पूना संस्करण, खिलपाठ:                     |
|         | ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्                         | पैप्प अथर्व    |                                           |
| ऋब      | ऋग्वेदीयब्रह्मकर्मसमुच्चय                   | प्रर           | प्रयोगरत्नम्                              |
| ऋमं     | ऋग्वेदमन्त्रपाठः                            | बृहद्दे        | <i>बृहद्देवता</i>                         |
| ऋसं     | ऋग्वेदसंहिता                                | मनाउ           | महानारायण-उपनिषद्                         |
| ऐआ      | ऐतरेयारण्यकम्                               | मंदी           | मन्त्रार्थदीपिका                          |
| ऐब्रा । | ऐतरेयब्राह्मणम्                             | मंब्रा         | मन्त्रब्राह्मणम्                          |
|         | औंधनगरे श्रीसातवलेकर-मुद्रित <i>ऋग्वेद-</i> | मागृ           | मानवगृह्यसूत्रम्                          |
|         | संहिता (खिलानि)                             | माश्रौ         | मानवश्रौतसूत्रम्                          |
| कपिसं व | कपिष्ठलसंहिता                               | मु             | मुम्बापुरीमुद्रिता सभाष्या ऋग्वेदसंहिता   |
| का व    | काश्मीरप्रान्ते शारदालिप्यां लिखितो         | मैक्स          | मैक्समूलर-ऋग्वेदसंहिता (खिलानि)           |
|         | खिलग्रन्थः                                  | मैसं           | <b>मैत्रायणीसंहिता</b>                    |
| कासं    | काठकसंहिता                                  | म्यु           | लन्दननगरे ब्रिटिशम्युजियम्मध्ये वर्तमानम् |
| कौसू    | कौशिकगृह्यसूत्रम्                           |                | ऋग्वेदसंहिताया लिखितपुस्तकम्              |
|         | क्रियमाणप्रयोगसंग्रह                        | लाश्रौ         | लाट्यायनश्रौतसूत्रम्                      |
| खिल     | <i>खिलपाठ:</i> , पूना                       | वासं           | वाजसनेयी संहिता                           |

|     |                  | 0 |
|-----|------------------|---|
| - ( | VV               | ò |
| - ( | $\Lambda\Lambda$ | ı |

| वैप     | वैदिकपदानुक्रमकोषः (होशियारपुर) | शांश्रौ | शांखायनश्रौतसूत्रम्           |
|---------|---------------------------------|---------|-------------------------------|
| वैसू    | वैतानसूत्रम्                    | संकौ    | संस्कारकौस्तुभ:               |
| शब्रा   | शतपथब्राह्मणम्                  | साम     | सामवेदसंहिता                  |
| शांआ    | <i>शांखायन</i> -आरण्यकम्        | सुप     | सुपर्णाध्याय:                 |
| शांक    | शान्तिकमलाकरः                   | हिंगृ   | <i>हिरण्यकेशिगृह्यसूत्रम्</i> |
| शांगृ   | शांखायनगृह्यसूत्रम्             | हिश्रौ  | हिरण्यकेशिश्रौतसूत्रम्        |
| शांब्रा | शांखायनब्राह्मणम्               |         |                               |

# **Abbreviations**

| Adhy    | Adhyāya                   | Mbhā    | Mahābhārata                |
|---------|---------------------------|---------|----------------------------|
| Agnip   | Agnipurāṇa                | MS      | Manuscript                 |
| AhirbuS | Ahirbudhnya Samhitā       | MSS     | Manuscripts                |
| AitĀr   | Aitareya-Āraṇyanka :      | MW      | Monier-William             |
| AitBr   | Aitareya Brāhmaṇa         | Nigh    | Nighantu                   |
| ĀpŚS    | Āpastamba Śrautasūtra :   | Nir     | Nirukta                    |
| Așț     | Astaka :                  | p.      | page                       |
| ĀśvGS   | Āśvalayana Gṛhyasūtra :   | Pāņ     | Pāṇini Sūtra               |
| ĀśvS    | Āśvalāyana Samhitā :      | Praśnop | Praśnopaniṣad              |
| ĀśvŚS   | Āśvalāyana Śrautasūtra :  | Rgvidh. | Rgvidhāna                  |
| AV      | Atharvaveda :             | ŖkPrāt  | Rk Prātiśakhya             |
| AVŚ     | Atharvaveda Śaunaka :     | RVŚ     | Rgveda Śākala Samhitā      |
| Brhadd  | Bṛhaddevatā :             | ŚāṅkhĀr | Śānkhāyana-Āranyaka        |
| BrhdUp  | Brhadāranyakopanisad :    |         | a Śāṅkhāyana Brāhmaṇa      |
| Caraka  | Carakasūtra :             |         | S Śaṅkhāyana Śrautasūtra   |
| Carana  | Caraṇavyūha :             | ŚB      | Śatapatha Brāhmaṇa         |
| Comm    | Commentary                | SBE     | Sacred Books of the East   |
| edn.    | edition                   | TaitBr  | Taittirīya Brāhmaṇa        |
| GopBr   | Gopatha Brāhmaṇa          | TaitS   | Taittiriya Samhitā         |
| Intro   | Introduction              | TāndBra |                            |
| JVS     | Journal of Vedic Studies, |         | Vedika Padānukramanī Koşa  |
|         | Lahore States,            |         | (A Vedic word-concordance) |
| KausĀr  | Kausītaki Āraṇyaka        | VS      | Vājasaneyī Samhitā         |
| Mahābh  | Mahābhāsya                |         |                            |
|         |                           |         |                            |

## Contents

| FOI | REWORD                                                        | (vii-viii` |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| PRI | EFACE                                                         | (ix-xvii)  |
| ABI | BREVIATIONS                                                   | (xix-xxi)  |
| INT | CRODUCTION                                                    | 1-102      |
| 1.  | Evolution of Samhitā-Literature                               | 1          |
| 2.  | Śākhā-Samhitās of the Rgveda                                  | 4          |
| 3.  | Textual Evidence in Support of the Śākhā-Samhitās             | 6          |
|     | (i) Śākala-Saṁhitā                                            | 6          |
|     | (ii) Bahvṛca-Saṁhitā                                          | 7          |
|     | (iii) Māṇḍūkeya-Saṁhitā                                       | 9          |
|     | (iv) Bāṣkala-Saṁhitā                                          | 12         |
|     | (v) Śāṅkhāyana-Saṁhitā                                        | 18         |
| 4.  | Personality of Āśvalāyana                                     | 22         |
| 5.  | Works of Āśvalāyana—                                          | 25         |
|     | (i) Āśvalāyana-Śrautasūtra                                    | 25         |
|     | (ii) Āśvalāyana-Gṛhyasūtra                                    | 26         |
|     | (iii) Aitareya-Āraṇyaka (4th and 5th Chapters)                | 27         |
| 6.  | Existence of the Āśvalāyana-Samhitā                           | 29         |
| 7.  | Editions of the Khilas                                        | 32         |
| 8.  | Existence of the MSS of the $\bar{A}\dot{s}vS$                | 35         |
| 9.  | Antiquity and authenticity of the Additional Rks of the ĀśvS— | 38         |
|     | (i) Additional $Rk$ s occurring in the common $S\bar{u}ktas$  | 38         |
|     | (ii) Complete additional Sūktas occurring in the ĀśvS         | 44         |
| 10. | Treatment of Accent in the $\bar{A}\dot{s}\nu S$ .            | 54         |
| 11. | Padapāṭha of the ĀśvS. (xxiii)                                | 56         |

## (xxiv)

| 12 An account of MSS of the ĀśvS and Padapāṭha utilized for                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| the present Edition                                                                                          | 58      |
| (i) Samhitā-Text                                                                                             | 58      |
| (ii) Padapāṭha-Text                                                                                          | 85      |
| Textual variants in the AśvS with regard to the additional mantras recorded from MSS, Khilas and other texts | 103-146 |
| प्रथमो भागः                                                                                                  |         |
| आश्वलायनशाखीय-ऋग्वेदसंहिता                                                                                   | 1-673   |
| प्रथमं मण्डलम्                                                                                               | 1-304   |
| द्वितीयं मण्डलम्                                                                                             | 305-376 |
| तृतीयं मण्डलम्                                                                                               | 377-472 |
| चतुर्थं मण्डलम्                                                                                              | 473-561 |
| पञ्चमं मण्डलम्                                                                                               | 562-673 |
| द्वितीयो भागः                                                                                                |         |
| आश्वलायनशाखीय-ऋग्वेदसंहिता                                                                                   | 1-886   |
| षष्ठं मण्डलम्                                                                                                | 1-117   |
| सप्तमं मण्डलम्                                                                                               | 118-251 |
| अष्टमं मण्डलम्                                                                                               | 252-452 |
| नवमं मण्डलम्                                                                                                 | 453-589 |
| दशमं मण्डलम्                                                                                                 | 590-886 |
| Translation of the Additional Mantras of the $\bar{A}$ śv $S$                                                | 887-943 |
| आश्वलायनशाखीय-अतिरिक्तमन्त्रानुवादः)                                                                         |         |
| NDEX I : Word-Index of the Additional Mantras (आश्वलायनशाखीय-अतिरिक्तमन्त्रगतपदानुक्रमणी)                    | 1-30    |
| NDEX II : Mantra-Index of $\bar{A}$ svS (आश्वलायनशाखीय-मन्त्रानुक्रमणी)                                      | 31-172  |

#### Introduction

#### 1. Evolution of Samhitā Literature

Veda, the most ancient literature of the world, is the source of all knowledge pertaining to the evolution and functioning of the universe in a systematic order. This knowledge, in a hoary past, flashed in the intuition of some elite personalities when they were under the state of penance; hence they were called rsis. Again, when that divine knowledge took the verbal form through the expressions of the seers, it was designated as brahman, popularly known as mantra under threefold forms — Rk, Yajus and Sāman on account of its threefold style of expressions, viz. poetic, prosaic and musical. These threefold mantras were regarded as Vedatrayī. This Vedatrayī, in course of time, was imparted by the seers to their sons and grandsons in oral tradition by upadeśa.2 Besides preserving those mantras received from their seer-fathers in their memory, the sons and grandsons of the seers themselves also visualized a large number of mantras and hence they, too, were known as rsis. Those who did not visualize mantras in their intuition by observing penance, but only preserved the threefold mantras, seen by their seer-fathers, in their memory, were called anūcāna.3 In that hoary past there were many families of the seers, most prominent among them being the families of the Kaśyapas, Bhrgus, Viśvāmitras, Atris, Angiraes, Vasisthas, Bharadvajas, Gotamas and Kanvas. In these families, a large number of mantras, seen by their seer-fathers, were meticulously preserved with great devotion and care, taking it as a rna 'debt.' It may be pointed out that up to that period there was no collection of mantras in the form of Samhitas as such.

With the passage of time, a need was felt to preserve all *mantras*, seen by seers and preserved in their families in some text-form. To meet this requirement, first of all the threefold *mantras*—*Rk*, *Yajus* and *Sāman*— were separated keeping in view their employment in the sacrifices, performed with the assistance of four main priests called *rtviks*, viz. Hotā, Adhvaryu, Udgātā and Brahmā. The Hotā performed his duties with recitation of *Rk-mantras*, *Adhvaryu* with that of *Yajus-mantras*, and

तद्यदेनांस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयंभ्वभ्यानर्षत्त ऋषयोऽभवन् तदृषिणामृषित्विमिति विज्ञायते। — Nir. 2.11.

<sup>2.</sup> साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च। — Nir. I.

अथ यदेवानुब्रुवीत तेनिर्षिभ्य ऋणं जायते। तद्भयेभ्य एतत्करोत्यृषीणां निधिगोप इति ह्यन्चानमाहुः।
 — ŚB. I.7.2.3.

यो वै ज्ञातोऽनूचानः स ऋषिरार्षेयः। —  $\dot{S}B$  IV.3.4.19.

Udgātā that with chanting of Sāmans based on Rks. The fourth priest Brahmā was not directly connected with any of the threefold mantras, but he had to supervise the duties of the three rtviks, and for that he must have had knowledge of all the threefold mantras, besides some special mantras seen in the families of Atharvans and Angirases for keeping peace, harmony and removing the ills caused by evil spirits or enemies. The association of four main rtviks is indicated in a Rk of the Rgveda itself.1 When and by whom this work of compiling the threefold mantras was done, has been mentioned in the later Paurāṇic literature. According to the Mahābhārata, there was one Rși Apantaratama by name, who made the fourfold division of the mantras for the first time.2 He was also known by the name Prācīnagarbha.3 According to the Ahirbudhnya Samhitā, Apāntaratamā in the beginning of Tretā, looking into the deterioration of intellectual capabilities of the persons, divided the threefold mantras in the form of four Samhitās.4 Pt. Satyavrata Sāmaśramī holds that Rṣi Atharvan introduced the performance of sacrifices for the first time and for their successful performance divided the mantras in the form of four Samhitas. 5 But, the majority of Paurāṇic tradition holds that it was Kṛṣṇadvaipāyana Vyāsa who for the first time collected all the mantras and divided them into the form of four Samhitas viz. Rgveda-

- ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वो गायित शक्वरीषु।
   ब्रह्मा त्वो वदित जातिवद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः॥ RV, X.71.11.
- अपान्तरतमा नाम सुतो वाक्सम्भवो विभो:।
   भूतभव्यभविष्यज्ञ: सत्यवादी दृढव्रत:॥
   तमुवाच नतं मूर्ध्ना देवानामादिरव्यय:।
   वेदाख्याने श्रुति: कार्या त्वया मितमतां वर॥
   तस्मात्कुरु यथाज्ञप्तं ममैतद्वचनं मुने।
   तेन भिन्नास्तदा वेदा मनो: स्वायंभुवेऽन्तरे॥ Mbh. (Poona), Śānti, 337.38-40.
- अपान्तरतमाश्चैव वेदाचार्य: स उच्यते।
   प्राचीनगर्भं तमृषिं प्रवदन्तीह केचन॥ Ibid., 367.61.
- त्रेतादौ सत्त्वसंकोचाद्रजिस प्रविजृम्भिते।
   अपान्तरतमा नाम मुनिर्वाक्संभवो हरे:॥
   उदभूत्तत्र धीरूपमृग्यजु:सामसंकुलम्।
   विष्णुसंकल्पसंभूतमेतद् वाच्यायनेरितम्॥ AhirbuS., 11.53, 58.
   त्रेतायां संहता वेदा यज्ञा वर्णास्तथैव च।
   संरोधादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे॥ Mbh, Śānti, 224.61.
- 5. Niruktālocanam, p. 155.

Samhitā, Yajurveda-Samhitā, Sāmaveda-Samhitā and Atharvaveda-Samhitā and taught them to his first disciples Paila, Vaisampāyana, Jaimini and Sumantu, respectively. After this division the concept of fourfold Veda (caturveda) became prevalent. Thereafter a long guru-śiṣya tradition continued. But, what was the nature and format of the first four Samhitās, taught by Kṛṣṇadvaipāyana Vyāsa to his first four śiṣyas, is not known. But this much is definite that the Rgveda-Samhitā was divided into ten Mandalas on account of which it was known as Daśatrayī in tradition. Moreover, this division, to a great extent, was a scientific one, based on the principle of putting the sūktas of a particular family of the seers, viz. Grtsamada, Viśvāmitra, Vāmadeva, Atri, Bharadvāja, Vasistha and Kanva assigning one Mandala to each from 2<sup>nd</sup> to 8<sup>th</sup> Mandala, respectively; almost all Soma-sūktas in one, i.e. 9<sup>th</sup> Mandala; and groups of rks of miscellaneous character, whose seership was doubtful, in the tenth Mandala. The sūktas of the rsis whose number of rks seen by each of them were about one hundred, hence the name Satarcin of the first Mandala. This Samhitā might have had only Mandala, Anuvāka, Sūkta and Rk-divisions. But how many rks, sūktas and anuvākas were in that Samhitā is not known.

Later on, in the course of time, due to the expansion of the areas of the followers of Vedic tradition, differences in the pronunciation, number and order of the rkmantras in their study and also due to many omissions and additions of the rks and sūktas, a large number of Veda-Samhitās began to come into existence, under the designation of Śākhā-Samhitās. These Śākhā-Samhitās became popular with the names of their promulgators. Everybody was faithful to one's own Śākhā-Samhitā. Moreover, some systematic procedures of performing rituals had also developed, as according to most of the acaryas, the Vedas were meant for rituals only. Rks of their own Śākhā-Samhitās were employed in the performance of the rituals. It was looked down, if someone performed rituals by accepting rks of other śākhās. As a result of these developments, a special type of literature, supposed to be the first commentaries of the Vedas were composed under the title Brāhmanas along with their supplements the Āraņyakas and the Upaniṣads, belonging to their respective śākhās. After the Brāhmaņas, an auxiliary type of literature, called Vedānga under six heads — Śikṣā, Vyākaraņa, Nirukta, Chandas, Jyotiṣa and Kalpa were composed in which stress was laid upon understanding the specialities of their own Śākhā-texts. Among these Vedāngas, Vyākaraņa, Nirukta, Chandas, and Jyotisa were almost common for all, but Śikṣā and Kalpa were mainly based on their śākhās. What are the main characteristics and specialities of one's own śākhā have been described in these texts. These Kalpaand  $\dot{S}ik_{\bar{s}}\bar{a}$ -texts give much valuable information about the peculiarities of their own as well as that of other  $\dot{s}\bar{a}kh\bar{a}s$  by quoting views of authorities of the different  $\dot{s}\bar{a}kh\bar{a}s$ . Up to the time of Patanjali, there were at least 21  $\dot{s}\bar{a}kh\bar{a}s$  of the Rgveda, 101  $\dot{s}\bar{a}kh\bar{a}s$  of the Yajurveda, one thousand  $\dot{s}\bar{a}kh\bar{a}s$  of the Samaveda and 9  $\dot{s}\bar{a}kh\bar{a}s$  of the Atharvaveda. But very few of them exist today.

## 2. Śākhā-Samhitās of the Rgveda

The Brāhmaṇas, Āraṇyakas, Upaniṣads and Vedāngas nowhere give the number of śākhās of the Vedas. They only mention the differences of opinions among the ācāryas regarding the performances of rituals or that of the rks accompanying the rituals. However, they give the genealogy of ācāryas of their own traditions. It is the Purāṇa literature which gives ample information about the existence of Śākhā-Samhitās. The Vāyupurāṇa (1.60.24-32; 63-66; 61.1-4), Viṣṇupurāṇa (3.4.16-26), Śrīmad Bhāgavatapurāṇa (12.6.654-59) and Brahmāṇḍapurāṇa give the list of ācāryas who expanded the Śākhā-Samhitās of the Rgveda. A tree of śākhā-vistāra, according to these Purāṇas, may be given here as under—



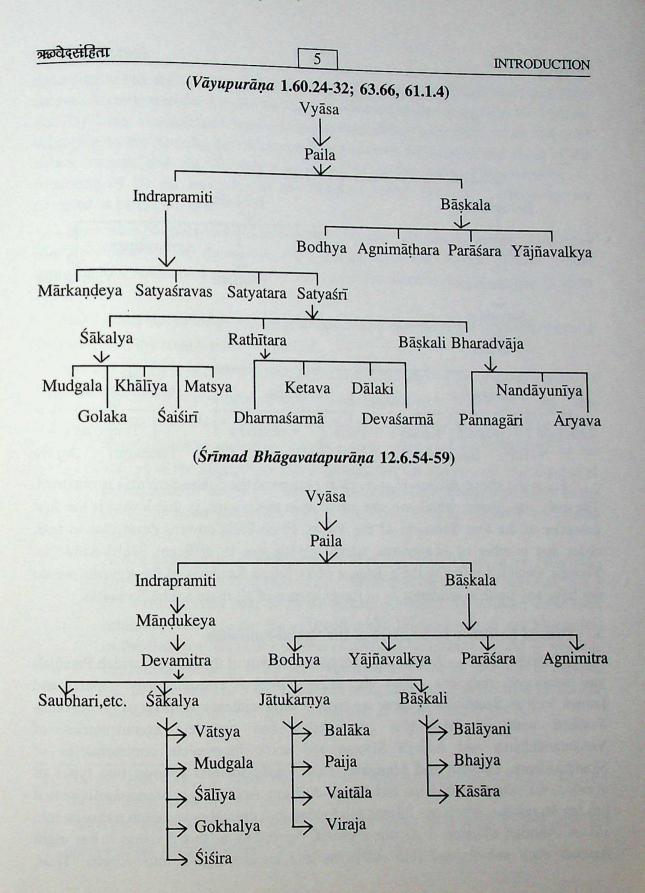



From the above śākha-vṛkṣa no clear picture of the Śākhā-Saṁhitās is obtained. The only conclusion, which we can arrive at in this regard, is that Vyāsa is the first compiler of the four Saṁhitās of the Vedas. From Paila onward deviations in text, order and number of ṛk-mantras started giving rise to different Śākhā-Saṁhitās. Though, Patañjali refers to the existence of 21 Śakhā-Saṁhitās of the ṛgveda, we do not have any definite evidence as to the existence of all these Śākhā-Saṁhitās.

### 3. Textual Evidence in Support of the Śākhā-Samhitās

(i) Śākala-Saṁhitā — Among the twenty-one śākhās of the Rgveda, which Patañjali has mentioned, only one śākhā viz. Śākala-Śākhā is conspicuously popular and known with its Saṁhitā-text. Now we have several authentic editions of the Rgveda-Saṁhitā with its Padapāṭha of Śākalya and complete commentaries of Veṅkaṭamādhava and Ācārya Sāyaṇa and some incomplete commentaries of Skandasvāmin, Udgītha and Mudgala. This Śākala-Saṁhitā follows two types of division, viz. Maṇḍala-division and Aṣṭaka-division. According to Maṇḍala-division it has ten Maṇḍalas, which are further subdivided into anuvākas and each anuvāka into sūktas. Another division is Aṣṭaka-division. According to this division it has eight Aṣṭakas each sub-divided into adhyāyas and each adhyāya into vargas. Thus,

according to this division, the Śākala-Saṁhitā has 8 Aṣṭakas, 64 adhyāyas and 2206 vargas. According to the Anuvākānukramaṇī, Śākala-Saṁhitā comprises 1017 sūktas and 10472 ṛks. Maṇḍala and Aṣṭaka-divisions have almost been fixed for all Saṁhitās belonging to the Ḥgveda, the difference being only in the number and order of the sūktas, vargas, and ṛks. Though a group of 11 sūktas called Bālakhilya-Sūktas, consisting of 80 ṛks are given in the Śākala-Saṁhitā, they are traditionally not accepted as belonging to it.

Now taking Śakala-Samhita as a centre, we shall discuss the existence of other Śakha-Śamhitas of the Rgveda on the basis of references to the number, order, omission and addition of rks, suktas and other peculiarities as referred to in latter Vedic texts.

- (ii) Bahvṛca-Samhitā—In the Brāhmanic and later texts we find references to the bahvṛcas<sup>1</sup>, the term used for Rgvedins.
  - (a) In the ŚB it has been mentioned that the Purūravā-Urvaṣ̄ī Sūkta (X.95) of the bahvṛcas consisted of 15 ṛks² and it ended with 'यद्विरूपाचरं मत्येषु'. This means that this ṛk was the 15th and the last ṛk of the sūkta. The extant Śākala-Saṁhitā comprises 18 ṛks in this sūkta and the 'यद्विरूपाचरं' is the 16th ṛk of the sūkta. From this it appears that the last two ṛks and any one ṛk between the 3rd to the 13th were not included in the Bahvṛca-Saṁhitā. In the ĀśvS this sūkta comprises 19 ṛks the first 18 being common to Śākala-Saṁhitā.

Now a question arises whether there were originally  $15 \ rks$  in the  $Pur\bar{u}rav\bar{a}-Urvas\bar{\imath} \ S\bar{u}kta$  (X.95) as said to have existed in the  $Bahvrca-Samhit\bar{a}$ , and  $3 \ rks$  were included later on in the  $S\bar{a}kala-Samhit\bar{a}$ ? Or, whether there were originally  $18 \ rks$  in the RV as found in the  $S\bar{a}kala-Samhit\bar{a}$  and 3 were lost in the Bahvrca  $S\bar{a}kh\bar{a}$  at the time of SB. The weightage should be given to the former option as in the  $Sakala-Samhit\bar{a}$  and  $Samhit\bar{a}$  and one more SB were discovered at the time of SB and  $Samhit\bar{a}$ , and one more SB was discovered at the time of SB.

<sup>1.</sup> Ait. Br., 2.36; 6.18; 5.2; Śāṅkh. Br. 6.11; 16.9, Tāṇd.Br. 5.6.6; ŚB 10.5.2.20; 11.5.1.10; Ait. Ār. 3.2.3; Śāṅkh. Ār. 8.4; Gop. Br. 2.5.15.

<sup>2. &#</sup>x27;यद्विरूपाचरं मर्त्येष्ववसं रात्री: शरदश्चतस्र:। घृतस्य स्तोकं सकृदह्न आश्नां तादेवेदं तातृषाणा चरामि' इति तदेतदुक्तप्रत्युक्तं पञ्चदशर्चं बह्वृचा: प्राहु:। — ŚB II.5.1.10.

- (b) Indications as to the antiquity of the *bahvṛca*s are also found in the *Kauṣī-taki Brāhmaṇa* where a *bahvṛca* and *paiṅgya* have been quoted in this very order. This Bahvṛca-Śākhā must be the same which was imparted by Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa to Paila and by the latter to Indrapramiti. Up to the time of Indrapramiti the Bahvṛca-Śākhā had 15 ṛks in the Purūravā-Urvaṣ̄ī Sūkta. According to Patañjali, bahavṛca was not a śākhā but a caraṇa. <sup>1</sup>
- (c) The *Padapāṭha* of Śākalya on *RVŚ* does not have *Padapāṭha* of 6 *ṛks*.<sup>2</sup>
  This indicates that when Śākalya wrote his *Padapāṭha* of the Śākala-Saṁhitā those *ṛks* were not included therein. They were, however, included later on. It may be conjectured that these six *ṛks* did not belong to *Bahvṛca-Saṁhitā*.
- (d) The ĀpaŚS refers to the existence of bahvṛcas at 12 places Bahvṛca Brāhmaṇa at 9 places,³ bahvṛca at 2 places⁴ and once with Vājasaneyins.⁵ The textual references mentioned in the Bahvṛca Brāhmaṇa are found neither in the Aitreya Brāhmaṇa nor in the Kauṣītaki Brāhmaṇa. This shows the existence of bahvṛcas as separate from the Aitareya and Kauṣītaki Śākhās. The Brahmāṇḍapurāṇa (I.32.2) at one place refers to bahvṛco bhārgavaḥ pailaḥ. Pt. Bhagavaddatta takes Bahvṛca as a name of a ṛṣi.⁶ But this does not seem to be correct. Actually, Bahvṛca and Bhārgava seem to be used as appelatives of Paila, who was a Rgvedin and belonged to Bhṛgu gotra. It appears that the original Saṃhitā, compiled by Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa and imparted to Paila was most probably known as Bhavṛca-Saṃhitā, and Bahvṛca Brāhmaṇa is still unknown.
- (e) The Kauṣītaki Brāhmaṇa (16.9) refers to the views of Bahvṛcas, Paingya and Kauṣītaki in the matter of deciding deity of the rk 'सोम: पवते जरिता' (RVŚ IX.96.5). From this it may be inferred that Bahvṛca and Paingya

<sup>1.</sup> बह्वरचरणाख्या। — Mahābh. 5.4.154.

<sup>2.</sup> *RVŚ*. VII.59.12 : त्र्यम्बकं यजामहे°; *RVŚ* X.20.1 : भद्रं नो अपिवातय मन: ; *RVŚ*. X.121.10 : प्रजापते न त्वदेता°; *RVŚ* X. 190.1-3 : ऋतं च सत्यं°.

<sup>3.</sup>  $\bar{A}p \hat{S}S$ . 1.20.10; 5.15.1; 6.13.9; 15.16; 31.13; 8.5.2; 11.2.10; 12.17.2; 18.8.7.

<sup>4.</sup> ĀpŚS. 6.27.2; 13.24.10.

<sup>5.</sup> ĀpŚS. 8.15.12.

<sup>6.</sup> Vaidka Vānmaya, p. 183.

śākhās were existing before the Kauṣīitaki Brāhmaṇa. The Śāṅkhāyana Āraņyaka refers to the views of many ācāryas like Māṇḍavya (7.2), Śauravīra Māṇdūkeya (7.22, 9, 10, 11), Agastya (7.2), Śākalya (7.3), Viśvāmitra (7.5), Sūryadatta (7.6), Rādheya (7.7), Pauṣkarasādi (7.8), Hrasva Māṇḍūkeya (7.13), Pratiyodhīputra Magadhavāsī (7.14), Pañcālacaṇḍa (7. 19), Tārkṣya (7.20), Jaratkārava Ārtabhāga (7.21), Bāliśikhāyāni (7.22), and Lauhikya (7.23) regarding the  $\bar{A}dhidaivika$  and  $\bar{A}dhy\bar{a}tmika$  interpretations of words nirbhuja, pratrnna and ubhayamantarena, denoting Samhitāpāṭha, Padapāṭha and Kramapāṭha, respectively. The same discussion is found in the Aitareya Āranyaka (3.2-1) also. From the discussion about nirbhuja, pratṛṇṇa, and ubhayamantareṇa, made in both the Āraṇyakas of the Rgveda, it becomes obvious that not only the Śākhā-Samhitās of the Rgveda, but the texts of Padapātha and Kramapātha, belonging to different recensions, were also prevalent in different śākhās at that time. It should not necessarily be taken that these different modes of recitation were prevalent only in the Śākala recension and not in the others.

- (f) The ŚāṅkhŚS (I.1.15) refers to a practice of bahvṛcas which is different from that of the Śāṅkhāyanas. It is said that the Śāṅkhāyanas and many others perform the pitṛkarma in the southward direction. But the bahvṛcas do pitṛkarma by sitting. Commenting on this sūtra Varadattasuta Ānartiya says that doing pitṛkarma by sitting is said as nyāya=dharma in the Bāhvṛcāmnāya. This statement proves the existence of a Bahvṛcāmnāya.
- (iii) Māṇḍūkeya-Saṁhitā We find references to the Māṇḍukeya Śākhā, which, most probably, might have come into existence after the bahvṛcas. According to the Paurāṇic tradition, Māṇḍūkeya was a disciple of Indrapramiti and he had studied the Rgveda-Saṁhitā of the bahvṛcas from him. He has been referred to by the name Śauravīra Māṇḍūkeya in both Śaṅkhāyana and Aitareya Āraṇyaka. He has been referred to by his patronomic names Māṇḍūka and Māṇḍukī. It appears that by the time of Māṇḍūkeya some differences in pronunciation of ṛk-mantras might have come to the fore for which he prepared a systematic description of the peculiarities of the

<sup>1.</sup> आसीनन्यायं बाह्वच्यम्। — ŚāṅkhŚS. 1.1.15.

<sup>2.</sup> आसीन उपविष्ट:। न्यायशब्द उक्त: (न्याय-शब्दो धर्मपर्याय:)। बाह्वच्यं बह्वचाम्नायोक्तम्। तदुपविष्टेन कर्तव्यम्। — Varadattasuta on ŚāṅkhŚS. 1.1.15.

<sup>3.</sup> Cf. Kāśikā on Pāñ. 54.1.119: मण्डूकशब्दादपत्ये ढक् प्रत्ययो भवति। चकारादण् च वा। तेन त्रैरूप्यं भवति–माण्ड्केय:, माण्ड्क:, माण्ड्क:।

recitation of the *rks*. From this one may deduce that the Māṇḍukeya Śākhā had developed some peculiarities and some variations in the matter of pronunciation and also in the treatment of accents. The Māṇḍūkeyas had developed their own *caraṇa*, a little different from the *bahvṛcas*, and the same was studied by their *śiṣyas*. Many important differences in the Śākhā-Saṃhitā, promulgated by Māṇḍūkeya to their *śiṣyas*, were conspicuously visible. These distinctive features have been recorded in the *Rgveda Prātiśākhya* of Śaunaka, which, in spite of being associated with Śāśirīya Śākhā, was thought to be concerned with other popular *śākhās* also of the *Rgveda*. According to Māṇḍūkeya, the euphonic combination of the preceding *udātta* and following *anudātta* in the case of *praśliṣṭa sandhi* results into *praśliṣṭa svarita* everywhere, whereas in the Śākala recension this feature happens only in the combination of two short ₹s (*Rk-Prāt*. 3.13), as in दिवीव = (दिवि + ईव), not in रथीवं (रथी + ईव). But in the Māṇḍukeya Śākhā the combination of रथी + ईव also results into independent *svarita* as रथीव.¹

According to Pt. Bhagavaddatta,<sup>2</sup> in the opening verse of the  $Brhaddevat\bar{a}$  Saunaka refers to an  $\bar{a}mn\bar{a}ya$ , which is no other than the  $M\bar{a}nd\bar{u}keya$ - $Samhit\bar{a}$ . In favour of that opinion he puts forward the following arguments —

The Bṛhaddevatā refers to the existence of a sūkta called Nakula-Sūkta after RVŚ X.103. But this sūkta is not found in the present Śākala-Saṁhitā. The ĀśvŚS (4.6.3) gives the 4 ṛks belonging to Nakula-Sūkta in extenso as under — ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् वि सीमतः सुरुचो वेन आवः।

स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः॥ १॥
इयं पित्रे राष्ट्र्येत्यग्रे प्रथमाय जनुषे भूमनेष्ठाः।

तस्मा एतं सुरुचं ह्वारमह्यं घर्मं श्रीणन्ति प्रथमस्य धासेः॥ २॥

महान् मही अस्तभायद् वि जातो द्यां पिता सद्म पार्थिवं च रजः।

स बुध्नादाष्ट जनुषाभ्युग्रं बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट्॥ ३॥

अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवम्।

रत्नधामभि प्रियं मितं कविमूर्ध्वा यस्यामितर्भा अदिद्युतत्॥ ४॥

सवीमनि हिरण्यपाणिरिममीत सुक्रतुः कृपा स्वः॥

<sup>1.</sup> मण्डूकेयस्य सर्वेषु प्रश्लिष्टेषु तथा स्मरेत्। — Rk-Prāt. 3.14.

<sup>2.</sup> Vaidika Vānmaya, pp. 183 ff.

The  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$  also notices a variant reading for the text 'कृपा स्व:' as 'तृपा स्व:'1 Devatrāta, a commentator of the  $A\dot{s}v\dot{S}S$ , notices these rks in  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$  as belonging to another  $\dot{s}\bar{a}kh\bar{a}$ .

From this statement of Devatrāta, it is clear that these 4 rks do not belong to the Āśvalāyana Śākhā. The Aitareya Brāhmaṇa (4.2) quotes the above 4 rks in pratīka form which may show that they must be related to the Aitareya School. But commenting on this portion Sāyaṇa holds that one should take these 4 rks in the AśvSS as belonging to an other recension.<sup>3</sup>

These rks are also found in the ŚāṅkhāŚS (5.8) in extenso, hence these would not be belonging to the Śāṅkhāyana Śākhā. These rks have been quoted and explained by Yāska in Nirukta (1.7). Durgācārya also mentions 2 rks, viz. 'वि सीमत: सुरुचो' and 'ऊर्ध्वा यस्य' as belonging to Nakula-Sūkta (Nir. 1.7; 6.12). According to Pt. Bhagavaddatta if these rks do not belong to Śākala, Bāṣkala, Āśvalāyana and Śāṅkhāyana recensions, they must be belonging to the Māṇḍukeya Śākhā.

<sup>1.</sup> तुपा स्वरिति' वा. — ĀśvŚS. 4.6.3.

<sup>2. &#</sup>x27;ब्रह्म जज्ञानम्' इति यथासमाम्नाताश्चतस्रः। तत्र चतुर्थ्यां 'कृपा स्वर्' इति 'तृपा स्वर्' इति वा' भवति। शाखान्तरेषूभयथाऽऽम्नानात्। — Devatrāta on ĀśvŚS. 4.6.3.

<sup>3.</sup> ता एताश्चतस्र ऋच: शाखान्तरगता आश्वलायनेन पठिता द्रष्टव्या°। — Sāyaṇa on Ait.Br. 4.2.

स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदंसी अस्कभायत्। महान् मही अस्कभायद् वि जातो द्यां सद्य पार्थिवं च रजः॥ स बुध्यादोष्ट्र जनुषोऽभ्यग्रं बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट्। अहुर्यच्छुक्रं ज्योतिषो जनिष्टार्थ द्युमन्तो वि वंसन्तु विप्राः॥ — AV IV. 1.4-5

- (b) The Bṛhaddevatā (3.118-119) refers to the existence of 11 sūktas between RV I.73 and I.74. Among these 11 sūktas, 10 sūktas beginning with 'शश्विद्ध वाम्' are  $\bar{A}$ śvina  $S\bar{u}$ ktas and the  $11^{\text{th}}$  s $\bar{u}$ kta beginning with 'इमानि' is  $Indr\bar{a}$ -Varuņa Sūkta. These 10 Āśvina Sūktas are not found in the Śākala-Saṁhitā. and the Indravaruna Sūkta is found among the Bālakhilya Sūktas on RV VIII.59. These  $s\bar{u}ktas$  have not been referred to in the  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$  and the ŚānkhŚS too. On this ground Pt. Bhagavaddatta holds that these 11 sūktas might have belonged to the Māṇḍukeya Śākhā, and their place must have been between the 73<sup>rd</sup> and 74<sup>th</sup> sūktas of the present Śākala-Saṁhitā, as mentioned by the Brhaddevatā. 1 But, he is also doubtful about the genuinness of the present text of the Bṛhaddevatā. In his opinion there might have been as many Brhaddevatās as there were the caranas of the Rgveda. So far as the antiquity and existence of Mandukeya Śakha is concerned, it cannot be doubted. But on the basis of whatever material is available to us nothing can be said about the form, nature and extent of that Samhitā as long as some MSS of that śākhā are not made available to us. Prof. Macdonell in the Introduction of the Brhaddevatā has mentioned that in the Brhaddevatā there are references to the existence of 37 more sūktas than the Śākala-Samhitā. This statement is based on the basis of the number of Khila Sūktas which are not found in the Śākala-recension.
- (iv) Bāṣkala-Samhitā Among the promulgators of the different śākhās of the Rgveda, Bāṣkala occupies a prominent place. The Samhitā which he promulgated is known as Bāṣkala-Samhitā on his name. No MS of this śākhā is available so far. On the basis of differences to the peculiarities of that Samhitā, mentioned by the later ācāryas, we know that once this Śākhā-Samhitā must have been in prevalence. Since today only the Śākala-Samhitā is available, we may point out some of the peculiarities of the Bāṣkala-Samhitā in comparison to the Śākala-Samhita as under:

<sup>1.</sup> Vaidka Vānmaya, p. 182.

(a) According to the Anuvākānukramaņī, there was a difference in the order of arrangement of the sūktas in the first Maṇḍala¹ which may be shown as under—

|     | ŖVŚ       | Ŗși        | ŖV Bāşkala | Ŗşi        | Pratika       |
|-----|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| (1) | I.1-73    | Same       | I.1-73     | Same       | अग्निमीळे     |
| (2) | I.74-93   | Gautama    | I.74-93    | Gautama    | उपप्रयन्तो    |
| (3) | I.94-115  | Kutsa      | I.116-126  | Auśija     | नासत्याभ्यां  |
| (4) | I.116-126 | Auśija     | I.127-139  | Parucchepa | अग्निं होतारं |
| (5) | I.127-139 | Parucchepa | I.94-115   | Kutsa      | इमं स्तोमं    |
| (6) | I.140-164 | Dīrghatamā | I.140-164  | Dīrghatamā | वेदिषदे       |
| (7) | I.165-191 | Agastya    | I.165-191  | Agastya    | कया शुभा      |

From the above chart it is clear that the difference between the Śākala- and the Bāṣkala-Saṁhitās regarding the arrangement of the sūktas of the first Maṇḍala is only in the order of arrangement of the sūktas of the ṛṣis, viz. Kutsa, Auśija and Parucchepa. There is no difference in the total number of the sūktas and ṛks in the first Maṇḍala in both the śākhās. With this change in the above order of the sūktas serial numbers of adhyāyas, anuvākas, sūktas and vargas must have been affected in the Bāṣkala-Saṁhitā.

(b) According to the Sarvānukramaṇī of Kātyāyana, there were 11 Bālakhilya Sūktas in the 8<sup>th</sup> Maṇḍala of the Bāṣkala-Saṁhitā. These Bālakhilya Sūktas did not form a part of Śākala-Saṁhitā and till the time of Sarvānukramaṇī they were not incorporated therein. However, in all printed editions of the Śākala-Saṁhitā, these 11 śūktas have been included under sūkta numbers 49 to 59 in the 8<sup>th</sup> Maṇḍala. The absence of Sāyaṇa's commentary on these sūktas, too, confirms their exclusion from the Śākala-Saṁhitā.

According to Mahīdāsa, a commentator of the Caraṇavyūha, Bālakhilya-Sūktas belong to the Bāṣkala Śākhā. But he accepted the existence of only 7

<sup>1.</sup> गौतमादौशिज: कुत्स: पुरुच्छेपादृषे: पर:। कुत्साद्दीर्घतमा इत्येष तु बाष्कलक: क्रम:॥ — Anukramaṇikāvṛtti, quoted by Mahīdāsa in Caraṇavyūha, p. 25.

 $B\bar{a}lakhilas$  in the  $B\bar{a}$ ṣkala-Samhitā. The remaining 4 sūktas, each beginning with प्रति ते (8.56), युवं देवा (8.57), यमृत्विजो (8.58) and इमानि वाम् (8.59) respectively, were lost in the  $B\bar{a}$ ṣkala-Samhitā. Thus, according to Mahīdāsa, the order and numbers of sūktas in the  $8^{th}$  Maṇḍala of the  $B\bar{a}$ skala-Samhitā are as under:

| Śākala      | Pratika          | Bāṣkala     | Pratika          |
|-------------|------------------|-------------|------------------|
| VIII 1.48   | Same             | VIII.1.48   | Same             |
| VIII.49     | अभि प्रवः        | VIII.49     | अभि प्रवः        |
| VIII.50     | प्र सु श्रुतं    | VIII.50     | प्र सु श्रुतं    |
| VIII.51     | यथा मनौ सांवरणौ  | VIII.60     | अग्न आ याह्य°    |
| VIII.52     | यथा मनौ विवस्वति | VIII.82-93  | आ प्र द्रव       |
| VIII.53     | उपमं त्वा        | VIII.94     | गोर्धयति         |
| VIII.54     | एतत्त इन्द्र     | VIII.54     | यथा मनौ सांवरणौ  |
| VIII.55     | भूरीदिन्द्रस्य   | VIII.52     | यथा मनौ विवस्वति |
| VIII.56     | प्रति ते         | VIII.53     | उपमं त्वा        |
| VIII.57     | युवं देवा        | VIII.54     | एतत्त इन्द्र     |
| VIII.58     | यमृत्विजो        | VIII.55     | भूरीदिन्द्रस्य   |
| VIII.59     | इमानि वां        | VIII.95     | आ त्वा गिरौ      |
| VIII.94-103 |                  | VIII.96-108 |                  |

According to Mahīdāsa, from  $94^{th}$   $s\bar{u}kta$ , beginning with गोर्धयति, onward up to the end, the  $S\bar{a}kala$ - $Sa\dot{m}hit\bar{a}$  had only 10  $s\bar{u}kta$ s, whereas in the  $B\bar{a}skala$ - $Sa\dot{m}hit\bar{a}$  there were 15  $s\bar{u}kta$ s up to the end. Thus, in comparison to  $S\bar{a}kala$ - $Sa\dot{m}hit\bar{a}$  which has today 103  $s\bar{u}kta$ s, the  $B\bar{a}skala$ - $Sa\dot{m}hit\bar{a}$  had 108

<sup>1. &#</sup>x27;प्रति ते°', 'युवं देवा°', 'यमृत्विजो°', 'इमानि वाम्' इति चत्वारि बालखिल्यसूक्तानां लोप: इत्यर्थः। — Ibid., p. 25.

<sup>2.</sup> तच्च-'स्वादोरभिक्ष'-सूक्तान्ते 'अभि प्र व: सुराधसम्', 'प्र सु श्रुतम्', इति सूक्तद्वयं पठित्वा 'अग्न आयाह्यग्निभिः' इति पठेत्। ततः 'आ प्र द्रव' अध्याये 'गौर्धयति' अनुवाको दशसूक्तात्मकः शाकलस्य, पञ्चदशसूक्तात्मको बाष्कलस्य। तत्रोच्यते 'गौर्धयति' सूक्तानन्तरं 'यथा मनौ सांवरणौ', 'यथा मनौ विवस्वति', 'उपमं त्वा', 'एतत्त इन्द्र', 'भूरीदिन्द्रस्य' इत्यन्तानि पञ्चसूक्तानि पठित्वा 'आ त्वा गिरो रथीरिव' इति पठेयुः। — Ibid., pp. 25-26.

 $s\bar{u}ktas$  in the 8<sup>th</sup> Mandala. With this change of order, naturally, the serial numbers of  $s\bar{u}ktas$  and vargas might have been affected in the  $B\bar{a}skala-Samhit\bar{a}$ .

According to Ṣadguruśiṣya, a *vṛttikāra* on *Sarvānukramaṇī*, there were only 8 *sūkta*s in excess in the *Bāṣkala-Saṁhitā*. But which are these 8 *sūkta*s, about this opinions differ. According to Sāyaṇa, these 8 *sūkta*s are the 8 *Bālakhilya-Sūkta*s which exist in the *Bālakhilya* text. But according to Mahīdāsa, these 8 *sūkta*s included 7 *Bālakhilya Sūkta*s of the 8<sup>th</sup> *Maṇḍala* and one *Saṁjñāna-Sūkta*, consisting of 15 *ṛk*s of the 10<sup>th</sup> *Maṇḍala*.

(c) The differences regarding the closing rks and sūktas between the Śākala-and the Bāṣkala-Saṁhitās have been mentioned by the commentators like Devasvāmin in his Siddhāntabhāṣya,³ Haradatta in his Anāvilābhāṣya,⁴ and Nārāyaṇa in his Nārāyaṇa-vṛtti,⁵ all on the ĀśvGS. All hold that the Śākala-Saṁhitā ends with 'समानी व आकृति:' while the Bāṣkala-Saṁhitā with 'तच्छंयोरा वृणीमहे'. They also hold that the ĀśvGS belongs to both śākhās.⁶

It is to be pointed out that the *Bṛhaddevatā* mentions the number of deities of only the first 5 *ṛk*s. Now arises a doubt about the total number of the *ṛk*s of the *Samjñāna-Sūkta* of the Bāṣkalas — whether it consisted of 15 *ṛk*s, as stated by Mahīdāsa, or 5 *ṛk*s whose number of deities has been mentioned

<sup>1.</sup> बालखिल्याख्यैर्मुनिभिर्दृष्टा 'अभि प्र वः सुराधम्' इत्यादिकेऽष्टके स्थिता ऋचो बालखिल्याभिधाः। ता एव बालखिल्याख्ये ग्रन्थे समाम्नाताः। . . . बालखिल्यानामष्टसु सूक्तेषु सप्तमाष्टमे सूक्ते परित्यज्य यान्यविशिष्टानि षट् सूक्तानि तेषु त्रीणि युग्मानि। — Sāyaṇa on Ait.Br. 30.2.

<sup>2.</sup> अन्ते 'संसमित्' सूक्तानन्तरं पञ्चदशऋचात्मकं 'संज्ञानमुशना वदत्' इत्यादि 'तच्छंयोरा वृणीमहे' इत्यन्तं वेदसमाप्तिरिति वाष्कलशाखाध्ययनम्। एवमध्ययनाभावात् शाखाभाव इत्यर्थः सूक्तसहस्रसप्तदशा-धिकात् अष्टौ सूक्तानि बाष्कलस्याधिकानि इत्यर्थः। — Mahīdāsa, Ibid., p. 26.

<sup>3.</sup> येषां पूर्वा समाम्नाये स्यात्तेषां नोत्तरा। येषामुत्तरा तेषां न पूर्वा। यत्तत्र प्रतिज्ञासूत्रे उपदिष्टं शाकलस्य बाष्कलस्य समानाम्नायस्येत्युक्तम्। — Devasvāmī on ĀśvGS 3.4.5.

<sup>4. &#</sup>x27;समानी व' इति शाकलस्य समाम्नायस्यान्त्या तदध्यायिनामेषा। 'तच्छंयो 'रिति बाष्कलस्य तदध्यायिनामेषा। उभयत्रैकाग्रहणं विष्पष्टार्थम्। — Haradatta on ĀśvGS 3.4.5.

<sup>5.</sup> तत्र शाकलानां 'समानी व आकूतिः' इत्येषा भवति संहितान्त्यत्वात्। बाष्कलानां तु 'तच्छंयोरा वृणीमहे' इत्येषा भवति संहितान्त्यत्वात्। — Nārāyaṇavṛtti, 3.4.5.

<sup>6.</sup> शाकलसमाम्नायस्य बाष्कलसमाम्नायस्य चेदमेव सूत्रं गृह्यं चेत्यध्येतृप्रसिद्धम्। — Ibid.

by Śaunaka in his Brhaddevatā. This question remained unsolved even in the commentaries of Devasvāmin, Haradatta and Nārāyaṇa on ĀśvGS. because they have stated only about the last rk of the Samhitas of both Śākala and Bāskala recensions, not the number of the sūkta. Pt. Hariprasad Shastri, relying upon the statement of Mahīdāsa accepted the number of the rks of Samjñāna-Sūkta as 15 under 4 vargas. As to the mention of the number of deities of the only five Rks, he holds that the mention of the names of deities of five rks is incomplete. Possibly, according to him, there might have been some more verses mentioning the deities of the remaining 10 rks in his Brhaddevatā, but somehow they became separated from there. The khilas 1-3 of the fifth adhyāya have a total number of rks 15 (= 5 + 3 + 7). Dr Kashikar is of the opinion that in the last Samjñāna-Sūkta of the Bāṣkalas there were only 5 rks which have been given in the first khila. Mahīdāsa, counting all the mantras of 1st, 2nd and 3rd khilas together, took it as one sūkta. In British Museum MS No. 5351, India Office MS No. 2131. Mumbai and Andhra editions of Rgveda-bhāṣya all the sūktas have been given together as forming one sūkta of 15 rks. Dr Kashikar holds that these three sūktas of the Khilādhyāya were originally not one sūkta, because their contents are different. Since these sūktas were traditionally found together and the rk 'तच्छंयोरा वृणीमहे', with which the Bāṣkala-Samhitā ended, was also at the end of the 3<sup>rd</sup> sūkta; hence, Mahīdāsa took all the 15 rks together. This so happened because of the rk 'तच्छंयोरा वृणीमहे' coming twice. Actually, the fifth rk of the first  $s\bar{u}kta$  and the  $7^{th}$  rk of the  $3^{rd}$   $s\bar{u}kta$  was 'तच्छंयोरा वृणीमहे'. When Samjñāna-Sūkta was taken as comprising 15 ṛks, why would one rk come twice? When one rk could not be repeated in a sūkta, then one rk was increased taking one pāda from the remaining rks. Not only the Khilānukramanī, but both the Brhaddevatā and Rgvidhāna, too, took all the three sūktas together. Thus, according to Kashikar, there were only 5 rks in Samjñāna-Sūkta and the concept of 15 rks in that sūkta was a later development.2

<sup>1.</sup> उशना वरुणश्चेन्द्रश्चाग्निश्च सिवता स्तुता:। संज्ञाने प्रथमस्यां तु द्वितीयस्यामथाश्विनौ॥ तृतीया चोत्तमे च द्वे आशिषोऽभि वदन्ति ता॥ — Bṛhdd. 8.95-96.

<sup>2.</sup> Kashikar, CG, Khilāni, Preface, p. 903; खिलानि, p. 976, fn.1.

- (d) Pt. Hariprasad Shastri has accepted the existence of the *mahānāmnī ṛk*s in the *Bāṣkala-Saṁhitā*. According to him, Bāṣkala included this hymn in his Saṁhitā to show its distinction from the Śākala-Saṁhitā. But later on, these *mahānāmnī ṛk*s became disassociated from the *Bāṣkala-Saṁhitā* and attached with *Sāmaveda-Saṁhitā* as its supplement.¹ The *Bṛhaddevatā* refers to the *mahānāmnī ṛks* and also mentions their deities. But from this it is not certain whether these *ṛk*s were related to the Bāṣkalas. None has referred to their association with the Bāṣkalas.
- (e) Varadattasuta Ānartīya has referred to the existence of an *upadruta sandhi*<sup>2</sup> of the Bāṣkalas while commenting on ŚānkhŚS (12.3.5). It may be pointed out that this *upadruta sandhi* is the *udagāhavat sandhi* of the *Rk-Prāt* 2.32.
- (f) Commenting on 'ओष्ट्यस्थाने आइउकारी भवत:' (ŚāṅkhŚS 1.2.5), Varadattasuta Ānartīya refers to a variation in the pronunciation of ओ as (आ ३ उ) pragṛhya at the end of Yājña in the Śāṅkhāyana Śākhā, whereas in the Bāṣkalas it is not regarded as pragṛhya.³
- (g) The Paurāṇic literature also supplies some information about the existence of the tradition of the Bāṣkala Śākhā. According to the Bhāgavatapurāṇa, Bāṣkali, the son of Bāṣkala, had compiled the Bālakhilya-Saṃhitā and imparted it to his disciples Bālāyani, Bhajya and Kasāra. The Vāyupurāṇa (1.60.24) mentions Bāṣkali along with Indrapramiti as two śiṣyas of Paila.

- 3. ओष्ठ: स्थानं ययोस्ते ओष्ठ्यस्थाने सन्ध्यक्षरे ओकारश्च औकारश्च। तत्र ओकार आ३उ ईदृशं रूपमा-पद्यते। एवमौकार:। 'समु देही दधातु ना३उ वौषट्'। ननु 'ओकार आमन्त्रितजः प्रगृह्य' (ऋ.प्रा. १.६८) इत्येवमादिना लक्षणेन सर्व एव प्रगृह्यो याज्यान्ते तस्य किं ग्रहणेन। सत्यम्। किं तु बाष्कलानाम-प्रगृह्यस्तदर्थं वचनम्। Varadattasuta on ŚāṅkhŚS I.2.5. 271.2.
- 4. बाष्किल: प्रतिशाखाभ्यो बालिखल्याख्य संहिताम्। चक्रे बालायनिर्भज्य: कासारश्चैव तां दधु:॥ Śrīmadbhāgavata, 12.6.59.

<sup>1.</sup> Vedasarvasva, p. 59.

<sup>2.</sup> तद्यत्रोपद्रुतमिभिनिहितं प्रिश्लिष्टं क्षिप्रसिन्धिरिति न्यूङ्खनीयस्य पादस्यादौ स्यादुपातीत्य तद्द्वितीयेऽक्षरे न्यूङ्खये च्छा न्वो३ 'इति यथा 'क्व स्यो३ 'इति च। — ŚāṅkhŚS. 12.13.5. तिदिति वाक्योपादने। यत्र शाखान्तरीयमहः सर्वाहर्न्यूङ्खपक्षे उपद्रुतसिन्धयुक्तमक्षरं तस्मात् यथा चतुर्थमहस्तैत्तिरीयाणां सर्वन्यूङ्खम्। उपद्रुतो नाम सिन्धिर्बाष्कलानां प्रसिद्धः। तस्योदाहरणम्-'न ऋते श्रान्तस्य सखाय देवा' इति। — Varadattasuta on ŚāṅkhŚS 12.13.5.

From the above accounts, given about the existence of the *Bāṣkala-Saṁhitā*, it is certain that once there was a separate Saṁhitā of the Bāṣkalas. But in the absence of availability of any MS-material, we cannot say anything definitely about the character and extent of the *Bāṣkala-Saṁhitā*. According to the information given by Pt. Bhagavaddatta, there is a mention of *Bāṣkalaṣākhīyā Saṁhitā* and *Brāhmaṇa* in the list of MSS prepared by Kavindrācārya on Serial No. 27. But this MS is not available. Fortunately, the *Bāṣkala-mantropaniṣad*, the only available text of this śākhā, has been published so far. It was edited by Acharya V.P. Limaye and R.D. Vadekar under a collection of 18 Principal Upanisads on No. 14 under volume I, pp. 358-363, published from Vaidika Saṁśodhana Maṇḍala, Poona in 1928. In the introductory part of the text a very brief account of this text is given which I would like to reproduce here:

This Upaniṣad for a long time was known in a Perso-Latin-German translation. Fortunately, however, one (or two) manuscripts have been found in southern India. They are full of inaccuracies and we give below the text as reconstructed and emended by our predecessors in the field. We have taken care to compare our text with the Adyar MSS themselves and found some interesting readings duly acknowledged. The Upaniṣad seems to be a part of the Bāṣkala-Saṃhitā of the Rgveda which is no longer extant.

— p. 358

This Upaniṣad consists of 25 rks which very much resemble the Vedic rks in their language, style and contents. These rks may be regarded as the remains of Bāṣkala-Saṁhitā, which once existed, most probably, prior to the Śākala-Saṁhitā.

- (v) Śāṅkhāyana-Saṁhitā Nowhere in the Purāṇas do we find reference to Śāṅkhāyana as a promulgator of a Śākhā-Saṁhitā except the Agnipurāṇa which refers to the two śākhās, viz. Śāṅkhāyana and Āśvalāyana by name.¹ According to the Kauṣītaki Āraṇyaka, Śāṅkhāyana was a disciple of Kauṣītaki Kahola, son of Kuṣītaka.² He must have been a promulgator of some Saṁhitā of the Rgveda, as is evident from mention of some distinctive features of this Saṁhitā in the Śāṅkhāyana Brāhmaṇa, Śāṅkhāyana Āraṇyaka and Śaṅkhāyana-Sūtra texts. In this regard the following evidence can help us to prove the identity of the Śāṅkhāyana-Saṁhitā
  - (a) The Śāṅkhāyana Āraṇyaka gives many ṛks³ in extenso and those ṛks are found in the extant Śākala-Saṁhitā. On the basis of this feature, Pt. Bhaga-

<sup>1.</sup> भेद: शांखायनश्चैक आश्वलायनो द्वितीयक:। — AgniP. 271.2.

<sup>2.</sup> शांखायन: कहोलात् कौषीतके:। — Kauṣ.Ār. 14.

<sup>3.</sup> See Śānkh Ār. 7.14.16; 19; 21; 8.4.6; 9.1; 12.2.7.

vaddatta arrived at the conclusion that since the *ṛks* of other *śākhā*s only are given *in extenso*, these *ṛks*, occurring in the Śāṅkhāyana tradition, must not have been forming an integral part of the *Śāṅkhāyana-Saṁhitā*.¹ But this view does not seem to be correct, because giving *ṛks in extenso* in the Brāhmaṇas, Āraṇyakas and the Upaniṣads does not negate their identity there. Giving *ṛks in extenso* or *pratīka* form is concerned with *sūtra*-text only.

(b) In the ŚānkhŚS, the following rks are given in pratīka from—

अग्निर्मृत्यु: (16.12.17)

इमे सोमासस्तिरो अह्न्यास: (9.20.30)

अत्या यातं निवतः (15.8.20)

देवेभ्यो वनस्पते (5.19.18)

आ नो गच्छतं हवना (15.8.20)

प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय (12.26.9)

इमे मन्द्रास: (15.8.20)

वेनस्तत्पश्यत (15.3.6)

इमे सोमास: (15.8.20)

संज्ञानमुशनावदत् (3.6.4)

Since the above rks are not found in the  $S\bar{a}kala$ -Samhitā, and these are given in pratīka form in  $S\bar{a}nkhSS$ , these must have been the integral part of the  $S\bar{a}nkh\bar{a}yana$ -Samhitā. Varadattasuta  $\bar{A}$ nartīya commenting on the rk अग्निमृत्यु: clearly observes that this rk belongs to another  $S\bar{a}kh\bar{a}$ . The rk इमे सोमासस्तिरो°, which is read here in Pratīka, is given Pratīka or in the Pratīka or in the Pratīka originally belonged to the  $S\bar{a}nkh\bar{a}yana$ -Samhitā and from there it was taken in the Pratīka Devatrāta, a commentator of the Pratīka is, however, silent about whether it belonged to another  $S\bar{a}kh\bar{a}$  or not. This  $S\bar{a}k$  actually, is not found in the  $S\bar{a}k$ .

(c) In the ŚāṅkhŚS an option is given that one may read 5 Rks beginning with वेनस्तत्पश्यद् or 'अयं वेन:'.³ These 5 rks beginning with वेनस्तत्पश्यद् are not found in the Śākala-Saṁhitā. These rks are found in the VS 32.8.12; KāṇvaS 35.27.5-9; TaitĀr. 10.1.28-32. From this one may easily arrive at the conclusion that these rks once formed an integral part of the Śāṅkhāyana-Saṁhitā. Varadattasuta Ānartīya has made it clear that though the group of 5 rks were an integral part of the Śāṅkhāyana-Saṁhitā, but at

<sup>1.</sup> Pt. Bhagavaddatta, Vaidika Vānmaya, p. 175.

<sup>2.</sup> अग्निर्मृत्युरित्येवमादिकाः शाखान्तरोक्ताः आप्रियो भवन्ति। — Varadattasuta on ŚāṅkŚS. 16.12.17.

<sup>3.</sup> वेनस्त्पश्यदिति पञ्च। 'अयं वेन' इति वा। — ŚāṅkhŚS 15.3.8-9.

the time of ŚankŚS, the text had been lost; so the  $s\bar{u}trak\bar{a}ra$  optionally prescribed another group of 5 rks beginning with 'अयं वेन:' which was found in the Śakala-Sanhita (X.123.1-5) $^1$ .

- (d) Śāṅkhāyana-Saṁhitā like Bāṣkala-Saṁhitā accepts 'तच्छंयोरा' as its last ṛk. But on the very ground of this similarity Prof. Bühler held that Śāṅkhāyanas did not have their separate Saṁhitā and they had accepted the Bāṣkala-Saṁhitā.² But this view of Bühler is not tenable. Similarity in some part, in two or more śākhās, does not mean the rejection of the other. In all the Saṁhitās, there are more similarities than dissimilarities. But it is the dissimilarity which makes one's own Saṁhitā different from the other.
- (e) The ŚāṅkhŚS accepts the existence of mahānāmnī ṛks in its Saṁhitā and mentions the recitation of the last ṛk of mahānāmnī like paṅkti. These are called stotriyaḥ. Commenting on the sūtra 'महानाम्न्यः स्तोत्रियः' (10.6.10), the commentator Varadattasuta Ānartīya holds that since these mahānāmnī ṛks are śakvarīs and recited in the forest, their pratīkas have not been given.³ Injunctions for reciting mahānāmnī ṛks are given in detail by the commentator.⁴
- (f) It may be pointed out that the ŚaṅkhŚS (X.6.13) mentions the existence of five purīṣapadas, which according to Varadattasuta Ānartīya, should be recited like nivid rks.<sup>5</sup>

<sup>1.</sup> एता पञ्च ऋचः शंसेत्। स्वशाखायामुत्सन्नत्वात् तत्स्थाने सूत्रकारो विकल्पमाह। — Varadattasuta on ŚāṅkhŚS 15.3.9.

<sup>2.</sup> SBE, vol. XXIX, p. 113.

<sup>3.</sup> शक्वर्यो महानाम्न्य इत्यनर्थान्तरम्। ता अरण्ये अनूच्या:। अतो न प्रतीकग्रहणम्। — Bhāṣya on ŚāṅkhŚS 10.6.17 (10).

<sup>4.</sup> नवानां महानाम्नीनां शस्यविधिरुच्यते। यथा तिस्रोऽनुष्टुभः शस्यन्ते अर्धर्चश एवमेकैका शस्यते। विभिस्त्रिभिरेकैका भवतीत्यर्थः। ततस्तिस्रस्त्रिरुच्यन्ते। ऋगादौ तिस्र आवर्तन्ते। यथातथेति निर्देशात्। महानाम्नीनां योन्यनुशंसनेऽपि विनियुज्यमानानामयं धर्मः॥ अयमुत्तमाशब्दस्तृतीये तृचे वर्तते। तस्या एवंरूपाया उत्तमाया आम्नायप्रसिद्धाया उत्तमा सा पङ्किरिति। पंक्तिधर्मेण शस्यत इत्यर्थ। — ŚāṅkhŚS. Bhāṣya, 10.6.18-19.

<sup>5.</sup> उत्तमार्धे च पञ्च पदानि पच्छः पुरीषमाचक्षते तन्निविच्छंसम्। — ŚāṅkhŚS. 10.6.13. या सा पंक्तिरुत्तमा तस्या उत्तमे पादे पञ्च पदानि पुरीषाख्यानि निविच्छंसं शंसेत्। न प्रणवमन्तरा कुर्यादित्यर्थः। तानि चारण्येऽनूच्यानि। — Ānartīya Bhāṣya X.6.20.

21

After going deep into solving the problem of existence of the Śāṅkhāyana-Saṁhitā, Pt. Hariprasad Shastri expressed his view that Śāṅkhāyana had already arranged his Saṁhitā in Maṇḍalas and sūktas, but afterwards he incorporated the Saṁjñāna-Sūkta and the mahānāmnī ṛks also. The Śākala-Saṁhitā ended with Saṁjñāna-Sūkta, whereas the Śāṅkhāyana-Saṁhitā ended with mahānāmnī ṛks.¹

- (g) The Caraṇavyūha mentions the fourfold methods for reciting rks of all the five śākhās among which Śāṅkhāyana-Śākhā comes at the second place.<sup>2</sup> The fourfold methods of recitation, according to Caraṇavyūha are Saṁhitā-Pārāyaṇa, Pada-Pārāyaṇa, Jaṭā-Pārāyaṇa, and Daṇḍa-Pārāyaṇa.<sup>3</sup> When the Caraṇavyūha prescribes the fourfold methods of all the five Saṁhitās, it accepts the existence of the Śāṅkhāyana-Saṁhitā, because in the absence of the Saṁhitā-text the prescription for fourfold recitations would be baseless.
- (h) Mahīdāsa has accepted the existence of the *Bālakhilya-Sūkta* in the Śāṅkhāyana-Saṁhitā and calculated the total number of *padas* in the Saṁhitā as 153734 out of which the number of *padas* in the *Bālakhilya-Sūkta* are 1156 and the number of *vargas* as 17. The place of two *rks* (1-2) out of 3 *rks* of the *Bālakhilya-Sūkta* 8.58, as found in the Śākala-Saṁhitā, has been changed in the Śāṅkhāyana-Saṁhitā and placed after X.88.18 and there is a loss of only one *rk* of that *sūkta* in it.

On the basis of the above evidence in support of the existence and nature of the extent of the Śāṅkhāyana-Saṁhitā we can say that the Saṁhitā-text of the Śāṅkhāyana-Śākhā was also prevalent like the other śākhās of the Rgveda. Now some MSS of Śāṅkhāyana-Saṁhitā, and its Padapāṭha and many other texts belonging to that śākhā are available from the Palace Library, Alwar. We can arrive at a definite conclusion regarding its extent only after carefully going through those MSS. It is in our plan to edit the Śāṅkhāyana-Saṁhitā also on the basis of available MSS of the Palace library, Alwar and other available materials.

<sup>1.</sup> Vedasarvasva, pp. 46-47.

<sup>2.</sup> एतेषां शाखाः पञ्चिवधा भवन्ति। आश्वलायनी शाङ्खायनी शाकला बाष्कला माण्डूकायनाश्चेति॥ — Caraṇa. 1.7-8.

<sup>3.</sup> क्रमपार: क्रमपद: क्रमजट: क्रमदण्डश्चेति चतुष्पारायणम्॥ — Caraṇa. 1.6 (p. 6).

## 4. Personality of Āśvalāyana

In the Brāhmanic texts, we find mention of a large number of ācāryas, having different opinions in the matters of ritualistic applications of the rks, procedures of the rituals to be performed, ādhyātmika, ādhidaivika and ādhiyājñika interpretations of the rituals and in many other matters. But we do not find mention of Āśvalāyana in any of the Brāhmanic texts. His name for the first time appears in the Upaniṣads. The Praśnopanisad refers to an Āśvalāyana who approached Maharși Paippalāda to know about the concept of prāṇa. He wanted to know: 'What is prāṇa?'; Where does it come from? How does it enter in the body and perform activities in different ways? How does it return back and bear the inner and outer bodies?2 Paippalada answered all the questions of Āśvalāyana and the latter was satisfied with those answers. It may be pointed out that Paippalada is the promulgator of one of the śakhas of the Atharvaveda, and on his name that śākhā was known as Paippalāda Śākhā. From the reference to Āśvalāyana approaching Maharși Paippalāda, a promulgator of the Paippalāda Śākhā, can we imagine that Āśvalāyana also was an Atharvavedin? Or, at least, he had studied Atharvaveda? Another thing which comes to light from the Praśnopanisad is that Āśvalāyana belonged to Kosala Pradesh, as is clear from his patronymic name Kausalya Āśvalāyana. Ācārya Śankara, however, takes this appellation Kausalya as his proper name and Āśvalāyana as his patronymic name, descendent of Aśvala,3 who, according to the Bṛhadāraṇyakopaniṣad, was a Hotṛ priest in a sacrifice, performed by King Janaka Vaideha, in which brāhmaṇas of Kurupañcāla were invited to take part.4 As Aśvala was a Hotr priest, and Hotr priest must be a Rgvedin, from this it is obvious that he was a Rgvedin. As Āśvala was one of the Vedic scholars who had come from Kuru-Pañcāla, it appears that he belonged to that place. Since Kosala and Pañcāla were connected together, we may take him as the resident of Pañcāla. From the grammatical analysis of the word Āśvalāyana as descendent of Aśvala, both appear to be related.

<sup>1.</sup> सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै सर्वं वक्ष्यतीति ते ह सिमत्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः। — Praśnop. 1.1.

<sup>2.</sup> अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायन: पप्रच्छ। भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्मिमिति। — Praśnop. 3.1.

<sup>3.</sup> कौसल्यश्च नामतोऽश्वलस्यापत्यमाश्वलायन:। — Śaṅkara on Praśnop. 1.1.

<sup>4.</sup> जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे। तत्र ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवु:। तस्य ह जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव-क: स्विदेषां ब्राह्मणानामनूचानतम इति...। — BṛhdUp. 3.1.1.

One Āśvalāyana has been mentioned in the *Caraka-Samhitā*, as one of the *ṛṣis* who had gathered at Himālaya to discuss how human beings can live long with a sound health. It may be pointed out that the seers who have been mentioned there mainly belong to three categories — (i) the seers who had visualised the *ṛks* in their intuition such as Aṅgiras, Jamadāgni, Vasiṣṭha, Kaśyapa, Bhṛgu, Ātreya, Gautama, Agastya, Vāmadeva, Bharadvāja, Viśvāmitra, etc. (ii) the *Śākhā-Samhitā-kāras*, like Āśvalāyana, Paiṅgi, Vaikhānasa, Bālakhilya, etc. and (iii) remaining *ācāryas*.

One Āśvalāyana is also mentioned in the *Majjhima Nikāya*: (Āśvalāyaṇa Sutta 2.5.3), who met Gautama Buddha, who was staying at Jetavana in Śrāvastī.<sup>2</sup> On the basis of this authority, some Bengali scholars held that Āśvalāyana, who met with Gautama, was the author of the  $\bar{A}$ śv $\hat{S}$ S. But such a view has been rejected by Pt. Bhagavaddatta.<sup>3</sup>

Gaṅgādhara Bhaṭṭācārya, the commentator of the *Vikṛṭivallī* refers to Āśvalāyana<sup>4</sup> as one of the hundred śiṣyas of Śākalya. Among these five were householders, observers of *dharma* in their life and Āśvalāyana was one of them, others being Śiśira, Bāṣkala, Śāṅkha and Vātsya. But among the list of the five śiṣyas of Śākalya, as found in the Purāṇas, the name of Āśvalāyana is not mentioned. Moreover, in a text of the Śaiśirīya Śikṣā,<sup>5</sup> edited by Tarapada Chowdhury, Chennai, Śaunaka's name in place of Śākalya is given, but among the śiṣyas, the name of Āśvalāyana is not there, like the former text. In the light of apparent differences, it is very difficult to make any definite opinion whether Śākalya or Śaunaka was the concerned person from whom the five śākhās of the *Rgveda* developed. Moreover, it is not proper also to take the five śākhās developed at one and the same time. Considerable gap of time and distance of place must have been responsible for the development of the śākhās.

Ṣadguruśiṣya, in his *Vedārthadīpikā*, a commentary on Kātyāyana's *Sarvānu-kramaņī*, holds that Āśvalāyana was a *śiṣya* of Śaunaka. He studied Veda and ritualistic

<sup>1.</sup> CarakaS, I.1.8-14.

<sup>2.</sup> *Majjhima Nikāya*, *Buddhavacanāmṛta-*1, ed. Rahul Sanskrityayana, Mahābodhi Śākhā, Sarnath, 1964, p. 389-393.

<sup>3.</sup> Vaidika Vānmaya, part I, p. 17.

<sup>4.</sup> शाकलस्य शतं शिष्या नैष्ठिका ब्रह्मचारिण:। पञ्च तेषां गृहस्थास्ते धर्मिष्ठाश्च कुटुम्बिन:॥ शिशिरो बाष्कल: शांखो वात्स्यश्चैवाश्वलायन:। पञ्चैते शाकला: शिष्या: शाखाभदेप्रवर्तका:॥ — Comm. on Vikrtivallī, 1.4

<sup>5.</sup> मुद्गलो गालवो गार्ग्यः शाकल्यः शैशिरस्तथा। पञ्चैते शौनकाः शिष्याः शाखाभेदप्रवर्तकाः॥

<sup>-</sup> Śaiśirīya Śikṣā, verse 3, pub. in JVS 2, Lahore 1935.

procedures from him. A salutation to Śaunaka 'नम: शौनकाय नम: शौनकाय 'at the end of the ĀśvŚS is an evidence to prove that Āśvalāyana was a śiṣya of Śaunaka. In Śrautatradition it has been popular practice to offer salutations to his teacher at the end of the work. A reference to Śaunaka's destroying his work on a Rgveda Śrauta Kalpa in favour of Āśvalāyana, is also found in the Śaunaka-Kārikā.¹ But this Śaunaka, the author of this Kārikā, is different from Śaunaka, the teacher of Āśvalāyana.

Śaunaka, whom Ṣaḍguruśiṣya has mentioned in his *Vedārthadīpikā* has been credited with the authorship of 10 granthas²: five anukranaṇīs, two vidhānas, one prātiśākhya, one Bṛhaddevatā and a smṛti-text. It may be pointed out that Śaunaka, the author of Bṛhaddevatā, Ŗkprātiśākhya and different anukramaṇīs cannot be the same Śaunaka who is said to be the teacher of Āśvalāyana. Actually, there is a great problem in deciding the authorship of these texts. The authors were among the śiṣyas of Śaunaka, but they ascribed the authorship of the text to their teacher. So the texts cannot be granted as authentic proof for deciding the orginal authorship of these texts. In the Bṛhaddevatā, which is traditionally ascribed to Śaunaka, Āśvalāyana's view has been quoted about the deity of a ṛk. According to Āśvalāyana, the deity of the ṛk, beginning with 'अस्माकमुत्तमम्' (RV IV.31.15), is Sūrya.³

From the above references to the personality of Āśvalāyana, we may arrive at the only conclusion that he was a descendent of Aśvala, a Rgvedin. Among Śākalya and Śaunaka, who was his teacher, in this controversy weightage may be given to Śaunaka about whom the entire tradition is unanimous. But among so many Śaunakas which one was his teacher, it is very difficult to say. Most probably, Āśva-lāyana was a śiṣya of that Śaunaka who was the resident of Naimiṣāraṇya where the latter had organized a long sattra for twelve years in his gurukula. He has been mentioned as a bahvṛca in the Śrīmad Bhāgavatapurāṇa. After the sarpasattra of Janamejaya,

- श्रुतिस्मृतिजलापूर्णशास्त्रकल्लोलसङ्कुलम्। विष्णुभिक्तसहोपेतं वन्देऽहं शौनकार्णवम् ॥
   तत्सूत्रं शौनको दृष्ट्वा स्वयं हर्षसमन्वित:। व्यपाटयत् स्वकं शिष्यं तं नमाम्याश्वलायनम् ॥
   — Śaunakakārikā I.1.2; ed by Sulok Sundar Mahanty, Jagatsinghpure, Orissa, 1999.
- 2. शौनकीया दश ग्रन्थास्तदा ऋग्वेदगुप्तये। आर्षानुक्रमण्याद्या छान्दसी दैवती तथा॥ अनुवाकानुक्रमणी चं सूक्तानुक्रमणी तथा। ऋक्पादयोर्विधाने च नार्हदैवतमेव च। प्रातिशाख्यं शौनकीयं स्मार्त दशमुच्यते॥ Şaḍguruśiṣya in Vedārthadīpikā.
- 3. 'अस्माकमुत्तमं' सूर्यं स्तौतीत्याश्वलायन:। Bṛhadd. 4.139.
- 4. इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसित्त्रणाम्। वृद्धः कुलपितः सूतं बृह्वचः शौनकोऽब्रवीत्॥ — ŚmadBhāgP. 1.4.1

Ugraśravā told the story of  $Mah\bar{a}bh\bar{a}rata$  to him. Being a bahvrca he must have taught to  $\bar{A}$ śvalāyana the whole ritualistic procedures of the Śrauta sacrifices keeping in view all the Rgvedic rks prevalent among the bahvrcas.  $\bar{A}$ śvalāyana must have revised the whole lectures delivered by Śaunaka on the rituals concerning the duties of the Hotr priest and the Hotrakas, and that was the  $\bar{A}$ śvS.

### 5. Works of Āśvalāyana

The following works have been ascribed to Āśvalāyana:

 $A \dot{s} v a l \bar{a} y a n a \dot{S} r a u t a s \bar{u} t r a$  — The  $\bar{A} \dot{s} v \dot{S} \dot{S}$ , as its nomenclacture indicates, is the work of Āśvalāyana. However, there is a controversy regarding its authorship. Devasvāmin, the oldest commentator of the  $\bar{A}\acute{s}\nu GS$ , holds that the  $\bar{A}\acute{s}\nu\acute{S}S$  is not the original work of Āśvalāyana. It is rather a work of Ācārya Śaunaka. Gārgya Nārāyana, another commentator of the  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$  and  $\bar{A}\dot{s}vGS$  also holds the same view.<sup>2</sup> Sadguruśişya in his commentary on Kātyāyana Sarvānukramaņī holds that keeping as base the two Śākhā-Samhitās, viz. Śākala-Samhitā and Bāskala-Samhitā, the Aitareya Brāhmaṇa along with 21 other Brāhmaṇas, Śaunaka for the first time prepared a Kalpa of one thousand khandas for the use of the Rgvedins for their performance of hautra-karma, as there was no other Kalpa for them. Āśvalāyana thoroughly listened to it. After listening to the whole Kalpa, prepared by Śaunaka, Āśvalāyana put it in his own words in a systematic polished way and put it before the gathering of Rgvedicritualists in a sattra. After hearing the revised systematic text,<sup>3</sup> all the Rgvedins appreciated and confirmed it as an authentic text for the hautra-karma; so Āśvalāyana's authorship of the existing Śrautasūtra cannot be denied. The  $\bar{A}\dot{s}\nu\dot{S}S$  is divided into 12 chapters under two sections Pūrva Satka and Uttara-Satka. It is a very important and authentic Śrautasūtra for the Rgvedins.

Āśvalāyana in his *sūtra* at places refers to the views of *ācārya*s by using their proper names. The *ācārya*s whose views have been quoted are Aitareyins, Ālekhana, Āśmarathya, Kautsa, Gāṇagāri, Gautama, Taulvali, Śāṭyāyana, and Śaunaka. The

<sup>1.</sup> पूर्वे द्वादशाध्याया: शौनकस्य कृति:। — Devasvāmin on  $\bar{A}$ ś $\nu$ GŚ. 1.1.

<sup>2.</sup> कथं शास्त्रान्तरत्वम् ? सूत्रसमाप्तावाचार्यनमस्कारात्। शास्त्रान्तरे एवाचार्यनमस्कार उपपद्यते। — Gārgya Nārāyaṇa's comm. on AśvGS. 1.1.1.

<sup>3.</sup> शाकलस्य संहितैका बाष्कलस्य तथापरा। ते संहिते समाश्रित्य ब्राह्मणान्येकविंशति:॥
ऐतरेयकमाश्रित्य तदेवान्यै: प्रपूरयन्। कल्पसूत्रं चकाराद्यं महर्षिगणपूजित:॥
शौनकस्य तु शिष्योऽभूद् भगवानाश्वलायन:। तस्माच्छ्रुतसर्वज्ञ: सत्रं कृत्वा न्यवेदयत्॥ — Şadguruśişya,
Vedārthadīpikā on Sarvānukramaņī, Intro. verses 16-18.

complete  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$  with the commentary of Devatrāta in three volumes and with the commentary of Siddhāntin in single volume has been published under Panjab University Indological Series, Nos. 34-36 and 38, Hoshiarpur.<sup>1</sup>

(ii)  $\bar{A}$ śvalāvana Grhyasūtra—The  $\bar{A}$ śvGS is another work ascribed to  $\bar{A}$ śvalāyana. It consists of 4 adhyāyas which are further divided into many khandas and each khanda into many sūtras dealing with the grhya rituals. In connection with rituals of tarpana it refers to the seers of 10 Mandalas under four groups. The seers of the first Mandala have been mentioned with the designation satarcins, i.e. those rsis each of whom have seen about one hundred rks. The seers of the 2<sup>nd</sup> to 7<sup>th</sup> Mandalas have been designated as Mādhyamāḥ, i.e. the middle ones, viz. Grtsamada, (2<sup>nd</sup>) Viśvāmitra (3<sup>rd</sup>). Vāmadeva (4th), Atri (5th), Bharadvāja (6th) and Vasistha (7th). The seers of the 8th Mandala have been designated as pragathah, i.e. belonging to the families of Kanvas whose rks are mostly in Pragatha Chanda (combination of two chandas — Brhatī and Satobrhati — together). The 9th Mandala has been designated as Pāvamana on account of all the rks of the Mandala belonging to Soma Pavamāna. The 10th Mandala has been designated as Kṣudra-Sūkta Mahāsūkta on account of having short and long number of rks in a sūkta. The sūktas having less number of rks have been designated as Kşudra-Sūktas and those having large number of rks have been designated as Mahāsūktas. The division of Rgveda-Samhitā into 10 Mandalas has already been fixed in all śākhās of the Rgveda. The second group for whom tarpana has been prescribed by Āśvalāyana consists of those ācāryas who for the first time learnt the four Samhitās from Krsna Daipāyana Vyāsa. It may be pointed out that the list of names begins with Sumantu, Jaimini, Vaiśampāyana and Paila, the ācaryas of Atharvaveda, Sāmaveda, Yajurveda and Rgveda, respectively. The 3<sup>rd</sup> group comprises those ācāryas who were composers of Sūtra, Bhāsya, Mahābhārata and Dharmaśāstra texts. The fourth group comprises those ācāryas who were subsequent promulgators of the Śākhā-Sāmhitās of the four Vedas. Their names are — Jānanti, Bāhavi, Gārgya, Gautama, Śakalya, Bābhravya, Māṇḍavya, Māṇḍūkeya, Kahola, Kauṣītaka, Bharadvāja, Paiṅgya, Mahāpaiṅgya, Suyajña Śānkhāyana, Aitareya, Mahāitareya, Bāskala, Sākala, Sujātavakra, Audavāhi, Saujāmi, Śaunaka, and Āśvalāyana. It is to be pointed out that the  $\bar{A} \dot{s} v G S$  also mentions tarpaṇa for some lady scholars, namely, Gārgī Vācaknavī, Badavā, Prātitheyī, Sulabhā and Maitreyī.

<sup>1.</sup> For detail see Introductions to (i) the ÁśvŚS with the comm. of Devatrāta, vol. III, pp. LXII-XCCI ff, Hoshiarpur, 1996 by Prof. B.B Chaubey; (ii) the ĀśvŚS with comm. of Siddhāntin, pp. XVII-XL.

The text of  $\bar{A}\dot{s}\nu GS$  with the commentary called  $An\bar{a}\nu il\bar{a}$  of Haradatta has been edited by T. Ganapati Shastri and published under Trivandrum Sanskrit Series 1923 (1<sup>st</sup> edn.). Devasvāmīn is the oldest commentator of  $\bar{A}\dot{s}\nu GS$ . But his commentary has not been published so far.

(iii) Aitareya Aranyaka (4th and 5th Chapters) — Sadguruśisya has ascribed the authorship of the 4th chapter of Aitareya Āranyaka to Āśvalāyana. The fifth chapter of the Aitareya Āranyaka, which consists of Niṣkevalya-śāstra, to be recited by the Hotr-priest at the Mādhyandina-Savana in the Mahāvrata, has been ascribed by Sāyaṇa to Śaunaka.2 It may be pointed out that the text 'ओष्णिही तृचाशीति:' forms the beginning of  $Ait.\bar{A}r$ . On the authority of Ṣaḍguruśiṣya and Sāyaṇa, Rajendra Lal Mitra also held that the whole of the 4th Book of Ait.Ar. is the work of Āśvalāyana and 5th the work of Śaunaka.3 Oldenberg doubted Ṣadguruśiṣya's ascription of the 4th adhyāya to Āśvalāyana. According to him, the 4th chapter which consists exclusively of the text of the mahānāmnī verses, which can indeed be considered as forming part of the Rgveda-Samhitā and on account of the peculiar mystical holiness, ascribed to these verses, they were not studied in the village, but in the forest and were consequently received not in the body of the Samhita itself, but into the Aranyaka. Oldenberg gives two reasons against Sadguruśisya's ascription of authorship of the fourth āranyaka to Āśvalāyana. Firstly, the mahānāmnī verses were never considered by Indian theologians as the work of any human author; they shared in the apauruseyatva of the Veda and to say that they have been composed by Āśvalāyana would be inconsistent with the most firmly established principles of the literary history of Veda. Secondly, even if one admits that the mahānāmnī verses can be assigned by a person like Sadaguruśisya to Āśvalāyana, there is no possibility whatsoever that he can have used the expression Āśvalāyanasūtrakam with regard to the mahānāmnī verses, because, according to Oldenberg, to apply the designation of a sūtra to the mahānāmnī hymn would be no less absurd than to apply it to any sūkta whatever of

<sup>1.</sup> द्वादशाध्यायकं सूत्रं चतुष्कं गृह्यमेव च॥ चतुर्थमारण्यकं चेति ह्याश्वलायनसूत्रकम्॥ — Vedārthadīpikā of Ṣaḍguruśiṣya, Intro. verse 25.

<sup>2.</sup> पञ्चमारण्यके औष्णिही तृचाशीति: इति खण्डे शौनकेन सूत्रितं सुरूपकृत्नुमूतय इति त्रीण्येन्द्र सानिसं रियिमिति सूक्ते। — Sāyaṇa on AitĀ. V.2.5. उक्तं च शौनकेन-सुरूपकृत्नुमूतय इति त्रीण्येन्द्र सानिसं रियिमिति सूक्ते। — Quoted in the Comm. on RV I.4.1.

<sup>3.</sup> R.L. Mitra's edition of Aitareya-Āraṇyaka, Bibliotheca, Intro. p. 12; See also Weber, Vorlesungen über indische literatur geschichte, 2<sup>nd</sup> edn., p. 53.

the Rk-Samhitā. Thus, the authorship of the fourth  $\bar{a}$ ranyaka consisting of mahānāmnī verses cannot be ascribed to  $\bar{A}$ śvalāyana.

Now the question arises, was Ṣaḍguruśiṣya not aware of the fact that the *mahānāmnī* verses were an integral part of the Saṃhitā whose authorship could not be ascribed to a *sūtrakāra*? It cannot be said that Ṣaḍguruśiṣya was unaware of the fact that the *mahānāmnī* verses were an integral part of the Saṃhitā. As a matter of fact, Āśvalāyana was a *śākhā-pravacanakāra*, and the *mahānāmnī* verses which did not occur in the Saṃhitā of the Śākalas, formed an integral part of the *Rgveda-Saṃhitā* promulgated by him. Ṣaḍguruśiṣya being aware of this fact, it was but natural for him to ascribe the *mahānāmnī* verses along with *purīṣa-padas* to Āśvalāyana. By ascribing authorship of the fourth Āraṇyaka to Āśvalāyana one should understand that these verses were promulgated by the latter in his Śākhā-Saṃhitā.

In no circumstances does Oldenberg accept the authorship of the fourth  $\bar{a}ranyaka$  to  $\bar{A}$ śval $\bar{a}$ yana. According to him, what Ṣaḍguruśiṣya says about the fourth  $\bar{a}ranyaka$  as  $\bar{A}$ śval $\bar{a}$ yanas $\bar{u}$ trakam he means the fifth  $\bar{a}$ ranyaka which, according to him, is the only part of the whole body of the  $\bar{a}$ ranyaka composed in the  $s\bar{u}$ tra-style, though it is difficult to explain why he (Ṣaḍguruśiṣya) set down this book as the fourth. As an additional evidence in support of  $\bar{A}$ śval $\bar{a}$ yana's authorship of the fifth  $\bar{a}$ ranyaka, Oldenberg refers to a passage from the S $\bar{a}$ yana's commentary on the  $\bar{s}$ amaveda, in which that author directly assigns the fifth  $\bar{a}$ ranyaka to  $\bar{A}$ śval $\bar{a}$ yana. On the basis of the above arguments, Oldenberg concludes his remarks on the authorship of the fourth and fifth  $\bar{a}$ ranyakas of the Aitareyins in the following words:

Instead of asserting, therefore, that of the two last  $\bar{a}ranyakas$  of the Aitareyins the one is ascribed to Śaunaka and the other to Āśvalāyana, one must state the case otherwise: not two  $\bar{a}ranyakas$  were, according to Sāyaṇa and Ṣaḍguruśiṣya, composed by those  $s\bar{u}trak\bar{a}ras$ , but one, viz. the fifth which forms a sort of supplement to the great body of the  $s\bar{u}tras$  of the caraṇa and which is ascribed either to Śaunaka or to Āśvalāyana.<sup>4</sup>

<sup>1.</sup> SBE, vol. XXIX, p. 157.

<sup>2.</sup> Ibid.

<sup>3.</sup> यथा बह्नचामध्यापका महाव्रतप्रयोगप्रतिपादकम् आश्वलायननिर्मितं कल्पसूत्रम् अरण्येऽधीयमाना पञ्चममारण्यकम् इति वेदत्वेन व्यवहरन्ति। — Sāyaṇa on Sāmaveda, Bibliotheca Indica, vol. I, p. 19.

<sup>4.</sup> SBE, vol. XXIX, p. 157.

### 6. Existence of the Āśvalāyana-Samhitā

Nowhere do we find reference to the Āśvalāyana Śākhā in the Purāṇas except the Agnipurāna which refers to it along with the Sānkhāyana Śākhā. 1 Most of the scholars believed that there was no separate Samhitā of the Āśvalāyana Śākhā. It was rather a Śrauta Śākhā based on the  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$ , not an  $\bar{A}mn\bar{a}ya$  Śakhā. This view was expressed on the ground that the  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$  as well as the  $\bar{A}\dot{s}vGS$  do not depend on a single  $\bar{A}mn\bar{a}ya$ -Samhitā. Devasvāmin,<sup>2</sup> the most ancient commentator of both the  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$  and the  $\bar{A}\dot{s}vGS$ holds that the  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$  is based on all  $\dot{S}akha-Samhitas$  of the RV like  $\dot{S}akala$ ,  $\dot{B}askala$ , etc. Devatrāta<sup>3</sup> and Gārgya Nārāyaṇa,<sup>4</sup> too, hold the same view. Şadguruśiṣya<sup>5</sup> very clearly states that Āśvalāyana composed his Śrauta-Sūtra based on the two Śākhā-Samhitās, viz. the Śākala-Samhitā and the Bāṣkala-Samhitā and all the twenty-one Brāhmaņas belonging to the Rgveda and many others. No doubt, this view expressed by the commentators of the  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$  is true, but in no way, this view should be taken as opposing the existence of the  $\bar{A}\dot{s}vS$ , separate from the  $\dot{S}\bar{a}kala$ - and  $B\bar{a}skala$ -Samhitās. In this regard the use of two words, viz. āmnāya and samāmnāya is very significant. Āmnāya is the designation of the Śākhā-Samhitā, which is studied in svādhyāya by the followers of that śākhā. The expression 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' definitely and exclusively refers to the regular study of the Samhitās, Brāhmanas, etc. of one's own śākhā. The term samāmnāya, on the other hand, is a common designation of all Śākhā-Samhitās together of the same Veda. Āśvalāyana in his Śrauta-Sūtra does not depend on his āmnāya only

<sup>1.</sup> भेद: शांखायनश्चैक आश्वलायनो द्वितीयक:। — AgniP. 271.2

अस्ति कश्चित् समाम्नायविशेषोऽनेनाचार्येणाभिप्रेतः शाकलो वा बाष्कलो वा सह निवित्पुरोरुगादिभिः . . .
 अथवा एतस्येत्यत्र वीप्सालोपो द्रष्टव्यः . . .एवमृग्वेदसमाम्नायाः सर्वे परिगृहीता भवन्ति । — Devasvāmin on ĀśvŚS. I.1.1

<sup>3.</sup> यथा कर्मणि सर्वा: श्रुतय: प्रमाणमेवं सर्वा ऋग्वेदशाखा अपि प्रमाणमिति प्राप्ते एतस्येत्युच्यते। तस्माद् येन खलु पुरुषेण यथा शाखाऽधीता तथा चात्र विनिर्दिशति-एतस्य समाम्नायस्येति। अनेन न्यायेन एकैवाधीयते न सर्वा: समुच्चयेन। एतस्येत्युक्ते समाम्नायस्येत्यवश्यं वक्तव्यम्। तत्राम्नायस्येति सिद्धे समितिवचनाद-खिलं समाम्नायमुपदिशति। तस्माद् येऽन्यशाखायां पठिता मन्त्रास्ते सकलाः शास्त्र उपदिश्यन्ते खैलिकमन्त्रा आख्यानानि च। — Devatrāta on ĀśvŚS. I.1.1 (p. 3).

<sup>4.</sup> एतस्येति शब्दो निवित्प्रैषपुरोरुक्कुन्तापबालिखल्यमहानाम्न्यैतरेयब्राह्मणसिहतस्य शाकलस्य बाष्कलस्य चाम्नायद्वयस्यैतदाश्वलायनसूत्रं नाम प्रयोगशास्त्रमित्यध्येतृप्रसिद्धसंबन्धविशेषं द्योतयित। — Gārgya Nārāyaṇa on ĀśvŚS I.1.1.

<sup>5.</sup> शाकलस्य संहितैका बाष्कलस्य तथापरा। द्वे संहिते समाश्रित्य ब्राह्मणान्येकविंशति:॥ ऐतरेयकमाश्रित्य तदेवान्यै: प्रपूरयन्। — Ṣaḍguruśiṣya on Sarvānukramaṇī, Upodghāta.

for the ritualistic prescriptions, but on the other āmnāyas, too. This has been clearly stated in the Pratijñāsūtra: 'अथैतस्य समाम्नायस्य योगापत्तिं वक्ष्यामः' (ĀśvŚS 1.1.1). Commenting on this sūtra Devatrāta makes it clear that there is a difference between the words āmnāya and samāmnāya, the former denoting the Śākhā-Samhitā, which one follows, while the latter the collection of all rks found even in other  $ś\bar{a}kh\bar{a}s$  of the same Veda. Since in the matter of rituals all śrutis are regarded as authentic, it follows that all the Śākhā-Samhitās are authentic to the respective followers. Āśvalāyana has taken into consideration all rk-mantras together with praisa, nivid, puroruk, etc. for the purpose of ritualistic study, the only device used to make a distinction between the rk-mantras of his own āmnāya and those of other āmnāyas being this that in the case of the former. rks have been quoted in initial form (pratīka-pāṭha), while those of others including khailikas and ākhyānas in extenso (sakalapāṭha).1 Devatrāta further says that when a  $s\bar{u}kta$  is prescribed for a particular purpose, one should recite that  $s\bar{u}kta$  as it is found in one's own Śākhā-Samhitā. For example, there is one Vaiśvadeva-Sūkta, which in one  $s\bar{a}kh\bar{a}$  of the RV comprises 9 rks, while in the other that  $s\bar{u}kta$  comprises 10 rks. In whose  $\delta \bar{a}kh\bar{a}$  this  $\delta \bar{u}kta$  comprises 9 rks, he must recite 9 rks and in whose  $\delta \bar{a}kh\bar{a}$  it comprises 10 rks, he must recite 10 rks. It may be pointed out that this Vaiśvānara-Sūkta, which Devatrāta has referred to as comprising 9 rks, is found in the Śakala-Samhita, and the same  $s\bar{u}kta$  comprising 10 rks is found in the  $\bar{A}\dot{s}vS$ . This group of 10 rks is also found in the Tait.S. (IV.7.14).

Thus, from the above statement of Devatrāta, it becomes crystal clear that though  $\bar{A}$ svalāyana has taken into consideration all the  $\hat{sa}kh\bar{a}s$  of the  $\bar{R}gveda$  for the employment of  $\bar{r}k$ -mantras, at the same time he has maintained the distinctive features of his own  $\hat{S}akh\bar{a}$ -Samhit $\bar{a}$ . This shows the existence of separate  $\bar{A}$ sval $\bar{a}$ yana-Samhit $\bar{a}$ . In support of the existence of the  $\bar{A}$ sv $\bar{S}$  the following additional evidence may be given:—

(a) The Caraṇavyūha refers to the Āśvalāyana-Śākhā, occupying the first position among the five śākhās of the Rgveda.<sup>2</sup> It may be pointed out that the śākhākāras, referred to here in the Caraṇavyūha, are the śākhāsamhitākāras, not the sūtra-śākhākāras. It is worth noting that the Caraṇavyūha in connection with the study of the Veda (svādhyāya) refers to

<sup>1.</sup> See fn. 3 on p. 29.

<sup>2.</sup> एतेषां शाखाः पञ्चिवधा भवन्ति-आश्वलायनी शाङ्खायनी शाकला बाष्कला माण्डूकायनाश्चेति।
— Caranavyūha, I.7-8.

31

four technical terms,¹ viz. carcā, śrāvaka, carcaka, and śravaṇīya-pāra, denoting "the study," "teacher," "student," and "the completion of study," respectively. There are four types of recitation of the Vedas (pārāyaṇa), viz. the Śākhā-Saṃhitā-pārāyaṇa, the Pada-pārāyaṇa, the Jaṭā-pārāyaṇa and the Kramadaṇḍa-pārāyaṇa. These four types of pārāyaṇa are said to have been prevalent with the Āśvalāyana, Śāṅkhāyana, Śākala, Bāṣkala and Māṇḍūkāyana recensions. From this it is obvious that the Āśvalāyana Śākhā, which the Caraṇavyūha refers to, must have its own Śākhā-Saṃhitā.

- (b) According to Mahīdāsa, the Āśvalāyana-Saṁhitā, too, like Bāṣkala-Saṁhitā, has the Bālakhilya-Sūktas, but there is a difference between the two in the matters of number and order of the rks and sūktas. Mahīdāsa clearly mentions that one entire Bālakhilya hymn beginning with 'यमृत्विजो' (RVŚ. VIII.58), comprising 58 padas does not exist in the Āśvalāyana-Saṁhitā.
- (c) Gaṅgādhara Bhaṭṭācārya, in his commentary on the first verse of the *Vikṛtivallī* of Ācārya Vyāḷi, refers to Āśvalāyana as one of the five promulgators of the *śākhā*s of the *Rgveda*, others being Śiśira, Bāṣkala, Śāṅkha and Vātsya.<sup>4</sup>
- (d) Ananta Bhaṭṭa in his commentary on  $V\bar{a}j$ - $Pr\bar{a}t$ . (1.1) refers to the existence of a Prātiśākhya written by Āśvalāyana. Whether it is the same Rk- $Pr\bar{a}t$ . of Śaunaka, or something different from that, cannot be said in absence of the text. It may also be possible that like the authorship of the  $\bar{A}\acute{s}v\acute{S}S$ , the authorship of the Rk- $Pr\bar{a}t$ ., too, might have been popular in the name of both Śaunaka and Āśvalāyana. If that Prātiśākhya existed, as Ananta Bhaṭṭa says,

<sup>1.</sup> चर्चा श्रावकश्चचर्क: श्रवणीयपार:। — Ibid. I.5.

पदानि बालखिल्यस्य ह्यर्कसंख्याशतानि च।
 अधिकानि तु सप्तैव वर्गा अष्टादश स्मृताः॥
 सप्ताधिकद्वादशशतानि (1207) पदानीत्यर्थः। इत्याश्वलायनानाम्। — Mahīdāsa on Caraṇavyūha
 1.10.

<sup>3.</sup> अष्टपञ्चाशत्पदात्मकऋक्त्रयस्य 'यमृत्विजो' वर्गो नास्ति। — Mahīdāsa on Caraṇavyūha 1.10.

that must be dealing with the phonetic rules of Āśvalāyana-Samhitā. A Prātiśākhya without having its own Samhitā cannot exist. A Samhitā can exist without Prātiśākhya, but the latter cannot exist without the former.

(e) All *Kalpa-Sūtras* are based on their Samhitās. If any *ṛk*, occurring in that *Śrauta-* or *Gṛhya-Sūtra*, is not found in any other Śākhā-Samhitās, it means that *ṛk* must be found in the Samhitā of that *Śrauta-* or *Gṛhya-Sūtra* to which it belongs.

From this it is obvious that all these śākhās, which the Caraṇavyūha has referred to, must have their own Samhitās. The Caraṇavyūha also holds that all the Śākhā-Samhitās of the Rgveda have 64 adhyāyas and ten Maṇḍalas in common as divison of their texts, the difference being only in their number and order of the sūktas, vargas and rks therein. It may be pointed out that these Śākhā-Samhitās did not differ much from the Śākala recension except for some omissions or additions of certain hymns or rks as well as certain changes in the order of hymns or rks. But, no definite conclusion can be drawn about the exact and specific nature of a particular Śākhā-Samhitā for want of specific mention of the nature of omission, additions or change in order of the sūktas or rks. In this regard some clues may be derived from Anuvākānukramaṇī, Bṛhaddevatā, Caraṇavyūha, etc. But these are too small to give a complete picture to a Śākhā-Samhitā. They may be helpful to some extent, but not sufficient for the purpose.

#### 7. Editions of the Khilas

In the direction of searching the existence of Śākhā-Samhitās of the *Rgveda* as mentioned by the Purāṇas, Patañjali, Mahīdāsa and other authorities, some help may be had from the *rks* quoted in the name of *Rgveda*, in later texts, but not found in the existing printed text of the Śākala-Samhitā. When we look into this direction we find that a large number of additional hymns or *rks* have come down to us traditionally in the name of *khilas*, though without making any definite statement about which additional hymns or *rks* belong to which recension. According to Nīlakaṇṭha, a commentator of the *Mahābhārata*, *khilas* are those *rks* which belong to the other recensions, not to one's own recension.<sup>2</sup> It means they must have belonged to some other recensions forming the constituent part of their own Śākhā-Samhitās. From the very beginning it

तेषामध्ययनम् । अध्यायाश्च चतुःषष्टिर्मण्डलानि दशैव तु । — Caraṇa I.9-10.
 तेषाम् आश्वलायनीयादिशाखानां समानाध्ययनं सूचयित । — Mahīdāsa on Caraṇa 1.9-10.

<sup>2.</sup> परशाखीयं स्वशाखायामपेक्षावशात् पठ्यते तत्खिलमुच्यते।

<sup>—</sup> Nīlakaņtha on Mahābhārata (Kumbhakoņa Edn.) Śānti, 323.10.

has been customary to publish these additional rks as a supplement to the  $Rgveda-Samhit\bar{a}$  in the Śākala recension. The following editions have been published with the khilas at the end —

- (a) Prof. Max Müller has published at the end of his edition of the RVS 32 khilas, with or without accent, which he found in certain MSS of the RV (2<sup>nd</sup> edn., Oxford, 1890, 92).
- (b) Prof. Theodor Aufrecht, in his edition of the *Rgveda-Samhitā*, printed in Roman character, has published 25 *khilas*, some of which are different from those in Max Müller's edition (2<sup>nd</sup> edn., Bonn, 1877).
- (c) The Bombay edition of the *Rgveda-Samhitā* with the *Sāyaṇabhāṣya*, edited by Rajarama Shastri Bodas and Shivarama Shastri Gore, gives a good number of *khilas* including *nivits*, *praiṣas*, *purorucas*, *kuntāpa*, etc. under the title *Pariśiṣṭāni* (Mumbai, Śak 1810-12).
- (d) The Nirnaya Sāgar edition of the *Rgveda-Samhitā* (Mumbai, 1891) also gives the *khila*s.
- (e) Prof. Peterson in his catalogue of MSS in Alwar Palace Library has reproduced a few, though not all *khila*s, with accent marks, found in certain Samhitā- and Padapāṭha-MSS of the *Rgveda*, deposited in that Library.
- (f) Pt. S.D. Satavalekar has published in his edition of *Rgveda-Samhitā* (Aundh, 1940), 36 *khilas* some of which are not found in the above-mentioned editions, either fully or in part. Pt. Satavalekar, however, has not mentioned the MSS materials on which he based his edition of the *khilas*, at least the additional portion of them. He was in possession of two MSS of *Sāṅkhāyana Saṃhitā* of the *RV*. So, it is natural that he must have utilised them for his edition of the *khilas*.
  - It may be pointed out that in all the above-mentioned editions the places where the particular *khilas* are to be recited are also denoted and in most cases they agree with each other.
- (g) The most important and extensive collection of the *khilas* was preserved in a MS of *Rgveda-Samhitā*, discovered in Kashmir by Prof. G. Bühler, and described for the first time in his Detailed Report of a tour in Search of Sanskrit MSS, Bombay, 1877 (pp. 35-36). The MS was procured for the Library of Deccan College, Poona, but later on, it was transferred to the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. The entire Kashmir MS is written on birch bark and consists of 191 leaves each measuring 10¼ × 9½.

The MS is in Śāradā character and the handwriting is bold, legible and correct. On leaves 1-176 Rgveda-Samhitā is written along with the Sarvānukramaṇī of Kātyāyana. The khila-portion is contained in folio 176b-189b of the MS. All khilas are divided into five adhyāyas, each adhyāya again being divided into vargas. However, there is no clue to know where a khila began and where it ended. At the beginning of each adhyāya, there is the Khilānukramaṇī portion belonging to it. It records the number of verses in a khila, its seers, metres and deities. The information of the Khilānukramaṇī agree with those given in the Brāhmaṇas, Rk-prātiśākhya, Bṛhaddevatā, Rgvidhāna, Śrauta-Sūtras and Gṛhya-Sūtras. The MS quotes the end of each khila, the pratīka of the next Rgvedic verse before which the particular khila is to be recited.

The MS was transcribed by Wenzel and the transcript was examined by Prof. Max Müller, Macdonell and other scholars in Europe. Macdonell made use of this transcript in his edition of the *Bṛhaddevatā*. The credit of editing the Kashmir *khila*s and bringing out their critical edition goes to Dr Phil Scheftelowitz who, working very hard, prepared and published in Roman characters a critical edition of the same at Bonn in 1906 under the title *Apokryphen des Rgveda*.

- (h) The entire *khila*-text has been edited by Dr C.G. Kashikar at the end of the *Rgveda-Samhitā*, vol. 4, with a detailed Preface both in English and Sanskrit (pp. 889-1001), published from Vaidika Samśodhana Maṇḍala, Pune (1946). His edition is based on all the above-mentioned editions, but mainly relying on the Scheftelowitz-edition of the *khila*s and two MSS received from Satavalekar which the latter had got from Junagarh¹ and Navanagar² in Kathiavar.
- 1. The Junagarh MS was written in Samvat 1754-55 and the accents were marked in red ink in Samvat 1955-58. The colophon at the end of the Aṣṭaka VIII runs संवत् १७५४ वर्षे भाद्र-पद शुदि ५ बुधे श्रीजीर्णदुर्गनिवासीय आभ्यंतरनागरजातीय पंडा श्री॥ गोविंदसुत् पंडा श्री॥ भवानीदास सुत् रघुनाथेन लिखितं॥ सं.१७५८ वर्षे कार्तिक सुदि २ बुधे पं। श्री॥ भवानीदास सुत् रघुनाथेन लिखितं स्व॥
- 2 The Navanagar MS was written in Samvat 1894-95 and the accents were marked in red ink in Samvat 1898. The colophon at the end of Aṣṭaka VIII runs—संवत् १८९४ ना मार्गशिर्ष शुदि ११ प्रारंभ: सं। १५९५ ना कार्तिक शुक्ल १२ भोमे अद्य श्रीनवानगरवास्तव्यं आभ्यंतरवृद्ध नागरज्ञातीय आचार्य श्री ५ भवांनसुत् गोविन्दिजयेन पंड्या श्री ५ जगजीवंनसुत् रणछोडजीसुत् मोतिरांमने कृष्णापर्ण लिखिदत्वा . . .

### Existence of the MSS of Āśvalāyana-Samhitā

But, none of the above editions of the khilas gives any indication as to which khilamantra belongs to which particular śākhā of the Rgveda. The only authentic material, therefore, to know which khila-mantra belongs to which particular śākhā must be some MSS of a particular Śākhā-Samhitā. If any MS of a particular śākhā Samhitā gives the text of any khila-mantra in it, that khila-mantra would certainly be taken as belonging to that particular Śākhā-Samhitā as its part. In the case of the Āśvalāyana Samhitā (ĀśvS.) some MSS are said to have been reported/deposited in following MSS collections—

- (a) A MS of the  $\bar{A}\dot{s}vS$  and  $Br\bar{a}hmana$  is referred to in the list of  $Kav\bar{i}ndr\bar{a}c\bar{a}rya$ under No. 29.1
- (b) In the list of MSS of Bikaner collection MSS under Nos. 38, 47 and 62 are said to belong to AśvS and its Padapātha.2
- (c) As per information of Pt. Bhagavaddatta, one MS of the 8th Astaka of the ĀśvS is deposited in the Library of Panjab University of Lahore (now in Pakistan).3 This MS has been entered in its Catalogue of MSS on p. 2, S.No. 28. At the back of the first page 'आश्वलायन संहिता अष्टमाष्टक ८९ पत्राणि' is written. At the end, there is a group of 5 rks beginning with संज्ञानमुशनावदत् and ending with 'तच्छंयोरा वृणीमहे' under varga 50. After that 'इति दशमं मण्डलम्' is written. According to Pt. Bhagavaddatta, rks under varga 50 are marked with accent. This MS also contains many parisistas, but without accent marks. After the mention of 'इति दशमं मण्डलम्॥' one complete rk beginning with नैहंस्त्यं and the second rk only half is given. From this it appears that there must have been one more page along with colophon in this MS.
- (d) In the MSS collection of the Vishveshvaranand Institute, Hoshiarpur, there is a palm leaf MS of the Padapātha on Rgveda Astaka 5-7 under No. 4139

Ibid., pp. 172-73.

<sup>1.</sup> Bhagavaddatta, Vaidika Vānmaya kā Itihāsa, p.172.

I tried my best to procure this MS. I also talked to Shri Avinash Rai Khanna, our MP to arrange to procure it on government level. He raised a question in the Parliament, but according to him, the concerned Ministry in its reply told him that there was no MS material of this sort there.

36

- at the end of which it is written as 'समाप्ता आश्वलायनसूत्रम्' which, according to Pt. Bhagavaddatta, seems to be an error for 'समाप्ता आश्वलायन-शाखा'.¹ But I could not find this MS in our collection.
- (e) There are two MSS of the Rgveda-Samhitā (No. 120 (6607)) pada text (No. 140) in the Library of Royal Asiatic Society of Bengal, which deserve attention. Dr Kashikar could not consult these MSS as they could not be sent out of Calcutta for reason of safety in the war period. He could simply record the peculiarities of MSS with regard to the khilas on the basis of the information about them supplied by the compiler of the Catalogue.2 MS No. 120 (6607) contains 12 batches of leaves. Batch VIII contains portion of Astaka VII probably written in the eighteenth century. It contains the khila पावमानी: स्वस्त्ययनी: III.10 with supplement confirming its existence in Maxmüller's edition. Batch XII comprising Astaka VIII is probably written in the fifteenth century. It contains the khila: अविधवा भव वर्षाण (VII.17 with supplement). It also probably contains the khila येनेदं भूतं (VI.11 with supplement) with 28 verses as given in the British Museum MS No. Add 5351, since the catalogue quotes the verse गोभिर्ज्ष्टो धनेन which is the 19th verse in the above-mentioned MS and since the khila is extended to 5 vargas as stated in the catalogue. Then again it has the following khilas: (1) संज्ञानमुशना, (2) नैर्हस्त्यं सेनादरणं, (3) प्राध्वराणां पते, and (4) विदा मघवन विदा, namely khilas: V.1-4. Here the MS ends. MS No. 140 (6608) comprises the Padapātha of Astaka VI written in Samvat 1653. The compiler says that the MS 'seems to belong to a recension of the Rgveda different from that published by Maxmüller. For instance in VI.4 there is one hymn more in Maxmüller's edition than in the present MS'. The compiler probably meant 'some', perhaps the 10th vālakhilya hymns.'3
- (f) In the MSS-collections of Alwar under the Rajasthan Prachya Vidya Pratisthan, Jodhpur, there are many MSS of Āśvalāyana and Śāṅkhāyana-Saṁhitās in 8 Aṣṭakas. These MSS originally belonged to a private collec-

<sup>1.</sup> Bhagavaddatta, Vaidika Vānmaya kā Itihāsa, pp. 172-73.

<sup>2.</sup> Catalogue of Royal Asiatic Society of Bengal, by MM Haraprasad Shastri, vol. II Vedic MSS, Calcutta, 1923.

<sup>3.</sup> See Kashikar C.G., Khilani, Preface, p. 898.

37

tion at Hyderabad, from where these were brought by Maharajadhiraja Madhava Rava Savai Vinay Singh for his collection of the Palace Library, Alwar.<sup>1</sup>

(g) Some MSS of the *Rgveda-Samhitā* discovered from Alwar collection are described in the Catalogue as belonging to Śānkhāyana Śākhā.<sup>2</sup> According to Dr Kashikar, there is no direct proof in the MSS themselves showing their Śānkhāyana character, just as there is none also in the Alwar MSS.<sup>3</sup>

After making thorough comparison of the Palace Library, Alwar MSS with the printed editions of the  $\hat{Sakala}$ -Samhitā many distinctive features have been noticed regarding the position, number and order of the additional rks in the extant  $\hat{AsvS}$  of the Rgveda. It may be pointed out that these additional rks, though regarded as khila, and also collected as an appendix at the end of almost all critical editions of the Rgveda-Samhitā, are not as such. They are additional when we look at them along with  $\hat{Sakala}$ -Samhitā. But, as a matter of fact, these are part and parcel of the body of the  $\hat{AsvS}$ .

Xerox copies of all the 8 volumes were procured by myself for my use and now these are deposited in the MSS collection of VVBIS & IS (P.U.) Hoshiarpur under Nos. 1694-1701.

<sup>2.</sup> A second Report of operations in search of Sanskrit MSS in the Bombay circle, 1883-84 by Peter Peterson. Extra No. *JBBRAS*, 1884.

<sup>3.</sup> Khilāni, preface, p. 895, Poona edn.

# 9. Antiquity and authenticity of the Additional Rks of the ĀśvS

In comparison to the existing  $RV\dot{S}$ , the  $\bar{A}\dot{s}vS$  has 212 additional rks, and one complete  $S\bar{u}kta$   $B\bar{a}lakhilya$   $S\bar{u}kta$  (VIII.58) comprising 3 rks, is totally absent. Actually, the 11  $B\bar{a}lakhilya$   $s\bar{u}ktas$ , comprising 80 rks, now given in the  $RV\dot{S}$ , do not belong to  $RV\dot{S}$ . If we consider from this point of view, the  $R\dot{S}vS$  has 289 additional rks. Thus, the total number of rks which are common in both  $R\dot{S}vS$  and  $R\dot{S}vS$  is 10472. So no question arises about the authenticity and antiquity of these rks. The question of authenticity and antiquity arises only about the additional rks of the  $R\dot{S}v\dot{S}$ . These additional rks are of two types: (A) rks occurring in the common  $s\bar{u}ktas$  but not found in  $R\dot{V}S$ , and (B) complete additional  $s\bar{u}ktas$ .

### (i) Additional Rks occurring in the common Sūktas

(a)  $\bar{A} \dot{s} v S$  gives a group of 10 additional rks after I.191.16, thus raising the total number of the rks 26 in this  $s\bar{u}kta$ . These additional rks are marked with threefold accent. In these rks there is a reference to the sarpa-sattra, performed by Janamejaya to destroy all the serpents to take revenge of the death of his father Parīkṣit, caused by the biting of Takṣaka. But, because of the interference of Muni Āstīka, Janamejaya stopped the idea of further killing of the serpents. In that sacrifice Āstīka told the king of the serpents that whoever would utter the names of five persons, viz. Agasti, Mādhava, Mucukunda, Kapila and Āstīka, no serpent would bite him (25). Moreover, whoever would remember the names of Asiti, Arthasiddhi and Sunīti, there would be no fear of serpent-biting to him (24). If any serpent, having heard the name of Āstīka, does not return, his head would be cut into hundred pieces like the fruit of sīsam tree (Dalbergia sisu).

The seer of the first 16 rks is Agastya Maitrāvaruṇa and the topic dealt with is the removal of poison, hence called विषध्नोपनिषद्. So it is not out of context to give some more rks dealing with the topic pertaining to removal of the fear of serpent-biting. The difference between the former group of 16 rks and second group of 10 rks is only this that in former group there is no mention of any personality, whereas in latter group personalities like Janamejaya, Āstīkamuni, Jaratkāru, Asīti,

Arthasiddhi, Sunīti, Agasti, Mādhava, Mucukunda and Kapila have been mentioned. From the mention of these personalities, it appears that these *ṛk*s must have been seen by some seer and inserted in the *Viṣaghnopaniṣad*. These *ṛk*s were prevalent in *sūta*-tradition side by side with the ancient *ṛk*s and found their place in the time of Śākhā-Saṃhitās. Here is also a reference to Narmadā river, which is prayed for removal of the serpent-poison. *ṛk*s 4-7 are also found with some variants in the *Mahābhārata* (Ādiparva 58.24.6):

सर्पापसर्प भद्रं ते गच्छ सर्प महाविष। जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर॥ आस्तीकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते। शतधा भिद्यते मूर्धा शिशंवृक्षफलं यथा॥ जरत्कारुणा जातो जगत्कारणाज्जातो। भूमिं गच्छ महायशाः॥

- (b)  $\bar{A}\dot{s}vS$  gives one additional rk after V.44.15, thus raising the total number of the rks to 16 in this hymn. The rk is properly marked with accent. There is no sign of any difference in the content, style and language of the preceding rks.
- (c) ĀśvS gives one additional rk after RVŚ V.49.5, thus raising the total number of the rks to 6 in this hymn. Sāyaṇa while interpreting this sūkta of RVŚ gives the following information: 'देवं वः' इति पञ्चचं पञ्चमं सूक्तमात्रेयस्य प्रतिप्रभस्यार्षम्। त्रैष्टभं वैश्वदेवम्. He quotes the Anukramaṇikā-text (2.5.49) here as: 'देवं वः प्रतिप्रभोऽन्त्या तृणपाणि इत्यनुक्रमणिका' (ऋअनु. २.५.४९). Here, there is a discrepancy in the statement of Sāyaṇa when he says the sūkta under question consists of 5 rks and the rṣi is Pratiprabha Ātreya. It means, Pratiprabha Ātreya is the rṣi of all the 5 rks. But this statement is contradicted with the statement that the seer of the last rk is Tṛṇapāṇi. Now the problem arises how Pratiprabha is said to be the seer of this rk. I think the Anukramaṇī clearly mentions the seer of the 6th rk, viz. स्कान्ते तृणान्य as Tṛṇapāṇi. The mention of putting a kuśā-grass at the end of the recitation of each sūkta in pārāyaṇa-vidhi, indicates that this rk was

- prevalent in the Āśvalāyana-tradition. The Sāmaveda Anukramaņi (1.41) also refers to a seer Tṛṇapāṇi¹.
- (d)  $\bar{A}\dot{s}vS$  gives two additional rks, marked with accent, after V.51.15, thus raising the total number of rks to 17 in this  $s\bar{u}kta$ . These rks together with the preceding rks (V.14-15) deal with स्वस्त्ययनम्. Hence, their antiquity and authenticity cannot be doubted.
- (e)  $\bar{A}$   $\acute{s}\nu S$  has one additional  $\dot{r}k$  after  $\dot{R}V\acute{S}$  V.84.3, thus raising the total number of the  $\dot{r}k$ s to 4 in this hymn. This  $\dot{r}k$  follows the proper rules of accentuation and is connected with the preceding  $\dot{r}k$ s in the matter of content, language, metre and style. The 1<sup>st</sup> ardharca has verbal similarity with the 2<sup>nd</sup> ardharca of the preceding  $\dot{r}k$ : वर्षतु ते विभाविर दिवो अभ्रस्य विद्युत: (V.84.4a) = यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्ट्य: (V.84.3b).
- (f) ĀśvS has 3 additional rks after VI.44.24, thus raising the total number of the rks to 27 in this sūkta. The rks follow the proper rules of accentuation. These rks give an explanation to the word 'दशयन्त्रमुत्सम्', found in the preceding rk (VI.44.24). Sāyaṇa quotes only one rk, viz. चक्षश्च श्रोत्रं, etc. as an explanation of the word दशयन्त्रमृत्सम्.² From this reference, it is clear that it was not known to Sāyaṇa that these rks belonged to the ĀśvS. That is the reason why he called it as khailika.
- (g) ĀśvS gives one additional rk, viz. यस्य व्रते पशव:° after VII.97(96).6, thus raising the total number of the rks to 7 in this sūkta. This rk has proper accent-marks. The first 3 rks (1-3) of the sūkta are addressed to Sarasvatī and the remaining 4 rks to Sarasvān. The contents, language and style of the additional rk are the same as those in the preceding rks. Metre of the rk is Triṣṭup. Moreover, this rk has been quoted in ĀśvŚS (3.8). This rk is also found in TaitS 3.1.11.3; MaitS. 4.10.11; AV. 7.40.1. So its antiquity and authenticity cannot be doubted.

<sup>1.</sup> See MW Dict. तृणपाणि under, p. 453, column 2.

इदं च पदं खैलिकेन मन्त्रान्तरेण व्याख्यायते—
 'चक्षुश्च श्रोत्रं च मनश्च वाक् च प्राणापानौ देह इदं शरीरम्।
 द्वौ प्रत्यञ्चावनुलोमौ विसार्गवेतं तं मन्ये दशयन्त्रमुत्सम्॥' इति। — Sāyaṇa. on RVŚ VI.44.24.

41

- (h) ĀśvS has one additional rk beginning with उप प्रवद मण्डूिक after VII.104(103).10, thus raising the total number of the rks to 11 in this sūkta. The rk has proper accent-marks. This sūkta is known as Māṇḍūka-Sūkta and this additional rk is addressed to Māṇḍūki in Anuṣṭup metre, hence its antiquity and authenticity cannot be doubted. Moreover, Yāska assigns the seership of this rk to Vasiṣṭha and accepts it as forming a part of the Māṇḍūka Sūkta: विसष्ठो वर्षकाम: पर्जन्यं तुष्टाव। तं मण्डूका अन्वमोदन्त। स मण्डूकाननुमोदमानान् दृष्ट्वा तुष्टाव। तदिभवादिन्येषगर्भवति-'उप प्रवद मण्डूिक...चतुर: पद:॥' इति सा निगद-व्याख्याता. (Nir. 9.6)
  - (i) ĀśvS has one additional rk beginning with ससुषीस्तदयपसो॰ after X. 9.9, thus raising the total number of the rks to 10 in this sūkta. The rk has proper accent-marks. The entire sūkta, along with the additional rk, is addressed to waters and the metre of the last 3 rks is Anustup. This sūkta consisting of 10 mantras is known to Udgītha, a pre-Sāyaṇa commentator of the RV. He has written commentary on this 10th mantra also.
  - (j) ĀśvS has one additional rk beginning with सिवासिते° between X.75.5 and 6; thus raising the total number of the rks in the sūkta to 10 and also affecting the serial number of the common rks with increase of one number after the rk 5 in comparison to RVŚ X.75, which has only 9 rks. The use of Vedic grammatical declensional forms अप्तुतासः, जनासः are sufficient to establish its antiquity and authenticity as well. The use of short kampa तन्वेशिव also proves its Vedic character.
  - (k)  $\bar{A}$ śvS has 6 additional rks beginning with अविधवा भव वर्षाणि after RVŚ

एतिस्मंश्च वस्तुनि भाविनि वा भूते वा सित ब्रह्महत्यापनोदनमुत्तमं सूक्तम् 'आपो हि ष्ठा' इत्यब्देवत्यं खैलिक्या सह दशर्चं त्वाष्ट्रिस्त्रिशिरा अम्बरीष: सिन्धुद्वीपो वा ददर्श॥ — See Udagītha on RV X.9.1.

<sup>2.</sup> अब्देवत्या खैलिक्येषा। सस्रुषीः स्रवणशीलाः निम्नानुसारिण्यः। तदपसः तदेव स्रवणशीलत्वं निम्नानुसारित्वम्, अपः कर्म यासां ताः दिवा नक्तं च रात्रौ च सस्रुषीः। वरेण्यक्रतूः स्नानपावनादिवरणीयकर्मणः अहम् दैवीः अपः आ हुवे आह्वयामि। अवसे रक्षणाय आत्मानो रक्षणार्थं तर्पणार्थं वा। — Udagītha on RV X.9.10.

X.85.4, thus raising the total number of the rks to 53 in this  $s\bar{u}kta$ . This  $s\bar{u}kta$  is known as  $Viv\bar{a}ha$ - $S\bar{u}kta$ . These additional rks contain the blessings bestowed upon bride for her happy prosperous marital life. The subject of the preceding rks also contains blessings, bestowed upon the bride for her living a congenial life along with the new family members of the bridegroom. These additional rks are very much popular for bestowing blessings upon the bride in marriage ritual even today. It is important to note that the word 'श्रिया' is dual, denoting two wives of Viṣṇu, viz. Śrī and Lakṣmī (cf. श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पाश्चे — VS 31.22) very much show the Vedic character of the language of the rks.

- (1)  $\bar{A}\dot{s}\nu S$  has one additional rk beginning with उदपप्ताम after X.95.18, thus raising the total number of the rks to 19 in this  $s\bar{u}kta$ . In the time of the  $\dot{S}B$  this  $s\bar{u}kta$  comprised 15 rks, while in rk0 it comprises 18 rks. Like the preceding rk the speaker of this rk is Urvasī. The language, style and content are the same as found in the preceding rks.
- (m) ĀśvS has one additional ṛk beginning with যভা কূর্ন after X.97.23, thus raising the total number of the ṛks to 24 in this sūkta. The complete sūkta is addressed to the herbs (oṣadhi) and this additional ṛk, too, contains prayer to the herbs, requesting them to remove all kinds of sins committed. In चकुमा the Chāndasa dīrgha and upasarga परि separate from the verbal form पान्त as characteristics of Vedic language, are visible.
- (n) ĀśvS has 2 additional ṛks beginning with असौ या सेना° after X.103.13, thus raising the total number of the ṛks to 15 in this sūkta. The entire sūkta is addressed to Indra, Bṛhaspati and Maruts for granting victory over the enemies. The additional ṛks along with the preceding ṛk are addressed to Maruts. So from the point of view of the content these ṛks are very much related to the sūkta. The use of जानात् (√jñā) अहय इव, वरवरम्, show the Vedic character of the language.

<sup>1.</sup> Cf. तदेतदुक्तप्रत्युक्तं पञ्चदशर्चं बृह्वचाः प्राहुः। — ŚB XI.5.1.10.

- (o) ĀśvS has one additional rk beginning with हिविभिरके° after X.106.11, thus raising the total number of the rks to 12 in this sūkta. This rk has been quoted by Yāska¹ to explain the Vedic nipāta (नेत् (न+इत्). Both Durgācārya and Skanda Māheśvara have commented² on this rk.
- (p) ĀsvS has one additional rk beginning with अर्वाञ्चिमन्द्र° after X.129 (128).9, thus raising the total number of rks to 10 in the sūkta. Vihavya Āngīrasa is the seer and Viśvadevā the deity of the sūkta. This additional rk is addressed to Indra. The words गोजित् धनजित्, अश्वजित् and हरिव: are very commonly used as epithets of Indra throughout the RV. Moreover, the words 'विहवे' and 'हरिव:' occur in this sūkta which are also found in the additional rk. These words connect the link of this rk with other Vedic rks in general and the preceding rks of the present sūkta in particular. This rk is also found in TaitS 4.7.14 and KāṭhS 40.80 in the Vihavya-Sūkta. Its 4th pāda has been quoted by Skanda Maheśvara in connection with explaining the accent of अस्य in anvādeśa: 'त्वं नो अस्य वचिसश्चिकिद्ध (IV.4.11); इति; 'अस्य कुमीं हरिवो मेदिने त्वा' (AśvŚ X.129.10); 'इति तृतीयचतुर्थयो: पादयोरुदात्तत्वश्रवणात्' (Skanda on Nir. 4.25: p. II.274).
- (q) ĀśvS has 2 additional rks beginning with यासामूधश्चतु° after X.174 (169).4, thus raising the total number of the rks to 6 in this sūkta. The sūkta is addressed to the praise of cows. The additional rks, too, contain the prayer to cows and follow the Vedic character of language, style and metre. The 5th rk is in the Anustup and 6th is in the Pankti metres.
- (r) ĀśvS has 3 additional ṛks beginning with नेजमेष परावत° after X.189 (184).3, thus raising the total number of the ṛks to 6 in this sūkta. The contents of the preceding ṛks is prayer to the deities, viz. Viṣṇu, Tvaṣṭā, Prajāpati, Dhātā, Sinīvalī, Sarasvatī and the Aśvins, for the successful conceiving of a male child by the wife. The content of the

<sup>1.</sup> अथापि नेत्येष इदित्यने सम्प्रयुज्यते परिभये 'नेज्जिह्मायन्त्यो नरकं पताम' इति। —  $Nir.~1.10.~(\bar{A}\acute{s}\nu S)$  X.106.12).

<sup>2.</sup> Vide Durgācārya and Skanda Maheśvara commentaries on Nir. 1.10.

additional rks is the same. The phrase दशमे मासि सूतवे, which is found in the  $3^{rd}$  rks, is also found in the additional  $5^{th}$  and  $6^{th}$  rks, too. This shows the continuity of the rks so far as the contents of the entire  $s\bar{u}kta$  is concerned.

(s) ĀśvS has one additional rk after X.192 (187).5, thus raising the total number of the rks to 6 in this sūkta. The hymn is addressed to Agni and the metre is gāyatrī. The 3rd pāda in all the rks is the same ম ন: पर्वदिति द्विष:, which confirms the content and the continuity of the rks.

# (ii) Complete additional $s\bar{u}ktas$ occurring in the $\bar{A}\dot{s}vS$

Many groups of additional rks are in the form of complete  $s\bar{u}ktas$ , which are not found in RVS. Such  $s\bar{u}ktas$  are 15 in number:

(a) ĀsvS has one additional sūkta comprising 5 ṛks in one varga (4), under sūkta No. II.44. The entire sūkta is addressed to Kapiñjala for conferring welfare from all sides. The contents, language, style and metre fully show the Vedic character. The seer of the sūkta is Gṛtsamada Āṅgīras and the metre is Anuṣṭup. In almost all the ṛks of this sūkta and that of the preceding sūkta the phrase भद्रं वद shows the affinity of the two sūktas. The most authentic evidence to prove this Sūkta as belonging to Gṛtsamada, the seer of the 2nd Maṇḍala, is the statement of Yāska who clearly says: गृत्समदमर्थमभ्युत्थितं किपञ्जलोऽभिववाशे। तदिभवादि—न्येषग्भवित—'भद्रं दक्षिणतो . . . किपञ्जल' (ĀśvS II.44.1) इति सा निगदव्याख्याता। गृत्समदो गृत्समदनः। गृत्स इति मेधाविनाम गृणाते: स्तुतिकर्मण: (Nir. 9.5)। Both Durgācārya¹ and Skanda Maheśvara² attest the statement of Yāska, while commenting on this ṛk.

<sup>1. &#</sup>x27;गृत्समदमभ्युत्थितम्' इति। स्तुतिलाभकारणम्। स किल किञ्चिदर्थं सिसाधियषुरभ्युत्तस्थौ। तमुत्थितं 'किपञ्जलः' शकुनः अभिववाशे तित्सिद्धिमावेदयन्। तथा चैतदेवम्। इह शकुनिः किल कस्याञ्चिद् दिशि साधुर्भवित कस्याञ्चिदसाधुः। स एष ब्रवीति दक्षिणतः उत्तरतः पश्चात् पुरस्तात् च सर्वत एव त्वमस्माकम् किपञ्जल भद्रं वद इति। — Durgācārya on Nir. 9.5.

गृत्समदस्यार्षम् 'भद्रं कल्याणं वद' दक्षिणतः स्थित इति शेषः। भद्रमेवोत्तरतः। भद्रमेव पुरस्तात्। 'नो' अस्माकं वद 'भद्रम्' एव पश्चात् वद हे किपञ्जल...। गृत्समदमृषिमर्थं प्राप्तुमभ्युत्थितमभिप्रस्थितं किपञ्जलः शकुनिविशेषोऽभिशब्दितवान् शब्देनोत्साहितवानित्यर्थः। तस्यार्थस्याभिवादिनी (एषा ऋक्)।

— Skanda on Nir. 9.5.

(b-c) ĀśvS has two complete additional sūktas, viz. Śrī-Sūkta and Māhālakṣmī Sūkta, the former comprising 16 rks and the latter 10 rks at the end of the 5th Mandala under sūkta Nos. V.88 and V.89.

The first  $s\bar{u}kta$  (V.88) in its 5 rks (1, 2, 13, 14, 15) invokes the Jātavedas Agni to bring all sorts of wealth, never to be departed. In the remaining rks (except 16) the Goddess Śrī has been invoked with many epithets to bring every kind of wealth and remove all sorts of misfortune ( $alaksm\bar{u}$ ). The  $16^{th}$  rk is just like a phalaśruti. It is said here that one, who is aspiring for any sort of wealth, after having become pure, should make offerings of clarified butter into fire uttering the  $s\bar{u}kta$  comprising 15 rks. The word पञ्चदशर्चम्, used in the last rk, is self-evident in favour of accepting the verses as rks.

In latter Vedic period this  $s\bar{u}kta$ , comprising 16 rks, became more popular along with  $Puruṣa-S\bar{u}kta$  ( $RV\acute{S}$  X.90). Concept of Śrī as Goddess of wealth is found in Vedic literature.

The second sūkta (V.89), traditionally known as Mahālakṣmī-Sūkta, comprises 10 ṛks. This sūkta may be assigned to a comparatively late period when the worship of God Viṣṇu as a Supreme deity and लक्ष्मी and श्री as his two spouses became popular. It may be pointed out that the most popular Mahālakṣmī Gāyatrī mantra occurs here in this sūkta for the first time as under —

महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि। तन्नो लक्ष्मी: प्रचीदयात्॥ —  $\bar{A} \acute{s} v \acute{S}$  V.88.9

(d)  $\bar{A}\dot{s}\dot{v}\dot{S}$  has one additional complete  $s\bar{u}kta$ , comprising 8 rks, in the 7th Maṇḍala (VII.56.1-8). The preceding  $s\bar{u}kta$  (RV VII.55) is addressed to Vāstoṣpati, the presiding deity of the house, and the seer is Vasiṣṭha. This  $s\bar{u}kta$  also seems to belong to Vāstoṣpati and prayer has been made to the presiding deity of dream to make all members of the family to have a happy and sound sleep in the house. In this  $s\bar{u}kta$  prayer is made to serpents also for not biting any family-member in the house. Today a practice of putting an idol of a serpent in the foundation, before constructing a building, is prevalent. Most probably, this hymn was recited at the time of

<sup>1.</sup> श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावरोरात्रे पार्श्वे। — VS 31.32.

laying foundation of the building. This  $s\bar{u}kta$  represents a very ancient tradition mixed with later Paurāṇic myth of killing a serpent called Kālīya, residing in the river Yamunā. According to the Paurāṇic tradition, that serpent was killed by Kṛṣṇa. But here it is said to be a carrier ( $v\bar{a}hana$ ) to Nārāyaṇa. Here one may see the germ of the story in which Viṣṇu is described as sleeping on the back of a serpent, called Śeṣanāga. Here is also a reference to  $janmabh\bar{u}mi$  of Kṛṣṇa, where any serpent going there becomes poison-less. The first rk beginning with ' $\overline{k}$ a  $\overline{k}$ 

स्वप्नं स्वप्नाभिकरणेन सर्वं निष्वापया जनम्। ओत्सूर्यमन्यान्तस्वापयांव्युषं जागृतादहमिन्द्रं इवारिष्टो अक्षितः॥

This sūkta shows many Vedic linguistic peculiarities like स्वापयामिस (2) (for स्वापयामः), हृद्यश्हम् (1), जातो ३ सौ (4), काळिकः (5), इळितेभिः (6), etc. One rk (VII.56.6) has been fully quoted with proper accent-marks and explained by Yāska.¹

From the occurrence of some of the rks of this  $s\bar{u}kta$  in the  $\bar{A}$ tharvanic tradition it is obvious that those rks were originally prevalent in the  $\bar{A}$ tharvanic tradition and therefrom they, later on, became popular in the  $\bar{A}$ tharvanic tradition with some textual variants. It cannot be imagined that such rks travelled from the  $\bar{A}$ tharvanic tradition to the  $\bar{A}$ tharvanic tradition, because the original source of rks was the  $\bar{A}$ tharvanic tradition.

(e) ĀśvS has one additional complete sūkta comprising 20 ṛks beginning with 'यन्मे गर्भे वसत:' in the 9th Maṇḍala (IX.68.1-20). These ṛks are called pāvamānī ṛks, frequently mentioned in the later texts. The refrain तत्पावमानीभिरहं पुनामि occurs at the end of each ṛk up to the 9th ṛk. Among these 20 ṛks, 5 (10-14) also occur in the Tait.Br. with minor differences as under:

पावमानी: स्वस्त्ययंनी: सुदुघा हि घृंत्रश्च्युतं:।
ऋषिभि: संभृंतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हितम्॥
— Tait.Br. I.4.8.12; cf. ĀśvS IX.68.11

<sup>1.</sup> आगमिष्यन्ति शक्रो देवता:। तास्त्रिभिस्तीर्थेभि: शक्रप्रतरै: इळितेभि: त्रिभिस्त्रिभिस्तीर्थेयज्ञिममं नो यज्ञभागम् अग्नीषोमभागौ इन्द्र: जुषस्व तृप्ताम्। एवं मातुलयोगकन्याभागं सर्तृकेव सा या देवतास्ताः तत्स्थाने शक्रं निदर्शनम्। — Nir. 14.31.

47

पावमानीर्द्शन्तु न इमल्लोकमथौ अमुम्। कामान्त्समेधयन्तु नो देवैर्देवीः सुमाहताः॥

— Tait.Br. I.4.8.13; cf. ĀśvS IX.68.12

पावमानीः स्वस्त्ययंनीः सुदुघा हि घृंतश्च्युतः। ऋषिभः संभृतो रसौ ब्राह्मणेष्वमृतं हितम्॥

— Tait.Br. I.4.8.14; cf. ĀśvS IX.68.11

येन देवा: प्रवित्रेणात्मानं पुनते सदा। तेन सहस्रधारेण पर्वमान: पुनातु मा॥

— Tait.Br. I.4.8.15; cf. ĀśvS IX.68.13

प्राजापत्यं प्रवित्रं शतोद्यां मं हिर्ण्मयंम्। तेनं ब्रह्मविदों व्यं पूतं ब्रह्मं पुनातु मा॥

— Tait.Br. I.4.8.16; cf. ĀśvS IX.68.14

इन्द्रं: सुद्ीति: सुहर्वा पुनातु सोमं: स्वस्त्या वर्रुण: सुनीत्या। यमो राजां प्रमृणाभि: पुनातु मा जातवेदा मोर्जयंन्त्या पुनातु॥ — Tait.Br. I.4.8.17; cf. ĀśvS IX.68.10

One may see that with only difference in the words पयस्वती: and घृतश्चुत: one rk of  $\bar{A}\acute{s}vS$  IX.68.11 has been made two in the Tait.Br. (I.4.8.12 and 14). It may also be pointed out that the two rks beginning with य: पावमानी° have also been taken from  $\bar{A}\acute{s}vS$  (IX.67.31-32).

Yāska quotes 'येन देवा: पवित्रेण' (AśvS IX.68.13) as a nigama to explain the word पवित्रम्.¹ Durgācārya, commenting on this rk assigns the seership of this rk to Pavitra or both Pavitra and Vasiṣṭha.² This rk has been commented upon by Skanda Maheśvara also.³ From this it is evident that the Pāvamanī Sūkta, occurring in the ĀśvS was the original source wherefrom

<sup>1.</sup> पवित्रम् (Nigh. IV.2.34)। पवित्रं पुनाते:। मन्त्रः पवित्रमुच्यते। 'येन देवा पवित्रेणात्मानं पुनते सदा' इत्यापि निगमो भवति। — Nir.

<sup>2.</sup> मन्त्रस्य पवित्रत्वख्यापको निगमः। पवित्रस्य विसष्ठसिहतस्य वा आर्षम्। पावमानी सौमी।

<sup>—</sup> Durgācārya on Nir. 5.6

उ. ऋषिः तस्यार्षम्। येन कारणभूतेनः देवा दातारो हिवषाम्। के सामर्थ्याद् ऋत्विग्यजमानाः। पिवित्रेण मन्त्रेणात्मानं पुनते शोधयन्ति। सदा सर्वदा। तेन किंविशिष्टेन ? सहस्रधारेण। धारेति वाङ्नाम। सहस्रमित्यिप बहुनाम बह्वो धारा वा ऋग्यजुः साम लक्षणभावा विशेषाभावेन सम्बन्धिनी यस्य सः सामान्येन सहस्रधारेण पवमानः पूयमानः सोमः पुनावु नोऽस्मानिति। — Skanda on Nir. 5.6

- these rks were taken in the Tait.Br. It may also be pointed out that the remaining rks of the Tait.Br., not found in the  $\bar{A}\dot{s}vS$  must have been taken from some other Rgvedic recensions. The language, style and contents of the rks of  $\bar{A}\dot{s}vS$  IX.68.1-20 very much prove their Rgvedic character.
- (f) ĀśvS has another additional complete sūkta (IX.115) comprising 5 rks in the 9th Maṇḍala. The refrain 'इन्द्रायेन्दो परि स्रव' occurs at the end of each rk of this sūkta, as in other preceding and following sūktas of this Maṇḍala (IX.113.1-5; 114.11; 116.1-4). This sūkta is very important from this point of view that in the last rk (5) it describes three main rivers of the Vedic period, viz. Gaṅgā, Yamunā and Sarasvatī, the latter flowing towards the east.² This rk refers to the confluence of the three important rivers, and the place of Lord Someśvara. All the five rks are in Paṅkti metre. The use of ফ্রিঘি a Vedic verbal form in Impv. 2nd sing. form supports the antiquity of the language of the hymn.
- (g) ĀśvS has one complete additional sūkta beginning with 'आ रात्रि पार्थिवं रजः' X.128, comprising 23 ṛks. This sūkta is known as Rātrī-Sūkta and it is addressed to Goddess Rātrī. The preceding sūkta X.127 is also called Rātrī-Sūkta, which is common in both Śākala and Āśvalāyana recensions. The seer of the both sūktas is Kuśika Saubhara. In the later tradition both sūktas are employed in the worship of Goddess Durgā. But in comparison to former sūkta the latter possesses more personal characteristics of Goddess Durgā. Here one may see the development of the personality of Goddess Durgā beginning from a natural phenomenon of night to the Cosmic Night from where the universe came into existence. In the first four ṛks the epithets such as Mother (जननी), 'shelter of all beings' (सर्वभूतिनवेशानी), 'auspicious to all' (भद्रा), 'black' (कृष्णा), 'giving protection to all' (संवेशानी); 'the controller of all' (संवमानी), 'putting the wreath of constellations and stars' (ग्रहनक्षत्रमालिनी), 'full of welfare' (शिवा), etc. manifest

यत्र गङ्गा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती।
 यत्र सोमेश्वरो देवस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्द्रो परिस्रव॥ — ÁśvS. IX.115.5

the Rātri as natural phenomenon but in the following *rks* she has been described as Durgā, a Mother Goddess, worshipped by all including the seers.<sup>1</sup>

In the first Mandala there is only one  $s\bar{u}kta$  containing the following single rk,

जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेद:।

स न: पर्षदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितान्यग्नि:॥ — RV I.99.1

Taking each  $p\bar{a}da$  of this rk as  $4^{th}$   $p\bar{a}da$ , 7 rks of  $\bar{A}\acute{s}vS$  have been composed (X.128.10-13; 18-20). In one rk (22) of this  $s\bar{u}kta$  one  $p\bar{a}da$  'शं नो देवीरभीष्टये' (RV.X.9.4) has been taken as the  $2^{nd}$   $p\bar{a}da$  of the rk. From this we may deduce that in the later Vedic hymnic tradition rks began to be composed by some later seers by employing one or two  $p\bar{a}das$  of the rks of the earlier seers. This literary tendency confirms their existence to the later period of their composition. However, some older linguistic characteristics are also visible in this  $s\bar{u}kta$ , e.g.  $\overline{q}adlet$ : (nom. pl. for  $\overline{q}adlet$ :),  $\overline{q}allet$ : (rks) rks 1 and 2 are found in rks rks 1 rks 1.3. The rks 21 is found in rks 1.1.65 and rks rks must have been taken from the rks rks rks of the rks rks rks must have been taken from the rks r

Yāska quotes  $\bar{A}$ śvS X.128.1 and explains it as : रात्रिव्याख्याता। तस्य एषा भवति—'आ रात्रि पार्थिवं.'. आपूपुरस्त्वं रात्रि पार्थिवं रजः स्थानैर्मध्य—मस्य दिवः सदांसि बृहती महती वितिष्ठस आवर्तत स्वेषं तयो रजः। (Nir. 9.28). Both Durgācārya and Skanda Maheśvara commenting on this rk assign its seership to Kuśika² or Rātri. It may be pointed out that the seer of the preceding  $R\bar{a}$ tri- $S\bar{u}$ kta, which is common in both  $\bar{A}$ śvS and  $\bar{R}$ V $\hat{S}$ , is the same Kuśika. From this it is clear that the  $S\bar{u}$ kta IX.128 as found in the  $\bar{A}$ śvS is as old as the  $\bar{R}$ V IX.127.

आदित्यवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं चन्द्रसहस्रदीप्तिम्।
 देवीं कुमारीमृषिपूजितां तां तां दुर्गमातां शरणं प्र पद्ये॥ — ÁśvS X.128.7.

 <sup>&#</sup>x27;आ रात्रि' इति कुशिकस्यार्षं रात्र्या वा। — Durgācārya on Nir. IX.29. कुशिकस्य रात्रेर्वा। — Skanda Maheśvara on Nir. IX.29.

(h) One complete additional sūkta is called Hiranya-Sūkta, comprising 11 ṛks beginning with 'आयुष्यं वर्चस्य°' (ĀśvS X.130). The Bṛhaddevatā¹, the Rgvidhāna², the ŚāṅkhGS³ and the ĀśvGS⁴ refer to the existence of this sūkta. Three ṛks (1, 7, 8) of this sūkta also occur in the VS (34.50-52) with minor variations as under:

आयुष्यं वर्चस्यं रायस्पोष्मौद्भिदम्। इदः हिरेण्यं वर्चस्व ज्जैत्रायार्विशतादु माम्॥ — VS 34.50 cf. ĀśvS X.130.1

न तद्रक्षांसि न पिशाचाश्चरित देवानामोर्जः प्रथम्जः ह्येतत्। यो बिभर्ति दाक्षायणः हिरण्यः स देवेषु कृण्ते दीर्घमार्यः। स मनुष्यषु कृण्ते दीर्घमार्यः॥

— VS 34.51 cf. ĀśvS X.130.7

यदाबंध्नन् दाक्षायणा हिरंण्यः शतानीकाय सुमन्स्यमानाः। तन्म् आ बंध्नामि शतशारदायायुष्माञ्जरदेष्टिर्युथासम्॥

— VS 34.52 cf. ĀśvS X.130.8

The  $9^{th}$  rk of this  $s\bar{u}kta$  is also found in AV 19.33.2 with a big variation as under —

घृतादुल्लुंप्तो मधुंमान् पर्यस्वान् भूमिदृंहोऽच्युंतश्च्यावियष्णुः। नुदन्तस्पत्नानधरांश्च कृण्वन् दर्भा रोह मह्तामिन्द्रेण॥

— AV XIX. 33.2; cf. ĀśvS X.130.9

It appears that the said rk of the  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}$  has been remodelled by the Atharvan priest to suit a different context, i.e. prayer to  $darbha~ku\dot{s}\bar{a}$ -grass, whereas the original context in the  $\bar{A}\dot{s}vS$  is hiranya. These rks occurring in the VS and the AV must have been taken from the Rgvedic tradition, more specifically from the  $10^{th}~Mandala$  of the  $\bar{A}\dot{s}vS$ .

- (i) Another additional complete  $s\bar{u}kta$  in the  $\bar{A}\dot{s}vS$  is X.145 comprising 9 rks beginning with 'हिमस्य त्वा जरायुणा°', which is not found in the  $RV\dot{S}$ . This
- 1. हिरण्यस्तुतिरायुष्यम्। Bṛhadd. 8.45.
- 3. आयुष्यमायुर्वर्चस्यसूक्तं दाक्षायणं महत् ॥ Rgvidhāna 4.43.
- 4. अथास्मै निष्कं बध्नाति 'आयुष्यं वर्चस्यम्।' ŚāṅkhGS. 3.1.
- 5. 'आयुष्यम्' इति सूक्तेन मणिं कण्ठे प्रमुच्योष्णीषं कृत्वा तिष्ठन् सिमधमादध्यात्।  $\bar{A} \text{ svGS } 3.7.21$ .

51

 $s\bar{u}kta$  is known as  $S\bar{a}l\bar{a}-S\bar{u}kta$  in which prayer has been made to the presiding deity of the  $S\bar{a}l\bar{a}$  (house) for providing all sorts of happiness including children, protection from all sides, and longevity of the family members. A very beautiful saying 'परेषामुपकारार्थ यज्जीवित स जीवित' is given emphasizing the importance of 'doing good to others'. Some  $p\bar{a}das$  of the first pk are found in VS (17.5), TaitS. (4.3.1.1) and AV (6.106.3). The content, language and style show its Vedic character. The use of व्ययामिस (1st plu. for व्ययामः) is an old verbal form. Similarly, the use of यत् for T: also shows its Vedic character.

(j) Another additional complete sūkta in the ĀśvŚ is X.155, comprising 9 rks beginning with 'मेधां महामङ्गिरसो॰', which is known as Medhā-Sūkta. The entire hymn contains a prayer for Medhā, the intelligence. All the divinities like Agni, Indra, Dhātā, Varuṇa, Sarasvatī, Aśvins, etc. have been invoked to grant intelligence. This is one of the finest sūktas of the RV concentrating on the attainment of wisdom. The existence of this sūkta has been referred to by the Bṛhaddevatā (8.58),¹ and the Rgvidhāna (4.71-72; 97). Among these rks 2 are found in the VS (32.13-14) with some variations as under:

सर्दसस्पितमञ्जूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्। सिनं मेधामयासिषः स्वाहां॥ — VS 32.13; ĀśvS X.155.7

यां मेधां देवगुणाः पितर्रश्चोपासते। तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहां॥ — VS 32.14; ĀśvS X.155.8

The  $2^{nd}$ ,  $3^{rd}$  and  $7^{th}$  rks are also found in the Tait.Ar. 10.40; 41; 10.1. From the occurrence of these rks in later Vedic texts, it is obvious that they must have been taken from the Rgvedic tradition most probably from the  $\bar{A}\acute{s}\nu S$ .

(k) Another additional complete sūkta in the ĀśvS is X.171, comprising 28 rks beginning with 'येनेदं भूतं भुवनं°' which is not found in the RVŚ. It is known as Mānasa-Sūkta. This sūkta is also known as Śivasamkalpa-Sūkta. 'तन्मे मन: शिव-संकल्पमस्तु' is the refrain coming at the end of each rk. A group

<sup>1. . . .</sup> मेधासूक्तमत: परम्॥ — Bṛhadd. 8.69.

of 6 rks beginning with यञ्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं is found in the VS (34.1-6). It may be pointed out that these rks are not in that order as found in the  $\bar{A}\acute{s}vS$ . The order of these rks of VS as found in  $\bar{A}\acute{s}vS$  is 7, 2, 5, 1, 4, 6. The first rk of this  $s\bar{u}kta$  is येनेदं भूतं भुवनं. In Regredic tradition wherever this  $s\bar{u}kta$  has been referred to, it has been referred to with the pratika येनेदं. The  $Brhaddevat\bar{a}$  refers to it with this pratika. This complete  $s\bar{u}kta$  is also found in the Taittiriya Rudradhyaya, but the order of the rks in both the tradition is not similar as is clear from the following chart —

| AśvS<br>TaitS | 1 1 | 2 3 | 3 2      | 4 6 | 5 4      | 6 5      | 7 8      | 8 9      | 9        | 10<br>14 | 11<br>11 | 12<br>7 | 13<br>15 | 14<br>12 |
|---------------|-----|-----|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| ĀśvS          | 15  | 16  | 17<br>17 | 18  | 19<br>23 | 20<br>21 | 21<br>19 | 22<br>20 | 23<br>22 | 24       | 25<br>24 | 26      | 27<br>37 | 28<br>25 |

In one rk (18) of the  $s\bar{u}kta$  the supremacy of both Brahmā and Hari has been established. In rk 20 the praṇava  $\stackrel{3}{>}$  has been regarded as puruṣottama. In 2 rks (24-25) reference is made to Kailāsa- $\acute{s}ikhara$ , where all the gods rejoice. That Kailāsa- $\acute{s}ikhara$  is said to be the abode of three-eyed Nīlakaṇṭha and also as auspicious home of Śaṅkara (25). The  $s\bar{u}kta$  ends with  $\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4+\overline{>}4$ 

- (l) Another additional complete  $s\bar{u}kta$  in the  $\bar{A}\acute{s}v\acute{S}$  is X.197 comprising 5 rks, beginning with 'संज्ञानमुशना वदत्', popularly known as  $Samij\tilde{n}ana$ - $S\bar{u}kta$ , not found in the  $RV\acute{S}$ . The Brhadd. (8.93) and the  $Rgvidah\bar{a}na$  (4.126-127) refer to the existence of this  $s\bar{u}kta$ .
- (m) Another additional complete sūkta comprising 3 ṛks is ĀśvS X.198 beginning with 'नैर्हस्त्यं सेनादरणं', which is not found in the RVŚ.
- (n) Another additional complete sūkta in ĀśvS is X.199 comprising 7 ṛks beginning with 'प्राध्वराणां पते वसो॰', which is not found in the RVŚ.

<sup>1.</sup> ऋषभं मा सपत्नघ्नं येनेदिमिति मानसम्॥ — Brhadd. 8.58.

(o) The last additional complete  $s\bar{u}kta$  in the  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}$  is X.200 comprising 13 rks. The first 9 rks are called  $mah\bar{a}n\bar{a}mn\bar{\iota}$  rks and next 3 rks are known as  $pur\bar{\iota}sapadas$ . These are also found in  $S\bar{a}maveda$ , Ait.  $\bar{A}ranyaka$ ,  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}S$ , and  $S\bar{a}nkh.SS$ . These  $mah\bar{a}n\bar{a}mn\bar{\iota}$  and  $pur\bar{\iota}sapadas$  were regarded as most sacred so these were recited in the forests. We have already discussed about these  $s\bar{\iota}ktas$  above.

After this discussion we come to the conclusion that among many śākhās of the Rgveda, Āśvalāyana Śākhā occupied a prominent place. This śākhā has its own Samhitā, now it has been established with the publication of the present edition along with its Padapāṭha based on several MSS available from the Palace Library, Alwar. Other texts like Śrauta-Sūtra, Gṛḥyasūtra and Paddhiti texts belonging to the Āśvalāyana Śākhā have already been published.

# 10. Treatment of Accent in the ĀśvS

ĀśvS follows the threefold accent-system udātta, anudātta and svarita. Principles of accentuation system are the same as followed in the RVŚ. Udātta is not shown with any sign. Anudātta is shown by putting a horizontal stroke below the syllable. Svarita is shown by a perpendicular line above the syllable. Svarita is of two types (i) Dependent svarita and (ii) Independent svarita. Dependent svarita always follows the udātta, as in इन्द्रे: Independent svarita is of four types — jātya-svarita, praśliṣṭa svarita, kṣaipra-svarita and abhinihita-svarita. Jātya-svarita is an independent svarita. It has a status of udātta. It never comes with udātta. It may be preceded by an anudātta like udātta, e.g. वीयीण, or unpreceded by anudātta, e.g. स्व: It is never preceded or followed by another dependent or independent svarita in a pada.

Kampa is special feature of the independent svarita. When an independent svarita, whether jātya, kṣaipra, praśliṣṭa or abhinihita, is followed by an udātta, or an independent svarita, kampa takes place. It is of two types: short kampa and long kampa. When the preceding independent svarita is on short syllable, it is called short kampa and when it is on long syllable, it is called long kampa. These two kampas are shown variously in different Vedic texts.

Praślista kampa — दिशोईत: (11.2.22), भिन्द्धोईदम् (7.18.1)

Kṣaipra kampa (short)—अप्स्वेश्न्त: (1.4.4), न्येश्तिणम् (20.63.7),
पृथिव्येश्नारिक्षम् (19.58.2)

Kṣaipra kampa (long)—अभ्याउँ चरन्ती, ह्ये उंतत् , ह्यू उंजिया (4.25.4)

Abhinihita kampa— अक्वचो (ऽ) उंमित्रौ (11.10.22), ते(ऽ) उंमुष्मै (16.6.7)

Sāmaveda — No short kampa

 Jātya kampa—जुह्नो३मम (1542), तन्व३१ स्वाँ (1589)

 Kṣaipra kampa — अप्स्व३न्तरा (1313)

 Abhinihita kampa— गृणानो३भि (1426), गृहे३मृतम् (1842)

TaitS — Jātya kampa—अन्तरिक्षदेवत्यौश् हौतिर्ह् (6.1.11.2), मृनुष्यौश् हौष (6.3.2.5), वीर्यश्र्यभजन्त (6.6.8.1)

Abhinihita kampa—आसन्तेश् उन्यौऽन्यस्मै (6.2.2.1), तेश् उन्यौऽन्यम् (6.1.5.1)

Kṣaipra kampa—हौश्षौऽभि (6.1.11.5), हौश्षौऽमेध्यो (6.4.9.2)

Note — It is to be pointed out that in the TaitS kampa takes place only when an independent svarita is followed by another independent svarita unlike the RV, AV, SV, where it takes place before both udātta and independent Svarita.

 $\bar{A}\dot{s}vS$  — In the  $\bar{A}\dot{s}vS$  kampa takes place when independent svarita is followed by udātta like  $\bar{R}V$ , AV, SV. So far as marking of the kampa-svara in  $\bar{A}\dot{s}vS$  is concerned, it follows two systems:

(i) In the case of short *kampa*, it is marked with figure 1 with sign of *anudātta* below and sign of *svarita* on the preceding syllable bearing the independent Svarita, e.g.:

Jātya kampa (short)—क्वंश्त्री, दूत्यंश्भृगंवाणः, क्वंश्स्यः, etc.
Kṣaipra kampa (short)—अप्रवंशनाः, व्यंश्षा, etc.

It may be pointed out that this system of marking short kampa is different

from that of the RVS in which both svarita and anudātta are shown on the figure 1, e.g. क्वर्ंत्री, अप्रवर्ंतः. This system of  $\bar{A}\dot{s}vS$  is similar to that of the AV in  $\dot{S}aunaka$ -recension.

- (ii) The system of marking long kampa is similar in both RVŚ and ĀśvS, showing the sign of svarita above and anudātta below on the figure 3 and the preceding syllable is always marked with anudātta sign below: e.g. ग्योउविन:, क्वेउदानीम, पस्त्याउस्वा, etc.
  - It is important to note that in the RVS there is a single case of showing long kampa by figure  $\frac{1}{2}$  in  $\frac{1}{2}\sqrt{1}$  (RVS X.78.4). But in the ASVS this kampa svara has been shown by figure  $\frac{1}{2}$  as  $\frac{1}{2}\sqrt{1}$  (ASVS. X.78.4)
- (iii) In the additional mantras and  $s\bar{u}ktas$ , too, we find the same system of marking kampa-svara in the  $\bar{A}\dot{s}v\dot{S}$  as mentioned above:

Short kampa — आयुष्यंश्मारोग्यम् ( $\bar{A}$ śvS.V.89.10); धान्यंश्धनंम् ( $\bar{A}$ śvS V.89.10); हृद्यंश्हम् ( $\bar{A}$ śvS VII.56.1); तुन्वंश्व ( $\bar{A}$ śvS X.75.6); मेधाव्यंश्हम् ( $\bar{A}$ śvS. X.155.9); ह्यंश्चः ( $\bar{A}$ śvS. X.175.23)

Long kampa — जातो ३ सौ  $(\bar{A}\acute{s}vS\ VI.56.4)$ ; हो ३ तत्  $(\bar{A}\acute{s}vS\ X.130.7)$ ; हो ३ ष:  $(\bar{A}\acute{s}vS\ X.175.18)$ ; यो ३ सौ  $(\bar{A}\acute{s}vS\ X.175.23)$ ; हो ३ वा  $(\bar{A}\acute{s}vS\ X.200.10)$ 

# 11. Padapātha of the ĀśvS

For the text of the  $Padap\bar{a}tha$  of the  $\bar{A}\dot{s}vS$ . I have consulted 16 MSS belonging to the Palace Library, Alwar. But in none of the MSS I found  $Padap\bar{a}tha$  of the additional rks, occurring in the common  $s\bar{u}ktas$  and the additional complete  $s\bar{u}ktas$  of the  $\bar{A}\dot{s}vS$ . However, in all the MSS of  $Padap\bar{a}tha$  of the mantras, I found some differences in showing avagraha in them. Such differences have been pointed out under 'Remarks,' while dealing with their peculiarities. All MSS of the  $Padap\bar{a}tha$  follow the following threefold system of showing avagraha—

- (i) Avagraha is shown by the figure 2, if the first member of the compound ends with visarga, e.g. पुर:२हितम्, अहु:२विदे:, शर्ध:२तर:, नुभ:२जुवे:, तिर:२हितम्, गी:२भि:, दु:२इता, मर्नु:२हितम्, स्व:२विद:, etc.
- (ii) In the nitya-samāsa with इन as second member of the compound whether the preceding member ends with visarga or not, separation is shown by the usual avagraha sign (5), e.g. माताऽईन, घोषाऽइन; क्पोतं:ऽइन, पूर्जन्य:ऽइन, व्या:ऽईन, उद्न:ऽईन, etc.
- (iii) In all other cases separation is shown by putting sign (°) between the two members of the compound, e.g. द्विवे दिवे, सु उपायनः अरम् कृताः, विश्व वेदाः, अप् सु, प्र चोदय, परा वतः, etc.

In MS (No. 56) of the  $\bar{A}\dot{s}vS$ . one complete  $B\bar{a}lakhilya$ - $S\bar{u}kta$ , comprising 3 rks beginning with यमृत्विजो° as found in the  $RV\dot{S}$  VII.58 is totally absent in the  $A\dot{s}vS$ . One MS (No. 23) of the  $Padap\bar{a}tha$  does not include this  $s\bar{u}kta$  for  $Padap\bar{a}tha$ . This is a very important evidence in favour of proving the relation of this  $Padap\bar{a}tha$ - text with the  $A\dot{s}vS$ .

On the basis of the system as followed by the  $Padap\bar{a}tha$ -MSS, belonging to  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , I have myself given the  $Padap\bar{a}tha$  of all additional rks which are found in  $\bar{A}\dot{s}\nu S$ , but whose  $Padap\bar{a}tha$  is not available in the MS-tradition.

# 12. An account of MSS¹ of the ĀśvS and Padapāṭha utilized for the Present Edition

The present critical edition of the  $\bar{A}\dot{s}vS$  with  $Padap\bar{a}tha$  is based on the following MSS of the both  $S\bar{a}\dot{m}hit\bar{a}$  and  $Padap\bar{a}tha$ , deposited at the Palace Library Alwar. An account of these MSS, highlighting their peculiarities, is given as under:

#### A. SAMHITĀ TEXT

## 1. प्रथमाष्टकम्

MS No. 51: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 12-98; written 8 lines on a page; incomplete; folio 1<sup>1</sup> missing, scribe — Shivarama Dīkṣita; Date — Samvat 1759.

Outer cover Missing. On folio No. 12 title of the text आश्वलायन, MS No. 51 and Stamp of the Palace Library, Alwar, have been shown;

Beginning सं

सोमा अरंकृता:। तेषां पाहि श्रुधी हवंम्. . . .

End

इति अष्टमोध्याय: समाप्त:। शुभं भवतु॥ संवत् १७५९ वर्षे महाघवदि २ शनौ अघे हवजनगरा नागरज्ञातीय राजपुरे दवेपाढा वास्तव्यं दीक्षित शिवराम कूं अरजीयेन लिखितं मिदं शुभं॥

॥ ब॥ ब॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ब॥

Hereafter following lines have been given by the son of Shivarama later on—

संवत् १७९१ नामा. ग शरवस्ती गुरौ राजनगरे मद्रे शैवशिवरामसुत-ज्योतीश्चरेणास्य स्वरज्ञा:॥ श्रीरस्तु

कपिलो

काथो

<sup>1.</sup> Deposited at the Palace Library, Alwar, now Rajasthan Prachya Vidya Pratisthan, Alwar.

बोदारशिंग

कणश्रीयु Stamp of the Palace Library, Alwar.

#### Remarks

- 1. Folio 11 upto सो]मा.... (I.2.1) is missing.
- 2. The text is very neatly written. MS shows the end of a pāda with the sign (5) above the line from folios 4 to 25 and the end of ardharca and rk with a single danḍa (1) throughout.
- 3. Completely marked with accent signs. Short kampa-svara is shown with sign  $\S$  e.g. अप्स्वं ६त:, न्यं ६ घनस्यं; व्यं ६ षा; उर्वे ६ तरिक्षम्, etc. and long kampa as ३ with sign of svarita in both cases on preceding syllable, e.g. क्वें ३ दानीं, तुन्वं ३ ममं, जुह्वां ३ समंजे, etc.
- 4. आन्पद-पदवृत्तिसंधि is shown as ताँ२इ, देवाँ२इळित:, पर्वताँ२अजरयू; अधराँ२अजीग:, and स्पर्शरेफसंधि as दस्यूँ२रधराँ२रवातिरत्.
- 5. Adhyāya and varga numbers are shown. Maṇḍala, anuvāka, sūkta, ṛk-numbers are not shown.

## 2. प्रथमाष्टकम्

MS No. 59: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-70; written 10 to 12 lines on a page; complete; scribe — Rāvula Kolluśāyi Bhaṭṭa.

Outer cover संहिता प्रथमाष्टक

॥ श्री इति प्रथमाष्टक प्रारंभ ॐ श्री॥

श्रीमहाराजाधिराजमहारावराजाश्रीसवाईविनयसिंहदेववर्मणा पुस्तकमदः

हैदरावादत आयातम्। आषाढ शु. १३, १८०४

Beginning श्रीगणेशायनमः। शुभमस्तु। गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं अिंग्नमीळे पुरोहितं युज्ञस्ये. . . .

End इति प्रथमाष्टके अष्टमोध्याय:। ॥ छ ॥ दुंदुभिनामसंवत्सर कार्तीकबहुल-अष्टमी इंदुवासरे प्रथमाष्टकसंहित: समाप्त:। इदं पुस्तकं रावुल-कोल्लुशायिभट्टेन लिखितं। यादृशी पुस्तकं दृष्ट्वा तादृशी लिखितं मया। अबद्धं वा सुबधं वा मम दोषो न विद्यते। सांबशिवार्पणमस्तु॥ छ॥ स दा.पुस्तकशाला सरकार अलवर ह. दफत्री रामनारायण॥ Stamp of the Palace Library, Alwar.

#### Remarks

- 1. One folio No. 28, containing text from त्वां स्तो[षाम... (Aṣṭaka 1, adhy. 4, varga 16 = 1.53.11) to अधाचन] श्रद्धधाति (Aṣṭaka 1, adhy. 4, varga 19) is missing.
- 2. Mantras beginning with स जातूभर्मा श्रद्दधान (Aṣṭaka 1, adhy. 7, varga 16) =1.103.3) p. 54b, line 4, upto ṛk जोषमन्याभिरेति (Aṣṭaka 1, adhy. 8, varga 2 = 1.113.10) p. 61b, line 4 accent signs left unmarked.
- 3. MS shows the short kampa with figure 3 lengthening the preceding syllable without marking the svarita accent above, e.g. न्या3् घ्न्यस्य (for न्य3् घ्न्यस्य), व्या3् र्थिन: (for व्ये3् र्थिन:), उक्थ्या3् मुषं: (for उक्थ्ये3् मुषं:); It shows the long kampa with sign of figure 3 with sign of anudatta on the preceding syllable, e.g. <u>ग्रायो3्</u>विनं:, न्यु3्ष, etc.

## 3. प्रथमाष्टकम्

MS No. 1: Script — Devanāgarī; material — paper; folios—1-83; written 8 lines on a page; complete

Outer Cover दवे अपिनुकेश्वर नि पोथि॥ श्री॥ प्रथमाष्टक पत्र ८३ संहितः। प्रथमाष्टकम्।

Stamp of the Palace Library, Alwar.

Beginning ॐ नमः श्रीगणेशाय। अग्निमीळे पुरोहितं युज्ञस्यं देवमृत्विजं।

End इति प्रथमाष्टकेऽष्टमोध्याय:॥

इदं श्रेष्ठं (१), क्षत्राय त्वं (२), ईयुष्टे ये (३), उदीर्ध्वं जीवो (४), इमा रुद्राय तवसे (५), इदं पित्रे (६), चित्रं देवानां (७), नासत्याभ्यां बर्हिरिव (८), यमश्विना ददथु: (९), तद्वां नराशंस्यं (१०), शतं मेषान्वृक्ये (११), एकस्यावस्तोरावतं (१२), मध्व: सोमस्याश्विना (१३), तद्वां नराशंस्यं पित्रयेण (१४), सूनोर्मानेनाश्विना (१५), अजोहवीदश्विना (१६), यवं वृकेण (१७), आ वां रथो अश्विना

(१८), उद्वंदनमैरतं (१९), आ वां रथं पुरुमायं मनोजुवं (२०), युवं रेभं (२१), का राधद्धोत्राश्विना वां (२२), श्रुतं गायत्रं (२३), कदित्था नृँ: पात्रं (२४), अध प्रजज्ञे (२५), अनु त्वा मही पाजसीऽअचक्रे (२६) इति वर्गादि: समाप्त:। वर्गसंख्या २६५ शुभमस्तु।

#### Remarks

- 1. Each adhyāya begins with हरि:३ ॐ.
- 2. This MS gives the *pratīkas* of all the *vargas* of the respective *adhyāyas* at the end of each *adhyāya* and total number of all the *vargas* of first *Aṣṭaka* at the end of the *Aṣṭaka*. The total number of *vargas* in the first *Aṣṭaka* is 265.
- 3. MS once gives the indication of close of an anuvāka with remark ॥ अनुवाक:॥
- 4. At many places *rk*s are not marked with accent-signs: from p. 33, line 1 to p. 41 line 3; p. 53, line 1 to p. 56, line 8; p. 57b, line 1 to p. 61b, line 3; p. 62b, line 4 to p. 73b, line 6; p. 81, line 5 to p. 82, line 3.
- 5. From where the MS was found is not mentioned in the MS.
- 6. This MS is different from MSS Nos. 51 and 59 (mentioned above).
- 7. MS throughout shows the sign of विवृत्ति (ऽ) e.g. देवासोऽअप्तुर:, ताऽउरुक्षया, etc.
- 8. MS shows the short kampa by figure 3 with svarita on preceding syllable, e.g. क्वेर्त्रो, दूत्यं पृगंवाणो, etc. but sometimes also without svarita on the preceding syllable, e.g. स्वर्श्निर्षत्तः. It shows long kampa by figure 3 without marking anudātta sign on the preceding syllable, e.g. क्वेर्द्रानीम् दिधिष्वोर्विभृताः, etc.

# 4. द्वितीयाष्टकम्

MS No. 52: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-68; written 10 lines on a page; complete.

Outer Cover द्वितीयाष्टक प्रारंभ॥ छ॥ आश्लायनशाखा।

Beginning श्रीगणेशाय नमः। प्र वो वैश्वदेवमा वो विराड् ... अन्त्या त्रिष्टुप्॥१॥ हिरः ओम्॥ प्र वः पांतं रघुमन्यवोंधौ यज्ञं...

62

End

इति द्वितीयाष्टकेऽष्टमोऽध्याय:

श्रीविश्वेश्वरार्पणमस्तु । श्रीरस्तु ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ अदृश्य-भावान्मतिबिभ्रमत्वात्पदार्थहीनं लिखितं मयात्र ॥ छ छ छ

- 1. This MS first gives the *pratīkas* of the *vargas*, name of the deities invoked, name of the metres, number of the *rks* in the *vargas* of first *adhyāya* and thereafter the *rk* text according to the *varga* number.
- 2. MS follows the method of MS No. 51 of the first Aṣṭaka, mentioned above.
- 3. It shows the short kampa by the figure १ with svarita mark on preceding syllable, e.g. स्वं:१ सनिता; उक्थं१ वर्य:, व्यु१ षा and the long kampa by the figure ३ with preceding syllable anudatta मुमुक्ष्वो३ मनवे, तन्वो३ रोचते and sometimes putting svarita on preceding syllable, e.g. तन्वो३ शासंदाना; हितो३ ग्निः, रथ्यां३ राथ्येभिः, etc.
- 4. It puts the sign of (5) to show the विवृत्ति in between two vowels, e.g. द्वन्ऽआ; इष्टाश्वंऽ इष्टरंशिम°, etc. It shows विवृत्ति sign (5) even inside the आन्पदपदवृत्तिसंधि, e.g. पितुमाँऽइव; चिकित्वाँऽईयते; विद्वाँऽ ऋतचिद्, etc.
- 5. It shows absence of euphonic combination between word ending in সা at the end of a pāda followed by vowel in the beginning of the next pāda, making the preceding vowel nasalised followed by vivṛtti, e.g. সাঁওসভা (ĀśvS I.122.5)
- 6. It gives a group of 10 additional *ṛk*s beginning with मा बिभेर्न॰ with accent marks on p. 39 after *RV* 1.191.16 not found in *RVŚ* with remark खिल. However, it does not give its separate *varga* number.
- 7. It also mentions the end of first Maṇḍala ॥ प्रथममण्डलं ॥ on p. 39b, and तृतीयं मण्डलं on p. 62b.
- 8. It mentions at one place the end of anuvāka (Ast 2, adhy. 6, varga 28).
- 9. It gives a group of 5 additional *rks* beginning with भद्रं बद after *RV* II.43 not found in *RVŚ*. These five *mantras* are without accent marks. It does not give the additional *varga* number to these *rks*.

# 5. द्वितीयाष्टकम्

MS No. 60: Script — Devanāgarī; material — paper; folios 1-77; written 8 lines on a page; incomplete; text is up to sixth *adhyāya*.

Outer Cover द्वितीयाष्टकम् प. ७७

हैदराबाद सू आयो आषा.शु. १३, सं १८०४

Beginning श्रीसप्तशृंगनिवासिन्यै नमः। हरिः ॐ। प्र वः पांतं रघुमन्यवोंधो यज्ञं..

End इति द्वितीयाष्टके षष्ठोऽध्याय:।

श्री॥ छ॥ छ॥ छ॥ श्री॥ श्री॥ श्री॥

दा. पुस्तकशाला सरकार अलवर दफत्री रामनारायण

Stamp of the Palace Library Alwar.

#### Remarks

- 1. MS is incomplete. It ends with the 6th adhyāya.
- 2. It gives the anukramaṇī of each adhyāya in the beginning of the respective adhyāyas and thereafter begins the text with ॥ हरि: ॐ॥
- 3. It is throughout accented and follows the threefold system of accentuation. It shows the short kampa with the sign of 3 putting independent svarita mark on preceding syllable, e.g. अभ्येश्वयं, उक्ष्येश्वयं: and long kampa with the sign of 3 putting anudātta sign below the preceding syllable, e.g. तन्वाईजभूराण:, कन्याईनामिभ:, etc.
- 4. It shows the sign of विवृत्ति (S) between the two vowels, e.g. राजानोऽ अमृतस्य.
- 5. It gives a group of 10 mantras beginning with मा बिभेर्न मेरिष्यसि with three-fold accent-marks on p. 59 after RV I.191.16 with remarks ॥ इति मण्डलं ॥ ॥ परिशष्टं ॥ in the beginning and ॥ इति परिशष्टं ॥ at the end.

# 6. तृतीयाष्टकम्

MS No. 53: Script — Devanāgarī; material — paper; folios 1-98; written 8 lines on a page; complete.

Outer cover तृतीयाष्टकम्

Stamp of the Palace Library, Alwar.

Beginning

श्रीगणेशाय नमः॥ प्रयेंजंति यूपस्तुतिः षष्ठ्याद्याभिर्वहवोंत्याब्रश्चन्यष्टमी वैश्वदेवी वा तृतीया सप्तम्यावनूष्टभौ। सखायो नव बार्हतं त्रिष्टुबंतं। त्वामग्न औहविष्णमिग्नहोंता गायत्रं त्विंद्राग्नी ऐंद्राग्नः। प्र वः सप्त ऋषभस्त्वानुष्टुभमा होता विपाजसां कात्योत्कीलंस्त्वयमिग्नः षट् प्रागाथं सिमध्यमानः पंच कतो वैश्वामित्रस्तु भवानोऽग्निं होतारं गाथी हाग्निमुषसमाद्यांत्यवैश्वदेव्याविमं निस्त्रष्टुबनुष्टुभौ विराङ्रूपा सतोबृहती चायं स उपांत्यानुष्टुब्भुरीह्यभ्योऽग्निभ्यो निर्मिथतो दैवश्रवादेववातश्च भरतौ तृतीयासतोबृहत्यग्ने सहस्व गायत्रमाद्यानुष्टुबग्ने दिवो वैराजमुपांत्याग्नेंद्री, वैश्वानरं नवतृचौ वा वैश्वानरीयं मारुतौ जागती द्व्यृच आत्मस्तुतिर्वा पूर्वात्मगीतांत्योपाध्यायस्तुतिः। प्र वः पञ्चोना गायत्रं त्वृतव्यावाद्याग्ने जुषस्व षट् तृतीयाद्यधिक त्रिष्टुप् जगत्योऽस्तीदं षोडशाद्या चतुर्थीदशमींद्वादश्योऽनुष्टुभः षष्ट्येकादश्युपांत्ये च जगत्यः पंचम्यृत्विग्भ्यो वा॥ १७॥

End

स वावृधान ओषंधीभिरुक्षितों ३भि ज्रयां सि पार्थिवा वि तिष्ठसे॥ २६॥ इति तृतीयाष्टकेऽष्टमोऽध्याय:.

- 1. In the beginning of the first two *adhyāyas* MS gives the *anukramaṇ*īs of the respective *adhyāyas*, mentioning the deities, metres and ṛṣis of the *sūktas*.
- 2. MS is marked with threefold accent system. Short kampa is shown by 3 with svarita on preceding syllable, e.g. गृह्यं दुसः; विरूप्युं रुग्नं, etc., and long kampa with the figure 3 with anudātta sign below the preceding syllable, e.g. वीर्ये 3: पत्यमानः; but sometimes wrongly as तन्वी ३रपः; etc.
- 3. It shows the विवृत्ति marked with the sign (5), e.g. दिवऽइन्द्र. आन्पदपदवृत्ति-संधि is also shown with विवृत्ति, e.g. मरुत्वाँऽइन्द्र, महाँऽइन्द्र, etc.
- 4. It shows the end of *Maṇḍalas* also : तृतीयमण्डलं (p. 43), इति चतुर्थमण्डलं (p. 90b.)
- 5. It has no additional rk than those as found in the RVS.

6. It does not mention the name of scribe, date and place of the MS.

# 7. तृतीयाष्टकम्

MS No. 61: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-72; written 8 to 9 lines on a page; complete. scribe — Rāvula Kolluśāyi Bhaṭṭa, Date — Āṣāḍha, Śukla 13, 1804.

Outer cover ॥ तृतीयाष्टक प्रारंभ:॥ हैदरावाद सू आयो आषाढ़ शु. १३, १८०४, Stamp of the Palace Library, Alwar.

Beginning श्रीगणेशाय नमः। हरिः ओं प्र य आ्रुकः शितिपृष्ठस्यं. . .

End इति तृतीयाष्टकेऽष्टमोऽध्याय:।

श्रीसांबसदाशिवार्पणमस्तु। :: सर::स्वती::नीवे::कल::बू::

रावुलकोल्लुशायिन्त्राशिनाडु दा. पुस्तकशाला सरकार अलवर ह. दफत्री रामनारायण

चान्द्रमानरुधिरोद्गानिनामसंवत्सरवैशाखशुद्ध प्रतिपदागुरुवासरे तृतीयाष्टक-संहित: समाप्त:। इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरित्येतयोर्द्वयोरुचथ्यपुत्रो दीर्घतम: सूर्यस्त्रिष्टुभं सशुचिषदित्येकस्य ऋचो गौतमपुत्रो वामदेव ऋषि: सूर्यो देवता जगती यत्वा सूर्येत्येकस्य ऋचो भूमिपुत्रोत्रि: सूर्योनुष्टुप् यदद्येत्येकस्य ऋचः।

Outer cover तृतीयाष्टकः समाप्तः.

Stamp of the Palace Library, Alwar.

- 1. Astaka No. 3 is given on right side of each folio.
- 2. At the end of each adhyāya MS gives the pratīkas of all vargas of the respective adhyāyas up to the end of the Aṣṭaka. It may be pointed out that the varga-pratīkas in each adhyāya are given in reverse order, i.e. from last to beginning. Before giving the varga-pratīkas from last to first, it also gives the pratīka of the following next adhyāya and at the end of the Aṣṭaka gives the opening varga-pratīka of the next Aṣṭaka. At the end of Aṣṭaka (adhy. 8) MS gives the varga-pratīkas as त्वामग्ने हिवष्मन्त: (ast. 4 adhy. 1, varga 1 = RV 5.9.1), त्वामग्न ऋतायव: समीधिरे (२६), यं मर्त्य: पुरुस्पृहं (२५), सखाय: सं

वः सम्यञ्चम् (२४), प्रो त्ये अग्नयोऽग्निषु (२३), अग्निं तं मन्ये यो वसुः (२२), सुप्रतीके वयोवृधा (२१), सुसिमद्धाय शोचिषे (२०), वधेन दस्युं प्र हि चातयस्व (१९), त्वामग्ने वसुपतिं वसूनां (१८), यो न आगो अभ्येनो (१७), त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्त्वं (१६), शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्रात् (१५), कुमारं माता युवितः समुब्धं (१४), प्र णु त्यं विप्रमध्वरेषु (१३), अबोध्याग्नः सिमधा जनानां (१२), सम्यक् स्रवन्ति सिरतो न धेनाः (११), समुद्रादूर्मिर्मधुमाँ उदारत (१०), क्षेत्रस्य पितना वयं (९), मही द्यावापृथिवी इह ज्येष्ठे (८), नू रोदसी अहिना बुध्येन (७), को वस्त्राता वसवः को वरूता (६), अभूदेवः सिवता वन्द्यो नु नः (५), तद्देवस्य सिवतुर्वीर्यं महत् (४), प्रति ष्या सूनरी जनी (३), क्व स्विदासां कतमा पुराणी (२), इदमु त्यत्पुरूतमं पुरस्तात् (१) इदमस्य सम्यक् स्रवन्ति सुप्रतीके षट्।

- 4. After the colophon MS wrongly gives an extra text, most probably, belonging to the anukramaṇī of the well-known ṛk 'इन्द्रं मित्रं' (ṛV I. 164.46) and '(हं)स:शुचिषद्वसु॰'(ṛV IV.40.5).
- 5. It may be noted that there is no additional rk other than those found in RVS in the third Astaka.
- 6. At the end of each adhyāya after giving the varga-pratīkas of the respective adhyāyas, MS gives the benedictory phrase श्रीसाम्बसदाशिवार्पण-मस्तु and thereafter starts the next adhyāya with हरि: ओं.
- 7. MS is throughout marked with the usual threefold accent-system. Short kampa is shown by figure 3 making the preceding short syllable lengthened, e.g. तुन्वां१ भूरि, (for तुन्वं3 भूरि), ह्या3 र्कम् (for ह्य3 र्कम्), क्वा3 त्या (for क्व3 त्या). Long kampa is shown by figure 3, e.g. पथ्या3 अनुं; वावशानो३ ग्ने: In showing the kampa MS follows the system of MS No. 59 of the first Astaka.

# 8. चतुर्थाष्टकम्

MS No. 54: Script — Devanāgarī; material — paper; folios —1-175; written 5 to 7 lines on a page; complete.; Scribe — Rāmacandra; Place — Kashi; Date – Samvat 1811, Kārttika, Krsnapaksa, Dvitīvā, Thursday.

Outer Cover चतुर्थाष्टकम्.

Stamp of the Palace Library, Alwar.

Beginning

श्रीगणेशायनमः। ओम्॥ त्वामंग्ने हुविष्मंतो देव...

End

इति चतुर्थाष्टके अष्टमोऽध्याय:॥ समाप्त:॥

सम्वत् १८११ कार्तिके कृष्णपक्षे च द्वितीया गुरुवासरे॥

लिलेख रामचन्द्रस्तु काश्यां ब्राह्मणतुष्टये॥ १॥

॥ छ॥ श्री॥ छ॥ श्रीसाम्बशिवसत्य॥ छ॥ श्री॥

मार्ग शुभ १२ इ...नो पोथी.

Name of the owner of the MS is covered with ink . . . . not legible प्रमीत्य शोधतञ्च यशसे

#### Remarks

MS gives following one additional rk under adhy. 2, varga 25 (V.44.16) (p. 42) जागर्षि त्वं भुवने जातवेदो . . . . गुह्यं नाम गोनाम्॥
 Mantra is correctly marked with accent. No mention of खिल or परिशिष्ट.

- 2. On pages 46 and 47 in the left margin, it is written—शैव मुरारजी नी पोथी ते सही.
- 3. On p. 47b following one additional *rk* is given under *adhy*. 3, *varga* 3, (V.49.6), perhaps at the time of comparing it with the MS in the possession of Śaiva Murārajī.

अथ परिशिष्टं-सूक्तांते तृणान्यग्नावरण्ये वोदकेपि वा यस्तृणैरध्ययनं तदधीतं तृणानि भवते भवते भव' with remark शैव मुरारजी नी पोथी ते सही।

Mantra is not marked with accent.

3. On p. 50, MS gives the following two additional rks with proper accentmarks under adhy. 3, varga 7 (V.51.16-17) स्वस्त्ययनं तार्श्यमरिष्टनेमि. . . नार्विम्वा रुहेम॥ १६॥

अंहोमुर्चमाङ्गिरंसं गर्यं च . . . संबाधेष्वभयं नो अस्तु॥ १७॥

Here 'अथ परिशिष्टम्' is written by a later hand, not by the scribe.

68

On page 84 MS gives one following additional rk in adhy. 4, as last rk of 4. the sūkta under varga 29:

वर्षन्तु ते विभावरि दिवो अभस्य विद्युतः। रोहन्तु सर्व्वबीजान्यवं ब्रह्मद्विषों जिह ॥

No indication of खिल or परिशिष्ट given. Rk is properly marked with accent.

On pp. 88-91 MS gives after adhy. 4 varga 34 two additional complete 5. sūktas one called Lakṣmī-Sūkta or Śrī-Sūkta consisting of 16 rks under 3 vargas (35-37), and the other called Mahālakṣmī-Sūkta, consisting of 10 rks under one varga 38. Under this sūkta following Mahālakṣmī-Gāyatrī ṛk is given in margin —

महालक्ष्मीं च विदाहे विष्णुपत्नीं च धीमहि। तनों लक्ष्मी: प्र चौदयात्॥

Mantras of both the sūktas are marked with accent.

On pp. 146-47 MS gives following 3 additional rks (25-27) with proper 6. accent-marks under varga 20 of adhy. 7.

चक्षुंश्च श्रोत्रं च . . . . दर्शयन्त्रमृत्सम्॥ उरंश्च पृष्ठश्च . . . जुलबुंद्बुदोपंमम्॥ भुवौ ललाटे . . . मुखरंलुकोशम्॥

No indication of खिल or परिशिष्ट given in the MS.

- On p. 148b MS gives one additional rk after adhy. 8, varga 4 7. यस्तृणैरध्ययनस्तदधीतं स्तृणानि भवति भव। समुद्रं गछ स्वाहा भूमिं गछ स्वाहा। This rk is given by a later hand.
- MS is throughout marked with accent signs. However, it does not seem to 8. have followed uniformity in showing the short kampa, e.g. स्वर्यं वर्तमानम्; क्वरुस्य; हार्यन्यम्; अभ्यंरुस्मत्; न्वरुग्नी. In marking long kampa it follows the same system as followed in RVS, e.g.—सहस्ये३रयातम्; सुध्यो३ंभवाम.
- 9. It gives the sign of avagraha (ऽ) to show the विवृत्ति.

- 10. It shows the आनपदपदवृत्तिसंधि by putting both figure 2 and 5 after अनुनासिक syllable, e.g. महाँ २ऽइन्द्रो; त्वावाँ २ऽअन्यो; ताँ २ऽइन्द्रो; उभयाँ २ऽ अभियान्, etc.
- 11. It observes the doubling of consonants य् and व् in conjunction with रेफ, e.g. तूर्योषु, अर्व्वती, गिर्व्वण:, etc.
- 12. It does not show the sign 5 to show the अभिनिहित संधि.
- 13. It wrongly repeats the text beginning with महि महे (fol. p. 22 b line 1) to अमर्त: स (fol. p. 23, line 5).
- 14. After folio No. 13 MS wrongly gives the folio No. 15 which creates a confusion about the loss of fol. p. 14. Actually there is no loss of folio.

# 9. चतुर्थाष्टकम्

MS No. 62: Script — Devanāgarī; material — paper; folios 1-74; written 10 to 12 lines on a page; complete, Scribe — Rāvula Kolluśāyi Bhaṭṭa; Date — Āsādha Śukla 13, 1804.

Outer cover चतुर्थाष्टक प्रारम्भः।

हैदराबाद सू आयो आषाढ शु. १३, १८०४

Stamp of the Palace Library, Alwar.

**Beginning** 

श्रीगणेशाय नमः। हरिः ओं। त्वामग्ने हिवष्मंतो देवं मर्तासो ईळते.

End

इति चतुर्थाष्टके अष्टमोध्याय:। स्तुषे नरा दिवो (beginning of Aṣṭaka 5, adhy. 1, varga 1), आपप्रुषो पार्थिवानि (३२), त्वं देवि सरस्वित (३१), इयमददाद्रभसमृणच्युतं (३०), य इद्ध आविवासित (२९), हतो वृत्राण्यार्या (२८), श्नथद्वृत्रमुत सनोति वाजं (२७), इन्द्राग्नी अपादियं (२६), प्र नु वोचा सुतेषु वां (२५), शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते (२४), इन्द्रा नु पूषणा वयं (२३), य एनमादिदेशित (२२), एहि वां विमुचो नपात् (२१), पूषन्नु प्र गा इहि (२०), सं पूषन् विदुषा नय (१९), वि पूषन्नारया तुद (१८), वयमु त्वा पथस्पते (१७), स्तोत्रमिन्द्रो मरुद्गणः (१६), इन्द्रो नेदिष्ठमवसागमिष्ठः (१५), न तिद्वा न पृथिव्यानु मन्ये (१४), ते न इन्द्रः पृथिवी क्षाम वर्धन् (१३), मा नो वृकाय वृक्ये समस्या (१२), उदु त्यच्चक्षुर्मिह मित्रयोराँ एति (११), ते नो रायो द्युमतो वाजवतः (१०), अभि त्यं वीरं गिर्वणसमर्च (९), हुवे वो देवीमदितिं नमोभिः

(८), आ युवानः कवयो यज्ञियासः (७) पर्जन्यवाता वृषभाः पृथिव्याः (६), स्तुषे जनं सुव्रतं नव्यसीभिः (५), मा काकम्बीरमुद्धहो वनस्पतिं (४), आ सखायः सबर्दुघां (३), आ यः पप्रौ भानुना रोदसी उभे (२) यज्ञायज्ञा वो अग्नये (१), यज्ञायज्ञा वो दुसच्चक्षुरेहिवाँ द्वादश श्रीसांबसदाशिवापर्णमस्तु।

रुधिरोद्गारिनाम संवत्सर आश्वीजशुद्ध द्वितीया गुरुवासरे चतुर्थाष्टकः संहितः समाप्तः। रावुलकोल्लुशायिभट्टेन लिखितं ॥ छ॥ दा. पुस्तकशाला सरकार अलवर ह. दफत्री रामनारायण।

Stamp of the Palace Library, Alwar.

- 1. Like MS No. 61 (of third Aṣṭaka) this MS, too, gives the varga-pratīkas of all the adhyāyas of the fourth Aṣṭaka in reverse order, i.e. from last varga to the first varga of the respective adhyāyas. But before starting the pratīka of the last varga of that adhyāya it also gives the varga-pratīka of the first varga of the next adhyāya.
- 2. After giving varga-pratīkas of each adhyāya, MS closes each adhyāya with the benedictory phrase : श्रीसाम्बशिवार्पणमस्तु ॥.
- 3. MS is not marked with accent. However, *kampa*s are shown by the figures १ and २. Short *kampa* is shown by figure १ with preceding short syllable lengthened, e.g. न्या१ग्निं (for न्य१ग्निं), क्वा१स्य (for क्व१स्य), सुभ्वा१ आव (for सुभ्व१आव). Long *kampa* is shown by figure 2, e.g. सहस्यै२रयातं, कक्ष्यो२मदः, सुध्यो२भवाम, etc.
- 4. The scribe is the same, i.e. Rāvula Kolluśāyi Bhaṭṭa who is the scribe of MS No. 61
- 5. Under adhy. 2 varga 25 (V.44.16) one additional rk, viz. जागर्षि त्वं भुवने जातवदो' . . . (p. 17) is given. Here varga ends with this rk.
- 7. MS has following two additional *rks* under *adhy*. 3, *varga* 7, p.20b without any reference to खिल or परिशिष्ट-
  - (i) स्वस्त्ययनं तार्क्ष्यमिरिष्टनेमिं . . . नाविमवारुहेम॥

- (ii) अंहोमुचमाङ्गिरसं गयं च...संबाधेष्वभयं नो अस्तु॥
- MS has one additional rk, viz. वर्षतु ते विभावरि . . . ब्रह्मद्विषो जिह in adhy. 4, like MS No. 54, but under Śrī-Sūkta, given after varga 29, p. 34.
- 9. There is an intermingling of Lakṣmī-Sūkta and Durgāsaptaśatī mantras also in this sūkta after varga 29 and before 30. However, in the other MS the Lakṣmī-Sūkta is given after adhy. 4, varga 34. There is difference in the order of arrangement of the mantras.
- 10. MS gives following 2 additional rks under adhy. 7, varga 20
  - (i) उरश्च पृष्ठश्च करौ च बाहू . . . जलबुद्धदोपमम्
  - (ii) चक्षुश्च श्रोत्रं च मनश्च . . . दशयन्त्रमुत्सम्
    In other MS (No. 54) rks are 3, but here only 2 in changed order (p. 61)
- 11. MS gives one additional rk, viz. 'सूक्तान्ते तृणान्यग्नावरण्ये....भवती भव'॥ (p. 66) under adhy. 8, varga 4, under adhy. 3, varga 3 as found in MS No. 54.

## 10. पञ्चमाष्टकम्

MS No. 55: Script — Devanāgarī; material — paper; folios 1-112; written 7-8 lines on a page, complete; Date — Samvat 1771, Śaka 1636, Āṣāḍha Śuddha Aṣṭamā, Tuesday.

Outer Cover इति पञ्चमाअष्टकप्रारंभः

Stamp of the Palace Library, Alwar.

Beginning श्री गणेशायनमः। हरि:ऽॐ। स्तुषे नर्रा दिवो अस्य प्रसंता्श्विनां...

End

॥ इति पञ्चमाष्टके अष्टमोऽध्याय:। श्रीरस्तु। कोषे स्तुषे नर्रा श्रुष्टीवीं सुपुर्णं वस्ते सप्त। २७॥ १॥ जुषस्व न इधे राजा पुनावीं अग्नि दश॥ ३०॥ २॥ उग्रो जींद्रें नर्री न दुष्टुती दश॥ ३०॥ ३॥ प्र ब्रह्म दिध्क्रां वास्तोष्यते दश॥ ३०॥ ४॥ यद्द्यच्चक्षुं (उद्वां चक्षु) ईमा उं वा सप्त॥ २७॥ ५॥ प्रत्यू अदेर्श मोषु वरुण यज्ञे दिव: पंच॥ २५॥ ६॥ तिस्रो वाच् वस्यां इंद्र विद्यो ह्यस्य सहस्रोणं वत्रय:॥ ३३॥ ७॥ दूर्रादिहेवहं प्रत्नेन ए द्रप्सा ईवायन्नांसत्या षट्॥ ३६॥ ८॥

कोषे संपूर्ण। शके १६ (३६)॥ वर्षे पिंगलनामसंवत्सरे आषाढशुद्धअष्टमी मंगलवांनीतिदनी संपूर्ण॥ यादृशं पुस्तकं दृष्ट्वा तादृशं लिखितं मया। यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते॥ १॥ भग्नपृष्ठकिटग्रीवास्तब्धदृष्टीमधोमुखं। कष्टेन लिखितं ग्रन्थं यत्नेन प्रतिपालयेत्॥ २॥ सर्वरक्षे महादेवी सर्विचंतानिवारिणी। सर्वदोषनिहंतारी महालक्ष्मी नमोस्तु ते॥ ३॥ संवत् १७७१ सामकोपनामकवनभट्टसुत वैजनाथभट्टस्य शके १६३६

Outer cover

श्री राम

॥ इति पंचमाष्टके सम्पूर्णमस्तु॥

॥ श्री रामकृष्ण॥

Stamp of the Palace Library, Alwar.

- 1. The beginning of each adhyāya starts with हरि: ॐ
- 2. It contains following 8 additional rks in adhy. 4, under varga 22, (p. 52)
  - (a) स्वपः स्वप्नाधिकरणे . . . जागृयादहम्।
  - (b) अजगरो नाम सुर्प: . . . स्वापयामसि॥
  - (c) सर्प सर्पो अजगरः . . . गाधमंशीमहि॥
  - (d) काळिको नाम सुर्पो . . . नारायणवाह न:॥
  - (e) यदि काळिकदूतस्य . . . निर्विषों याति काळिक:॥
  - (f) आयाहींद्र प्थिभि: . . . पैतृष्वसेयऽई व्पामिव॥
  - (g) यशस्करं बलवंतं . . . दीर्घमार्यु: ।
  - (h) कुर्कोटको नाम सर्पो . . . नुमोस्तुते।

- 3. All additional rks are marked with threefold accent.
- 4. MS wrongly puts 'इति मण्डलं' after adhy. 4, varga 22 (p. 52 b)
- 5. MS gives one additional rk 'यस्य व्रतं पुशवो यंति सर्वे...' in adhy. 6 under varga 20 (p. 81). Rk is marked with accent.
- 6. MS gives one additional rk 'उपुप्लवत मण्डूिक' on the left margin in adhy. 7 under varga 4 (p. 85). Rk is marked with accent.
- 7. MS is throughout marked with accent. Short kampa is shown by figure र्रं, e.g. व्यर्थकेण; क्वर्रत्य, etc., but also as स्वर्धिश्वां, स्वर्रप्रतीत:; व्यर्था, and the long kampa is shown as usual, e.g. वीर्यार्थन, जुह्योर्थना, तन्वार्थरोचेमान:.
- 8. MS shows the sign of आनपदपदवृत्ति संधि as जनाँऽ असमा.
- 9. MS shows विवृत्ति putting the sign of (5) between the two vowels where euphonic combination does not take place either for the first time or after once undergoing euphonic change, e.g. देवासऽओहसा, देवासोऽअदधु:.
- 10. MS does not show the sign of pūrvarūpa (5) in the case of अभिनिहित संधि.
- 11. MS gives the benedictory phrase श्रीगणेशाय नम:। श्री सरस्वत्यै नम:। श्री गुरुभ्यो नम:॥ श्रीरस्तु at the end of 2<sup>nd</sup> adhyāya on p. 30.
- 12. At the end of 8th adhyāya MS gives the varga-pratīkas of all the adhyāyas of the 5th Aṣṭaka. The varga-pratīkas are also given with accent marks.
- 15. The text 'भरे हिवर्न बर्हिषि प्रीणानो वैश्वानराय यतये मतीनाम्। त्वं देवाँ अभिशस्तेरमुञ्चो वै' coming at the end of folio p. 25a has wrongly been repeated in the beginning of folio 25b perhaps this has so happened because of the change of scribe. The change in the style of writing is conspicuously visible. After folio 25, lines written on each page go to 10-11 up to folio 38, thereafter 9 lines on a page up to 36 and thereafter again 8 lines up to p. 38 and again no restriction followed.

### 11. पञ्चमाष्टकम्

MS No. 5: Script — Devanāgarī; material — paper; folios—1-193, written 6 lines on a page; complete; scribe — Gāhura(su); last page, containing colophon, seems to be missing;

Outer cover ऋवेदस्य पञ्चमाष्टकसंहिता इदं पुस्तकं गाहूरसुनामधेन लिषितम्॥ छ॥ छ॥ छ॥

Stamp of The Palace Library, Alwar.

Beginning श्री सरस्वत्यै नमः॥ ॐ३म्॥ स्तुषे नर्रा दिवोऽअस्य प्रशंताशिवना हुवे जर्रमाणोऽ अक्कैं:॥

End प्रत्नो हि कुमीड्योऽअध्वरेषु सुनाच्च होता नव्यश्च सित्सि। स्वां चांग्ने तुन्वं प्रिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभंगमा यजस्व॥ ३६॥ इति पंचमाष्टकेऽअष्टमो-ध्याय:॥ ८॥ ॐ॥ गाहूरसुनामधेन लिखितं।

- 1. In the MS there is no indication about which śākhā it belongs to. On the outer cover only information given is 'ऋग्वेदस्य पञ्चमाष्टकसंहिता'. In the data-sheet, prepared by the MSS-filming Deptt. of the IGNCA, the title is given as 'ऋग्वेद शांखायन शाखा संहिता पञ्चमाष्टक'. But on the basis of existence of additional rks and the same system of accentuation followed in the MS of the ĀśvS. fifth Aṣṭaka, we can take it as belonging to the ĀśvS.
- 2. MS is marked with accent throughout. It shows the short kampa with the figure 3 with the sign of independent svarita on the preceding syllable, e.g. क्वंश्रत्या, व्यंश्रकेण, ह्यंश्रिनः, etc. except at very few places, where it is shown sometimes as न्वर्शनः, स्वर्श्रप्रतीतः, and sometimes as न्यश्रिनः, त्वश्रस्य, etc. This general feature of marking short kampa is found in MSS No. 51, 52, 53, etc. Long kampa is shown by figure 3 preceded by syllable bearing independent svarita, marked with anudātta sign below, e.g. तन्वार्श्रोचमाना, दुरोणेश्रेग्नः, समीकेश्रभीतिम्, पुरुष्यार्श्रदीसन्, etc.
- 3. MS throughout shows the *vivṛtti* with the sign of (5) between the two vowels.

4. On p. 69 MS gives a group of following 5 rks with mention of khila—

शंवती: पारयंत्येतं छित वचो पुष्वा।
अभ्यारं यमाके तं यऽ एवेदिमिति ब्रवत्॥१॥
इन्द्रं सं िकं विभुं प्रभुं भानुना यं सस्वती।
येन सूर्य्यमरोचयद्येनेमे रोदसीऽउभे॥२॥
जुषस्वाग्नेऽअङ्गिर: काण्वं मेध्यातिथिं।
मा त्वा सीमस्य वर्वृहत्सुतासो मधुमत्तः॥३॥
तामग्नेऽ अङ्गिरस्तम शोचस्व देववीतमः।
आशन्तमशंतमाभिष्टिभि: शान्तिं वस्तिमकुर्व्वत॥४॥
श न: किनक्रदद्देव: पर्जन्योऽअ(भि)वर्षत्योषधय: प्रति धीयतां।
शं नो द्यावापृथिवी शं प्रजाभ्यः।
शं नोऽअस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे॥५॥

These rks are not found in  $\bar{A} \acute{s} vS$  but given in khila 2.13 with some variants, to be read before RV VII.35.1

- 5. On pp. 91-92 MS gives a group of 8 rks beginning with 'स्वप्न: स्वपाधिकरेणे' in Aṣṭaka 5, adhy. 4, under varga 22. These rks are properly marked with accent and are also found in MS No. 55.
- 6. On p. 129 MS gives one aditional rk, beginning with 'यस्य व्रतं पशवो यंति सर्वे' in adhy. 6 under varga 20, without accent-marks.
- On p. 148 MS gives following one additional rk with proper accent marks in adhy. 7, under varga 4.
   उपुप्लवंद मण्डूकि वर्षमा वंद दादुरि।
   मध्ये हुदस्य प्लवस्वं विगृह्य चुतुरं: पुर:॥
- 8. Due to displacement of the folios between folio No. 141 and 143, the order of *vargas* 22-24 has been affected.

## 12. पञ्चमाष्टकम्

MS No. 51 is not an independent MS of any particular Astaka, though in the data-sheet prepared by the filming Deptt. of IGNCA, its title has been recorded

- as 'ऋवेद शांखायन शाखा संहिता पञ्चमाष्टक'; No. 5 having folios 193 and complete.' But, actually it is a collection of some different pages from different MSS. It consists of some folios of 3 different MSS of different Aṣṭakas (5, 6 and 8).
- (i) First 2 folios are the same copies as those of MS No. 5, beginning with ॰थे बभूथ ॥ वषट्ते विष्णवास on folio p. 145 (Aṣṭaka 5, adhy. 6, varga 25) and ending with ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचेक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने । इन्द्रां[सोमा] on folio p. 148 (adhy. 7, varga 5) = ĀśvS VII.105 (104).2-3.
- (ii) Next 9 folios are the same (as those of) MS 5 folios 176-184 from यद् भारत वहाय: (Aṣṭaka 5, adhy. 8, varga 9 = VIII. 6.2) to आ नूनं यातमश्विना (adhy. 8, varga 25 = ĀśvS VIII.8.2).
- (iii) Next one folio, showing No. 73, belongs to some other MS of Astaka 6, adhy. 4, varga 7-8 (=VIII.47.4-6) beginning with '[यस्मा]अरांसत् क्षयं जीवातुं and ending with यमादित्या अहेतनानेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः'.
- (iv) Next folios showing p. 88 to 136 belongs to some other MS of the text beginning with [त्विमत्सप्रथा अस्याग्ने त्रातर्ऋतस्कृवि: (aṣṭ 6, adhy. 4, varga 32 = AśvS VIII.59(60).5) and ending with क्रत्वा वरिष्ठं वर आमुरिमुतोग्रमोजिष्ठं त्वसं तर्स्विनम्' (aṣṭ 8, adhy. 6, varga 37 = VIII.97.10).
- (v) On next 4 pages is the text of a new MS of aṣṭ 8, beginning with ॐ नमः श्रीगणेशांम्बिकाभ्यां नमः। श्री ऋग्वेदाय नमः॥ प्र होतां जातो महान् (Aṣṭaka 8, adhy. 1, varga 1 = X.46.1), and ends with folio p. 4 with एता विश्वा सर्वना तूतुमा कृषे स्वयं (Aṣṭaka 8, adhy. 1, varga 9 = AśvS X.50.6).
- (vi) The last 4 folio numbers shown as 120 to 123, beginning with पर्षदित द्विषं:। यः परंस्याः (Aṣṭaka 8, adhy. 8, varga 52 (45) = AśvS X.192(187).1 and ending with नमीं ब्रह्मणे नमीं स्त्वग्नये नमीः पृथिव्ये नमः ओषंधीभ्य। नमीं वाचे नमीं वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोिम॥ ६४॥ इति अष्टमाष्टकेष्टमोध्यायः। अष्टमाषौस्रस्ति संवत् १६५९ वर्षे मार्गशीर्ष शुदि ५ सोमे श्री मथुरादास विद्वान् आनीत नागरजातीय दावे केशवसुत ह्यवे रघुनाथेन लिषित कृष्यव्युध्यलिखापितमिदं आभ्यंतर

नागरजातीयमहं नारायणसुत महाशैव मुरारिणाध्ययनार्थ लिखितं। पाठकलेखकयो: कल्याणं भूयात् शुभं भवतु श्री। द. श्रौष।

From the above colophon it is obvious that there was a complete MS of the Rgveda- $Samhit\bar{a}$  of the  $\bar{A}$ sval $\bar{a}$ yana  $\bar{S}akh\bar{a}$ , prepared by Mah $\bar{a}$ saiva Mur $\bar{a}$ ri of which these are 4 folios. That MS must be an authentic one. It may be pointed out that these last 4 folios are very important as these are properly marked with accent throughout and approves the existence of additional  $s\bar{u}kta$ s and rks in the  $\bar{A}$ svS.

## 13. षष्ठाष्टकम्

MS No. 56: Script — Devanāgarī; material — paper; folios 1-89; written 8 lines on a page; complete; Date — Samvat 1758, Caitra Śudi 1, Wednesday.

Outer cover षष्ठाष्टकम्

Stamp of the Palace Library, Alwar

Beginning ॐ श्रीऋग्वेदाय नम:। ॐ य ईंद्र सोम्पार्तमो मर्दः शविष्ठ् चेर्तति॥ येनाहंसि न्यश्त्रणं तमी॰...

End सोम रास्व सुवीर्य ॥ ३३ ॥ इति अष्टचत्वारिंशोऽध्याय: ॥ श्री ॥ छ ॥ छ ॥ सम्वत् १७५८ वर्षे चैत्र शुदि १ बुधवासरे लिषितिमदं पुस्तकं । शुभं भवतु ॥ श्री ॥ छ ॥ षष्ठाष्टकम् ।

Stamp of the Palace Library, Alwar

- 1. MS is very legibly written and marked with proper accent signs. It shows the short kampa by figure 3 with sign of svarita on the preceding syllable, e.g. न्ये१त्रिणं, व्ये१न्तरिक्षं, व्ये१जरं, etc. and long kampa as दिवो३भि, सतो३भि, कन्या३ वारवायती, etc.
- 2. MS shows both आन्पदपदवृत्तिसंधि and स्पर्शरेफोष्मसंधि simply with anusvāra, e.g व्यश्वां एतु (for व्यश्वां एतु), द्युमां असत् (for द्युमां असत्); पणींरुत (for पणींरुत)।
- 3. MS mentions the number of adhyāyas in continued order taking the entire

Samhitā as one unit : e.g. एकचत्वारिंशतमोऽध्याय:, wrongly द्वात्रिंशतमो॰ for द्वाचत्वारिंशतमोऽध्याय; त्रयश्चत्वारिंशतमोऽध्याय, etc.

- 4. One complete Bālakhilya-Sūkta, comprising 3 rks beginning with 'यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्त' which is found in RVŚ (VIII.58.1-3) under varga 29 is totally absent in the MS. From here onward the numbers of sūktas have been affected by one number less up to the end of the 8th Maṇḍala and vargas up to the end of the adhyāya 4.
- 5. On p. 62 varga number ॥ ४॥ is wrongly written for ॥ १२॥
- 6. MS also mentions the end of the 8th Mandala ॥ अष्टमं मण्डलं ॥ (p. 94)

#### 14. सप्तमाष्टकम्

MS No. 57: Script — Devanāgarī; material — paper; folios 1-61; pagination also done from folios 362 to 421; one page number 383 has wrongly been repeated, hence the serial numbers of subsequent pages have been affected; written 10 lines on a page; complete; Date — Samvat 1580, Māgha, Kṛṣṇa 1

Outer cover सप्तमाष्टकम्.

Stamp of The Palace Library, Alwar.

Beginning

ॐ नमो गणेशाय। प्र ण इंदो मुहे तन ऊर्मिं न बिभ्रदर्षसि°

End

इति षट्पंचाशोध्याय:। संवत् १५८० वर्षे माघ वदि १, गुरौ॥ छ॥ छ॥ भैरव ब्राह्मण स शे औ पोथी उपशंकरस्येदं। रामशिव सहाय छे दा वासुदेव आठस्येदं पुस्तकं

शिवसाम्बा ६१० षष्टिपेड संख्या . . . हे राम

- 1. MS has a group of 20 additional rks, beginning with 'यन्मे गर्भे वसत:' and ending with the rk 'पावमानं परं ब्रह्मं' in adhy. 2 under 4 vargas (19-22) on folio 370b, line 6 to p. 372, line 5. Rks have been marked with threefold accent signs.
- 2. On folios 396b-397, line 4, MS has a group of 5 additional ṛks with proper accent-marks in adhy. 5 in one varga (28), beginning with 'यत्र तत्परमं पदं°'

forming one complete  $s\bar{u}kta$  ( $\bar{A}\dot{s}vS$  IX.115). No indication of khila or parisista.

- 3. MS has one additional rk, beginning with 'सुष्येस्तदेपसो', with proper accent-marks in adhy. 6, under varga 5 (p. 400b) (=  $\bar{A}\dot{s}vS$  X.9.10).
- 4. MS throughout follows the threefold accent-system. Short kampa is shown by the figure 3 with sign of svarita on the preceding syllable, e.g. दूत्यं3 त्वम्, स्वे3 :सिषासत्, त्वच्ये3 प्सु. Long kampa is shown by figure 3 with sign of svarita on the preceding syllable, e.g. अह्यो3न, शुष्य्यो3सदम्, दिवो3पाम्, छन्द्रस्यो3वाचेम्, but sometimes also with svarita sign above and anudatta below on the same syllable, e.g. चम्वो3रासंदद्, ओण्यो3:पर्वमान:
- 5. MS shows the आनपपदवृत्तिसंधि as विश्वाँ अभि, कलशाँ अभि, etc.

#### 15. अष्टमाष्टकम्

MS No. 58: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-100; incomplete; without any difference of folio written 8 lines on a page; Date — Samvat 1758, Māgha, Vadi 4, Sunday; Scribe—Vyāsa Ānanda Rām Gaṅgā Rāma Pathana.

Outer cover अष्टमाष्टकम्

Stamp of The Palace Library, Alwar.

Beginning

श्रीगणेशाय नम:॥ ॐ प्र होतां जातो महान्°

End

नूनं तं नव्यं मन्यसे प्रभो जनस्य वृत्रहन्।
समन्येषु ब्रवावहै शूरो यो गोषु गछित सखा सुशेवो अद्धयाः॥
एवा हो३वा। एवा ह्यग्ने। एवा हीन्द्र। एवा हि पूषन्। एवा हि देवाः॥
एवा हि शक्रो वशी हि शक्रो वशाँ अनु।
आयो मन्याय मन्यव उपो मन्याय मन्यवे॥ उपो हि विश्वथ॥
अग्निदेंवेद्धः। विदा मघवन् विदोम्॥
ॐ नमो ब्रह्मणे नमोस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः।
नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि॥ ३॥ ६४॥
इति चतुःषष्टितमोऽध्यायः॥ समाप्तः।

शुभं भवतु ॥ श्रीरस्तु ॥
यादृशं पुस्तकं दृष्ट्वा तादृशं लिषितं मया।
यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न दीयते ॥
संवत् १७५८ वर्षे माघ शर(द)वदि ४ रविवासरे लिषितं व्यास आनंदराम
गंगाराम पठना ॥ श्री श्री ।

- 1. MS has one additional rk, beginning with 'सितासिते सरिते यत्र संगे' in adhy. 3, under varga 6, (p. 24b) (ĀśvS X.75.6) affecting the serial numbers of the following rks in comparison to RVŚ. The rk is marked with accent. Short kampa has been shown as तन्वेश्व. No indication of khila.
- 2. MS has a group of 6 rks, beginning with 'প্রবিধ্বা ধর্ব বর্দাणি' in adhy. 3 under varga 29 (ĀśvS X.85.48-53) (p. 33b). All the 6 rks are marked with accent, but not correctly.
- 3. Text, beginning with वृश्च (adhy. 4, varga 6 (X.87.10) up to adhy. 4, varga 12 = RVX.88.11 : यदेदे]नमदधु:, is missing. Again the text, beginning with the text within brackets आशेकुरित्सध[मादं सखायो (adhy. 4, varga 13, = X.88.17) up to adhy. 4, varga 14, (X.89.2) : स सूर्य: पर्युरु व]रांस्ये॰ is missing; text from व]रांस्येन्द्र to अकृणुत स्वयुग्भि partly damaged; thereafter up to नपादवतु वायु]रिष्ट्ये (adhy. 4, varga 15 = X.92.13) is missing.
- 4. MS has one additional rk, beginning with 'उदपप्ताम (व)सतेर्वयोर्यथा॰' in adhy. 5 under varga 4 (ĀśvS X.95.19) (p. 46). Rk is not marked with accent. Indicated as परिशिष्ट by a later hand.
- 5. MS has one additional *rk* beginning with 'यच्च कृतं यदकृतं' in *adhy*. 5 under varga 11 (ĀśvS X.97.11) (p. 49). *Rk* is not marked with accent. Indicated as परिशिष्ट by a later hand.
- 6. MS has two additional *rks*, beginning with 'असौ या सेना' wihout accent marks in *adhy* 5, under *varga* 23 (ĀśvS X.103.14-15) (p. 54). Indicated as परिशिष्ट by a later hand.
- 7. MS has one additional *ṛk* beginning with 'हिनिधिरेके'' without accent marks in *adhy*. 6, under *varga* 2 (ĀśvS X.106.12) (p. 57).

- 8. There is one complete sūkta, comprising 25 ṛks, forming Rātri-Sūkta, beginning with 'आ रात्रि पार्थिवं रजः' in adhy 7, under 3 vargas 15-17 (ĀśvS X.128.1-23★) (p. 71-73). Ḥks are not marked with accent. Indicated as परिशिष्ट by a later hand.
- 9. MS has one additional *rk*, beginning with 'अर्वाञ्चिमन्द्रममुतो हवामहे॰' in adhy. 7, under varga 19 (pp. 73-74) without accent marks. Indicated as परिशिष्ट by a later hand.
- 10. One complete sūkta called Hiranya-Sūkta, comprising of 11 rks, beginning with 'आयुष्यं वर्चस्यं°', put in 2 vargas (20-21), is given in adhy. 8 (ĀśvS X.130.1-11) (p. 74). Text is not marked with accent. No indication of khila or pariśiṣṭa.
- 11. MS has one complete additional sūkta, called Śālā-Sūkta, comprising 9 rks, put in one varga (36) in adhy. 8 (ĀśvS X.145.1-9), beginning with 'हिमस्य त्वा जरायुणा' (pp. 81-82). Rks are not marked with accent. Indication of परिशिष्ट on the margin by a later hand.
- 12. MS has one additional complete sūkta, called Medhā-Sūkta, comprising 9 ṛks, beginning with 'मेधां महामङ्गिरसो मेधां सप्त ऋषयो ददुः' in adhy. 8, under vargas 10-11 (ĀśvS X.155.1-9) (pp. 85-86). ॡks are not marked with accent. Indication of परिशिष्ट by a later hand.
- 13. MS has one additional complete sūkta called Mānasa-Sūkta, comprising 28 rks, beginning with 'येनेदं भूतं भुवनं°' in adhy. 8, put in 5 vargas (27-31), (ĀśvS X.171.1-28) (pp. 90-92). Rks are not marked with accent. Indication of परिशिष्ट by a later hand.
- 14. MS has 2 additional *ṛk*s, beginning with 'यासामूधश्चतुर्बिलं' in *adhy*. 8, under varga 34 (ĀśvS X.174(169).5-6 (p. 93). Indication of परिशिष्ट by a later hand. Not marked with accent.

<sup>★.</sup> It may be pointed out that among these mantras MS includes 2 more mantras, viz. 'उल्क्यातुं शुशुलुकयातुं°', and 'पिशङ्गभृष्टिं°' which do not seem to befit in the context. Moreover, these 2 mantras occur in both RVŚ and ĀśvS at RV VII.105 (104). 22 and I.133.5, respectively.

- 15. MS has 3 additional rks, beginning with 'नेजमेष परा पत', in adhy. 8, varga 50 (ĀśvS X.189 (184).4-6) (p. 96). Rks are not marked with accent. Indication of परिशिष्ट by a later hand.
- 16. MS has one additional rk, beginning with 'अनीकवन्तमूतये', in adhy. 8 under  $varga~53~(\bar{A}\acute{s}vS~X.192(187).6)~(p.~97)$ . It may be pointed out that the  $3^{rd}$   $p\bar{a}da$  is the same in all the 3~rks of the  $s\bar{u}kta$  (p. 97). Rk is not marked with accent. Indication of परिशिष्ट by a later hand.
- 17. MS has 3 groups of additional ṛks, each group beginning with 'संज्ञानमुशनावदत्', 'नैर्हस्त्यं सेनादरणं' and 'प्राध्वराणां पते वसो', respectively, actually forming 3 sūktas called Samijnāna-Sūkta (ĀśvS X.197.1-5), Saptanaghna-Sūkta (ĀśvS X.198) and Śamyu-Bārhaspatya-Sūkta (ĀśvS X.199) comprising 5, 3, 7 ṛks, respectively, in 4 vargas 1+1+2 (58-61). ṛks are not marked with accent.

It is important to note that the MS while beginning with the 'संज्ञानमुशनावदत्' in marginalia gives an important information that the Śaiśiriya-text of Śākala recension ends here with 'यथा व: सुसहासित': 'शाकलस्य शैशिरीयपाठ: समाप्तः'.

- 18. MS has a group of 13 ṛks, comprising mahānāmnī ṛks beginning with 'विदा मघवन्' (1-9) and 5 purīṣa-padas under one (10) together, pratīka of Nivid-Sūkta, viz. 'अग्निर्देवेद्ध' (12) and ending with the following prayer-mantra:—
  ॐ नमो ब्रह्मणे नमोऽस्त्वग्नये नम: पृथिव्यै नम ओषधीभ्य:॥
  नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि॥ १३॥
  Mantras are not marked with accent.
- 19. It is also important and interesting, as well, to note that the *adhy*. 8 comprises 64 *varga*s in concurrence with 64 *adhys*. in the  $\bar{A}\dot{s}vS$ .
- 20. MS is throughout marked with accent except for some of the additional sūktas and rks. Short kampa is shown irregularly, sometimes putting the svarita sign above the figure १ e.g. स्थन्य१मिक्षान् and sometimes svarita above and anudātta below, e.g. वाप्तवर्भि, etc. and long kampa is shown as usual, e.g. अभी३ंदम्, यज्ञो३ंयम्, etc.

21. It is important to note that in the entire Śākala-tradition only once a long kampa in रथानां न येर्पा (RV X.78.4) has been shown by the figure र्. But here in the MS this long kampa has been shown as येर्पा (p. 26b).

# 16. आश्वलायनशाखीयं ऋग्वेद-संहितासंकलनम्

MS No. 66: Script — Devānagarī; material — paper; collection of sūktas; written 7 lines on a page; incomplete; folios — 1-48.

Out cover ऋग्वेदसंहिता पत्र ४८

Stamp of the Palace Library, Alwar.

Beginning श्रीगणेशाय नमः॥ हरिः ओम्॥

हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां।

चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममा वह॥

End कयानश्चित्रऽआभुवदूती सदावृधाः सखा कया शचिष्ठयावृता। कस्त्वा सत्यो

मदानां मंहिष्ठो मत्सदंधसः दृल्हा चिदारुजे वसु अभीषुणा सखीनामविता जरितृणां शतं भवास्यूतिभिः अभी नऽ आववृत्स्व चक्रं न वृत्तमर्वतः

नियद्भिश्चर्षणीनां प्रवता हि क्रतुनामा हा पदेव गच्छसि।

विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव॥ १२॥ छ॥

अभिक्ष सूर्ये सचा॥ (p. 48)

Stamp of the Palace Library, Alwar.

#### Remarks

This MS is a collection of selective  $s\bar{u}ktas$  and rks prevalent in  $\bar{A}$ śval $\bar{a}$ yana tradition for practical purposes of recitation. It contains the following  $s\bar{u}ktas$ :

- 1. On pp. 1-2 लक्ष्मीसूक्त ( $\bar{A}$ śvS. V.88) consisting of 16 rks, under 3 vargas with remark इति लक्ष्मीसूक्तं समाप्तम्। at the end.
- 2. MS gives the sūktas of the Pāvamāna Maṇḍala from स्वादिष्ठया मदिष्ठया... (Aṣṭaka 6, adhy. 7, varga 16, ĀśvS.IX.1.1, p. 2b) to तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पि-र्मधूदकम्॥ (Aṣṭaka 7, adhy. 2, varga 18, ĀśvS IX.67.32, p 41b), continuously.

<sup>1.</sup> Vide, B.B. Chaubey, "Problem of Kampa-svara in चेश्र्य", GNJRJ, vol. XXXIII, part 2, (April-July) 1977, pp. 85-93.

- 3. MS gives a complete sūkta of 20 ṛks beginning with यन्मे गर्भे वसत: पापमुग्रं॰, (folio p. 41b line 7) to पावमानं परं ब्रह्म शुक्रं ज्योति: सनातनम् ऋषिस्तस्योपतिष्ठेत क्षीरं सर्पिर्मधूकदम्—in Aṣṭaka 8. adhy. 2 under 4 vargas (19-22) (ĀśvS IX.68.1-20).
  - It is to be pointed out that due to the displacement of the folios, containing text after स्वस्त्ययनीयाभिर्गच्छति (mantra 15, p. 43, line 5), has been shifted to page 44, line 5 onward to the end of varga 22. It is also to be noted that this displacement of folios must have been done in the original MS from which it was copied down.
- 4. MS wrongly gives an incomplete text beginning with °निहितो यमा पर: (Aṣṭaka ७, adhy. 2, varga 1 = ĀśvS IX. 69 (68).5) p. 43, line 6 onward upto 'अव्ये वधूयु: पवते परि त्वचि श्रथ्नीते नप्तीरदिते ऋत' (Aṣṭaka ७, adhy 2, varga 1 = ĀśvS IX.69.3¹) p. 44, line 5. This text has been copied down under impression that it belonged to the above said पावमानीसूक्त.
- 5. MS gives the following two sūktas RV II.42-43 at p. 45
  - (i) कनिक्रदज्जनुषं प्रब्रुवाण . . . विदथे सुवीरा:। (Aṣṭaka 2, adhy. 8, varga 11 = RV II.42.1-3)
  - (ii) प्रदक्षिणिदभि गृणन्ति कारवो . . . विदथे सुवीरा:। (Aṣṭaka 2, adhy. 8, varga 12 = II.43.1-3) p. 45, line 3 to p. 45b, line 1.
    - It is to be pointed out that a group of 5 rks, beginning with भद्रं वद दिक्षणतो ( $\bar{A}\acute{s}vS$ . II.44.1-5) as found in MS No. **52**, is not given here.
- 6. MS gives complete  $Puruṣa-S\bar{u}kta$  (Aṣṭaka 8, adhy. 4, varga 17-19, = RV X.90.1-16) at pp. 45b line 2 to 47, line 2.
- 7. MS gives वागाम्भृणीसूक्त (RV X.125.1-8) at pp. 47, line 2 to 48, line 1.
- 8. MS gives at the end only five rks beginning with कया नश्चित्र आभूवदूती (Aṣṭaka 3, adhy 6, varga 24) p. 48.
- 9. MS is not marked with accent.

From the above description of the MS it is obvious that only two  $s\bar{u}ktas$ , viz. Lakṣmī-Sūkta (ĀśvS. V.88) and Pāvamānī-Sūkta (ĀśvS. IX.68) are found here. No other additional  $s\bar{u}ktas$  or rks, as found in the  $\bar{A}$ śvS, are given here.

#### B. Padapātha Text

#### 1. प्रथमाष्टकम्

MS No. 68: Script — Devanāgari; material — paper; folios — 1-146, written 7 lines on a page; Date – Samvat 1710, Mārgasīrṣa, Śukla 13, Tuesday.

#### Outer cover ऋषेद:

आश्वलायनशाखाया: पदपाठ:

इदं पुस्तकं.....

इति प्रथमाष्टक प्रारम्भः।

Stamp of the Palace Library, Alwar

Beginning ॐ नमो श्रीगणेशाय ॐ नमो ऋवेदाय॥ ॐ अग्निं। ईळे। पुरःरेहितं। यज्ञस्यं। देवं। ऋत्विजं। होतारं। रत्न°धार्तमं।

End

स्ध॰मार्दः। स्याम्॥ २६॥ प्रथमाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः॥ श्री॥ छ॥

संवत् १७१० वर्षे मार्गसिरमासे शुक्लपक्षे त्रयोदिश्यां तिथौ॥ भौमदिने॥ शुभं
भवतु॥ कल्याणमस्तु॥ श्रीरस्तु॥ गोविंदो गतिरस्तु मे॥ छ॥ छ॥ द्विवेदी
सोमेश्वरसुत अलचेश्वरसुतवीरेश्वर तथा जगदीश्वरपठनार्थं॥ तथा परोपकारार्थं लिखितं॥ श्री॥ छ॥ श्री॥

- 1. MS throughout gives the Padapāṭha of the compound words in 3 ways:
  - (i) In the nitya-samāsa with second member इव, separation is shown by the sign of अवग्रह (5), e.g. पिताऽ इव.
  - (ii) In compound words with first member ending with visarga, separation is shown by putting figure 2 after the first member, e.g. पुर:२हिंतम्, अह:२विदे:, etc. However if the first member ending with visarga is followed by इव the separation is shown by putting sign of avagraha (S) as in (i), e.g. क्पोर्त:ऽइव, पूर्जन्य:ऽइव, दुर्मदौ:ऽइव, etc.
  - (iii) In other cases separation is shown by putting sign (°) between the two

members of the compound, e.g. दिवे॰दिवे, सु॰उपायनः, अरंम्॰कृताः, etc.

- 2. Padas have been marked with proper accent signs.
- 3. Anusvāra is not shown as म् at the end of a pada, e.g. अगिनं। ईळे। देवं। ऋत्विजं।, etc.
- 4. Rules of इतिकरण have been properly followed throughout, e.g. इंद्राग्नीइति, हरी इति, पुनरिति.
- 5. Rules of स्थितोपस्थित have been followed throughout, e.g. स्वर्शित स्व:, शृतुकृतो इति शत°क्रतो।

# 2. द्वितीयाष्टकम्

MS No. 69: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-134; written 8 lines on a page; complete, Date — Samvat 1710, Caitra Śudi 15, Wednesday.

Outer Cover इति द्वितीयाष्टक प्रारंभ:

॥ आगे पदनोबीज्यो॥

कृपाशंकरस्येदं पुस्तकं

॥ श्री गणेशाय नमः॥

॥ श्री सरस्वत्यै नमः॥

Stamp of The Palace Library, Alwar

Beginning

End

श्री गणेशाय नमः॥ प्र। वः। पांतंं। रघु॰मृन्यवः। अर्धः। युज्ञं। रुद्रायं। मील्हुषे। प्राची इतिं। अध्वराऽईव। तस्थतुः। सुमेके इतिं सु॰मेकें। ऋत॰वरी। ऋत॰जातस्य। सत्ये इति। इति षोडशोऽध्यायः समाप्तः। छ॥ छ॥ श्री॥ छ॥ श्री॥

॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ संवत् १७१० वर्षे चैत्र शुदि १५ बुधे लिखितं॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ शुभं भवतु॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ श्री॥ ॥ श्री॥ ॥ श्री॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥ ॥ श्री॥ ॥ छ॥

Outer back Cover कृपाशंकरस्येदं पुस्तकं॥

**Ending** 

पदनोबीज्यो॥ पदनो बीज्यो

#### Remarks

- 1. MS is very beautifully written and throughout marked with accent.
- 2. MS has followed threefold system of showing avagraha in the Padapāṭha:
  - (i) Where the first component ends with visarga the separation has been shown by putting figure 2 between the two components, e.g. तुम:२इनं, गी:२भि:, धू:२सदम् , etc.
  - (ii) In the nitya samāsa with इव as second component, it is separated with the sign of avagraha (5) irrespective of the fact that the first component ends with visarga or any other syllable, e.g. अहोभि:ऽइव, तष्टाऽइव, रथान्ऽइव, etc.
  - (iii) In all other cases separation has been shown by putting a sign of zero(°) between the two components.
- 3. Rules of इतिकरण and स्थितोपस्थित have been followed throghout the MS, e.g. अस्मे इति, सुदानू इति सु°दानू; सुमेके इति सु°मेके, etc.

## 3. द्वितीयाष्टकम्

MS No. 77: Script — Devanāgarī; material — paper; folios 1-72, written 9 lines on a page; incomplete: After Aṣṭaka 2, adhy. 5, varga 3 (ĀśvS I.185.6) text missing.

Outer cover श्री ॥ इति द्वितीयाष्टके पदे प्रारंभ:। हैदरावादत आयातम्। आषाढ शुक्त १३, १८०४.

Stamp of the Palace Library, Alwar.

आश्वलायनशाखीया

Beginning

श्री गणेशाय नमः॥ ॐ॥ प्र। वः। पांतं। र्घुऽम्नयुवः। अंधः। युज्ञं। रुद्रायं।

End

ष्रंती। भुवंनस्य। नाभिं॰॥ [२]
उवीं इतिं। सद्मेनी इतिं। बृहती इतिं। ऋतेनं।
हुवे। देवानां। अवंसा। जिनेत्री इतिं।
दुधाते इतिं। ये इतिं। अमृतं। सुप्रतींके...॥

#### Remarks

- 1. MS incomplete; after Astaka 2, adhy 5, varga 3 (=RV I.185.6) text missing.
- 2. MS giving the *Padpāṭha* of compound words shows the separation of two members in two ways:
  - (i) In the nitya-samāsa with the second member इव, the separation is shown by putting avagraha sign (5) before इव, whether preceding word ends with vowel or visarga, e.g. घोषांऽइव, पत्नीऽइव; वार्त:ऽइव, विश्यां:ऽइव. It also shows the sign of avagraha (5) if the other member of the compound word commences with consonant, e.g. सुऽदृशी, श्रुतऽरंथे, अश्वंऽवत:, etc.
  - (ii) MS shows the separation of compound words by putting figure 2 between the two members, if the preceding member ends with visarga, e.g. ষ্ট: ?বাং: নুম: ?जुन: , पुन: २ भू:, etc.
- 3. MS follows the rules of इतिकरण and स्थितोपस्थित, e.g. अस्मे इति, विषुरूपे इति विषुऽरूपे, etc.

# 4. तृतीयाष्टकम्

MS No. 20: Script — Devanāgarī; material — paper; folios 1-99; written 9 lines on a page; complete; Scribe — not mentioned; Date — Samvat 1825, Śrāvaṇa Śuddha 3.

Outer cover Stamp of The Palace Library, Alwar.

Beginning श्रीगणेशाय नमः॥ प्र। ये। आ्रुरः। शितिऽपृष्ठस्ये। धासेः। आ। मातरां।
End सः। वृवृधानः। ओषंधीभिः। उक्षितः। अभि। ज्रयंसि। पार्थिवा। वि। तिष्ठसे॥

२६ ॥ इति तृतीया अष्टके अष्टमोध्याय:। शुभमस्तु ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥

सं. १८२५ समये विकारी संवत्सरे श्रावण शुद्ध ३, लिखितं राम राम राम राम।

- 1. Padas are throughout shown with proper accent marks.
- 2. Compound words have been shown in three ways—
  - (i) By putting sign of avagraha (5) between the two members, e.g. निऽहितं, देवऽयंतः. युज्ञऽवहिसे, etc. But this system has been followed up to folio p. 7.
  - (ii) After folio 7 separation is shown sometimes by sign of (°) and sometimes by putting sign of (5) between the two members of the compound words without any discrimination throughout the text, e.g. सुऽजोषंस:, विऽउंध्रिषु, सुऽज्योतिष:; अप्रं युच्छन्, जातं वेद:, वृत्र हा, विश्व वेदा:, अप् सु, नृ॰रक्षं:; etc.
  - (iii) In compound words with the first member ending with visarga, separation is shown by the figure 2 after visarga, e.g. चर्तुः २पात्, दुः २इता, गी:२भि:, भर्गः २इव, etc.
    - It may be pointed out that this feature of showing avagraha has been followed in the 8th adhyāya but not in the previous adhyāyas. There it is shown by simple sign of avagraha (5), e.g. तुम:ऽहना.
  - (iv) MS shows the kampa-svara in the तनूनपात् and शचीपति: as तनू३ऽनपात्; शची३ऽपति:.
  - 3. Rules of इतिकरण and स्थितोपस्थित have been followed, e.g. ऊँ इति, असमे इति, अन्तरिति, अक्रित्यंकः, etc.
- 4. Serial numbers of the adhyāyas have been given taking the entire Padapāṭha text as one unit, e.g. इति सप्तदशोऽध्याय:, इत्यष्टादशोऽध्याय:, इत्येकोनविंशोऽ-ध्याय:, इति विंशोऽध्याय:, etc. but sometimes also taking the Aṣṭaka as one unit, e.g. इति तृतीयाष्टके प्रथमोऽध्याय:, इति तृतीयाष्टके सप्तमोऽध्याय, इति तृतीयाष्टकेऽष्टमो-ध्याय:.

90

- There is displacement of folios from 46 to 49 and 56 to 59. 5.
- From page 65 onwards text is written by a different scribe. It seems to be 6. copied from another MS.

#### तृतीयाष्टकम् 5.

MS No. 70: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-121; written 8 lines on a page; complete; Scribe — Deva Kripashankar; Date — Samvat 1710; Pausa badi 8.

Outer cover इति तृतीयाष्टके प्रारम्भ:

पदनोबीज्यो

॥ पदनोबीज्यो आठा आठ पदनां संपूर्ण॥

Stamp of The Palace Library, Alwar.

॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ओं प्र। ये। आुरुः। शितिु॰पृष्ठस्यं। धासेः। आ। मातर्गः। Beginning विविशु:। सप्त। वाणी:।

सः। ववधानः। ओषंधीभिः। उक्षितः। अभि। ज्रयंसि। पार्थिवा। वि। तिष्ठसे॥ End २६॥ इति चतुर्विशोध्यायः समाप्तः॥ संवत् १७१० वर्षे पोषवदी ८ शनौ अषेहश्रीसूर्यपुर आभ्यन्तर नागरज्ञातीय तृतीयाष्टकपदं लिखितं॥ शुभं भवतु॥ कल्याणमस्तु॥ छ॥

> संवत १७९१ मिति मार्गशीर्ष शुदि ४ यं भवानीशंकरदेव शंकरे दात्रपा शंकर हरिशंकरने सूरतमध्यपद आठे आठ तथा गद्य संपूर्ण आपोश्री ब्रह्मार्पण है॥ ॥ श्री ॥ । छ ॥ ॥ श्री॥। छ॥ । श्री॥। छ॥ । श्री॥। छ॥ । श्री॥। छ॥ । श्री॥। श्री॥

# Outer back cover (Ending) पदनोबीज्यो

Stamp of The Palace Library, Alwar.

- 1. MS gives the padas with their proper accent marks.
- 2. If once a Padapātha of the rk or its part has been given, MS does not give the Padapātha of the same rk if it occurs again.

- 3. MS has followed threefold system of showing avagraha
  - (i) Where the first component ends with visarga, the separation has been shown by putting the figure 2, between the two components, e.g. गी:२भि, अर्दु:२ कृतौ, स्व:२सा, नुम:२वृध, चतु:२पदे, etc.
  - (ii) In the *nitya-samāsa* with इव as second component, the MS shows the separation by the usual sign of *avagraha* (5) irrespective of the fact that the component ends with *visarga* or any other syllable, e.g. नावाऽइव, स्व:ऽइव, etc.
  - (iii) In all other cases separation of two components has been shown by the sign of -o- between the two components, e.g. स्॰जोषसः, जातं॰वेदः, etc.

# 6. तृतीयाष्टकम्

MS No. 78: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-126; written 9 lines on a page; complete; Scribe — Nārāyaṇa Bhaṭṭalavaḍa; Date — Śaka Samvat 1721, Phālguna Śuddha Aṣṭamī, Tuesday.

Outer cover इति पदे तृतीयाष्टके प्रारम्भः

हैदराबाद सू आयो, आषाढ शु. १३, १८०४.

Stamp of The Palace Library, Alwar.

Beginning श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीमद्गुरुचरणाभ्यां नमः। ॐ। प्र। ये। आ्रुरः। श्रितिऽपृष्ठस्य । धासेः ...॥

- 1. MS gives the padas with their proper accent marks.
- 2. MS shows the separation of compound words in two ways:
  - (i) If the first member of the compound ends with visarga, the separation

- is shown by putting figure 2 between the two components, e.g. तिर:२हितं, नम:२उक्तिं, गी:२भि:, दिव:२रुचं:, etc.
- (ii) If visarga comes at the end of the first component in the nityacompound the separation has been shown by putting figure 2 between the two components, e.g. भग:२इव, गर्भ:२इव.
- (iii) If any syllable other than visarga comes in the end of the first component, the separation has been shown by putting the sign of avagraha (5), e.g. क्षेम्ऽयंतं, सुऽयामा:, परिऽवीत:, etc.

The system of showing separation by the sign of putting -o- between the two components has not been followed here.

- 3. The rules of इतिकरण and स्थितोपस्थित have been followed, e.g. ऊँ इति, असमे इति, उशती इति, कारो इति, अक्रित्यंक:, स्वश्रिति स्वं:
- 4. MS shows the sign of long kampa in the Padapāṭha of तनूनपात् and शचीपति: as तनू३ऽनपात् (RV. III. 29.11), शची३ऽपति: (IV.30.17).

# 7. चतुर्थाष्टकम्

MS No. 79: Script — Devanāgarī; Material — paper; folios — 1-139; written 9 lines on a page; complete; Date — Śaka Samvat 1721, Māgha Śukla 11, Monday; Scribe — Nārāyaṇabhalāvāda.

Outer cover इति पदे चतुर्थाष्टके प्रारंभ:। हैदराबाद सू आयो। आषाढ १३, १८०४ Stamp of The Palace Library, Alwar.

Beginning श्रीगणेशाय नमः॥ त्वां। अग्ने। हिवष्मंतः। देवं। मतीसः।

Outer back इति पदे चतुर्थाष्टके समाप्त:। श्री। cover Stamp of The Palace Library, Alwar.

#### Remarks

- 1. MS gives Padapāṭha properly marked with accent-signs.
- 2. MS follows two systems for showing avagraha in compound words:
  - (i) If the first member of the compound ends with visarga, avagraha is shown by putting figure 2, e.g. दु:२गृभीयसे; द्वेष:२युत्रे:; हंसा:२ईव, गी:२भि:, etc.
  - (ii) If any syllable, other than *visarga*, is at the end of the first member avagraha is shown by the sign (5), e.g. सुऽअध्वरं, विऽऔमन्, वृत्रहन्ऽतम्, जातऽवैदसं, etc.
- 2. Rules of इतिकरण and स्थितोपस्थित have been followed throughout.
- 3. MS does not give *Padapāṭha* of additional two *sūktas* of *adhy*. 4, *varga* 35-38 (ĀśvS. V.88-89). It also does not give *Padapāṭha* of 3 additional *ṛks* beginning with चक्षुश्च श्रोत्रं च° of *adhy*. 7, *varga* 20. (ĀśvS VI.44.25-27)

# 8. चतुर्थाष्टकम्

MS No. **80**: Script — Devanāgarī; Material — paper; folios 1-79, written 8 to 9 lines on a page; incomplete; text available up to *adhy* 5, *varga* 28 (*RV* VI.16. 40) and the remaining text missing.

Outer cover अनंतदेव ॥ चतुर्थाष्टकं । अनंतदेवस्य इदं पुस्तकं प्रारंभः ।

Beginning श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ॥ त्वां। अग्ने। हुविष्मंतः। देवं। मर्तीसः। <u>इळ्ते</u>॥...

End आ। यं। हस्ते। न। खादितं। शिशुं। जातं। न। बिभ्रति। विशां। अग्नि।
Stamp of The Palace Library, Alwar.

- 1. MS shows avagraha by sign (5) up to p. 65, e.g. द्वेवऽताता, आऽहूंति; आपं:ऽइव, सुऽअवंसं, दु:ऽइतानि, etc. But from p. 65 onwards it shows avagraha by putting sign (°), e.g. राजां॰इव, प्र॰दिवं:, सु॰वीरां:, पुरु॰वारं:, पुरु॰तमं:, etc.
- 2. It appears from the writing that from page 1 to 65a text is copied by one

hand and from 65b onwards up to the end by another hand. There seems to be an intermingling of two MSS in one, otherwise system of showing avagraha would not have been followed in a different manner.

- 3. From page 59 onwards up to page 63b text is not marked with accent-
- 4. MS is available up to Astaka 4, adhy. 5, varga 28 : विशां। अग्निं।

# 9. चतुर्थाष्टकम्

MS numbers not mentioned. Script — Devanāgarī, Material — paper; folios — 1-30, written 6 lines on a page; incomplete. It is available from Aṣṭaka 4, adhy. 1 up to Aṣṭaka 4, adhy. 2, varga 4 (RV V.34.7). Remaining portion missing.

Outer cover श्रीरामस्येदम्पुस्तकं संहिता चतुर्थाष्टकस्य।...प्रधीत्य शोधितञ्च यशस्वी। Stamp of The Palace Library, Alwar.

Beginning श्रीगणेशाय नमः॥ ओम्॥ त्वाम्। अग्ने। हिवर्ष्यंतः। हुवम्। मर्तीसः। <u>इळते</u>। End चन। ध्रि<u>यते</u>। विश्वः। आ। पुरु। जनः। यः। अस्य। तिविषीम्। अर्चु॰...

- 1. MS is throughout marked with accent and very neatly written.
- 2. Three systems of showing avagraha have been followed in this MS throughout:
  - (i) Compound word with इव as a second member has been shown separated by the sign of avagraha (5), but other compounds also having second member beginning with consonant, separation is shown by sign of (5), e.g. माताऽइव, वृक्तऽबहिष:, विश्वऽसामन्, वाजऽयु:, क्विवऽक्रेतुम्, etc.
  - (ii) If the first member has visarga at the end after dissolving the sandhi, the separation between the two is shown by putting figure 2 after visarga, e.g. द्विष:२युत:, दु:२इता, दु:२गृभीयसे, पुर:२हितम्.
  - (iii) In all cases other than the above-said two conditions the avagraha is shown by putting a sign of zero (-o-) between the two members of the compound after breaking the sandhi, e.g. मधुमत्°तमम्, सु॰वीर्व्यस्य, निष्क॰ग्रीवः; साधु॰या, etc.

However, there seem to be no hard and fast rules being followed here regarding showing separation by avagraha sign (5), or by the zero sign ( $^{-\circ-}$ )

- 3. Rules of इतिकरण and स्थितोपस्थित have been followed, e.g. सुक्रतो इति सुऽक्रतो,
- 4. In the case of इतिकरण with स्व: in Padapāṭha, short kampa svara is shown as स्वर्रिति स्व:.

#### 10. पञ्चमाष्टकम्

MS No. 81: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-101, written 8-9 lines on a page; incomplete. Text beginning with Astaka 5, adhy. 3, varga 3 (=VII.20.8, fourth pāda) p. 27, and ending with adhy. 4, varga 3 (VII.38.2) p. 40, is missing. Last page containing the colophon after इति ५ घटके seems to be missing.

Outer cover Stamp of The Palace Library, Alwar.

Beginning श्रीप्रसन्तू ॥ हरि: ॐ ॥ स्तुषे। नरा। दिवा। अस्य। प्रऽसंता। अश्विना। हुवे।

End च। सित्स। स्वां। च। अग्ने। तन्वं। पिप्रयस्व। अस्मभ्यं। च। सौभगं। आ।

यजस्व॥ ३६॥ इति ५ष्टके.

- 1. MS is incomplete. The text after अस्यां। सुऽमतौ। चनिष्ठाः (Aṣṭaka 5, adhy. 3, varga 27 (=VII.30.8, third pāda, p. 26) is missing before मितऽभिः (adhy. 4, varga 3, (=VII. 37.2, p. 40).
- 2. MS does not give  $Padap\bar{a}tha$  of the rk त्र्यम्बकं यजामहे (adhy. 4, varga 30 = VII.59.12) as it is not given in the Śākalya-tradition. It puts the rk as it is without breaking into padas.
- 3. MS does not give full Padapāṭha of the ṛks whose Padapāṭha has already been once given before. It rather gives the pratīka of two ardharcas; e.g. अश्वावती॰ ॥ घृतं दुहाना॰ ॥ (adhy. 5, varga 27) p. 67; sometimes it does not give even pratīka also. For example, it does not mention the ṛk वषट् ते विष्णवास (adhy. 6, varga 26), p. 89.

- 4. MS seems to have lost last folio containing text after इति ५ घटके . .
- 5. Throughout the MS padas are not marked with accent.
- 6. Three systems of showing avagraha have been followed—
  - (i) If the first member of the compound ends with *visarga*, separation is shown by figure 2, e.g. दुव:२यु, दिव:२दासं, मन:ऽजवेभि:, रक्ष:२युजे, etc. But sometimes *avagraha* sign (5) has also been used, e.g. रज:ऽभि, रक्ष:ऽयुजे, etc.
  - (ii) In all other cases avagraha is shown by sign (°) between the two members of the compound, e.g. उत्तान°हस्त, सु॰गानि, चन्द्र°रथा, अस्ता°इव, पुरु॰भुजा, मा॰वते, etc.
  - (iii) In exception to rule (ii) above, avagraha, has also been shown by the usual sign (5) at many places mostly after p. 4, e.g. धृष्णुऽसेना, युवऽयु:, तुविऽशुष्मा, मघवत्ऽभ्य:, etc.

#### 11. षष्ठाष्टकम्

MS No. 83: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-93; written 12 lines on a page; complete, Date — Śaka Saṁvat 1720, Māgha, Śuddha 1, Tuesday.

Outer cover इति पदे षष्ठमाष्टके प्रारंभ:॥ श्रीगणेशाय (न)म:॥ Stamp of The Palace Library, Alwar.

Beginning श्रीगणेशायनमः॥ हरिः ॐ३म्॥ यः। <u>इंद्र</u>। सोम्ऽपार्तमः। मर्दः। शृविष्ठ। चेर्तति॥

End सोम । रास्वं । सुऽवीर्यं ॥ ३३ ॥ इति पदे षष्ठमाष्टके अष्टमोऽध्याय:। षष्ठाष्टके समाप्त:। श्री रामसमर्थ। शके १७२० कलयुक्तनामसंवत्सरे माघ शुद्धप्रतिपदा भौम्यवासरे ते दिवसे समाप्त:॥ श्री राम जय राम जय जय राम श्री रामसमर्थ॥ छ॥ छ॥

Outer back cover इति पदे षष्ठमाष्टक समाप्त:॥ छ॥ Stamp of The Palace Library, Alwar.

#### Remarks

1. MS is accented throughout.

- 2. To show avagraha two systems have been followed—
  - (i) If the first member of the compound ends with visarga, avagraha is generally shown by figure 2, e.g. स्व:२विदे:, मनु:२हितं, म्य:२भुव:, व्या:२ईव, उद्न:२ईव, etc.

However, at places in such cases the use of avagraha sign (5) after visarga is also found, e.g. अवं:ऽभि, अहं:ऽअह:, दु:ऽगे, etc.

- (ii) In all other cases where the first member of the compound ends with vowel or consonant separation is shown by putting sign of avagraha (5) between the two components, e.g. पुरुऽहुत:, दानंऽवान्, वृत्रऽहा, निऽयंता, मुरुत्ऽभिः, etc.
- 3. Where kampa occurs in the Padapāṭha it has been shown by figure ३ in case of long kampa putting avagraha sign thereafter, e.g. शची३ऽपतिं, but in short kampa where इति is added with स्व:— figure १ is shown before इति without dissolving the repha-sandhi, e.g. स्व१रितिं स्व: (RV VIII.50.8).
- 4. MS gives  $Padap\bar{a}$ tha of Astaka 6, adhy. 4, varga 29 (RVŚ VIII.58) as separate  $s\bar{u}kta$  beginning with 'यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्त' which is not found in the  $\bar{A}$ svS as per statement of Mahīdāsa.

#### 12. षष्ठाष्टकम्

MS No. 84 : Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-104; written 12 lines on a page; complete; scribe — Rāvula Kolluśāyi Bhaṭṭa; Date of completion — Sarvajitunāma Samvatsara Māghabahal dvādaśī (12) Monday.

Outer cover षष्ठमाष्टकपदे प्रारंभः

Stamp of The Palace Library, Alwar.

Beginning श्रीगणेशाय नमः॥ हरिः ओं यः। इंद्र्। सोम्ऽपातमः। मदः। शृिवृष्ठ्। चेति। देव्ऽयुः। पर्वस्व। वार्जंऽसातये। विप्रस्य। गृण्तः। वृधे। सोमं। रास्वं। सुऽवीर्यं॥ ३३॥ इति षष्ठमाष्टके अष्टमोध्यायः॥ श्रीविश्वेश्वरार्पणमस्तु॥ सर्वजितुनामसंवत्सर माघबहलं द्वादशी इंदुवासरे अयं ग्रंथं समाप्तं। रावुलकोल्लुशायेन स्वहस्तं॥ छ॥

# Stamp of The Palace Library, Alwar.

#### Remarks

- 1. MS is throughout marked with accent.
- 2. Avagraha is shown by the sign (5) to show separation of compound words irrespective of the preceding visarga or vowel or consonant, e.g. सोम्ऽपातमः, समुद्र:ऽईव, रथान्ऽइव, पुरुऽप्रश्रस्तम्, etc.
- 3. Rules of इतिकरण and स्थितोपस्थित have been followed.
- 4. MS gives the *Padapāṭha* of *Bālakhilya-Sūkta* (*Aṣṭaka* 6, *adhy*. 4, *varga* 29 = *RV*Ś VIII.58.1-3), which, according to Mahīdāsa, is absent in the *ĀśvS*.
- 5. In the data-sheet prepared by the filming Deptt. of IGNCA, Delhi, the title of the MS is given as 'ऋग्वेद आश्वलायनशाखा षष्ठाष्टक पदपाठ'. But it does not follow the system of the Āśvalāyana tradition of the *Padapāṭha* as found in other above-mentioned MSS.

#### 13. षष्ठाष्टकम्

MS No. 23: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-88, written 8-9 lines on a page, incomplete: text after रघु व्यामा (Aṣṭaka 6, adhy. 8, varga 29 (= IX.39.4) up to the end is missing.

Outer cover Writing not legible. No. 23
Stamp of the Palace Library, Alwar.

Beginning ॐ नमो गणेशाय। उं य:। इन्द्र। सोम् ॰पातमः। मदैः। श्विष्ठ्।

End सुतः। एति। पवित्रे। आ। त्विषिं। दर्धानः। ओर्जसा। वि॰चक्षाणः। वि॰रोचयन्। अयं। सः। यः। दिवः। परिं। रुघु॰यामां।

- 1. Text after रघु°यामा (adhy. 8, varga 29 = IX.39.4) up to the end of Aṣṭaka 6, adhy 8, varga 33, including the colophon is missing.
- 2. MS shows ळ as ल and ळह as ल्ह.
- 3. In the MS there are some misplacement of folios after 9 to 13 and folio 64a, last line up to folio 68a.
- 4. MS is very beautifully written.

- 5. It does not give the *Padapātha* of *Bālakhilya-Sūkta*, *Aṣṭaka* 6, *adhy*, 4, *varga* 29. (RV VII.58.1-3). Hence the subsequent numbers of the following next *varga*s have been lessened by one. This non-existence of the *Padapāṭha* of the *Balakhilya-Sūkta* VIII.58, which is absent in the ĀśvS, is very sound proof in support of the existence of the ĀśvŚ separate from the RVŚ.
- 6. It may be pointed out that in the data-sheet prepared by the filming Deptt. of IGNCA, Delhi, the title of the MS is given as 'ऋवेद शांखायन संहिता षष्ठाष्टक पदपाठ:'. But as mentioned above, this MS actually belongs to the Āśvalāyana tradition, not to the Śāńkhāyana tradition.
- 7. The threefold system of marking avagraha has been meticulously followed throughout the MS, e.g.—
  - (i) Avagraha is shown by the figure 2, if the first component of the compound ends with visarga, e.g. सुश्रवं:२तम:, गी:२भि:, न्म:२वृधे:, अंगिर:२भ्य:, मन:२युजं, स्व:२विदेम्, नि:२निजं, etc.
  - (ii) In nitya-samāsa with इव as second component, whether, preceding member ends with visarga or not, avagraha is shown by usual avagraha sign (5), e.g. समुद्र:ऽईव, वाशीऽइव, etc.
  - (iii) In all other cases separation has been shown by putting sign (°) between the two components, e.g. सोम्॰पातमः, धीति॰भिः, सु॰पारः, वि॰ न्नेता, प्र॰चोदयः, प्रा॰वतः, etc.

#### 14. सप्तमाष्टकम्

MS No. Not mentioned, Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1-63, written 7 lines on a page; scribe — not mentioned.

Outer cover २०८६

इति सप्तमाष्टक प्रारंभः

पदनोसातमो

॥ सप्तमाष्टक प्रारंभ:॥

॥ द। कृपाशंकर॥

Stamps of the Palace Library, Alwar.

Beginning ॐ॥ श्रीगणेशायनमः॥ ॐ। प्र। नः। इंदो इति । महे। तने । कुर्मिं। न।

#### Remarks

- MS is very beautifully written and throughout marked with proper accentmarks.
- Threefold system of showing avagraha of compound words has been 2. meticulously followed-
  - If the first member of the compound ends with visarga, avagraha has (i) been shown by putting figure 2 between the two components, e.g. रजः २तुरं, दुः २ड्डता, निः २निजे, दिवः २दासाय, वृत्वः २वित्, अंगिरः २१यः, रुषः २हा, etc.
  - In the case of nitya-samāsa with ইব as second member, irrespective of (ii) the fact that the preceding word ends with any syllable including visarga, the avagraha is throughout shown by the usual sign of avagraha (ऽ), e.g. योषांऽइव, राजांऽइव; ऊर्मे:ऽईव, संशिश्वरी:ऽइव, etc.
  - (iii) In all other cases avagraha is shown invariably by putting sign of zero (°) between the two components, e.g. सिखं भ्यः, सु॰वीर्यम्, देव॰वीतये, ऊति°भिः, हरि°चन्द्रः, etc.
- Rules of इतिकरण and स्थितोपस्थित have been throughout followed as they 3. have been followed in the Padapāṭha of Śākalya; e.g. अथो इति, ऊँ इति, इन्दो इति, अस्मे इति, प्रो इति; सुक्रतो इति सु॰क्रतो; सुमीचीने इति, सं॰ड्चीने, etc.
- Anusvāra is always shown by putting anusvāra sign ( ) even at the end of a pada, e.g. इंदु, गृहं, इंद्राय, कं, etc.

#### 15. अष्टमाष्टकम्

MS No. 82: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 7-95; written 10-12 lines on a page; incomplete: first 6 pages missing. It begins with Aṣṭaka 8 adhy. 1, varga 14, rk 7 (2nd pāda); Scribe — Nārāyana Bhatalavada; Date — Śaka Samvat 1720, Mārgasīrsa Vadī, 9, Monday.

रुश्नाः। आ। उत। पुंशुतु। अष्टाऽवंधुरं। वृहुत्। अभितः। रथं। येनं। . . . Beginning सुमानं। अस्तु। वुः। मनः। यथा। वुः। सुऽसंह। असंति॥ इति अष्टमाष्टक-End समाप्तः॥ छ॥ हरिः ॐम्। छ॥ शके १७२० कालयुक्तनाम संवत्सरे मार्गेश्वरवद्य नविम सोमवार हस्त अक्षर-नारायणभटलावाडलिखितं। श्रीराम समर्थ॥ र्छ्॥ रित पदे अष्टमाष्टके समाप्त:॥ र्छ्॥ Stamp of The Palace Library, Alwar.

#### Remarks

- 1. MS is throughout marked with proper accent marks.
- 2. Two systems of marking avagraha have been followed—
  - (i) If the first component of the compound ends with visarga, separation has been shown by figure 2, e.g. ह्वि:२वंति, पुर:२हिंतं, चर्तुः२पत्, नि:२कृती, गी:२भि:, अर्य:२अग्रया; पर्वत:२इव, इन्द्रं:२इव, दु:२धा, etc. Very rarely in such cases avagraha sign (5) is also seen, e.g. व्य:५धे, दु:५गो, दु:५इता, etc.
  - (ii) If the first component of the compound ends in syllables other than visarga, separation has been shown by avagraha sign (5), e.g. सुऽमनी:, मुरुत्ऽवृधे, विश्वऽचेक्षा, प्रऽजार्य, etc.
- 3. MS does not give the Padapāṭha of the additional ṛks and sūktas.
- 4. Adhyāya numbers are given as one to 8, treating an Astaka as one unit.
- 5. Anusvāra is not shown by  $\mathbb{T}$  at the end of pāda.

#### 16. अष्टमाष्टकम्

End

MS No. 85: Script — Devanāgarī; material — paper; folios — 1–120; written 9-10 lines on a page; complete, scribe — Narāyana Bhaṭṭa; Date — Krodhanāma Samvatsara, Bhādramāsa

Outer cover इति अष्टमाष्टकपदं॥ माडोगणेक्षीमणभट्टस्य पुत्र नारायणभट्टस्य पुस्तकं॥ श्री:॥ Stamp of The Palace Library, Alwar

Beginning श्रीगणेशायनमः। प्र। होतां। जातः। महान्। नुभःऽवित्। नुऽसद्धां . . .

सुमाना। हृदयानि। वः। सुमानं। अस्तु। वः। मर्नः। यथा। वः। सुऽस्ह। अस्ति॥ ४९॥ इति अष्टमाष्टके अष्टमोध्यायः॥

चतुःषष्टितमोध्यायः॥६४॥ संवत् क्रोधनामसंवत्सर भाद्रमासे समाप्तः

# श्रीकृष्णार्पणमस्तु॥

- Owner of the MS is Nārāyaṇa Bhatṭa, son of Kṣīmaṇa Bhatṭa of 1. Māṇdogaṇa.
- The numbers of the adhyāyas are given in continuation. 2.
- MS is marked with accent and it adopts the following two systems of 3. showing avagraha, but very irregularly:
  - नुभु:ऽवित्, नृऽसद्घा, उपऽस्थे, नर्म:ऽभि:, etc.
  - स्तुभु॰यन्, परिं॰वीतः, वि॰धर्मणा, अर्चत्॰धूमासः, हुव्यु॰वाहं, पुरु॰स्पृहंः, देव्॰यन्, सु॰ब्रुह्याणं, सुप्त॰गुं, ऋत॰धीं, वृत्र॰हत्यें, etc.
- System of marking avagraha by putting figure 2 between the two members 4 of the compound is not found in this MS.
- Displacement of folios 6-7. 5.

# Textual variants in the AśvS with regard to additional mantras recorded from MSS, Khilas and other texts

# आश्वसंहिता. १.१९१ (= खिल २.१)

A group of 10 additional *mantras* after X.191.16 numbering 17-26 with difference in number and order, in comparison to different editions of the *khilas*, viz. आश्वमंस—मैक्स—मु—आउ—ऋमं—ऋब—पञ्चामृ—औंध and other texts, is found in MSS of the  $\bar{A}\dot{s}vS$ , viz. अल (५२)—अल (६०).

The differences in number and order of the *mantras* in these texts may be shown by the following chart —

| अल (५२)          | अल(६०) | (६०) मैक्स.(२) मु. |   | का | आउ (२) | पञ्चामृ. | 港中. | औंध |
|------------------|--------|--------------------|---|----|--------|----------|-----|-----|
| १७.मा विभेः      | १      | १                  | १ | 8  | १      | 8        | १   | 8   |
| १८.आदित्यरथवेगेन | 2      | 7                  | 7 |    | 2      | २        | 2   | 7   |
| १९.गरुडस्य       | 3      | 3                  | 3 |    | 3      | 3        | 3   | 3   |
| २०.गगनं          |        | 8                  | 8 |    | 8      | 8        | 8   | 8   |
| २१.भो सर्प       | -      | 4                  | 4 |    | 4      | -        | 4   | 4   |
| २२.आस्तीकवचनं    | -      | ξ                  | ξ |    | ٠ ६    | -        | Ę   | ξ   |
| २३.यो जरत्कारुणा |        | 9                  | 9 |    | _      | -        | 9   |     |
| २४.असितिं चार्थ° | -      | 6                  | - |    | -      | -        | -   |     |
| २५.अगस्तिर्माधव° | -      | 9                  |   |    | -      | -        | 9   |     |
| २६.नर्मदायै      | -      | १०                 |   |    |        | -        | 6   |     |

- १७. मा विभेन मरिष्यसि = अथर्व ५.३०.८<sup>१</sup>; घनेने हिन्म वृश्चिक्मिह दण्डेनागतम् = अथर्व. १०.४.९<sup>२</sup>. हंनि-अल (५२)-अल (६०). °अहं-अल (५२)-का-मु; °अहं-अल (६०)-मैक्स-आउ-ऋब्र-पञ्चामृ.
- १८. विष्णुबाहुबलेन-अल (५२)-मैक्स-मु-आउ; विष्णोर्बाहु°-अल(६०)-ऋमं-ऋब्र-पञ्चामृ.
  पक्षिनिपातेन-अल (५२)-ऋमं; पक्षिन्निपातेन-अल (६०).
  - भूमिं-अल (६०)-ऋब्र; भूमीं-अल (५२). महायशा:-अल (५२)-अल ६०.

- १९. **जातमात्रेण**—अल (५२)-अल (६०)-मैक्स-आउ- ऋमं-मु- ऋत्र-पञ्चामृ.; जातमात्रस्य-सुप; पातमात्रेण-औंध।
- २०. ज्योतिषं न प्रकाशते—अल (५२); न ज्योतींषि चकासती— सुप. देवता भयभीताश्च-अल (५२); देवता भयवित्रस्ता-सुप-आउ। मारुतो न प्लवायति—अल (५२).
- २१-२२. भो सूर्प-अल (५२)-का; भो:-इतरेषु। महायशा:-अल (५२); महाविष:-आउ-औंध. जनमेजयस्य-अल (५२)-मैक्स-मु; जन्मेजयस्य-आउ-ऋब-पञ्चामृ. आस्तीकवचनं-अल (५२).

2 verses, similar to 21-22 with a little difference, are also found in the *Mbh*. as under;

सर्पापसर्प भद्रं ते गच्छ सर्प महाविष। जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर॥

आस्तीकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते। शतधा भिद्यते मूर्धा शिंशवृक्षफलं यथा।। Mbh, Ādiparva, 58.25-26

- २३. यो जरत्कार्रणाञ्जातो-अल (५२)-ऋमं; यो जरत्कार्रणा जातो जरत्कारुमहायशा (महा). रंजेत्केन्यां-अल (५२); जरत्कन्यां-ऋमं; जरत्कार्वा-औंध. सर्पाप-अल (५२)-मैक्स; सर्पाप-मु; सर्पोऽपि-ऋमं-ऋत्र. स्मरामि-औंध. तस्य सूर्पाप भद्रं ते दूरं गेच्छ महायशा:-अल (५२); तस्य सर्पस्य सर्पत्वं तस्मै सर्प नमोऽस्तु ते-ऋमं.
- २६. अगस्तिमधिवः अल (५२)-मैक्सः अगस्त्योमाधवः ऋत्रः अगस्त्यं माधवं ऋमं पञ्चामृ। मुचकुं न्दो – अल ५२; मुचकुन्दं – पञ्चामृ.

# आश्वसंहिता. २.४४.१-५ (= खिल २.२.१-५)

After RV 2.43, there is a hymn consisting of 5 mantras in the ĀśvS which is not found in the RVŚ. In the khila editions of Max Müller, Mumbai, and Aundh these mantras have been given at the end of the second Maṇḍala, wheras at the end of these mantras, आवदँस्त्वं (RVŚ II.43.3) is in incomplete form. अल (५२) gives the mantra 'भंद्रं वद दक्षिणतः" just after the end of 'बृहद्वदेम विदथे सुवीराः' (the last mantra of sūkta II.43.3). According to Kashikar, the first mantra of the khila has been put as the last, i.e. the fourth mantra of RV II.43, and accordingly, after that भद्रं वद पुत्रेः°, etc. forming a new hymn, begins in आश्वमंसं. Thus the आश्वमंसं has only 4 mantras. In अल (५२) after 'यौवनानि महयसि... शतपत्राभि नो वद' (5) the text आवदँस्त्व°, यदृत्प°, the initials of the

first and second hemistiches of the 3rd mantra of the preceding  $s\bar{u}kta$  (II 43) have been repeated, perhaps, as I think, as a refrain of this  $s\bar{u}kta$  II.44, too, which is very common with Vedic seers. The  $3\overline{c}$  ( $\epsilon$ ) of the  $\epsilon$  of the  $\epsilon$  of the 44th  $\epsilon$  is missing here.

- **१.** = निरु. ९.५; १, २, ५ = कौसू. ४६.५४. **कपिंजल**-अल (५२); कपिंजर-ऋत्र.
- २. °मस्माकं नो वद-°स्माकं वनोद-(Scribal mistake for नो वद) in अल (५२)-मु-ऋत्र; अभयं वद-अल (५२); अभयं कृधि-ऋत्र.
- ३. आ वद-अल (५२)-आ भर-ऋब्र.
- ४. असपत्नं-अल (५२)-असपतः-मु.

#### आश्वसं. ५.४४.१६ (= खिल २.३.१)

१६. This mantra is found in अल (५४)-अल (६२)-मैक्स (४)-आउ (४)-मु-ऋमं आश्व-मंसं. जागर्षि-अल (५४); जांगर्षि [जागंषि]-का-पूना. I have accepted the text जागर्षि as it is correctly marked with proper accent in अल (५४). तेन पासि गृह्यं नाम गोनाम् is also found as the 4th pāda in RV 5.3.3

## आश्व सं. ५.४९.६ (= खिल २.३)

अल (५४) gives this *mantra* without accent marks. अल (६२) does not have the text. In मैक्स-मु-औंध-जुना. 'अध्ययनं तदधीतं भवति भवते भव' texts two additional *mantras* occur at the end of *RV* V.49.6.1

सूक्तान्ते तृणान्यग्नावरण्ये वोदकेपि वा-अल (५४)—मैक्स (५)-मु; सूक्तान्तेऽस्येतृणान्य-ग्नाविरिणे वोदकेऽपि वा-आँध; यस्तृणै-अल (५४), यदस्तृणैरधीतं तत्तृणानि भवति धृवं-आँध. वापीकूपतडागानां समुद्रं गछ स्वाहाग्निं गछ स्वाहा is found in मैक्स (५)-मु-आँध, but not in अल (५४) and अल (६२).

# आश्वसं. ५.५१.१६-१७ (= खिल २.१४.१-२)

Two additional *mantras* are given under Nos. 16-17 in अल (५४)-अल (६४)-मैक्स (६)-मु-आउ-ऋम-ऋज (शान्तिपाठ)-औंध-आश्वमंस.-जुना-सुप. In अल (५४) *mantras* are properly marked with accent. अल (६२) does not have accent marks.

<sup>1.</sup> For difference in khila mantras see Notes on sūkta VI.48 also (p. 114) and 9. (i) (c) p. 39.

- १६. स्वस्त्ययंनं तार्क्यमरिष्टनेमिं-अल (५४)-अल (६२)-का; cf. स्वस्तयं तार्क्यमिहा हुवेम. ĀśvS V. 178 (173).1; स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि:-नृताउ (१.१); प्रर (पुण्याह). महद्भूतं-अल (५४)-अल (६२)-का; महाद्धुतं-आउ (५). **इन्द्रंसखं**-अल (५४)-का; इन्द्रसंघं-अल (६२). बृहद्यशो नार्विम्वा रुहेम स्वस्तये नार्विमवा रुहेम (ĀśvS X. 178 (173).2)
- १७. आङ्गिरसं–अल (५४); for accent cf. आङ्गिरसस्य (RV IV.40.1); आङ्गिरसान् (RV VI.35.5); स्वस्त्यात्रेयं-अल (५४); स्वस्त्यात्रेयं (स्वस्त्यात्रेयं)-का. The ĀśvŚS (6.96) refers to Svastyātreya as a seer of RV VI. 50-51. नो अस्तु-अल (५४)-अल (६२); च नो अस्तु-आउ (५).

# आश्वसं. ५.८४.४ (= खिल २.५.१)

This mantra is given under No. 4 in अल (५४)-मैक्स (७)-आउ (६)-मु-आश्वमंस-औंध-जुना. This mantra is not found in अल (६४). यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टय:  $(3^{7}) = वर्षन्तुं ते विभाविर दिवो अभ्रस्य विद्युत: <math>(8^{8})$ .

Here after varga 29 third mantra दृळहा चिद्या°, follows the श्रीसूक्तम्. In पञ्चाम्this mantra has come as 24th mantra of the Lakṣmī Sūkta.

## आश्वसं. ५.८८.१-१६ (= खिल २.६)

From the का- text it appears that the entire लक्ष्मीसूक्त is to be read at the end of the fifth Mandala. This fact is also supported by the statement of the Brhdd. (5.91) which emphatically says-'श्रीसूक्तमाशीर्वादस्तु श्रीपुत्राणां पराणि षट्। तत्स्याद्वालक्ष्म्यपनुदम-ग्निस्तत्र निपातभाक् ॥'. But according to the आश्वमंस it is to be read at the end of RV VI.1.1. The text of लक्ष्मीस्वत, along with many commentaries, has been published from many places. The antiquity of this sūkta comprising 15 mantras is also supported by Rgvidhāna (2.93). In Max Müller-edition of the khilas, 16th mantra emphasizing the importance of the study of लक्ष्मीसूक्त consisting of 15 mantras is given. Many other texts like Śāntikamalākara, Śāntimayūkha, Prayoga-ratnāhnika-candrikā, Samskārakaustubha, Brahmakarma-sumuccaya, etc. support the existence of 15 mantras in this sūkta. The first 15 mantras given in কা. are common to all.

After giving an account of the position of the mantras of लक्ष्मीसूक्त, as found in different editions of the khilas, collections of the mantras and many other related texts Kashikar mentioned that these *mantras* were not found in সল MS. Actually, as stated by Kashikar himself সল MS was not available to him. I am fortunate enough to have photostat copies of two groups of complete ĀśvS, each group comprising 8 Asṭakas separately. Position of লঞ্চ্মীমুক্ব is in Aṣṭaka 4, adhyāya 4, at the end of the fifth Manḍala. There are some differences in number, position and order of the mantras in two groups of MSS. viz. সল (५४) and সল (६२) as under—

- (i) In अल (५४) two complete लक्ष्मीसूक्तs are given after RV V.87.9 (Aṣṭaka 4, adhyāya 4, varga 34) under 4 vargas (35-38), and with these two sūktas ends the fifth Maṇḍala. But in अल (६२) these two लक्ष्मीसूक्तs are given between RV V.84.3 (varga 29) and RV V.85.1 and thereafter, too, continues the Maṇḍala. The first 3 vargas (35-37) of V.88, comprising 16 mantras, constitute the first लक्ष्मीसूक्त and the 4th varga (3.8) comprising 10 mantras, constitutes the 2nd लक्ष्मीसूक्त (V.89.1-10).
- (ii) In সল (৭४) numbers of mantras under a sūkta are not given, only varganumbers are given. But in সল (६२) serial numbers of mantras from 1 to 16 are given. However after mantra 16, remaining mantras are not numbered. No end of varga indicated. Here varga-numbers do not tally with সল (৭४). Even after putting these 28 mantras, following varga-numbers are not affected. Thus, the numbers of vargas in সল (६२) in the fourth adhyāya are not different from RVŚ, whereas in সল (५४) fourth adhyāya with the inclusion of two Lakṣmī-Sūktas varga-number goes up to 38 and with these two sūktas ends the fifth Maṇḍala.
- (iii) Mantras 1-16 of the first Lakṣmī-Sūkta are common in both সল (५४) and সল (६२) with some textual variations.
- **१. सुवर्णरजतस्त्रजां**-अल (५४); **सुवर्णरजतस्त्रजां**-का; (वैप)-सुवर्न-रजितस्रजां-अल (६२); emended as **सुवर्णरजतस्त्रजां** (वैप)-°स्त्रजं-आउ. **ममा**-अल (५४)-अल (६२)-ऋमं-आउ-जुना-प्रर-पञ्चामृ-आसू; म आ-मैक्स-मु-आचं-ऋब-क्रिप्रसं.
- २. अनंपगामिनीम्-अल (५४)-का; emended as अनंपगामिनीम् (वैप.), °मनुपगा°-अल (६२); °मलपगा°-आसू-प्रर-जुना; गामश्वं-अल (५४)-अल (६२); गामश्वान्-आउ। लभामि-Use of Parasmaipada instead of Ātmanepada; probably it should have been लभामहे।

- ३. = मागृ. २.१३.६. अश्वपूर्वा-अल(६२)-मैक्स-मु-आचं-क्रिप्रसं; अश्वपूर्णा-अल (५४) ऋग्व-आउ-जुना-प्रर-ऋगं-आसू-मागृ. हिस्तुनादंप्रमोदिनीम्-अल (५४). हिस्ति-नादंप्रमोदिनीम्-का; emended as हिस्तुनाद्प्रमोदिनीम्-(वैप.); अल (५४) हिस्तिनोद-प्रमोदिनीम्-का; thus emended (वैप.); -ह(स्ति)नादप्रमो°-अल (६२)-आउ-जुना-मागृ-आसू-पञ्चामृ-प्रर; °प्रबोधिनी-ऋगं-मैक्स-ऋत्र-आचं-मु-क्रिप्रसं. देवी जु०-अल (६२); देवीज्जुष°-अल (५४); देवी:-प्रर-आर्च-पञ्चामृ.।
- ४. कां सोस्मितां-अल (५४); कांसो° अल (६२) मैक्स -मु-ऋगं-आचं-पञ्चामृ-आसू-ऋत्र-क्रिप्रसं-आउ-जुना-प्रर; कांस्यस्मि तां-का.; हिरण्यप्राकारामा°-अल (५४) -अल (६२)-मैक्स-मु-आउ-जुना; हिरण्यप्रावारां-का-वैप.
- प्. पद्मनेमिं-अल (५४)-आउ-जुना-प्रर; पद्मनेमीं-ऋमं-आसू; पद्मनीमीं-अल (६२)-मैक्स-मु-ऋब्र-क्रिप्रसं-आच.-पञ्चामृ. शरणं प्र-का-मैक्स-मु-आउ-आचं-क्रिप्रसं; शरणमहं अल (५४)-अल (६२)-ऋमं-ऋब्र-आसू-पञ्चामृ-प्रर। अलक्ष्मी°-ऽअलक्ष्मी°-अल (५४), अलक्ष्मी°-अल (६२)-ऋमं-मु-आउ-जुना-आसू-पञ्चामृ; ऽलक्ष्मी°-ऋब्र-आचं प्रर-मैक्स; this reading is correct, because according to the rkprāti (2.34) rule, abhinihita sandhi takes place in Vedic texts at the end of a pāda. वृणोमि-अल (५४)-ऋमं-मैक्स-आउ-जुना-आसू-क्रिप्रसं; वृणे-अल (६२)-ऋब्र-मु-पञ्चामृ-आचं।
- ६. **तस्य**-अल (५४) अल (६२); यस्य -आसू. **मायान्तरा**-ऋमं.-ऋब्र-आसू-आचं-पञ्चामृ-क्रिप्रसं-जुना-प्रर; मायाअंतरा-अल (५४); मायांतरा-अल (६२); या अन्तरा-मैक्स-आउ; ममान्तरा-मु। Here is a case of irregular Vedic double *sandhi* between माया: + अन्तरा < माया अन्तरा < मायान्तरा, like स: + इत् + उ = सेदु।
- ७२. = मागृ. २.१३.६. प्रादुंर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन्-अल (५४)-प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्-का-मैक्स-आउ-जुना-आचं-पञ्चामृ; सुराष्ट्रे-ऋमं-ऋब्र-मु-क्रिप्रसं-प्रर-आसू. कीर्तिं वृद्धिं ददातु-कीर्तिं°; अल (५४)-आउ-जुना-प्रर-आसू-क्रिप्रसं; कीर्तिमृद्धिं ददातु-अल (६२) - मैक्स-मु-ऋमं-ऋब-आचं; श्री: श्रद्धां दधातु-मागृ.
- ८. = तैआ. १०.६६. क्षुत्पिपासामेलां ज्येष्ठामलेक्ष्मीं thus emended (वैप.)-मैक्स-ऋष-आचं; क्षुत्पिपासामेला-अल (५४)-का-मु; ज्येष्ठाऽअल्क्ष्मीर्ना॰-अल (५४); ज्येष्ठाम-लक्ष्मीर्ना॰-अल (६२)-किप्रसं; ज्येष्ठा अलक्ष्मीर्-ऋमं-आउ-जुना-प्रर-आसू-पञ्चामृ;

- ज्येष्ठाम-लक्ष्मीर्ना°-तैआ. गृहांत्-सर्वां निर्णुद-अल (६२)-का; सर्व्वाणिर्नुद-अल (५४); पाप्मानं-तैआ.
- ९. गन्धंद्वारां अल (५४)-का; emended as ग्न्थद्वारा (वैप). दुराध्वां-अल (५४); दुराध्वां-का; emended as दुराध्वां-(वैप.).
- **१०. °माकूतिं**—अल (५४)-अल (६२)-का; °माकूतं-मु.। **वाचः**—अल (५४)-का; वच-अल (६२). **अन्नस्य**—अल (५४)-अल (६२)-का; अन्नं च -क्रिप्रसं; अन्यस्य-प्रर.
- ११. कर्दमेन-का; कर्दमेन-अल (५४); कर्दमे न-अल (६२); emended as क्र्रमेन (्र कर्द + अम) according to कलिकद्योरम: (UdS IV.85) the suffix being अम the Udatta accent should be on the first syllable of the suffix; प्रजा भूता-प्रजाभूता:-अल (५४)-प्रजा-भूता-का; emended as प्रजा by Kashikar. संभव-का-अल (६२ twice)-ऋमं-मैक्स-मु-ऋब्र-आचं; संभ्रम-अल (५४)-आउ-जुना-प्रर-आसू-पञ्चामृ-क्रिप्रसं. गृहे-अल (५४)-आउ-क्रिप्रसं-जुना; कुले-अल (६२)-का.
- **१२. सृजन्तु**-अल (५४)- ऋमं-मैक्स-मु-आउ-जुना-क्रिप्रसं; स्रजन्तु-अल (६२)- ऋब्र-आसू-आचं-पञ्चाम्-प्रर; स्रवन्तु-का. स्निग्धानि-अल (५४)-का; स्निग्धानि-(वैप).
- १३-१४.आर्ड्रॉ-अल (५४)-अल (६२) and others; पक्वां in place of आर्ड्रां only in का. यष्टीं-अल (५४)-आउ; पुष्टां-का; पुष्टिं-अल (६२)-ऋमं-मैक्स-मु-आचं-प्रर. सुवर्णां हेममािलनींम्-अल (५४)-अल (६२)-ऋब-आउ-जुना-आसू-पञ्चामृ; पिङ्गलां पद्ममािलनीं-Poona edn. Actually the mantra No. 13 of अल (५४) is the 14th mantra of Poona edn. with only difference in चन्द्रां for सूर्यां; and the 14th mantra of अल (५४) is the 13th mantra of Poona edn. with only difference in पक्वां for आर्ड्रां and सूर्यां for चन्द्रां. पुष्करिणीं—अल (५४)-का-पुष्करिणीं (वैप). cf. RV V.78.7)-अल (६२)-आउ-जुना; यः करिणीं—मैक्स-मु-ऋमं-ऋब-आसू-पञ्चामृ-आचं; यष्करिणीं-क्रिप्रसं-प्रर. यष्टीं—अल (५४)-का, thus वैप.; यष्टिं-अल (६२)-मैक्स-मु-प्रर-आचं; पुष्टीं-अल (५४)-आउ-जुना; पुष्टिं-अल (६२)-ऋब. पुष्टां-का (१३). ममा—अल (५४)-अल (६२)-आउ-जुना-प्रर-आसू-पञ्चामृ-का; म आ-ऋमं-मैक्स-म्-ऋब-आचं-क्रिप्रसं.

- १५. The first hemistitch is the same as that of 2nd mantra (15<sup>1</sup>=2<sup>1</sup>; 15<sup>2</sup>=2<sup>2</sup>). प्रभूतं-अल (५४)-का-अल (६२); प्रभूतिं-ऋमं-प्रर-आचं-आसू. अश्वान् विन्देयं-अल (५४)-अल (६२); विन्देयं-का; Inclusion of अश्वान् is justified because of the metre being प्रस्तारपंक्ति:.
- १६. जुहुयादाञ्चेमन्वहम् जुहुयादाञ्चमन्वहम् अल (५४); जुह्वादा अल (६२). श्रियः अल (५४) अल(६२) ऋग्वि आसू पञ्चाम् ऋब्र आउ जुना. सूक्तं ऋमं मृ आचं क्रिप्रसं. This mantra seems to have been included as a phalaśruti in later tradition as the hymn is said to have comprised 15 rks. (पञ्चदशर्चं). यः अल (५४) अल (६२); स ऋग्व.

# आश्वसं. ५.८९.१-१० (= खिल २.६)

In अल (५४) a group of 10 mantras, put in one varga No. 38, after the above  $s\bar{u}kta$  (5.88) forms a separate  $s\bar{u}kta$  (5.89). It is evident from the statement of the 16th mantra of the above  $s\bar{u}kta$  (5.88) that the first लक्ष्मीसूक्त comprised only 15 mantras (पञ्चदशर्चम्), excluding the phalaśruti-verse. From this it may be deduced that the following next group of 10 mantras formed a separate  $s\bar{u}kta$ . In अल (६२) this group comprises 14 mantras among which 5 (4, 10-13) are quite new and two mantras, viz. वर्षन्तु ते विभावरि (ĀśvS. V.34.4) and सक्तुमिवति=चि (ĀśvS. X.71.2) have been wrongly put here. In common mantras, too, textual variations occur in large numbers. The differences regarding number and order of the mantras in अल (५४) and अल (६२) may be shown as under —

| अल (५४) | १ | 2 | 3 | 8 | 4 | ६ | 9 | 6 | 9 | १० |   |    |    |    |    |    |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|
| अल (६२) | 9 | १ | 2 | æ | 4 | w | 9 | - | - | _  | 6 | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |

5 mantras which are found in excess in अल (६२) may be given here as under:

चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीम्। चन्द्रसूर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे॥ ४॥ या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपन्नायताक्षी। गंभीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया॥ १०॥ लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मिणगणखिचतै स्नापिता हेमकुंभै-र्नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता॥ ११॥ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्रियंबके देवी नारायणि नमोस्तु ते॥ १२॥ वरांकुशापाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थाम्। बलार्ककोटिप्रतिमां त्रिनेत्रां भजेहमाद्यां जगदीश्वरीं ताम्॥ १३॥

- १. अल (५४)=९ अल (६२). In अल (५४) it is given in margin. पद्मानने-अल (५४); पद्मप्रिये-अल (६२); पद्मिन-अल (६२); पद्मिन-अल (५४)-मु; पद्मिव-ऋब्र-आचं. पद्मपत्रे पद्मप्रिये-अल (५४); पद्महस्ते पद्मालये-अल (६२). विश्वमनो°-अल (५४); विष्णुमनो°-अल (६२).
- २. अल (५४)=१ अल (६२). पद्मानने-अल (५४)-अल (६२); पद्मऊरू-अल (५४)-अल (६२)- ऋमं- ऋब्र-आउ-जुना-मु-आचं; पद्मऊरू-मैक्स; पद्मरूपे-क्रिप्रसं. पद्माक्षि-अल (५४)-मैक्स-आउ-मु- ऋब्र-किप्रसं- पञ्चामृ; पद्माक्षी-अल (६२)- ऋमं- जुना-आचं। तन्मे -अल (५४); त्वं मां-अल (६२); यन्मां-पञ्चामृ. भजिस-अल (५४); भजस्व-अल (६२). पद्माक्षि-अल (५४)-मैक्स-आउ-क्रिप्रसं-मु- ऋब्र-पञ्चामृ; पद्माक्षी-अल (६२)- ऋम- जुना-आचं.
- ३. अल (५४) = २ अल (६२). अश्वदायि-अल (५४)-क्रिप्रसं-पञ्चामृ; °दायी-अल (६२)-मु-आउ-; मैक्स-जुना; °दायै-ऋगं-ऋब्र-आचं; गोदायि-अल (५४) -क्रिप्रसं-पञ्चामृ; गोदायी-अल (६२)-मैक्स-जुना-मु-आउ; गोदायै-ऋगं-ऋब्र-आचं. धनदायि -अल (५४)-अल (६२)-मु-आउ-क्रिप्रसं-पञ्चामृ; धनदायी-मैक्स-जुना; धनदायै-ऋगं -ऋब्र-आचं. जुषतां-अल (५४)-अल (६२); लभतां-ऋब्र। देवि-अल (६२)-मैक्स-मु -ऋब्र-क्रिप्रसं-आचं-पञ्चामृ; देवी-आउ; देवीं-अल (५४)-ऋगं-जुना. सर्वकामांश्च देहि मे-अल (५४); सर्वकामार्थसिद्धये-अल (६२)-पञ्चामृ.
- ४. अल (५४) = ३ अल (६२). पुत्रपौत्रं धनं ऋमं जुना; पुत्रपौत्रधनं अल (५४) अल (६२) मैक्स मु आउ ऋब्र क्रिप्रसं पञ्चामृ आचं. हस्त्यश्वाश्वत्रे रथैं: हस्त्यश्वा श्वत्रे रथै: अल (५४) आउ जुना क्रिप्रसं; श्वाश्वतरीरथं औध; श्वादिगवेरथं ऋमं मैक्स मु ऋब्र पञ्चामृ आचं; श्वाजगवेरथं अल (६२); श्वाजाविगोरथं this reading is mentioned but in which text it is found, not mentioned in Poona edn.

- भवसि-अल (६२)-ऋमं-जुना-क्रिप्रसं; भवसी-अल (५४)-मैक्स-मु-आउ-ऋब्र-आचं; भजसि-पञ्चामृ; भवतु- source of reading not mentioned in Poona, edn. **मात:** माता, but corrected as मात:-अल (५४); माता-अल (६२)-पूना. **मां**-अल (५४)-अल (६२)-आउ-पञ्चामृ-जुना; मे-पूना.
- ५. °मिन्द्रो-अल (६२)-पूना; धनिमन्द्रं-अल (५४). वरुणो-आउ-क्रिप्रसं; वरुणं-अल (५४)-अल (६२)-मैक्स-मु-ऋमं-ऋब-जुना-पञ्चामृ-आचं. उच्यते—अल (५४)-जुना-क्रिप्रसं; उत्पृजे-ऋमं-पूना; अश्नुते-अल (६२)-मैक्स-पञ्चामृ; अस्तु मे-मु; अस्तुते-ऋब्र-आचं; अश्विना-आउ, अल (६२) gives the following additional mantra, viz. चन्द्रा between पुत्रपौत्रं and धनमिग्नर्धनं°:

# चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमीश्वरीं। चन्द्रसूर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे॥

- ६. **वैनते...मं पिबतु°**—अल (५४); वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु-अल (६२). **सोमिनो महां** अल (६२)-पूना; सोमिनो मिहं-अल (५४)-जुना. सोमिन: सोमं-क्रिप्रसं; सोमिन:—अल (५४)-पूना; सोमिनि-अल (६२)
- ७. **मात्सर्यं**-अल (६२); मात्स्वर्यं-अल (५४). **मितः**-अल (५४); **कितः**-अल (६२); **भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्**-अल (५४)-पूना; जपेत् सदा-अल (६२); भक्त्या श्रीसूक्त- जािपनां-औंध.
- ८. **माध**(व)प्रियां-अल (५४). **लक्ष्मीं प्रियसखीं**—अल (५४)-ऋमं-ऋब्र-आचं; लक्ष्मी प्रियसखी-मु; विष्णो: प्रियसखीं-मैक्स। देवीं-अल (५४); भूमिं-औंध. This mantra is not found in अल (६२).
- ९. **महालक्ष्मी**—अल (५४)-ऋमं-मैक्स-ऋब्र-आचं; महादेव्यै-मु. **विष्णुपत्नी**—ऋमं-मैक्स -ऋब्र-आचं; विष्णुपत्न्यै-मु. This *mantra* is not found in अल (६२).
- १०. वर्च्यस्वं—अल (५४). This mantra is not found in अल (६२). विधात्पवमानं—अल (५४)-मैक्स-आउ-जुना-किप्रसं; विधाच्छुभमानं-ऋमं; विधाच्छोभमानं-मु-ऋब्र-आचं; युधात्पवमानं-पञ्चामृ.

# आश्वसं. ६.४४.२५-२७ (= खिल २.१२)

अल (५४) gives 3 additional mantras after RV VI.44.24, thus raising the total number of mantras to 27 in the ĀśvS. अल (६२) gives only two mantras in changed order: अल (५४) 25 = अल (६२) 26; अल (५४) 26 = अल (६२) 25. Mantra 27, beginning with भ्रुवो ललाटे, is absent in अल (६२). Kashikar on the authority of Bṛhdd. 5.108 wrongly holds that the tṛca, beginning with चक्षुश्च श्रोत्रं च, is meant here (बृहद्देवता 5.108 एतदेव दर्शयति). Actually, the tṛca intended by Bṛhadd consists of 3 mantras beginning with अयं देव:, etc. (VI 44.22-24), not with चक्षुश्च, etc. Sāyaṇa commenting on RV VI.44.24 has quoted the mantra चक्षुश्च as an explanation to दशयन्त्रमृत्सम् in the said mantra. As per information of Kashikar, the next two mantras are also found in मैक्स-म्-आउ-जुना-औंध. All 3 mantras are marked with accent in अल (५४).

- २५<sup>१</sup>. = तैब्रा. २.५.६.५; तैउप. १.७.१: प्राणापानौ देह इदं शरीरम्-अल (५४)-अल (६२); प्राणापानौ चक्षु: श्रोत्रं वाचं मनिस संभृताम्-तैब्रा; चक्षु: श्रोत्रं मनो वाक् त्वक्-तैउप. द्वौ— अल (५४); दौ-अल (६२). विस्गिवितं—अल (५४)-अल (६२)-मैक्स-मु-आउ-औंध-जुना; विसर्गिवेदं-का. तं-त्वं-अल (५४)-अल (६२).
- **२६. उरश्च**-अल (५४)-अल (६२)-जुना-आउ; **पुरश्च**-पूना; नखश्च-औंध. **पृष्ठश्च**-अल (५४)-अल (६२)-पूना; पृष्टिश्च-मु.; **रोमाणि**-अल (६२); लोमानि-अल (५४)-जुना. **रुधिरास्थिमज्जम्**-अल (५४)-अल (६२); emended as रुधिरास्थिमज्जम् according to समाहारे द्वन्द्वसमास: (वैप.).
- २७. हर्नू –हनू:-अल (५४). छुबुक:-अल (५४); चिबुक:-जुना. जिह्नाँ एतच्छरीरं-जिह्नामें तछ°-अल (५४)-जिह्ना में तच्छ°-पूना. According to Vedic sandhi rules a word ending in आ if comes at the end of a pāda, the long आ syllable is shown as nasalised if followed by any vowel without undergoing euphonic change. Moreover, a pāda in tṛṣṭup metre ends with 11 syllables, so it ends with -ह्ना. Such being the case, में an optional form of मम (gen. sing. of अस्मद्) cannot come in the beginning of a pāda as per grammatical rule 'अनुदात्तं सर्वमपादादों' (Pāṇ 8.1.18).

#### आश्वसं. ६.४८

In both अल (५४) and अल (६२) one verse is given after RV VI.48.22 with many variants in different texts. Max-edition gives the text in *khila* as:

यत्स्तृणैरध्ययनं तदधीतं तृणानि भवते भव। वापीकूपतडागानां समुद्रं गच्छ स्वाहा॥१॥ सूक्तान्ते स्तृणान्यग्नौ॥२॥

In Aundh-edition following text is given:

सूक्तान्तेऽस्येतृणान्यग्नाविरिणे वोदकेऽपि वा। यदस्तृणैरधीतं तत् तृणानि भवति ध्रुवम्॥१॥ वापीकूपतडागानां समुद्रं गच्छ स्वाहा [अग्निं गच्छ स्वाहा]।

In Junagadh MS following text is given:

यस्तृणैरध्ययनं स्तृणानि तृणेते तृण। समुद्रं गच्छ स्वाहा भूमिं गच्छ स्वाहा।

अल (५४) यस्तृणैरध्ययनं स्तदधीतं स्तृणनि भवति भव। समुद्रं गछ स्वाहा भूमिं गछ स्वाहा। cf. RV V.49.6

अल (६२) सूक्तांते तृणान्यग्नावरण्ये वोदकेपि वा। यस्तृणैरध्ययनं त(द)धीतं स्तृणानि भवती भव। cf. ĀśvS V.49.6

Since this mantra also occurs in the Ātreya Maṇḍala (ĀśvS V.49.6) and its seer is Ātreya Tṛṇapāṇi, hence its re-occurrence in Bharadvāja-Maṇḍala after VI.48.22 does not seem to be proper. So I did not include this verse here in the present edition.

#### आश्वसं. ७.५६.८

A complete sūkta comprising 8 mantras is found in अल (५५). In मैक्स this sūkta consists of 11, in पञ्चाम् 10, in ऋत्र-आश्वमंसं-जुना 8, and in ऋमं-आउ-मु 9 mantras. The order of the mantras in these texts differs. The first mantra is also found in the AV 4.5.7.

१. स्वप्न-अथर्व.; स्वप्न:-अल (५५)-का. Being vocative coming in the beginning of a pāda, it should have udātta on the first syllable. स्वप्नाधिकरणे- स्वप्नाधिकरणे-अल (५५)-का; emended as स्वप्नाधिकरणे-(वैप.); स्वप्नाधिकरणेन -

अथर्व. जनं-अथर्व-मैक्स-मु-आउ; जरां-पञ्चामृ; जरं-अल (५५); जिनं-ऋमं-ऋब. आसूर्यम्-अल (५५), मैसं ४.२.१ : आ तु सूर्यस्योदेतोर्जागृयात्; ओत्सूर्यम्-अथर्व. अन्यान्-अल (५५)- ऋम-मैक्स-मु-अथर्व-का; अन्यान्-का; अन्यत्-पञ्चामृ. स्वा-पय हृर्श्टहं-अल (५५); emended as हृद्यंश्सौ स्वापयां व्युषं-अथर्व.; स्वापय-द्वयुषं-जुना-आउ; स्वापय-द्वयूळहं- ऋमं- ऋब-मैक्स-मु-पञ्चामृ. जांग्रियादृहं-अल (५५)- ऋमं-मु-आउ, जाग्र्यादहं-जुना; जागृताद्-अथर्व; जागृयामृहं-का.; emended as व्यामिह.

- २. तस्मिन् हि-अल (५५)-ऋमं-मु-पञ्चामृ-ऋब्र-मैक्स.; तस्मिन्नु-आउ-जुना.
- 3. अजगरः-(वैप.)-अजगरः-अर्जगर-अल (५५)-ऋमं; अजगः. तस्य-अल (५५)-ऋमं -मु-पञ्चामृ; यस्य-मैक्स-आउ. शुष्कात्-अल (५५)-मैक्स-आउ-पञ्चामृ; सर्पात् पूना-ऋमं-मु.
- नवनागसहस्रंबल-(वैप)-नवनागसहस्रंबल:-अल (५५)-पूना (without accent); °नाम°-पञ्चामृ; °फण:-पञ्चामृ. हृदे ह सो जातो ३ यो-अल (५५); ऽसौ-आउ. Here the text यमुनहृदे ह सो जातो३यो नारा° has been emended as यमुनहृदे ह सो जातो३सौ नारा°. अल (५५) gives the sign of long kampa as जातो३यो नारा°. Kampa svara takes place only if an independent svarita is followed by udātta. Here in the case of जातो ३ यो, there is no independent svarita on syllable preceding यो. The kampa can only be possible if we take यो as असौ in which अ-is anudātta and °सो is udātta. Here the euphonic combination of udātta °तो (त:) with following anudātta अ(सौ) will give rise to abhinihita udātta-सौ gives followed by being which svarita dīrgha-kampa.
  - ५. भयं-अल (५५)-मैक्स-आउ-पञ्चामृ; भयात्-ऋमं-ऋब्र-मु. जन्मभूमिपरिक्रान्तो-अल (५५)-आउ-पञ्चामृ; जन्मभूमिमितक्रान्तो-ऋमं-ऋब्र-मैक्स-मु; जन्मभूमिरित-क्रान्तो-जुना.
- ६. = Nir. 14.31. तृप्तां—अल (५५)-ऋमं-ऋब्र-पञ्चामृ-मैक्स-मु-निरु; तृप्ता-आउ. जहु:—अल (५५)-ऋमं-ऋब्र-मैक्स-पञ्चामृ-जुना-निरु.; जुहु:—आउ-पूना. Among the two readings तृप्तां जहु: and तृप्ता जुहु:, Swami Brahmamuni Parivrājaka

Vidyāmārtaṇḍa accepts the former as correct and the latter as incorrect. He writes in the fn on p. 915 of his Nirukta-sammarśah : 'तृप्तां जहु:' इति पाठो होशियारपुरस्थे वैदिकशोधसंस्थाने १७५ इति संख्याकायां ६८१३ इति संख्याकायां च हस्तप्रतिकायाम्। तथैव बडोदास्थे प्राच्यविद्यामिन्दरे ८५ इति संख्याकायां च 'तृप्तां जहः' एव पाठ:। 'जहु:' इति पाठो मुम्बापूर्यां ८५ इति संख्याकायां च 'तृप्तां जहु:' एव पाठ:। 'जहुः' इति पाठो मुम्बापूर्यां मुद्रिते ऋग्वेदीयब्रह्मकर्मसमुच्चये, मुम्बापुर्यां १८०७ शके मुद्रिते पञ्चामृताद्यभिषेकसूक्ते, जुनागढलिखितपुस्तके, मैक्समूलरमहोदयेन प्रका-शितायां सभाष्यर्ग्वेदसंहिताया पक्षेण मतः, दुर्गभाष्येऽपि मूलपाठे मुद्रिते खलूपलभ्यते। 'जहः' इति पाठः, एष युक्तः, स चास्माभिरङ्गीकृतः। एष एव पाठो वैदिकशोधसंस्थाने (होशियारप्रे) स्वीकृतो मुद्रितश्च वर्तते सांहितिकपदसूच्याम् (वैप)। क्वचित् 'जुहुः' इति पाठः प्रामादिक:। भागस्ते पैतृष्वसेयी वपामिव-...भागस्ते पैतृष्वसेयऽई वपामिव-अल (५५). the text has been marked with accent differently: भागस्ते पैतृष्व-सेयी वपामिव-Bhagavaddatta (Nir 14.31); भागस्ते पैतृष्वसेयी व्यामिव-Rajwade (Nir 14.31); भागस्ते पैतृष्वसेयी व्पामिव—Swami Brahmanuni Parivrājaka (Nir 14.31). Here in भागस्ते all show udātta on both -ग and -ते. Accordingly, the word ते would be nom. plu. of तद्, meaning 'they'. But Bhagavaddatta renders ते taking it gen. sing : भाग: ते = 'भाग तेरा' 'your share'. Accordingly ते as dative or gen. sing of युष्पद् in place of तुभ्यं or तव addressed to Indra should Pān rule udātta not as per anudātta, be षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वानावौ बहुवचनस्य वस्नसौ (पा. ८.१.२०-२३); अनुदात्तं सर्वमपदादौ-पा.८.१.१८. तेमयावेकवचनस्य (पा. ८.१.२२). Accordingly, I have marked ते as svarita following the formula उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित: न चेदुदात्तस्विरतो-दयम् (Pā 8.6.64). Another word to be discussed from the accent point of view is पैतृष्वसेयी which is variously marked by editors. पैतृष्वसेयी-(Rājwade), पैतृष्वसेयी (Bhagwaddatta), पैतृष्वसेयी-(Brahmamuni), °सेयी (वैप); but also shown पैतृष्वसेयी ? (पैतृष्वसेयी) (see वैप fn. p. 2013). According to Pāṇini अपत्यर्थे ढक् (4.1.133) the word पैतृष्वसेयी is formed from the word पितृस्वसृ + ढक् + डीप्. The suffix being कित्, the word would have udātta accent on the penultimate syllable. Accordingly, it should be पैतृष्वसेयी. But the last syllable is also accompanied by डीप्-suffix, hence it would not have udātta on it because of डीप्-suffix being पित् (Pā. 3.1.4)

- ७. **संकीर्णनागाश्वपतिर्न°-पूना**-अल (५५); °नागाश्वपतिं नरा°-जुना. **सुमङ्गल्यं सततं.**-पूना; सुमगल्यं शमतं-अल (५५); सुपर्णं तं विदतं-जुना.
- ८. दृष्टीविष:-वैप-पूना; दृष्टीवृष:-अल (५५); उच्यते-अल (५५). In Max-edition following 3 more mantras are given:

येऽदो रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रिशमषु

तेषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥ ९॥ = तैसं. ४.२.८.३

नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु।

ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥ १०॥ तैसं. ४.२.८.३

वासं १३.६; कासं १६.१५; मैसं. २.७.१५; हिगृ. २.१६; मागृ २.७.३; ११.१०; १६.३; माश्रौ ६.१.७

उग्रायुधाः प्रमितनः प्रवीरा मायाविनो बिलनो मिच्छमानाः। ये देवा असुरान् पराभवन् तांस्त्वं वज्रेण मघवन्नि वारय॥ ११॥

These mantras are not found in अल (५५). After varga 22 mantra 8 अल (५५) wrongly mentions इति मण्डलं.

### आश्वसं. ७.९७.७ (= खिल २.१५)

७. अल (५५) gives one additional mantra, viz. 'यस्य व्रतं पशवो यन्ति''as the last mantra of the sūkta. This mantra is also found in Max. (15); आउ (११)-आश्वमंसं-औंध-जुना-तैसं. 3.1.11.3; मैसं. 4.10.11; अथर्व. 7.40.1; It has also been referred to in the Bṛhadd. (6.19); वैसू. (82), शांश्रौ. (6.11.8), आश्वश्रौ. (3.8). In का- the first hemistich is in changed order as यस्य व्रतमुपतिष्ठन्त आपो यस्य व्रते पशवो यन्ति सर्वे. यस्य व्रतं पशवः-अल (५५)-तैसं-मैसं.-अथर्व-मैक्स-आउ-आश्वमंसं-औंध-जुना। यस्य व्रते पशवः-का। व्रतमुपतिष्ठन्त-अल (५५)-का; व्रत उपतिष्ठन्त-अथर्व. हुवेम-अल (५५)-तैसं-मैसं-मैक्स-आउ-आश्वमंसं-औंध-जुना;

हवामहे-अथर्व; जोहवीमि-का. In both the readings हवामहे and जोहवीमि there is an excess of one syllable. The metre is त्रिष्टुप् hence हुवेम reading is more appropriate.

## आश्वसं. ७.१०४ (१०३).११ (= खिल २.१६)

अल (५५) gives one additional *mantra*, viz. 'उपप्लवत मंडुिक'' as the eleventh, i.e. the last *mantra* of the *sūkta*. This *mantra* is also found in ऋमं-मैक्स (१६)-आउ (१२)-का-मु-आश्वमंसं-औंध-जुना-अथर्व. ४.१५.१४; *Nir.* 9.7; with a few variants:

११. उप प्रं वद-का; उपप्रवद-; उप प्लवत-अल (५५)-आँध; उपप्लवद-ऋमं-मैक्स-मु-आउ. Dr Laksman Sarup, Dr Rajwade and Brahmanuni Parivrajak all refer to this mantra in Nir. 9.7 as belonging to the Khailika-Sūkta II.16, and they agree in accepting the correct reading as उप प्रवद. It appears that in long tradition of MSS उपप्रवद has gone under change as उपप्लवत=प्रवद<प्लवद< प्लवत. So it cannot be accepted as a verbal form of प्लु 'गतौ'. Accent marks too vary: उप प्रवद-Sarup, Bhagavaddatta (Nir.), उप प्ल(प्र)वद (Raj.), उप प्रवद-Brahmamuni (Nir.), उपप्रवद-अथर्व, उप प्रवद (= उप प्रवद)-का. Among these उपप्रवद is according to the rules prescribed, hence it is accepted. प्लवस्व-प्लवस्व (Rajwade), प्लवस्व-(Sarup)-अथर्व; प्लवस्व-का; प्लवस्य-अल (५५). It is wrongly shown as accented on the middle syllable in का and अल (५५). A verb, coming in middle of the pāda in principal clause, is always unaccented. विगृह्य-अल (५५)-अथर्व-निरु-आउ-जुना; निगृह्य-का-ऋमं-मु-मैक्स. पदः-अल (५५)-का-अथर्व-निरु-मैक्स-आउ-जुना; परः-ऋमं-मु.

## बालखिलसूक्तम् ८.४९.१-१० (= खिल ३.१.१-१०)

- १. सहस्रेणेव-का; सहस्रेणैव-अल (५६).
- २. पिन्विरे-का; विपिन्विरे-अल (५६).
- ३. य इंन्द्र—अल (५६)-का; ये इन्द्र-मैक्स. अन्वोक्यं१ सर्रः-अल (५६); अन्वोक्यं३ सर्रः (अन्वोक्यं३ सर्रः) का.
- ५. स्वधावन्त्वदयन्ति-पूनाः; स्वधावन्त्सूदयंति-अल (५६).

- ७. **°र्महेमत**-का; महेतमत°-अल (५६); उग्र उग्रेभिरा गंहि-अल (५६)-मैक्स-मु; उग्र ऋष्वेभिरा गहि-का.
- ९. यथा प्रावो मघवन् मध्यातिथिं यथा नीपातिथिं धने—अल (५६); यथा प्राव एतंशं कृत्वे धने यथा वशं दर्शव्रजे-का.

## आश्वसं. ८.५०.१-१० (= खिल ३.२.१-१०)

- २. समिषों मही:-का; सहिषों मही:-अल (५६); गिरिर्न भुज्मा-अल (५६)-मैक्स-मु; शिनिर्न भुज्मा-का.
- ५. यं ते स्वदानवन्स्वदंति गूर्त्तयः-अल (५६)-मैक्स-मु; यं ते स्वधावन् स्वधयन्ति गूर्तयः-का; छंदयस्-अल (५६); च्छन्दंयसे (च्छन्दयसे)-का. In का. छन्दयसे is wrongly shown as accented.
- ७. **पृथिव्यां**-का; पृथिव्या-अल (५६); ऋष्व ऋष्वेभिरा गैहि-अल (५६)-मैक्स-मु.; उग्रे ऋष्वेभि-का.
- ८. स्वंपरीयंसे-अल (५६); स्व: परी°-का.
- ९. यथा प्राव एतशं कृत्व्ये धने यथा वशं दर्शव्रजे अल (५६); यथा प्रावो मघवन् मैध्यातिथिं यथा नीपातिथिं धने – का.
- १०. अध्वरे-का; अध्वर-अल (५६).

## आश्वसं. ८.५१.१-१० (= खिल ३.३.१-१०)

- १. सांवरणौ-अल (५६)-मैक्स-मु-पूना; सांवरणं-का. पुष्टिगो श्रुष्टिगो-अल (५६)-पुष्टिगौ श्रुष्टिगौ-का-पूना.
- २. सुहस्त्राण्यसषासद्-अल (५६), °ण्यसिषासत्-मैक्स-मु; °ण्यासिषासद्-का.
- ३. नव्यस्या मत्यरिष्यंतं अल (५६) मैक्स मु;; नव्यस्या मत्यविष्यन्तं का.
- १०. मधुमंतं घृतश्चुतं अल (५६) मैक्स मु; मधुमन्तो घृतश्चुतो का.

Here the का- reading is obviously wrong as मधुमन्तं and घृतश्चुतं are the adjectives of अर्कम् not those of विप्रासः as understood. Moreover, this reading is not supported by the *padapāṭha*.

## आश्वसं. ८.५२.१-१० (= खिल ३.४.१-१०)

- २. स्यूमरश्मावृजूनसि-अल (५६)-मैक्स-मु; स्यूमरश्मावृजीनसि-का.
- ३. धृषितापिंबत्-अल (५६)-मैक्स-मु; धृषतापिबत्-का.
- ४२. तं त्वा वयं सुदुघामिव गोदुहो जुहूमिस श्रवस्यवः = सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे जुहूमिस द्यविद्यवि (ऋ १.४.१); गोदुहो-अल (५६)-मैक्स-मु; गोदुहे-का; श्रवस्यवः-अल (५६)-मैक्स-मु; श्रवःसु च-का (for similar reading see RV 3.37.7).
- **५. अयामन्नुग्रो**–का.; अयाम°-अल (५६); **दातु**–अल (५६)-मैक्स-मु; दाति-का.
- ६२ = ऋ. ८.६१.१०<sup>२</sup>; वसुपतिं-का; वसुप्रतिं-अल (५६).
- ७. ° वासं ८.३; तैसं. १.४.२२; हवनं-अल (५६)-मैक्स-मु; सवनं-का.

## आश्वसं. ८.५३.१-१० (= खिल ३.५.१-८)

- सिञ्चन्वद्रय:-अल (५६)-मैक्स-मु; सिञ्चन्त्यद्रय:-का.
- **४. सन्वन्त्वा**-अल (५६)-मैक्स-मु; सुन्वन्त्वा-का (for similar reading see *RV* 10.76.4: आ नो रियं सुनोतन). शिष्टेषु-अल (५६)-मैक्स-मु; शिष्टेषु-का. अल-reading is supported by the *padapāṭha*.
- ६. कर्तुं पुनत आनुषक्-अल (५६); In का text पुनत is shown as all-unaccented, whereas in Al (56) and printed bālakhilya text -त is shown udātta.
- ७. व्यं होत्रांभिरुत-अल (५६)-मैक्स-मु; वीतिहोत्राभि-का. म(नाम)हे-अल (५६)-मैक्स.-मु; विशृण्विरे-का.
- ८. मुथीनां-अल (५६)-मैक्स-मु; मतीनां-का.

## आश्वसं. ८.५४.१-८ (= खिल ३.६.१-८)

- १. पौरासो-अल (५६)-मैक्स-मु; पप्रासो-का.
- **२. सुकृत्यया**-अल (५६)-मैक्स-मु; षुकृत्यया-का. **संवर्त्ते**-अल (५६) conjunct consonant if preceded by *repha* the second syllable is doubled in the MS. (म)त्स्व-अल (५६) scribal mistake.
- **६. वक्षि**-अल (५६)-मैक्स-मु; भिक्ष-का. वीती होत्राभिरुत देववीतिभि:-अल (५६)-मैक्स-मु; वयं होत्राभिरुत देवहूतिभि:-का. वि शृण्विरे-अल (५६)-मु; मनामहे-का.

७. हां १ र्य-अल (५६)-मैक्स-मु; हा ३ र्य-का.

#### आश्वसं. ८.५५.१-५ (= खिल ३.७.१-५)

- **१. वीर्यंश्व्यख्यं°**-अल (५६)-मैक्स-मु. वीर्यंश्व्य°-का. **अभ्यायति**-अल (५६)-मैक्स-मु; अभ्याजित -का.
- ३. वेणूछतं-अल (५६) scribal mistake for °णूञ्छतं.
- **४. काण्वायना**-अल (५६)-मैक्स-मु; कण्वायना-का. चंक्रमत-अल (५६)-मैक्स-मु; चङ्क्षमत-का.
- ५. चर्किरनानूनस्य-अल (५६)-मैक्स-मु; चर्किरानूनं च-का.

#### आश्वसं. ८.५६.१-५ (खिल ३.८.१-५)

- २. पौतक्रतः-अल (५६)-मु-जुना; पूतक्रतु:-का.
- ३. अति-अल (५६)-मैक्स-मु; अधि-का.
- ४. पूतक्रतायै-अल (५६)-मैक्स-मु; पूतक्रतायी-का. यूथ्यां-अल (५६)-मैक्स-मु; यूथ्यं-का.
- ५<sup>२</sup>. चिकितुर्हव्य-अल (५६)-मैक्स-मु; चिकितिर्हव्य-का. समुद्रथ:-अल (५६) scribal error for सुमद्रथ:-का-मैक्स.-मु. बृहत्सूरो-अल (५६)-मैक्स-मु.; बृहत्सूर्यो-का,

#### आश्वसं. ८.५७.१-४ (= खिल १.४.२-५)

१ = का. २. आमछंत-अल (५६), scribal error for आगछतं-का.

२ = का. ३. सत्या:-अल (५६)-ऋसं; सत्या-का. ददृशे-अल (५६); दिधरे-का.

३ = का. ४. गविष्टौ-अल(५६)-ऋमं-ऋसं-अथर्व; गविष्ठौ-का. याता-अल (५६)-ऋसं.

**४.** = का ५. **निहतो**—अल (५६) a scribal mistake for निहितो—का. **गिसे**—अल (५६), Scribal mistake for गिरो. **यतं**—अल (५६); यातं—का. मधुमन्तमस्मे—अल (५६)—ऋसं; मधुमन्तमश्विना—का.

#### आश्वसं. ८.५८ (५९).१-७

 $B\bar{a}lakhilya$ - $S\bar{u}kta$  VIII.58, comprising 3 mantras beginning with यमृत्विजो° as found in the Śākala recension of the RV, is absent in अल (५६) as well as in Khila-edition of Poona. So, the serial numbers of the following  $s\bar{u}ktas$  in  $\bar{A}\acute{s}vS$ . have been affected by lessening one number up to the end of this Maṇḍala. Some textual variants

#### आश्वलायनशाखीया

in this sūkta have been recorded as under:

- स हवना-अल (५६); अल (५६) reading is a scribal mistake for ह सवना is evident from the wrong accent in the MS स ह्वना = ह सर्वना यर्ज, ह सवना.
- नि:षिध्वरी°-अल (५६); निष्पिध्वरी-ऋवे.
- रजसस्पारे-अल (५६); रजस:पारे-ऋवे. Here according to the rk prāt. (4.41) the रजसस्पारे as a case of upācarita sandhi, is correct.
- ४. सौम्य-अल (५६); सौम्या-ऋवे.
- ५. आ वोचाम-अल (५६); अवोचाम-ऋवे.
- ७. **सौमनसमदप्तं**(ब्धं ?)-अल (५६); मद्रप्तं-ऋवे.

## आश्वसं. ९.६८.१-२० (= खिल. ३.१०.१-२०)

अल (५७) gives a group of 20 mantras after RV IX.67.32 beginnig with 'यन्मे गर्भे in Astaka 7, adhyāya 2 under 4 vargas (19-22). These mantras are also वसतः°' found in जूना-मैक्स-मु-ऋत्र-आश्वमंसं and औध. In का-edition only 6 mantras are given. It may be pointed out that the order of the mantras in these texts very much differs as shown in the following chart —

| अल (५७)        | 9 | 2 | 3 | 8  | 4  | ξ  | 9  | 6  | 9  | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
|----------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| मैक्स (१७).मु- | 9 | 6 | 9 | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | 4  | १  | 7  | 3  | 8  | १६ | १७ | w  | १९ | २० | १८ |
| आउ (१३)-       |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ऋब्र.          | 9 | ۷ | 9 | १० | ११ | १४ | १३ | १२ | १५ | ц  | १  | 7  | 3  | 8  | ६  | १६ | १७ | १८ | १९ | 20 |
| का             |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 4  | १  | 2  | 3  | 8  | ६  |    |    |    |    |    |

- जार्यमानस्य-जायमानःस्य-अल (५७) scribal mistake for °मानस्य;
- २. यन-युन्न-अल (५७); यत्प्रहृषितं-अल (५७)-जुना; तत्प्रहृषितं-मैक्स-मु-ऋत्र.आउ.
- ३. भोज्यात्-भोज्यात्-अल (५७); प्रतिग्रहात्-प्रतिग्रहात्-अल (५७); असंभोजनात्-असंभोजनात्-अल (५७).
- ४. गो्झात्-गोझात्-अल (५७).
- **५. सुरापानात्**–सुरापानात्-अल (५७); सुवर्णस्तैयात्-सुवर्णस्तेयात्-अल (५७) -जुना; स्वर्ण - ऋब-मैक्स-मु-आउ. वृष्लीमिथुनसंगमात् (वैप.)-वृषलिमिथुनसंगमात्-अल (५७); वृष-

- लीगमनमैथुन°-मैक्स-आउ; वृषलिगमनमैथुन°-मु-ऋज. गुरो-गुरो°-अल (५७); °दारा-भिगमनाच्च्-अल (५७)-मैक्स-जुना-आउ; °दाराधिगम°-मु; दाराद्धिगम-ऋज.
- **६. बाल्धात्**-बार्लंध्नान्-अल (५७). मातृपितृवधात्-मातृपितृवधात्-अल (५७). **सर्व**-वर्णगमनिष्युनंसंगमात्-अल (५७)-मैक्स-मु-ऋत्र.; °संभवात्-आउ. प्रहरंति-अल (५७)-जुना; प्रहरति-मैक्स-मु-आउ-ऋत्र.।
- ८. अज्ञानतः कृतं-°ज्ञानतो कृतं-अल (५७)-°ज्ञानतः कृतं-आउ; अयोजिताः (वैप.)-अयाजिता°-अल (५७). असंयाज्याः-असंयोज्याः-अल (५७)-जुना;
- ९. योनयोऽमृतंस्य—योनयोमृतस्य—अल (५७); सर्वां—अल (५७)—जुना; विश्वा—मैक्स—मु—आउ—ऋब्र. पुण्यंगन्था:—अल (५७)—मैक्स—मु—आउ—ऋब्र—जुना. शुद्धः—शुद्धा—अल (५७)—मैक्स—मु—आउ—जुना—ऋब्र; Kashikar records श्रद्धा as अल (?) —reading in his khila-edition. गछामि—अल (५७)—जुना; यचामि—आउ.
- **१०.** = ५ का; सुदीती—सुदीतिं-अल (५७)-जुना; सुनीती-का; पुनीही-मु; पुनीती-ऋष्र-औंध. सुहवा- अल (५७); सह मा-का; सह without मा - आउ; सुनीत्या-अल (५७); समीच्या-का. मोर्जयन्त्या—तै.ब्रा. (१.४.८.६)-मैक्स-धिस; मूर्जयन्त्या-मु-ऋब्र; मृर्जयं-त्या -अल (५७).
- ११ = १ का; साम (१३००). स्वस्त्ययंनी:-स्वस्त्ययंनी:-अल (५७)
- **१२** = २ का. साम (१३०१)-**दिशन्तु**-अल (५७); दधन्तु-साम. **कामांत्समर्धयन्तु**-अल (५७); देवैर्देवी:-अल (५७); देवीर्देवै:-का-साम-तैब्रा-धिसं. **समाहिता:**-अल (५७)-ऋब-मैक्स-मु-जुना-आउ; **समाहृता:**-का-साम; **समाभृता:**-तैब्रा. ऋब.-धिसं.
- **१३** = ३ का. साम (१३०२)-**पवमानः पुनातु मा**-अल (५७)-जुना; पावमानी: पुनन्तु न:-साम; पावमान्यः पुनन्तु मां-मैक्स-मु-ऋत्र; पावमान्यः पुनन्तु मा-तै.ब्रा.-आउ-धिसं.
- १४. = ४ का. हिर...यं-अल (५७) हिरण्मयं-तैब्रा-ऋब्र-मैक्स-मु-धिसं; हिरण्ययं-आउ. पूतं ब्रह्म पुनातु मा-अल (५७)-जुना; पुनीमहे-तैब्रा-ऋब्र-धिसं-मैक्स-मु-आउ.
- **१५.** = ६ का. साम (१३०३), स्वस्त्ययंनीर्याभिः-अल (५७)-मैक्स-मु-आउ.; स्वस्त्ययनी-स्ताभि:-साम.
- **१६. पावमानं पित्ँ-देवां°**-अल (५७)-बृहद्दे-मैक्स-आउ-जुना; पावमानीं पितॄन्-मु.; पाव-मानी पितॄं-अल (?); पावमानी: पितॄन्-ऋज्ञ. ध्यायेद्यश्च-अल (५७)-मु-बृहद्दे.-मैक्स-आउ;

- ध्यायेभ्यश्च-अल?-जुना-ऋत्र. **पितृंस्तस्योप**—अल (५७)-जुना-ऋत्र-मु-बृहह्; ऋषींस्तस्योप-मैक्स-आउ. **तिष्ठेत**—अल (५७)-जुना; वर्तेत-बृहद्दे-औंध; वर्ते तत्-ऋत्र-मैक्स-मु-आउ.
- १७. ऋषयस्तु—अल (५७)-जुना; अथ ते वै-बृहद्दे. तेपु:-मैक्स-मु-आउ; तेपे-अल (५७)-जुना. स्वर्ग-जिगीषव:-का; सर्वेजिगीषिता:; जिग्री-जुना. सर्वेजिगीषिमा:-अल (५७). तपसस्तपसोऽग्र्यं तु—अल (५७)-जुना; ततस्ते तपसोग्रेण-बृहद्दे; तपन्तस्तपसोऽग्रेण-औंध. जपेत्-अल (५७)-जुना; ऽब्रवीत्-मैक्स-मु-आउ-ऋष्ठ; ऽब्रुवत्-बृहद्दे-औंध.
- **१८. सप्तजन्म**—अल (५७)-जुना- ऋत्र-आउ-मु; **°जन्मा**-मैक्स. वेदपारगः-अल (५७)-जुना-आउ; °पारगा:- ऋत्र-मैक्स-मु.
- **१९. ऋचांश्चैव**—अल(५७)-ऋग्वि—ऋब्र-मु-आउ; ऋचश्चैव-मैक्स; ऋचां चैतत्-अल(?)-ऋचांश्चैतत्-जुना. ज**पंश्चैव**-अल(५७)-ऋग्वि; जपांश्चैव-जुना; जपेन्मन्त्रं-मैक्स-मु-आउ-ऋब. **घोरं**-अल (५७); घोर-मु. जयेत्-अल(५७)-जुना-ऋग्वि; हरेत्-ऋब्र-मैक्स-मु-आउ.
- २०. पावमानं-अल(५७)-जुना; पावमान्य:-बृहद्दे. शुक्रं ज्योति:-अल(५७) ऋब-मैक्स-मु-आउ-जुना-बृहद्दे; शुक्रज्योति:-अल ?. ऋषिंस्तस्यो-अल(५७)-ऋषींस्-मु-जुना-ऋब; पितृंश्च-मैक्स; पितृंस्-आउ; तिष्ठेत-अल(५७); तिष्ठे तत्-मैक्स -मु-ऋब-आउ.

## आश्वसं. ९.११५.१-५ (= खिल. ३.१२)

- १. = ३ का. मंहीयतें मंहीयते अल(५७); सुकृतकर्मभि: सुकृतं कर्म° अल(५७).
- २. परमाव्यं-परमाव्यं-अल (५७)-परमाप्यं-औंध. अमिध्यिति:-अल (५७); °मिधपितं-ऋमं-जुना-औंध; अधिपित-आउ. भावभावी-पूना; भावमावि-अल (५७); भावभागी-ऋमं. च योगींश्च-अल (५७)-औंध; च यो गीश्च-पूना; वयो गीश्च-आउ; च योगी च-ऋमं. अल (५७) wrongly repeats 'यत्र तत्परमायं (व्यं) भूतानामिधपितं भावभावि under bracket after इन्द्रोयेन्दो°'.
- ३ = २ का. महात्मान:-महात्मान:-अल (५७)-मैक्स (१५)-मु-आउ (१४)-औंध-ऋमं-आश्वमंसं-जुना; महात्मन:-का. सेन्द्रांश्च मुरुद्गंणा:-मुरुद्गणा-अल (५७)-मैक्स-मु-आउ; °श्चेन्द्राश्च-जुना; सेन्द्रा: सम°-का. For the metrical requirement of one

syllable सम° reading is preferable. ब्रह्मा-ब्रह्मा-अल (५७).

- ४ = १ का. लोका:-अल (५७)-ऋमं-मैक्स-मु-आउ-जुना; लोक्या:-का. तुनूत्यजा:-अल (५७)-ऋमं-मैक्स-मु-जुना; तनुत्यजा:-का-आउ. ब्रह्मं-अल (५७); ब्रह्मा-ऋमं-जुना.
- **५. गङ्गां** –गुंगा–अल (५७). **यमुनां** –चे यमुना चं–अल (५७)–जुना–मु; यमुना–मैक्स–आउ– औंध.

## आश्वसं. १०.९.१० (= खिल. ३.१३.१)

In अल (५७) one mantra beginning with सस्तुषीस्तदपसो°, which is not found in RV X.9, is given in Aṣṭaka 7, adhyāya 6, varga 5, after X.9.9 as 10th mantra of the ĀśvS. This mantra is also found in अथर्व. ६.२३.१; वैसू. ४.१४; कौसू. ७.१४; मैक्स (२०)–आउ (१५)–आश्वमंस–आचं–संभा–औंध–जुना.

१०. **तदपसो**—तदपसो-अल (५७). **वरेण्यक्रतूर**°-अल (५७)-मैक्स-आउ-जुना-आचं-संभा; °क्रतु°- का-अथर्व. **आ देवीरवसे हुवे**-°मा देवीरवसे हुवे-अल (५७)-उद्गीथ-मैक्स- आउ-जुना-आचं-संभा; °रवसा-का-अपो देवीरुपह्वये-अथर्व.

#### आश्वसं. १०.७५.६ (= खिल. ३.१४)

In the  $\bar{A}\dot{s}vS$  one mantra beginning with सितासिते सरिते° which is not found in  $RV\dot{S}$  X.75, is given in  $A\dot{s}taka$  8,  $adhy\bar{a}ya$  3, varga 6, after 5th mantra affecting the serial number of the following mantras and raising the total number to 10 in the  $Nad\bar{i}-S\bar{u}kta$ . This mantra is also found in मैक्स (२१)-मु-आउ (१६)-जुना-आश्वमंस-औंध-ऋमं.

ह. सितासिते-सितासिते-अल (५८); यत्रे संगे-संगे-अल (५८); संगथे-मैक्स-मु-औंध- ऋमं-आउ; संगते-this reading is also found in some of the MSS utilized by Max Müller in his edition. ये वै तन्वंश वि सृजन्ति-अल (५८); मैक्स (२१)-आउ (१६)-जुना-आश्वमंसं-औंध-ऋमं. Here the verb सृजन्ति should be compounded with prefix वि and accordingly would be accented and वि unaccented as the verb is syntactically connected with ये. But if this is the case kampa svara would not be there. A kampa svara takes place only if the independent svarita (here jātya svarita) is followed by udātta or another independent svarita. Thus the text should be विस्जन्ति. Or if ये is changed to ते then all

accentual problems would be solved. Then the text of 3rd pāda would be as ते वै तुन्वंश वि सृजन्ति धीरा:. Or it would be an exeption to the general rules of the verbal accent.

## आश्वसं. १०.८५.४८-५३ (= खिल. ३.१७)

In अल (५८) a group of 6 mantras (४८-५३) beginning with 'अविधवा भव वर्षाणि'', which is not found in RVŚ is given in Aṣṭaka 8, adhyāya 3 under one varga 29, after varga 28, thus raising the total number of mantras to 53 in the Vivāha-Sūkta (X.85) the total number of vargas to 29 in the 3rd adhyāya. of 8th Aṣṭaka of the ĀśvS. These mantras are also given in ऋमं-मैक्स (२२)-मु-आउ (१७)-आश्वमंसं-जुना. In का-only one mantra beginning with 'ध्रुषेधि पोष्या'' which according to Bṛhdd (7.137) constitutes the last mantra of the sūkta is given. This mantra is also found in अथर्व. १४.१.५२; शांगृ. १.८.९; पागृ. १.८.१९; आपमं. १.८.९. The mantras are marked with accent signs, but not correctly.

४८. च यशस्वी-च शस्वी-अल (५८).

४९. लभेत्वचित्-अल (५८)-मैक्स-मु-आउ-आश्वमंसं; लभे: क्वचित्-ऋमं.

५०. हृदयानंदिनी-°नंदनी-अल (५८).

५३ = १ का. महां-महा-अल (५८).

**धुवैधि**-अल (५८); ममेयमस्तु-अथर्व. **पोष्या**-अल (५८)-अथर्व-आपमं-ऋमं-विप-मैक्स-मु-आउ; पोष्ये-पागृ-मंदी. मिय is absent in अथर्व. **प्रजावती**-अल(५८)-शांगृ-पागृ-आपमं-ऋमं-मंदी-विप-मैक्स (२२)-मु-आउ (१७)-आश्वमंसं; प्रजावित-अथर्व.

## आश्वसं. १०.९५.१९ (= खिल. ३.१)

In the  $\bar{A}\dot{s}vS$  one mantra beginning with उदपप्ताम° which is not found in  $\bar{R}V\dot{S}$ , is given at the end of X.95.18 as 19th mantra of the  $s\bar{u}kta$  and the 4th mantra of varga, that is, the last mantra of the  $s\bar{u}kta$ , thus raising the total number of the mantras to 19 in  $Pururav\bar{a}$ - $Urva\bar{s}\bar{i}$ - $S\bar{u}kta$ . This mantra is also found in का-जुना.

**१९. उदपप्ताम वसतेर्वयो यथा** = cf उत्ते वयश्चिद्धसतेरपप्तन् (RV I.124.12; VI.64.6); प्राक्रमिषमुषसामग्रियेव (RV X.95.2b); **उदपप्ताम**—अल (५८); उदपप्तम—का. (**a)** सथे— अल (५८) scribal error; वसते—का. **रणन्त्वा**—अल (५८)—जुना–रिणन्त्वा—का. **परेह्या** 

मे-अल (५८)-जुना; परेहि यामे-का. अयांश्यु:-अल (५८)-अयान्त्स्यु:-जुना; अयात्स्व:-का. अयांसु: emendation suggested by Kashikar. Mantra not marked with accent in अल (५८), but marked in का.

#### आश्वसं. १०.९७.२४ (= खिल. ३.२०.१)

In the ĀśvS one mantra beginning with यच्च কृतं which is not found in RVŚ, is given in Aṣṭaka 8, adhyāya 5, under varga 11 after X.97.23, thus raising the total number of mantras to 24 in the Oṣadhi-Sūkta. This mantra is found in কা.

२४. यच्च कृतं-अल (५८)-जुना-पूना; broken in का; यदचित्तम् - reading conjectured by Scheftelowitz. यदेनश्चकृमा वयं-अल (५८)° वासं ३.४५; लाश्रौ २०.१२.१२. ओषध(य)स्तस्मात्प(ा)न्तु-अल (५८); Not marked with accent in अल (५८), but marked in का.

## आश्वसं. १०.१०३.१-१५ (= खिल. ३.२१.१-२)

In the ĀśvS two mantras beginning with 'असौ या सेना°' which are not found in RVŚ, are given in Aṣṭaka 8, adhyāya 5, under varga 23 after mantra 13, thus raising the total number of mantras to 15 this sūkta. These mantras are also found in मैक्स (२३)-मु-आउ (१८)-जुना-ऋत्र (शान्तिपाठ:)-औंध-ऋमं-आश्वमंसं.

१४ = साम १८६०; अथर्व. ३.२.६; वासं १७.४७; आसू; मंदी. १५ = साम १८७१; अथर्व. ६.६७.२. अल (५८) not marked with accent.

- १४. अभ्यैति न ओजसा-का-वासं- ऋमं- मैक्स- मु-आउ- जुना- आसू- मंदी- ऋब्र; अभ्यैदि न ओजसा अल (५८); अभ्येति न ओजसा- साम; अस्मानैत्यभ्योजसा- अथर्व. तां गूहत तमसापव्रतेन ऋवे ५.४०.६ : गूळ्हं सूर्यं तमसापव्रतेन. गूह(त) अल (५८); गूहत-का; विध्यत- अथर्व. यथामीषां अल (५८) का मैक्स जुना; यथामीषा ऋम ऋब्र मु; यथामी वासं आसू मंदी; यथैतेषां साम; यथेषां अथर्व. जानात् अल (५८) का साम अथर्व ऋमं मैक्स मु आउ जुना; जानन् वासं आसू मंदी.
  - १५ अन्धा अमित्रा भवता°-अल (५८); मूढा अमित्राश्चरता°-अथर्व. °शीर्षाणोऽहय इव-

128

का-साम; °शीर्षाणा अहय इव-अल (५८)-ऋमं-मैक्स-मु-आउ-जुना-ऋत्र; °शीर्षाण इवाहय:-अथर्व. अग्निदग्धानां-अल (५८)-जुना-का; अग्निमूढानां-अथर्व; अग्नि-दग्धानामग्निमूळ्हानां- ऋमं-मैक्स-मु-आउ- ऋब्र; अग्निनुन्नानां-साम. वरंवरं-अल (५८) वरंवनम्- ऋत्र.

#### आश्वसं. १०.१०६.१२

In the ĀśvS one mantra beginning with हिविभिरेके° which is not found in RVS, is given in Astaka 8, adhyāya 6, under varga 2, after X.106.11, thus raising the total number of mantras to 12 in this sūkta. This mantra is also found in मैक्स (२४)-म्-जूना-औंध and quoted in Nir. 1.11.

१२ = निरु. १.११. सवन्ते-अल (५८); सचन्ते-मु-जुना-अल (?) नरकं-अल (५८)-मैक्स (२४)-म-जनाः नरके-औंध.

Mantra not marked with accent in अल (५८).

### आश्वसं. १०.१२८ (= खिल ४.२.१)

In the ĀśvS one complete रात्रिस्का comprising 23 mantras beginning with 'आ रात्रि पार्थिवं रज: " which is not found in RVS, is given in Astaka 8, adhyāya 7, under 4 vargas (15-18), after X.127.8, thus thereafter affecting the serial numbers of the following sūktas up to the end of the Mandala and those of vargas up to the end of the 7th adhyāya. Most of the mantras are also found in ऋमं-मैक्स (२५)-म्-आउ (१९)-औंध-आश्वमंसं-पञ्चाम्-जुना, but with difference in number and order. In अल (५८) mantras are not marked with accent. First 4 mantras are marked with accent in का.

- ° वास ३४.३२; अथर्व. १९.४७.१; निरु. ९.२९; पैप्पलाद ६.२०. पितरप्रायि धामभि:-पितुर(:) प्रायि धामिभ:-अल (५८); पितर: प्रायु धामिभ:-मु-ऋत्र; पितर: प्रयुधामिभ:-पैप्प. बृहती वि-अल (५८)-बृहतीव-पैप्प.
- २ ° अथर्व १९.४७.३; पैप्प. ६.२०. ये ते रात्रि—अल (५८); एते रात्रे-पैप्प. युक्तासो-अल (५८); दृष्टारो-पैप; द्रष्टारो-अथर्व. नवितर्नव-अल (५८)-मैक्स-मु-आउ-जुना-ऋष्र; नवतीर्नव-का. सन्त्वष्टा-अल (५८); सन्त्यष्टा-अथर्व; सन्त्वाष्टा-पैप्प. सप्तितः-अल (५८); सप्तती:-म्-ऋब्र.

- ३. सर्वभूतिन्वेशंनीम्—का emended as सर्वभूतिन्वेशंनीम्—वैप; निशां-अल (५८)-का-ऋमं-ऋत्र-जुना-मैक्स-मु-आउ; दिशां-पञ्चामृ.
- ४. संवेशनीं अल (५८) जुना; संवेशिनीं अल (?). संयमनीं अल (५८) जुना; संयमिनीं मु अल (?); ग्रहनेक्षत्रमालिनीम् का; emended as ग्रह्नक्षत्रमालिनीम् (वैप.) अल(५८) ऋष्व मैक्स आउ अल(?) जुना; गृह° ऋम पञ्चामृ.
- ५ = खिल ४.२.९. अग्निचौरिनपातेषु सर्वग्रहिनवारणे-अल (५८); अग्निचोरिनपातेषु दुष्ट-ग्रहिनवारिण दुष्टग्रहिनवारण्यों नमः-ऋष्णः अग्निचोरिनपातेषु दुष्टग्रहिनवारिण्यों नमः-ऋषः अग्निचोरिनपातेषु सर्वग्रहिनवारिण्यों नमः-आउः अग्निचोरिनपातेषु सर्वग्रहिनवारिण सर्वग्रहिनवारिण्यों नमः-मैक्सः अग्निचोरिनपाते च सर्वग्रहिनवारिण्यों नमः-अलः अग्निचौरिनपातेषु सर्वग्रहिनवारिण्यों नमः-अलः अग्निचौरिनपातेषु सर्वग्रहिनवारणे-जुनाः अग्निचौरिनपाते च सर्वग्रहिनवारणे दुष्टग्रहिनवारण्यों नमः-मुः अग्निचौरिनपाते न सर्वग्रहिनवारणे सर्वग्रहिनवारण्यों नमः-पञ्चामृ.
- ६ = ऋम १०. नमस्कृत्वा-अल (५८)-जुना; मोहयित्वा-ऋज. तेषां नो अभयं कुरु-अल (५८); तेषां मे अभयं कृणु-मैक्स; तेषां मे अभयं कुर्वों नम:-repeated ऋज ; ... कृण्वों नम:-मैक्स, repeated.
- ७. वैरोचनीं-अल (५८)-वैरोकिणीं-जुना. °दीप्तिं-अल (५८); दीप्तीं-जुना. देवीं कुमारीमृषिपूजितां तां-अल (५८); दैवीं कुमारीं ऋषिभश्च पूजितां-जुना.
- ८ = ऋम. १५. स्नापिता-अल (५८); स्निपता-आश्वमं-जुना. चन्दनेनानुलेपिता-अल (५८); चन्दनेन विलेपिता-औंध. बैल्वपत्रकृतामाला-अल (५८)-वैल्वपत्रकृता माला-ऋमं; बिल्वपत्रकृतापीडा-औंध.
- **९** = ऋमं. १६. चोभयेभ्यो माभिरिक्षतां-अल (५८); °रक्षताम्-ऋमं; उभयेभ्योऽभिरक्ष मां-औंध.
- **१०** = ऋमं. १७. ऋग्वेदे स्तुतया-अल (५८); या ऋग्वेदे स्तुता-औंध. काश्यपेन उदा°-अल (५८)-कश्यपेन-आश्वमंस.
- ११. = ऋमं. १८. पिशाचासुरराक्षसै:-अल (५८); पिशाचोरगराक्षसै:-औंध. अरातीभय-मृत्यन्नं-अल (५८); अरातीभय उत्पन्ने-औंध.
- १२. = ऋमं १९. राजद्वारे पथे-अल (५८); गजद्वारेऽपथे-औंध. गौतमी -अल (५८); गौतर्मी-

- जुना. दुरितं-अल (५८), दुरिता-जुना. सर्घदित-अल (५८); scribal error for पर्ष°.
- **१३.** = ऋमं. २०. **महद्भये**—अल (५८)-महाभये-औंध.
- **१४.** = ऋमं २१. **य इमं स्तवं दुर्गायाः** अल (५८); य इमं दुर्गास्तवं-औंध; परमं स्तव दुर्गायाः (?) -आश्वमंसं. शृणवित्त च पतित च अल (५८) scribal error पतित for पठितः; शृणवित्त च जपित्त च औंध; पठित्त च शृणोति च ऋमं.
- **१६.** = ऋमं २३. अरोगी-अल (५८); आरोगी-जुना. सर्वं कामं त्वं ददासि-अल (५८); सर्वकामित्वं ददाति-ऋमं; ददाति कामितं सर्वं-औंध; सर्वकामित्वं ददाति (?)-आश्वमंसं. कात्यायिन नमोस्तु ते-once in अल (५८), twice in जुना
- १७. ऋत्र ११. केशीं वै-अल (५८); केशिनीं-ऋत्र; सा मां-अल (५८)-ऋत्र; सामेति वै अल (५८); समां दिशां-ऋत्र. समा दिशा-ऋमं-मु; समां विशां-पञ्चामृ; समा निशा-मैक्स-आउ-औंध; समाहिषा-जुना. देवी-अल (५८)-ऋत्र; देवीं-पञ्चामृ. सर्वत: (२)-अल (५८); विश्वत:-जुना. परिरक्षिति-अल (५८); परिरक्षतु-ऋत्र.
- १८. = ऋष्र ५.
- **१९** = ऋत्र ६. तद्द्विजातीनां-अल (५८)-ऋत्र; तद्विजाती°-ऋमं-मैक्स-मु-पञ्चामृ; त्वं द्विजाती°-आउ. समुपाश्रिता:-अल (५८); सोमपाश्रिता:-ऋमं-ऋत्र-पञ्चामृ-मैक्स-मु-आउ; सोमपै: श्रिता-आउ. समुत्पन्नारा°-अल (५८); समुत्पन्नामरा°-मु-पञ्चामृ.
- २०. = ऋत्र ७. **देवि**-अल (५८); देवीं-पञ्चामृ. **प्रपद्यन्ते**-अल (५८)-आउ; प्रपद्यन्ति-ऋत्र. स-अल (५८); सा-मैक्स.
- २१. = ऋत्र. १२; तैआ १०.१.६५; महानाउ ६.३. तामिनवर्णां—अल(५८)-ऋत्र-ऋमं. ज्व-लन्तीं—अल(५८); ज्वल्न्तीं (तैआ), ज्वलंन्ती (वैप)। वैरोकिणीं—अल(५८); वैरोचनीं (वैप)—ऋमं—ऋत्र-तैआ. कर्मशतेषु—अल (५८); कर्मफलेषु (वैप)—ऋत्र; कर्मफलेन-पञ्चामृ. सुतरिस-ऋत्र-ऋमं-तैआ-महानाउ.; सु(त)रिस-अल (५८). It seems to be a scribal mistake for सुतरिस. 'सुतरिस तरसे नमः' repeated in all, but in तैआ it is once.
- २२. = ऋत्र १३. य इमं. -अल (५८)-ऋत्र.-ऋमं; इमं-पञ्चामृ. Here य: in अल (५८) and others seems to be additional as metrically it is not required.
- २३. = ऋत्र १४. रात्रि:-अल (५८)-ऋत्र.-ऋमं; कुशिकः सोवरो-अल (५८); कुशिकः

सौभरो-मैक्स-मु-आउ; कुशिक: सोभरो-ऋब; कुशिकसौभरो-पञ्चामृ; कुशिकसोभरो-ऋमं. रात्रिस्तवं गायत्री-अल (५८)-ऋमं; रात्रिस्तवो गायत्री-मैक्स-आउ. रात्रीसूक्तं-अल (५८); रात्रिर्वा भारद्वाजी रात्रिस्तवं गायत्रम्-मु-ऋब-पञ्चामृ; रात्रिसूक्तं-मु. जपेन्नित्यं तत्कालमुप-पद्यते—अल (५८)-ऋब.-ऋमं; जपन्नेव तं कालं प्रतिपद्यते—ऋग्वः; जपेन्नित्यं तत्कालमुपपद्यते न योनिं पुनरायाति सर्वपापै: प्रमुच्यते-औंध.

After these mantras अल (५८) has following two mantras under रात्रिसूक्त...

उलूकयातुं शिशुलूकयात हिश्वयातुमुत कांक यातु। सुपर्णयातुमुत गृथ्रयातु धृषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र॥ पिशंगभृष्टिमंभृणं पिशार्चिमिन्द्र सं मृण सर्वं रक्षो निबर्हय। रात्रीसूक्तं समाप्तं॥

These two mantras have no link with रात्रिस्क. The first and second mantras occur at RV VII.105(104).22 and RV I.133.5, respectively, with some variations. So these two mantras have been excluded here from the रात्रिस्कत.

### आश्वसं. १०.१२९.१० ( = खिल. ४.३.१)

In the ĀśvS one mantra beginning with अर्वाञ्चिमन्द्रम°, which is not found in RVŚ, is given in Aṣṭaka 8, adhyāya 7, under varga 16, thus raising the total number of mantras in this varga to 5 and that to 10 in this sūkta. This mantra is also found in ऋमं-ऋष्र-मैक्स(२६)-मु-आउ (२०)-जुना-आश्वमंसं-प्रर. In अल (५८) mantra is without accent marks. However, it is found with accent marks in का.

**१०** = तैसं ४.७.१४.४; काठसं. ४०.८०; तैब्रा. २.४.३.२; अथर्व ५.३.११; कौसू. १४०.६. **यज्ञं**— अल (५८)–अथर्व; हव्यं-औंध. **जुषस्वास्य**-अल (५८)–तैसं-तैब्रा-काठसं; जुषस्वेह—का; जुषस्वास्म-औंध; शृणोतु-अथर्व. **कुर्मो**-अल (५८)–तैसं-तैब्रा; कृण्मो-काठसं; कुल्मो- ऋगं-ऋब्र-मु-आउ-जुना-प्रर. **मेदिनं**—अल(५८)–तैसं-काठसं-तैब्रा-औंध-मैक्स-मु-आउ-जुना-आश्वमंसं-प्रर; वेदिनं-का. शृणोत्वस्माकमभूर्हर्यश्व मेदी-अथर्व.

आश्वसं. १०.१३०.१-११ ( = खिल. ४.६.१-११)

132

One complete sūkta, called Hiranya-Sūkta, comprising 11 mantras in Aṣṭaka 8, adhyāya 7, under 2 vargas (20-21), which is not found in RVS, is given after ASVS X. 129 (128). This sūkta, comprising all mantras, is also found in ऋमं- ऋत्र-मैक्स (२७). आउ (२०)-म्-जुना-आश्वमंसं-प्रर-संकौ. In का only first 10 mantras are given. Bṛhada (8.45 : हिरण्यस्तुतिरायुष्यम्), Rgvidhāna (4.43) : आयुष्यमायुर्वर्चस्यं सूक्तं दाक्षायणं महत्), शांग (३.१), आश्वगृ (३.८.२१) and शांगृ refer to the existence of this sūkta. In ऋज and प्रर rsi. chandas, devatā and viniyoga of this sūkta have been given as under-

'आयुष्यमिति सूक्तस्य सनकसनन्दनसनातनादय ऋषयः। हिरण्यं देवता। आद्याश्चतस्रो-ऽनुष्टभः पञ्चमी त्रिष्टुप् षष्ठ्यनुष्टुप् सप्तमी शक्वरी अष्टमीनवम्यौ त्रिष्टुभौ दशम्यनुष्टुबेकादशी पंक्ति:। कण्ठे मणिधारणे विनियोगः'।

Some of the mantras of this sūkta are found identical or partly identical in other printed Vedic texts, with some textual variations:

- १. = वासं ३४.५०; हिगृ १.१०.६; आपमं २.८.४. **वर्चस्यं**-अल (५८)-का; वर्चस्यं सुवीर्यं -आपमं, °मोद्धिदं-अल (५८): मौद्धिदं in all other texts. वर्चस्व जैत्राया-अल (५८) -म्-ऋष्न-वासं-संकौ-प्रर-ऋमं; वर्चस्वज्जैत्राया-हिग्-मैक्स-आउ-अल(?); ज्जैत्र्याया-आपमं. विशतादिमां-अल (५८)-ऋमं-ऋब-जुना-मु-संकौ; विशतादिमं-अल (?); विशतान्मां-आपमं-हिगु; विशतादु माम्-का-वासं-मैक्स-आउ-प्रर.
- २. वाजि-अल (५८)-का; वादि-आपमं. सभासाहं-अल (५८)-का; सत्रासाहं-आपमं. समग्र-अल (५८)-समग्रा-का-ऋष-ऋगं-जुना-म्-आउ; समृद्धी:-आपमं. समाहिता:-अल (५८); समाहता:-का; समाभृता:-हिगृ.-आपमं.
- श्नमहं-अल (५८)-ऋब-ऋमं; etc. हिरण्यस्व-अल (५८)-का-ऋमं-मु-जुना-संकौ; हिरण्ये स्व°-अल (?); हिरण्यस्य-आपमं-हिग्. **पितर्मानेव जग्रभ-**अल (५८)-ऋष्र-मु-जुना-संकौ; °नामेव जग्रभ-का-ऋमं-आउ-मैक्स-प्रर; नामा ग्राभिणं-हिगृ; नामग्र- भैषं-आपमं. पुरुषु प्रियं-अल (५८)-मैक्स-म्-आउ-ऋब-संकौ-प्रर; पुरुषुप्रियं-ऋमं; पूरिषुप्रियं-जुना; पुरुषप्रियं-का. The second half of the mantra differs in हिंगू and आपमं : तं मा हिरण्यवर्चसं करोतु पुरुषुप्रियम् (पुरुषु प्रियम्-हिग्).

- ४. सम्राजं च विराजं अल (५८) का; विराजं च सम्राजं च हिगृ. चाभिष्टियां च मे ध्रुवा अल (५८) का ऋमं ऋज मैक्स मु आउ प्रर संकौ.; चाभिष्टियांतवे ध्रुवा अल (१) जुना; चाभिष्टियां च नो गृहे हिगृ; चाभिश्रीयां च नो गृहे आपमं. या अल (५८); मा अल (१). मामिन्द्र सं सृज अल (५८) का; मा संसृजामिस हिगृ आपमं; मामिन्द्र संमृज प्रर.
- ५. पयातं-अल (५८); प्रयातं-जुना-संकौ; प्रजातं-का. जज्ञे-का-ऋत्र-आउ; दध्ने-अथर्व; यज्ञे-अल (५८) and others. य एनद्वेद स हि (इ)देनमर्हति-अल (५८); इदेनदर्हति-का-ऋत्र-आउ-प्रर; स इदेनमर्हति-ऋग-अथर्व-मैक्स-मु-जुना-संकौ. त्रिवेदमर्हति-अल (?). यो-अल (५८)-का; ये-अल (?).
- **६. यद्दस्युहा**-अल (५८); यद्दृत्रहा-अथर्व-का. वर्चस-अल (५८)-का; वर्चस्य-अल (?).
- **७.** = वासं ३४.५१. **°स्तरन्ति**-अल (५८)-का-वासं; सहन्ते-अथर्व. **प्रथमजं**-अल (५८)-का; प्रथमं-अल (?). **दाक्षायणा**-अल (५८)-का. दाक्षायणं-अथर्व-वासं-प्रर. **दे(वे)षु**-अल (५८)-का; जीवेषु-अथर्व.
- ८. = वासं ३४.५२. यदाबध्नन्-अल(५८)-वासं-ऋमं-अथर्व-मैक्स-आउ-संकौ; यदाबध्नं -का-ऋब-प्रर-मु-अल (?)-जुना. सुमनस्यमानाः-वासं-अथर्व-मैक्स-आउ; सुमनस्य-माना-अल (५८)-ऋमं-ऋब-मु-अल (?)-जुना प्रर-संकौ. तन्म आ-अल (५८)-का-वासं; तत्ते-अथर्व; तन्न आ-मैक्स-मु-अल (?)-जुना-ऋब-संकौ-प्रर; तदा-आउ. In second hemistich अथर्व has a different version: तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय. यथासन्-अल (५८); यथासं-आउ; यथासम्-वासं.
- १. = अथर्व १९.३३.२. घृतादुल्लुप्तं-का-अथर्व-मैक्स-आउ; घृतादुर्लुप्तं-अल (५८)-जुना-मु-ऋगं-ऋब्र-प्रर-संकौ; घृतादुलुक्तं-प्रर. सुवर्णं-पूना; सुपर्णं-अल (५८)-का; सुपर्णं seems to be a scribal mistake for सुवर्णं. धारियष्णुं—अल (५८); धारियष्णुं—का; श्च्यावियष्णु:—अथर्व. ऋणक्-अल (५८)-का; वृणक्-प्रर; नुदन्-अथर्व. सपत्नानधराँ-श्च—का.-अथर्व; सपत्नाद(ध)रांश्च-अल (५८)-का; स्वपत्नाद्-अल (?). कृण्वदा-पूना; कृण्वमा-अल (५८)-का; कृण्वन्त्यर्भ-अथर्व.

It may be pointed out that the text of the  $\bar{A}\dot{s}vS$  is concerned with  $\bar{t}$  whereas the Atharva-text is a modification thereof keeping in view the darbha as the deity of the  $s\bar{u}kta$  in which this mantra occurs.

- १०. राजसु-अल (५८); राजस-अल (?). गोप्नेषु-अल (५८)-का-ऋमं-मु; गोप्नृषु-जुना; गोत्रेषु-In other texts.
- **११. विराजती**-अल (५८), scribal mistake for °जित. विराड् येन-अल (५८)-मैक्स-जुना-प्रर-संकौ; विराज्येन-ऋमं-ऋष्र-मु. सिमधं-In other texts; सिमधा-अल (५८)-जुना; समदं-प्रर.

## आश्वसं. १०.१४५.१-९

In the  $\bar{A}\dot{s}vS$  one complete  $s\bar{u}kta$  beginning with हिमस्य त्वा जरायुणा, comprising 9 mantras, which are not found in  $RV\dot{S}$ , is given in  $A\dot{s}taka$  8,  $adhy\bar{a}ya$  7, varga 36, as the last  $s\bar{u}kta$  of the  $adhy\bar{a}ya$ . This  $s\bar{u}kta$  is also found in मैक्स (२८)-मु-आउ (२१)-ऋमं-आश्वमंसं-जुना-औंध-पञ्चामृ. According to मु., the entire  $s\bar{u}kta$  is to be read after रात्रिसूक्त (X.128) of the  $\bar{A}\dot{s}vS$ . The order of first 6 mantras is common in all the texts but in remaining 3 mantras the order has been changed.

- १. ° अथर्व. ६.१०६.३ (first and 3rd pāda); वासं १७.५ (first pāda); तैसं. ४.३.१.१ (first pāda). हिमस्य—अल (५८)-अथर्व-वासं; यमस्य—ऋमं. जरायुणा शाले—अल (५८)-मु—अल (?) –जुना—अथर्व—ऋमं; जरायुणाग्ने—तैसं. भुवो—अल (५८); धियो—औंध. 'उत हृदो हि नो भुवोऽग्निर्ददातु भेषजम्'—अल (५८)—This hemistich is not found in अथर्व and वासं, but found in मु—आउ—जुना—ऋमं. शीतहृदो—अल (५८)—मु—जुना; शिशीतहृदो—ऋमं; शीतहृदा—अथर्व—आउ. भुवोऽग्निर्ददातु—अल (५८)—ऋमं—आउ—जुना; भियोऽग्निर्ददातु—मु.; भुवोऽग्निष्कृणोतु—अथर्व; धियोऽग्निर्ददातु—औंध.
- **२. अन्तिकादग्निर°**–अ(न्)ति(का)दग्निरभवद् अल (५८) अतिदग्नि seems to be a scribal mistake for अन्तिकादाग्निर; °अजयद्-मु-मैक्स; अजन-अल (?)-जुना; अजर°-ऋमं. **दुर्वाद:**-मु.; दुर्वार:-आउ; दूर्वाद-अल (५८)-जुना; दूर्वास:-ऋमं. **शिशुरागमत्**-अल (५८)-मैक्स-आउ; शिशुलागमत्-ऋमं-मु; शशहागमत्-औधं. **दूयते**—मैक्स-मु-आउ; हयते-अल (५८)-जुना-ऋमं.
- **३. वनं**—अल (५८); धनं-मु. **चर**—अल (५८); चरत- ऋमं; तव-मु. **मां च**-अल (५८)-आउ-मु- ऋमं; मांश्च-अल(?); **शरणमुभौ**—(श)रणमुभौ–अल (५८) due to scribal mistake °रणमुभौ for शरणमुभौ–जुना.
- **४. अस्मान्द्रिबर्हस्योनान्** अल (५८); अस्मान्निबर्हरस्योनं मु; अस्यां निबर्हण: स्योनां ऋम;

- अस्मान्वि वर्जय स्थानं-आउ; अस्माद्विबर्ह स्योनां-मैक्स; अस्माद्विबर्हज स्योनां-अल (?)- जुना; अस्मान्निबर्हरस्येनां-औंध; अस्मन्नि बर्हीरस्योनम्-emendation suggested by Kashikar ['अस्मन्नि बर्हीरस्योनम्' (अस्मत् + नि + बर्ही: + अस्योनम्) इति शोधियतुमुचितम्-khila Word-Index under fn. 3. p. 34].
- ५. इन्द्र:-मैक्स-आउ-अल (?)-जुना; इन्द्र-अल (५८)-ऋमं-मु. वरुणस्त्वमभि-अल (५८); वरुणमभि°-मैक्स-मु-ऋब्र-आश्वमंसं-जुना-औंध-पञ्चामृ. शत्रवो निधनं—मैक्स-आउ ऋमं-आश्वमंसं -औंध-पञ्चामृ; शत्रवस्ते-अल (५८)-जुना; In taking text शत्रवस्ते one syllable is in excess from required number 8 for an anustup metre. यातु-अल (५८)-ऋमं; यान्तु-In all other texts. जय त्वं-अल (५८)-आउ-जुना; जयस्त्वं-मैक्स-मु-ऋमं.
- **६.** किपलजटीं—किपलजिटि—अल (५८); °जिटिं—अल (?); जिटीं—In all other texts. वरुणं वशा ह्यग्ने—अल (५८)—जुना; वशा ह्यग्नि—अल (?); वरुणं च वशाम्यग्रे—in all other texts. पुत्राँश्च—पुत्रश्च—अल (५८); पुत्रांश्च—मैक्स—आउ—ऋमं—आश्वमंसं—औंध—पञ्चामृ. रक्षतु—रक्षति—अल (५८); रक्षतु—in all other texts. 'मम पुत्रांश्च रक्षत्वों नमः'—Absent in अल (५८)—जुना.
  - 'साग्र वर्षशतं . . . पशुपालय' (खिल. ४.७.७) mantra, found in other texts, is absent in अल (५८) and जुना.
- 9 = ८ खिल. वात: अल (५८) जुना; वायु: -in other texts. प्रवायित अल (५८); प्लवायित जुना. तावज्जी तवज्जो अल (५८). तया सह अल (५८) जुना. जया जय in other texts.
- **८.** This mantra is found only in अल (५८) and आश्वमंसं. एकशफैर्हस्तिनोद्देशेन—अल (५८); नोदेशेन–आश्वमंसं. पृथिवी-अल (५८). It may be emended as पृथिवीं.
- १. मेहनाकोऽपि-अल (५८); नेहनाको न-अल (?); मेहनाको न-जुना; हि नाम न-मु; हि नाम नु-आँध हीनमनु-आउ; वीनामनु-पूना. परेषामुपकारार्थम्-°काराणां-अल (५८); यदेषामपकाराणां-जुना-अल (?); परेषामुपकारार्थ-In other texts. In all other texts 'एतां वैश्वानरीं सर्वदेव नमोऽस्तु ते' as an additional part of mantra is given.

In मैक्स-मु-ऋमं following one additional mantra is given which is absent in अल (५८)—

## न चोरभयं न च सर्पभयं न च व्याघ्रभयं न च मृत्युभयम्। यस्यापमृत्युर्न च मृत्युः स सर्वं लभते स सर्वं जयते॥ १०॥ आश्वसं. १०.१५५.१-९

In the  $\bar{A}\dot{s}vS$  one complete मेधासूक्त, comprising of 9 mantras beginning with 'मेधां महामङ्गिरसो°', which is not found in  $\bar{R}V\dot{S}$ , is given in  $A\dot{s}taka$  8, under 2 varga (10-11) after श्रद्धासूक्त ( $\bar{A}\dot{s}vS$  X.154 =  $\bar{R}V\dot{S}$  151). The  $B\dot{r}hadd$  (8.58) and the  $\bar{R}gvidh\bar{a}na$  (4.71-72; 96-97), too, refer to the existence of this  $s\bar{u}kta$  as under—

आग्नेयं श्रद्धया श्राद्धं मेधासूक्तमतः परम्। (Bṛhadd. 8.58) श्रद्धासूक्तं जपेन्नित्यं श्रद्धाकामः समाहितः। सर्वत्र लभते श्रद्धां मेधासूक्तं तथैव च॥ (Rgvidh 4.71-72) मेधासूक्तेन चैवैनं पिष्टं व्रीहिमयं चरुम्। मधुमिश्रं जातरूपं मेधावी तेन जायते॥ (Rgvidh 4.97)

This entire sūkta is also found in ऋमं-मैक्स (२९)-आउ (२२)-ऋत्र-जुना-मु-आश्व-मंसं-प्रर-औध with some variations in the order of the mantras and textual readings:

- १ ॰ आपमं. २.४.५; १<sup>२</sup> = वासं ३२.१५. मेधां-अल (५८); मेधां-का; emended as मेधां (वैप); मेधा-मु. सप्त ऋषयो-अल (५८) and other texts. सप्तर्षयो-का-ऋब.-आपमं; दह:-अल (५८) scribal mistake for ददु:. मेधामिन्द्रश्चाग्निश्च-अल (५८); मेधामिन्द्रश्च वायुश्च-वासं. दधातु-अल (५८)-का. ददातु-In other texts. मे-अल (५८)-वासं-आउ; ते-In other texts.
- २ = तैआ १०.४०; आपमं.२.१२.१; आश्वगृ.१.१५.२; पागृ.२.४.८; मंब्रा.१.५.९; हिगृ.१.६. ४; ८.४; गोगृ. २.७.२१. अश्विनो-अल (५८), scribal mistake for °श्विनौ. मे-अल (५८)-का-ऋब्र-वासं-तैआ-पागृ-हिगृ; ते-In other texts. वरुणो राजा-अल (५८)-का-ऋब्र-आउ-मु-प्रर-मैक्स; देव: सिवता-वासं-आश्वगृ-पागृ-आपमं; इन्द्रो ददातु तैआ-हिगृ. मे-अल (५८)-का-वासं-तैआ-हिगृ-वासं-आउ; ते-In other texts. धत्तां-अल (५८)-मैक्स-मु-जुना-तैआ-आश्वगृ-पागृ-ऋब्र-प्रर-आउ-आपमं; धत्तं-का. पुष्करस्त्रजा-अल (५८)-का-प्रर-ऋगं-मैक्स-मु; पुष्करस्त्रजौ- In other texts.

- ३ = तैआ १०.४१; आपमं २.४.६; हिगृ. १.८.४; मनाउ १६.६. मेधा(म)प्सरसि-अल (५८) a scribal mistake °धामप्स° for मेधाप्सं; मेधाप्सरस्सु-का-ऋमं; मेधा अप्सरस्सु-प्रर; मेधाप्सरासु-In other texts; अप्सरासु च या मेधा-तैआ-आपमं-हिगृ. यन्नरे—यन्नर:—अल (५८) a scribal mistake for यन्नरे; यन्मन:—का-तैआ-प्रर-मैक्स-आउ-ऋमं-हिगृ; यन्मम-अल (?); यद्यश:—आपमं. दैवी या मानुषी मेधा-अल (५८)-का; दैवी मेधा मनुष्यजा-हिगृ. मामा-अल (५८)-का-आपमं-मु-आउ; माया-ऋमं-मैक्स-प्रर-अल (?)-जुना; मेधा-आउ. मां मेधा सुरिभर्जुषताम्-is the last pāda in तैआ-हिगृ. इह—का आपमं; इमां-अल (५८)-मु-जुना-मैक्स-ऋब-प्रर; उ मां-आउ.
- 8. °मे नोक्तं-अल (५८); मेनोक्तं-In other texts; मेऽनूक्तं-का. प्र द्रवतां-अल (५८); तद्रमतां-का-प्रर-मैक्स-आउ; तद्रवतां-मु-जुना. शकेयं यदनुद्रवे-अल (५८); यदनुद्रवे-का; शके अन्यदनु ब्रुवे-अल (?)-जुना. निशामितं-का; निशामतं-अल (५८)-ऋमं-प्रर-मैक्स-मु-ऋब्र-जुना; निशामनं-आउ. निशामहै-अल (५८)-मैक्स-ऋब्र-आउ-जुना; निशामये-का; नि शामिय-ऋमं-प्रर-मु; मिय-अल (५८)-का; महि-अल (?)-जुना. श्रुतं-अल (५८)-का; व्रतं-In other texts. व्रतेन भूयासं-अल (५८)-का; व्रतेषु भूयासं-ऋमं-ऋब्र-प्रर; प्रियेण भूयासं-मु-आउ-अल (?)-जुना-मैक्स.

The correct readings and accent emendations have been suggested in वैप : स्वर: ? प्रातिपदिक चेत् साधु स्यात्तर्हि तस. तत्स्वरश्चान्त्य एव द्र.। मूको तु भूयस्त्वेन जिर्षणु-इत्येव उप. समर्थयन्ति (तु MW.) पाठ: स्याद्। आदि स्वरश्चेति विमृशवन्तु विमृश: (p. 72 fn h.).

- ५<sup>8</sup>= तैआ ७.४.१. विचक्षणं—अल(५८)—ऋमं—ऋब्र-जुना-आउ-प्रर; विचर्षण-तैआ. मधुमहुहे
  —का. मधुदुहा-अल (५८), मधुमहुहा—ऋब्र; मधमहुहां-मैक्स—ऋम-मु-आउ-प्रर; मधुमत्तमा-तैआ-पागृ; मधुमदुहा-अल(?)-जुना. अवृधम्-अल(५८)-का; अवृद्धं-मैक्स-आउ
  —ऋब्र—ऋमं-मु-प्रर-अल (?)-जुना. ब्रह्मण आणी:-का; ब्रह्मण आणी-प्रर; ब्रह्मणानीअल (५८) and in other texts ? स्थ-का-मैक्स-आउ; स्थ:-अल (५८)-जुना-ऋमं-मुऋब्र-प्रर. शुतं मे—का-In all texts; शतं मे—अल (५८). शतं seems to be a scribal mistake for शुतं. हासीत्—अल (५८)-जुना; हासी:-का-प्रर-मैक्स-मु-आउ.
- **६. देवीं**-अल (५८); देवी-का. **मनसा**-अल (५८); समनसां-मु; वाग्देवी मनसा-शांगृ. १.२४.

भूयासमिप वा चरिष्णुः-अल (५८); अजिराचिरिष्णुः-का; अजिराजिरिष्णुः-अल (?)-जुना; अजराजिरष्णुः-प्रर-मैक्स-ऋमं-आउ; अजराजिरिष्णु-ऋत्र-मु.

The correct readings and accent emendations have been suggested in वैप्: 'स्वर:? प्रातिपदिक चेत् साधु स्यात्तर्हि तस. तत्स्वरश्चान्त्य एव द्र.। मूको तु भूयस्त्वेन जिरिष्णु-इत्येव उप. समर्थयन्ति (तु MW.) अजिराजरिष्णु:, अजराजरिष्णु:, अजराजिरिष्णु:, इत्येतेषां मध्यमो वोत्तमो वा पाठ: स्याद्। आदिस्वरश्चेति विमृशन्तु विमृश:' (p. 72 fn h.)

**७.** = तैआ. १०.१; वासं ३२.१३; ऋसं १.१८.६.

- ८. = ९. का; -वासं ३२-१४ ° अथर्व ६.१०८.४<sup>२</sup>. मैक्स-मु-आउ-प्रर-ऋब्र-जुना-औध:. °चोपासते—अल (५८); चोप आसते-प्रर. तया मामद्य मेधया—अल (५८); तया मा मेधया मे-ऋमं-ऋब्र-मु. कुरु-अल (५८), कृणु-अथर्व.
- १ = ८. का; मेधाव्यं १ हं सुमना: -अल (५८); मेधाव्यं हं -का ऋमं जुना आउ मैक्स ऋब प्रर; मेधाव्यं सुमन: -मु; मेधाव्यहं समना: -अल (?). श्रद्धामना: -अल (५८) मैक्स मु आउ जुना ऋमं ऋब प्रर; श्रद्धामया: -अल (?). सत्यमित: अल (५८) का मैक्स मु ऋमं प्रर; सत्यमना: -आउ; सत्यमुप: -अल (?) जुना. धारियष्णु: अल (५८) मु. प्रवक्ता अल (५८); प्रयुक्ता ऋमं प्रर; प्रविक्ता अल (?) जुना. अर्ये स्वध्या अल (५८) मैक्स जुना; अस्येश्वरयां का; अस्य स्वध्या आउ; अये स्वध्या प्रर; अस्मै शरया औध. Kashikar suggests emendation as 'अस्यै स्वध्या.

## आश्वसं. १०.१७१.१-२८ (= खिल. ४.११.१-२८)

In the ĀśvS one complete मानससूक्त, beginning with 'येनेदं भूतं भूवनं's comprising 28 mantras, which is not found in the RVŚ, is given in Aṣṭaka 8, adhyāya 8, under 5 vargas (27-31), after the सपत्नघ्नसूक्त (ĀśvS X.170.(166).5); The Bṛhaddevatā, Rgvidhāna, Manusmṛti, Agnipurāṇa refer to the existence of this sūkta as under:

'ऋषभं मा' सपत्नघ्नं 'यनेद'मिति मानसम्। (Bṛhadd. ८.६९) 'येनेदिमिति वै नित्यं जपेत नियतव्रतः। समाधिं मनसस्तेन विन्दते नैव मुह्यति।' (Rgvidh. ४.१०४) शिवसंकल्पसूक्तं पापहरम्। (Manu ११.२५१) शिवसङ्कल्पजापेन समाधिं मनसो लभेत। (AgniP. २६०.७४) 'येनेदिमि'ति वै जप्त्वा समाधिं विन्दते परम्। (AgniP. २५९.९३)

This sūkta is also found in ऋमं-ऋब-आसू-प्रर-आश्वमंसं-का-आँध-म्यु-जुना and many other texts with great variations in number, order and readings. Following two mantras which are not found in अल (५८) and लंम्यु, are given in आँध-

आदित्यवर्णं तपसा ज्वलन्तं यत्पश्यिस गुहासु जायमानः। शिवरूपं शिवमुदितं शिवालयं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ १५॥ ओंकारं चतुर्भुजं लोकनाथं नारायणम्। सर्वस्थितं सर्वगतं सर्वव्याप्तं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ २२॥

- **१** = वासं ३४.४. **२** = वासं ३४.२. **४** = वासं ३४.५. **५** = वासं ३४.३. **६** = वासं ३४.६. **७** = वासं. ३४.१.
- ३ = खिल १०. **प्रतिरन्ति**-अल (५८)-प्रर-लंम्यु; प्रचरन्ति-का; **यतो**-अल (५८)-प्रर-लंम्यु; विप्रा-का-औंध. **मनसा**-अल (५८); **तानि हन्ति**-अल (५८). प्रर-लंम्यु. कर्मणा च-का; कर्मणा वा-औंध. **यस्यान्वितमनु**-अल (५८)-लंम्यु-पूना; यस्यां त्वितमनु-प्रर; संविदमनु-का; यस्त्वां दिशमनु-औंध.
- ४ = खिल. ५; वासं ३४.५
- ५ = खिल ३; वासं ३४.३
- ६. ते(भी)शुभिर्वाजिन.—अल (५८)- due to scribal mistake भी omitted.
- ७ = खिल ४ = वासं ३४.१ : तथैवैति-अल (५८)-का; तथैवेति-औंध. ज्योतिरेकं cf. ऋसं. १.९३.४.
- ८ = खिल. १३ : बभूव तदेवापि अल (५८) लंम्यु; बभूव यद्देवा अपि औंध; बभूवुर्ये देवा अपि का. जातवेदा: अल (५८), जातवेद: reading suggested by Scheftelowitz. तदेवाग्नितपसो अल (५८); तदिवाग्निस्त का; तदेवाग्नि जुना; यदेवाग्र्यं औंध. ज्योतिरेकं अल (५८).
- ९. ॰ ऋसं. १०.१२१.५; वासं ३२.६-का-१२ : येन-अल (५८)-औंध; ये-का; 'यत्पर्वत: पृथिवी चान्तरिक्षं यत्पर्वता: प्रदिशो दिशश्च' is the first half of the mantra in लंम्यु

- (MS No. Add 5351). येनेदं-अल (५८)-का; येनेदं सर्व-औंध. जगद्ध्याप्तं-अल (५८); जगत्याप्तं-का. प्रजानां-अल (५८)-का; प्रजानत-औंध.
- १० = खिल ८ : पञ्चपञ्चा दशतं अल (५८) का; पञ्च पञ्चाशत: औंध. सहस्रं omited in अल (५८). न्यर्बुदं अल (५८) का; चार्बुदं औंध. अग्निचित्तेष्टकात्तं अल (५८); यज्ञचित्तेष्टकात्तं का; िष्टकाटं औंध; Scheftelowitz suggested emendation as िष्टकास्तच्छरीरं.
- **११. ये मनो**-अल (५८)-का; ये मे-औंध. ये दिव्या आपो यः सूर्यरिष्मः-अल (५८)-लंम्यु; ये अन्तरिक्षे बहुधा चरन्ति-का; अन्तरिक्षं बहुधा कल्पयन्ति-औंध; ये श्रोत्रं-अल (५८)-का; श्रोत्रं च-औंध. संचरन्तं-अल (५८)-लंम्युः; संचरन्ति-का-औंध.
- १२ = खिल. ७ : यदित्र-अल (५८); यदत्र-का. नवनावमाद्यं-अल (५८)-लंम्यु; नवनाभमाद्यं का. गुह्यं-अल (५८)-लंम्यु; <sup>°</sup>गु broken in का. दशं-अल (५८) scribal mistake for दश.
- **१३** = ९ ॰ वासं ३१.१८<sup>१</sup>–१९<sup>२</sup>; तैआ. ३.१२.७; ३.१९.१; श्वे.उ. ३.८.९. **तमसः परस्तात्**—अल (५८)–का–वासं; तमसस्तु पारे–तैआ; तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरा:–अल (५८)–औंध–लंम्यु; text broken in का.
- १४. अचिन्त्यं—अल (५८)-लंम्यु; अव्यक्तं-औंध. च यत्-अल (५८)-लंम्यु; शिवं-औध. सूक्ष्मासूक्ष्म°—अल (५८); सूक्ष्मात्सूक्ष्म°. लंम्यू-औंध.
- **१५. विनाशयित्वा**-अल (५८)-लंम्यु; नास्ति शयित्वा-औंध. **तथैव-**अल (५८)-जुना-औध; तथैवा-लंम्यु.
- **१६. प्रवाहो**—अल (५८)-लंम्यु; प्रवादो-औंध. **सर्वं वा इदं गुह्यं**—अल (५८)-लंम्यु; गुह्यं वा इदं सर्वं—औंध.
- **१७. यच्च**-अल (५८)-जुना; यस्य-लंम्यु; **तत्परं**-अल (५८)-लंम्यु; यत्परं-जुना. **परतरं**-अल (५८); परतो-लंम्यु; परतरो-जुना.
- **१८. परात्परतरो**—अल (५८)-लंम्यु; तत्परात्परतो–औंध. **ब्रह्म**–अल (५८)-लंम्यु; ब्रह्मा-औंध. तत्परात्परतो ह्ये३ष—अल (५८)-लंम्यु; परात्परतरं ज्ञानं–औंध.
- १९. पुष्कलार्घ्यं-अल (५८); पुष्कलाद्यं-लंम्यु; पुष्करार्धं-औधं.
- २१. वै-अल (५८), लंम्यु; औंध om. सर्वव्यापी महेश्वरात्-अल (५८); °व्यापिमहे°-लंम्यु-

- औधं; °व्याणी महेश्वर: तद्विरुक्तं तथाद्वैश्यं—अल (५८)-जुना; यद्विरुक्तं तथाद्वयैश्यं-लंम्यु; तदुक्तं च यदाज्ञेयं-औंध.
- २३. पठ्यते ह्मज-अल (५८)-लंम्यु; पठ्यतेऽनद-आँध. अकायो निर्गुणोऽध्यात्मा-अल (५८)-जुना; अकायो निर्गुणो ध्यात्वा-लंम्यु; अकार्यो निर्वृणो ह्यात्मा-आँध.

141

- २४ = खिल. २५-**कैलाशशिखराभासं**-अल (५८); कैलासशिखराभासा:-पूजा, शिकरावासं-भस्मजावालोप. (१.१); **हिमवद्गिरिसंस्थितं**-अल (५८); हि भवद्गिर-लंम्युः, हिमवद्मिरिसंस्थिता:-पूना.
- २५ = खिल. २४. **शंकरस्य शुभे गृहे देवतास्तत्र मोदन्ति**-अल (५८)-जुना; मोद्यन्ति-लंम्यु; गृहालयं देवतास्तत्र प्रमोदन्ते-औंध.
- २६. उत्पादितं-अल (५८); उत्पातितं-लंम्यु.
- २७. इमं-अल (५८)-लंम्यु; इदं-औंध. सदा ध्यायन्ति-अल (५८)-लंम्यु; सदाधीयन्ति-औंध. ब्राह्मणा:-लम्यु-औंध; आ ब्रह्मणा:-अल (५८); परं मोक्षं गमिष्यन्ति-अल (५८)-जुना; परमोक्षं गमिष्यन्ति-लंम्यु; परं मोक्षमाप्स्यन्ति-आंध.

२८ = ऋवे. ७.५९.१२.

#### आश्वसं. १०.१७४ (१६९).५-६ (= खिल. ४.१२.१-२)

- ५ = खिल १ ° १४. **बह्वी:**-अल (५८)-का; अस्मिन्-आपश्रौ. **घृताच्यः**-अल (५८)-का-आश्वगृ-शांगृ; वयोवध:-आपश्रौ.
- ६. मयोभुव:-अल (५८)-जुना-आश्वगृ; मयोभुवं-का. बिभ्रती: -अल (५८)-जुना-आश्वगृ. शांगृ. ३.७ : ऊर्जं बिभ्रत:; पिप्रती:-का. अक्षितं-अल (५८)-जुना-आश्वगृ; अक्षितिं-का. मिय-अल (५८)-जुना-आश्वगृ; मम-का. गोष्ठे-अल (५८)-जुना-आश्वगृ; गोत्रे-का. निवर्तध्वं-अल (५८)-जुना; निविशध्वं-का-आश्वगृ. भवाम्युत्तमः-अल (५८)-का-आश्वगृ.; भवान्युत्तमः-जुना;

## आश्वसं. १०.१८९(१८४).४-६ (= खिल. ४.१३.१-३)

In the  $\bar{A}\dot{s}\nu S$  3 mantras beginning with 'नेजमेष परा पत', which are not found in  $RV\dot{S}$  are given in  $A\dot{s}taka$  8,  $adhy\bar{a}ya$  8, under varga 50, raising the total number of

mantras in this varga to 6. The Brhadd refers to the existence of these mantras:

यद्विष्णुरिति सूक्तं तु वैश्वदेवं प्रचक्षत।

तस्मिन्स्वदारगर्भार्थमृषिराशास्त आशिषः।

परं तु नेजमेषेति गर्भार्थं वा तदुच्यते। (Bṛhadd 8.82.83)

These mantras are also found in मागृ. २.१८.४; आश्वगृ. १.१४.३; शांगृ. १.२२; आपमं. १.१२.७, ४६; संकौ; प्रर; ऋब्र; आश्वमंस:; धिसं; मैक्स (३०); आउ (२२); जुना; मु, औंध with various readings.

- ४२. गर्भमा-अल (५८)-का-आपमं-बृहद्दे-ऋमं-मैक्स-मु-आउ.
- ५१ ॰ अथर्व ५.२५.२<sup>१</sup>; **मह्युत्ताना**—अल (५८); मह्यमुत्ताना–मागृ.; मही भूतानां–अथर्व; मही तिष्ठन्ती–आपमं (१.१२.४). **त्वं**–अल (५८)–आपमं; तं–का. **धेहि**–अल (५८); धत्स्व–आपमं.
- ६. ॰ अथर्व ५.२५.१०-१३; विष्णो:-अल (५८)-का; विष्णो ? धात:-अथर्व. श्रेष्ठेन-अल (५८)-आपमं and others; श्रेष्ठ्येन-का. अस्यां-अल (५८); अस्या-अथर्व. नार्या-अल (५८)-अथर्व-मागृ; नार्या-आपमं-का-ऋमं-मैक्स-मु-आउ. पुत्रम्-अल (५८)-का-अथर्व-मागृ; पुत्रान्-in other texts. गवीन्यां-अल (५८) and others; गवीन्यो:-अथर्व. In the अथर्व. (5.25.10-13) there are four mantras with only difference in opening pādas, viz. धात:, त्वष्ट:, सिवत: and प्रजापते all in vocatives. According to the context विष्णो in the voc. sing. is preferable to विष्णो: in gen. sing.

## आश्वसं. १०.१९२(१८७).६ (= खिल. ४.१४.१)

In the  $\bar{A}$ śvS one mantra beginning with 'अनीकवन्तमूतये', which is not found in  $RV\dot{S}$ , is found under adhyāya 8, varga 53, thus raising the number of mantras to 6 in this varga.

6. This mantra is also found in आश्वश्रौ २.१८; आश्वमंसं, मैक्स (३१)-आउ (२४)-अल-जुना-मु. It may be pointed out that the refrain स न: पर्षदित द्विष: occurs at the end of all mantras.

## आश्वसं. १०.१९७.१-५ (= खिल. ५.१.१-५)

In the AśvS a group of 5 mantras forming a sūkta called Sāmjñāna-Sūkta, which

143

is not found in RVŚ is given under varga 58. The Bṛhadd (8.93) and Rgvidh. (4.126.127) refer to the existence of this sūkta. These mantras are also found in ऋमं- मैक्स (३२)-आउ (२५)-मु-जुना-आँध and other texts like अथर्व-तैब्रा-तैआ-शब्रा-मैसं-शांब्रा-मागृ-आश्वगृ.-शांगृ-माश्रौ-निरु, with some textual variants.

- २ ° अथर्व.७.५२.१; तैब्रा.२.४.४.६; संज्ञानं नः-अल (५८)-अथर्व-तैब्रा-ऋमं-आउ; संज्ञानं न-अल (५<sup>१</sup>)-जुना-मु; संज्ञानं वः-मैक्स-औंध. स्वभ्यः-अल (५८); स्वेभ्यः-अल (५<sup>१</sup>) -का-ऋमं-मैक्स-आउ; स्वेभिः-अथर्व; श्वेभ्यः-मु; स्वै:-तैब्रा. संज्ञान-मरणेभ्यः-अल (५८)-अल (५<sup>१</sup>)-का-ऋमं-मैक्स-आउ-मु. अल (५८). gives संज्ञानं twice संज्ञानं सज्ञानम् which is scribal mistake; संज्ञानमरणेभिः-अथर्व; संज्ञानमरणै:-तैब्रा. संज्ञानमश्विना युव°-अल (५८)-अल (५<sup>१</sup>)-. यछतां-अल (५८)-अल (५<sup>१</sup>)-का-मु; यच्छतं-in other texts.
- ३ ° खिल. ३.१५.३२. **कृक्षीवां**-अल (५८). **स्वंवनंनं**-अल (५८)-अल (५<sup>१</sup>)-का-आउ-ऋमं-मु-जुना; संवननो-मैक्स. **अङ्गिरसामवेत्**-अल (५<sup>१</sup>)-का-आउ; अङ्गिरसामवें-मैक्स-अल (५८)-जुना; अङ्गिरसामवेत्- ऋमं-मु.; अङ्गिरसां भवेत्-औंध. **प्रियां समंजी-जनन्**-अल (५८)-अल (५<sup>१</sup>)-जुना-मैक्स-मु-औंध. प्रियां समवीवनन्-का; समची-चरन्- ऋमं.
- ४<sup>१</sup> ° अथर्व ३.८.५<sup>१</sup>. जानतां—अल (५८)-अल (५<sup>१</sup>); सं व्रता-अथर्व. समाकूतीर्—अल (५८)-अल(५<sup>१</sup>)-जुना-अथर्व; समाकूतिर्-मैक्स-मु-ऋमं-आउ; समाकूतिं-का. नमामसी अल (५८) syllable सी is a scribal mistake for-िस; मनामिस-का-मु-अल (५<sup>१</sup>) जुना-मैक्स. नमामिस-अथर्व-आउ; जनः—अल (५८); दनः—ऋमं; नसः-मु; मनः-औंध. तं-अल (५८); सं-औंध.
- ५ = तैसं. २.६.१०.२; तैब्रा. ३.५.११; तैआ. १.९.७; शब्रा. १.९.१.२६-२८; मैसं. ४.१३.१०; शांब्रा १.५; ३.८; मागृ १.५.६; २.१५.१६; आश्वगृ. ३.५.९; शांगृ. ४.५.९; १.१४.२१; माश्रौ. १.३.४; cf वैसू. १३.३; निरु. ४.२१; पञ्चामृ; शांम; संकौ; ऋब; संभा. य्रपतये—अल (५१)—का–यज्ञपितये–अल (५८). This mantra is absent in ऋमं–मु-औंध.

आश्वसं. १०.१९८.१-३ (= खिल. ५.२.१-३)

In the ĀśvS a group of 3 mantras beginning with 'नैर्हस्त्यं सेनादरणं', which is not found in RVŚ, is given in adhyāya 8, under varga 59. The Bṛhadd. 8.94: यत्तु नैर्हस्त्यं तत्सपत्नीनिबर्हणम् and the Rgvidhāna 4.124: 'सेनादरणमेतत्स्यान्नैर्हस्त्यमिति शौनकः' refer to the existence of this sūkta. These mantras are also found in अथर्व-ऋमं-मु-का-जुना-औंध with some textual variations.

- **१.** = अथर्व ६.६६.१-३. **नैर्ह**स्त्यं अल (५८); नैर्हस्त्यं का; नैर्हस्त्यं (वैप.); नैर्हस्त्यं अल (५<sup>१</sup>); cf. अथर्व. ६.६६.२<sup>२</sup>: निर्हस्तः. **परि वर्त्मेव** का; **परि वर्त्मे तु** अल (५<sup>१</sup>) अल (५८); तेनामित्राणां अल (५८) का; तेनाविप्राणां जुना. बाहून् अल (५<sup>१</sup>) अल (५८) का जुना; परिवर्त्मा न्येषां अल (५<sup>१</sup>) अल (५८) का.
- २<sup>९</sup>॰ अथर्व ६.६७.१<sup>९</sup>. परि वर्त्मानि सर्वतः-अथर्व. च सस्त्रतः-अल (५८)-जुना-मु-अथर्व; चे सस्त्रतः-अल (५८)- जुना-मु-अथर्व; चे सस्त्रतः-अल (५<sup>१</sup>); चृक्रतुः-का; नु यच्छतु-ऋमं. अग्निद्ग्धानामग्निगूळ्हानां-अल (५८)- ऋमं-मैक्स; अग्निमूढानां-अथर्व (६.६७.२<sup>२</sup>); अग्निदग्धानामग्नि-मूळ्हानां-अल (५<sup>१</sup>)-जुना.
- ३° अथर्व ६.६७.३. ऐषुं-नह्य-अल (५१)-अल (५८)-का-अथर्व. वृषाजिनं-अल (५१)-अल (५८)-अथर्व and in other texts; विषादनं-का. भयं यथा—अल (५८); भियं यथा-जुना; धियं यथा-का-मु-अल (५२); हि प्रियं यथा-ऋमं; भियं कृधि-अथर्व. पराँ-अल (५१)-अल (५८)-औंध; परां-जुना-मु; पराङ् -अथर्व-का. अिमत्रां-अल (५१)-अल (५८)-का-ऋमं; अिमत्रां-मु-जुना; अिमत्रा-अल (५१); अिमत्र-अथर्व. एजतु-अल (५८); एषत्व-अल (५१)-अथर्व. गौरपेजतु-अल (५८)-गौरुपेजतु-का-जुना-ऋमं; गौरुपाजतु-मु; गौरुपेषतु-अथर्व; गौदुपेजतु-अल (१).

#### आश्वसं. १०.१९९.१-७ (= खिल. ५.३.१-७)

In the ĀśvS a group of 7 mantras, forming a complete sūkta beginning with 'प्राध्वराणां पते वसो°' which is not found in RVŚ, is given in adhyāya 8 under 2 vargas (60-61). The Bṛhadd 8.94: संसमित् प्राध्वराणां चेत्याग्नेप्यावेव ते स्मृते refers to the existence of this sūkta. These mantras are also found in ऋमं-मु-औध with some textual variations.

- recorded as ऋद्यतो)-अल (५१)-अल (५८). प्रजाकाम उत-अल (५१)-अल (५८)-ऋमं-मु-औंध-जुना; प्रजाकामोत (प्रजाकाम:+उत)-का. मृहद्ब्रेह्मैकमृक्षरं-अल (५८)-का; मृहद्ब्रह्मैकमृक्षरं-का-ऋमं; जुना; सह°-मु-औंध.
- ३ ° तैआ १.९.६ : भूतकृतो अल (५<sup>१</sup>) अल (५८) का ऋमं जुना; भूतकृतं तैआ मु औंध. मृह्ऋषि मस्य अल (५८); महर्षिम°. तैआ. जुमद्दिनमकुर्वत अल (५<sup>१</sup>) अल (५८) का तैआ ऋमं; जमदिग्नरकुर्वत मु औंध.
- ४° तैआ १.९.६; अथर्व ८.९.१९. सप्त छन्दांसि चतुरुत्तराणि-अथर्व. प्यायते—अल (५१)-अल (५८)-का. छन्दोभिश्चतुरुत्त्त्रे:—अल (५१)-अल (५८)-तैआ; चतुरक्षरे:-ऋमं. राज्ञं:-अल (५१)-अल (५८)-तैआ-जुना; राज्ञा-का-ऋमं; राजा-मु-आँध. भृक्षेण्-अल (५१)-अल (५८)-का-जुना-मु-आँध; दक्षेण-ऋमं; तृप्तास:-तैआ. वीर्यावता—अल (५८)-तैआ-ऋमं-आँध-जुना; वीर्याता—अल (५१), but corrected as वीर्यावता; वीर्यावतां-मु; वीर्यवतां-का. सत्या नं: प्रदिशो दिशः—अल (५१)-अल (५८)-ऋमं-मु-जुना-आँध; not found in other texts.
- ५. ददृशे—अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८)-का-ऋमं-जुना; ददृश्रे-मु-औंध. परोगुंहा—अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८)-मु-जुना-औंध; पुरोगुहा-ऋमं. तदृषि:-अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८)-का-ऋमं-जुना; यदृषि:-मु-औंध. कश्यंप:-मु-औंध; कश्यंप-अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८)-का-जुना-ऋमं.
- ६ ° वासं ३.६२; शांगृ १.२८; हिगृ. १.९.६; खागृ. २.३.२१; मागृ. १.१.२४; पागृ. १.१६.७; २.१.१५; मंब्रा. १.६.८; ऋब्र; आपमं; मंदी; आसू. ६१. अथर्व. ५.२८.७. देवानां—अल (५१)—अल (५८); देवेषु—वासं. तन्मे अस्तु त्र्यायुषम्— ऋमं—मु—आपमं—अल (५१)—औंध. अल (५१)—अल (५८) om; तन्नो—का—वासं; 'सर्वमस्तु शतायुषं बलायुषम्'—मु—औंध; 'शतायुषं बलायुषम्'— ऋमं; not given in अल (५१) and अल (५८).

## आश्वसं. १०.२००.१-१२ (= खिल. ५.४.१-११)

In the  $\bar{A}\dot{s}\nu S$  a complete  $s\bar{u}kta$  consisting of 12 mantras in two groups called  $Mah\bar{a}n\bar{a}mn\bar{i}$  (1-9) and Purisapad (10-12) followed by salutation to Brahman, Agni, Pṛthivī, Oṣadhis, Vāk, Vācaspati and Viṣṇu in one mantra (13) is given at the end of the  $\bar{A}\dot{s}\nu\dot{S}$  under 3 vargas (62-64), making a concerrence of 64  $adhy\bar{a}yas$  in the whole  $Samhit\bar{a}$  and 64 vargas in the last Astaka. Most of the mantras are found in Vedic texts  $\ref{eq:constraint}$  (9.87.80;  $\ref{eq:constraint}$  (9.88.80;  $\ref{eq:constraint}$  (9.88

146

शांब्रा. २३; खिल ५.४ with variants in number and readings.

- शिक्षा शर्चीनां पते-अल (५१)-अल (५८); शिक्षा शर्चीनां पते-का; अनुशंसिषो-अल (५८)-का-अल (५<sup>१</sup>).
- २. °भिष्टिभि:-अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८); °भिष्टिभि: स्वार्नांशु:-साम (२). प्रचेतन प्रचेतय -अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८)-प्रचेतन-का; प्रचेतन:-जुना; प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र द्युम्नाय-साम (२)-एवा हि शक्र-अल (५ $^{\circ}$ )-अल (५८); साम. It is the first  $p\bar{a}da$  of साम ६.४२.
- वित्रनृञ्जसे-अल (५<sup>१</sup>)-का; न्नंजसे-अल (५८).
- राये-अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८)-का-साम-जुना; राय:-ऐआ. भुवो-अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८); भवो-साम.
- मघोनां –अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८), मघोनां अंशुर्न्न शोचि:-साम; मघोनामः शुर्नि°-(सात°). चिकित्वाँ – अल (५१) – अल (५८) – जुना. तर्मु – अल (५१) – अल (५८) – का – साम. स्तृषे वशी-अल (५८)-का; ऐआ-जुना; स्तुहि ईशे-साम.
- जेतारमपराजितम्-अल (५१)-अल (५८) ° ऋसं. १.११.२. स नः पर्षदिति-अल (५१)-अल (५८); स्वर्षदित-साम (६). क्रतुश्छन्दः-साम; क्रतुछन्द-अल (५८).
- इन्द्रं धनस्य सातये = ऋसं ८.३.५; अल (५१)–अल (५८). पर्षदिति–अल (५१)–अल (५८); स्वर्षदित-साम. **स्त्रिध:**-अल (५<sup>१</sup>); स्रध:-अल (५८); द्विष:-साम.
- **अद्रिव:**-अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८); अद्रिवोंऽशुर्मदाय-साम. **शश्वंत**-अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८)-का. **ईशें**-अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८)-का-ऐआ; वशी-साम. **पूर्व्धि**-अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८); पुर्ति:-का-साम.
- **९. सन्यसे**–अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८)-का; सन्यसे-जुना; संन्यसे-साम-ऐआ. समन्येषुं ब्रवावहै =ऋमं. १.३०.६; अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८); समर्येषु ब्रवावहै-साम; समन्येषु ब्रवामहै-(?). सखा सुशेवो अद्वयाः=ऋसं १.१८७.३. अद्वयाः-अल (५<sup>१</sup>)-अल (५८)-जुना-ऐआ; अद्वयु:-साम.
- १०. एवा हो३वा एवा हाँग्ने। एवा हीन्द्र। एवा हि पूषन्। एवा हि दैवा:-अल (५१)-अल (५८)-जुना.
- ११. Not found in साम. विश्वथ-अल (५८)-का; विश्वध-ऐआ.
- **१२. देवेद्ध**-देवेद्ध-अल (५<sup>१</sup>).

Digitized by Iviaunuban Trace,

# प्रथमो भागः

(मण्डलानि १-५)

#### 11 30 11

## आश्वलायनशाखीया ऋग्वेदसंहिता प्रथमं मण्डलम् ॥ अथ प्रथमाष्ट्रके प्रथमोऽध्याय:॥

[१][९ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। अग्निः। गायत्री।]

॥ ॐ॥ अग्निमीळे पुरोहितं युज्ञस्यं देवमृत्विजम्। होतारं रत्नुधार्तमम्॥ १॥ ॐ अग्निम्। र्ड्ळे। पुरः२हितम्। युज्ञस्ये। देवम्। ऋत्विजेम्। होतारम्। रत्न°धातमम्॥ १॥ अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूर्तनैरुत। स देवाँ एह वंक्षति॥ २॥ अग्नि:। पूर्वेभि:। ऋषिं भि:। ईड्यं:। नूतंनै:। उत। स:। देवान्। आ। इह। वृक्षति॥ २॥ अग्निनां रियम्शनवत्पोषंमेव दिवेदिवे। यशसं वीरवंत्तमम्॥ ३॥ अग्निना । रियम् । अश्नवत् । पोषंम् । एव । दिवे°दिवे । यशसंम् । वीरवंत्°तमम् ॥ ३ ॥ अग्ने यं यज्ञमंध्वरं विश्वतं: परिभूरिसं। स इद्देवेषुं गच्छति॥ ४॥ अग्नै। यम्। यज्ञम्। अध्वरम्। विश्वतः। परि॰भूः। असि। सः। इत्। देवेषुं। गच्छति॥४॥ अग्निर्होतां कविक्रतः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः। देवो देवेभिरा गमत्॥५॥ [8] अग्नि:। होता । कवि॰क्रेतु:। सत्य:। चित्रश्रवः२तमः। देवः। देवेभिः। आ। गुमत्॥ ५॥ यदुङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भुद्रं करिष्यसि । तवेत्तत्सत्यमंङ्गिरः ॥ ६ ॥ यत्। अङ्गः। दाशुर्षे। त्वम्। अग्नै। भद्रम्। करिष्यसि। तवं। इत्। तत्। सत्यम्। अङ्गिरः॥ ६॥ उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषांवस्तर्धिया वयम्। नमो भर्नत एमंसि॥७॥ उपं। त्वा। अग्ने। दिवे॰दिवे। दोषां॰वस्तः। धिया। वयम्। नर्मः। भरन्तः। आ। इमस्।॥७॥ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्। वर्धमानं स्वे दमें॥८॥ राजन्तम्। अध्वराणाम्। गोपाम्। ऋतस्य । दीर्दिविम्। वर्धमानम्। स्वे। दमै ॥ ८॥ स नः पितेवं सूनवेऽग्नें सूपायनो भव। सर्चस्वा नः स्वस्तयें॥९॥ [ ? ] सः। नः। पिताऽईव। सूनवै। अग्नै। सु°उपायनः। भव। सर्चस्व। नः। स्वस्तयै॥९॥

[२][९ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। १-३वायुः, ४-६ इन्द्रवायू, ७-९ मित्रावरुणौ। गायत्री।]

वायुवा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः। तेषां पाहि श्रुधी हर्वम्॥१॥ वायो इति। आ। याहि। दुर्शत्। इमे। सोमाः। अरं°कृताः। तेषाम्। पाहि। श्रुधि। हर्वम्॥१॥ वार्य उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जित्तार्रः। सुतसोमा अहर्विर्दः॥ २॥ वायो इति । उक्थेभिः । जुरन्ते । त्वाम् । अच्छे । जुरितारः । सुत°सोमाः । अहः २विदेः ॥ २॥ वायो तर्व प्रपृञ्चती धेर्ना जिगाति दाशुषे । उरूची सोर्मपीतये ॥ ३ ॥ वायो इति । तर्व । प्र॰पृञ्चती । धेर्ना । जि्गाति । दाशुर्षे । उ्रक्ची । सोर्म॰पीतये ॥ ३ ॥ इन्द्रंवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गंतम्। इन्दंवो वामुशन्ति हि॥ ४॥ इन्द्रवायू इति । इमे । सुता: । उपे । प्रयः २भि: । आ । गृतम् । इन्देव: । वाम् । उशन्ति । हि ॥ ४॥ वायुविन्द्रंश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू। तावा यांतुमुपं द्रवत्॥५॥ [3] वायो इति । इन्द्रेः। च । चेत्थ । सुतानाम् । वाजिनीवसू इति वाजिनी०वसू । तौ। आ। यातम्। उपं। द्रवत्॥५॥ वायुविन्द्र्रश्च सुन्वत आ यातुमुपं निष्कृतम्। मुक्ष्विंशुत्था धिया नरा॥६॥ वायो इति । इन्द्रेः। च । सुन्वतः। आ। यातम्। उप । निः२कृतम्। मुक्षु। इत्था। धिया। नुरा॥६॥ मित्रं हुंवे पूतर्दक्षं वर्रणं च रिशार्दसम्। धियं घृतार्चीं सार्धन्ता॥७॥ मित्रम्। हुवे। पूत॰देक्षम्। वर्रणम्। च। रिशादसम्। धियम्। घृताचीम्। सार्धन्ता॥७॥ ऋतेनं मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा। क्रतुं बृहन्तंमाशाथे॥ ८॥ ऋतेनं । मित्रावरुणौ । ऋतु॰वृधौ । ऋतु॰स्पृशा । ऋतुंम् । बृहन्तंम् । आशाथे इति ॥ ८॥ क्वी नों मित्रावर्रुणा तुविजाता उरुक्षयां। दक्षं दधाते अपसम्॥ ९॥ [8] कुवी इति । नुः। मित्रावर्रणा। तुवि॰जातौ। उरु॰क्षया । दक्षम्। दुधाते इति । अपसम्॥ ९॥

[३][१२ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। १-३ अश्विनौ, ४-६ इन्द्रः, ७-९ विश्वे देवाः, १०-१२ सरस्वती। गायत्री]

अश्विना यर्ज्यरीरिषो द्रवित्पाणी शुभस्पती। पुरुभुजा चनस्यतम्॥ १॥ अश्विना। यर्ज्वरी:। इषे:। द्रवित्पाणी इति द्रवित्पाणी। शुभै:। पुती इति। पुरुष्भुजा। चनस्यतेम्॥ १॥

अर्थिवना पुरुदंससा नरा शर्वीरया धिया। धिष्णया वर्नतं गिरः॥ २॥ अश्विना। पुरु°दंससा। नरा। शवीरया। धिया। धिष्या। वनतम्। गिरः॥ २॥ दस्त्रां युवाकंवः सुता नासंत्या वृक्तबंहिषः। आ यातं रुद्रवर्तनी॥ ३॥ दस्रा । युवाकेवः। सुताः। नासंत्या। वृक्त°बंहिषः। आ। यातम्। रुद्रवर्तनी इति रुद्र°वर्तनी ॥ ३॥ इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः। अण्वीभिस्तनां पूतासः॥ ४॥ इन्द्रं। आ। याहि। चित्रभानो इतिं चित्र°भानो। सुताः। इमे। त्वा°यवंः। अर्ण्वीभिः। तनां। पूतासंः॥४॥ इन्द्रा यांहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावंतः। उप ब्रह्मांणि वाघतः॥५॥ इन्द्रं। आ। याहि। धिया। इषितः। विप्रं॰जूतः। सुत॰वंतः। उपं। ब्रह्मांणि। वाघर्तः॥५॥ इन्द्रा याहि तूर्तुजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते देधिष्व नुश्चनः॥६॥ [4] इन्द्रं। आ। याहि। तूर्तुजानः। उपं। ब्रह्माणि। हृरि॰वः। सुते। दुधिष्व्। नः। चर्नः॥ ६॥ ओमांसश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आ गंत। दाश्वांसो दाशुर्षः सुतम्॥७॥ ओमांसः। चुर्षणिधृतः। विश्वे । देवासः। आ। गत्। दाश्वांसः। दाशुर्षः। सुतम्॥७॥ विश्वें देवासों अप्तुरं: सुतमा गंन्त तूर्णय:। उस्त्राईव स्वसंराणि॥ ८॥ विश्वें। देवासं:। अप्°तुरं:। सुतम्। आ। गुन्तु। तूर्णयः। उुस्नाःऽईव। स्वसंराणि॥८॥ विश्वें देवासों अस्त्रध् एहिंमायासो अद्रुहः। मेधं जुषन्त वह्नयः॥ ९॥ विश्वे । देवास: । अस्त्रिध: । एहिं ॰मायास: । अद्गुहं: । मेधंम् । जुष्नु । वहंय: ॥ ९ ॥ पावका नः सरस्वती वार्जभिर्वाजिनीवती। युज्ञं वेष्टु धियावसुः॥ १०॥ पावका। नुः। सरस्वती । वार्जभिः। र्वाजिनी वती । युज्ञम्। वृष्टु । धिया वसुः॥ १०॥ चोदियत्री सूनृतानां चेतंन्ती सुमतीनाम्। युज्ञं देधे सरस्वती॥ ११॥ चोद्यित्री । सूनृतानाम् । चेतन्ती । सु॰मृतीनाम् । युज्ञम् । दुधे । सरस्वती ॥ ११ ॥ मुहो अर्णुः सरस्वती प्र चैतयित केतुना । धियो विश्वा वि राजिति॥ १२॥ [8] {8} मुहः। अर्णः। सरस्वती। प्र। चेत्यति। केतुना। धिर्यः। विश्वा। वि। राजृति॥ १२॥

[४] [१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। इन्द्रः। गायत्री।]

सुरूपकृत्नुमूतये सुदुर्घामिव गोदुहे। जुहूमिस द्यविद्यवि॥१॥ सुरूप॰कृत्नुम्। ऊतये। सुदुर्घाम्ऽइव। गो॰दुहे। जुहूमिसं। द्यविं॰द्यवि॥१॥

उपं नुः सवना गृष्टि सोम्स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मर्दः॥ २॥ उपं। नुः। सर्वना। आ। गृहि। सोर्मस्य। सोमु॰पाः। पिब्। गो॰दाः। इत्। रेवर्तः। मर्दः॥ २॥ अर्था ते अन्तमानां विद्यामं सुमतीनाम्। मा नो अर्ति ख्यु आ गंहि॥३॥ अर्थ। ते । अन्तंमानाम् । विद्यामं । सु॰मृतीनाम् । मा । नुः । अर्ति । ख्युः । आ । गृहि ॥ ३॥ परेहि विग्रमस्तृतमिन्द्रं पृच्छा विपृश्चितम्। यस्ते सर्खिभ्य आ वरम्॥ ४॥ पर्गं। इहि। विग्रम्। अस्तृतम्। इन्द्रम्। पृच्छ। विपःश्चितम्। यः। ते। सर्खि॰भ्यः। आ। वर्रम्॥४॥ उत ब्रुंवन्तु नो निदो निरन्यतृष्टिचदारत। दर्धाना इन्द्र इद्दुर्वः॥५॥ [9] उत । ब्रुवन्तु । नु:। निर्दः। नि:। अन्यतः। चित्। आर्त् । दर्धानाः। इन्द्रें । इत्। दुर्वः॥ ५॥ उत नः सुभगाँ अरिर्वोचेयुर्दस्म कृष्टयः। स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणा। ६॥ उत्त। नुः। सु॰भर्गान्। अरिः। वोचेर्युः। दुस्म्। कृष्टर्यः। स्याम्। इत्। इन्द्रस्य। शर्मणि॥६॥ एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादेनम्। पृत्यन्मन्द्यत्संखम्॥ ७॥ आ। ईम्। आ्शुम्। आ्शवें। भूर्। युज्ञु°श्रियम्। नृ°मादेनम्। पृत्यत्। मुन्द्यत्°संखम्॥ ७॥ अस्य पीत्वा श्रांतक्रतो घुनो वृत्राणांमभवः। प्रावो वार्जेषु वाजिनंम्॥८॥ अस्य। पीत्वा। शुतुक्रुतो इति शत°क्रतो। घुन:। वृत्राणीम्। अभवः। प्र। आवः। वार्जेषु। वाजिनम्॥८॥ तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो। धनानामिन्द्र सातये॥ ९॥ तम्। त्वा। वार्जेषु। वाजिनंम्। वाजयामः। शुतुक्रतो इति शत°क्रतो। धर्नानाम्। इन्द्र। सातयै॥९॥ यो रायो् इंवनिर्मुहान्त्सुंपारः सुन्वतः सर्खा। तस्मा इन्द्राय गायत॥ १०॥ [6] यः। गुयः। अवनिः। मुहान्। सु॰पारः। सुन्वतः। सर्खा। तस्मै। इन्द्राय। गायत्॥ १०॥

[५][१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। इन्द्रः गायत्री]

आ त्वेता नि षींद्तेन्द्रंम्भि प्र गांयत। सर्खायः स्तोमंवाहसः॥१॥
आ। तु। आ। इत। नि। सीद्ता। इन्द्रंम्। अभि। प्र। गायत। सर्खायः। स्तोमं०वाहसः॥१॥
पुरूतमं पुरूणामीशांनं वार्याणाम्। इन्द्रं सोमे सर्चा सुते॥२॥
पुरु॰तमंम्। पुरूणाम्। ईशांनम्। वार्याणाम्। इन्द्रंम्। सोमे। सर्चा। सुते॥२॥
स घां नो योग् आ भुंवत्स गुये स पुरंध्याम्। गमुद्वार्जभि्ता स नः॥३॥

4

सः। घु। नुः। योर्गे। आ। भुवृत्। सः। गुये। सः। पुर्रम्°ध्याम्। गर्मत्। वार्जेभिः। आ। सः। नुः॥ ३॥ यस्यं संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्रंवः। तस्मा इन्द्रांय गायत॥ ४॥ यस्य । सुम्०स्थे। न। वृण्वते । हरी इति । समत्॰सं । श्रत्रवः। तस्मै । इन्द्रांय। गायत॥ ४॥ सुतपार्ने सुता इमे शुर्चयो यन्ति वीतर्ये। सोमासो दध्यांशिरः॥५॥ [9] सुत्व पार्ने । सुताः । इमे । शुचैयः । युन्ति । वीतर्ये । सोमासः । दर्धि आशिरः ॥ ५ ॥ त्वं सुतस्यं पीतयें सुद्यो वृद्धो अंजायथाः। इन्द्र ज्यैष्ठ्यांय सुक्रतो॥६॥ त्वम्। सुतस्यं। पीतर्ये। सद्यः। वृद्धः। अजायथाः। इन्द्रं। ज्यैष्ठ्याय। सुक्रुतो इर्ति सु॰क्रतो॥ ६॥ आ त्वां विशन्त्वाशवुः सोमांस इन्द्र गिर्वणः। शं तें सन्तु प्रचेतसे॥ ७॥ आ। त्वा। विशन्तु। आशर्वः। सोमासः। इन्द्र। गिर्वृणः। शम्। ते। सन्तु। प्र॰चैतसे॥७॥ त्वां स्तोमां अवीवृधन्त्वामुक्था शंतक्रतो। त्वां वंर्धन्तु नो गिर्रः॥८॥ त्वाम् । स्तोमाः । अवीवृधुन् । त्वाम् । उक्था । शुतुक्रुतो इति शत°क्रतो । त्वाम् । वुर्धुन्तु । नुः । गिर्रः ॥ ८ ॥ अक्षितोतिः सनेदिमं वाजुमिन्द्रः सहुस्त्रिणम्। यस्मिन्वश्वानि पौंस्या ॥ ९॥ अक्षित°ऊति:। सुनेत्। इमम्। वार्जम्। इन्द्रे:। सुहुस्त्रिर्णम्। यस्मिन्। विश्वानि। पौँस्या ॥ ९॥ मा नो मर्ता अभि द्वंहन्तुनूनांमिन्द्र गिर्वणः। ईशानो यवया व्धम्॥ १०॥ [90] मा। नुः। मतीः। अभि। हुहुन्। तुनूनाम्। इन्द्रः। गिुर्वृणः। ईशानः। युव्यः। व्धम्॥ १०॥

> [६][१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। १-३ इन्द्रः, ४,६,८,९ मरुतः, ५,७ मरुत इन्द्रश्च, १० इन्द्रः। गायत्री]

युञ्जन्ति ब्र्ध्नम् ह्षं चर्रन्तं परि तस्थुषं:। रोचंन्ते रोच्ना दिवि॥ १॥
युञ्जन्ति। ब्र्ध्मम्। अ्र्षम्। चर्रन्तम्। परि। तस्थुषं:। रोचंन्ते। रोच्ना। दिवि॥ १॥
युञ्जन्त्यंस्य काम्या हरी विपंक्षसा रथे। शोणां धृष्णू नृवाहंसा॥ २॥
युञ्जन्ति। अस्य। काम्यां। हरी इति। वि॰पंक्षसा। रथे। शोणां। धृष्णू इति। नृ॰वाहंसा॥ २॥
कृतुं कृण्वन्नंकृतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्धिरजायथा:॥ ३॥
कृतुम्। कृण्वन्। अकृतवे । पेशं:। मुर्या:। अपेशसें। सम्। उषत्॰िपं:। अजायथा:॥ ३॥
आदहं स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे। दर्धाना नामं यज्ञियंम्॥ ४॥

आत्। अहं। स्वधाम्। अनुं। पुनं:। गुर्भु॰त्वम्। आ॰इरिरे। दर्धानाः। नामं। युज्ञियंम्॥४॥
वीळु चिंदारुजुलुिभुर्गुहां चिंदिन्द्र वहिंभिः। अविन्द उस्त्रिया अनुं॥५॥
वीळु। चित्। आरुजुलु॰भिः। गुहां। चित्। इन्द्र। वहिं॰भिः। अविन्दः। उस्त्रियाः। अनुं॥५॥
देवयन्तो यथां मृतिमच्छां विद्वद्वसुं गिरंः। मृहामंनूषत श्रुतम्॥६॥
देव॰यन्तः। यथां। मृतिम्। अच्छं। विदत्॰वंसुम्। गिरंः। मृहाम्। अनुषत्। श्रुतम्॥६॥
इन्द्रेण् सं हि दृक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा। मृन्दू समानवर्चसा॥७॥
इन्द्रेण। सम्। हि। दृक्षसे। सम्॰जुग्मानः। अबिभ्युषा। मृन्दू इति। समान॰वर्चसा॥७॥
अनुवद्यैर्शिद्युंभिर्मुखः सहस्वदर्चति। गुणैरिन्द्रस्य काम्यैः॥८॥
अनुवद्यैः। अभिद्युं॰भिः। मुखः। सहस्वत्। अर्चृति। गुणैः। इन्द्रस्य। काम्यैः॥८॥
अतंः परिज्मुन्ना गृहि दिवा वा रोचनाद्धि। समिस्मन् अति। सस्। अस्मिन्। ऋञ्जृते। गिरंः॥९॥
इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवाद्धि। इन्द्रं महो वा रजसः॥ १०॥
इतः। वा। सातिम्। ईमहे। दिवः। वा। पार्थिवात्। अधि। इन्द्रम्। मृहः। वा। रजसः॥१०॥
इतः। वा। सातिम्। ईमहे। दिवः। वा। पार्थिवात्। अधि। इन्द्रम्। मृहः। वा। रजसः॥१०॥

## [७] [१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। इन्द्रः। गायत्री ]

इन्द्रमिद्गाथिनो बृहिदन्द्रमकेंभिर्किणः। इन्द्रं वाणीरनूषत॥१॥
इन्द्रम्। इत्। गाथिनः। बृहत्। इन्द्रम्। अर्केभिः। अर्किणः। इन्द्रम्। वाणीः। अनुषत्॥१॥
इन्द्रः इद्धर्योः सचा संमिश्ल आ वचोयुजां। इन्द्रो वृजी हिर्ण्ययः॥२॥
इन्द्रः। इत्। हर्योः। सचा। सम्°मिश्लः। आ। वृचःश्युजां। इन्द्रेः। वृजी। हिर्ण्ययः॥२॥
इन्द्रो दीर्घाय चक्षंस आ सूर्यं रोहयद्वि। वि गोभिरद्रिमेरयत्॥३॥
इन्द्रं। दीर्घायं। चक्षंसे। आ। सूर्यम्। रोहयत्। दिवि। वि। गोभिः। अद्रिम्। ऐर्यत्॥३॥
इन्द्रं वाजेषु नोऽव सहस्रंप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिक्तिभिः॥४॥
इन्द्रं। वाजेषु। नः। अव। सहस्रं प्रधनेषु। च। उग्रः। उग्राभिः। ऊति॰भिः॥४॥
इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभें हवामहे। युजं वृत्रेषु विज्ञणम्॥५॥
इन्द्रंम्। व्यम्। महा॰धने। इन्द्रंम्। अर्भे। ह्वामहे। युजंम्। वृत्रेषुं। वृज्ञणम्॥५॥

[83]

स नो वृषन्मुं चुरुं सत्रादावन्नपां वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः॥६॥
सः। नः। वृषन्। अमुम्। चुरुम्। सत्रां दावन्। अपं। वृधि। अस्मभ्यम्। अप्रति ष्कुतः॥६॥
तुञ्जेतुं ञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्दंस्य वृद्धिणः। न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्॥७॥
तुञ्जे तुं ञ्जे। ये। उत् तरे। स्तोमाः। इन्द्रंस्य। वृद्धिणः। न। विन्धे। अस्य। सु स्तुतिम्॥७॥
वृषां यूथेव वंसंगः कृष्टीरियत्योजंसा। ईशांनो अप्रतिष्कुतः॥८॥
वृषां। यूथाऽईव। वंसंगः। कृष्टीः। इयति। ओर्जसा। ईशांनः। अप्रति स्कुतः॥८॥
य एकं श्रर्षणीनां वसूनामिर् ज्यति। इन्द्रः पञ्चं क्षितीनाम्॥९॥
यः। एकः। चर्षणीनाम्। वसूनाम्। इर्ज्यति। इन्द्रः। पञ्चं। क्षितीनाम्॥९॥
इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवांमहे जनेभ्यः। अस्माकंमस्तु केवंलः॥१०॥
[१४] (२)
इन्द्रंम्। वः। विश्वतः। परि। हवांमहे। जनेभ्यः। अस्माकंम्। अस्तु। केवंलः॥१०॥

[८][१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। इन्द्रः। गायत्री]

एन्द्रं सान्तिः रिधं सजित्वांनं सदासहंम्। विर्धिष्ठमूतयं भर॥१॥
आ। इन्द्र। सान्तिम्। रिथम्। स्°जित्वांनम्। सदा॰ सहंम्। विर्धिष्ठम्। ऊतयं। भर॥१॥
नि येनं मुष्टिहृत्यया नि वृत्रा रुणधांमहै। त्वोतांसो न्यर्वता॥२॥
नि। येनं। मुष्टि॰ हृत्ययां। नि। वृत्रा। रुणधांमहै। त्वा॰ ऊतासः। नि। अर्वता॥२॥
इन्द्र त्वोतांस आ व्यं वन्नं घना देदीमिहि। जर्यम् सं युधि स्पृधंः॥३॥
इन्द्रं। त्वा॰ ऊतासः। आ। व्यम्। वन्नम्। घना। देदीमिहि। जर्यम्। सम्। युधि। स्पृधंः॥३॥
वयं शूरेभिरस्तृंभिरिन्द्र त्वयां युजा व्यम्। सासह्यामं पृतन्यतः॥४॥
वयम्। शूरेभिः। अस्तृं॰भिः। इन्द्र। त्वयां। युजा। वयम्। सासह्यामं। पृतन्यतः॥४॥
महाँ इन्द्रंः प्रश्च नु महित्वमंस्तु वृत्रिणे। द्यौर्न प्रथिना शर्वः॥५॥
महान्। इन्द्रंः। परः। च। नु। महि॰ त्वम्। अस्तु। वृत्रिणे। द्यौः। न। प्रथिना। शर्वः॥५॥
समोहे वा य आर्शत नरस्तोकस्य सनितौ। विप्रांसो वा धियायवंः॥६॥
सम्॰ओहे। वा। ये। आर्शत। नरः। तोकस्यं। सनितौ। विप्रांसः। वा। धियायवंः॥६॥
यः कुक्षिः सोम्पातंमः समुद्रईव पिन्वंते। उर्वीरापो न काकुदंः॥७॥
यः। कुक्षिः। सोम॰पातंमः। समुद्रः २ईव। पिन्वंते। उर्वीः। आपंः। न। काकुदंः॥७॥

एवा ह्यंस्य सूनृतां विरक्षी गोमंती मही। पक्वा शाखा न दाशुषे॥८॥

एव। हि। अस्य। सूनृतां। वि॰र्ष्शी। गो॰मंती। मही। पक्वा। शाखां। न। दाशुषे॥८॥

एवा हि ते विभूतय ऊतयं इन्द्र मावते। सद्यश्चित् सन्तिं दाशुषे॥९॥

एव। हि। ते। वि॰भूतयः। ऊतयः। इन्द्र। मा॰वंते। सद्यः। चित्। सन्तिं। दाशुषे॥९॥

एवा ह्यंस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शंस्यां। इन्द्रांय सोमंपीतये॥ १०॥

एव। हि। अस्य। काम्यां। स्तोमं:। उक्थम्। च। शंस्यां। इन्द्रांय। सोमं॰पीतये॥ १०॥

## [१][१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। इन्द्रः। गायत्री]

इन्द्रेहि मत्स्यन्थंसो विश्वेभिः सोमुपर्वभिः। मुहाँ अभिष्टिरोर्जसा॥ १॥ इन्द्र। आ। इहि। मित्सं। अन्धंसः। विश्वंभिः। सोमपर्वं १भिः। महान्। अभिष्टिः। ओर्जसा॥ १॥ एमेंनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने। चक्किं विश्वानि चक्रये॥ २॥ आ। ईम्। एनम्। सृज्त। सुते। मन्दिम्। इन्द्राय। मन्दिने। चक्रिम्। विश्वानि। चक्रये॥ २॥ मत्स्वां सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेंभिर्विश्वचर्षणे। सचैषु सर्वनेष्वा॥ ३॥ मत्स्वं। सु॰शिप्र। मन्दि॰भिः। स्तोमैभिः। विश्व॰चर्षणे। सर्चा। एषु। सर्वनेषु। आ॥ ३॥ असृंग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदंहासत। अजोषा वृषभं पतिम्॥ ४॥ असृंग्रम्। इन्द्र। ते। गिरं:। प्रतिं। त्वाम्। उत्। अहासत्। अजोषा:। वृषभम्। पतिंम्॥४॥ सं चौदय चित्रमर्वाग्रार्धं इन्द्र वरेण्यम्। असदित्ते विभु प्रभु॥ ५॥ [ 89] सम्। चोदय। चित्रम्। अर्वाक्। रार्धः। इन्द्र। वरेण्यम्। असंत्। इत्। ते। वि०भु। प्र०भु॥ ५॥ अस्मान्त्सु तत्रं चोदयेन्द्रं राये रभंस्वतः। तुर्विद्युम्न यशंस्वतः॥ ६॥ अस्मान्। सु। तत्रं। चोदय। इन्द्रं। राये। रभंस्वतः। तुर्वि॰द्युम्न। यशस्वतः॥ ६॥ सं गोमंदिन्द्र वार्जवदस्मे पृथु श्रवों बृहत्। विश्वायुंधेंह्यक्षितम्॥ ७॥ सम्। गो॰मंत्। इन्द्र। वार्ज॰वत्। अस्मे इति। पृथु। श्रवः। बृहत्। विश्व॰आयः। धेहि। अक्षितम्॥७॥ अस्मे धेहि श्रवो बृहद्द्युम्नं संहस्त्रसार्तमम्। इन्द्र ता रिथनीरिर्षः॥८॥ अस्मे इति । धेहि । श्रवं:। बृहत्। द्युम्नम्। सहस्र॰सार्तमम्। इन्द्रं। ता:। रथिनी:। इषं:॥८॥ वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भिर्गृणन्तं ऋग्मियम्। होम् गन्तारमूतये॥ ९॥

वसी:। इन्द्रम्। वसुं॰पितम्। गीः२भिः। गृणन्तः। ऋग्मियम्। होमं। गन्तारम्। ऊतर्ये॥९॥

सुतेसुते न्योकसे बृहद्वृह्त एदिरः। इन्द्राय शूषमंचिति॥१०॥

[१८]

सुते॰सुते। नि॰औकसे। बृहत्। बृहते। आ। इत्। अरिः। इन्द्राय। शूषम्। अर्चित्॥१०॥

[१०] [१० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः। इन्द्रः। अनुष्टुप्]

गार्यन्ति त्वा गायुत्रिणोऽर्चन्युर्कमुर्किणः। ब्रह्माणंस्त्वा शतक्रत् उद्वंशिमव येमिरे॥१॥ गायन्ति। त्वा। गायत्रिणः। अर्चन्ति। अर्कम्। अर्किणः। ब्रह्माणः। त्वा। शतक्रतो इति शत॰क्रतो। उत्। वंशम्ऽईव। येमिरे॥ १॥ यत्सानोः सानुमार्रुहद्भर्यस्पेष्ट् कर्त्वम्। तदिन्द्रो अर्थं चेतित यूथेनं वृष्णिरंजित॥ २॥ यत्। सानौ:। सानुम्। आ। अरुहत्। भूरि। अस्पेष्ट। कर्त्वम्। तत्। इन्द्रं:। अर्थम्। चेतति। यूथेनं। वृष्णि:। एजति॥ २॥ युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषंणा कक्ष्यप्रा। अर्था न इन्द्र सोमपा गिरामुपेश्रुतिं चर॥ ३॥ युक्ष्व। हि। केशिना । हरी इति । वृषणा। कृक्ष्य°प्रा। अर्थ। नः। इन्द्र। सोम॰पाः। गिराम्। उप॰ श्रुतिम्। चुर्॥३॥ एहि स्तोमाँ अभि स्वराभि गृणीह्या रुव। ब्रह्म च नो वसो सचेन्द्र युज्ञं च वर्धय॥४॥ आ। इहि। स्तोमान्। अभि। स्वर। अभि। गृणीहि। आ। रुव। ब्रह्मं। च । नः। वसो इतिं। सर्चा। इन्द्रं। युज्ञम्। च । वर्ध्य ॥ ४॥ उक्थिमन्द्रांय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्विधे। शक्रो यथां सुतेषुं णो ग्रारणत्सुख्येषुं च॥५॥ उक्थम्। इन्द्राय। शंस्यम्। वर्धनम्। पुरुनिः २सिधै। शुक्रः। यथा । सुतेषु । नः। ररणंत्। सुख्येषु । च ॥ ५ ॥ तिमत्संखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये। स शक्र उत नः शक्दिन्द्रो वसु दर्यमानः॥६॥[१९] तम्। इत्। सुखि॰त्वे। ईमहे। तम्। राये। तम्। सु॰वीर्ये। सः। शुक्रः। उत। नः। शुक्त्। इन्द्रः। वसुं। दयमानः॥ ६॥ सुविवृतं सुनिरजमिन्द्र त्वादांतमिद्यशः। गवामपं व्रजं वृधि कृणुष्व राधों अद्रिवः॥७॥ सु॰विवृतम्। सुनिः२अजम्। इन्द्रं। त्वा॰दातम्। इत्। यशः। गर्वाम्। अप। व्रजम्। वृधि। कृणुष्व। रार्धः। अद्रि°वः॥७॥

निह त्वा रोदंसी उभे ऋघायमाणमिन्वतः। जेषः स्वर्वतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि॥८॥ नहि। त्वा। रोदंसी इति। उभे इति। ऋघायमाणम्। इन्वंतः। जेष:। स्व:२वती:। अप:। सम्। गा:। अस्मध्यं। धूनुहि॥८॥ आश्रुंत्कर्ण श्रुधी हवं नू चिंद्दिधष्व मे गिर्रः। इन्द्र स्तोमिम्मं ममं कृष्वा युजिश्चदन्तरम्॥ ९॥ आश्रुंत्॰कर्ण। श्रुधि। हवम्। नु। चित्। दुधिष्व। मे। गिरं:। इन्द्रं। स्तोमम्। इमम्। ममं। कृष्व। युजः। चित्। अन्तरम्॥९॥ विद्या हि त्वा वृषंन्तमं वाजेषु हवनश्रुतम्। वृषंन्तमस्य हूमह ऊति संहस्त्रसातमाम्॥ १०॥ विद्य। हि। त्वा। वृषेन्°तमम्। वाजेषु। हुवन्°श्रुतम्। वृषंन्°तमस्य। हूम्हे। ऊतिम्। सहस्र°सातमाम्॥ १०॥ आ तू नं इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिंब। नव्यमायुः प्र सू तिर कृधी संहस्त्रसामृषिम्॥ ११॥ आ। तु। नः। इन्द्र। कौशिक्। मन्दसानः। सुतम्। पिब। नव्यम्। आर्युः। प्र। सु। तिर्। कृधि। सहस्र०साम्। ऋषिम्॥ ११॥ परि त्वा गिर्वणो गिरं इमा भवन्तु विश्वतः। वृद्धायुमनु वृद्धंयो जुष्टां भवन्तु जुष्टंयः॥ १२॥ परिं। त्वा। गिर्वणः। गिर्रः। इमाः। भवन्तु। विश्वतः। वृद्ध॰आयुम्। अनुं। वृद्धयः। जुष्टाः। भ्वन्तु। जुष्टयः॥ १२॥ [ 20 ]

[ ११ ] [ ८ जेता माधुच्छन्दसः। इन्द्रः अनुष्टुप्। ]

इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्त्समुद्रव्यंचसं गिरः। रथीतंमं रथीनां वार्जानां सत्यंतिं पतिम्॥ १॥ इन्द्रंम्। विश्वाः। अवीवृधन्। समुद्र॰व्यंचसम्। गिरः। रथि॰तंमम्। रथीनांम्। वार्जानाम्। सत्॰पंतिम्। पतिम्॥ १॥ सख्ये तं इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्यते। त्वामिभ प्र णोनुमो जेतांरमपंराजितम्॥ २॥ सख्ये। ते। इन्द्र। वाजिनः। मा। भेम। शवसः। पते। त्वाम्। अभि। प्र। नोनुमः। जेतांरम्। अपंरा॰जितम्॥ २॥ त्वाम्। अभि। प्र। नोनुमः। जेतांरम्। अपंरा॰जितम्॥ २॥

पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दंस्यन्त्यूतर्यः। यदी वार्जस्य गोमंतः स्तोतृभ्यो मंहंते मुघम्॥ ३॥ \_ पूर्वी:। इन्द्रस्य। <u>रा</u>तयः। न। वि। दस्यन्ति। ऊतर्यः। पुरां भिन्दुर्युवां क्विवरमितौजा अजायत। इन्द्रो विश्वंस्य कर्मणो धर्ता वृज्जी पुंरुष्टुतः॥ ४॥ पुराम्। भिन्दुः। युवां। कृविः। अमित°ओजाः। अजायत। \_ इन्द्रे:। विश्वस्य कर्मणः। धुर्ता। वुज्री। पुरु°स्तुतः॥४॥ त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्। त्वां देवा अबिभ्युषस्तुज्यमानास आविषुः॥५॥ त्वम्। बलस्यं। गो॰मंत:। अपं। अव:। अद्रि॰व:। बिलंम्। त्वाम् । देवाः । अबिभ्युषः । तुज्यमानासः । आविषुः ॥ ५ ॥ तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदेन्। उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवः॥६॥ तवं । अहम् । शूर । राति॰भिः। प्रतिं । आयम् । सिन्धुंम् । आ॰वदंन् । उप । अतिष्ठन्त । गिर्वणः। विदुः। ते । तस्य । कारवः॥ ६॥ मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णामवातिरः। विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर॥७॥ मायाभि:। इन्द्र। मायिनम्। त्वम्। शुष्णम्। अवं। अतिरः। विदुः। ते। तस्य । मेधिराः। तेषाम्। श्रवं।सि। उत्। तिर्॥७॥ इन्द्रमीशानमोर्जसाभि स्तोमा अनूषत। [ 28 ] {3} सहस्रं यस्यं रातयं उत वा सन्ति भूयंसी:॥८॥ इन्द्रम्। ईशानम्। ओर्जसा। अभि। स्तोमाः। अनृषत्। सहस्रम्। यस्यं। रातयः। उत। वा। सन्ति। भूयंसीः॥८॥

[१२] [१२ मेधातिथिः काण्वः। अग्निः, ६ प्रथमपादस्य [निर्मथ्याहवनीयौ] अग्नी। गायत्री]
अग्निं दूतं वृंणीमहे होतांरं विश्ववंदसम्। अस्य यज्ञस्यं सुक्रतुंम्॥ १॥
अग्निम्। दूतम्। वृणीमहे। होतांरम्। विश्वव वंदसम्। अस्य। यज्ञस्यं। सु॰क्रतुंम्॥ १॥
अग्निमंग्निं हवीमभिः सद्यं हवन्त विश्यतिम्। हव्यवाहं पुरुष्रियम्॥ २॥
अग्निम् अग्निम्। हवीम॰भिः। सद्यं। हवन्त । विश्यतिम्। हव्य॰वाहंम्। पुरुष्रियम्॥ २॥

अग्ने देवाँ इहा वंह जज्ञानो वृक्तबंहिषे। असि होता न ईड्यः॥ ३॥ अग्नै। देवान्। इह। आ। वह। जुजानः। वृक्त°बंहिषे। असिं। होतां। नः। ईड्यं:॥ ३॥ ताँ उंशतो वि बोधय यदंग्ने यासि दूर्त्यम्। देवैरा संित्स बहिषि॥ ४॥ तान्। उशतः। वि। बोध्य। यत्। अग्ने। यासि। दूर्त्यम्। देवै:। आ। सुत्सि। बर्हिषि॥४॥ घृतांहवन दीदिवः प्रतिं ष्म रिषंतो दह। अग्ने त्वं रंक्षुस्विनः॥५॥ घृतं॰आहवन। दीदि॰व:। प्रतिं। स्म। रिषंत:। दह। अग्ने। त्वम्। रक्षस्विनः॥ ५॥ अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपंतिर्युवां। हव्यवाड् जुह्वांस्यः॥ ६॥ [ 22] अग्निनां। अग्नि:। सम्। इध्यते। कवि:। गृह°पंति:। युवां। हृव्य°वाट्। जुहु°आंस्य:॥ ६॥ कविमग्निमुपं स्तुहि सत्यर्धर्माणमध्वरे। देवमंमीवचातंनम्॥ ७॥ कविम्। अग्निम्। उपं। स्तुहि। सत्य°धर्माणम्। अध्वरे। देवम्। अमीव°चात्नम्॥ ७॥ यस्त्वामंग्ने हुविष्पंतिर्दूतं देव सपुर्यति। तस्यं स्म प्राविता भव॥ ८॥ यः। त्वाम्। अग्ने। हविः२पतिः। दूतम्। देव। सपर्यति। तस्य। स्म। प्र°अविता। भव॥८॥ यो अग्निं देववीतये हविष्मां आविवासित। तस्मै पावक मृळय॥ ९॥ य:। अग्निम्। देव°वीतये। हविष्मान्। आ°विर्वासति। तस्मै। पावक। मृळय॥९॥ स नः पावक दीदिवोऽग्नें देवाँ इहा वह। उप युज्ञं हिवश्च नः॥ १०॥ सः। नः। पावकः। दीदि॰वः। अग्नै। देवान्। इह। आ। वह। उपं। यज्ञम्। हविः। च। नः॥ १०॥ स नः स्तर्वान आ भर गायत्रेण नवीयसा। रियं वीरवतीमिषम्॥ ११॥ सः। नः। स्तर्वानः। आ। भर। गायत्रेणं। नर्वीयसा। रियम्। वीर॰वंतीम्। इर्षम्॥ ११॥ अग्नें शुक्रेणं शोचिषा विश्वांभिर्देवहूंतिभिः। इमं स्तोमं जुषस्व नः॥ १२॥ [ 23] अग्ने । शुक्रेण । शोचिषा । विश्वाभिः । देवहूं ति॰भिः । इमम् । स्तोमम् । जुषस्व । नः ॥ १२॥

[१३] [१२ मेधातिथिः काण्वः। (आप्रीसूक्तम्, अग्निरूपा देवताः=) १ इध्मः सिमद्धोऽग्निर्वा, २ तनूनपात्, ३ नराशंसः, ४ इळः, ५ बर्हिः, ६ देवीर्द्वारः, ७ उषासानक्ता, ८ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ९ तिस्त्रो देव्याः सरस्वतीळाभारत्यः, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १२ स्वाहाकृतयः। गायत्री] सुस्मिद्धो न आ वह देवाँ अंग्ने हिवष्मंते। होतः पावक यिश्वं च॥१॥

सु॰संमिद्धः। नः। आ। वह । देवान्। अग्ने। हविष्मते। होतरिति। पावक। यक्षि। च॥१॥ मधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेषुं नः कवे। अद्या कृणुहि वीतये॥ २॥ मधुं॰मन्तम्। तुनू॰नुपात्। युज्ञम्। देवेषुं। नुः। कुवे। अद्य। कृणुहि। वीतये॥ २॥ नराशंसंमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उपं ह्वये। मधुंजिह्नं हविष्कृतंम्॥३॥ नगुशंसम्। इह। प्रियम्। अस्मिन्। यज्ञे। उपं। ह्वये। मधुं॰जिह्नम्। हविः२कृतम्॥ ३॥ अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईळित आ वह। असि होता मर्नुर्हितः॥ ४॥ अग्ने। सुख°तमे। रथे। देवान्। ईळितः। आ। वह। असि। होतां। मर्नुः २हितः॥ ४॥ स्तृणीत बर्हिरानुषग् घृतपृष्ठं मनीषिणः। यत्रामृतंस्य चक्षणम्॥५॥ स्तृणीत। बर्हिः। आनुषक्। घृत°पृष्ठम्। मनीषिणः। यत्रं। अमृतस्य। चक्षंणम्॥५॥ वि श्रंयन्तामृतावृधो द्वारों देवीरंसश्चतः। अद्या नूनं च यष्टंवे॥६॥ वि। श्रयन्ताम्। ऋतु॰वृधः। द्वारः। देवीः। असुश्चतः। अद्य। नूनम्। च। यष्टेवे॥६॥ नक्तोषासा सुपेश्रांसास्मिन्यज्ञ उप ह्वये। इदं नो बहिरासदे॥ ७॥ नक्तोषसा । सु॰पेश्रंसा । अस्मिन् । युज्ञे । उपं । ह्वये । इदम् । नुः । बहिः । आ॰सर्दे ॥ ७ ॥ ता सुंजिह्वा उपं ह्वये होतांरा दैव्यां क्वी। युज्ञं नो यक्षतामिमम्॥ ८॥ ता। सु॰ जिह्नौ। उप। ह्वये। होतारा। दैव्यां। क्वी इति। युज्ञम्। नः। युक्षताम्। इमम्॥८॥ इळा सरस्वती मही तिस्त्रो देवीमेयोभुवः। बर्हिः सीदन्विस्त्रधः॥९॥ इळा । सरस्वती । मही । तिस्रः । देवीः । मयः २भुवः । बर्हिः । सीदन्तु । अस्त्रिधः ॥ ९ ॥ इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपं ह्वये। अस्माकंमस्तु केवलः॥ १०॥ इह। त्वष्टारम्। अग्रियम्। विश्वरूपम्। उपं। ह्वये। अस्मार्कम्। अस्तु। केर्वलः॥ १०॥ अर्व सृजा वनस्पते देव देवेभ्यों हुविः। प्र दातुरंस्तु चेर्तनम्॥ ११॥ अवं। सृज। वनस्पते। देवं। देवेभ्यं:। हृवि:। प्र। दातु:। अस्तु। चेतंनम्॥ ११॥ स्वाहां यज्ञं कृणोतनेन्द्राय यञ्चनो गृहे। तत्र देवाँ उप ह्वये॥ १२॥ स्वाहा । यज्ञम् । कृणोतन । इन्द्राय । यज्वनः । गृहे । तर्त्र । देवान् । उपे । ह्वये ॥ १२ ॥

[ २५ ]

[88]

[१४] [१२ मेधातिथिः काण्वः। विश्वे देवाः (विश्वेर्देर्वैः सहितोऽग्निः), ३ इन्द्रवायुबृहस्पति-मित्राग्निपूषभगादित्यमरुद्गणाः, १० विश्वदेवाग्नीन्द्रवायुमित्रधामानि, ११ अग्निः। गायत्री]

ऐभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोमंपीतये। देवेभिर्याहि यक्षिं च॥१॥ आ। एभि:। अग्ने। दुवं:। गिरं:। विश्वंभि:। सोमं॰पीतये। देवेभि:। याहि। यक्षि। च॥१॥ आ त्वा कण्वां अहूषत गृणन्तिं विप्र ते धिर्यः। देवेभिरग्न आ गंहि॥ २॥ आ। त्वा। कर्ण्वाः। अहूषत। गृणन्ति। विप्र। ते। धिर्यः। देवेभिः। अग्ने। आ। गहि॥२॥ इन्द्रवायू बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भगम्। आदित्यान् मारुतं गणम्॥ ३॥ इन्द्रवायू इति । बृहस्पतिम् । मित्रा । अग्निम् । पूषर्णम् । भगम् । आदित्यान् । मारुतम् । गुणम् ॥ ३॥ प्र वो भ्रियन्त इन्देवो मत्सरा मादियिष्णर्वः। द्रप्सा मध्वेशचमूषदेः॥ ४॥ प्र। वः। भ्रियन्ते। इन्देवः। मत्सराः। मादयिष्णवः। द्रप्साः। मध्वः। चमू॰सदैः॥ ४॥ ईळेते त्वामेवस्यवः कण्वांसो वृक्तबंहिषः। ह्विष्मन्तो अरंकृतः॥ ५॥ ईळेते। त्वाम्। अवस्यवं:। कण्वास:। वृक्त°बंहिष:। हविष्मन्त:। अरम्°कृतं:॥ ५॥ घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहंन्ति वह्नयः। आ देवान्सोमपीतये॥ ६॥ [ 38 ] घृत॰पृष्ठाः। मनः२युजः। ये। त्वा। वहन्ति। वह्नयः। आ। देवान्। सोमं॰पीतये॥ ६॥ तान्यज्ञंत्राँ ऋतावृधोऽग्ने पत्नीवतस्कृधि। मध्वः सुजिह्व पायय॥७॥ तान्। यजेत्रान्। ऋत॰वृधः। अग्नै। पत्नी॰वतः। कृधि। मध्वः। सुजिह्न। पायय॥७॥ ये यजत्रा य ईड्यास्ते ते पिबन्तु जिह्नया। मधौरग्ने वर्षट्कृति॥ ८॥ ये। यज्ञाः। ये। ईड्याः। ते। ते। पिबन्तु। जिह्नया। मधौः। अग्ने। वर्षट्॰कृति॥८॥ आकीं सूर्यस्य रोचनाद् विश्वांन् देवाँ उषुर्बुधं:। विप्रो होतेह वक्षिति॥ ९॥ आर्कीम्। सूर्यस्य। रोचनात्। विश्वान्। देवान्। उष:२बुर्धः। विप्र:। होतां। इह। वृक्षति॥ ९॥ विश्वेभिः सोम्यं मध्वऽग्न इन्द्रेण वायुनां। पिबां मित्रस्य धार्मभिः॥ १०॥ विश्वैभिः। सोम्यम्। मधुं। अग्नै। इन्द्रेण। वायुनां। पिबं। मित्रस्यं। धार्मं॰भिः॥ १०॥ त्वं होता मनुर्हितोऽग्ने यज्ञेषुं सीदिस। सेमं नो अध्वरं यंज॥ ११॥ त्वम्। होता । मर्नुः २हितः। अग्नै। यज्ञेषुं। सीदसि। सः। इमम्। नः। अध्वरम्। यज् ॥ ११॥

युक्ष्वा ह्यरुं<mark>षी रथें हिरतों देव ग्रेहितः। ताभिर्देवाँ इहा वह ॥ १२ ॥ [ २७]</mark> युक्ष्व। हि। अरुंषीः। रथें। हुरितः। देवा। ग्रेहितः। ताभिः। देवान्। इह। आ। वह ॥ १२ ॥

[ १५ ] [ १२ मेधातिथिः काण्वः। [ प्रतिदैवतं ऋतुसहितम् = ] १ इन्द्रः, २ मरुतः, ३ त्वष्टा, ४ अग्निः, ५ इन्द्रः, ६ मित्रावरुणौ, ७-१० द्रविणोदाः, ११ अश्विनौ, १२ अग्निः। गायत्री ] इन्द्र सोमं पिबं ऋतुना त्वां विशान्त्विन्दवः। मृत्सरासस्तदोकसः॥ १॥ इन्द्रं। सोम्मम्। पिबं। ऋतुनां। आ। त्वां। विशन्तु। इन्देवः। मृत्सरासंः। तत्°औकसः॥ १॥ मरुतः पिर्वत ऋतुना पोत्राद्यज्ञं पुनीतन। यूयं हि छा सुदानवः॥ २॥ मरुतः। पिबतः। ऋतुनां। पोत्रात्। यज्ञम्। पुनीतन्। यूयम्। हि। स्थ। सु॰दानवः॥ २॥ अभि युज्ञं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिबं ऋतुनां। त्वं हि रत्नधा असि॥ ३॥ अभि । यज्ञम् । गृणीहि । नः । ग्नार्वः । नेष्टरिति । पिर्ब । ऋतुर्ना । त्वम् । हि । रत्न°धाः । असि ॥ ३ ॥ अग्ने देवाँ इहा वह सादया योनिषु त्रिषु। परि भूष पिबं ऋतुनां॥ ४॥ अग्नै। देवान्। इह। आ। वह। सादयं। योनिषु। त्रिषु। परि। भूषु। पिबं। ऋतुनां॥ ४॥ ब्राह्मणादिन्द्र रार्धसः पिबा सोममृतूँरन्। तवेद्धि सख्यमस्तृतम्॥ ५॥ ब्राह्मणात्। इन्द्र। राधंसः। पिबं। सोमंम्। ऋतून्। अनुं। तवं। इत्। हि। सुख्यम्। अस्तृंतम्॥ ५॥ युवं दक्षं धृतव्रता मित्रांवरुणा दूळभंम्। ऋतुनां युज्ञमांशाथे॥ ६॥ [ 26] युवम्। दक्षम्। धृतव्रता। मित्रावरुणा। दूः २दर्भम्। ऋतुना। यज्ञम्। आशाथे इति॥ ६॥ द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावंहस्तासो अध्वरे। युज्ञेषु देवमीळते॥ ७॥ द्रविण:२दा:। द्रविणस:। ग्रावं १ हस्तास:। अध्वरे। यज्ञेषुं। देवम्। ईळते॥ ७॥ द्रविणोदा दंदातु नो वसूंनि यानिं शृणिवरे। देवेषु ता वनामहे॥ ८॥ द्रविणः २दाः। ददातु । नः । वसूनि । यानि । शृण्विरे । देवेषु । ता । वनामहे ॥ ८॥ द्रविणोदाः पिंपीषति जुहोत प्र चं तिष्ठत। नेष्ट्रादृतुभिंरिष्यत॥ ९॥ द्रविणः २दाः। पिपीषति । जुहोतं । प्र। च । तिष्ठत । नेष्ट्रात् । ऋतु॰भिः । इष्यत् ॥ ९॥ यत्त्वा तुरीयमृतुभिर्द्रविणोदो यजामहे। अर्थ स्मा नो ददिर्भव॥ १०॥ यत्। त्वा। तुरीयम्। ऋतु॰भिः। द्रविणः २दः। यजामहे। अर्ध। स्म। नः। ददिः। भव॥ १०॥

[१४] [१२ मेधातिथिः काण्वः। विश्वे देवाः (विश्वेर्देर्वैः सिहतोऽग्निः), ३ इन्द्रवायुबृहस्पति-मित्राग्निपूषभगादित्यमरुद्गणाः, १० विश्वदेवाग्नीन्द्रवायुमित्रधामानि, ११ अग्निः। गायत्री]

ऐभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोम्पीतये। देवेभिर्याहि यक्षि च॥१॥ आ। एभिः। अग्ने। दुर्वः। गिरंः। विश्वैभिः। सोमं॰पीतये। देवेभिः। याहि। यक्षिं। च॥१॥ आ त्वा कण्वां अहूषत गृणन्तिं विप्र ते धिर्यः। देवेभिरग्न आ र्गहि॥२॥ आ। त्वा। कर्ण्वाः। अहूषत। गृणन्ति। विप्र। ते। धिर्यः। देवेभिः। अग्ने। आ। गृहि॥ २॥ इन्द्रवायू बृहस्पतिं मित्राग्निं पूषणं भर्गम्। आदित्यान् मारुतं गणम्॥ ३॥ इन्द्रवायू इति । बृहस्पतिम् । मित्रा । अग्निम् । पूषणम् । भर्गम् । आदित्यान् । मार्रुतम् । गुणम् ॥ ३॥ प्र वो भ्रियन्त इन्देवो मत्सरा मादियिष्णर्वः। द्रप्सा मध्वेशचमूषदेः॥ ४॥ प्र। वः। भ्रियन्ते। इन्दंवः। मृत्सराः। मृद्यिष्णवः। द्रप्साः। मध्वः। चुमू॰सदंः॥ ४॥ ईळते त्वामंवस्यवः कण्वांसो वृक्तबंहिषः। ह्विष्मंन्तो अरंकृतः॥ ५॥ ईळेते। त्वाम्। अवस्यवं:। कण्वासः। वृक्त॰बर्हिषः। ह्विष्मेन्तः। अरम्॰कृतः॥ ५॥ घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहंन्ति वह्नयः। आ देवान्त्सोमपीतये॥ ६॥ [ 35 ] घृत॰पृष्ठाः। मनः२युर्जः। ये। त्वा। वहंन्ति। वह्नयः। आ। देवान्। सोमं॰पीतये॥ ६॥ तान्यज्ञाँ ऋतावृधोऽग्ने पत्नीवतस्कृधि। मध्वः सुजिह्व पायय॥ ७॥ तान्। यर्जत्रान्। ऋत॰वृर्धः। अग्नै। पत्नी॰वतः। कृधि। मध्वैः। सुजिह्न। पायय॥७॥ ये यजंत्रा य ईड्यास्ते ते पिबन्तु जिह्नया। मधौरग्ने वर्षट्कृति॥ ८॥ ये। यज्राः। ये। ईड्याः। ते। ते। पिबन्तु। जिह्नयां। मधौः। अग्ने। वर्षट्॰कृति॥ ८॥ आकीं सूर्यस्य रोचनाद् विश्वान् देवाँ उषर्बुधः। विप्रो होतेह वंक्षति॥ ९॥ आर्कीम्। सूर्यस्य। रोचनात्। विश्वान्। देवान्। उषः२बुर्धः। विप्रः। होतां। इह। वक्षति॥ ९॥ विश्वेभिः सोम्यं मध्वऽग्न इन्द्रेण वायुनां। पिबां मित्रस्य धामंभिः॥ १०॥ विश्वेभिः। सोम्यम्। मधुं। अग्ने। इन्द्रेण। वायुनां। पिबं। मित्रस्यं। धार्मं॰भिः॥ १०॥ त्वं होता मर्नुर्हितोऽग्नें यज्ञेषुं सीदिस। सेमं नों अध्वरं यज्ञ॥ ११॥ त्वम्। होतां। मर्नुः २हितः। अग्नै। यज्ञेषुं। सीदिसि। सः। इमम्। नः। अध्वरम्। यज्॥ ११॥

युक्ष्वा ह्यर्रुषी रथे हिरतो देव रोहितः। ताभिदेवाँ इहा वह॥ १२॥ [२७] युक्ष्व। हि। अर्रुषी:। रथे। हिर्र्तः। देव। रोहितः। ताभिः। देवान्। इह। आ। वह ॥ १२॥

[१५][१२ मेधातिथि: काण्वः।[प्रतिदैवतं ऋतुसहितम् =]१ इन्द्रः,२ मरुतः,३ त्वष्टा, ४ अग्निः, ५ इन्द्रः, ६ मित्रावरुणौ, ७-१० द्रविणोदाः, ११ अश्विनौ, १२ अग्निः। गायत्री ] इन्द्र सोमं पिर्ब ऋतुना त्वा विशान्त्वन्दवः। मृत्सरासस्तदोकसः॥ १॥ इन्द्रं। सोमंम्। पिर्ब। ऋतुनां। आ। त्वां। विशन्तु। इन्दंवः। मृत्सरासंः। तत्°औकसः॥ १॥ मरुंतः पिबंत ऋतुनां पोत्राद्यज्ञं पुंनीतन। यूयं हि ष्ठा सुंदानवः॥ २॥ मरुतः। पिबंत। ऋतुनां। पोत्रात्। यज्ञम्। पुनीतन्। यूयम्। हि। स्थ। सु॰दानवः॥ २॥ अभि युज्ञं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिब ऋतुर्ना। त्वं हि रंत्नथा असि ॥ ३॥ अभि। यज्ञम्। गृणीहि। नः। ग्नावः। नेष्टरिति। पिबं। ऋतुनां। त्वम्। हि। रत्नु॰धाः। असिं॥ ३॥ अग्ने देवाँ इहा वह सादया योनिषु त्रिषु। परि भूष पिबं ऋतुनां॥ ४॥ अग्नै। देवान्। इह। आ। वह। सादयं। योनिषु। त्रिषु। परि। भूषु। पिब। ऋतुनां॥ ४॥ ब्राह्मणादिन्द्र राधंसः पिबा सोमंमृतूँरन्। तवेद्धि सुख्यमस्तृतम्॥ ५॥ ब्राह्मणात्। इन्द्र। रार्धसः। पिबं। सोर्मम्। ऋतून्। अर्नु। तर्व। इत्। हि। सुख्यम्। अस्तृतम्॥ ५॥ युवं दक्षं धृतव्रता मित्रावरुणा दूळभंम्। ऋतुना युज्ञमाशाथे॥ ६॥ [ 26] युवम्। दक्षम्। धृतव्रता। मित्रावरुणा। दूः २दर्भम्। ऋतुना। युज्ञम्। आशाथे इति॥ ६॥ द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावंहस्तासो अध्वरे। यज्ञेषु देवमीळते॥ ७॥ द्रविणः २दाः । द्रविणसः । ग्रावं १ हस्तासः । अध्वरे । युजेषुं । देवम् । ईळते ॥ ७ ॥ द्रविणोदा दंदातु नो वसूनि यानि शृण्विरे। देवेषु ता वनामहे॥ ८॥ द्रविणः २दाः। ददातु । नः । वसूनि । यानि । शृण्विरे । देवेषु । ता । वनामहे ॥ ८॥ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र चे तिष्ठत। नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत॥ ९॥ द्रविणः २दाः । पिपीषति । जुहोतं । प्र । च । तिष्ठत । नेष्ट्रात् । ऋतु॰ भिः । इष्यत ॥ ९॥ यत्त्वां तुरीयंमृतुभिर्द्रविंणोदो यजांमहे। अर्धं स्मा नो द्दिर्भव॥ १०॥ यत्। त्वा। तुरीयम्। ऋतु॰भिः। द्रविणः २दः। यजामहे। अर्ध। स्म। नः। दुदिः। भवा। १०॥

अश्विना पिबंतं मधु दीद्यंग्नी शुचिव्रता। ऋतुनां यज्ञवाहसा॥ ११॥ अश्विना। पिबंतम्। मधु। दीद्यंग्नी इति दीर्दं अग्नी। शुचि वृता। ऋतुनां। यज्ञवाहसा॥ ११॥ गार्हं पत्येन सन्त्य ऋतुनां यज्ञनीरिस। देवान् देवयते यज॥ १२॥ [२९] गार्हं पत्येन। सन्त्य। ऋतुनां। यज्ञ नी:। असि। देवान्। देव यते। यज्ञ॥ १२॥

[ १६ ] [ ९ मेधातिथिः काण्वः। इन्द्रः। गायत्री।]

आ त्वां वहन्तु हरयो वृषंणुं सोमंपीतये। इन्द्रं त्वा सूरंचक्षसः॥१॥ आ। त्वा। वहन्तु। हर्रयः। वृषंणम्। सोमं॰पीतये। इन्द्रं। त्वा। सूरं॰चक्षसः॥ १॥ इमा धाना घृतस्नुवो हरी इहोप वक्षतः। इन्ह्रं सुखर्तमे रथे॥ २॥ इमाः। धानाः। घृत°स्नुवंः। हरी इतिं। इह। उपं। वक्षतः। इन्द्रम्। सुख°तमे। रथें॥ २॥ इन्द्रं प्रातर्हवामह इन्द्रं प्रयत्यध्वरे। इन्द्रं सोमस्य पीतये॥ ३॥ इन्द्रम्। प्रातः। हुवामुहे। इन्द्रम्। प्र॰यति। अध्वरे। इन्द्रम्। सोर्मस्य। पीतयै॥ ३॥ उपं नः सुतमा गंहि हरिंभिरिन्द्र केशिभिः। सुते हि त्वा हवांमहे॥ ४॥ उपं। नः। सुतम्। आ। गृहि। हरिं॰भिः। इन्द्र। केशि॰भिः। सुते। हि। त्वा। हर्वामहे॥४॥ सेमं नः स्तोममा गृह्यपेदं सर्वनं सुतम्। गौरो न तृषितः पिंब॥ ५॥ [30] सः। इमम्। नः। स्तोमम्। आ। गृहि। उपं। इदम्। सर्वनम्। सुतम्। गौरः। न। तृषितः। पिब्र॥ ५॥ इमे सोमांस इन्दंवः सुतासो अर्ध बहिषि। तां ईन्द्र सहसे पिंब।। ६।। इमे। सोमासः। इन्देवः। सुतासः। अधि। बर्हिषि। तान्। इन्द्र। सहसे। पिब॥६॥ अयं ते स्तोमों अग्रियो हिद्स्पृर्गस्तु शंतमः। अथा सोमं सुतं पिब।। ७॥ अयम्। ते। स्तोमः। अग्रियः। हिद्वि॰स्पृक्। अस्तु। शम्॰तंमः। अर्थ। सोमम्। सुतम्। पिब् ॥ ७॥ विश्विमत्सर्वनं सुतिमन्द्रो मदाय गच्छति। वृत्रहा सोर्मपीतये॥ ८॥ विश्वम्। इत्। सर्वनम्। सुतम्। इन्द्रं:। मदाय। गच्छति। वृत्र°हा। सोर्म°पीतये॥ ८॥ सेमं नः काममा पृण गोभिरश्वैः शतक्रतो। स्तर्वाम त्वा स्वार्ध्यः॥ ९॥ [38] सः। इमम्। नः। कार्मम्। आ। पृण्। गोभिः। अश्वैः। शतक्रतो इति शत°क्रतो। स्तर्वाम। त्वा। सु॰आध्यः॥९॥

[ १७ ] [ ९ मेधातिथिः काण्वः। इन्द्रावरुणौ। गायत्री, ४-५ पादनिचृत् (५ ह्रसीयसी वा ) गायत्री ] इन्द्रावर्रुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे। ता नो मृळात ईदृशें॥ १॥ इन्द्रावर्रणयोः। अहम्। सम्°राजोः। अवः। आ। वृणे। ता। नः। मृळातः। ईदृशे॥१॥ गन्तां स हि स्थोऽवंसे हवं विप्रस्य मार्वतः। धर्तारां चर्षणीनाम्॥२॥ गन्तारा। हि। स्थः। अवसे। हर्वम्। विप्रस्य। मा॰वंतः। धर्तारा । चुर्षणीनाम्॥ २॥ अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरुणा राय आ। ता वां नेदिष्ठमीमहे॥ ३॥ अनुकामम्। तर्पयेथाम्। इन्द्रावरुणा। राय:। आ। ता। वाम्। नेदिष्ठम्। ईमहे ॥ ३॥ युवाकु हि शचीनां युवाकुं सुमतीनाम्। भूयामं वाजुदाव्याम्॥४॥ युवाकु । हि । शर्चीनाम् । युवाकु । सुमतीनाम् । भूयाम । वाज् °दाव्नाम् ॥ ४॥ इन्ह्रंः सहस्रुदाव्यां वर्रुणः शंस्यानाम्। क्रतुंर्भवत्युक्थ्यः॥५॥ [ 32 ] इन्द्रेः। सहस्र॰दार्ञाम्। वर्रणः। शंस्यानाम्। क्रतुः। भवति। उक्थ्येः॥५॥ तयोरिदवंसा वयं सनेम नि चं धीमहि। स्यादुत प्ररेचनम्॥६॥ तयौ:। इत्। अवसा। वयम्। सनेम। नि। च। धीमहि। स्यात्। उत। प्र॰रेचनम्॥ ६॥ इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय रार्धसे। अस्मान्त्सु जिग्युर्षस्कृतम्॥७॥ इन्द्रांवरुणा। वाम्। अहम्। हुवे। चित्रायं। राधंसे। अस्मान्। सु। जि्ग्युषं:। कृतम्॥७॥ इन्द्रावरुण नू नु वां सिषांसन्तीषु धीष्वा। अस्मभ्यं शर्म यच्छतम्॥ ८॥ इन्द्रावरुणा। वाम्। नु। नु। सिषासन्तीषु। धीषु। आ। अस्मभ्यंम्। शर्म। यच्छतम्॥८॥ प्र वामश्नोतु सुष्टुतिरिन्द्रावरुणा यां हुवे। यामृधार्थे सुर्धस्तुतिम्॥९॥ [ 33 ] (8) प्र। वाम्। अश्नोतु। सु॰स्तुति:। इन्द्रांवरुणा। याम्। हुवे। याम्। ऋधाथे इतिं। सध॰स्तुंतिम्॥९॥

[१८] [९ मेधातिथिः काण्वः। १-३ ब्रह्मणस्पतिः, ४ इन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमश्च, ५ ब्रह्मणस्पतिः सोम इन्द्रो दक्षिणा च, ६-८ सदसस्पतिः, ९ सदसस्पतिर्नराशंसो वा। गायत्री]

सोमानं स्वरंणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कृक्षीवन्तं य औशिजः॥ १॥ सोमानम्। स्वरंणम्। कृणुहि। ब्रह्मणः। पते। कृक्षीवन्तम्। यः। औशिजः॥ १॥ यो रेवान्यो अमीवहा वसुवित्पुष्टिवर्धनः। स नंः सिषक्तु यस्तुरः॥ २॥

यः। रेवान्। यः। अमीव्॰हा। वसुवित्। पुष्टि॰वर्धनः। सः। नः। सिसकु । यः। तुरः॥ २॥ मा नः शंसो अर्रुरुषो धूर्तिः प्रणङ् मर्त्यस्य। रक्षां णो ब्रह्मणस्पते॥ ३॥ मा। नः। शंसः। अररुषः। धूर्तिः। प्रणेक्। मर्त्यस्य। रक्षं। नः। ब्रह्मणः। प्ते॥ ३॥ स घा वीरो न रिष्यिति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पितिः। सोमो हिनोति मर्त्यम्॥४॥ सः। घ। वीरः। न। रिष्यति। यम्। इन्द्रः। ब्रह्मणः। पतिः। सोमः। हिनोति। मर्त्यम्॥ ४॥ त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रंश्च मर्त्यम्। दक्षिणा पात्वंहंसः॥५॥ [88] त्वम्। तम्। ब्रह्मणुः। पते। सोर्मः। इन्द्रैः। चु। मर्त्यम्। दक्षिणा। पातु। अंहैसः॥५॥ सद्सस्यितमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्। सनिं मेधामयासिषम्॥ ६॥ सदंसः। पतिम्। अद्धंतम्। प्रियम्। इन्द्रंस्य। काम्यंम्। सनिम्। मेधाम्। अयासिषम्॥ ६॥ यस्मादृते न सिर्ध्यति युज्ञो विपृश्चितश्चन। स धीनां योगीमन्वति॥७॥ यस्मात्। ऋते। न। सिध्यति। यज्ञः। विषः २चितः। चन। सः। धीनाम्। योगम्। इन्वति॥७॥ आदूं छोति हविष्कृतिं प्राञ्चं कृणोत्यध्वरम्। होत्रां देवेषुं गच्छति॥८॥ आत्। ऋध्नोति। हविः २कृतिम्। प्राञ्चम्। कृणोति। अध्वरम्। होत्रा। देवेषु । गुच्छति॥ ८॥ नगुशंसं सुधृष्टममप्त्रयं सुप्रथस्तमम्। दिवो न सर्चमखसम्॥ ९॥ [ 34] नग्रशंस्मम्। सु०धृष्टंमम्। अपेश्यम्। सप्रर्थः २तमम्। दिवः। न। सद्गे॰मखसम्॥ ९॥

[ १९ ] [ ९ मेधातिथिः काण्वः। अग्निमरुतश्च। गायत्री ]

प्रति त्यं चारुं मध्वरं गोंपीथाय प्र हूं यसे। मरुद्धिरग्न आ गंहि॥ १॥
प्रति। त्यम्। चारुं म्। अध्वरम्। गो॰पीथायं। प्र। हूयसे। मरुत्॰िभः। अग्ने। आ। गृहि॥ १॥
निहि देवो न मत्यों महस्तव क्रतुं परः। मरुद्धिरग्न आ गंहि॥ २॥
निहि। देवः। न। मर्त्यः। महः। तवं। क्रतुं म्। परः। मरुत्०िभः। अग्ने। आ। गृहि॥ २॥
ये महो रजंसो विदुर्विश्वे देवासो अहुहंः। मरुद्धिरग्न आ गंहि॥ ३॥
ये। महः। रजंसः। विदुः। विश्वे। देवासंः। अहुहंः। मरुद्धिरग्न आ गंहि॥ ३॥
य उग्रा अर्कमानृचुरनांधृष्टास् ओजंसा। मरुद्धिरग्न आ गंहि॥ ४॥
ये। उग्राः। अर्कम्। आनुचुः। अर्नाधृष्टासः। ओजंसा। मरुत्॰िभः। अग्ने। आ। गृहि॥ ४॥
ये। उग्राः। अर्कम्। आनुचुः। अर्नाधृष्टासः। ओजंसा। मरुत्॰िभः। अग्ने। आ। गृहि॥ ४॥

ये शुभ्रा घोरवर्षसः सुक्षत्रास्तं रिशादंसः। मुरुद्धिरग्न आ गिहि॥५॥

ये। शुभ्राः। घोर॰वर्षसः। सु॰क्षत्रासः। रिशादंसः। मुरुत्॰भिः। अग्ने। आ। गृहि॥५॥

ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास् आसंते। मुरुद्धिरग्न आ गिहि॥६॥

ये। नाकस्य। अधि। रोचने। दिवि। देवासंः। आसंते। मुरुत्॰भिः। अग्ने। आ। गृहि॥६॥

य ईक्षुयन्ति पर्वतान् तिरः समुद्रमण्वम्। मुरुद्धिरग्न आ गिहि॥७॥

ये। ईक्षुयन्ति। पर्वतान्। तिरः। समुद्रम्। अर्णवम्। मुरुत्॰भिः। अग्ने। आ। गृहि॥७॥

आ ये तन्वन्ति रिश्मिभिस्तिरः समुद्रम्। अर्जवम्। मुरुत्॰भिः। अग्ने। आ। गृहि॥७॥

आ। ये। तन्वन्ति। रिश्मिभिः। तिरः। समुद्रम्। ओर्जसा। मुरुत्॰भिः। अग्ने। आ। गृहि॥८॥

अभि त्वा पूर्वर्णतये सृजामि सोम्यं मधुं। मुरुद्धिरग्न आ गिहि॥९॥

अभि। त्वा। पूर्व॰पीतये। सृजामि सोम्यम्। मधुं। मुरुत्॰भिः। अग्ने। आ। गृहि॥९॥

इत्याश्वलायन-संहितायां प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ प्रथमाष्ट्रके द्वितीयोऽध्यायः॥

[२०] [८ मेधातिथिः काण्वः। ऋभवः। गायत्री]

अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया। अर्कारि रत्नधार्तमः॥ १॥ अयम्। देवार्य। जन्मने। स्तोर्मः। विप्रैभिः। आसया। अर्कार। रत्नधार्तमः॥ १॥ य इन्द्रांय वचोयुजां ततक्षुर्मनंसा हरीं। शर्मीभिर्यज्ञमांशत॥ २॥ ये। इन्द्राय। वचः २युजां। तत्रक्षुः। मनसा। हरी इतिं। शमीभिः। युज्ञम्। आशत्॥ २॥ तक्षंत्रासंत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथम्। तक्षंन्धेनुं संबर्द्घाम्॥ ३॥ तक्षेन्। नासंत्याभ्याम्। परिं॰ज्मानम्। सु॰खम्। रथम्। तक्षेन्। धेनुम्। सुबः२दुघाम्॥ ३॥ युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः। ऋभवो विष्ट्यंक्रत॥ ४॥ युर्वाना। पितरा। पुनरिति। सत्य॰मेन्त्राः। ऋजु॰यर्वः। ऋभर्वः। विष्टी। अक्रत्।। ४॥ सं वो मदासो अग्मतेन्द्रेण च मुरुत्वता। आदित्येभिश्च राजंभिः॥ ५॥ [8] सम्। वः। मदासः। अग्मत्। इन्द्रेण। च। मरुत्वता। आदित्येभिः। च। राज्िभः॥ ५॥ उत त्यं चंमसं नवं त्वष्टुंर्देवस्य निष्कृतम्। अकर्त चतुरः पुनः॥ ६॥ उत। त्यम्। चमसम्। नवंम्। त्वष्टुं:। देवस्यं। निःश्कृतम्। अर्कर्त। चुतुरं:। पुनरितिं॥ ६॥ ते नो रत्नांनि धत्तन त्रिरा साप्तांनि सुन्वते। एकंमेकं सुशस्तिभिः॥ ७॥ ते। नः। रत्नानि। धत्तन। त्रिः। आ। साप्तानि। सुन्वते। एकंम्॰एकम्। सुशस्ति॰भिः॥ ७॥ अधारयन्त बह्वयोऽभंजन्त सुकृत्ययां। भागं देवेषुं यज्ञियम्॥ ८॥ [ ? ] अर्धारयन्त । वह्नयः । अर्भजन्त । सु॰कृत्ययां । भागम् । देवेषुं । यज्ञियंम् ॥ ८ ॥

[ २१ ] [ ६ मेधातिथिः काण्वः। इन्द्राग्नी। गायत्री ]

इहेन्द्राग्नी उपं ह्वये तयोरित्स्तोमंमुश्मिस। ता सोमं सोम्पार्तमा॥ १॥ इह। इन्द्राग्नी इतिं। उपं। ह्वये। तयोः। इत्। स्तोमंम्। उश्मिस्। ता। सोमंम्। सोम्॰पार्तमा॥ १॥ ता युत्रेषु प्र शंसतेन्द्राग्नी शृंम्भता नरः। ता गायुत्रेषुं गायत॥ २॥
ता। युत्रेषुं। प्र। शंसत। इन्द्राग्नी इतिं। शुम्भत। नरः। ता। गायुत्रेषुं। गायत॥ २॥
ता मित्रस्य प्रशंस्तय इन्द्राग्नी ता हंवामहे। सोमपा सोमंपीतये॥ ३॥
ता। मित्रस्यं। प्र°शंस्तये। इन्द्राग्नी इतिं। ता। हवामहे। सोम॰पा। सोमं॰पीतये॥ ३॥
उग्रा सन्तां हवामह उपेदं सर्वनं सुतम्। इन्द्राग्नी एह गंच्छताम्॥ ४॥
उग्रा। सन्तां। हवामहे। उपं। इदम्। सर्वनम्। सुतम्। इन्द्राग्नी इतिं। आ। इह। गुच्छताम्॥ ४॥
ता महन्ता सदस्यती इन्द्रांग्नी रक्षं उब्जतम्। अप्रंजाः सन्त्वित्रणंः॥ ५॥
ता। महन्तां। सदस्यती इतिं। इन्द्रांग्नी इतिं। रक्षः। उब्जतम्। अप्रंजाः। सन्तु। अत्रिणंः॥ ५॥
तेनं सत्येनं जागृतमिधं प्रचेतुनं पदे। इन्द्रांग्नी इतिं। शर्मं। यच्छतम्॥ ६॥
तेनं। सत्येनं। जागृतम्। अधिं। प्र॰चेतुने। पदे। इन्द्रांग्नी इतिं। शर्मं। यच्छतम्॥ ६॥

[२२] [२१ मेधातिथिः काण्वः। १-४ अश्विनौ, ५-८ सविता, ९-१० अग्निः, ११ देव्यः, १२ इन्द्राणीवरुणान्यग्नाय्यः, १३-१४ द्यावापृथिव्यौ, १५ पृथिवी, १६ विष्णुर्देवा वा, १७-२१ विष्णुः। गायत्री]

प्रात्युंजा वि बोधयाश्वनावेह गंच्छताम्। अस्य सोमंस्य पीतर्ये॥१॥
प्रातः श्युजो। वि। बोधय। अश्वनौ। आ। इह। गच्छताम्। अस्य। सोमंस्य। पीतर्ये॥१॥
या सुरथां रथीतंमोभा देवा दिविस्पृशां। अश्विना ता हंवामहे॥२॥
या। सु॰रथां। रथि॰तंमा। उभा। देवा। दिवि॰स्पृशां। अश्विनां। ता। हवामहे॥२॥
या वां कशा मधुंमत्यश्विना सूनृतांवती। तयां यज्ञं मिंमिक्षतम्॥३॥
या। वाम्। कशां। मधुं॰मती। अश्विना। सूनृतां॰वती। तयां। यज्ञम्। मिमिक्षतम्॥३॥
निह वामस्तिं दूरके यत्रा रथेन गच्छंथः। अश्विना सोमिनों गृहम्॥४॥
निह। वाम्। अस्ति। दूरके। यत्रं। रथेन। गच्छंथः। अश्विना। सोमिनेः। गृहम्॥४॥
हिरंण्य॰पाणिमृतयें सिवतार्मुपं हृये। स चेत्तां देवतां पदम्॥५॥
हिरंण्य॰पाणिम्। ऊतये। सवितार्म्। उपं। हृये। सः। चेत्तं। देवतां। पदम्॥५॥
अपां नपातमवसे सिवतार्मुपं स्तुहि। तस्यं व्रतान्युंश्मिस॥६॥
अपाम्। नपातम्। अवसे। सिवतारम्। उपं। स्तुहि। तस्यं। व्रतानिं। उश्मिस॥६॥

[8]

विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधंसः। सुवितारं नृचक्षंसम्॥७॥ वि॰भक्तारम्। हवामहे। वसौ:। चित्रस्य। राधसः। सवितारम्। नृ॰चक्षसम्॥७॥ सर्खाय आ नि षींदत सिवता स्तोम्यो नु नं:। दाता राधांसि शुम्भिति॥८॥ सर्खायः। आ। नि। सीद्त। सविता। स्तोम्यः। नु। नः। दाता। राधांसि। शुम्भिति॥८॥ अग्ने पर्लीरिहा वह देवानांमुशतीरुपं। त्वष्टारं सोमंपीतये॥ ९॥ अग्नै। पर्त्नी:। इह। आ। वह। देवानाम्। उश्ती:। उप। त्वष्टारम्। सोमं॰पीतये॥ ९॥ आ ग्ना अंग्न इहार्वसे होत्रां यविष्ठ भारतीम्। वरूत्रीं धिषणां वह ॥ १०॥ [4] आ। ग्नाः। अग्ने। इह। अवसे। होत्राम्। यविष्ठ। भारतीम्। वर्रूतीम्। धिषणाम्। वह॥ १०॥ अभि नो देवीरवंसा महः शर्मणा नृपलीः। अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्॥ ११॥ अभि। नं:। देवी:। अर्वसा। महः। शर्मणा। नृपत्नी:। अर्च्छिन्न॰पत्राः। सुचुन्ताम्॥ ११॥ इहेन्द्राणीमुपं ह्वये वरुणानीं स्वस्तये। अग्नायीं सोर्मपीतये॥ १२॥ इह। इन्द्राणीम्। उपं। ह्वये। वरुणानीम्। स्वस्तर्ये। अग्नार्यीम्। सोमं॰पीतये॥ १२॥ मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिंमिक्षताम्। पिपृतां नो भरीमभिः॥ १३॥ मही। द्यौ:। पृथिवी। च। न:। इमम्। यज्ञम्। मिमिक्षताम्। पिपृताम्। न:। भरीम॰भि:॥ १३॥ तयोरिद्घृतवृत्पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभिः। गुन्धर्वस्य ध्रुवे पदे॥ १४॥ तयों:। इत्। घृत°वंत्। पर्यः। विप्राः। रिहन्ति। धीति°भिः। गुन्धर्वस्यं। ध्रुवे। पदे॥ १४॥ स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशंनी। यच्छां नः शर्म सप्रथः॥ १५॥ [६] स्योना। पृथिवि। भव। अनृक्षरा। नि॰वेशनी। यच्छै। नः। शर्म। स॰प्रथैः॥ १५॥ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। पृथिव्याः सप्त धार्मभिः॥ १६॥ अर्तः। देवाः। अवन्तु। नः। यर्तः। विष्णुः। वि°चक्रमे। पृथिव्याः। सप्त। धार्मं°भिः॥ १६॥ इदं विष्णुर्वि चंक्रमे त्रेधा नि दंधे पदम्। समूळहमस्य पांसुरे॥ १७॥ इदम्। विष्णुः। वि। चुक्रमे। त्रेधा। नि। दुधे। पुदम्। सम्°ऊंळहम्। अस्य। पांसुरे॥ १७॥ त्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णुंगींपा अदांभ्यः। अतो धर्माणि धारयंन्॥ १८॥ त्रीणि। पदा। वि। चक्रमे। विष्णुं:। गोपा:। अदाभ्य:। अतः। धर्माणि। धारयेन्॥ १८॥

विष्णोः कर्माणि पश्यत् यतौ वृतानि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्यः सखां॥ १९॥ विष्णोः। कर्माणि। पश्यत्। यतैः। वृतानि । पस्पशे। इन्द्रस्य। युज्येः। सखां॥ १९॥ तद्विष्णोः परमं पदं सदां पश्यन्ति सूर्र्यः। द्विवीव चक्षुरातंतम्॥ २०॥ तत्। विष्णोः। परमम्। पदम्। सदां। पश्यन्ति। सूर्र्यः। द्विवऽईव। चक्षुः। आ॰तंतम्॥ २०॥ तद्विप्रांसो विपन्यवो जागृवांसः समिन्थते। विष्णोर्यत्परमं पदम्॥ २१॥ [७] तत्। विप्रांसः। विपन्यवेः। जागृ॰वांसः। सम्। इन्धते। विष्णोः। यत्। प्रमम्। पदम्॥ २१॥

[२३][२४ मेधातिथिः काण्वः। १ वायुः, २-३ इन्द्रवायू, ४-६ मित्रावरुणौ, ७-९ इन्द्रो मरुत्वान्, १०-१२ विश्वे देवाः, १३-१५ पूषा, १६-२२, २३ (पूर्वार्धस्य) आपः, २३ (उत्तरार्धस्य) २४ अग्निः। १-१८ गायत्री, १० परउष्णिक्, २१ प्रतिष्ठा, २०, २२-२४ अनुष्टुप्]

तीवाः सोमासः आ गृह्याशीर्वन्तः सुता इमे। वायो तान्प्रस्थितान्पिब॥१॥ तीवाः। सोमासः। आ। गृहि। आशीः२वन्तः। सुताः। इमे। वायो इति । तान् । प्र°स्थितान् । पिब ॥ १ ॥ उभा देवा दिविस्पृशेन्द्रवायू हंवामहे। अस्य सोमंस्य पीतये॥ २॥ उभा। देवा। दिवि°स्पृशां। इन्द्रवायू इति। हवामहे। अस्य। सोमस्य। पीतर्ये॥ २॥ इन्द्रवायू मनोजुवा विप्रां हवन्त ऊतये। सहस्राक्षा धियस्पती॥ ३॥ इन्द्रवायू इति । मनः२जुवां । विप्राः । हवन्ते । ऊतर्ये । सहस्र°अक्षा । धियः । पती इति ॥ ३ ॥ मित्रं वयं ह्वामहे वर्रुणं सोम्पीतये। जुज्ञाना पूतद्क्षसा॥ ४॥ मित्रम्। वयम्। हवामहे। वर्रणम्। सोमं॰पीतये। ज्ज्ञाना। पूत॰देक्षसा॥ ४॥ ऋतेन यावृंतावृधांवृतस्य ज्योतिंषस्पती । ता मित्रावर्रुणा हुवे॥ ५॥ ऋतेनं । यौ । ऋत॰वृधौं । ऋतस्यं । ज्योतिषः । पती इति । मित्रावरुणा । हुवे ॥ ५ ॥ वर्रुणः प्राविता भुविन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः। करतां नः सुरार्धसः॥६॥ वर्रणः। प्र॰अविता। भुवत्। मित्रः। विश्वाभिः। ऊति॰भिः। कर्रताम्। नः। सु॰रार्धसः॥ ६॥ मुरुत्वंन्तं हवामह इन्द्रमा सोमंपीतये। सुजूर्गणेनं तृम्पतु॥ ७॥ मुरुत्वेन्तम्। हवामहे। इन्द्रम्। आ। सोमं॰पीतये। सु॰जूः। गुणेनं। तृम्पुतु॥७॥

इन्द्रंज्येष्ठा मर्रुद्गणा देवांसः पूर्षरातयः। विश्वे मर्म श्रुता हर्वम्॥ ८॥ इन्द्रं॰ज्येष्ठाः। मर्रुत्॰गणाः। देवांसः। पूर्षं॰रातयः। विश्वे। मर्मः। श्रुतः हर्वम् ॥ ८॥ हुत वृत्रं सुदानव इन्द्रेण सहंसा युजा। मा नों दुःशंसं ईशत॥ ९॥ हत। वृत्रम्। सु°दानवः। इन्द्रेण। सहसा। युजा। मा। नः। दुः२शंसः। ईशत्॥ ९॥ विश्वान्देवान्हं वामहे मुरुतः सोमंपीतये। उग्रा हि पृश्निमातरः॥ १०॥ [8] विश्वान्। देवान्। हुवामहे। मुरुतः। सोमं°पीतये। उग्राः। हि। पृष्टिनंमातरः॥ १०॥ जयंतामिव तन्युतुर्मरुतांमेति धृष्णुया। यच्छुभं याथनां नरः॥ ११॥ जयंताम्ऽइव। तन्यतुः। मरुतांम्। एति। धृष्णु॰या। यत्। शुर्भम्। याथनं। नरः॥ ११॥ हस्काराद्विद्युतस्पर्यतो जाता अवन्तु नः। मरुतो मृळयन्तु नः॥ १२॥ हस्कारात्। वि°द्युतः। परि। अतः। जाताः। अवन्तु। नः। मुरुतः। मृळ्यन्तु। नः॥ १२॥ आ पूषिञ्चत्रबंहिषमार्घृणे धरुणं दिवः। आर्जा नुष्टं यथा पुशुम्॥ १३॥ आ। पूषन्। चित्र°बंहिषम्। आर्घृणे। धरुणम्। दिवः। आ। अज्। नुष्टम्। यथा। पुशुम्॥ १३॥ पूषा राजानमार्घृणिरपंगूळ्हं गुहां हितम्। अविन्दच्चित्रबंहिषम्॥ १४॥ पूषा। राजानम्। आर्घृणि:। अपं॰गूळ्हम्। गुहां। हितम्। अविनदत्। चित्र॰बंहिंषम्॥ १४॥ उतो स मह्यमिन्दंभिः षड्युक्तां अनुसेषिधत्। गोभिर्यवं न चर्कृषत्॥ १५॥ [ 80] उतो इति । सः। मह्यम्। इन्दुं॰भिः। षट्। युक्तान्। अनु॰सेसिधत्। गोभिः। यवम्। न। चुर्कृषत्॥ १५॥ अम्बयो यन्त्यध्वंभिर्जामयो अध्वरीयताम्। पृञ्चतीर्मधुना पर्यः॥ १६॥ अम्बर्यः। यन्ति। अर्ध्वं°भिः। जामर्यः। अध्वरि°यताम्। पृञ्चतीः। मधुना। पर्यः॥ १६॥ अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह। ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्॥ १७॥ अमू:। या:। उपं। सूर्यं। याभि:। वा। सूर्यं:। सह। ता:। नु:। हिन्वन्तु। अध्वरम्॥ १७॥ अपो देवीरुपं ह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः। सिन्धुंभ्यः कर्त्वं हुविः॥ १८॥ अपः। देवीः। उपं। ह्वये। यत्रं। गार्वः। पिबन्ति। नः। सिन्धुं॰भ्यः। कर्त्वम्। हुविः॥ १८॥ अप्रवंशन्तरमृतंमप्सु भेषजमपामुत प्रशंस्तये। देवा भवंत वाजिनः॥ १९॥ अप्°सु। अन्तः। अमृतम्। अप्°सु। भेषजम्। अपाम्। उत। प्र°शस्तये। देवा:। भवत। वाजिन:॥ १९॥

अप्सु में सोमों अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा। अग्निं च विश्वशंम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः॥ २०॥ [88] अप्°सु। मे । सोम:। अब्रवीत्। अन्तः। विश्वानि। भेषजा। अग्निम्। च। विश्व°शम्भुवम्। आपः। च। विश्व°भैषजीः॥ २०॥ आर्पः पृणीत भेषुजं वर्रूथं तुन्वे ३ मम ज्योक् च सूर्यं दृशे॥ २१॥ आपै:। पृणीत। भेषजम्। वर्रूथम्। तुन्वै। ममे। ज्योक्। च। सूर्यम्। दृशे॥ २१॥ इदमापः प्र वहत् यत्किं च दुर्तितं मिय। यद्वाहमंभिदुद्रोह् यद्वां शोप उतानृतम्॥ २२॥ इदम्। आपः। प्र। वहत्। यत्। किम्। च्। दुः२इतम्। मयि। यत्। वा। अहम्। अभि॰दुद्रोहं। यत्। वा। शेपे। उत। अर्नृतम्॥ २२॥ आपों अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्मिह। पर्यस्वानग्न आ गिह् तं मा सं सृज वर्चसा॥ २३॥ आप:। अद्य। अनु। अचारिषम्। रसेन। सम्। अगस्मिह्। पर्यस्वान्। अग्ने। आ। गृह्। तम्। मा। सम्। सृज्। वर्चसा॥ २३॥ सं मांग्ने वर्चसा सृजु सं प्रजया समायुंषा। विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्मह ऋषिभि:॥ २४॥ [ १२ ] (4)

[२४] [१५ आजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। १ कः (प्रजापितः), २ अग्निः, ३-५ सविता (५ भगो वा) ६-१५ वरुणः। १, २, ६-१५ त्रिष्टुप्, ३-५ गायत्री]

कस्यं नूनं केत्मस्यामृतांनां मनांमहे चार्र देवस्य नामं।
को नों मुद्या अदितये पुनर्दात्प्यतरं च दृशेयं मातरं च॥१॥
कस्यं। नूनम्। कृत्मस्यं। अमृतानाम्। मनांमहे। चार्र। देवस्यं। नामं।
कः। नः। मुद्ये। अदितये। पुनः। दात्। पितरम्। च। दृशेयंम्। मातरम्। च॥१॥
अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतांनां मनांमहे चार्र देवस्य नामं।
स नों मुद्या अदितये पुनर्दात्प्यतरं च दृशेयं मातरं च॥१॥

सम्। मा। अग्ने। वर्चसा। सृज। सम्। प्र॰जयां। सम्। आयुंषा।

विद्युः। मे। अस्य। देवाः। इन्द्रैः। विद्यात्। सह। ऋषिं भिः॥ २४॥

[ 83]

अग्नेः। वयम्। प्रथमस्यं। अमृतानाम्। मनामहे। चारुं। देवस्यं। नामं। सः। नः। मह्यै। अदितये। पुनैः। दात्। पितरम्। च। दृशेयम्। मातरम्। च॥ २॥ अभि त्वां देव सवितरीशांनं वार्याणाम्। सदावन्भागर्मीमहे॥ ३॥ अभि। त्वा। देव। सवितः। ईशानम्। वार्याणाम्। सदा। अवन्। भागम्। ईमहे॥ ३॥ यश्चिद्धि तं इत्था भर्गः शशमानः पुरा निदः। अद्वेषो हस्तंयोर्द्धे॥ ४॥ यः। चित्। हि। ते। इत्था। भर्गः। शृश्मानः। पुरा। निदः। अद्वेषः। हस्तयोः। दुधे॥ ४॥ भगंभक्तस्य ते वयमुदंशेम् तवार्वसा। मूर्धानं राय आरभे॥ ५॥ भर्ग॰भक्तस्य। ते। वयम्। उत्। अशेम्। तर्व। अवसा। मूर्धानम्। राय:। आ॰रभै॥ ५॥ नहि तें क्षुत्रं न सहो न मन्युं वयंश्चनामी प्तयन्त आपुः। नेमा आपों अनिमिषं चर्रन्तीर्न ये वार्तस्य प्रमिनन्त्यभ्वंम्॥६॥ नहि। ते। क्षत्रम्। न। सहः। न। मन्युम्। वयः। चन। अमी इति। पतयन्तः। आपुः। न। इमाः। आपः। अनि॰मिषम्। चरन्तीः। न। ये। वार्तस्य। प्र॰मिनन्ति। अभ्वम्॥६॥ अबुध्ने राजा वर्रुणो वर्नस्योर्ध्वं स्तूपं ददते पूतदक्षः। नीचीनाः स्थुरुपरिं बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः॥७॥ अबुध्ने। राजां। वर्रणः। वर्नस्य। ऊर्ध्वम्। स्तूपंम्। दुद्ते। पूत॰दंक्षः॥ नीचीनाः। स्थुः। उपरिं। बुध्नः। एषाम्। अस्मे इतिं। अन्तः। नि॰हिताः। केतवः। स्युरितिं स्युः॥७॥ उर्रु हि राजा वर्रुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उं। अपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुतापंवक्ता हृंदयाविधंश्चित्॥ ८॥ उरुम्। हि। राजां। वरुणः। चकारं। सूर्याय। पन्थाम्। अनुं॰एत्वै। उँ इति। अपरें। पार्ता। प्रतिं°धातवे। अकः। उत। अप°वक्ता। हृद्य°विधः। चित्॥ ८॥ शतं तें राजन्भिषजः सहस्रमुर्वी गंभीरा सुमितिष्टे अस्तु। बार्धस्व दूरे निर्ऋतिं प्राचैः कृतं चिदेनः प्र मुंमुग्ध्यस्मत्॥ ९॥ शतम्। ते। राजन्। भिषजः। सहस्रम्। उर्वी। गुभीरा। सु॰मृतिः। ते। अस्तु। बार्थंस्व। दूरे। नि:२ऋंतिम्। प्राचै:। कृतम्। चित्। एनं:। प्र। मुमुग्धि। अस्मत्॥ ९॥

अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददृश्रे कुहं चिद्दिवेयु:। अद्बािन वर्रणस्य व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमिति॥ १०॥ [88] अमी इति। ये। ऋक्षाः। नि°हितासः। उच्चा। नकम्। ददृष्ट्रे। कुहै। चित्। दिवां। ईयुः। अर्दब्धानि । वर्रणस्य । व्रतानि । वि°चार्कशत् । चन्द्रमा : । नक्तम् । एति ॥ १० ॥ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दंमानुस्तदा शांस्ते यर्जमानो हुविर्भिः। अहेळमानो वरुणेह बोध्युर्रुशंस मा न आयुः प्र मोषीः॥ ११॥ तत्। त्वा। यामि। ब्रह्मणा। वन्दमानः। तत्। आ। शास्ते। यर्जमानः। ह्विः२र्भिः। अहेंळमानः। वरुण्। इह। बोधि। उर्रं°शंस। मा। नः। आर्युः। प्र। मोषीः॥ ११॥ तदिन्नवतं तिह्वा मह्यमाहुस्तद्यं केतो हृद आ वि चेष्टे। शुनःशेषो यमह्वंदगृभीतः सो अस्मानाजा वर्रणो मुमोक्तु॥१२॥ तत्। इत्। नक्तम्। तत्। दिवा। मह्यम्। आहुः। तत्। अयम्। केतः। हृदः। आ। वि। चुष्टे। शुनःशेर्पः। यम्। अह्वत्। गृभीतः। सः। अस्मान्। राजां। वर्रुणः। मुमोक्तु॥ १२॥ श्नःशेपो हाह्वंदगृभीतस्त्रिष्वादित्यं द्रंपदेषुं बद्धः। अवैनं राजा वर्रुणः ससृज्याद् विद्वाँ अदेब्धो वि मुमोक्तु पाशान्॥ १३॥ शुनःशेर्पः। हि। अह्वत्। गृभीतः। त्रिषु। आदित्यम्। हु॰पदेषु। बुद्धः। अवं। एनम्। राजां। वर्रणः। ससृज्यात्। विद्वान्। अदंब्धः। वि। मुमोक्तु। पाशांन्॥ १३॥ अवं ते हेळों वरुण नमोभिरवं यज्ञेभिरीमहे हविभिं:। क्षयंन्तरमभ्यंमसुर प्रचेता राजन्नेनीसि शिश्रथः कृतानि॥१४॥ अवं। ते। हेळं:। वरुण। नमं:२भि:। अवं। यज्ञेभि:। ईमहे। ह्वि:२भि:। क्षयंन्। अस्मभ्यंम्। असुर। प्रचेत इतिं प्र°चेत:। रार्जन्। एनांसि। शिश्रथ:। कृतानिं॥ १४॥ उदुंत्तमं वंरुण पार्शमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रंथाय। अर्था वयमादित्य व्रते तवानांगसो अदितये स्याम॥ १५॥ [ 84] उत्। उत्°तमम्। वरुण। पार्शम्। अस्मत्। अवं। अधमम्। वि। मध्यमम्। श्रथ्य। अर्थ। वयम्। आदित्य। व्रते। तर्व। अर्नागसः। अर्दितये। स्याम्॥ १५॥

[ २५ ] [ २१ अजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। वरुणः। गायत्री ]

यच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देंव वरुण व्रतम्। मिनीमसि द्यविद्यवि॥ १॥ यत्। चित्। हि। ते। विशं:। यथा। प्र। देव। वरुण। व्रतम्। मिनीमसं। द्यवि॰द्यवि॥ १॥ मा नों वधार्य हत्नवें जिहीळानस्यं रीरधः। मा ह्रंणानस्यं मन्यवें॥ २॥ मा। नः। वधार्य। हत्नवै। जिहीळानस्यै। रीरधः। मा। हणानस्यै। मन्यवै॥ २॥ वि मृंळीकार्यं ते मनों रथीरश्वं न संदितम्। गीर्भिर्वरुण सीमहि॥ ३॥ वि। मृळीकार्य। ते। मर्नः। रथीः। अर्श्वम्। न। सम्°र्दितम्। गीः२भिः। वुरुण्। सीमहि॥ ३॥ परा हि मे विमन्यवः पर्तन्ति वस्यंइष्टये। वयो न वंसतीरुपं॥ ४॥ पर्गं। हि। मे। वि॰मन्यवः। पर्तन्ति। वस्यः २इष्टये। वयः। न। वसतीः। उपं॥ ४॥ कदा क्षेत्रश्रियं नरमा वर्रुणं करामहे। मृळीकायोरु चक्षंसम्॥ ५॥ [ 38 ] कदा। क्षत्र°श्रियंम्। नर्रम्। आ। वर्रणम्। <u>करामहे</u>। मृळीकायं। उ्रु॰चक्षंसम्॥५॥ तदित्संमानमाशाते वेनंन्ता न प्र युंच्छतः। धृतव्रंताय दाशुषे॥६॥ तत्। इत्। समानम्। आशाते इति। वेर्नन्ता। न। प्र। युच्छतः। धृत॰ व्रताय। दाशुर्षे॥ ६॥ वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पत्तताम्। वेदं नावः समुद्रियः॥ ७॥ वेदं। यः। वीनाम्। पदम्। अन्तरिक्षेण। पत्तताम्। वेदं। नावः। समुद्रियः॥ ७॥ वेदं मासो धृतव्रतो द्वादंश प्रजावंतः। वेदा य उपजायंते॥ ८॥ वेदं। मासः। धृत॰व्रतः। द्वादंश। प्रजा॰वंतः। वेदं। यः। उप॰जायते॥ ८॥ वेद वार्तस्य वर्तनिमुरोर्ऋष्वस्यं बृहतः। वेदा ये अध्यासंते॥ ९॥ वेदं। वार्तस्य। वर्तिनम्। उरोः। ऋष्वस्य। बृहतः। वेदं। ये। अधि°आसते॥ ९॥ नि षंसाद धृतव्रतो वर्रुणः पस्त्या ईस्वा। साम्राज्याय सुक्रतुः॥ १०॥ [ 89] नि। ससाद। धृत॰व्रंतः। वर्रणः। पुस्त्यासु। आ। साम्॰राज्याय। सु॰क्रतुः॥ १०॥ अतो विश्वान्यद्धंता चिकित्वाँ अभि पंश्यति। कृतानि या च कर्त्वां॥ ११॥ अतः। विश्वानि। अद्भुता। चिकित्वान्। अभि। पुश्यति। कृतानि। या। च्। कर्त्वी॥ ११॥ स नों विश्वाहां सुक्रतुंरादित्यः सुपर्था करत्। प्र ण आर्यूषि तारिषत्॥ १२॥ सः। नः। विश्वाहां । सु॰क्रतुः। आदित्यः। सु॰पर्था । करत्। प्र। नः। आर्यूषि। तारिषत्॥ १२॥

बिभ्रंद्द्रापिं हिर्ण्ययं वर्रुणो वस्त निर्णिर्जम्। परि स्पशो नि षेदिरे॥ १३॥ बिभ्रत्। द्रापिम्। हिर्ण्ययम्। वरुणः। वस्त। निःश्निजम्। परि। स्पर्शः। नि। सेदिरे॥ १३॥ न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न दुर्ह्वाणो जनानाम्। न देवम्भिमातयः॥ १४॥ न। यम्। दिप्सन्ति। दिप्सर्वः। न। दुर्ह्वाणः। जनानाम्। न। देवम्। अभि°मातयः॥ १४॥ उत यो मार्नुषेष्वा यश्रशचक्रे असाम्या। अस्माकंमुद्रेष्वा॥ १५॥ [ 28] उत । य:। मार्नुषेषु । आ। यशं:। चुक्रे । असामि । आ। अस्मार्कम् । उदरेषु । आ॥ १५॥ पर्रा मे यन्ति धीतयो गावो न गर्व्यूतीरन्। इच्छन्तीरुरु चक्षंसम्॥ १६॥ पर्ग । मे । यन्ति । धीतर्यः । गार्वः । न । गर्व्यूतीः । अर्नु । इच्छन्तीः । उरु॰चक्षंसम् ॥ १६ ॥ सं नु वोचावहै पुनर्यतों मे मध्वाभृतम्। होतेव क्षदंसे प्रियम्॥ १७॥ सम्। नु। वोचावहै। पुनः। यतः। मे। मधं। आ०भृतम्। होताऽइव। क्षदंसे। प्रियम्॥ १७॥ दर्शं नु विश्वदर्शतं दर्शं रथमधि क्षमि। एता जुंषत मे गिर्रः॥ १८॥ दर्शम्। नु। विश्व॰दर्शतम्। दर्शम्। रथम्। अधि। क्षमि। एताः। जुषत्। मे। गिरः॥ १८॥ इमं में वरुण शुधी हर्वमद्या चं मृळय। त्वामंवस्युरा चंके॥ १९॥ इमम्। मे। वरुण। श्रुधि। हर्वम्। अद्य। च। मृळ्य। त्वाम्। अवस्युः। आ। चके ॥ १९॥ त्वं विश्वंस्य मेधिर दिवश्च ग्मर्श्च राजिस। स यामंनि प्रतिं श्रुधि॥ २०॥ त्वम्। विश्वस्य। मेधिर। दिवः। च। ग्मः। च। राजुसि। सः। यामनि। प्रति। श्रुधि॥ २०॥ उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पार्शं मध्यमं चृत। अवध्यमानि जीवसे॥ २१॥ [88] उत्। उत्०तमम्। मुमुग्धि। नः। वि। पाश्मम्। मध्यमम्। चृत। अवं। अधमानिं। जीवसं॥ २१॥

[२६] [१० आजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। अग्निः। गायत्री] विसिष्वा हि मियेध्य वस्त्राण्यूर्जां पते। सेमं नो अध्वरं यज॥१॥ वसिष्व। हि। मियेध्य। वस्त्राणि। ऊर्जाम्। पते। सः। इमम्। नः। अध्वरम्। यज्॥१॥ नि नो होता वरेण्यः सदां यविष्ठ मन्मंभिः। अग्ने दिवित्मंता वर्यः॥२॥ नि। नः। होतां। वरेण्यः। सदां। यविष्ठ। मन्मं०भिः। अग्ने। दिवित्मंता। वर्यः॥२॥ आ हि ष्मां सूनवें पितापिर्यजंत्यापये। सखा सख्ये वरेण्यः॥३॥ आ। हि। स्म। सूनवें। पिता। आपः। यर्जित। आपये। सखां। सख्ये। वरेण्यः॥३॥

आ नो बहीं रिशादंसो वर्रुणो मित्रो अर्युमा। सीदंन्तु मनेषो यथा॥ ४॥ आ। नः। बहिः। रिशादसः। वरुणः। मित्रः। अर्यमा। सीदन्तु। मनेषः। यथा॥ ४॥ पूर्व्य होत्रस्य नो मन्दंस्व सुख्यस्य च। इमा उ षु श्रुंधी गिर्रः॥ ५॥ [ 20] पूर्व। होतः। अस्य। नः। मन्दंस्व। सुख्यस्य। च। इमाः। ऊँ इति। सु। श्रुधि। गिर्रः॥ ५॥ यच्चिद्धि शश्वता तनां देवंदेवं यजांमहे। त्वे इद्धूयते हिवः॥ ६॥ यत्। चित्। हि। शश्वता। तनां। देवम् देवम्। यजामहे। त्वे इतिं। इत्। हूयते। हिवः॥ ६॥ प्रियो नो अस्तु विश्पतिर्होतां मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वग्नयो वयम् ॥ ७॥ प्रियः। नः। अस्तु। विश्पतिः। होता। मन्द्रः। वरेण्यः। प्रियाः। सु॰अग्नयः। वयम्॥ ७॥ स्वग्नयो हि वार्यं देवासों दिधरे चं नः। स्वग्नयों मनामहे ॥ ८॥ सु॰अग्नयः। हि। वार्यम्। देवासः। दिधरे। च। नः। सु॰अग्नयः। मनामहे ॥ ८॥ अर्था न उभर्येषाममृत मर्त्यानाम्। मिथः संन्तु प्रशंस्तयः॥ ९॥ अर्थ। नः। उभर्येषाम्। अर्मृत। मर्त्यानाम्। मिथः। सन्तु। प्र°शस्तयः॥ ९॥ विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वर्चः। चनों धाः सहसो यहो॥ १०॥ [ 38] विश्वैभिः। अग्ने। अग्निभिः। इमम्। यज्ञम्। इदम्। वर्चः। चर्नः। धाः। सहसः। यहो इतिं॥ १०॥

[२७][१३ आजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। १-१२ अग्निः, १३ देवाः। १-१२ गायत्री, १३ त्रिष्टुप्]

अश्वं न त्वा वार्यवतं वृन्दध्यां अग्निं नमोभिः। सम्राजन्तमध्वराणांम्॥१॥
अश्वम्। न। त्वा। वारं वन्तम्। वृन्दध्ये। अग्निम्। नमः २भिः। सम् राजन्तम्। अध्वराणांम्॥१॥
स घां नः सूनुः शर्वसा पृथुप्रंगामा सुशेवः। मीद्वाँ अस्माकं बभूयात्॥२॥
सः। घू। नः। सूनुः। शर्वसा। पृथु प्रंगामा। सु शेवः। मीद्वान्। अस्माकंम्। बभूयात्॥२॥
स नो दूराच्वासाच्व नि मर्त्यादघायोः। पाहि सद्मिद्धिश्वायः॥३॥
सः। नः। दूरात्। च। आसात्। च। नि। मर्त्यात्। अघ थोः। पाहि। सर्तम्। इत्। विश्व अायः॥३॥
इममू षु त्वमस्माकं सनिं गांयत्रं नव्यांसम्। अग्ने देवेषु प्र वोचः॥४॥
इमम्। कुँ इति। सु। त्वम्। अस्माकंम्। सनिम्। गायत्रम्। नव्यांसम्। अग्ने। देवेषुं। प्र। वोचः॥४॥
आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषुं। शिक्षा वस्वो अन्तंमस्य॥५॥

आ। नः। भूज्। पुरमेषुं। आ। वार्जेषु। मुध्यमेषुं। शिक्षं। वस्वं:। अन्तंमस्य॥ ५॥ विभक्तासि चित्रभानो सिन्धों कुर्मा उपाक आ। सद्यो दाशुषे क्षरसि॥६॥ वि॰भक्ता। असि। चित्रभानो इति चित्र॰भानो। सिन्धौ:। ऊर्मौ। उपाके। आ। सद्य:। दाशुषें। क्षरसि॥६॥ यमंग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः। स यन्ता शश्वंतीरिषः॥७॥ यम्। अग्ने। पृत्°सु। मर्त्यम्। अवाः। वाजेषु। यम्। जुनाः। सः। यन्तां। शश्वेतीः। इषः॥७॥ नर्किरस्य सहन्त्य पर्येता कर्यस्य चित्। वाजो अस्ति श्रवाय्यः॥८॥ नर्किः। अस्य। सहन्त्य। परि॰एता। कर्यस्य। चित्। वार्जः। अस्ति। श्रवार्यः॥८॥ स वाजं विश्वचंषिणरवंद्भिरस्तु तरुता। विप्रेभिरस्तु सनिता॥ ९॥ सः। वार्जम् । विश्व°र्चर्षणिः। अर्वत्°भिः। अस्तु । तर्रुता । विप्रैभिः। अस्तु । सर्निता॥९॥ जरांबोध तद्विविड्डि विशेविशे यज्ञियाय। स्तोमं रुद्राय दूशींकम्॥ १०॥ 23 जरां°बोध। तत। विविड्डि। विशे°विशे। यज्ञियाय। स्तोमंम्। रुद्रायं। दृशींकम्॥ १०॥ स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः। धिये वार्जाय हिन्वतु॥ ११॥ सः। नः। महान्। अनि॰मानः। धूम॰केतुः। पुरु॰चन्द्रः। धिये। वार्जाय। हिन्वतु॥ ११॥ स रेवाँईव विश्पितिर्देव्यः केतुः शृणोतु नः। उक्थैरिन्बृहद्धानुः॥ १२॥ सः। रेवान्ऽईव। विश्पतिः। दैर्व्यः। केतुः। शृणोतु। नः। उक्थैः। अग्निः। बृहत्॰भौनुः॥ १२॥ नमों महद्भ्यो नमों अर्थकेश्यो नमो युंवश्यो नमें आशानेश्यः। यजाम देवान् यदि शक्कवाम मा ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवाः॥ १३॥ [ 58] नर्मः। महत्॰भ्यः। नर्मः। अर्भकेभ्यः। नर्मः। युर्व॰भ्यः। नर्मः। आशिनेभ्यः। यजामा । देवान् । यदि । शक्रवामा । मा । ज्यायैसः । शंसम् । आ । वृक्षि । देवाः ॥ १३ ॥

[२८] [१ आजीगर्तिः शुनःशेपः, स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। १-४ इन्द्रः, ५-६ उलूखलम्, ७-८ उलृखलम्सले, १ प्रजापतिर्हिरिश्चन्द्रः, (अधिषवण-)चर्म सोमो वा। १-६ अनुष्टुप्, ७-९ गायत्री] यत्र ग्रावां पृथुबंध्न ऊर्ध्वो भवंति सोतंवे। उलूखंलसुतानामवेद्विंन्द्र जल्गुलः॥१॥ यत्रं। ग्रावां। पृथु॰बंध्नः। ऊर्ध्वः। भवंति। सोतंवे। उलूखंल॰सुतानाम्। अवं। इत्। ॐ इतिं। इन्द्र। जल्गुलः॥१॥

यत्र द्वार्विव जुघनांधिषवण्यां कृता। उलूर्खलसुतानामवेद्विंन्द्र जल्गुलः॥ २॥ यत्रं। द्वौऽईव। जुघनां। अधि॰सवण्यां। कृता। उलूर्खंल°सुतानाम्। अवं। इत्। ऊँ इति। इन्द्र। जल्गुल्:॥ २॥ यत्र नार्यपच्यवमंपच्यवं च शिक्षंते। उलूर्खलसुतानामवेद्विंन्द्र जल्गुलः॥ ३॥ यत्र । नारी । अप॰च्यवम् । उप॰च्यवम् । च । शिक्षते । उलूर्खल°सुतानाम्। अवं। इत्। ऊँ इतिं। इन्द्र। जुल्गुल्:॥ ३॥ यत्र मन्थां विब्रध्नते रश्मीन्यिमत्वाईव। उलूर्खलसुतानामवेद्विन्द्र जल्गुलः॥ ४॥ यत्रं। मन्थाम्। वि॰ब्धनते। रश्मीन्। यमित्वैऽईव। उलुर्खल°सुतानाम्। अवं। इत्। ऊँ इति। इन्द्र। जुल्गुल्:॥ ४॥ यच्चिद्धि त्वं गृहेर्गृह् उलूंखलक युज्यसे। इह द्युमत्तमं वद् जयंतामिव दुन्दुभिः॥५॥ [२५] यत्। चित्। हि। त्वम्। गृहे॰गृहे। उलूखलक। युज्यसे। इह । द्युमत्°तंमम् । वद । जयंताम्ऽइव । दुन्दुभि: ॥ ५ ॥ उत समं ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्। अथो इन्द्रांय पातंवे सुनु सोमंमुलुखल॥६॥ उत। स्म। ते। वनस्पते। वातः। वि। वाति। अग्रम्। इत्। अथो इति । इन्द्राय । पातेवे । सुनु । सोमम् । उलुखुलु ॥ ६ ॥ आयजी वाजसातमा ता ह्यंशुच्चा विजभृतः। हरीड्वान्धांसि बप्सता॥ ७॥ आयजी इत्यां°यजी। वाजु°सातंमा। ता। हि। उच्चा। वि॰जुर्भृत:। हरीऽड्वेति हरीऽइव। अन्धांसि। बप्संता॥७॥ ता नो अद्य वनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः सोतृभिः। इन्द्राय मधुमत्सुतम्॥८॥ ता। नः। अद्य। वनस्पती इति । ऋष्वौ। ऋष्वेभिः। सोतृ॰भिः। इन्द्राय। मधुं॰मत्। सुतम्॥८॥ उच्छिष्टं चम्वोर्भर सोमं पवित्र आ सृज। नि धेंहि गोरिधं त्वचि॥ ९॥ [ २६ ] उत्। शिष्टम्। चम्बौ:। भर। सोमम्। पिबर्त्रे। आ। सृज। नि। धेहि। गो:। अधि। त्वचि॥९॥

[ २९ ][ ७ आजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। इन्द्रः। पंक्तिः ] यच्चिद्धिः संत्य सोमपा अनाशास्ताईव स्मिसं। आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषुं सहस्रेषु तुवीमघ॥ १॥ यत्। चित्। हि। सत्य। सोम्॰पाः। अनाशस्ताःऽईव। स्मर्सि। आ। तु। नः। इन्द्र। शंसय। गोर्षु। अश्वैषु। शुभ्रिषुं। सहस्रेषु। तुवि॰म्घ॥१॥ शिप्रिन्वाजानां पते शर्चीवस्तवं दंसनां।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिष सहस्रेषु तुवीमघ॥२॥

शिप्रिन्। वाजानाम्। पते। शर्ची॰वः। तवं। दंसनां।

आ। तु। नु:। इन्द्र। शंस्य। गोषुं। अश्वेषु। शुभिषं। सहस्रेषु। तुवि॰मुघ्॥२॥

नि र्घ्यापया मिथूदृशां सस्तामबुध्यमाने।

आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषुं सहस्रेषु तुवीमघ॥३॥

नि। स्वाप्य। मिथु°दृशां। सस्ताम्। अबुंध्यमाने इतिं।

आ। तु। नु:। इन्द्र। शंस्य। गोषुं। अश्वेषु। शुभ्रिषुं। सहस्रेषु। तुवि॰मुघ्॥ ३॥

ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर गृतयः।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं महस्रेषु तुवीमघ॥४॥

ससन्तुं। त्याः। अरातयः। बोधन्तु। शूर्। गृतयः।

आ। तु। नु:। इन्द्र। शंस्य। गोषुं। अश्वैषु। शुभिषुं। सहस्रेषु। तुवि॰म्घ्॥४॥

सिमन्द्र गर्दभं मृण नुवन्तं पापयांमुया।

आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषुं सहस्रेषु तुवीमघ॥५॥

सम्। इन्द्रः। गर्दभम्। मृण्। नुवन्तम्। पापया। अमुया।

आ। तु। नु:। इन्द्र। शंस्य। गोषुं। अश्वैषु। शुभ्रिषुं। सहस्रैषु। तुवि॰म्घ ॥ ५ ॥

पतांति कुण्डृणाच्यां दूरं वातो वनादिधं।

आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषुं सहस्रेषु तुवीमघ॥६॥

पताति। कुण्डृणाच्यां। दूरम्। वातः। वनात्। अधि।

आ। तु। नु:। इन्द्र। शंस्य। गोषुं। अश्वेषु। शुभ्रिषुं। सहस्रेषु। तुवि॰मघ॥६॥

सर्वं परिक्रोशं जहि जम्भयां कृकदाश्वम्।

आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ॥७॥

[ 20]

सर्वम्। परि॰क्रोशम्। जहि। जम्भयं। कृकदाश्वम्। आ। तु। नुः। इन्द्र। शंसय। गोषुं। अश्वैषु। शुभिषुं। सहस्रेषु। तुवि॰मघ॥७॥

[३०][२२ आजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः। १-१६ इन्द्रः, १७-१९ अश्विनौ, २०-२२ उषाः। १-१०, १२-१५, १७-२२ गायत्री, ११ पादिनचृदायत्री, १६ त्रिष्टुप्]

आ व इन्द्रं क्रिविं यथा वाज्यन्तः शृतक्रतुम्। मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुंभिः॥१॥ आ। वः। इन्द्रम्। क्रिविम्। यथा। वाज्॰यन्तः। शत॰क्रतुम्। मंहिष्ठम्। सिञ्चे। इन्दुं॰भिः॥१॥ शतं वा यः शुर्चीनां सहस्रं वा समाशिराम्। एदुं निम्नं न रीयते॥ २॥ शतम्। वा। य:। शुर्चीनाम्। सहस्रम्। वा। सम्°आशिराम्। आ। इत्। कुँ इति। निम्नम्। न। रीयते॥ २॥ सं यन्मदाय शुष्मिणं एना ह्यस्योदरं। समुद्रो न व्यचो दधे॥ ३॥ सम्। यत्। मदायः। शुष्मिणे। एना। हि। अस्य। उदरे। समुद्रः। न। व्यर्चः। दुधे॥ ३॥ अयमुं ते समतिस कपोतंइव गर्भिधम्। वचस्तिच्चिन ओहसे॥ ४॥ अयम्। ऊँ इति । ते। सम्। अतसि। कपोतः ऽइव। गुर्भः धिम्। वर्चः। तत्। चित्। नः। ओहसे ॥ ४॥ स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्यं ते। विभूतिरस्तु सूनृतां॥ ५॥ [ 26] स्तोत्रम्। राधानाम्। पते। गिर्वीहः। वीर। यस्य। ते। वि॰भूतिः। अस्तु। सूनृतां॥ ५॥ ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वार्जे शतक्रतो। समन्येषुं ब्रवावहै॥ ६॥ ऊर्ध्वः। तिष्ठ। नः। ऊतर्ये। अस्मिन। वार्जे। शतक्रतो इति शत°क्रतो। सम्। अन्येषु । ब्रवावहै ॥ ६॥ योगेयोगे त्वस्तुरं वाजेवाजे हवामहे। सर्खाय इन्द्रमूतये॥ ७॥ योर्गे॰योगे। तवः२तरम्। वार्जे॰वाजे। हवामहे। सर्खायः। इन्द्रम्। ऊतर्ये॥७॥ आ घा गमद्यदि श्रवंत्सहस्त्रिणीभिरूतिभिः। वार्जेभिरुपं नो हवम्॥८॥ आ। घ। गुमत्। यदि। श्रवंत्। सहस्रिणीभिः। ऊति॰भिः। वार्जेभिः। उपं। नः। हवंम्॥८॥ अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुंविप्रतिं नर्रम्। यं ते पूर्वं पिता हुवे॥ ९॥ अर्नु । प्रत्नस्य । ओर्कसः । हुवे । तुवि॰प्रतिम् । नर्रम् । यम् । ते । पूर्वम् । पिता । हुवे ॥ ९ ॥ तं त्वां वयं विशववारा शांस्महे पुरुहूत। सखें वसो जिर्तृभ्यः॥ १०॥ [ 28]

तम्। त्वा। वयम्। विश्ववार्। आ। शास्महे । पुरुहूत्। सर्खे। वसो इति। जुरितृ°भ्यः॥ १०॥ अस्माकं शिप्रिणीनां सोर्मपाः सोमपान्नाम्। सखे वजिन्तसर्खीनाम्॥ ११॥ अस्मार्कम् । शिप्रिणीनाम् । सोर्म°पाः । सोमपार्ञाम् । सर्खे । विज्ञिन् । सर्खीनाम् ॥ ११ ॥ तथा तदंस्तु सोमपाः सखें विज्ञन्तर्था कृणु। यथां त उश्मसीष्टये॥ १२॥ तथा । तत्। अस्तु । सोमु॰पाः। सखें । वृज्जिन् । तथा । कृणु । यथा । ते । उष्मिसं । इष्टये ॥ १२ ॥ रेवर्तीर्नः सधमाद् इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः। क्षुमन्तो याभिर्मदेम॥ १३॥ रेवर्ती:। नः। सुध्°मादै। इन्द्रे। सुन्तु। तुवि°वाजाः। क्षु°मन्तः। याभिः। मदैम॥ १३॥ आ घ त्वावान्त्मनाप्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः। ऋणोरक्षं न चक्र्योः॥ १४॥ आ। घ। त्वा॰वान्। त्मनां। आप्तः। स्तोतृ॰भ्यः। धृष्णो इतिं। इयानः। ऋणोः। अक्षम्। न। चुक्र्योः॥ १४॥ आ यद्दुर्वः शतक्रतवा कार्मं जित्गाम्। ऋणोरक्षं न शर्चीभिः॥ १५॥ [06] आ। यत्। दुवं:। शतकृतो इति शत°क्रतो। आ। कार्मम्। जुरितॄणाम्। ऋणोः। अक्षंम्। न। शचीभिः॥ १५॥ शश्वदिन्द्रः पोप्नुंथद्भिर्जिगाय नानंदद्भिः शाश्वंसद्भिर्धनांनि। स नों हिरण्यरथं दंसनावान्त्स नंः सनिता सनये स नोंऽदात्॥ १६॥ शश्वत्। इन्द्रं:। पोप्रुंथत्°भि:। जिगाय। नानंदत्°भि:। शाश्वंसत्°भि:। धर्नानि। सः। नः। हिर्ण्य°र्थम्। दंसनं °वान्। सः। नः। सनिता। सनर्ये। सः। नः। अदात्॥ १६॥ आश्विनावश्वावत्येषा यातं शवीरया। गोमदस्त्रा हिरंण्यवत्॥ १७॥ आ। अश्विनौ । अश्वा °वत्या। इषा। यातम्। शर्वीरया। गो॰मंत्। दस्रा। हिरंण्य °वत्॥ १७॥ समानयोजनो हि वाँ रथो दस्त्रावमर्त्यः। समुद्रे अश्वनेयंते॥ १८॥ समान°योजनः। हि। वाम्। रथः। दस्रौ। अमर्त्यः। समुद्रे। अश्वना। ईयते॥ १८॥ न्यं १ घ्यस्यं मूर्धिनं चक्रं रथंस्य येमथुः । परि द्यामुन्यदीयते ॥ १९॥ नि । अघ्न्यस्य । मूर्धिन । चक्रम् । रथस्य । येम्थुः । परि । द्याम् । अन्यत् । ई्यते ॥ १९ ॥ कस्तं उषः कधप्रिये भुजे मर्तो अमर्त्ये। कं नंक्षसे विभावरि॥ २०॥ कः। ते। उषः। कुध्°प्रिये। भुजे। मर्तः। अमुर्त्ये। कम्। नुक्ष्से। विभाु°वृरि॥ २०॥ वयं हि ते अमन्मुह्यान्तादा पंराकात्। अश्वे न चित्रे अरुषि॥ २१॥

व्यम्। हि। ते। अमन्मिहि। आ। अन्तांत्। आ। पुराकात्। अश्वे। न। चित्रे। अरुषि॥ २१॥ त्वं त्येभिरा गृहि वाजेभिदुंहितर्दिवः। अस्मे रियं नि धारय॥ २२॥ [३१] क्वम्। त्येभिः। आ। गृहि। वाजेभिः। दुहितः। दिवः। अस्मे इति। रियम्। नि। धारय॥ २२॥

[ ३१ ] [ १८ हिरण्यस्तूप अङ्गिरसः। अग्निः। ८, १६, १८ त्रिष्टुभः, शिष्टा, जगत्यः ]

त्वमंग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिंदेवो देवानामभवः शिवः सर्खा। तवं व्रते कवयो विद्यनापसोऽजांयन्त मरुतो भ्राजंदूष्टयः॥ १॥ त्वम्। अग्ने। प्रथमः। अङ्गिराः। ऋषिः। देवः। देवानाम्। अभवः। शिवः। सर्खा। तर्व। व्रते। कवर्यः। विद्यना॰अपसः। अर्जायन्त। मुरुतः। भ्राजंत्॰ऋष्टयः॥ १॥ त्वमंग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविर्देवानां परि भूषसि व्रतम्। विभुविश्वस्मै भुवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः कंतिधा चिंदायवे॥ २॥ त्वम्। अग्ने। प्रथमः। अङ्गिरः २तमः। कृविः। देवानाम्। परि। भूषस्। व्रतम्। वि॰भुः। विश्वरमे। भुवनाय। मेधिरः। द्वि॰माता। शयुः। कतिधा। चित्। आयवे॥ २॥ त्वमंग्ने प्रथमो मांतरिश्वंन आविर्भव सुक्रतूया विवस्वंते। अरेजेतां रोदंसी होतृवूर्येऽसंघ्रोर्भारमयंजो महो वंसो॥ ३॥ त्वम्। अग्ने। प्रथमः। मातरिश्वने। आविः। भव। सुक्रतू॰या। विवस्वते। अरेजेताम्। रोदंसी इतिं। होतृ॰वूर्ये। असंघ्नोः। भारम्। अयंजः। महः। वसो इतिं॥ ३॥ त्वमंग्ने मर्नवे द्यामंवाशयः पुरूरवंसे सुकृते सुकृत्तंरः। श्वात्रेण यत्पत्रोर्मुच्यंसे पर्या त्वा पूर्वमनयनापरं पुनः॥ ४॥ त्वम्। अग्ने। मनेवे। द्याम्। अवाशयः। पुरूरवंसे। सु॰कृते। सुकृत्॰तरः। श्वात्रेणं। यत्। पित्रोः। मुर्च्यसे। परिं। आ। त्वा। पूर्वम्। अनयन्। आ। अपरम्। पुनरिति॥ ४॥ त्वमंग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन उद्यंतस्त्रचे भवसि श्रवाय्यः। य आहुंतिं परि वेदा वर्षट्कृतिमेकांयुरग्रे विशं आविवासिस॥५॥ [37] त्वम्। अग्ने। वृषभः। पुष्टि॰वर्धन। उद्यत०स्रुचे। भवसि। श्रवाय्यः। यः। आ॰हुंतिम्। परिं। वेदं। वर्षट्॰कृतिम्। एकं॰आयुः। अग्रें। विशं:। आ॰विवासिसि॥५॥

त्वमंग्ने वृज्निनवर्तिन्ं न्रं सक्मन्यपिषं विदर्थं विचर्षणे। यः शूरंसाता परितवम्ये धर्ने दुभ्रेभिश्चित् समता हंसि भूयंसः॥६॥ त्वम्। अग्ने। वृजिन°वर्तनिम्। नर्रम्। सक्मन्। पिपर्षि। विदर्थे। वि°चर्षणे। यः। शूरं°साता। परिं°तक्म्ये। धर्ने। दुभ्रेभिः। चित्। सम्°ऋता। हंसिं। भूयसः॥६॥ त्वं तम्गने अमृतत्व उत्तमे मर्तं दथासि श्रवंसे दिवेदिवे। यस्तांतृषाण उभयांय जन्मंने मर्यः कृणोषि प्रय आ चं सूरये॥ ७॥ त्वम्। तम्। अग्ने। अमृत°त्वे। उत्°तमे। मर्तम्। दुधासि। श्रवंसे। दिवे°दिवे। यः। ततृषाणः। उभयाय। जन्मने। मर्यः। कृणोषि। प्रयः। आ। च। सूरये॥७॥ त्वं नो अग्ने सुनये धर्नानां युशसं कारुं कृणुहि स्तर्वानः। ऋध्याम कर्मापसा नवेंन देवैद्यीवापृथिवी प्रावंतं नः॥८॥ त्वम्। नः। अग्ने। सनये। धर्नानाम्। यशसम्। कारुम्। कृणुहि। स्तर्वानः। ऋध्यामं। कर्म। अपसा। नर्वेन। देवै:। द्यावापृथिवी इति। प्र। अवतम्। नः॥८॥ त्वं नो अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वंनवद्य जागृंवि:। तुनूकृद्वीधि प्रमितिश्च कारवे त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिषे॥ ९॥ [ \$ \$ ] त्वम्। नः। अग्ने। पित्रोः। उप॰स्थे। आ। देवः। देवेषुं। अनवद्य। जागृंविः। तुनू॰कृत्। बोधि। प्र॰मंति:। च। कारवै। त्वम्। कल्याण। वसुं। विश्वम्। आ। ऊपिषे॥९॥ त्वमग्ने प्रमंतिस्त्वं पितासिं नस्त्वं वयस्कृत्तवं जामयो वयम्। सं त्वा रायः शतिनः सं संहुस्त्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतुपामदाभ्य॥ १०॥ त्वम्। अग्ने। प्र॰मंतिः। त्वम्। पिता। असि। नः। त्वम्। वयः२कृत्। तवं। जामयंः। वयम्। सम्। त्वा। रायः। शतिनः। सम्। सहस्रिणः। सु॰वीरम्। यन्ति। वृत॰पाम्। अदाभ्य॥ १०॥ त्वामंग्ने प्रथममायुमायवें देवा अंकृण्वन्नहुंषस्य विश्पतिम्। इळामकृण्वन्मनुषस्य शासनीं पितुर्यत् पुत्रो ममकस्य जायते॥ ११॥ त्वाम्। अग्ने। प्रथमम्। आयुम्। आयर्वे। देवाः। अकृण्वन्। नहुंषस्य। विश्पतिम्। इळाम्। अकृण्वन्। मर्नुषस्य। शासनीम्। पितुः। यत्। पुत्रः। मर्मकस्य। जायते॥ ११॥

त्वं नों अग्ने तवं देव पायुभिर्म्घोनों रक्ष तुन्वंश्च वन्द्य। त्राता तोकस्य तन्ये गवामस्यनिमेषं रक्षमाणस्तवं व्रते॥ १२॥ त्वम्। नः। अग्ने। तवं। देव। पायु॰भिः। मघोनः। रक्ष। तन्वः। च। वन्द्य। त्राता। तोकस्यं। तनंये। गर्वाम्। असि। अनि॰मेषम्। रक्षंमाणः। तर्व। व्रते॥ १२॥ त्वमंग्ने यञ्चंवे पायुरन्तरोऽनिषङ्गायं चतुरक्ष इध्यसे। यो रातहं व्योऽवृकाय धार्यसे कीरेशिचन्मन्त्रं मनसा वनोषि तम्॥ १३॥ त्वम्। अग्ने। यज्येवे। पायुः। अन्तरः। अनिषङ्गार्य। चृतुः२अक्षः। इध्यसे। यः। रात॰ हं व्यः। अवृकार्य। धार्यसे। कीरेः। चित्। मन्त्रम्। मनसा। वनोषि। तम्॥ १३॥ त्वमंग्न उरुशंसाय वाघते स्पार्हं यद्रेक्णः प्रमं वनोषि तत्। आधस्यं चित्र्रमंतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्र दिशों विदुष्टरः॥ १४॥ त्वम्। अग्ने। उरु°शंसाय। वाघते। स्पार्हम्। यत्। रेक्णः। प्रमम्। वनोषि। तत्। आध्रस्य । चित्। प्र°मंतिः। उच्यसे । पिता। प्र। पार्कम्। शास्सि । प्र। दिशः। विदुः २तंरः॥ १४॥ त्वमंग्ने प्रयंतदक्षिणं नरं वर्मेव स्यूतं परि पासि विश्वतं:। स्वादुक्षद्मा यो वंसतौ स्योनकृजीवयाजं यजते सोपमा दिवः॥ १५॥ [88] त्वम्। अग्ने। प्रयंत॰दक्षिणम्। नरम्। वर्मंऽइव। स्यूतम्। परिं। पासि। विश्वतः। स्वादु॰क्षद्मा। यः। वसतौ। स्योन॰कृत्। जीव॰याजम्। यजते। सः। उप॰मा। दिवः॥ १५॥ इमामंग्ने शरिणं मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्। आपिः पिता प्रमंतिः सोम्यानां भृमिरस्यृषिकुन्मर्त्यानाम्॥ १६॥ इमाम्। अग्ने। शरणिम्। मीमृषः। नः। इमम्। अध्वानम्। यम्। अगाम। दूरात्। आपि:। पिता। प्र°मंति:। सोम्यानाम्। भृमिं:। असि। ऋषि°कृत्। मर्त्यानाम्॥ १६॥ मनुष्वदंग्ने अङ्गिरस्वदंङ्गिरो ययातिवत् सदने पूर्ववर्षुचे। अच्छं याह्या वहा दैव्यं जनमा सादय बर्हिषि यिक्षं च प्रियम्॥ १७॥ म्नुष्वत्। अग्ने। अङ्गिर्स्वत्। अङ्गिरः। ययाति॰वत्। सदने। पूर्व॰वत्। शुचे। अच्छं। याहि। आ। वह। दैर्व्यम्। जनम्। आ। साद्य। बर्हिषि। यक्षिं। च। प्रियम्॥ १७॥ एतेनांग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व शक्तीं वा यत्तें चकुमा विदा वां। उत प्र णेष्यभि वस्यों अस्मान्त्सं नंः सृज सुमृत्या वाजवत्या॥ १८॥ [ 34]

प्तेनं। अग्ने। ब्रह्मंणा। वृवृधस्व। शक्तं। वा। यत्। ते। चुकृम। विदा। वा। उत। प्र। नेषि। अभि। वस्यं:। अस्मान्। सम्। नः। सृज्। सु॰मृत्या। वार्जं॰वत्या॥ १८॥ [३२] [१५ हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्]

इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि वजी। अहुन्नहिमन्वपस्तंतर्दे प्र वृक्षणां अभिनृत् पर्वतानाम्॥ १॥ इन्द्रस्य। नु। वीर्याणि। प्र। वोचुम्। यानि। चुकार्। प्रथमानि। वजी। अहंन्। अहंम्। अनु। अपः। ततर्द । प्र। वक्षणाः। अभिनत्। पर्वतानाम्॥ १॥ अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टांस्मै वर्जं स्वर्यं ततक्ष। वाश्राइव धेनवः स्यन्दंमाना अञ्जः समुद्रमवं जग्मुरापः॥ २॥ अहंन्। अहंम्। पर्वते। शिश्रियाणम्। त्वष्टां। अस्मै। वर्ज्रम्। स्वर्यम्। ततक्ष। वाश्राःऽईव । धेनर्वः । स्यन्दंमानाः । अञ्जः । सुमुद्रम् । अर्व । जुग्मुः । आर्पः ॥ २ ॥ वृषायमाणोऽवृणीत सोमं त्रिकंद्रकेष्विपबत्सुतस्यं। आ सार्यकं मुघवादत्त वजुमहेन्नेनं प्रथमुजामहीनाम्॥ ३॥ वृष्॰यमाणः। अवृणीत्। सोमम्। त्रि॰कंद्रुकेषु। अपिबत्। सुतस्यं। आ। सार्यकम्। मघ°वां। अद्त्त्। वर्ज्रम्। अहंन्। एनम्। प्रथम्°जाम्। अहीनाम्॥ ३॥ यदिन्द्राहंन्प्रथम्जामहीनामान्मायिनाममिनाः प्रोत मायाः। आत्सूर्यं जनयन्द्यामुषासं तादीत्ता शत्रुं न किलां विवित्से॥४॥ यत्। इन्द्रः। अहंन्। प्रथम्॰जाम्। अहीनाम्। आत्। मायिनाम्। अमिनाः। प्र। उत। मायाः। आत्। सूर्यम्। जनयन्। द्याम्। उषसम्। तादीत्ना । शत्रुम्। न। किलं। विवित्से ॥ ४॥ अहन्वृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वर्त्रेण महता वधेन। स्कन्धांसीव कुलिशेना विवृक्णाहिः शयत उपपृक् पृथिव्याः॥५॥ [ 38 ] अहंन्। वृत्रम्। वृत्र°तरंम्। वि°अंसम्। इन्द्रं:। वर्त्रण। मुहुता। व्धेनं। स्कन्धं।सिऽइव । कुलिशेन । वि°वृंक्णा । अहि: । श्यते । उप°पृक् । पृथिव्या: ॥ ५ ॥ अयोद्धेवं दुर्मद् आ हि जुह्वे महावीरं तुविबाधमृजीषम्। नातारीदस्य समृतिं वधानां सं रुजानाः पिपिष इन्द्रेशतुः॥६॥

[ 39]

अयोद्धाऽइवं। दुः२मदंः। आ। हि। जुह्ने। महावीरम्। तुवि०बाधम्। ऋजीषम्। न। अतारीत्। अस्य। सम्°ऋतिम्। वधानाम्। सम्। रुजानाः। पिपिषे। इन्द्रं॰शत्रुः॥ ६॥ अपार्दहस्तो अंपृतन्यदिन्द्रमास्य वजुमधि सानौ जघान। वृष्णो वधिः प्रतिमानं बुभूषन्युरुत्रा वृत्रो अशयद्वर्यस्तः॥७॥ अपात्। अहस्तः। अपृतन्यत्। इन्द्रंम्। आ। अस्य। वर्ज्रम्। अधि। सानौ। जघान। वृष्णः। विधः। प्रति॰मानम्। बुभूषन्। पुरु॰त्रा। वृत्रः। अशयत्। वि॰अस्तः॥७॥ नदं न भिन्नमंमुया शर्यानं मनो रुहाणा अति यन्त्यापः। याश्चिद्भत्रो मंहिना पर्यतिष्ठत्तासामिहः पत्सुतःशीर्बभूव॥८॥ नदम्। न। भिन्नम्। अमुया। शयानम्। मनः। रुहाणा। अति। यन्ति। आपः। याः। चित्। वृत्रः। महिना। परि॰अतिष्ठत्। तासाम्। अहिः। पत्सुतः२शीः। बभूव्॥८॥ नीचावया अभवद्वत्रपुत्रेन्द्रो अस्या अव वर्धर्जभार। उत्तर्ग सूरर्धरः पुत्र आंसीद्दार्नुः शये सहवंत्सा न धेनुः॥ ९॥ नीचा॰वंयाः। अभवत्। वृत्र॰पुंत्रा। इन्द्रंः। अस्याः। अवं। वर्धः। जभार। उत्॰त्रंग। सू:। अर्धर:। पुत्र:। आसीत्। दार्नु:। शये। सह॰ वंत्सा। न। धेनु:॥९॥ अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निर्हितं शरीरम्। वृत्रस्यं निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम आश्रयदिन्द्रंशत्रुः॥ १०॥ अतिष्ठन्तीनाम्। अनि॰वेशनानाम्। काष्ठानाम्। मध्यै। नि॰हितम्। शरीरम्। वृत्रस्य । निण्यम्। वि। चुरन्ति । आपः। दीर्घम्। तमः। आ। अशयत्। इन्द्रं॰शतुः॥ १०॥ दासपंतीरहिंगोपा अतिष्ठन्निरुंद्धा आपः पणिनेव गार्वः। अपां बिलमपिहितं यदासीद्वत्रं जेंघन्वाँ अप तद्वेवार॥ ११॥ दास॰पंत्नीः। अहिं॰गोपाः। अतिष्ठन्। नि॰र्रुद्धाः। आपंः। पुणिनाऽइव। गार्वः। अपाम्। बिलंम्। अपिं°हितम्। यत्। आसीत्। वृत्रम्। जुघन्वान्। अपं। तत्। <u>ववार्</u>॥ ११ ॥ अश्व्यो वारों अभवस्तिदिन्द्र सुके यत्त्वां प्रत्यहन्देव एकः। अर्जयो गा अर्जयः शूर सोममवासृजः सर्तवे सप्त सिन्धून्॥ १२॥

अश्रव्यः। वारः। अभवः। तत्। इन्द्र। सुके। यत्। त्वा। प्रति॰ अर्हन्। देवः। एकः।
अर्जयः। गाः। अर्जयः। श्रूर्। सोर्मम्। अर्व। असुजः। सर्तवे। सप्त। सिन्धृन्॥ १२॥
नास्मै विद्युत्र तेन्यतुः सिषेध न यां मिह्मिकिरद्धादुनिं च।
इन्द्रेश्च यद्यंयुधाते अिहंश्चोतापरीभ्यों मुघवा व जिग्ये॥ १३॥
ना अस्मै। वि॰ द्युत्। न। तन्यतुः। सिसेध। न। याम्। मिहंम्। अर्करत्। ह्युतिम्। च।
इन्द्रंः। च। यत्। युयुधाते इति। अहिः। च। उत। अपरीभ्यः। मुघ॰ व्यं। वि। जिग्ये॥ १३॥
अहेर्यातारं कर्मपश्य इन्द्र हृदि यत्ते जघ्नुषो भीरगच्छत्।
नवं च यन्वतिं च स्रवन्तीः श्येनो न भीतो अर्तरे रजींसि॥ १४॥
अहेः। यातारम्। कम्। अपश्यः। इन्द्र। हृदि। यत्। ते। ज्ञुषंः। भीः। अर्गच्छत्।
नवं। च। यत्। नवितम्। च। स्रवन्तीः। श्येनः। न। भीतः। अर्तरः। रजीसि॥ १४॥
इन्द्रों यातोऽविसितस्य राजा शर्मस्य च शृङ्गिणो वर्ज्रबाहुः।
सेदु राजां क्षयित चर्षणीनाम्रान्न नेिमः परि ता बंभूव॥ १५॥
इन्द्रेः। यातः। अर्व॰ सितस्य। राजां। शर्मस्य। च। शृङ्गिणः। वर्ज्र॰ बाहुः।
सः। इत्। कुँ इति। राजां। क्षयित। चर्षणीनाम्। अरान्। न। नेिमः। परि। ता। बभूव॥ १५॥

इत्याश्वलायन–संहितायां प्रथमाष्टके द्वितीयोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ प्रथमाष्ट्रके तृतीयोऽध्यायः॥

[ ३३ ] [ १५ हिरण्यस्तूप आङ्गिरस। इन्द्रः। त्रिष्टुप् ]

एतायामोपं गव्यन्त इन्द्रंमस्माकं सु प्रमंतिं वावृधाति। अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं परमावर्जते नः॥१॥ आ। इत्। अयाम। उप। गव्यन्तः। इन्द्रम्। अस्माकंम्। सु। प्र॰मंतिम्। ववृधाति। अनामृणः। कुवित्। आत्। अस्य। रायः। गर्वाम्। केतम्। परम्। आ°वर्जते। नः॥ १॥ उपेदहं धनदामप्रतीतं जुष्टां न श्येनो वसतिं पतामि। इन्द्रं नमस्यन्नुपमेभिरकैर्यः स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति यामन्॥२॥ उपं। इत्। अहम्। धन्°दाम्। अप्रति°इतम्। जुष्टाम्। न। श्येनः। वसतिम्। पतामि। इन्द्रम्। नुमस्यन्। उप॰मेभिः। अर्कैः। यः। स्तोतृ॰भ्यः। हर्व्यः। अस्ति। यामन्॥ २॥ नि सर्वसेन इषुधीरसक्त समर्यो गा अजिति यस्य विष्टि। चोष्क्रयमाण इन्द्र भूरि वामं मा पुणिर्भूरस्मदधि प्रवृद्ध॥ ३॥ नि। सर्व॰सेन:। इषु॰धीन्। असक्त। सम्। अर्य:। गा:। अजित। यस्य। विष्टि। चोष्कूयमाण। इन्द्र। भूरि। वामम्। मा। पणिः। भूः। अस्मत्। अधि। प्र॰वृद्ध॥ ३॥ वधीर्हि दस्युं धनिनं घनेन् एक्शरंन्नुपशाकेभिरिन्द्र। धनोरिध विषुणक्ते व्यायन्तुर्यन्वानः सनुकाः प्रेतिमीयुः॥४॥ वधी:। हि। दस्युम्। धनिनम्। घनेन। एकः। चरन्। उप॰शाकेभिः। इन्द्र। धनोः। अधि। विषुणक्। ते। वि। आयुन्। अयज्वानः। सनुकाः। प्र°इतिम्। ई्युः॥ ४॥ पर्रा चिच्छीर्षा वंवृजुस्त इन्द्रायंज्वानो यज्वंभिः स्पर्धमानाः। प्र यद्विवो हरिवः स्थातरुग्र निरंवृताँ अधमो रोदंस्योः॥५॥ परां। चित्। शीर्षा। ववृजुः। ते। इन्द्र। अयज्वानः। यज्वं भिः। स्पर्धमानाः। प्र। यत्। दिवः। हृरि॰वः। स्थातः। उग्र। निः। अव्रतान्। अधमः। रोदस्योः॥५॥

[8]

अयुंयुत्सन्ननवद्यस्य सेनामयातयन्त क्षितयो नवंग्वाः। वृषायुधो न वर्धयो निर्षष्टाः प्रवद्धिरिन्द्रांच्चितयन्त आयन्॥६॥ अर्युयुत्सन् । अनुवृद्यस्य । सेनाम् । अर्यातयन्त । क्षितर्यः । नवं॰ग्वाः । वृषा॰युर्धः। न। वर्ध्रयः। निः२अष्टाः। प्रवत्॰भिः। इन्द्रात्। चितयन्तः। आयुन्॥६॥ त्वमेतान्रदेतो जक्षतृशायोधयो रजस इन्द्र पारे। अवादहो दिव आ दस्युमुच्चा प्र सुन्वतः स्तुवतः शंसमावः॥७॥ त्वम्। एतान्। रुद्तः। जर्क्षतः। च। अयौधयः। रर्जसः। इन्द्र। पारे। अवं। अदहः। दिवः। आ। दस्युम्। उच्चा। प्र। सुन्वतः। स्तुवतः। शंसम्। आवः॥ ७॥ चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरंण्येन मणिना शुम्भंमानाः। न हिन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशों अद्धात्सूर्येण॥८॥ चक्राणास:। परि॰नहम्। पृथिव्या:। हिर्एप्येन। मुणिना । शुम्भमाना:। न । हिन्वानासं: । तितिरु: । ते । इन्द्रम् । परि । स्पर्शः । अद्धात् । सूर्येण ॥ ८ ॥ परि यदिन्द्र रोदंसी उभे अबुंभोजीर्महिना विश्वतः सीम्। अमन्यमानाँ अभि मर्न्यमानैर्निर्ब्रह्मभिरधमो दस्युमिन्द्र॥९॥ परि। यत्। इन्द्र। रोदंसी इतिं। उभे इतिं। अबुंभोजीः। महिना। विश्वतः। सीम्। अमन्यमानान्। अभि। मन्यमानै:। नि:। ब्रह्म°भि:। अधमः। दस्युम्। इन्द्र॥९॥ न ये दिवः पृथिव्या अन्तमापुर्न मायाभिर्धनदां पूर्यभूवन्। युजं वर्जं वृष्भश्चेक्र इन्द्रो निर्ज्योतिषा तर्मसो गा अदुक्षत्॥ १०॥ न। ये। दिवः। पृथिव्याः। अन्तम्। आपुः। न। मायार्भिः। धुन्दाम्। पुरि॰अर्भूवन्। युर्जम्। वर्ष्रम्। वृष्भः। चक्रे। इन्द्रः। निः। ज्योतिषा। तमसः। गाः। अधुक्षत्॥ १०॥ अनुं स्वधामक्षरन्नापों अस्यावर्धत मध्य आ नाव्यानाम्। सधीचीनेन मनसा तमिन्द्र ओजिष्ठेन हन्मनाहन्नभि द्यून्॥ ११॥ अर्नु । स्वधाम् । अक्षरन् । आर्पः । अस्य । अवर्धत । मध्ये । आ । नाव्यानाम् । स्धीचीनेन। मनसा। तम्। इन्द्रं:। ओर्जिष्ठेन। हन्मना। अहन्। अभि। द्यून्॥ ११॥

[3]

न्यांविध्यदिलीबिशंस्य दुळहा वि शृङ्गिणंमभिनच्छुष्णमिन्द्रं:। यावृत्तरों मघवुन्यावदोजो वर्जेण शत्रुमवधीः पृतन्युम्॥ १२॥ नि। अविध्यत्। इलीबिशस्य। दृळ्हा। वि। शृङ्गिणम्। अभिनत्। शुष्णम्। इन्द्रेः। यावत्। तरः। मघ°वन्। यावत्। ओर्जः। वर्त्रेण। शर्त्रुम्। अवधीः। पृतन्युम्॥ १२॥ अभि सिध्मो अंजिगादस्य शत्रून् वि तिग्मेन वृषभेणा पुरोऽभेत्। सं वज्रेणासृजद्वत्रमिन्द्रः प्र स्वां मृतिमृतिरच्छाश्रदानः॥ १३॥ अभि। सिध्मः। अजिगात्। अस्य। शर्त्रून्। वि। तिग्मेनं। वृष्भेणां। पुरः। अभेत्। सम्। वर्जेण। असृजत्। वृत्रम्। इन्द्रं:। प्र। स्वाम्। मृतिम्। अतिरत्। शार्श्वानः॥ १३॥ आवः कुर्त्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन् प्रावो युर्ध्यन्तं वृषभं दर्शद्युम्। शफच्युंतो रेणुर्नक्षत द्यामुच्छ्वेत्रेयो नृषाह्याय तस्थौ॥ १४॥ आर्वः। कुर्त्सम्। इन्द्र। यस्मिन्। चाकन्। प्र। आवः। युध्यन्तम्। वृषभम्। दर्शि॰ द्युम्। शफ०च्युतः। रेणुः। नक्षत। द्याम्। उत्। श्वेत्रेयः। नृ॰सह्याय। तस्थौ॥ १४॥ आवः शर्मं वृषभं तुग्र्यांसु क्षेत्रजेषे मंघवञ्छित्र्यं गाम्। ज्योक् चिदत्रं तस्थिवांसों अक्रज्छत्रूयतामध्रा वेदंनाकः॥ १५॥ [3] आवं:। शर्मम्। वृषभम्। तुग्र्यासु। क्षेत्र°जेषे। मघ°वन्। श्वित्र्यम्। गाम्। ज्योक्। चित्। अत्रं। तस्थि°वांसं:। अक्रन्। शृतु°यताम्। अर्धरा। वेदंना। अक्रित्यंक:॥ १५॥

[ ३४ ] [ हिरण्यस्तूप आङ्गिरस। अश्विनौ। जगती, ९, १२ त्रिष्टुप् ]

विश्वंनो अद्या भंवतं नवेदसा विभुवां यामं उत रातिरिश्वना।
युवोहिं यन्त्रं हिम्येव वासंसोऽभ्यायंसेन्यां भवतं मनीषिभिः॥१॥
तिः। चित्। नः। अद्य। भवतम्। नवेदसा। वि॰भुः। वाम्। यामः। उत। रातिः। अश्विना। युवोः। हि। यन्त्रम्। हिम्याऽईव। वासंसः। अभि०आयंसेन्यां। भवतम्। मनीषि॰भिः॥१॥ त्रयः पवयां मधुवाहंने रथे सोमंस्य वेनामनु विश्व इद्विदुः। त्रयः स्कम्भासः स्कभितासं आरभे त्रिनंक्तं याथस्त्रिवश्वना दिवां॥२॥ त्रयः। पवयः। मधु॰वाहंने। रथे। सोमंस्य। वेनाम्। अनुं। विश्वं। इत्। विदुः। त्रयः। स्कम्भासः। स्कभितासः। आ॰रभे। तिः। नक्तम्। याथः। तिः। ऊँ इतिं। अश्विना। दिवां॥२॥ त्रयः। स्कम्भासः। स्कभितासः। आ॰रभे। तिः। नक्तम्। याथः। तिः। ऊँ इतिं। अश्विना। दिवां॥२॥

समाने अहुन्त्रिरंवद्यगोहना त्रिरद्य युज्ञं मधुना मिमिक्षतम्। त्रिर्वार्जवतीरिषों अश्विना युवं दोषा अस्मभ्यंमुषसंश्च पिन्वतम्॥ ३॥ समाने। अहंन्। त्रि:। अवद्य°गोहना । त्रि:। अद्य। यज्ञम्। मधुना। मिमिक्षतम्। त्रिः। वार्ज वतीः। इषः। अश्वना । युवम् । दोषाः। अस्मर्भ्यम् । उषसः। च । पिन्वतम् ॥ ३॥ त्रिर्विर्तियीतं त्रिरनुंव्रते जने त्रिः सुंप्राच्ये त्रेधेवं शिक्षतम्। त्रिर्नान्द्यं वहतमश्विना युवं त्रिः पृक्षों असमे अक्षरेव पिन्वतम्॥४॥ त्रिः। वृतिः। यातम्। त्रिः। अनुं व्रते। जनै। त्रिः। सुप्र अव्यै। त्रेधाऽइवं। शिक्षतम्। त्रिः। नान्धम्। वहतम्। अश्वना। युवम्। त्रिः। पृक्षः। अस्मे इति। अक्षराऽइव। पिन्वतम्॥४॥ त्रिनों रियं वहतमिश्वना युवं त्रिर्देवताता त्रिकृतावतं धियः। त्रिः सौभगत्वं त्रिरुत श्रवांसि नस्त्रिष्ठं वां सूरे दुहिता रुहद्रथम्॥५॥ त्रिः। नः। रियम्। वहतम्। अश्वना। युवम्। त्रिः। देव॰ताता। त्रिः। उत्। अवतम्। धिर्यः। त्रिः। सौभगत्वम्। त्रिः। उत्। श्रवांसि। नः। त्रि॰स्थम्। वाम्। सूरै। दुहिता। आ। रुहत्। रथम्॥ ५॥ त्रिनों अश्विना दिव्यानि भेषुजा त्रिः पार्थिवानि त्रिर्रु दत्तमुद्भयः। ओमानं शंयोर्ममंकाय सूनवें त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती॥ ६॥ [8] तिः। नः। अश्विना । दिव्यानि । भेषजा। त्रिः पार्थिवानि। त्रिः। ऊँ इति । दत्तम्। अत्°भ्यः। ओमार्नम्। शुम्॰यो:। मर्मकाय। सूनवें। त्रि॰धातुं। शर्म। <u>वहतम्। शुभः। पती</u> इतिं॥ ६॥ त्रिनों अश्विना यजता दिवेदिंवे परि त्रिधातुं पृथिवीमंशायतम्। तिस्रो नांसत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः स्वसंराणि गच्छतम्॥७॥ त्रिः। नः। अश्वना। यजता। दिवे॰दिवे। परिं। त्रि॰धातुं। पृथिवीम्। अशायतम्। तिस्रः। नासत्या। रथ्या। प्रा॰वतः। आत्माऽईव। वातः। स्वसंराणि। गच्छतम्॥७॥ त्रिरंशिवना सिन्धुंभिः सप्तमांतृभिस्त्रयं आहावास्त्रेधा हुविष्कृतम्। तिस्त्रः पृथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाकं रक्षेथे द्युभ्रिं कुिभीहितम्॥८॥ त्रिः। अश्विना। सिन्धुं°भिः। सप्तमातृ°भिः। त्रयः। आ°हावाः। त्रेधा। हुविः। कृतम्। तिस्रः। पृथिवी:। उपरिं। प्रवा। दिव:। नार्कम्। रक्षेथे इति। द्यु॰भिः। अक्तु॰भिः। हितम्॥८॥

[4]

क्वं श्री चुक्रा त्रिवृत्वे रथंस्य क्वं श्र त्रयों वन्धुरो ये सनीळाः। कुदा योगों वाजिनो रासंभस्य येन युज्ञं नांसत्योपयाथः॥ ९॥ क्वं। त्री। चुक्रा। त्रि॰वृतः। रथस्य। क्वं। त्रयः। वृन्धुरः। ये। स॰नीळाः। कदा। योगः। वाजिनः। रासंभस्य। येनं। युज्ञम्। नासत्या। उप॰याथः॥ ९॥ आ नांसत्या गच्छंतं हूयतें हुविर्मध्वं: पिबतं मधुपेभिरासिभं:। युवोर्हि पूर्वं सिवतोषसो रथमृतायं चित्रं घृतवंन्तमिष्यति॥ १०॥ आ। नासत्या। गच्छतम्। हूयते। हुविः। मध्वैः। पिबतम्। मधु॰पेभिः। आस॰भिः। युवोः। हि। पूर्वम्। सुविता। उषसंः। रथम्। ऋतायं। चित्रम्। घृत॰वंन्तम्। इष्यंति॥ १०॥ आ नांसत्या त्रिभिरंकादुशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयंमश्विना। प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेषो भवतं सचाभुवां॥ ११॥ आ। नासत्या। त्रि॰भिः। एकाद्शैः। इह। देवेभिः। यातम्। मधु॰पेयम्। अश्विना। प्र। आर्युः। तारिष्टम्। निः। रपींसि। मृक्षतम्। सेर्धतम्। द्वेषैः। भवतम्। सचा°भुवा ॥ ११॥ आ नो अश्विना त्रिवृता रथेनाऽर्वाञ्चं रियं वहतं सुवीरम्। शृण्वन्तां वामवंसे जोहवीमि वृधे च नो भवतं वार्जसातौ॥ १२॥ आ। नः। अश्विना। त्रि॰वृतां। रथेन। अर्वाञ्चम्। रयिम्। वहतम्। सु॰वीरंम्। शृण्वन्तां। वाम्। अवसे। जोहवीम्। वृधे। च। नः। भवतम्। वार्जं॰सातौ॥ १२॥

[ ३५ ] [ ११ हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः। १ ( पादानां क्रमेण ) अग्निः, मित्रावरुणौ, रात्रिः, सविता च। २-११ सविता। त्रिष्टुप्, १, ९ जगती ]

ह्वयाम्यग्नि प्रथमं स्वस्तये ह्वयामि मित्रावर्रुणाविहावसे।
ह्वयामि रात्रीं जगतो निवेशनीं ह्वयामि देवं संवितारमूतये॥ १॥
ह्वयामि। अग्निम्। प्रथमम्। स्वस्तये। ह्वयामि। मित्रावर्रुणो। इह। अवसे।
ह्वयामि। रात्रीम्। जगतः। नि॰वेशनीम्। ह्वयामि। देवम्। स्वितारम्। ऊतये॥ १॥
आ कृष्णोन् रजसा वर्तमानो निवेशयन्त्रमृतं मर्त्यं च।
हिर्ण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥ २॥

आ। कृष्णेनं। रजसा। वर्तमानः। नि॰वेशयन्। अमृतम्। मर्त्यम्। च। हिरण्यर्येन। सिविता। रथेन। आ। देव:। याति। भुवनानि। पश्येन्॥ २॥ यार्ति देवः प्रवता यात्युद्धता यार्ति शुभ्राभ्यां यज्तो हरिभ्याम्। आ देवो याति सविता पंरावतोऽप विश्वां दुरिता बार्धमानः॥ ३॥ यार्ति । देव: । प्र°वर्ता । यार्ति । उत्°वर्ता । यार्ति । शुभ्राभ्याम् । युज्त: । हरिं°भ्याम् । आ। देवः। याति। सविता। प्रा॰वर्तः। अपं। विश्वां। दुः२्इता। बार्धमानः॥ ३॥ अभीवृतं कृश्नेनैर्विश्वरूपं हिर्गण्यशम्यं यज्तो बृहन्तम्। आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविषीं दर्धानः॥४॥ अभि°वृतम्। कृशनै:। विश्व°रूपम्। हिर्रण्य°शम्यम्। युज्तः। बृहन्तम्। आ। अस्थात्। रथम्। सविता। चित्र॰भानुः। कृष्णा। रजांसि। तर्विषीम्। दर्धानः॥ ४॥ वि जनां ञ्ज्यावाः शितिपादों अख्यत्रथं हिरंण्यप्रउगं वहंन्तः। शश्वद्विशं: सवितुर्दैव्यंस्योपस्थे विश्वा भुवंनानि तस्थु:॥५॥ वि। जनान्। श्यावाः। शिति॰पादः। अख्यन्। रथम्। हिरंण्य॰प्रउगम्। वहंन्तः। शरवत्। विश:। सवितु:। दैर्व्यस्य। उपस्थे। विश्वा। भुवनानि। तस्थु:॥५॥ तिस्रो द्यार्वः सिवतुर्द्वा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाट्। आणिं न रथ्यंमुमृताधि तस्थुरिह ब्रंबीतु य उ तिच्चकेतत्॥६॥ [8] तिस्रः। द्यावंः। सवितुः। द्वौ। उप°स्थां। एकां। यमस्यं। भुवंने। विराषाट्। आणिम्। न। रथ्यम्। अमृतां। अधि। तस्थुः। इह। ब्रवीतु। यः। ऊँ इतिं। तत्। चिकेतत्॥ ६॥ वि सुंपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद् गभीरवेषा असुरः सुनीथः। क्वे उदानीं सूर्यः कश्चिकेत कतुमां द्यां रिष्मरस्या ततान॥ ७॥ वि । सु॰पर्णः । अन्तरिक्षाणि । अख्यद् । गुभीर॰वैपाः । असुरः । सु॰नीथः । क्वं। इदानीम्। सूर्यः। कः। चिकेत्। कृतमाम्। द्याम्। रश्मिः। अस्य। आ। तृतान्॥७॥ अष्टौ व्यंख्यत्ककुर्भः पृथिव्यास्त्री धन्व योजना सप्त सिन्धून्। हिर्ण्याक्षः संविता देव आगाद्द्यद्रत्नं दाशुषे वार्याणि॥८॥

अष्टौ। वि। अख्यत्। कुकुभैः। पृथिव्याः। त्री। धन्वै। योर्जना। सप्त। सिन्धून्।

हिर्ण्यि अक्षः। सविता। देवः। आ। अगात्। दर्धत्। रत्नां। दाशुषे। वार्याणि॥ ८॥

हिर्ण्यि पाणिः संविता विर्वर्षणिकुभे द्यार्वापृथिवी अन्तरीयते।

अपामीवां बार्धते वेति सूर्यम्भि कृष्णोन् रजसा द्यामृणोति॥ ९॥

हिर्ण्यि पाणिः। सविता। वि चेर्षणिः। उभे इति। द्यार्वापृथिवी इति। अन्तः। ईयते।

अपं। अमीवाम्। बार्धते। वेति। सूर्यम्। अभि। कृष्णोनं। रजसा। द्याम्। ऋणोति॥ ९॥

हिर्ण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृळीकः स्ववा यात्वर्वाङ्।

अपसेर्धत्रक्षसी यातुधानानस्थादेवः प्रतिदोषं गृंणानः॥ १०॥

हिर्ण्यि हस्तः। असुरः। सु नीथः। सु मूळीकः। स्व वोन्। यातु। अर्वाङ्।

अप पर्धान्। रक्षसीः। यातु धानान्। अस्थात्। देवः। प्रति दोषम्। गृणानः॥ १०॥

ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासीऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे।

तेभिनी अद्य पथिभिः सुगेभी रक्षां च नो अर्धि च ब्रूहि देव॥ ११॥

[७] (७)

ये। ते। पन्थाः। सवितरिति। पूर्व्यासीः। अरेणवंः। सु कृताः। अन्तरिक्षे।

तेभिः। नः। अद्य। पथि भीः। सु गोभिः। रक्षे। च। नः। अर्धि। च। ब्रूहि। देव॥ ११॥

[३६] [२० कण्वो घौरः। अगिः, १३-१४ यपो वा। प्रगाथः = अयजो बहत्यः १-१७, १९

[ ३६ ] [ २० कण्वो घौरः। अग्निः, १३-१४ यूपो वा। प्रगाथः = अयुजो बृहत्यः १-१७, १९ युजः सतोबृहत्यः ( १३ उपरिष्टाद्बृहती। ऐ.ब्रा. २। २ चरणच्छेदः ) ]

प्र वो यहं पुंरूणां विशां देवयतीनांम्।

अग्निं सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे यं सीमिद्न्य ईळते॥१॥

प्र । वः । यहम् । पुरूणाम् । विशाम् । देव॰यतीनांम् ।

अग्निम् । सु॰उक्तेभिः । वर्चः२भिः । ईमहे । यम् । सीम् । इत् । अन्ये । ईळते॥१॥

जनांसो अग्निं दंधिरे सहोवृध ह्विष्मन्तो विधेम ते।

स त्वं नो अद्य सुमनां इहावितां भवा वाजेषु सन्त्य॥२॥

जनांसः । अग्निम् । द्धिरे । सहः२वृधंम् । ह्विष्मन्तः । विधेम । ते ।

स । त्वम् । नः । अद्य । सु॰मनाः । इह । अविता । भवं । वाजेषु । सन्त्य ॥२॥

प्र त्वां दूतं वृणीमहे होतांरं विश्ववेदसम्।

महस्तें सतो वि चरन्त्यर्चयों दिवि स्पृंशन्ति भानवः ॥३॥

प्र। त्वा। दूतम्। वृणीम्हे। होतारम्। विश्व॰वैदसम्। महः। ते। सतः। वि। चुरन्ति। अर्चयः। दिवि। स्पृशन्ति। भानवः॥ ३॥ देवासंस्त्वा वर्रुणो मित्रो अर्युमा सं दूतं प्रत्निमन्धते। विश्वं सो अंग्ने जयित त्वया धनं यस्ते दुदाश मर्त्यः॥४॥ देवासः। त्वा । वर्रणः। मित्रः। अर्यमा। सम्। दूतम्। प्रत्नम्। इन्धते। विश्वम्। सः। अग्ने। ज्यति। त्वया। धर्नम्। यः। ते। दुदार्शं। मर्त्यः॥ ४॥ मन्द्रो होतां गृहपंतिरग्नें दूतो विशामंसि। त्वे विश्वा संगतानि वृता ध्रुवा यानि देवा अर्कृण्वत॥५॥ मन्द्र:। होता । गृह°पंति:। अग्नै। दूत:। विशाम्। असि। त्वे इति । विश्वा । सम्॰र्गतानि । व्रता । ध्रुवा । यानि । देवा: । अर्कृण्वत ॥ ५ ॥ त्वे इदंग्ने सुभगें यविष्ठ्य विश्वमा हूंयते हुवि:। स त्वं नों अद्य सुमनां उताप्रं यिक्षं देवान्त्सुवीर्यां॥६॥ त्वे इति । इत्। अग्ने । सु॰भगे । युविष्ठ्य । विश्वम् । आ। हूयते । ह्वि:। सः। त्वम्। नः। अद्य। सु॰मर्नाः। उत। अपरम्। यक्षि। देवान्। सु॰वीर्या॥ ६॥ तं घेमित्था नमस्वन उपं स्वराजमासते। होत्रांभिरग्निं मनुषः समिन्धते तितिर्वांसो अति स्त्रिधः॥ ७॥ तम्। घ। ईम्। इत्था। नमस्विनः। उपं। स्व॰राजम्। आसते। होत्राभिः। अग्निम्। मनुषः। सम्। इन्धते। तितिवाँसः। अति। स्निर्धः॥७॥ घन्तों वृत्रमंतरत्रोदंसी अप उरु क्षयायं चक्रिरे। भुवत् कण्वे वृषां द्युम्याहुतः क्रन्ददश्वो गविष्टिषु॥८॥ घ्नन्तः। वृत्रम्। अतुरुन्। रोदसी इति। अपः। उरु। क्षयाय। चुक्रिरे। भुवंत्। कण्वं। वृषां। द्युम्नी। आ॰हुंतः। क्रन्दंत्। अश्वंः। गो॰ईप्टिषु॥८॥ सं सीदस्व महाँ असि शोचंस्व देववीर्तमः। वि धूममंग्ने अरुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्॥ ९॥

[8]

सम्। सीदस्व। महान्। असि। शोचस्व। देव॰वीर्तमः। वि। धूमम्। अग्ने। अरुषम्। मियेध्य। सृज। प्र॰शस्त्। दर्शतम्॥ ९॥ यं त्वां देवासो मनवे दुधुरिह यर्जिष्ठं हव्यवाहन। यं कण्वो मेध्यातिथिर्धनस्पृतं यं वृषा यमुपस्तुतः॥ १०॥ यम्। त्वा। देवासं:। मनवे। दुधुः। इह। यजिष्ठम्। हुव्य॰वाहुन। यम्। कर्ण्वः। मेध्यं अतिथिः। धन् स्पृतंम्। यम्। वृषां। यम्। उप् स्तुतः॥ १०॥ यमुग्निं मेध्यांतिथिः कण्वं ईध ऋतादिधं। तस्य प्रेषों दीदियुस्तिम्मा ऋचस्तम्गिनं वर्धयामसि॥ ११॥ यम्। अग्निम्। मेध्यं ॰अतिथिः। कण्वः। ईधे। ऋतात्। अधि। तस्य । प्र । इषं: । दीदियु: । तम् । इमा: । ऋचं: । तम् । अग्निम् । वर्धयामसि ॥ ११ ॥ ग्रायस्पूर्धि स्वधावोऽस्ति हि तेऽग्ने देवेष्वार्प्यम्। त्वं वार्जस्य श्रुत्यस्य राजिस स नों मृळ महाँ असि॥ १२॥ रायः। पूर्धि। स्वधा॰वः। अस्ति। हि। ते। अग्नै। देवेषु । आप्यम्। त्वम्। वार्जस्य। श्रुत्यस्य। राजसि। सः। नः। मृळ्। महान्। असि॥ १२॥ ऊर्ध्व ऊ षु णं ऊतये तिष्ठां देवो न संविता। ऊर्ध्वो वार्जस्य सनिता यदञ्जिभिर्वाघद्भिर्विह्वयामहे॥ १३॥ कुर्ध्वः। कुँ इति। सु। नः। कुतये। तिष्ठं। देवः। न। सविता। ऊर्ध्वः। वार्जस्य। सर्निता। यत्। अञ्जि॰भिः। वाघत्॰भिः। वि॰ह्वयामहे॥ १३॥ ऊर्ध्वो नं: पाह्यंहंसो नि केतुना विश्वं समुत्रिणं दह। कृधी न ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुवः॥ १४॥ ऊर्ध्वः। नः। पाहि। अंहंसः। नि। केतुनां। विश्वंम्। सम्। अत्रिणम्। दह। कृधि। नः। ऊर्ध्वान्। चरथाय। जीवसे। विदाः। देवेषु। नः। दुवः॥ १४॥ पाहि नो अग्ने रक्षसंः पाहि धूर्तेररांत्र्याः।

[60]

पाहि रीषंत उत वा जिघांसतो बृहंद्भानो यविष्ठ्य॥ १५॥

पाहि। नः। अग्ने। रक्षसं:। पाहि। धूर्ते:। अरांव्णः। पाहि। रिषंत:। उत। वा। जिघांसत:। बृहंद्भानो इति बृहंत्॰भानो। यविष्ठ्य॥ १५॥ घनेव विष्वग्वि जहारां व्यास्तपुंर्जम्भ यो अस्मधुक्। यो मर्त्यः शिशीते अत्यक्तिभूमां नः स रिपुरीशत॥ १६॥ घनाऽईव। विष्वंक्। वि। जिहु। अर्राव्याः। तर्पुः रजम्भ। यः। अस्म०ध्रुक्। यः। मर्त्यः। शिशीते। अर्ति। अक्तु॰भिः। मा। नः। सः। रिपुः। ईशत्॥ १६॥ अग्निवंवे सुवीर्यमुग्निः कण्वांय सौभंगम्। अग्निः प्रावन्मित्रोत मेध्यातिथिम्ग्निः साता उपस्तुतम्॥ १७॥ अग्नि:। वृत्रे। सु॰वीर्यम्। अग्नि:। कण्वाय। सौभगम्। अग्नि:। प्र। आवत्। मित्रा। उत। मेध्यं०अतिथिम्। अग्नि:। सातौ। उप०स्तुतम्॥ १७॥ अग्निनां तुर्वशं यदुं परावतं उग्रादेवं हवामहे। अग्निर्नयुन्नवंवास्त्वं बृहद्र्थं तुर्वीतिं दस्यवे सहः॥ १८॥ अग्निना । तुर्वशम् । यदुम् । प्रा॰वर्तः । उग्र॰दैवम् । ह्वाम्हे । अग्नि:। नयत्। नवं०वास्त्वम्। बृहत्०रंथम्। तुर्वीतिम्। दस्यवे। सर्हः॥ १८॥ नि त्वामंग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते। दीदेथ कण्वं ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः॥ १९॥ नि। त्वाम्। अग्ने। मर्नुः। दधे। ज्योर्तिः। जनाय। शर्र्वते। दीदेर्थ। कण्वै। ऋत०जातः। उक्षितः। यम्। नुमस्यन्ति। कृष्टर्यः॥ १९॥ त्वेषासों अग्नेरमंवन्तो अर्चयों भीमासो न प्रतीतये। रुक्षुस्विनः सद्मिद्यांतुमार्वतो विश्वं समुत्रिणं दह॥ २०॥ त्वेषासं:। अग्ने:। अर्म॰वन्तः। अर्चयं:। भीमासं:। न। प्रति॰इतये। रक्षस्विनः। सर्दम्। इत्। यातु॰मार्वतः। विश्वम्। सम्। अत्रिर्णम्। दह् ॥ २०॥

[३७] [१५ कण्वो घौरः। मरुतः। गायत्री]

क्रीळं वः शर्धी मार्रुतमन्वांणं रथेशुभम्। कण्वां अभि प्र गांयत॥ १॥ क्रीळम्। वः। शर्धः। मार्रुतम्। अनुवाणम्। रथे॰शुभम्। कण्वाः। अभि। प्र। गायत्॥ १॥

ये पृषंतीभिर्ऋष्टिभिः साकं वाशींभिरञ्जिभिः। अजायन्त स्वभानवः॥ २॥ ये। पृषंतीभिः। ऋष्टि॰भिः। साकम्। वाशीभिः। अञ्जि॰भिः। अजायन्त। स्व॰भानवः॥ २॥ इहेर्व शृण्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्। नि यामेञ्चित्रमृञ्जते॥ ३॥ इहऽईव। शृण्वे। एषाम्। कशाः। हस्तेषु। यत्। वदान्। नि। यामन्। चित्रम्। ऋञ्जते॥ ३॥ प्र वः शर्धीय घृष्वये त्वेषद्यंम्राय शुष्मिणे । देवत्तं ब्रह्मं गायत॥ ४॥ प्र। वः। शर्धीय। घृष्वये। त्वेष°द्युंम्नाय। शुष्मिणे। देवत्म्। ब्रह्मं। गायत्॥ ४॥ प्र शंसा गोष्वघ्यं क्रीळं यच्छर्धी मार्रुतम्। जम्भे रसंस्य वावृधे॥ ५॥ [88] प्र। शंस। गोषुं। अष्ट्यम्। क्रीळम्। यत्। शर्धः। मार्रुतम्। जम्भे। रसंस्य। ववृधे॥ ५॥ को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्च ग्मश्च धूतयः। यत्सीमन्तं न धूनुथ॥ ६॥ कः। वः। वर्षिष्ठः। आ। नुरः। दिवः। च। ग्मः। च। धूत्यः। यत्। सीम्। अन्तेम्। न। धूनुथ॥ ६॥ नि वो यामाय मानुषो द्रध्र उग्रायं मन्यवे। जिहीत पर्वतो गिरिः॥ ७॥ नि। वः। यामाय। मार्नुषः। दुध्रे। उग्रायं। मुन्यवें। जिहीत। पर्वतः। गिरिः॥ ७॥ येषामज्मेषु पृथिवी जुंजुर्वाँईव विश्पतिः। भिया यामेषु रेजते॥ ८॥ येषाम्। अज्मेषु। पृथिवी। जुजुर्वान्ऽईव। विश्पतिः। भिया। यामेषु। रेजेते॥ ८॥ स्थिरं हि जानमेषां वयो मातुर्निरंतवे। यत्सीमनु द्विता शवः॥ ९॥ स्थिरम्। हि। जानम्। एषाम्। वर्यः। मातुः। निः२एतवे। यत्। सीम्। अनु। द्विता। शर्वः॥ ९॥ उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा अन्मेष्वत्नत। वाश्रा अभिज्ञ यातंवे॥ १०॥ उत्। ऊँ इति। त्ये। सूनवं:। गिरं:। काष्ठां:। अञ्मेषु। अत्नत्। वाश्रा:। अभि॰ज्ञु। यातेवे॥ १०॥ त्यं चिद्धा दीर्घं पृथुं मिहो नपातममृधम्। प्र च्यावयन्ति यामेभिः॥ ११॥ त्यम्। चित्। घ। दीर्घम्। पृथुम्। मिहः। नपातम्। अमृध्रम्। प्र। च्यवयन्ति। यामे॰भिः॥ ११॥ मर्रुतो यद्धं वो बलं जनां अचुच्यवीतन्। गिरौँरंचुच्यवीतन॥ १२॥ मर्रतः। यत्। हु। वः। बलम्। जर्नान्। अचुच्यवीतन। गिरीन्। अचुच्यवीतन॥ १२॥ यद्ध यान्ति मुरुतः सं हं बुवतेऽध्वन्ना। शृणोति कश्चिदेषाम्॥ १३॥ यत्। हु। यान्ति। मुरुतः। सम्। हु। ब्रुवते। अर्ध्वन्। आ। शृणोर्ति। कः। चित्। एषाम्॥ १३॥ प्र यांत शीर्भमाशुभिः सन्ति कण्वेषु वो दुवः। तत्रो षु मादयाध्वै॥ १४॥

प्र। यात्। शीर्भम्। आशु°र्भिः। सन्ति। कर्ण्वेषु। वः। दुवैः। तत्रो इति। सु। माद्याध्वै॥ १४॥ अस्ति हिष्मा मदीय वः स्मसि ष्मा वयमेषाम्। विश्वं चिदायुर्जीवसे॥ १५॥ [१४] अस्ति। हि। स्म। मदीय। वः। स्मसि। स्म। वयम्। एषाम्। विश्वम्। चित्। आर्युः। जीवसे॥ १५॥

[३८] [१५ कण्वो घौरः। मरुतः। गायत्री]

कर्द्ध नूनं कंधप्रियः पिता पुत्रं न हस्तयोः। दुधिध्वे वृक्तबर्हिषः॥ १॥ कत्। हु। नूनम्। कुध॰प्रियः। पिता। पुत्रम्। न। हस्तयोः। दुधिध्वे। वृक्त॰बर्हिषः॥१॥ क्वं नूनं कद्वो अर्थं गन्तां दिवो न पृथिव्याः। क्वं वो गावो न रंण्यन्ति॥२॥ क्वं। नूनम्। कत्। वु:। अर्थम्। गन्तं। दिव:। न। पृथिव्या:। क्वं। व:। गावं:। न। रण्यन्ति॥ २॥ क्वं वः सुम्ना नव्यांसि मर्रुतः क्वं सुविता। क्वो ३ विश्वांनि सौर्भगा॥ ३॥ क्वं। वु:। सुम्ना। नव्यांसि। मर्रत:। क्व। सुविता। क्वो र् इति। विश्वांनि। सौर्भगा॥ ३॥ यद्ययं पृश्चिमातरो मर्तासः स्यातन। स्तोता वो अमृतः स्यात्॥ ४॥ यत्। यूयम्। पृश्नि॰मातरः। मर्तासः। स्यातेन। स्तोता। वः। अमृतः। स्यात्॥ ४॥ मा वो मृगो न यवंसे जित्ता भूदजींच्यः। पथा यमस्यं गादुपं॥५॥ [ 84] मा। वः। मृगः। न। यवंसे। जुरिता। भूत्। अजीष्यः। पुथा। युमस्यं। गात्। उपं॥५॥ मो षु णः परांपरा निर्ऋंतिर्दुईणां बधीत। पदीष्ट तृष्णंया सह॥६॥ मो इति। सु। नः। पर्गं०परा। निः२ऋतिः। दुः२हर्ना। वधीत्। पदीष्ट। तृष्णंया। सह॥६॥ सत्यं त्वेषा अम्वन्तो धन्वञ्चदा रुद्रियासः। मिहं कृण्वन्त्यवाताम्॥ ७॥ सत्यम्। त्वेषाः। अमे॰वन्तः। धन्वेन्। चित्। आ। रुद्रियासः। मिहम्। कृण्वन्ति। अवाताम्॥७॥ वाश्रेवं विद्युन्मिमाति वृत्सं न माता सिषिक्त। यदेषां वृष्टिरसंर्जि॥ ८॥ वाश्राऽइंव। वि॰ द्युत्। मिमाति। वत्सम्। न। माता। सिसक्ति। यत्। एषाम्। वृष्टि:। असर्जि॥ ८॥ दिवां चित्तमः कृण्वन्ति पूर्जन्येनोदवाहेन। यत् पृथिवीं व्युन्दन्ति॥ ९॥ दिवा । चित्। तमः । कृण्वन्ति । पुर्जन्येन । उद्वाहेनं । यत्। पृथिवीम् । विव्उन्दन्ति ॥ ९॥ अर्ध स्वनान्मरुतां विश्वमा सद्म पार्थिवम्। अरेजन्त प्र मार्नुषाः॥ १०॥ [ 38 ] अर्धं। स्वनात्। मुरुताम्। विश्वम्। आ। सद्ग्रं। पार्थिवम्। अरेजन्त। प्र। मार्नुषाः॥ १०॥

मर्रुतो वीळुपाणिभिश्चित्रा रोधंस्वतीरन्। यातेमखिद्रयामभिः॥ ११॥
मर्रुतः। वीळुपाणि॰भिः। चित्राः। रोधंस्वतीः। अनुं। यात। ईम्। अखिद्रयाम॰भिः॥ ११॥
स्थिरा वंः सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम्। सुसंस्कृता अभीश्वः॥ १२॥
स्थिराः। वः। सन्तु। नेमयः। रथाः। अश्वांसः। एषाम्। सु॰संस्कृता। अभीश्वः॥ १२॥
अच्छां वदा तनां गिरा जराये ब्रह्मणस्पतिम्। अग्निं मित्रं न देर्श्तम्॥ १३॥
अच्छां। वद। तनां। गिरा। जराये। ब्रह्मणः। पतिम्। अग्निम्। मित्रम्। न। दर्शतम्॥ १३॥
मिमीहि श्लोकमास्ये पर्जन्यइव ततनः। गायं गायत्रमुक्थ्यम्॥ १४॥
मिमीहि। श्लोकम्। आस्ये। पर्जन्यःऽइव। ततनः। गायं। गायत्रम्। उक्थ्यम्॥ १४॥
वन्दंस्व। मार्रुतम्। गणम्। त्वेषम्। पनस्युम्। अर्किणम्। अस्मे इतिं। वृद्धाः। असन्। इह॥ १५॥
वन्दंस्व। मार्रुतम्। गणम्। त्वेषम्। पनस्युम्। अर्किणम्। अस्मे इतिं। वृद्धाः। असन्। इह॥ १५॥

[ ३९ ] [ १० कण्वो घौरः। मरुतः। प्रगाथः=अयुजो बृहत्यः, युजः सतोबृहत्यः ]

प्र यदित्था पंतावतः शोचिर्न मानुमस्यंथ।

कस्य क्रत्वां मरुतः कस्य वर्षसा कं यांथ कं हं धूतयः॥१॥

प्र। यत्। इत्था। प्रा॰वतः। शोचिः। न। मानुम्। अस्यंथ।

कस्यं। क्रत्वां। मुरुतः। कस्यं। वर्षसा। कम्। याथ। कम्। हु। धूत्यः॥१॥

स्थिरा वंः सन्त्वायंधा पराणुदं वीळू उत प्रतिष्कभे।

युष्माकं मस्तु तिवेषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः॥२॥

स्थिरा। वः। सन्तु। आयंधा। प्रा॰नुदं। वीळु। उत। प्रति॰स्कभे।

युष्माकं म्। अस्तु। तिवेषी। पनीयसी। मा। मर्त्यस्य। मायिनः॥२॥

पर्रा ह यत्स्थरं हथ नरीं वर्तयंथा गुरु।

वि यांथन वनिनः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम्॥३॥

पर्रा। ह। यत्। स्थिरम्। हथ। नर्रः। वर्तयंथ। गुरु।

वि। याथन। वनिनः। पृथिव्याः। वि। आशाः। पर्वतानाम्॥३॥

निह वः शर्त्रुविविदे अधि द्यवि न भूम्यां रिशादसः।

युष्माकं मस्तु तिवेषी तनां युजा रुद्रांसो नू चिद्राधृषे॥४॥

[ 28]

[88]

नहि। व:। शर्तुः। विविदे। अधि। द्यवि। न। भूम्याम्। रिशादसः। \_ यूष्माकम्। अस्तु। तविषी। तर्ना। युजा। रुद्रासः। नु। चित्। आु°धृषे॥ ४॥ प्र वेपयन्ति पर्वतान् वि विज्वन्ति वनस्पतीन्। प्रो आरत मरुतो दुर्मदां इव देवांसः सर्वया विशा॥५॥ प्र। वेपयन्ति । पर्वतान् । वि। विञ्चन्ति । वनस्पतीन् । प्रो इति । आरत् । मुरुतः । दुर्मदाः ऽइव । देवासः । सर्वया । विशा ॥ ५ ॥ उपो रथेषु पृषंतीरयुग्ध्वं प्रष्टिंवहित रोहिंत:। आ वो यामाय पृथिवी चिंदश्रोदबीभयन्त मानुंषाः॥६॥ उपो इति । रथेषु । पृषेती:। अयुग्ध्वम् । प्रष्टिः। वहति । रोहितः। आ। वः। यामाय। पृथिवी। चित्। अश्रोत्। अबीभयन्त। मानुषाः॥ ६॥ आ वो मुक्षू तर्नाय कं रुद्रा अवो वृणीमहे। गन्तां नूनं नोऽवंसा यथां पुरेत्था कण्वांय बिभ्युषे ॥ ७॥ आ। वः। मुक्षु। तनाय। कम्। रुद्राः। अवः। वृणीमहे। गन्तं। नूनम्। नः। अवसा। यथां। पुरा। इत्था। कण्वांय। बि्भ्युर्षे॥७॥ युष्पेषितो मरुतो मर्त्येषित आ यो नो अभव ईषेते। वि तं युयोत शर्वसा व्योजसा वि युष्पाकांभिक्तिभिः॥८॥ युष्मा°इषितः। मरुतः। मर्त्यं°इषितः। आ। यः। नः। अभ्नः। ईषेते। वि । तम् । युयोत् । शर्वसा । वि । ओजसा । वि । युष्माकाभिः । ऊति°भिः ॥ ८ ॥ असामि हि प्रयज्यवः कण्वं दद प्रचेतसः। असामिभिर्मरुत आ नं ऊतिभिर्गन्तां वृष्टिं न विद्युतः॥ ९॥ असामि। हि। प्र°यज्यवः। कण्वम्। दुद। प्र°चेत्सः। असामि॰भिः। मुरुतः। आ। नः। ऊति॰भिः। गन्तं। वृष्टिम्। न। वि॰द्युतंः॥९॥ असाम्योजो बिभृथा सुदानुवोऽसांमि धूतयः शर्वः। ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषुं न सृजत द्विषम्॥ १०॥ असामि। ओर्जः। बिभृथ। सु॰दानवः। असामि। धृत्यः। शर्वः। ऋषि॰द्विषे । मरुतः। परि॰मन्यवे । इषुम्। न। सृज्त । द्विषम् ॥ १०॥

[४०] [८ कण्वो घौरः। ब्रह्मणस्पतिः। प्रगाथ=अयुजो बृहत्यः, युजः सतोबृहत्यः] उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे। उप प्र यन्तु मुरुतः सुदान्व इन्द्रं प्राशूर्भवा सर्चा॥ १॥ उत्। तिष्ठ। ब्रह्मणः। प्ते। देव॰यन्तः। त्वा। ईमहे। उपं। प्र। युन्तु। मुरुतः। सु॰दानेवः। इन्द्रं। प्राशूः। भव। सर्चा॥ १॥ त्वामिद्धि संहसस्पुत्र मर्त्य उपब्रूते धर्ने हिते। सुवीर्यं मरुत आ स्वश्व्यं दर्धीत यो व आचुके॥ २॥ त्वाम्। इत्। हि। सह्सः। पुत्र्। मर्त्यः। उपु॰ ब्रूते। धर्ने। हिते। सु॰वीर्यम्। मुरुतः। आ। सु॰अश्व्यम्। दधीत। यः। वः। आ॰चके॥ २॥ प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । अच्छा वीरं नर्यं पुड्किराधसं देवा युज्ञं नयन्तु नः ॥ ३॥ प्र। एतु। ब्रह्मणः। पतिः। प्र। देवी। एतु। सूनृतां। अच्छं। वीरम्। नर्यम्। पुङ्कि॰राधसम्। देवाः। युज्ञम्। नुयन्तु। नुः॥ ३॥ यो वाघते ददांति सून्रं वसु स धत्ते अक्षिति श्रवं:। तस्मा इळां सुवीरामा यंजामहे सुप्रतूर्तिमनेहसम्॥ ४॥ यः। वाघते। ददाति। सूनरंम्। वसुं। सः। धत्ते। अक्षिति। श्रवः। तस्मै । इळाम् । सु॰वीराम् । आ । यजामहे । सु॰प्रतूर्तिम् । अनेहस्मम् ॥ ४॥ प्र नूनं ब्रह्मणस्पितमन्त्रं वदत्युक्थ्यम्। यस्मित्रिन्द्रो वर्रुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकंसि चिक्रिरे॥५॥ [ 20] प्र। नूनम्। ब्रह्मणः। पतिः। मन्त्रम्। वदति। उक्थ्यम्। यस्मिन्। इन्द्रेः। वर्रणः। मित्रः। अर्यमा। देवाः। ओकंसि। चक्रिरे॥५॥ तिमद्वीचेमा विदर्थेषु शुंभुवं मन्त्रं देवा अनेहस्मम्। इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्वामा वो अश्नवत्॥ ६॥ तम्। इत्। वोचेम्। विदर्थेषु। शुम्॰भुवम्। मन्त्रम्। देवा:। अनेहसम्। इमाम्। च। वार्चम्। प्रति॰हर्यथ। न्रः। विश्वा। इत्। वामा। वः। अश्नवत्॥ ६॥ को देवयन्तमप्रनव्जनं को वृक्तबंहिषम्। प्रप्रं दाश्वान्यस्त्याभिरस्थितान्तर्वावत्क्षयं दधे॥ ७॥ कः। देव°यन्तम्। अश्नुवत्। जनम्। कः। वृक्त°बंहिषम्।

प्र॰प्रं। दाश्वान्। प्रस्त्यांभिः। अस्थित्। अन्तः श्वावंत्। क्षयंम्। द्र्षे॥७॥ उपं क्षत्रं पृंक्कीत हन्ति राजंभिभ्ये चित्सुक्षितिं दंधे। नास्यं वर्ता न तंरुता मंहाधने नाभं अस्ति वृज्ञिणः॥८॥ उपं। क्षत्रम्। पृञ्चीत। हन्तिं। राजं॰भिः। भये। चित्। सु॰क्षितिम्। द्धे। न। अस्य। वर्ता। न। तरुता। महा॰धने। न। अभें। अस्ति। वृज्ञिणः॥८॥

[ 38]

[ ४१ ] [ ९ कण्वो घौरः। १-३, ७-९ वरुणमित्रार्यमणः, ४-६ आदित्याः। गायत्री ] यं रक्षंन्ति प्रचेतसो वर्रुणो मित्रो अर्यमा। नू चित्स देभ्यते जर्नः॥ १॥ यम्। रक्षन्ति। प्र॰चैतसः। वर्रणः। मित्रः। अर्यमा। नु। चित्। सः। द्भ्यते। जर्नः॥१॥ यं बाहुतेंव पिप्रति पान्ति मर्त्यं रिषः। अरिष्टः सर्व एधते॥ २॥ यम्। बाहुतांऽइव। पिप्रति। पान्ति। मर्त्यम्। रिषः। अरिष्टः। सर्वः। एधते॥ २॥ वि दुर्गा वि द्विषं: पुरो घ्निन्त राजान एषाम्। नयन्ति दुरिता तिर:॥ ३॥ वि। दुः२गाः। वि। द्विषंः। पुरः। घ्नन्तिं। राजांनः। एषाम्। नयंन्ति। दुः२इता। तिरः॥ ३॥ सुगः पन्थां अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते। नात्रांवखादो अस्ति वः॥ ४॥ सु॰गः। पन्थाः। अनृक्षरः। आर्दित्यासः। ऋतम्। यते। न। अत्रं। अव॰खादः। अस्ति। वः॥४॥ यं युज्ञं नयथा न्र आर्दित्या ऋजुनां पथा। प्र वः स धीतये नशत्॥ ५॥ [ 22 ] यम्। युज्ञम्। नयंथ। नरः। आर्दित्याः। ऋजुनां। पथा। प्र। वः। सः। धीतर्ये। नशत्॥ ५॥ स रत्नं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत त्मनां। अच्छां गच्छत्यस्तृतः॥ ६॥ सः। रत्नम्। मर्त्यः। वसुं। विश्वम्। तोकम्। उत। त्मनां। अच्छं। गुच्छति। अस्तृतः॥६॥ कथा राधाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यम्णः। महि प्सरो वर्रुणस्य॥७॥ कथा। राधाम्। सखायः। स्तोमम्। मित्रस्य। अर्यम्णः। महि। प्सरः। वर्रणस्य॥७॥ मा वो छन्तं मा शर्पन्तं प्रति वोचे देवयन्तम्। सुप्रैरिद्ध आ विवासे॥८॥ मा। वः। घनन्तम्। मा। शपन्तम्। प्रतिं। वोचे। देव्॰यन्तम्। सुम्नैः। इत्। वः। आ। विवासे ॥ ८॥ चतुर्रिश्चद्दंमानाद्विभीयादा निर्धातोः। न दुरुक्तार्यं स्पृहयेत्॥ ९॥ [ 33] चतुरं:। चित्। दर्पानात्। बिभीयात्। आ। नि॰धातो:। न। दुःश्वकार्यं। स्पृह्येत्॥ ९॥

[४२][१० कण्वो घौरः। पूषा। गायत्री]

सं पूषन्नध्वनस्तिर व्यंहों विमुचो नपात्। सक्ष्वां देव प्र णस्पुरः॥१॥ सम्। पूषन्। अर्ध्वनः। तिर्। वि। अंहैः। वि॰मुचः। नुपात्। सक्ष्वं। देव। प्र। नः। पुरः॥ १॥ यो नः पूषत्रघो वृको दुःशेव आदिदेशिति। अप स्म तं पथो जिह॥२॥ यः। नः। पूष्न्। अघः। वृक्ः। दुः२शेवः। आ॰दिदेशति। अप। स्म। तम्। पथः। जहि॥ २॥ अप त्यं परिपन्थिनं मुषीवाणं हुरिश्चर्तम्। दूरमिधं स्नुतेरंज॥ ३॥ अपं। त्यम्। परि॰पन्थिनम्। मुषीवाणम्। हुर्:२चितंम्। दूरम्। अधिं। स्रुते:। अजु॥३॥ त्वं तस्यं द्वयाविनोऽघशंसस्य कस्यं चित्। पदाभि तिष्ठु तपुंषिम्॥ ४॥ त्वम्। तस्य। द्वयाविन:। अघ°शंसस्य। कस्यं। चित्। पदा। अभि। तिष्ठ्। तपुंषिम्॥ ४॥ आ तत्ते दस्त्र मन्तुमः पूषन्नवो वृणीमहे। येन पितृनचोदयः॥ ५॥ [88] आ। तत्। ते। दस्र। मन्तु॰मः। पूर्षन्। अवः। वृणीमहे। येनं। पितृन्। अचौदयः॥ ५॥ अर्धा नो विश्वसौभग हिरंण्यवाशीमत्तम। धर्नानि सुषणां कृधि॥६॥ अर्ध । नः । विश्व°सौभग । हिरंण्यवाशीमत्°तम । धर्नानि । सु°सर्ना । कृधि ॥ ६ ॥ अर्ति नः सुश्रतों नय सुगा नंः सुपर्था कृणु। पूर्षन्निह क्रतुं विदः॥७॥ अर्ति। नः। सश्चर्तः। न्य। सु॰गा। नः। सु॰पर्था। कृणु। पूर्षन्। इह। क्रर्तुम्। विदः॥७॥ अभि सुयर्वसं नय न नर्वज्वारो अर्ध्वने। पूर्षन्निह क्रतुं विदः॥८॥ अभि। सु॰यवंसम्। नय। न। नव॰ज्वार:। अध्वंने। पूर्षन्। इह। क्रतुंम्। विद:॥ ८॥ शाग्धि पूर्धि प्र यंसि च शिशीहि प्रास्युदर्गम्। पूर्षित्रह क्रतुं विदः॥ ९॥ शुग्धि। पूर्धि। प्र। युंसि। च। शिशीहि। प्रासि। उदर्रम्। पूर्षन्। इह। ऋतुंम्। विदः॥ ९॥ न पूषणं मेथामिस सूक्तैरिभ गृंणीमिस। वसूंनि दुस्ममीमहे॥ १०॥ [ 24] न। पूषर्णम्। मेथामस्। सु॰उक्तैः। अभि। गृणीमस्। वसूनि। दस्मम्। ईमहे॥ १०॥

[ ४३ ][ ९ कण्वो घौरः। १-२,४-६ रुद्रः, ३ रुद्रः, मित्रावरुणौ च, ७-९ सोमः। गायत्री, ९ अनुष्टुप्]

कहुद्राय प्रचेतसे मीळहुष्टमाय तव्यसे। वोचेम शंतमं हृदे॥ १॥ कत्। रुद्रायं। प्र°चेतसे। मीळहु:२तमाय। तव्यसे। वोचेमं। शम्°तमम्। हृदे॥ १॥ यथां नो अदितिः करत्पश्वे नृभ्यो यथा गर्वे। यथां तोकायं रुद्रियंम्॥ २॥ यथा। नः। अदितिः। करत्। पश्चे। नृ॰भ्यः। यथा। गर्वे। यथा। तोकायं। रुद्रियम्॥ २॥ यथा नो मित्रो वर्रुणो यथा रुद्रश्चिकंति। यथा विश्वें सजोषंसः॥ ३॥ यथा । नः। मित्रः। वर्रणः। यथा । रुद्रः। चिके तित। यथा । विश्वे । स॰जोर्षसः॥ ३॥ गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलांषभेषजम्। तच्छंयोः सुम्नमीमहे॥ ४॥ गाथ॰पंतिम्। मेध॰पंतिम्। रुद्रम्। जलांष॰भेषजम्। तत्। शम्॰योः। सुम्नम्। ईमहे॥ ४॥ यः शुक्रइंव सूर्यो हिर्रण्यमिव रोचंते। श्रेष्ठो देवानां वर्सुः॥ ५॥ [ ३६ ] यः। शुक्रःऽईव। सूर्यः। हिर्रण्यम्ऽइव। रोचंते। श्रेष्ठः। देवानाम्। वसुः॥ ५॥ शं नः करत्यर्वते सुगं मेषार्य मेष्ये। नृभ्यो नारिभ्यो गर्वे॥ ६॥ शम्। नः। करति। अर्वते। सु०गम्। मेषायं। मेष्यं। नृ०भ्यः। नारि०भ्यः। गर्वे॥ ६॥ अस्मे सोम श्रियमधि नि धेहि श्तस्यं नृणाम्। महि श्रवंस्तुविनृम्णम्॥ ७॥ अस्मे इति । सोम । श्रियम् । अर्धि । नि । धेहि । शतस्य । नृणाम् । महि । श्रवः । तुवि॰नृम्णम् ॥ ७ ॥ मा नः सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त। आ न इन्दो वार्जे भज॥ ८॥ मा। नः। सोम॰परिबार्धः। मा। अरातयः। जुहुरन्तः। आ। नः। इन्दो इति। वार्जे। भुज्॥ ८॥ यास्ते प्रजा अमृतस्य परिसम्भामन्नृतस्यं। मूर्धा नाभा सोम वेन आभूषंन्तीः सोम वेदः॥९॥ [ 29] {2} याः। ते। प्र°जाः। अमृतस्य। परिस्मन्। धार्मन्। ऋतस्यं। मूर्धा। नाभा । सोम । वेनः। आ०भूषंन्तीः। सोम । वेदः॥ ९॥

> [ ४४ ] [ १४ प्रस्कण्वः काण्वः। अग्निः, १-२ अग्निः, अश्विनौ, उषाश्च। प्रगाथः = अयुजो बृहत्यः, युजः सतोबृहत्यः ]

अग्ने विवस्वदुषसंश्चित्रं राधो अमर्त्य। आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उष्वर्बधः॥१॥ अग्नै। विवस्वत्। उषसः। चित्रम्। राधः। अमर्त्य। आ। दाशुषे। जात॰वेदः। वह। त्वम्। अद्य। देवान्। उषः२बुधः॥१॥

जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहुनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्। सजूरश्विभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत्॥ २॥ जुर्ष्टः। हि। दूतः। असिं। हृव्य°वाहंनः। अग्ने। रथीः। अध्वराणाम्। सु॰जूः। अश्वि॰भ्याम्। उषसां। सु॰वीर्यम्। अस्मे इतिं। धेहि। श्रवंः। बृहत्॥ २॥ अद्या दूतं वृणीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियम्। धूमकेतुं भाऋंजीकं व्युष्टिषु यज्ञानामध्वरिश्रयम्॥ ३॥ अद्य। दूतम्। वृणीमहे। वसुम्। अग्निम्। पुरु°प्रियम्। धूम°केतुम्। भा:२ऋंजीकम्। वि॰उंष्टिषु। यज्ञानाम्। अध्वर॰श्रियंम्॥३॥ श्रेष्ठं यविष्ठमितिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे। देवाँ अच्छा यातंवे जातवेदसमग्निमीळे व्युष्टिषु॥४॥ श्रेष्ठंम्। यविष्ठम्। अतिथिम्। सु॰आंहुतम्। जुष्टंम्। जनाय। दाशुषे। देवान्। अच्छं। यातवे। जात॰वेंदसम्। अग्निम्। ईळे। वि॰उंष्टिषु॥ ४॥ स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन। अग्ने त्रातारममृतं मियेध्य यर्जिष्ठं हव्यवाहन॥५॥ स्तविष्यामि । त्वाम् । अहम् । विश्वस्य । अमृत । भोजन । अग्नै। त्रातारम्। अमृतम्। मियेध्य। यजिष्ठम्। हव्य॰वाहन्॥५॥ सुशंसो बोधि गृणते यविष्ठ्य मधुजिह्वः स्वाहुत। प्रस्कंण्वस्य प्रतिरन्नार्युर्जीवसे नमस्या दैव्यं जनम्॥६॥ सु॰शंसं:। बोधि। गृणते। यविष्ठ्य। मधुं॰जिह्नः। सु॰आहुत:। प्रस्कंण्वस्य। प्र°ितरन्। आर्युः। जीवसं। नमस्य। दैर्व्यम्। जर्नम्॥ ६॥ होतारं विश्ववेदसं सं हि त्वा विश इन्धते। स आ र्वह पुरुहूत प्रचेतसोऽग्ने देवाँ इह द्रवत्॥ ७॥ होतारम्। विश्व॰वैदसम्। सम्। हि। त्वा। विशः। इन्धते। सः। आ। वह। पुरु°हूत। प्र°चैतसः। अग्नै। देवान्। इह। द्रवत्॥ ७॥

[ 26]

[ 28]

सवितारमुषसमिश्चिना भगमिग्नि व्युष्टिषु क्षपः। कण्वांसस्त्वा सुतसोंमास इन्धते हव्यवाहं स्वध्वर॥८॥ स्वितारम्। उषसम्। अश्वनां। भगम्। अग्निम्। वि॰उंष्टिषु। क्षपः। कर्ण्वासः। त्वा। सुत॰सोमासः। इन्धते। हव्यवाहम्। सु॰अध्वर॥८॥ पतिर्ह्याध्वराणामग्ने दूतो विशामिसं। उषर्बुध आ वंह सोमंपीतये देवाँ अद्य स्वर्द्शः॥ ९॥ पर्ति:। हि। अध्वराणाम्। अग्नै। दूत:। विशाम्। असि। उषः२बुर्धः। आ। वह। सोमं॰पीतये। देवान्। अद्य। स्वः२दृर्शः॥ ९॥ अग्ने पूर्वा अनूषसों विभावसो दीदेथं विश्वदंर्शतः। असि ग्रामेष्विवता पुरोहितोऽसि युज्ञेषु मार्नुषः॥ १०॥ अर्गे। पूर्वी:। अर्गु। उषसं:। विभावसो इति विभा°वसो। दीदेर्थ। विश्व°दर्शत:। असिं। ग्रामेषु। अविता। पुर:२हिंत:। असिं। यज्ञेषुं। मानुंष:॥ १०॥ नि त्वा यज्ञस्य सार्धनमग्ने होतारमृत्विजम्। मुनुष्वदेव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममंर्त्यम्॥ ११॥ नि। त्वा। यज्ञस्यं। सार्धनम्। अग्ने। होतारम्। ऋत्विजम्। मनुष्वत्। देव। धीमहि। प्र॰चैतसम्। जीरम्। दूतम्। अमेर्त्यम्॥ ११॥ यद्देवानां मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यासि दूत्यम्। सिन्धौरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोऽग्नेभ्रीजन्ते अर्चर्यः॥ १२॥ यत्। देवानांम्। मित्र°महः। पुरः२हितः। अन्तरः। यासिं। दूर्त्यम्। सिन्धी:ऽइव। प्र°स्वीनतास:। ऊर्मर्य:। अग्ने:। भ्राजन्ते। अर्चर्य:॥ १२॥ श्रुधि श्रुंत्कर्ण विह्नंभिर्देवरैंग्ने स्यावंभिः। आ सींदन्तु बर्हिषिं मित्रो अर्यमा प्रांतर्यावांणो अध्वरम्॥ १३॥ श्रुधि। श्रुत्°कर्ण। वहिं°भि:। देवै:। अग्ने। स्यावं°भि:। आ। सीदन्तु। बर्हिषि। मित्रः। अर्थमा। प्रातः २यावानः। अध्वरम्॥ १३॥

[अष्ट. १, अध्या. ३, व. ३०]

शृण्वन्तु स्तोमं मुरुतः सुदानंवोऽग्निजिह्वा ऋतावृधः। पिबंतु सोमं वर्रणो धृतव्रतोऽश्विभ्यांमुषसां सुजूः॥ १४॥ शृण्वन्तुं। स्तोमम्। मुरुतः। सु॰दानंवः। अग्नि॰जिह्वाः। ऋत॰वृधः। पिबंतु। सोमम्। वर्रणः। धृत॰व्रतः। अश्वि॰भ्याम्। उषसां। सु॰जूः॥ १४॥

[06]

[४५] [१० प्रस्कण्वः काण्वः। अग्निः, १० (उत्तरार्धस्य) देवाः। अनुष्टुप्]

त्वमंग्ने वसूँरिह रुद्राँ आदित्याँ उत। यजां स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषंम्॥ १॥

त्वम्। अग्ने। वसून्। इह। रुद्रान्। आदित्यान्। उत।

यजं। सु॰अध्वरम्। जनम्। मर्नु॰जातम्। घृत्॰प्रुषंम्॥१॥

श्रुष्टीवानो हि दाशुषे अंग्ने विचेतसः। तान्तेहिदश्व गिर्वणस्त्रयंस्त्रिंशतमा वह।। २॥

श्रुष्टी॰वान:। हि। दाशुर्षे। अग्ने। वि॰चैतस:।

तान्। रोहित्॰अशव। गिर्वणः। त्रयः २त्रिंशतम्। आ। वह ॥ २॥

प्रियमेधवदंत्रिवज्जातंवेदो विरूपवत्। अङ्गिरस्वन्महिव्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हर्वम्॥ ३॥

प्रियमेध°वत्। अत्रि°वत्। जातं°वेदः। विरूप°वत्।

अङ्गिरस्वत्। मृहि॰व्रत्। प्रस्कण्वस्य। श्रुधि। हर्वम्॥ ३॥

महिकरव ऊतये प्रियमेधा अहूषत। राजन्तमध्वराणां मुग्निं शुक्रेणं शोचिषां॥ ४॥

महि<sup>'</sup>॰केरवः। ऊतर्ये। प्रिय॰मेधाः। <u>अहूषत</u>।

राजन्तम्। अध्वराणाम्। अग्निम्। शुक्रेण। शोचिषां॥ ४॥

घृतांहवन सन्त्येमा उ षु श्रुंधी गिरः। याभिः कण्वंस्य सूनवो हवन्तेऽवंसे त्वा॥५॥ [३१]

घृतं॰आहवन। सन्त्य। इमाः। ऊँ इतिं। सु। श्रुधो। गिर्रः।

याभि:। कर्ण्वस्य। सूनवं:। हर्वन्ते। अवसे। त्वा॥५॥

त्वां चित्रश्रवस्तम् हर्वन्ते विक्षु जन्तर्वः। शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने ह्व्याय वोळ्हवे॥ ६॥

त्वाम्। चित्रश्रवः २तम्। हर्वन्ते। विक्षु। जन्तर्वः।

शोचि:२के शम्। पुरु ध्रिया। अग्ने। ह्व्यायं। वोळ्हं वे॥ ६॥

नि त्वा होतारमृत्विजं दिधरे वंसुवित्तंमम्। श्रुत्कंर्णं सप्रथंस्तमं विप्रां अग्ने दिविष्टषु॥ ७॥

नि। त्वा। होतौरम्। ऋत्विजैम्। दुधिरे। वसुवित्॰तंमम्।
श्रुत्॰कंणम्। सप्रथं: २तमम्। विप्रां:। अग्ने। दिविष्टषु॥ ७॥
आ त्वा विप्रां अचुच्यवुः सुतसौमा अभि प्रयं:। बृहद्धा विभ्रंतो हुविरग्ने मतीय दाशुषे॥ ८॥
आ। त्वा। विप्रां:। अचुच्यवुः। सुत॰सौमाः। अभि। प्रयं:।
बृहत्। भाः। विभ्रंतः। हुविः। अग्ने। मर्ताय। दाशुषे॥ ८॥
प्रात्याव्याः सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य। इहाद्य दैव्यं जनं बृहिरा सादया वसो॥ ९॥
प्रातः २याव्नंः। सहः २कृत। सोम॰पेयाय। सन्त्य।
इह। अद्य। दैव्यंम्। जनंम्। बृहिः। आ। साद्य। वसो इति॥ ९॥
अविञ्चं दैव्यं जनमग्ने यक्ष्व सहूतिभिः। अयं सोमः सुदानवस्तं पात तिरोअह्यम्॥ १०॥
अविञ्चंम्। दैव्यंम्। जनंम्। अग्ने। यक्ष्वं। सह्ति॰भिः।
अयम्। सोमः। सु॰दानवः। तम्। पात्। तिरः २अह्वम्॥ १०॥

[४६] [१५ प्रस्कण्वः काण्वः। अश्विनौ। गायत्री]

पुषो उषा अपूर्व्या व्युच्छिति प्रिया दिवः। स्तुषे वामश्विना बृहत्॥१॥

एषो इति। उषाः। अपूर्व्या। वि। उच्छित्। प्रिया। दिवः। स्तुषे। वाम्। अश्विना। बृहत्॥१॥

या दस्त्रा सिन्धुंमातरा मनोतरा रयीणाम्। धिया देवा वसुविदां॥२॥

या। दस्त्रा। सिन्धुं "मातरा। मनोतरा। रयीणाम्। धिया। देवा। वसु "विदां॥२॥

वच्यन्ते वां ककुहासां जूर्णायामधि विष्टिषि। यद्वां रथो विभिष्यतांत्॥३॥

वच्यन्ते। वाम्। कुकुहासः। जूर्णायाम्। अधि। विष्टिषि। यत्। वाम्। रथः। वि "भिः। पतात्॥३॥

हिविषां जारो अपां पिपिर्ति पपुरिनिरा। पिता कुर्टस्य चर्षणिः॥४॥

हिविषां। जारः। अपाम्। पिपिर्ति। पपुरिः। नरा। पिता। कुर्टस्य। चर्षणिः॥४॥

आदारो वां मतीनां नासंत्या मतवचसा। पातं सोमस्य धृष्णुया॥५॥

या नः पीपरदिश्वना ज्योतिष्मती तमस्तिरः। तामस्मे रासाथामिषेम्॥६॥

या। नः। पीपरत्। अश्वना। ज्योतिष्मती तमस्तिरः। तामस्मे रासाथामिषेम्॥६॥

या। नः। पीपरत्। अश्वना। ज्योतिष्मती। तमः। विरः। ताम्। अस्मे इति। रासाथाम्। इष्म्॥६॥

या। नः। पीपरत्। अश्वना। ज्योतिष्मती। तमः। विरः। ताम्। अस्मे इति। रासाथाम्। इष्म्॥६॥

आ नो नावा मंतीनां यातं पाराय गन्तंवे। युञ्जार्थामश्विना रथम्॥७॥ आ। नः। नावा। मतीनाम्। यातम्। पारायं। गन्तवे। युञ्जार्थाम्। अश्विना । रथम्॥७॥ अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथः। धिया युंयुज्र इन्दंवः॥८॥ अरित्रम्। वाम्। दिवः। पृथु। तीर्थे। सिन्धूनाम्। रथः। धिया। युयुष्रे। इन्देवः॥८॥ दिवस्कंणवास इन्दंवो वसु सिन्धूनां पदे। स्वं वृद्धिं कुह धित्सथः॥९॥ दिवः। कण्वासः। इन्देवः। वसुं। सिन्धूंनाम्। पदे। स्वम्। वृत्रिम्। कुहं। धित्सथः॥ ९॥ अभूदु भा उं अंशवे हिरंण्यं प्रति सूर्यः। व्यंख्यज्जिह्वयासितः॥ १०॥ [38] अभूत्। ऊँ इति। भाः। ऊँ इति। अंशवै। हिरण्यम्। प्रति। सूर्यः। वि। अख्यत्। जिह्नया । असितः॥ १०॥ अभूदु पारमेतवे पन्थां ऋतस्यं साधुया। अदंर्शि वि स्नुतिर्दिवः॥ ११॥ अर्भूत्। ऊँ इति। पारम्। एतेवे। पन्थाः। ऋतस्य। साधु॰या। अदर्शि। वि। स्रुतिः। दिवः॥ ११॥ तत्तिदिदश्चिनोरवो जितता प्रति भूषति। मदे सोमस्य पिप्रतो:॥ १२॥ तत्॰तंत्। इत्। अश्वनौ:। अवं:। जुरिता। प्रति। भूषति। मर्दे। सोमस्य। पिप्रतो:॥ १२॥ वावसाना विवस्वंति सोमस्य पीत्या गिरा। मनुष्वच्छंभू आ र्गतम्॥ १३॥ वावसाना। विवस्वंति। सोर्मस्य। पीत्या। गिरा। मुनुष्वत्। शुंभू इति शम्°भू। आ। गृतम्॥ १३॥ युवोरुषा अनु श्रियं परिज्यनोरुपाचरत्। ऋता वनथो अक्तुभिः॥ १४॥ युवोः। उषाः। अनुं। श्रियंम्। परिं॰ज्मनोः। उप॰आचरत्। ऋता। वन्थः। अक्तु॰भिः॥ १४॥ उभा पिंबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्। अविद्रियाभिकतिभिः॥ १५॥ [34] उभा। पिबतम्। अश्वना। उभा। नः। शर्म। यच्छतम्। अविद्रियाभिः। ऊति॰भिः॥ १५॥

> इत्याश्वलायन-संहितायां प्रथमाष्टके तृतीयोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ प्रथमाष्ट्रके चतुर्थोऽध्यायः॥

[ ४७ ] [ १० प्रस्कण्वः काण्वः। अश्विनौ। प्रगाथः = अयुजो बृहत्यः, युजः सतोबृहत्यः ] अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमं ऋतावृधा। तमंश्विना पिबतं तिरोअह्मयं धत्तं रत्नानि दाशुर्षे॥ १॥ अयम्। वाम्। मधुमत्°तमः। सुतः। सोमः। ऋतु॰वृधा। तम्। अश्वना । पिबतम् । तिरः २ अह्वयम् । धत्तम् । रत्नानि । दाशुर्षे ॥ १ ॥ त्रिवन्धुरेणं त्रिवृतां सुपेशंसा रथेना यातमश्विना। कण्वांसो वां ब्रह्मं कृण्वन्त्यध्वरे तेषां सु शृणुतं हर्वम्॥ २॥ त्रि॰वन्धुरेण । त्रि॰वृता । सु॰पेशंसा। रथेन। आ। यातम्। अश्वना। कण्वांसः। वाम्। ब्रह्मं। कृण्वन्ति। अध्वरे। तेषांम्। सु। शृणुत्म्। हर्वम्॥ २॥ अश्विना मधुमत्तमं पातं सोममृतावृधा। अथाद्य देस्रा वसु बिभ्रेता रथे दाश्वांसमुपं गच्छतम्॥ ३॥ अश्विना। मर्धुमत्°तमम्। पातम्। सोर्मम्। ऋतु°वृधा। अर्थ। अद्य। दुस्रा। वर्सु। बिर्भूता। रथै। दाश्वांस्म्। उपं। गुच्छुतुम्॥ ३॥ त्रिष्धस्थे बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञं मिमिक्षतम्। कण्वांसो वां सुतसोंमा अभिद्यंवो युवां हंवन्ते अश्विना॥४॥ त्रि°स्धस्थे। बहिषिं। विश्व°वेदसा। मध्वां। यज्ञम्। मिमिक्षतम्। कण्वांसः। वाम्। सुत°सोमाः। अभि°द्यंवः। युवाम्। हुवन्ते। अश्विना ॥ ४॥ याभिः कण्वमिभिष्टिभिः प्रावतं युवमिश्वना।

ताभिः ष्वंशस्माँ अवतं शुभस्पती पातं सोमेमृतावृधा॥५॥

याभि:। कण्वम्। अभिष्टिं॰भि:। प्र। आर्वतम्। युवम्। अश्विना।

ताभि:। सु। अस्मान्। अवतम्। शुभः। पती इति। पातम्। सोमम्। ऋतु॰वृधा॥ ५॥

[8]

सुदासें दस्त्रा वसु बिभ्रंता रथे पृक्षों वहतमश्विना। ्रियं समुद्रादुत वां द्विवस्पर्यस्मे धंत्तं पुरुस्पृहंम्॥६॥ सु॰दासे । दस्रा । वसु । बिभ्रता । रथे । पृक्षः । वृहतम् । अश्विना । रियम्। समुद्रात्। उत। वा। दिवः। परि। अस्मे इति। धत्म्। पुरु॰स्पृहंम्॥ ६॥ यन्नांसत्या परावित यद्धा स्थो अधि तुर्वशे। अतो रथेन सुवृतां नु आ गतं साकं सूर्यस्य रिश्मिधः॥ ७॥ यत्। नासत्या। पुरा°वर्ति। यत्। वा। स्थ:। अधि। तुर्वर्शे। अर्तः। रथेन। सु॰वृतां। नः। आ। गृतम्। साकम्। सूर्यस्य। रुश्मि॰भिः॥७॥ अर्वाञ्चां वां सप्तयोऽध्वरिश्रयो वहंन्तु सवनेदुपं। इषं पृञ्चन्तां सुकृते सुदानंव आ बहिः सीदतं नरा॥८॥ अर्वाञ्चां। वाम्। सप्तयः। अध्वर्°श्रियः। वहन्तु। सर्वना। इत्। उपे। इषंम्। पृञ्चन्तां। सु॰कृतें। सु॰दानेवे। आ। बहिं:। सीद्तम्। न्रा॥८॥ तेन नासत्या गतं रथेन सूर्यत्वचा। येन शश्वदूहर्थुर्दाशुषे वसु मध्वः सोर्मस्य पीतये॥ ९॥ तेनं। नासत्या। आ। गतम्। रथेन। सूर्यं°त्वचा। येनं। शर्रवत्। ऊहर्थुः। दाशुषे। वसुं। मध्वः। सोमस्य। पीतये॥ ९॥ उक्थेभिरर्वागवंसे पुरुवसूं अर्केश्च नि ह्वंयामहे। शश्वत्कण्वानां सदिसि प्रिये हि कं सोमं पपर्थुरश्विना॥ १०॥ [ ? ] उक्थेभि:। अर्वाक्। अर्वसे। पुरूवसू इति पुरु°वसू। अर्कै:। च। नि। ह्र्यामहे। शर्यत्। कर्ण्यानाम्। सदेसि। प्रिये। हि। कुम्। सोमेम्। पुपर्थुः। अश्वना ॥ १०॥

[ ४८ ] [ १६ प्रस्कण्वः काण्वः। उषाः। प्रगाथः = अयुजो बृहत्यः, युजः सतोबृहत्यः ]

सह वामेनं न उषो व्युंच्छा दुहितर्दिवः।

सह द्युम्नेनं बृहता विभाविर राया देवि दास्वंती॥१॥

सह। वामेनं। नः। उषः। वि। उच्छ। दुहितः। दिवः।

सह। द्युम्नेनं। बृहता। विभा°वरि। राया। देवि। दास्वंती॥१॥

[3]

अश्वांवतीर्गोमंतीर्विश्वसुविदो भूरि च्यवन्त वस्तंवे। उदीरय प्रति मा सूनृतां उष्पश्चोद राधों मुघोनांम्॥ २॥ अश्वं°वती:। गो°मंती:। विश्वु°सुविदं:। भूरिं। च्यवन्त। वस्तंवे। उत्। ईरयः। प्रतिं। मा। सूनृताः। उषः। चोदं। रार्धः। मघोनाम्॥ २॥ उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्। ये अस्या आचरंणेषु दधिरे संमुद्रे न श्रंवस्यवं:॥ ३॥ उवासं। उषा:। उच्छात्। चु। नु। देवी। जीरा। रथानाम्। ये। अस्याः। आ°चरंणेषु। द्धिरे। समुद्रे। न। श्रुवस्यवं:॥३॥ उषो ये ते प्र यामेषु युञ्जते मनो दानार्य सूर्यः। अत्राहु तत् कण्वं एषां कण्वंतमो नामं गृणाति नृणाम्॥ ४॥ उर्षः। ये। ते। प्र। यामेषु। युञ्जते। मर्नः। दानायं। सूरयः। अत्र । अहं । तत् । कण्वं: । एषाम् । कण्वं ॰तमः । नामं । गृणाति । नृणाम् ॥ ४॥ आ घा योषेव सूनर्युषा यांति प्रभुञ्जती। ज्रस्यन्ती वृजनं पद्धदीयत् उत्पातयति पक्षिणः॥५॥ आ। घ। योषांऽइव। सूनरीं। उषा:। याति। प्र॰भुञ्जती। जुरयन्ती। वृजनम्। पुत्°वत्। ईयते। उत्। पातयति। पुक्षिणः॥ ५॥ वि या सृजित समनं व्यंश्रर्थनं: पदं न वेत्योदंती। वयो नर्किष्टे पित्वांसं आसते व्युष्टौ वाजिनीवति॥६॥ वि। या। सृजितं। समनम्। वि। अर्थिनः। पुदम्। न। वेति। ओदंती। वयः। निकः। ते। पप्ति॰वांसः। आसते। वि॰उं घ्टौ। वाजिनी॰वृति॥६॥ एषायुक्तं परावतः सूर्यस्योदयनादधि। शतं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुषान्॥ ७॥ एषा। अयुक्त । पुरा॰वर्तः। सूर्यस्य। उत्॰अर्यनात्। अर्धि। श्वतम्। रथैभि:। सु॰भर्गा। उषा:। इयम्। वि। याति। अभि। मार्नुषान्॥७॥

[8]

विश्वमस्या नानाम चक्षंसे जगुज्योतिष्कृणोति सूनरी। अप द्वेषों मुघोनीं दुहिता दिव उषा उच्छद्प स्त्रिधः॥८॥ विश्वम्। अस्याः। नुनाम्। चक्षसे। जर्गत्। ज्योतिः। कृणोति। सूनरी। अपं। द्वेषं:। मुघोनी। दुहिता। दिवः। उषाः। उच्छत्। अपं। स्त्रिधं:॥८॥ उष आ भाहि भानुनां चन्द्रेणं दुहितर्दिवः। आवहंन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभंगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु॥९॥ उर्षः। आ। भाहि। भानुना। चन्द्रेणी। दुहितः। दिवः। आ॰वहंन्ती। भूरि। अस्मभ्यम्। सौभगम्। वि॰उच्छन्ती। दिविष्टिषु॥ ९॥ विश्वस्य हि प्राणंनं जीवनं त्वे वि यदुच्छिसं सूनिर। सा नो रथेन बृहता विभावरि श्रुधि चित्रामधे हर्वम्॥ १०॥ विश्वंस्य। हि। प्राणनम्। जीवनम्। त्वे इति। वि। यत्। उच्छसि। सूनरि। सा। नः। रथेन। बृहता। विभा॰वरि। श्रुधि। चित्र॰मघे। हर्वम्॥ १०॥ उषो वाजं हि वंस्व यश्चित्रो मानुषो जर्ने। तेना वह सुकृतों अध्वराँ उप ये त्वां गृणन्ति वह्नयः॥ ११॥ उषै:। वार्जम्। हि। वंस्वै। यः। चित्रः। मार्नुषः। जर्ने। तेन । आ। <u>वह</u> । सु॰कृतः। अध्वरान्। उपं। ये। त्वा। गृणन्ति । वह्नयः॥ ११॥ विश्वांन्देवाँ आ वंह सोमंपीतयेऽन्तरिक्षादुषस्त्वम्। सास्मासुं धा गोमदश्वांवदुक्थ्यंशमुषो वार्जं सुवीर्यम्॥ १२॥ विश्वान्। देवान्। आ। वह । सोमं॰पीतये। अन्तरिक्षात्। उषः। त्वम्। सा। अस्मासुं। धाः। गो॰मंत्। अश्वं॰वत्। उक्थ्यंम्। उषंः। वार्जम्। सु॰वीर्यम्॥ १२॥ यस्या रुशन्तो अर्चयः प्रति भद्रा अदृक्षत। सा नो रियं विश्ववारं सुपेशंसमुषा दंदातु सुग्म्यंम्॥ १३॥ यस्यो। रुशन्तः। अर्चर्यः। प्रति। भुद्राः। अर्दृक्षत। सा। नः। रियम्। विश्व॰वारम्। सु॰पेशसम्। उषाः। दुदातु। सुग्म्यम्॥ १३॥

[4]

ये चिद्धि त्वामृषंयः पूर्वं ऊतयं जुदूरेऽवंसे मिह।
सा नः स्तोमां अभि गृंणीहि राध्सोषः शुक्रेणं शोचिषां॥ १४॥
ये। चित्। हि। त्वाम्। ऋषयः। पूर्वे। ऊतयं। जुदूरे। अवंसे। मृहि।
सा। नः। स्तोमान्। अभि। गृणीहि। राधंसा। उषः। शुक्रेणं। शोचिषां॥ १४॥
उषो यदद्य भानुना वि द्वारांवृणवों दिवः।
प्र नो यच्छतादवृकं पृथु छुर्दिः प्र देवि गोमंतीरिषः॥ १५॥
उषः। यत्। अद्य। भानुनां। वि। द्वारौ। ऋणवंः। दिवः।
प्र। नः। यच्छतात्। अवृकम्। पृथु। छुर्दिः। प्र। देवि। गो॰मंतीः। इषंः॥ १५॥
सं नो राया बृहता विश्वपंशसा मिमिक्ष्वा समिळांभिरा।
सं द्युमेनं विश्वतुरोषो मिह सं वाजैवांजिनीवित॥ १६॥
सम्। नः। राया। बृहता। विश्व॰पेशसा। मिमिक्ष्व। सम्। इळांभः। आ।
सम्। द्युमेनं। विश्व॰तुरां। उषः। मृहि। सम्। वाजैः। वाजिनी॰वित॥ १६॥

[४९][४ प्रस्कण्वः काण्वः। उषाः। अनुष्टुप्]

उषी भद्रेभिरा गंहि दिवश्चिद्रोचनादिधे। वहंन्त्वरुणप्संव उपं त्वा सोमिनी गृहम्॥१॥
उषैः। भद्रेभिः। आ। गृहि। दिवः। चित्। रोचनात्। अधि।
वहंन्त्। अरुण°प्संवः। उपं। त्वा। सोमिनः। गृहम्॥१॥
सुपेश्रीसं सुखं रथं यमध्यस्थां उषस्त्वम्। तेनां सुश्रवंसं जनं प्रावाद्य दुंहितर्दिवः॥२॥
सु॰पेश्रीसम्। सु॰खम्। रथम्। यम्। अधि॰अस्थाः। उषः। त्वम्।
तेनं। सु॰श्रवंसम्। जनम्। प्र। अव्व। अद्य। दुहितः। दिवः॥२॥
वयश्चित्ते पत्तित्रणों द्विपच्चतुंष्यदर्जुनि। उषः प्रारंत्रृतूर्ग्तं दिवो अन्तेभ्यस्परि॥३॥
वयः। चित्। ते। पत्तित्रणोः। द्वि॰पत्। चतुंः२पत्। अर्जुनि।
उषः। प्र। आर्न्। ऋतून्। अर्नु। दिवः। अन्तेभ्यः। परि॥३॥
व्युच्छन्ती हि रिश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम्। तां त्वामुपर्वसूयवो गीभिः कण्वां अहूषत॥४॥
वि॰उच्छन्ती। हि। रिश्मि॰भिः। विश्वम्। आ॰भासि। रोचनम्।
वाम्। त्वाम्। उषः। वसु॰यवैः। गीः२भिः। कण्वाः। अहूष्त्॥४॥

[9]

[५०][१३ प्रस्कण्वः काण्वः। सूर्यः (११-१३ रोगध्न्य उपनिषदः, १३ अन्त्योऽर्धर्चः द्विषद्घश्च)। १-९ गायत्र्यः, १०-१३ अनुष्टुभः]

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्॥ १॥ उत्। ऊँ इति। त्यम्। जात॰वैदसम्। देवम्। वहन्ति। केतवः। दृशे। विश्वाय। सूर्यम्॥ १॥ अप त्ये तायवी यथा नक्षेत्रा यन्युक्तुभिः। सूराय विश्वचेक्षसे॥ २॥ अप। त्ये। तायवः। यथा। नक्षत्रा। यन्ति। अक्तु॰भिः। सूराय। विश्व॰चेक्षसे॥ २॥ अदृष्ठमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भ्राजन्तो अग्नयो यथा॥ ३॥ अदृष्टिम्। अस्य । केतर्वः । वि । रश्मयः । जनान् । अनु । भ्राजन्तः । अग्नयः । यथा ॥ ३॥ तरिणंविंशवदंशीतो ज्योतिष्कृदंसि सूर्य। विश्वमा भांसि रोचनम्॥ ४॥ तुरणि:। विश्व°दंर्शत:। ज्योति:२कृत्। असि। सूर्य्। विश्वम्। आ। भासि। रोचनम्॥४॥ प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ्डुदेषि मानुषान्। प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दृशे॥ ५॥ प्रत्यङ्। देवानाम्। विशः। प्रत्यङ्। उत्। एषि। मानुषान्। प्रत्यङ्। विश्वम्। स्वः। दृशे॥५॥ येनां पावक चक्षंसा भुरण्यन्तं जनाँ अनुं। त्वं वरुण पश्यंसि॥ ६॥ येनं। पावक। चक्षंसा। भुरण्यन्तंम्। जनान्। अनु। त्वम्। वरुण। पश्यंसि॥ ६॥ वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिर्मानो अक्तुभिः। पश्यञ्जन्मानि सूर्य॥ ७॥ वि। द्याम्। एषि। रर्जः। पृथु। अहां। मिमानः। अक्तु॰भिः। पश्यन्। जन्मानि। सूर्य्॥७॥ सप्त त्वां हरितो रथे वहंन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण॥ ८॥ सप्त। त्वा। हरित:। रथे। वहन्ति। देव। सूर्य। शोचि:२केशम्। वि°चक्षण्॥८॥ अर्युक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नुप्त्यः। ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः॥ ९॥ अर्युक्त। सप्त। शुन्ध्युर्वः। सूर्रः। रथस्य। नुप्त्यः। ताभिः। याति। स्वयुक्ति°भिः॥ ९॥ उद्भयं तम्सस्परि ज्योतिष्पश्यंन्त उत्तरम्। देवं देवत्रा सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्॥ १०॥ उत्। वयम्। तमसः। परि। ज्योतिः। पश्तन्तः। उत्॰तरम्। देवम्। देव°त्रा। सूर्यम्। अगन्म। ज्योतिः। उत्°तमम्॥ १०॥ उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तर्गं दिवम्। हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ ११॥

ड्त्°यन्। अद्य। मित्र°म्हः। आ°रोहंन्। उत्°तंराम्। दिर्वम्।
ह्त्°रोगम्। मर्म। सूर्य। हृरिमाणंम्। च। नाश्य ॥ ११ ॥
शुकेषु मे हृरिमाणं रोपणाकांसु दध्मसि। अथौ हृरिद्वषेषु मे हृरिमाणं नि दंध्मसि॥ १२ ॥
शुकेषु। मे। हृरिमाणंम्। रोपणाकांसु। दध्मसि।
अथो इति। हृरिद्वषेषु। मे। हृरिमाणंम्। नि। दध्मसि॥ १२ ॥
उदंगाद्यमादित्यो विश्वेन सहंसा सह। द्विषन्तं महां रन्थयन्मो अहं द्विषते रधम्॥ १३ ॥ [८]
उत्। अगात्। अयम्। आदित्यः। विश्वेन। सहंसा। सह।
द्विषन्तंम्। महांम्। रन्थयन्। मो इति। अहम्। द्विषते। रधम्॥ १३ ॥

[५१][१५ सव्य आङ्गिरसः। इन्द्रः। १-१३ जगत्यः, १४-१५ त्रिष्टुभौ] अभि त्यं मेषं पुंरुहूतमृग्मियमिन्द्रं गीभिर्मदता वस्वो अर्णवम्। यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा भुजे मंहिष्ठम्भि विप्रमर्चत॥ १॥ अभि। त्यम्। मेषम्। पुरु°हूतम्। ऋग्मियम्। इन्द्रम्। गीः२भि। मदत। वस्वः। अर्णवम्। यस्य । द्यावं:। न। वि°चरन्ति । मानुषा । भुजे । मंहिष्ठम् । अभि । विप्रम् । अर्चत ॥ १ ॥ अभीमंवन्वन्स्वभिष्टिमूतयोऽन्तरिक्षुप्रां तर्विषीभिरावृतम्। इन्द्रं दक्षांस ऋभवों मद्च्युतं शतक्रतुं जर्वनी सूनृतार्रुहत्॥ २॥ अभि। ईम्। अवन्वन्। सु॰अभिष्टिम्। ऊतयः। अन्तरिक्ष॰प्राम्। तविषीभिः। आ॰वृतम्। इन्द्रम्। दक्षांसः। ऋभवः। मद्वच्युतंम्। शतव्क्रतुम्। जर्वनी। सूनृतां। आ। अरुहृत्॥ २॥ त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपोतात्रये शतदुरेषु गातुवित्। ससेनं चिद्विमदायांवहो वस्वाजाद्रिं वावसानस्यं नुर्तयंन्॥ ३॥ त्वम्। गोत्रम्। अङ्गिर:२भ्य:। अवृणो:। अप। उत। अत्रये। शत°दुरेषु। गातु°वित्। ससेनं। चित्। वि॰मदायं। अवहः। वसुं। आजौ। अद्रिम्। व्वसानस्यं। नुर्तयन्॥ ३॥ त्वमपामपिधानांवृणोरपाधारयः पर्वते दानुमद्वसुं। वृत्रं यदिन्द्र शवसावधीरिहमादित्सूर्यं दिव्यारोहयो दृशे॥ ४॥ त्वम्। अपाम्। अपि॰धानां। अवृणोः। अपं। अधारयः। पर्वते। दानुं॰मत्। वसुं। वृत्रम्। यत्। इन्द्रः। शर्वसा। अवधीः। अहिम्। आत्। इत्। सूर्यम्। दिवि। आ। अरोह्यः। दृशे॥ ४॥

त्वं मायाभिरपं मायिनोऽधमः स्वधाभियें अधि शुप्तावर्जुह्वत। त्वं पिप्रोर्नृमणः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वानं दस्युहत्येष्वाविथ॥ ५॥ [8] त्वम्। मायाभिः। अपं। मायिनः। अधमः। स्वधाभिः। ये। अधि। शुप्तौ। अर्जुह्नत। त्वम्। पिप्रौ:। नृ॰मनः। प्र। अरुजः। पुर्रः। प्र। ऋजिश्वानम्। दस्यु॰हत्येषु। आविथ ॥ ५ ॥ त्वं कुत्सं शुष्णहत्येष्वाविधारंन्धयोऽतिथिग्वाय शम्बरम्। महान्तं चिदर्बुदं नि क्रमीः पदा सुनादेव दंस्युहत्याय जिज्ञषे॥ ६॥ त्वम्। कुर्त्सम्। शुष्णु॰हर्त्येषु। आविथः। अर्रन्धयः। अतिथि॰ग्वायं। शम्बरम्। महान्तम्। चित्। अर्बुदम्। नि। क्रुमी:। पदा। सुनात्। एव। दुस्यु°हत्याय। जिज्ञिषे॥ ६॥ त्वे विश्वा तर्विषी सध्यम्घिता तव रार्धः सोमपीथाय हर्षते। तव वर्ज्रश्चिकिते बाह्वोर्हितो वृश्चा शत्रोरव विश्वांनि वृष्ण्यां॥ ७॥ त्वे इति । विश्वा । तर्विषी । सध्येक् । हिता । तर्व । रार्धः । सोम्॰पीथाय । हुर्षते । तवं। वर्जः। चिकिते। बाह्वोः। हितः। वृश्च। शत्रौः। अवं। विश्वौनि। वृष्ण्यौ॥ ७॥ वि जानीह्यार्यान्ये च दस्यंवो बर्हिष्मते रन्थया शासंदव्रतान्। शाकी भव यर्जमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन॥ ८॥ वि। जानीहि। आर्यान्। ये। च। दस्यंवः। बर्हिष्मंते। रन्थय। शासंत्। अव्रतान्। शार्की। भव। यर्जमानस्य। चोदिता। विश्वा । इत्। ता। ते। सध°मार्देषु। चाकन॥ ८॥ अनुंव्रताय रन्थयन्नपंव्रतानाभूभिरिन्द्रंः श्नथयन्ननांभुवः। वृद्धस्यं चिद्वर्धतो द्यामिनंक्षतः स्तवांनो वम्रो वि जंघान संदिहः॥ ९॥ अर्नु॰व्रताय। रन्धर्यन्। अर्प॰व्रतान्। आ॰भूभिः। इन्द्रेः। श्नथर्यन्। अर्नाभुवः। वृद्धस्यं। चित्। वर्धतः। द्याम्। इनेक्षतः। स्तर्वानः। वम्नः। वि। जघान। सम्°दिहः॥ ९॥ तक्षद्यत्त उशना सहसा सहो वि रोदंसी मुज्मना बाधते शर्वः। आ त्वा वार्तस्य नृमणो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहन्नभि श्रवः॥ १०॥ [ 90] तक्षत्। यत्। ते। उशनां। सहंसा। सहं:। वि। रोदंसी इतिं। मज्मनां। बाधते। शर्वः। आ। त्वा। वार्तस्य। नृ॰मनः। मनः२युजैः। आ। पूर्यमाणम्। अवहन्। अभि। श्रवैः॥ १०॥

मन्दिष्टु यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रो वङ्क वङ्कतराधि तिष्ठति। उग्रो ययिं निरपः स्रोतसासृज्द्वि शुष्णस्य दृंहिता ऐरयुत्पुरः॥ ११॥ \_ मन्दिष्ट । यत् । उशर्ने । काव्ये । सर्चा । इन्द्रे : । वृङ्क् इति । वृङ्क °तर्रा । अधि । तिष्ठृति । उग्रः। ययिम्। निः। अपः। स्रोतंसा। असुजत्। वि। शुष्णंस्य। दृंहिताः। ऐरयत्। पुरः॥ ११॥ आ स्मा रथं वृष्पाणेषु तिष्ठिस शार्यातस्य प्रभृता येषु मन्दंसे। इन्द्र यथा सुतसोमेषु चाकनोऽनुर्वाणुं श्लोकुमा रोहसे दिवि॥ १२॥ आ। स्म। रथम्। वृष्°पाणेषु। तिष्ठसि। शार्यातस्यं। प्र°र्भृताः। येषुं। मन्दंसे। इन्द्रं। यथा। सुत°सोमेषु। चाकनं:। अनुर्वार्णम्। श्लोकंम्। आ। रोहुसे। दिवि॥ १२॥ अदंदा अर्भी महते वचस्यवे कक्षीवंते वृचयामिन्द्र सुन्वते। मेनाभवो वृषणुश्वस्यं सुक्रतो विश्वेत्ता ते सर्वनेषु प्रवाच्यां॥ १३॥ अदंदाः। अभीम्। महते। वचस्यवे। कक्षीवंते। वृच्याम्। इन्द्र। सुन्वते॥ मेनां। अभवः। वृष्णुश्वस्य । सुक्रुतो इर्ति सु॰क्रतो । विश्वा । इत् । ता । ते । सर्वनेषु । प्र॰वाच्या ॥ १३ ॥ इन्द्रों अश्रायि सुध्यों निरेके पुत्रेषु स्तोमो दुर्यो न यूर्प:। अश्वयुर्गव्यू रथयुर्वसूयुरिन्द्र इद्रायः क्षंयति प्रयन्ता॥ १४॥ इन्द्रे:। अश्रायि। सु°ध्ये:। निरेके। पुत्रेषुं। स्तोमं:। दुर्य:। न। यूपं:। अश्व°यु:। गृव्यु:। रथ°यु:। वसु°यु:। इन्द्रं:। इत्। रायः। क्षयति। प्र°यन्ता॥ १४॥ इदं नमों वृष्भायं स्वराजे सत्यश्रुष्माय त्वसेऽवाचि। अस्मिन्निन्द्र वृजने सर्ववीराः स्मत्सूरिभिस्तव शर्मन्त्स्याम॥ १५॥ [88] इदम्। नमः। वृषभायं। स्व॰राजे। सत्य॰शुष्माय। त्वसं। अवाचि। अस्मिन्। इन्द्र। वृजर्ने। सर्वं°वीराः। स्मत्। सूरि°भिः। तर्व। शर्मन्। स्याम्॥ १५॥

[५२] [१५ सत्य आङ्गिरसः। इन्द्रः। १-१२, १४जगती, १३, १५ त्रिष्टुभौ]
त्यं सु मेषं महया स्वर्विदं शृतं यस्यं सुभ्वः साकमीरते।
अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथ्यमेन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः॥ १॥
त्यम्। सु। मेषम्। मह्य। स्वःश्विदंम्। शृतम्। यस्यं। सु॰भ्वः। साकम्। ईरंते।
अत्यम्। न। वाजम्। हवन॰स्यदंम्। रथम्। इन्द्रम्। ववृत्याम्। अवसे। सुवृक्ति॰भिः॥ १॥

[ 88]

स पर्वतो न धरुणेष्वच्युतः सहस्रमूतिस्तर्विषीषु वावृधे। इन्द्रो यद्वृत्रमवंधीन्नद्गीवृतंमुब्जन्नर्णांसि जर्हषाणो अन्धंसा॥ २॥ सः। पर्वतः। न। धरुणेषु। अर्च्युतः। सहस्रम् प्कितिः। तर्विषीषु। वृवृधे। इन्द्रं:। यत्। वृत्रम्। अवंधीत्। नदी॰वृतंम्। उब्जन्। अर्णांसि। जर्हषाणः। अन्धंसा॥ २॥ स हि द्वरो द्वरिषुं वव्र ऊर्धनि चन्द्रबुंध्नो मद्वृद्धो मनीषिभिः। इन्द्रं तमहे स्वपस्ययां धिया मंहिष्ठारातिं स हि पप्रिरन्धंसः॥ ३॥ सः। हि। द्वरः। द्वरिषुं। वृत्रः। ऊर्धनि। चन्द्रबुंध्नः। मदं वृद्धः। मुनीषि भिः। इन्द्रम्। तम्। अह्ने। सु॰अपस्ययां। धिया। मंहिष्ठ॰रातिम्। सः। हि। पप्रिः। अन्धंसः॥ ३॥ आ यं पृणन्ति दिवि सद्मंबर्हिषः समुद्रं न सुभ्वंशः स्वा अभिष्टंयः। तं वृंत्रहत्ये अनुं तस्थुरूतयः शुष्पा इन्द्रंमवाता अहुंतप्सवः॥ ४॥ आ। यम्। पृणन्ति । दिवि। सद्गे॰बर्हिषः। सुमुद्रम्। न। सु॰भ्वः। स्वाः। अभिष्टेयः। तम्। वृत्रहत्ये। अनुं। तस्थुः। ऊतयः। शुष्माः। इन्द्रम्। अवाताः। अहंत°प्सवः॥ ४॥ अभि स्ववृष्टिं मर्दे अस्य युध्यंतो रघ्वीरिंव प्रवणे संस्नुरूतयः। इन्द्रो यद्वजी धृषमाणो अन्धंसा भिनद्वलस्य पुरिधीरिव त्रितः॥ ५॥ अभि। स्व॰वृष्टिम्। मर्दे। अस्य। युध्यंत। रघ्वी:ऽईव। प्रवणे। सस्रु:। ऊतयं:। इन्द्रंः। यत्। वृज्री। धृषमाणः। अन्धंसा। भिनत्। वृलस्यं। परिधीन्ऽइंव। त्रितः॥ ५॥ परीं घृणा चरति तित्विषे शवोऽपो वृत्वी रजसो बुध्नमाश्रीयत्। वृत्रस्य यत्प्रवणे दुर्गृभिश्वनो निज्यन्थ हन्वीरिन्द्र तन्यतुम्।। ६।। परिं। ईम्। घृणा। चर्ति। तित्विषे। शर्वः। अपः। वृत्वी। रर्जसः। बुध्नम्। आ। अश्यत्। वृत्रस्य। यत्। प्रवणे। दुः २गृभिश्वनः। नि॰ जघन्थं। हन्वीः। इन्द्र। तन्यतुम्॥ ६॥ हुदं न हि त्वा न्युषन्त्यूर्मयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि वर्धना। त्वष्टां चित्ते युज्यं वावृधे शर्वस्तुतक्ष वर्जमभिभूत्योजसम्॥ ७॥ हुदम्। न। हि। त्वा। नि॰ऋषन्ति। ऊर्मर्यः। ब्रह्माणि। इन्द्र। तर्व। यानि। वर्धना। त्वष्टां। चित्। ते। युज्यम्। ववृधे। शर्वः। ततक्षं। वर्ष्रम्। अभिभूति॰ओजसम्॥ ७॥

जघन्वाँ उ हरिंभिः संभृतक्रत्विन्द्रं वृत्रं मर्नुषे गातुयन्नुपः। अयंच्छथा बाह्वोर्वर्जमायसमधारयो दिव्या सूर्यं दृशे॥ ८॥ जघन्वान्। ऊँ इति । हरिं॰भिः। संभृतक्रतो इति संभृत॰क्रतो। इन्द्रं। वृत्रम्। मनुषे। गातु॰यन्। अपः॥ अयंच्छथाः। बाह्वोः। वर्ज्रम्। आयसम्। अर्धारयः। दिवि। आ। सूर्यम्। दृशे॥ ८॥ बृहत्स्वर्श्चन्द्रमम्बद्धदुक्थ्यं १ मकृणवत भियसा रोहंणं द्विवः। यन्मानुषप्रधना इन्द्रमूतयः स्वर्नृषाची मुरुतोऽमंदुन्ननुं॥ ९॥ बृहत्। स्व॰चेन्द्रम्। अमे॰वत्। यत्। उक्थ्येम्। अर्कृण्वत। भियसा । रोहंणम्। दिवः। यत्। मार्नुष॰प्रधनाः। इन्द्रम्। ऊतयः। स्वः। नृ॰सार्चः। मरुतः। अमेदन्। अनुं॥ ९॥ द्यौश्चिद्स्यामेवाँ अहे: स्वनादयोयवीद्भियसा वर्ज इन्द्र ते। वृत्रस्य यद्बंद्वधानस्यं रोदसी मदं सुतस्य शवसाभिनुच्छिरः॥ १०॥ [ 88] द्यौः। चित्। अस्य। अमे॰वान्। अहैं:। स्वनात्। अयौयवीत्। भियसां। वर्षः। इन्द्र। ते। वृत्रस्य । यत् । बद्धधानस्य । रोद्सी इति । मदै । सुतस्य । शर्वसा । अभिनत् । शिरः ॥ १० ॥ यदिन्विन्द्र पृथिवी दशंभुजिरहानि विश्वा तुतनन्त कृष्टयः। अत्राहं ते मघवन्विश्रुंतं सहो धामनु शर्वसा बुईणां भुवत्॥ ११॥ यत्। इत्। नु। इन्द्र। पृथिवी। दशं॰भुजिः। अहानि। विश्वा। तुतनेन्त। कृष्टयः। अत्र । अहं । ते । मुघुवन् । वि॰ श्रुतम् । सहं : । द्याम् । अनुं । शर्वसा । बुईणां । भुवत् ॥ ११ ॥ त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसे धृषन्मनः। चकुषे भूमिं प्रतिमानमोर्जसोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवम्॥ १२॥ त्वम्। अस्य। पारे। रजसः। वि°औमनः। स्वभूति°ओजाः। अवसे। धृषत्°मनः। चुकृषे। भूमिम्। प्रति॰मानम्। ओर्जसः। अपः। स्वंशिरति स्वः। पुरि॰भूः। एषि। आ। दिवंम्॥ १२॥ त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृह्तः पतिर्भूः। विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमुद्धा निकंरन्यस्त्वावान्॥ १३॥ त्वम्। भुवः। प्रति॰मानम्। पृथिव्याः। ऋष्व॰वीरस्य। बृह्तः। पर्तिः। भूः। विश्वम्। आ। अप्राः। अन्तरिक्षम्। मृहि॰त्वा। सत्यम्। अद्धा। नर्किः। अन्यः। त्वा॰वान्॥ १३॥

न यस्य द्यावांपृथिवी अनु व्यचो न सिन्धंवो रजसो अन्तंमान्शुः।
नोत स्ववृष्टिं मदं अस्य युध्यंत एको अन्यच्यंकृषे विश्वंमानुषक्॥ १४॥
न। यस्यं। द्यावांपृथिवी इतिं। अनुं। व्यचः। न। सिन्धंवः। रजसः। अन्तंम्। आनुशः।
न। उत। स्व०वृष्टिम्। मदं। अस्य। युध्यंत। एकः। अन्यत्। चकृषे। विश्वंम्। आनुषक्॥ १४॥
आर्चन्नत्रं मुरुतः सिस्मन्नाजौ विश्वं देवासो अमदन्ननं त्वा।
वृत्रस्य यद्धंष्टिमतां वधेन नि त्विमन्द्र प्रत्यायं ज्यन्थं॥ १५॥
आर्चन्। अत्रं। मुरुतः। सिस्मन्। आजौ। विश्वं। देवासः। अमदन्। अनुं। त्वा।
वृत्रस्यं। यत्। भृष्टि०मतां। वधेनं। नि। त्वम्। इन्द्र। प्रति। आयम्। ज्यन्थं॥ १५॥

[५३][११ सव्य अङ्गिरसः। इन्द्रः। १-९ जगत्यः, १०-११ त्रिष्टुभौ]

न्यू र्षे षु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्वतः। नू चिद्धि रत्नं सस्तामिवाविद्न दुष्टुतिद्रविणोदेषुं शस्यते॥ १॥ नि। ऊँ इति। सु। वार्चम्। प्र। महे। भरामहे। गिर्रः। इन्द्राय। सद्ने। विवस्वतः। नु। चित्। हि। रत्नम्। सस्ताम्ऽईव। अविदत्। न। दु:२स्तुति:। द्रविण:२देषु । शस्यते॥ १॥ दुरो अर्थस्य दुर ईन्द्र गोरंसि दुरो यवस्य वस्न इनस्पतिः। शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सर्खिभ्यस्तमिदं गृणीमसि॥ २॥ दुरः। अर्थस्य। दुरः। इन्द्र। गोः। असि। दुरः। यवस्य। वसुनः। इनः। पतिः। शिक्षा॰नरः। प्र॰दिर्वः। अर्काम॰कर्शनः। सर्खा। सर्खि॰भ्यः। तम्। इदम्। गृणीमुस्।॥ २॥ शचींव इन्द्र पुरुकृद्द्युमत्तम् तवेदिदम्भित्श्चेकिते वसु। अर्तः संगृभ्याभिभूत आ भूर मा त्वायतो जरितुः कार्ममूनयीः॥ ३॥ शर्ची॰वः। इन्द्र। पुरु॰कृत्। द्युम्त्॰तुम्। तर्व। इदम्। अभितः। चेकिते। वसु। अर्तः। सम्०गृभ्यां। अभि०भूत। आ। भर्। मा। त्वा०यतः। जरितुः। कामम्। ऊनयीः॥ ३॥ एभिर्द्युभिः सुमनां एभिरिन्दुंभिर्निरुन्थानो अमितुं गोभिर्िश्वना। इन्द्रेण दस्युं दुरयन्त इन्दुंभिर्युतद्वेषसः सिम्षा रंभेमिह॥ ४॥ एभि:। द्यु॰भि:। सु॰मर्ना:। एभि:। इन्दुं॰भि:। नि॰रुन्धानः। अमेतिम्। गोभि:। अ्षिवना। इन्द्रेण। दस्युम्। दुरयंन्तः। इन्दुं०भिः। युत०द्वेषसः। सम्। इषा। रुभेमहि ॥ ४॥

सिमन्द्र राया सिम्षा रभेमिह् सं वार्जिभिः पुरुश्चन्द्रैरभिद्युंभिः। सं देव्या प्रमत्या वीरश्रुष्मया गोअंग्रयाश्वांवत्या रभेमहि॥ ५॥ [ 84] सम्। इन्द्रः। राया। सम्। इषा। रभेमहि । सम्। वार्जेभिः। पुरु॰चन्द्रैः। अभिद्युं॰भिः। सम्। देव्या। प्र॰मत्या। वीर॰शुंष्मया। गो॰अंग्रया। अश्वां॰वत्या। रभेमहि॥ ५॥ ते त्वा मदा अमदन्तानि वृष्णया ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते। यत्कारवे दशं वृत्राण्यप्रति बर्हिष्मते नि सहस्राणि बर्हर्यः॥ ६॥ ते। त्वा। मद्यः। अमदन्। तार्नि। वृष्ण्यां। ते। सोमांसः। वृत्र॰हत्येषु। सत्॰पते। यत्। कारवै। दर्श। वृत्राणि। अप्रति। बर्हिष्मते। नि। सहस्राणि। बर्हर्यः॥ ६॥ युधा युध्मुप् घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं सिमदं हुंस्योर्जसा। नम्या यदिन्द्र सख्या परावित निब्हियो नर्मुचि नाम मायिनम्।। ७॥ युधा। युर्धम्। उपं। घ। इत्। एषि। धृष्णु॰या। पुरा। पुरम्। सम्। इदम्। हंसि। ओर्जसा। नम्या । यत् । इन्द्र । सख्या । पुरा॰वर्ति । नि॰बुर्हर्यः । नर्मुचिम् । नाम । मायिनम् ॥ ७ ॥ त्वं करंञ्जमुत पूर्णयं वधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्यं वर्तनी। त्वं शृता वङ्गृंदस्याभिनृत्पुरोऽनानुदः परिषूता ऋजिश्वंना॥ ८॥ त्वम्। करंञ्जम्। उत। पूर्णयम्। वधीः। तेर्जिष्ठया। अतिथि॰ग्वस्यं। वृर्तनी। त्वम्। शता। वङ्गृंदस्य। अभिनत्। पुरः। अनुनु॰दः। परि॰स्ताः। ऋजिश्वना॥ ८॥ त्वमेताञ्जनराज्ञो द्विर्दशाबन्धना सुश्रवसोपज्रमुषः। षुष्टिं सहस्रा नवतिं नवं श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदांवृणक् ॥ ९॥ त्वम्। एतान्। जुनु॰राज्ञः। द्विः। दर्शः। अबन्धुनाः। सु॰श्रवंसा। उप॰जग्मुषंः। ष्टिम्। सहस्रा। नुवृतिम्। नवं। श्रुतः। नि। चुक्रेणं। रथ्यां। दुः२पदां। अवृणुक्॥ ९॥ त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामिभिरिन्द्र तूर्वयाणम्। त्वमस्मै कुर्त्समितिथिग्वमायुं मह राज्ञे यूने अरन्धनायः॥ १०॥ त्वम्। आविथ्। सु॰ श्रवंसम्। तवं। ऊति॰भिः। तवं। त्रामं॰भिः। इन्द्र्। तूर्वंयाणम्। त्वम्। अस्मै। कुर्त्सम्। अतिथि॰ग्वम्। आयुम्। महे। राज्ञै। यूनै। अरन्धनायः॥ १०॥

य उद्वीन्द्र देवगोपाः सर्खायस्ते शिवतमा असाम। त्वां स्तोषाम् त्वयां सुवीरा द्राघीय आयुः प्रत्रं दधानाः॥ ११॥ ये। उत्ऋचि। इन्द्र। देव॰गोपाः। सर्खायः। ते। शिव॰तमाः। असाम। त्वाम्। स्तोषाम्। त्वयां। सु॰वीराः। द्राघीयः। आयुः। प्र॰तुरम्। दधानाः॥ ११॥

[88]

[५४][११ सव्य आङ्गिरसः। इन्द्रः। १-५, ७, १० जगत्यः, ६, ८-९, ११ त्रिष्टुभः]

मा नो अस्मिन्मघवन्यृत्स्वंहंसि नहि ते अन्तः शवसः परीणशे। अक्रन्दयो नुद्यो रे रारुवद्वना कथा न क्षोणीर्भियसा समारत॥ १॥ मा। नः। अस्मिन्। मुघ°वन्। पृत्°सु। अंहसि। नहि। ते। अन्तः। शर्वसः। पुरि॰नशै। अक्रन्दयः। नर्द्यः। रोरुंवत्। वनां। कथा। न। क्षोणीः। भियसां। सम्। आर्त्।। १॥ अचीं शक्रायं शाकिने शचीवते शृणवन्तमिन्द्रं मुहयंत्रभि ष्टुंहि। यो धृष्णुना शर्वसा रोदंसी उभे वृषां वृषत्वा वृषभो न्यू अते ॥ २॥ अर्च। शक्रायं। शाकिने। शर्ची॰वते। शृण्वन्तम्। इन्द्रम्। महयन्। अभि। स्तुह्। यः। धृष्णुनां। शर्वसा। रोदंसी इतिं। उभे इतिं। वृषां। वृष्०त्वा। वृष्भः। नि॰ऋअतें॥ २॥ अची दिवे बृंहते शूष्यं १ वचः स्वक्षेत्रं यस्य धृषतो धृषन्मनः। बृहच्छ्रंवा असुरो बर्हणां कृतः पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो हि षः॥३॥ अर्च। दिवे। बृहते। शूर्ष्यम्। वर्चः। स्व°क्षंत्रम्। यस्यं। धृषतः। धृषत्। मर्नः। बृहत्°श्रवाः। असुरः। बुर्हणां। कृतः। पुरः। हरिं°भ्याम्। वृष्भः। रथः। हि। सः॥ ३॥ त्वं दिवो बृहुतः सार्नु कोपयोऽव त्मर्ना धृषता शम्बरं भिनत्। यन्मायिनों वृन्दिनों मुन्दिनां धृषिच्छितां गर्भस्तिमशनिं पृतन्यसिं॥ ४॥ त्वम्। दिवः। बृहतः। सानुं। कोपयः। अवं। त्मनां। धृषता। शम्बंरम्। भिनत्। यत्। मायिनः। व्रन्दिनः। मन्दिनां। धृषत्। शिताम्। गर्भस्तिम्। अशनिम्। पृतन्यसिं॥ ४॥ नि यद्वृणिक्षं श्वसनस्यं मूर्धनि शुष्णंस्य चिद्वन्दिनो रोरुवद्वना। प्राचीनेन मनसा बुईणांवता यदद्या चिंत्कृणवः कस्त्वा परि॥ ५॥ नि। यत्। वृणक्षि। श्वसनस्य। मूर्धनि। शुष्णस्य। चित्। व्रन्दिनः। रोरुवन्। वर्ना। प्राचीनैन। मनसा। बुर्हणां°वता। यत्। अद्य। चित्। कृणवं:। कः। त्वा। परि॥ ५॥

[80]

त्वमाविथ नर्यं तुर्वशुं यदुं त्वं तुर्वीतिं वय्यं शतक्रतो। त्वं रथमेतर्शं कृत्व्ये धने त्वं पुरों नवृतिं दम्भयो नवं॥ ६॥ त्वम्। आविथ्। नर्यम्। तुर्वर्शम्। यदुम्। त्वम्। तुर्वीतिम्। वय्यम्। शतक्रतो इति शत°क्रतो। त्वम्। रथम्। एतंशम्। कृत्व्ये। धर्ने। त्वम्। पुरः। नुवृतिम्। दम्भयः। नवं॥ ६॥ स घा राजा सत्पंतिः शूशुव्जनों रातहंव्यः प्रति यः शासमिन्वंति। उक्था वा यो अभिगृणाति रार्धसा दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः॥ ७॥ सः। घु। राजां। सत्°पंतिः। शूशुवत्। जनः। गृत°हंव्यः। प्रतिं। यः। शासंम्। इन्वंति। उक्था। वा। य:। अभि°गृणाति। राधसा। दार्नु:। अस्मै। उपरा। पिन्वते। दिव:॥ ७॥ असंमं क्ष्त्रमसंमा मनीषा प्र सोमपा अपंसा सन्तु नेमें। ये तं इन्द्र दुदुषों वर्धयन्ति महि क्षत्रं स्थविरं वृष्णयं च॥ ८॥ असमम्। क्षत्रम्। असमा। मुनीषा। प्र। सोमु॰पा:। अपसा। सन्तु। नेमै। ये। ते। इन्द्र। दुदुषं:। वर्धयन्ति। महिं। क्षत्रम्। स्थविंरम्। वृष्ण्यम्। च॥८॥ तुभ्येदेते बहुला अद्गिदुग्धाश्चमूषदेश्चमुसा ईन्द्रपानाः। व्यंश्नुहि तुर्पया काममेषामथा मनो वसुदेयांय कृष्व॥ ९॥ तुभ्यं। इत्। एते। बहुलाः। अद्रिं°दुग्धाः। चुमू॰सदः। चुमुसाः। इन्द्र॰पानाः। वि। अश्नुहि। तुर्पर्य। कार्मम्। एषाम्। अर्थ। मनः। वुसु॰देर्याय। कृष्वु॥ ९॥ अपामितिष्ठद्धरुणीह्वरं तमोऽन्तर्वृत्रस्यं जुठरेषु पर्वतः। अभीमिन्द्रो नुद्यो वृद्रिणां हिता विश्वां अनुष्ठाः प्रवृणेषुं जिघ्नते॥ १०॥ अपाम्। अतिष्ठत्। धुरुणं॰ह्वरम्। तमः। अन्तः। वृत्रस्यं। जुठरेषु। पर्वतः। अभि। ईम्। इन्द्रं:। नुर्द्यः। वृद्रिणां। हिता:। विश्वां:। अनु॰स्था:। प्रवणेषुं। जि्घनते॥ १०॥ स शेवृध्मिध धा द्युम्रम्समे महि क्षुत्रं जनाषाळिन्द्र तव्यम्। रक्षां च नो मुघोनं: पाहि सूरीनाये चं नः स्वपत्या इषे धां:॥ ११॥ [86] सः। शे॰वृंधम्। अधि। धाः। द्युम्रम्। अस्मे इति। महि। क्षुत्रम्। जुनाषाट्। इन्द्र। तव्यम्। रक्षं। च । नः। मघोनः। पाहि। सूरीन्। राये। च । नः। सु॰अपत्यै। इषे। धाः॥ ११॥

[ ५५ ] [ ८ सव्य आङ्गिरसः। इन्द्रः। जगती।]

दिवश्चिदस्य वरिमा वि पंप्रथ इन्द्रं न मुह्ना पृथिवी चन प्रति। भीमस्तुर्विष्माञ्चर्षणिभ्यं आतुपः शिर्शिते वज्रं तेर्जसे न वंसंगः॥ १॥ दिवः। चित्। अस्य। वरिमा। वि। पप्रथे। इन्द्रम्। न। मुह्ना। पृथिवी। चन। प्रति। भीमः। तुर्विष्मान्। चर्षणि॰भ्यं। आ०तपः। शिशीते। वर्ज्रम्। तेजसे। न। वंसंगः॥ १॥ सो अर्णुवो न नुद्यः समुद्रियः प्रतिं गृभ्णाति विश्रिता वरीमिभः। इन्द्रः सोर्मस्य पीतर्ये वृषायते सुनात्स युध्म ओर्जसा पनस्यते॥ २॥ सः। अर्णवः। न। नद्यः। समुद्रियः। प्रतिं। गृभ्णाति । वि°श्रिताः। वरीम°भिः। इन्द्रं:। सोर्मस्य। पीतर्ये। वृष्॰यते। सनात्। सः। युध्मः। ओर्जसा। पनस्यते॥ २॥ त्वं तिमन्द्र पर्वतं न भोजंसे महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि। प्र वीर्येण देवतार्ति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः॥ ३॥ त्वम्। तम्। इन्द्र। पर्वतम्। न। भोजसे। महः। नृम्णस्यं। धर्मणाम्। इरज्यसि। प्र। वीर्येण। देवता । अति । चेकिते । विश्वस्म । उग्रः। कर्मणे । पुरः२हितः॥ ३॥ स इद्वर्ने नमस्युभिर्वचस्यते चारु जर्नेषु प्रबुवाण इन्द्रियम्। वृषा छन्दुंभीवति हर्यतो वृषा क्षेमेण धेनां मघवा यदिन्वति॥ ४॥ सः। इत्। वर्ने। नमस्यु°भिः। वचस्यते। चार्रः। जर्नेषु। प्र°ब्रुवाणः। इन्द्रियम्। वृषां। छन्दुं:। भवति। हर्यतः। वृषां। क्षेमेण। धेनांम्। मघ°वां। यत्। इन्वंति॥ ४॥ स इन्महानि समिथानि मञ्मना कृणोति युध्म ओर्जसा जर्नेभ्यः। अधां चन श्रद्धिति त्विषीमत इन्द्राय वर्ज्ञ निघनिष्ठते वधम्॥ ५॥ सः। इत्। महानि। सम्॰इथानि। मज्मना। कृणोति। युध्मः। ओर्जसा। जर्नेभ्यः। अर्ध। चन। श्रत्। द्धति। त्विषिं भते। इन्द्राय। वर्जम्। नि धर्निष्नते। वधम्॥ ५॥ स हि श्रवस्युः सदनानि कृत्रिमां क्ष्मया वृधान ओजंसा विनाशयन्। ज्योतींषि कृण्वन्नंवृकाणि यज्यवेऽवं सुक्रतुः सर्तवा अपः सृंजत्॥ ६॥ सः। हि। श्रवस्यः। सदैनानि। कृत्रिमा। क्ष्मया। वृधानः। ओर्जसा। वि°नाशर्यन्। ज्योतींषि। कृण्वन्। अवृकाणि। यर्ज्यवे। अवं। सु॰क्रतुं:। सर्तवै। अप:। सृजत्॥ ६॥

[ 99]

दानाय मर्नः सोमपावन्नस्तु तेऽर्वाञ्चा हरी वन्दनश्रुदा कृथि।
यमिष्ठासः सार्थयो य इन्द्र ते न त्वा केता आ देभ्नुविन्तः भूर्णयः॥७॥
दानायं। मर्नः। सोम्॰पावन्। अस्तु। ते। अर्वाञ्चां। हरी इतिं। वन्दन्॰श्रुत्। आ। कृथि।
यमिष्ठासः। सार्थयः। ये। इन्द्र। ते। न। त्वा। केताः। आ। दभ्नुविन्तः। भूर्णयः॥७॥
अप्रक्षितं वस् बिभिष् हस्तयोरषाळ्हं सहस्तिन्वं श्रुतो देथे।
आवृंतासोऽवतासो न कृर्तृभिस्तन्तृषुं ते कृतंव इन्द्र भूर्यः॥८॥
अप्रं॰क्षितम्। वस् । बिभिष्। हस्तयोः। अर्षाळ्हम्। सहः। तन्वं। श्रुतः। द्थे।
आ०वृंतासः। अवतासः। न। कृर्नृ॰भिः। तन्तूषुं। ते। कृतंवः। इन्द्र। भूर्यः॥८॥

[ 20 ]

[ ५६ ] [ ६ सव्य आङ्गिरसः। इन्द्रः। जगती।]

एष प्र पूर्वीरव तस्य चिप्रषोऽत्यो न योषामुद्यंस्त भुर्विणि:। दक्षं महे पाययते हिरण्ययं रथमावृत्या हरियोगमृभ्वंसम्॥ १॥ एषः। प्र। पूर्वीः। अवं। तस्यं। चम्रिषंः। अत्यंः। न। योषांम्। उत्। अयंस्त। भुर्विणिः। दक्षम्। महे। पाययते। हिरण्ययम्। रथम्। आ॰वृत्यं। हरि॰योगम्। ऋभ्वंसम्॥ १॥ तं गूर्तयो नेमन्निषः परीणसः समुद्रं न सुंचरणे सनिष्यवः। पतिं दक्षंस्य विदर्थस्य नू सहीं गिरिं न वेना अर्धि रोह तेजसा॥ २॥ तम्। गूर्तर्यः। नेमन्॰इषंः। परीणसः। सुमुद्रम्। न। सुम्॰चरंणे। सुनिष्यवः। पर्तिम्। दक्षंस्य। विदर्थस्य। नु। सहः। गिरिम्। न। वेनाः। अर्धि। ग्रेह्। तेर्जसा॥ २॥ स तुर्वणिर्महाँ अरेणु पौंस्ये गिरेभृष्टिन भ्राजते तुजा शर्वः। येन शुष्णं मायिनमायसो मदे दुध्र आभूषुं रामयन्नि दामनि॥ ३॥ सः। तुर्वणिः। महान्। अरेणु। पौँस्यै। गिरेः। भृष्टिः। न। भ्राज्ते। तुजा। शर्वः। येनं । शुष्णम् । मायिनंम् । आयसः । मर्दे । दुधः । आभूषुं । रमयंत् । नि । दार्मनि ॥ ३॥ देवी यदि तर्विषी त्वावृधोतय इन्द्रं सिषंक्त्युषसं न सूर्यः। यो धृष्णुना शर्वसा बाधते तम इयति रेणुं बृहदर्हिखणिः॥ ४॥ देवी। यदि। तर्विषी। त्वा॰वृंधा। ऊतर्ये। इन्द्रम्। सिसंक्ति। उषसंम्। न। सूर्यः। यः। धृष्णुना । शर्वसा। बार्धते। तर्मः। इयेर्ति। रेणुम्। बृहत्। अर्हृरि॰स्विनः॥ ४॥

वि यत्तिरं ध्रुण्मच्युतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आतांसु ब्र्हणां।
स्वर्मीळ्हे यन्मदं इन्द्र हर्ष्याहंन्वृत्रं निर्पामौब्जो अर्ण्वम्॥ ५॥
वि। यत्। तिरः। ध्रुणंम्। अर्च्युतम्। रजः। अतिस्थिपः। दिवः। आतांसु। ब्र्हणां।
स्वःश्मीळ्हे। यत्। मदे। इन्द्र। हर्ष्यां। अहंन्। वृत्रम्। निः। अपाम्। औब्जः। अर्ण्वम्॥ ५॥
त्वं दिवो ध्रुरुणं धिषु ओर्जसा पृथिव्या इन्द्र सदनेषु माहिनः।
त्वं सुतस्य मदे अरिणा अपो वि वृत्रस्यं समयां पाष्यांरुजः॥ ६॥
त्वम्। दिवः। ध्रुणंम्। धिषे। ओर्जसा। पृथिव्याः। इन्द्र। सदनेषु। माहिनः।
त्वम्। सुतस्यं। मदे। अरिणाः। अपः। वि। वृत्रस्यं। समयां। पाष्यां। अरुजः॥ ६॥
त्वम्। सुतस्यं। मदे। अरिणाः। अपः। वि। वृत्रस्यं। समयां। पाष्यां। अरुजः॥ ६॥

[५७][६ सव्य आङ्गिरसः। इन्द्रः। जगती।]

प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यश्रीष्माय तुवसे मृतिं भरे। अपार्मिव प्रवणे यस्य दुर्धरुं राधों विश्वायु शर्वसे अपावृतम्॥ १॥ प्र। मंहिष्ठाय। बृह्ते। बृहत्॰रंये। सत्य॰शुष्माय। त्वसें। मृतिम्। भरे। अपामऽईव। प्रवणे। यस्ये। दु:२धरेम्। राधः। विश्व°आयु। शवसे। अपं°वृतम्॥ १॥ अर्ध ते विश्वमनुं हासदिष्टय आपों निम्नेव सर्वना हुविष्मतः। यत्पर्वते न सुमर्शीत हर्युत इन्द्रंस्य वज्रुः श्निर्थता हिर्ण्ययः॥ २॥ अर्थ। ते। विश्वम्। अर्नु। हु। असत्। इष्टयै। आर्पः। निम्नाऽईव। सर्वना। हुविष्मतः। यत्। पर्वते। न। सुम्°अशीत। हुर्यतः। इन्द्रस्य। वर्जः। श्निर्थता। हिर्ण्ययः॥ २॥ अस्मै भीमाय नर्मसा सर्मध्वर उषो न शुंभ्र आ भरा पनीयसे। यस्य धामु श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे॥ ३॥ अस्मै। भीमार्य। नर्मसा। सम्। अध्वरे। उर्ष:। न। शुभ्रे। आ। भर। पर्नीयसे। यस्य । धाम । श्रवंसे । नाम । इन्द्रियम् । ज्योति : । अर्कारि । हरितं : । न । अर्यसे ॥ ३॥ इमे तं इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत् ये त्वारभ्य चरामिस प्रभूवसो। नृहि त्वदुन्यो गिर्वणो गिरः सर्घत्क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्वचः॥ ४॥ इमे। ते। इन्द्र। ते। व्यम्। पुरु॰स्तुत्। ये। त्वा। आ॰रभ्यं। चर्रामसि। प्रभुवसो इति प्रभु॰वसो। नुहि। त्वत्। अन्यः। गिर्वृणः। गिर्रः। सर्घत्। क्षोणीःऽईव। प्रतिं। नः। हर्य। तत्। वर्चः॥ ४॥ भूरिं त इन्द्र वीर्यं १ तर्व स्मस्यस्य स्तोतुर्मघवन्काम्मा पृण।
अनुं ते द्यौर्बृहती वीर्यं मम इयं चं ते पृथिवी नेम् ओजंसे॥५॥
भूरिं।ते। इन्द्र। वीर्यम्। तर्व। स्मसि। अस्य। स्तोतुः। मघु॰वन्। कार्मम्। आ। पृण्।
अनुं।ते। द्यौः। बृहती। वीर्यम्। मुमे। इयम्। च्।ते। पृथिवी। नेमे। ओजंसे॥५॥
त्वं तिर्मन्द्र पर्वतं महामुरुं वन्नेण वित्रन्पर्वशश्चेकिर्तिथ।
अवासृजो निवृताः सर्तवा अपः सन्ना विश्वं दिधषे केवलं सहः॥६॥ [२२] (१०)
त्वम्। तम्। इन्द्र। पर्वतम्। महाम्। उरुम्। वन्नेण। विन्निन्। पर्व॰शः। चक्तिथ।
अवं। असृजः। नि॰वृताः। सर्तवै। अपः। सन्ना। विश्वंम्। दिध्षे। केवलम्। सहः॥६॥

[ ५८ ] [ नोधा गौतमः। अग्निः। १-५ जगत्य, ६-९ त्रिष्टुभः।]

नू चित्सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यहूतो अभवद्विवस्वंतः। वि सार्थिष्ठेभिः पृथिभी रजो मम् आ देवताता हुविषा विवासित॥ १॥ नु । चित् । सह :२जा : । अमृतं : । नि । तुन्द्ते । होतां । यत् । दूत : । अभवत् । विवस्वंत : । वि। साधिष्ठेभिः। पथि°भिः। रजः। मुमे। आ। देव°ताता। हविषां। विवासति॥ १॥ आ स्वमद्मं युवमानो अजरस्तृष्वविष्यनंतसेषुं तिष्ठति। अत्यो न पृष्ठं प्रुंषितस्यं रोचते दिवो न सानुं स्तनयंनचिक्रदत्॥ २॥ आ। स्वम्। अर्द्धाः युवर्मानः। अर्ज्यः। तृषु। अविष्यन्। अत्सेषुं। तिष्ठति। अत्यः। न। पृष्ठम्। प्रुषितस्यं। रोचते। दिवः। न। सानुं। स्तुनयंन्। अचिक्रदत्॥ २॥ क्राणा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषत्तो रियुषाळमर्त्यः। रथो न विक्ष्वृञ्जसान आयुषु व्यानुषग्वार्या देव ऋण्वति॥ ३॥ क्राणा। रुद्रेभिः। वसुं॰भिः। पुरः२हितः। होतां। नि॰संतः। रुयिषाट्। अमेर्त्यः। रथः। न। विक्षु। ऋञ्जूसानः। आयुर्षु। वि। आनुषक्। वार्या। देवः। ऋण्वृति॥ ३॥ वि वार्तजूतो अत्सेषुं तिष्ठते वृथां जुहूभिः सृण्यां तुविष्वणिः। तृषु यदंग्ने वनिनों वृषायसे कृष्णं त एम रुशंदूमें अजर॥ ४॥ वि। वातं॰जूतः। अतसेषुं। तिष्ठते। वृथां। जुहूभिः। सृण्यां। तुवि॰स्विनः। तृषु। यत्। अग्ने। वृतिनः। वृष्थसं। कृष्णम्। ते। एमं। रुशंत्°ऊर्मे। अजुर्॥ ४॥

[ 73]

तपुर्जम्भो वन आ वार्तचोदितो यूथे न साह्वाँ अवं वाति वंसंगः। अभिव्रजन्निक्षितं पार्जसा रर्जः स्थातुश्चरथं भयते पत्तिर्रणः॥५॥ तपुं:२जम्भः। वर्ने। आ। वातं॰चोदितः। यूथे। न। सुह्वान्। अवं। वाति। वंसंगः। अभि°व्रजन्। अक्षितम्। पार्जसा। रर्जः। स्थातुः। चरर्थम्। भयते। प्तत्रिणः॥ ५॥ दधुष्ट्वा भृगवो मानुषेष्वा रियं न चार्र सुहवं जनेभ्यः। होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्रं न शेवं दिव्याय जन्मने॥ ६॥ दधुः। त्वा। भृगवः। मानुषेषु। आ। रयिम्। न। चार्रम्। सु°हर्वम्। जर्नेभ्यः। होतारम्। अग्ने। अतिथिम्। वरेण्यम्। मित्रम्। न। शेवम्। दिव्यायं। जन्मने॥ ६॥ होतारं सप्त जुह्वो ३ यजिष्ठं यं वाघतों वृणते अध्वरेषु । अग्निं विश्वेषामरतिं वसूनां सपुर्यामि प्रयंसा यामि रत्नम्॥७॥ होतारम्। सप्त। जुह्नै:। यजिष्ठम्। यम्। वाघतै:। वृणते। अध्वरेषु । अग्निम्। विश्वेषाम्। अरतिम्। वसूनाम्। सपुर्यामि । प्रयसा। यामि । रत्नेम् ॥ ७ ॥ अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यों मित्रमहुः शर्म यच्छ। अग्नै गृणन्तमंहंस उरुष्योर्जो नपात्पूर्भिरायंसीभिः॥ ८॥ अच्छिद्रा। सूनो इति। सहसः। नः। अद्य। स्तोतृभ्यः। मित्रु॰महः। शर्म। युच्छ। अर्ग्ने। गृणन्तंम्। अंहंसः। उरुष्य। ऊर्जः। नपात्। पूः२भिः। आर्यसीभिः॥८॥ भवा वर्र्कथं गृणते विभावो भवा मघवन्मघवद्भ्यः शर्म। उरुष्याग्ने अंहंसो गृणन्तं प्रातर्मक्षू धियावंसुर्जगम्यात्॥ ९॥ भवं। वर्रूथम्। गृणते। विभा०वः। भवं। मघ°वन्। मघवंत्°भ्यः। शर्म। उरुष्य। अग्ने। अंहं स:। गृणन्तंम्। प्रात:। मुक्षु। धिया॰वंसु:। जुगुम्यात्॥ ९॥

[88]

[५९] [७ नोधा गौतमः। अग्निर्वेश्वानरः। त्रिष्टुप्।]

व्या इद्गेने अग्नयंस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृतां मादयन्ते। वैश्वांनर् नाभिरिस क्षितीनां स्थूणेव जनां उपमिद्यंयन्थ॥ १॥ वयाः। इत्। अग्ने। अग्नयः। ते। अन्ये। त्वे इति। विश्वे। अमृताः। माद्यन्ते। वैश्वांनर। नाभिः। असि। क्षितीनाम्। स्थूणांऽइव। जनांन्। उप॰मित्। युयन्थ्॥ १॥ मूर्धा दिवो नाभिर्गिनः पृथिव्या अर्थाभवद्रती रोद्स्योः। तं त्वां देवासोंऽजनयन्त देवं वैश्वांन्र ज्योतिरिदार्याय॥ २॥ मुर्घा। दिव:। नाभि:। अग्नि:। पृथिव्या:। अर्थ। अभवत्। अरति:। रोदस्यो:। तम्। त्वा। देवासं:। अजनयन्त । देवम्। वैश्वानर। ज्योति:। इत्। आर्याय॥ २॥ आ सूर्ये न रुशमयों धुवासों वैश्वानरे दंधिरेऽग्ना वसूनि। या पर्वतेष्वोषंधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजां॥ ३॥ आ। सूर्ये। न। रश्मयः। ध्रुवासः। वैश्वानरे। दुधिरे। अग्ना। वसूनि। या। पर्वतेषु। ओषंधीषु। अप्°सु। या। मानुषेषु। असि। तस्यं। राजां॥ ३॥ बृहतीईव सूनवे रोदंसी गिरो होता मनुष्यो ई न दक्षं:। स्वर्वते सत्यश्रीष्माय पूर्वीर्वेश्वानुराय नृतमाय यह्वी:॥४॥ बृहती इवेति बृहतीऽईव।सूनवै।रोदंसी इति।गिरः।होता।मनुष्यः।दक्षः। स्वं:२वते । सत्य°शुंष्माय । पूर्वी: । वैश्वानरायं । नृ°र्तमाय । यह्वी: ॥ ४ ॥ दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वम्। राजां कृष्टीनामंसि मानुंषीणां युधा देवेभ्यो वरिंवश्चकर्थ॥५॥ दिवः। चित्। ते। बृहतः। जातु॰वेदः। वैश्वानर। प्र। रिरिचे। मृहि॰त्वम्। राजां। कृष्टीनाम्। असि। मानुंषीणाम्। युधा। देवेभ्यः। वरिवः। चक्र्थ्॥ ५॥ प्र नू महित्वं वृषभस्यं वोचं यं पूरवों वृत्रहणुं सर्चन्ते। वैश्वान्रो दस्युमिग्नर्जघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अव शम्बंरं भेत्॥ ६॥ प्र। नु। मृह्तित्वम्। वृष्भस्यं। वोचम्। यम्। पूर्वः। वृत्रहर्नम्। सर्चन्ते। वैश्वानुरः। दस्युम्। अग्निः। जघन्वान्। अर्धूनोत्। काष्ठाः। अव। शम्बरम्। भेत्॥ ६॥ वैश्वानुरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वांजेषु यज्तो विभावां। शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुंरुणीथे जरते सूनृतावान्॥ ७॥ वैश्वानुरः। महिम्ना। विश्व°कृष्टिः। भुरत्°वाजेषु। यजुतः। विभा°वा। शातु॰वनेये। शतिनीभि:। अग्नि:। पुरु॰नीथे। जरते। सूनृतां॰वान्॥७॥

[ २५ ]

[६०] [५ नोधा गौतमः। अग्निः। त्रिष्टुप्।]

विह्नं यशसं विदर्थस्य केतुं सुप्राव्यं दूतं सद्योअर्थम्। द्विजन्मानं रियमिव प्रशुस्तं रातिं भ्रयद्भगवे मातुरिश्वां ॥ १॥ वहिंम्। यशसंम्। विदर्थस्य। केतुम्। सुप्र॰ अव्यम्। दूतम्। सद्यः २ अर्थम्। द्धि॰जन्मानम्। रियम्ऽईव। प्र॰शस्तम्। रातिम्। भुरत्। भृगवे। मातुरिश्वां॥ १॥ अस्य शासुंरुभयांसः सचन्ते हुविष्मन्त उशिजो ये च मर्ताः। दिवश्चित्पूर्वो न्यंसादि होतापृच्छ्यो विश्वपतिर्विक्षु वेधाः॥ २॥ अस्य। शासुः। उभयासः। सचन्ते। ह्विष्मन्तः। उशिजः। ये। च। मतीः। दिवः। चित्। पूर्वः। नि। असादि। होतां। आ॰पृच्छ्यः। विश्पतिः। विश्वु। वेधाः॥ २॥ तं नव्यंसी हृद आ जायंमानमस्मत्सुंकीर्तिर्मधुंजिह्वमश्याः। यमृत्विजो वृजने मार्नुषासः प्रयंस्वन्त आयवो जीर्जनन्त ॥ ३॥ तम्। नर्व्यंसी। हृद:। आ। जार्यमानम्। अस्मत्। सु°क्वीर्ति:। मधुं°जिह्नम्। अश्या:। यम्। ऋत्विजः। वृजने । मानुषासः। प्रयस्वन्तः। आयर्वः। जीजनन्त ॥ ३॥ उशिक्यांवको वसुर्मानुषेषु वरेणयो होतांधायि विक्षु। दमूना गृहपंतिर्दम् आँ अग्निर्भुवद्रयिपती रयीणाम्॥ ४॥ उशिक्। पावकः। वसुः। मानुषेषु। वरेण्यः। होतां। अधायि। विक्षु। दर्मूनाः। गृह॰पंतिः। दर्मे। आ। अग्निः। भुवत्। रयि॰पर्तिः। रयीणाम्॥ ४॥ तं त्वां वयं पतिमग्ने रयीणां प्र शंसामो मतिभिर्गीतमासः। आशुं न वाजभारं मुर्जयन्तः प्रातम्क्षू धियावसुर्जगम्यात्।। ५।। तम्। त्वा। वयम्। पतिम्। अग्ने। रयीणाम्। प्र। शंसामः। मति॰भिः। गोतमासः। आशुम्। न। वाजम्॰भरम्। मर्जयंन्त:। प्रात:। मक्षु। धिया॰वंसु:। जगम्यात्॥ ५॥

[६१][१६ नोधा गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

अस्मा इदु प्र त्वसे तुराय प्रयो न हिर्म स्तोमं माहिनाय। ऋचीषमायाधिगव ओह्मिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा॥ १॥ [ २६ ]

अस्मै। इत्। ऊँ इति । प्र। तुवसै । तुराय । प्रयः। न। हुर्मि । स्तोमम्। माहिनाय। ऋचीषमाय। अधिर्िंगवे। ओह्रम्। इन्द्राय। ब्रह्माणि। रात॰तमा॥ १॥ अस्मा इदु प्रयंइव प्र यंसि भर्राम्याङ्गूषं बाधे सुवृक्ति। इन्द्रांय हृदा मनसा मनीषा प्रताय पत्ने धियों मर्जयन्त॥ २॥ अस्मै । इत् । ऊँ इति । प्रयः ऽइव । प्र । यंसि । भर्रामि । आङ्गूषम् । बार्धे । सु०वृक्ति । इन्द्राय। हदा। मनसा। मनीषा। प्रत्नाय। पत्ने। धिर्यः। मर्जयन्त॥ २॥ अस्मा इदु त्यमुपमं स्वर्षां भर्राम्याङ्गूषमास्येन। मंहिष्ठमच्छोक्तिभिर्मतीनां सुवृक्तिभिः सूरि वावृधध्यै॥ ३॥ अस्मै। इत्। ऊँ इति । त्यम्। उपु॰मम्। स्वः२साम्। भरामि। आङ्गूषम्। आस्यैन। मंहिष्ठम्। अच्छोक्ति°भि:। मृतोनाम्। सुवृक्ति°भि:। सूरिम्। वृवृधध्यै॥ ३॥ अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोम् रथं न तष्टेव तत्सिनाय। गिरंश्च गिर्वाहसे सुवृक्तीन्द्रांय विश्वमिन्वं मेधिराय॥ ४॥ अस्मै। इत्। ऊँ इति। स्तोमम्। सम्। हिनोमि। रथम्। न। तष्टाऽइव। तत्°सिनाय। गिरं:। च। गिर्वीहसे। सु॰वृक्ति। इन्द्रीय। विश्वम्॰इन्वम्। मेधिराय॥ ४॥ अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्येन्द्रायार्कं जुह्यार्रु समञ्जे। वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरां गूर्तश्रवसं दुर्माणम्॥ ५॥ अस्मै। इत्। ऊँ इति। सप्तिम्ऽइव। श्रुवस्या। इन्द्रीय। अर्कम्। जुह्वा । सम्। अञ्जे। वीरम्। दान॰ औकसम्। वन्दध्यै। पुराम्। गूर्त॰ श्रवसम्। दुर्माणम्॥ ५॥ अस्मा इदु त्वष्टां तक्षुद्वज्रुं स्वपंस्तमं स्वर्यं १ रणाय। वृत्रस्यं चिद्विदद्येन मर्मं तुजन्नीशानस्तुज्ता कियेधाः॥ ६॥ अस्मै। इत्। ऊँ इति। त्वष्टां। तुक्षुत्। वर्त्रम्। स्वर्पः २तमम्। स्वर्यम्। रणाय। वृत्रस्यं। चित्। विदत्। येनं। मर्मं। तुजन्। ईशानः। तुज्ता। कियेधाः॥ ६॥ अस्येदुं मातुः सर्वनेषु सद्यो महः पितुं पंपिवाञ्चार्वन्नां। मुषायद्विष्णुः पचतं सहीयान्विध्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ ७॥ अस्य। इत्। ऊँ इति। मातुः। सर्वनेषु। सद्यः। महः। पितुम्। पपि॰वान्। चार्रः। अन्ना।

[ 20]

[ 26]

मुषायत्। विष्णुः। पुचतम्। सहीयान्। विध्यत्। वराहम्। तिरः। अद्रिम्। अस्तां॥ ७॥ अस्मा इदु ग्नाश्चिद्देवपंत्नीरिन्द्रांयार्कमंहिहत्यं ऊवुः। परि द्यावापृथिवी जभ्र उर्वी नास्य ते महिमानं परि घटः॥ ८॥ अस्मै। इत्। ऊँ इति । ग्नाः। चित्। देव°पेत्नीः। इन्द्राय। अर्कम्। अहि°हत्ये। ऊवुरित्यूवुः। परि। द्यावापृथिवी इति। जुभ्रे। उर्वी इति। न। अस्य। ते इति। महिमानम्। परि। स्त इति स्तः॥ ८॥ अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिंक्षात्। स्वराळिन्द्रो दम् आ विश्वगूर्तः स्वरिरमंत्रो ववक्षे रणाय॥ ९॥ अस्य। इत्। एव। प्र। रिरिचे। महि॰त्वम्। दिवः। पृथिव्याः। परि। अन्तरिक्षात्। स्व°राट्। इन्द्रं:। दमें। आ। विश्व°र्गूर्त:। सु°अरि:। अमेत्र:। वृव्क्षे। रणाय॥ ९॥ अस्येदेव शर्वसा शुषन्तं वि वृश्चद्वत्रेण वृत्रमिन्द्रः। गा न ब्राणा अवनीरमुञ्चदुभि श्रवी दावने सर्चेताः॥ १०॥ अस्य। इत्। एव। शर्वसा। शुषन्तम्। वि। वृश्चृत्। वर्ष्रण। वृत्रम्। इन्द्रेः। गाः। न। त्राणाः। अवनीः। अमुञ्चत्। अभि। श्रवंः। दावनै। स॰चैताः॥ १०॥ अस्येदुं त्वेषसां रन्त सिन्धंवः परि यद्वर्त्रेण सीमयंच्छत्। र्द्रशानकृद्यशुर्षे दशस्यन्तुर्वीत्ये गाधं तुर्विणिः कः॥ ११॥ अस्य। इत्। कुँ इतिं। त्वेषसां। रन्त्। सिन्धेवः। परिं। यत्। वर्त्रेण। सीम्। अयेच्छत्। र्डुशान्°कृत्। दाशुर्षे। दुशस्यन्। तुर्वीतये। गाधम्। तुर्वणि:। क्रिरिति क:॥ ११॥ अस्मा इदु प्र भंरा तूर्तुंजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः। गोर्न पर्व वि रंदा तिरश्चेष्यन्नणींस्यपां चरध्यै॥ १२॥ अस्मै। इत्। ऊँ इतिं। प्र। भर। तूतुंजानः। वृत्रायं। वर्ज्रम्। ईशानः। कियेधाः। गोः। न। पर्व। वि। रद। तिरश्चा। इष्यंन्। अर्णांसि। अपाम्। चुरध्यं॥ १२॥ अस्येदु प्र ब्रूंहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्यं उक्थै:। युधे यदिष्णान आयुधान्यृघायमाणो निरिणाति शत्रून्॥ १३॥ अस्य। इत्। ऊँ इति। प्र। ब्रूह्। पूर्व्याणि। तुरस्य। कर्माणि। नव्यः। उक्थैः। युधे। यत्। इष्णानः। आर्युधानि। ऋघायमाणः। नि॰रिणाति । शर्त्रून्॥ १३॥

अस्येद्धं भिया गिरयंश्च दृळ्हा द्यावां च भूमां जनुषंस्तुजेते।
उपो वेनस्य जोगुंवान ओणि सद्यो भुंबद्वीर्याय नोधाः॥ १४॥
अस्य। इत्। ऊँ इतिं। भिया। गिरयः। च। दृळ्हाः। द्यावां। च। भूमं। जनुषः। तुजेते इतिं।
उपो इतिं। वेनस्यं। जोगुंवानः। ओणिम्। सद्यः। भुंवत्। वीर्याय। नोधाः॥ १४॥
अस्मा इदु त्यदर्नुं दाय्येषामेको यद्ववे भूरेरीशांनः।
प्रेतंश्ं सूर्ये पस्पृथानं सौवंश्व्ये सुष्विमावदिन्द्रः॥ १५॥
अस्मै। इत्। ऊँ इतिं। त्यत्। अर्नु। दायि। एषाम्। एकः। यत्। वव्ने। भूरेः। ईशांनः।
प्र। एतंशम्। सूर्ये। पुस्पृधानम्। सौवंश्व्ये। सुस्विम्। आवत्। इन्द्रः॥ १५॥
एवा ते हारियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोर्तमासो अक्रन्।
ऐषुं विश्वपेशसं धियं धाः प्रातम् श्रू धियावसुर्जगम्यात्॥ १६॥
एव। ते। हारि॰योजन। सु॰वृक्ति। इन्द्रं। ब्रह्माणि। गोर्तमासः। अक्रन्।
आ। एषु। विश्व॰पेशसम्। धियम्। धाः। प्रातः। मुक्षु। धिया॰वेसुः। जगम्यात्॥ १६॥
आ। एषु। विश्व॰पेशसम्। धियम्। धाः। प्रातः। मुक्षु। धिया॰वेसुः। जगम्यात्॥ १६॥

इत्याश्वलायन-संहितायां प्रथमाष्टके चतुर्थोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ प्रथमाष्ट्रके पञ्चमोऽध्यायः॥

[६२][१३ नोधा गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

प्र मन्महे शवसानार्य शूषमांड्गूषं गिर्वणसे अङ्गिरुस्वत्। सुवृक्तिभिः स्तुवत ऋग्मियायाचीमार्कं नरे विश्रुताय॥ १॥ प्र। मन्महे । शवसानार्यं । श्रुषम् । आङ्गूषम् । गिर्वणसे । अङ्गिरस्वत् । सुवृक्ति॰भि:। स्तुवते। ऋग्मियायं। अर्चीम। अर्कम्। नरे। वि॰श्रुताय॥ १॥ प्र वो महे महि नमों भरध्वमाङ्गूष्यं शवसानाय साम। येनां नः पूर्वे पितरः पद्जा अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्॥ २॥ प्र। वः। महे। महिं। नमंः। भ्रध्वम्। आङ्गूष्यम्। श्वसानायं। सामं। येनं। नः। पूर्वे। प्तर्रः। पद्वाः। अर्चन्तः। अङ्गिरसः। गाः। अर्विन्दन्॥ २॥ इन्द्रस्याङ्गिरसां चेष्टौ विदत्सरमा तर्नयाय धासिम्। बृहस्पतिं भिनदि विदद्गाः समुस्त्रियां भिर्वावशन्त नरः॥ ३॥ इन्द्रस्य। अङ्गिरसाम्। च। इष्टौ। विदत्। सुरमा। तनयाय। धासिम्। बृहस्पतिः। भिनत्। अद्रिम्। विदत्। गाः। सम्। उस्त्रियाभिः। वावशन्त। नरः॥ ३॥ स सुष्टुभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाद्रिं स्वर्यो ई नवंग्वैः। सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र वलं खेंण दखो दशंग्वैः॥ ४॥ सः। सु॰स्तुभा। सः। स्तुभा। सप्त। विष्ठैः। स्वरेण। अद्रिम्। स्वर्यः। नवं॰ग्वैः। सर्ण्यु°भि:। फुल्॰िगम्। इन्द्र। शुक्र। वलम्। रवेण। दरय। दर्शं॰ग्वै:॥ ४॥ गृणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि वंरुषसा सूर्येण गोभिरन्थः। वि भूम्या अप्रथय इन्द्र सानुं दिवो रज उपरमस्तभायः॥ ५॥ गृणानः। अङ्गिरः२भिः। दस्म। वि। वः। उषसां। सूर्येण। गोभिः। अन्धः। वि। भूम्याः। अप्रथयः। इन्द्र। सानुं। दिवः। रर्जः। उपरम्। अस्तभायः॥ ५॥

[8]

[ ? ]

तदु प्रयंक्षतममस्य कर्मं दुस्मस्य चारुंतममस्ति दंसः। उपहरे यदुपंरा अपिन्वन्मध्वर्णसो नुर्द्यश्चतंस्रः॥ ६॥ तत्। ऊँ इति । प्रयक्ष॰तमम्। अस्य । कर्म । दुस्मस्य । चार्रं॰तमम्। अस्ति । दंसे :। उप॰ह्वरे। यत्। उपराः। अपिन्वत्। मधुं॰अर्णसः। नुर्द्यः। चर्तस्रः॥ ६॥ द्विता वि वंद्रे सुनजा सनीं अयास्यः स्तवंमानेभिरकैः। भगो न मेर्ने प्रमे व्योमन्नधारयद्रोदंसी सुदंसा:॥७॥ द्विता। वि। वव्रे। सन° जां। सनीळे इति स°नीळे। अयास्यः। स्तवंमानेभिः। अर्कैः। भर्गः। न। मेने इति । पुरमे। वि°औमन्। अर्धारयत्। रोदंसी इति । सु°दंसाः॥७॥ सनाद् दिवं परि भूमा विरूपे पुनर्भुवा युवती स्वेभिरेवै:। कृष्णोभिरक्तोषो रुशिद्धर्वपुंर्भिरा चरतो अन्यान्यां॥ ८॥ सनात्। दिवम्। परि। भूमं। विरूपे इति वि॰रूपे। पुनः२भुवा। युवती इति। स्वेभिः। एवैः। कृष्णेभि:। अक्ता। उषो। रुशत्॰भि:। वर्पुः२भि:। आ। च्रतः। अन्या॰अन्या॥ ८॥ सर्नेमि सुख्यं स्वपस्यमानः सूनुर्दाधारु शर्वसा सुदंसाः। आमास् चिद् दिधषे पुक्वमुन्तः पर्यः कृष्णासु रुशुद्रोहिणीषु॥ ९॥ सर्नेमि। संख्यम्। सु॰अपस्यमानः। सूनुः। दाधार्। शर्वसा। सुदंसाः। आमार्सु । चित् । दुधिषे । पुक्वम् । अन्तरिति । पर्यः । कृष्णार्सु । रुशत् । रोहिणीषु ॥ ९ ॥ सनात्सनीळा अवनीरवाता वृता रंक्षन्ते अमृताः सहोभिः। पुरू सहस्त्रा जनयो न पत्नीदुर्वस्यन्ति स्वसारो अह्रयाणम्॥ १०॥ सुनात्। स॰नीळा। अवनी:। अवाता:। व्रता। रक्षन्ते। अमृता:। सह:२भि:। पुरु। सहस्रा। जनयः। न। पत्नीः। दुवस्यन्ति। स्वसारः। अहंयाणम्॥ १०॥ सनायुवो नर्मसा नव्यों अर्कैर्वसूयवों मृतयों दस्म दहुः। पतिं न पत्नीरुशतीरुशन्तं स्पृशन्तिं त्वा शवसावन् मनीषाः॥ ११॥ सन्।°युव:। नर्मसा। नव्य:। अर्के:। वसु:२यव:। मृतय:। दुस्म। दुहु:। पतिम्। न। पत्नी:। उश्वती:। उशन्तम्। स्पृशन्ति। त्वा। श्वसा॰वन्। मनीषा:॥ ११॥ सुनादेव तव रायो गर्भस्तौ न क्षीयन्ते नोर्प दस्यन्ति दस्म। द्युमाँ असि क्रतुंमाँ इन्द्र धीरः शिक्षां शचीवस्तवं नः शर्चीभिः॥ १२॥

[ ]

स्नात्। एव। तवं। रायं:। गर्भस्तौ। न। क्षीयंन्ते। न। उपं। दुस्यन्ति। दुस्म।

हु॰मान्। असि। क्रतुं॰मान्। हुन्द्र। धीरं:। शिक्षं। शृची॰वः। तवं। नः। शृचीभिः॥ १२॥

सनायते गोर्तम इन्द्र नव्यमतंक्षद्ब्रह्मां हिर्योजनाय।

सुनीथायं नः शवसान नोधाः प्रातम्क्षू धियावंसुर्जगम्यात्॥ १३॥

सना॰यते। गोर्तमः। इन्द्र। नव्यंम्। अर्तक्षत्। ब्रह्मं। हृरि॰योजनाय।

सु॰नीथायं। नः। श्वसान। नोधाः। प्रातः। मृक्षु। धिया॰वंसुः। जगम्यात्॥ १३॥

[६३][९ नोधा गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्]

त्वं महाँ इन्द्र यो हु शुष्मैर्द्यावां जज्ञानः पृथिवी अमे धाः। यद्धं ते विश्वां गिरयंशिचदभ्वां भिया दूळहासंः किरणा नैजन्॥ १॥ त्वम्। महान्। इन्द्र। यः। हु। शुष्मैः। द्यावां। जुज्ञानः। पृथिवी इतिं। अमे। धाः। यत्। हु। ते। विश्वा। गिरयः। चित्। अभ्वा। भिया। दृळ्हासः। किरणाः। न। ऐजेन्॥ १॥ आ यद्धरी इन्द्र विव्रता वेरा ते वर्ज जिर्ता बाह्वोधीत्। येनांविहर्यतक्रतो अमित्रान्पुरं इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः॥ २॥ आ। यत्। हरी इति । इन्द्र। वि॰ व्रता। वेः। आ। ते। वर्जम्। जुरिता। बाह्वोः। धात्। येनं । अ<u>विहर्यतक्रतो</u> इत्यंविहर्यत॰क्रतो । अमित्रान् । पुरं : । इष्णासि । पुरु॰हूत् । पूर्वी : ॥ २॥ त्वं सत्य इंन्द्र धृष्णुरेतान्त्वमृभुक्षा नर्यस्त्वं षाट्। त्वं शुष्णं वृजने पृक्ष आणौ यूने कृत्साय द्यमते सर्चाहन्॥ ३॥ त्वम्। स्त्यः। इन्द्र। धृष्णुः। एतान्। त्वम्। ऋभुक्षाः। नर्यः। त्वम्। षाट्। त्वम्। शुष्णम्। वृजने। पृक्षे। आणौ। यूने। कृत्साय। द्यु॰मते। सर्चा। अहुन्॥ ३॥ त्वं हु त्यिद्नित्र चोदीः सर्खा वृत्रं यद्विजिन्वृषकर्मत्रुभ्नाः॥ यद्धं शूर वृषमणः पराचैविं दस्यूँयीनावकृतो वृथाषाट्॥ ४॥ त्वम्। हु। त्यत्। इन्द्रु। चोदीः। सखा। वृत्रम्। यत्। वृष्ट्रिन्। वृष्°कुर्मुन्। उभ्नाः॥ यत्। हु। शूर्। वृष्°म्नः। प्राचैः। वि। दस्यून्। योनौ। अर्कृतः। वृथाषाट्॥ ४॥ त्वं हु त्यदिन्द्रारिषण्यन्दृळहस्यं चिन्मतीनामजुष्टौ। व्यं १स्मदा काष्ठा अर्वते वर्धनेवं विज्ञञ्छ्निधहामित्रांन्।। ५।।

[8]

त्वम्। हु। त्यत्। इन्द्र। अरिषण्यन्। दृळ्हस्यं। चित्। मर्तानाम्। अर्जुष्टौ। वि । अस्मत् । आ । काष्ठाः । अर्वते । वः । घनाऽईव । विज्ञन् । श्निथिहि । अमित्रान् ॥ ५ ॥ त्वां ह त्यदिन्द्राणीसातौ स्वीमीळहे नर् आजा हेवन्ते। तर्व स्वधाय इयमा संमुर्य ऊतिर्वाजेष्वतसाय्यां भूत्॥ ६॥ त्वाम्। हु। त्यत्। इुन्द्र। अर्ण°सातौ। स्वः?मीळ्हे। नरः। आजा। हवन्ते। तर्व। स्वधा॰वः। इयम्। आ। स॰मर्ये। ऊतिः। वार्जेषु। अतसाय्यां। भूत्॥ ६॥ त्वं हु त्यदिंन्द्र सप्त युध्यन्पुरों वजिन्पुरुकुत्सांय दर्दः। बहिन यत्सुदासे वृथा वर्गहो राज्नवरिवः पूरवे कः॥ ७॥ त्वम्। हु। त्यत्। इन्द्र। सप्त। युर्ध्यन्। पुरः। वृज्जिन्। पुरु॰कुत्साय। दुर्दरिति दर्दः। बर्हि:। न। यत्। सु॰दार्से। वृथां। वर्क्। अंहो:। राजुन्। वरिव:। पूरवे। कुरितिं क:॥ ७॥ त्वं त्यां न इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पीपयः परिज्यन्। ययां शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूर्जं न विश्वध क्षरंध्ये॥ ८॥ त्वम्। त्याम्। नः। इन्द्र। देव। चित्राम्। इष्म्। आपः। न। पीपयः। परि॰ज्मन्। ययां। शूर। प्रतिं। अस्मभ्यम्। यंसिं। त्मनम्। ऊर्जम्। न। विश्वधं। क्षरध्ये॥ ८॥ अकारि त इन्द्र गोतमिभिर्ब्रह्माण्योक्ता नर्मसा हरिभ्याम्। सुपेश्रीसं वाजमा भरा नः प्रातम्श्रू धियावसुर्जगम्यात्॥ ९॥ अकारि। ते। इन्द्र। गोतंमेभि:। ब्रह्माणि। आ॰उंक्ता। नर्मसा। हरिं॰भ्याम्। सु॰पेशंसम्। वार्जम्। आ। भूर। नुः। प्रातः। मृक्षु। धिया॰वंसुः। जुगम्यात्॥ ९॥

[4]

[६४] [१५ नोधा गौतमः। मरुतः। १-१४ जगत्यः, १५ त्रिष्टुप्]

वृष्णे शर्धाय सुमंखाय वेधसे नोर्धः सुवृक्ति प्र भरा मुरुद्ध्यः।
अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो गिरः समञ्जे विदर्थेष्वाभुवः॥ १॥
वृष्णे। शर्धीय। सु॰मंखाय। वेधसे। नोर्धः। सु॰वृक्तिम्। प्र। भर्। मरुत्॰ध्यः।
अपः। न। धीरः। मनसा। सु॰हस्त्यः। गिरः। सम्। अञ्जे। विदर्थेषु। आ॰भुवेः॥ १॥
ते जिज्ञिरे दिव ऋष्वासं उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसंः।
पावकासः शुर्चयः सूर्याइव सत्वानो न द्रिप्सनो घोरवर्षसः॥ २॥

[ ६ ]

ते। जज्ञिरे। दिवः। ऋष्वासं:। उक्षणं:। रुद्रस्यं। मर्याः। असुराः। अरेपसं:। पावकार्सः। शुर्चयः। सूर्योःऽइव। सत्वानः। न। द्रप्सिनः। घोर॰वर्पसः॥ २॥ युवानो रुद्रा अजरा अभोग्घनो ववक्षुरिध्रगावः पर्वताइव। दूळहा चिद्विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मज्मना ॥ ३॥ युवानः। रुद्राः। अजराः। अभोक्°हनः। व्वक्षुः। अधि'॰गावः। पर्वताःऽइव। दृळ्हा। चित्। विश्वा। भुवनानि। पार्थिवा। प्र। च्यवयन्ति। दिव्यानि। मुज्मना ॥ ३॥ चित्रैरञ्जिभिर्वपुषे व्यञ्जते वक्षःसु रुक्माँ अर्धि येतिरे शुभे। अंसेष्वेषां नि मिमृक्षुर्ऋष्टयः साकं जिज्ञरे स्वधयां दिवो नरः॥ ४॥ चित्रै:। अञ्जि॰भि:। वपुषे। वि। अञ्जते। वक्षः २सु। रुक्मान्। अधि। येतिरे। शुभे। अंसेषु। एषाम्। नि। मिमृक्षुः। ऋष्टयः। साकम्। जिज्ञरे। स्वधयां। दिवः। नरः॥ ४॥ ईशानकृतो धुनंयो रिशादंसो वार्तान्वद्युतस्तविषीभिरक्रत। दुहन्त्यूर्धर्दिव्यानि धूर्तयो भूमिं पिन्वन्ति पर्यसा परिजयः॥ ५॥ र्ड्शान°कृतः। धुनयः। रिशार्दसः। वार्तान्। वि°द्युतः। तर्विषीभिः। अक्रत् । दुहन्ति । ऊर्थः । दिव्यानि । धूत्यः । भूमिम् । पिन्वन्ति । पर्यसा । परि॰ ज्रयः ॥ ५ ॥ पिन्वंन्त्यपो मुरुतः सुदानंवः पयो घृतवंद्विदर्थेष्वाभुवः। अत्यं न मिहे वि नंयन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयंन्तमक्षितम्॥ ६॥ पिन्वन्ति। अपः। मुरुतः। सु॰दानवः। पर्यः। घृत॰वत्। विदर्थेषु। आ॰भुवः। अत्यम्। न। मिहे। वि। नयन्ति। वाजिनम्। उत्सम्। दुहन्ति। स्तनयन्तम्। अक्षितम्॥ ६॥ महिषासो मायिनशिचत्रभानवो गिरयो न स्वतंवसो रघुष्यदः। मृगाइव हस्तिनः खादथा वना यदार्रुणीषु तर्विषीरयुंग्ध्वम्।। ७।। महिषासं:। मायिनं:। चित्र°भानवः। गिरयं:। न। स्व°तंवसः। रघु°स्यदं:। मृगाःऽईव। हस्तिनः। खाद्य। वर्ना। यत्। आर्रुणीषु। तर्विषीः। अयुग्ध्वम्॥ ७॥ सिंहाईव नानदित प्रचेतसः पिशाईव सुपिशो विश्ववेदसः। क्षपो जिन्वन्तः पृषतीभिर्ऋष्टिभिः समित्सबाधः शवसाहिमन्यवः॥ ८॥ सिंहाःऽईव। नानदति। प्र॰चैतसः। पिशाःऽईव। सु॰पिशः। विश्व॰वैदसः। क्षपं:। जिन्वंन्तः। पृषंतीभि:। ऋष्टि॰भिं:। सम्। इत्। स॰बार्धः। शर्वसा। अहिं॰मन्यवः॥ ८॥

रोदंसी आ वंदता गणिश्रयो नृषाचः शूराः शवसाहिमन्यवः। आ वन्धुरेष्वमित्न दर्शता विद्युत्र तस्थौ मरुतो रथेषु वः॥ ९॥ रोर्दसी इति । आ। वदत् । गुण्॰श्रियः। नृ॰सांचः। शूराः। शर्वसा। अहिं॰मन्यवः। आ। वन्धुरेषु। अमित:। न। दुर्शता। वि॰द्युत्। न। तस्थौ। मुरुत:। रथेषु। व:॥ ९॥ विश्ववेदसो रियभिः समोकसः संमिशलासुस्तविषीभिर्विरिष्शनः। अस्तार इर्षुं दिधरे गर्भस्त्योरनन्तर्शुष्मा वृषंखादयो नरः॥ १०॥ [9] विश्व°वेंदस:। र्यि°भि:। सम्°ओंकस:। सम्°मिंश्लास:। तविषीभि:। वि°रिष्शनं:। अस्तारः। इषुम्। दिधरे। गर्भस्त्योः। अनन्त॰शुष्मा। वृष्॰खादयः। नरः॥ १०॥ हिरण्ययेभिः प्रविभिः पयोवृध् उञ्जिघनत आपृथ्यो३ न पर्वतान्। मखा अयासः स्वसृतों धुवच्युतों दुधकृतों मुरुतो भ्राजंदृष्टयः॥ ११॥ हिरण्ययेभि:। पवि°भि:। प्यः२वृधः। उत्। जिघ्नन्ते। आ॰पथ्यः। न। पर्वतान्। मुखाः। अयासः। स्व°सृतः। ध्रुव°च्युतः। दुध्र°कृतः। मुरुतः। भ्राजंत्°ऋष्टयः॥ ११॥ घृषुं पावकं वनिनं विचर्षणिं रुद्रस्यं सूनुं ह्वसां गृणीमिस। र्जस्तुरं तुवसं मार्रुतं गुणमृजीिषणं वृषणं सश्चत श्रिये॥ १२॥ घृषुम्। पावकम्। वनिनम्। वि॰चेर्षणिम्। रुद्रस्यं। सूनुम्। हुवसां। गृणीमसा। रजः २तुरम्। तवसंम्। मारुतम्। गुणम्। ऋजीषिणम्। वृषणम्। सञ्चत्। श्रिये॥ १२॥ प्र नू स मर्तः शर्वसा जनाँ अति तस्थौ व ऊती मरुतो यमावत। अर्वद्भिर्वाजं भरते धना नृभिरापृच्छ्यं क्रतुमा क्षेति पुष्यति॥ १३॥ प्र। नु। सः। मर्तः। शर्वसा। जनान्। अति। तस्थौ। वः। ऊती। मुरुतः। यम्। आवत। अर्वत्॰भिः। वाजम्। भरते। धना। नृ॰भिः। आ॰पृच्छ्यम्। क्रतुम्। आ। क्षेति। पुष्यति॥ १३॥ चुर्कृत्यं मरुतः पृत्सु दुष्टरं द्युमन्तं शुष्मं मुघवत्सु धत्तन। धनस्पृतमुक्थ्यं विश्वचंषीणं तोकं पुष्येम तनयं शृतं हिमाः॥ १४॥ चर्कृत्यम्। मुरुतः। पृत्॰सु। दुस्तरम्। द्यु॰मन्तम्। शुष्मम्। मुघवत्॰सु। धृत्न। धनु॰स्पृतम्। उक्थ्यम्। विश्व॰चंर्षणिम्। तोकम्। पुष्येम्। तनयम्। श्वतम्। हिर्माः॥ १४॥

नू छिरं मरुतो वीरवेन्तमृतीषाहं रियमस्मासुं धत्त।

सहिस्रणं शितनं शूशुवांसं प्रातम्श्रू धियावंसुर्जगम्यात्॥ १५॥

नु। स्थिरम्। मुरुतः। वीर॰वंन्तम्। ऋति॰सहंम्। रियम्। अस्मासुं। धृत्त।

सहिस्रणम्। शितनंम्। शूशु॰वांसंम्। प्रातः। मुक्षु। धिया॰वंसुः। जगम्यात्॥ १५॥

[3] {99}

[६५][१० पराशरः शाक्त्यः। अग्निः। द्विपदा विराट्।]

पश्चा न तायुं गुहा चर्तन्तुं नमों युजानं नमो वहंन्तम्। सजोषा धीराः पदैरनुं ग्मन्नुपं त्वा सीदुन्विश्वे यर्जन्नाः॥ १॥ २॥ पश्चा। न। तायुम्। गुहा। चतन्तम्। नर्मः। युजानम्। नर्मः। वहन्तम्। स॰जोषां:। धीरां:। पदै:। अनुं। ग्मन्। उपं। त्वा। सीदन्। विश्वें। यजेत्रा:॥ १॥ २॥ ऋतस्यं देवा अनुं व्रता गुर्भुवत्परिष्टिद्यीर्न भूमं। वर्धन्तीमार्पः पन्वा सुर्शिश्विमृतस्य योना गर्भे सुर्जातम्॥ ३॥ ४॥ ऋतस्यं। देवाः। अनुं। व्रता। गुः। भुवंत्। परिष्टिः। द्यौः। न। भूमं। वर्धन्ति । ईम् । आपः । पुन्वा । सु°शिश्विम् । ऋतस्य । योना । गर्भे । सु°जातम् ॥ ३ ॥ ४ ॥ पुष्टिनं रुण्वा क्षितिनं पृथ्वी गिरिनं भुज्म क्षोदो न शंभु। अत्यो नाज्यन्त्सर्गप्रतक्तः सिन्धुर्न क्षोदः क ईं वराते॥ ५॥ ६॥ पुष्टि:। न। रुण्वा। क्षिति:। न। पृथ्वी। गिरि:। न। भुज्मे। क्षोदे:। न। शुम्°भु। अत्यः। न। अर्ज्यन्। सर्गं°प्रतक्तः। सिन्धुः। न। क्षोदः। कः। ईम्। व्राते॥ ५॥ ६॥ जामिः सिन्धूनां भातेव स्वस्तामिभ्यात्र राजा वनान्यत्ति। यद्वातंजूतो वना व्यस्थांदिग्निहं दाति रोमां पृथिव्याः॥ ७॥ ८॥ जामि:। सिन्धूनाम्। भ्रातांऽइव। स्वस्नाम्। इभ्यान्। न। राजां। वनानि। अत्ति। यत्। वातं ॰ जूतः। वनां । वि। अस्थांत्। अग्निः। ह। दाति। रोमं। पृथिव्याः॥ ७॥ ८॥ श्वसित्यप्सु हंसो न सीदन् क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुंषर्भुत्। सोमो न वेधा ऋतप्रंजातः पुशुर्न शिश्वां विभुर्दूरेभाः॥ ९॥ १०॥ श्वसिति। अप्°सु। हुंस:। न। सीदंन्। क्रत्वां। चेतिष्ठ:। विशाम्। उष:२भुत्। सोम:। न। वेधा:। ऋत॰प्रंजात:। पशु:। न। शिश्वां। वि॰भु:। दूरे॰भां:॥ ९॥ १०॥

[9]

[ ६६ ] [ १० पराशरः शाक्त्यः। अग्निः। द्विपदा विराट्।]

रियर्न चित्रा सूरो न संदूगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः। तक्वा न भूर्णिर्वना सिषक्ति पयो न धेनुः शुचिर्विभावा ॥ १॥ २॥ र्यिः। न। चित्रा। सूर्रः। न। सुम्॰दृक्। आर्युः। न। प्राणः। निर्त्यः। न। सूनुः। तक्वा । न। भूर्णि:। वना । सिसक्ति । पर्यः। न। धेनुः। शुर्चिः। विभा॰वा ॥ १॥ २॥ दाधार क्षेममोको न रुण्वो यवो न पक्वो जेता जनानाम्। ऋषिर्न स्तुभ्वां विक्षु प्रशास्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति॥ ३॥ ४॥ दाधारं। क्षेमम्। ओर्कः। न। रुण्वः। यर्वः। न। पुक्वः। जेर्ता। जर्नानाम्। ऋषिः। न। स्तुभ्वां। विक्षु। प्र°शस्तः। वाजी। न। प्रीतः। वर्यः। द्धाति॥ ३॥४॥ दुरोकंशोचिः क्रतुर्न नित्यों जायेव योनावरं विश्वंसमै। चित्रो यद्भ्राट्छेतो न विक्षु रथो न रुक्मी त्वेषः समत्स्रं॥ ५॥ ६॥ दुरोकं°शोचिः। क्रतुंः। न। नित्यः। जायाऽईव। योनौ। अरम्। विश्वस्मै। चित्रः। यत्। अभ्राट्। श्वेतः। न। विक्षु। रथः। न। रुक्मी। त्वेषः। समत्°सुं॥ ५॥ ६॥ सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दिद्युत्त्वेषप्रतीका। यमो हं जातो यमो जिनत्वं जारः कनीनां पितुर्जनीनाम्॥ ७॥ ८॥ सेनांऽइव। सृष्टा। अमंम्। दुधाति। अस्तुः। न। दिद्युत्। त्वेष॰प्रंतीका। यमः। हु। जातः। यमः। जनि॰त्वम्। जारः। कुनीनाम्। पतिः। जनीनाम्॥ ७॥८॥ तं वश्चरार्था वयं वसत्यास्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्। सिन्धुर्न क्षोदुः प्र नीचीरैनोन्नवन्तु गावुः स्वर्श्वर्रशीके॥ ९॥ १०॥ तम्। वः। चरार्था। वयम्। वसत्या। अस्तम्। न। गार्वः। नक्षन्ते। इद्धम्। सिन्धुः। न। क्षोदः। प्र। नीचीः। ऐनोत्। नवन्त। गार्वः। स्वः। दृशीके॥ ९॥१०॥

[60]

[ ६७ ] [ १० पराशरः शाक्त्यः। अग्निः। द्विपदा विराट् ]

वर्नेषु जायुर्मर्तेषु मित्रो वृंणीते श्रुष्टिं राजेंवाजुर्यम्। क्षेमो न साधुः क्रतुर्न भुद्रो भुवंतस्वाधीर्होतां हव्यवाट्॥१॥२॥

वर्नेषु। जायुः। मर्तेषु। मित्रः। वृणीते। श्रुष्टिम्। राजाऽइव। अजुर्यम्। क्षेम:। न। साधु:। क्रतुं:। न। भुद्र:। भुवंत्। सु॰आधी:। होतां। हुव्य॰वाट्॥ १॥ २॥ हस्ते दर्धांनो नृम्णा विश्वान्यमें देवान्धाद्गुहां निषीदंन्। विदन्तीमत्र नरों धियंधा हृदा यत्तष्टान्मन्त्राँ अशंसन्॥ ३॥ ४॥ हस्ते । दर्धानः । नृम्णा । विश्वानि । अमे । देवान् । धात् । गुहां । नि॰सीदेन् । विदन्ति । ईम्। अत्र । नर्रः । धियम्॰धाः । हृदा । यत् । तुष्टान् । मन्त्रान् । अशंसन् ॥ ३ ॥ ४ ॥ अजो न क्षां दाधारं पृथिवीं तस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सुत्यैः। प्रिया पुदानि पुश्वो नि पाहि विश्वार्युरग्ने गुहा गुह गाः॥ ५॥ ६॥ अजः। न। क्षाम्। दाधारं। पृथिवीम्। तस्तम्भं। द्याम्। मन्त्रेभिः। स्त्यैः। प्रिया। पदानि । पुश्व:। नि। पाहि । विश्व°औयु:। अग्ने । गुहा। गुहम्। गाः॥ ५॥ ६॥ य ई चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारांमृतस्य। वि ये चृतन्त्यृता सर्पन्त आदिद्वसूनि प्र वंवाचास्मै॥ ७॥ ८॥ यः। ईम्। चिकेतं। गुहां। भवंन्तम्। आ। यः। ससादं। धारांम्। ऋतस्यं। वि। यः। चृतन्ति। ऋता। सपैन्तः। आत्। इत्। वसूनि। प्र। ववाच। अस्मै॥ ७॥ ८॥ वि यो वीरुत्सु रोधंन्महित्वोत प्रजा उत प्रसुष्वन्तः। चित्तिरपां दमें विश्वायुः सद्येव धीराः संमायं चक्रुः॥ ९॥ १०॥ वि। यः। वीरुत्॰स्ं। रोधंत्। महि॰त्वा। उत। प्र॰जाः। उत। प्र॰सूषुं। अन्तरिर्ति।

[88]

[६८][१० पराशरः शाक्त्यः। अग्निः। द्विपदा विराट्।]

श्रीणत्रुपं स्थादिवं भुरण्युः स्थातुश्चरथंमक्तृन्व्यूंणीत्। परि यदेषामेको विश्वेषां भुवंदेवो देवानां मिहत्वा॥ १॥ २॥ श्रीणन्। उपं। स्थात्। दिवंम्। भुरण्युः। स्थातुः। चरथंम्। अक्तून्। वि। ऊर्णोत्। परि। यत्। एषाम्। एकंः। विश्वेषाम्। भुवंत्। देवः। देवानाम्। मिह्॰त्वा॥ १॥ २॥

चित्तिः। अपाम्। दमै। विश्व°आयुः। सद्गेऽइव। धीर्राः। सुम्॰मार्य। चुक्रुः॥ ९॥ १०॥

आदित्ते विश्वे क्रतुं जुषन्त शुष्काद्यदेव जीवो जिनष्ठाः। भर्जन्त विश्वें देवत्वं नामं ऋतं सपन्तो अमृतमेवै:॥ ३॥ ४॥ आत्। इत्। ते। विश्वै। क्रतुम्। जुषुन्त्। शुष्कौत्। यत्। देव्। जीवः। जिनष्ठाः। भर्जन्त । विश्वे । देव्°त्वम् । नामे । ऋतम् । सर्पन्तः । अमृतम् । एवैः ॥ ३ ॥ ४ ॥ ऋतस्य प्रेषां ऋतस्यं धीतिर्विश्वायुर्विश्वे अपंसि चकुः। यस्तुभ्यं दाशाद्यो वा ते शिक्षात्तरमैं चिकित्वात्र्रियं दंयस्व॥ ५॥ ६॥ ऋतस्य । प्रेषाः । ऋतस्य । धीतिः । विश्व°आयुः । विश्वे । अपीसि । चुक्रुः । यः। तुभ्यम्। दाशात्। यः। वा। ते। शिक्षात्। तस्मै। चिकित्वान्। रियम्। द्यस्व॥ ५॥ ६॥ होता निषंत्रो मनोरपंत्ये स चिक्र्यांसां पतीं रयीणाम्। इच्छन्त रेतों मिथस्तनूषु सं जानत स्वैर्दक्षेरमूराः॥ ७॥ ८॥ होतां। नि॰संतः। मनोः। अपंत्ये। सः। चित्। नु। आसाम्। पर्तिः। रयीणाम्। इच्छन्तं। रेतः। मिथः। तनूषुं। सम्। जानत्। स्वैः। दक्षैः। अमूराः॥ ७॥ ८॥ पितुर्न पुत्राः क्रतुं जुषन्त श्रोषन्ये अस्य शासं तुरासंः। वि रायं और्णोद्दर्रः पुरुक्षुः पिपेश नाकं स्तृभिर्दमूनाः॥ ९॥ १०॥ पितुः। न। पुत्राः। क्रतुंम्। जुषन्त्। श्रोषंन्। ये। अस्य। शासंम्। तुरासंः। वि। रायः। और्णोत्। दुरः। पुरु॰क्षुः। पिपेशं। नार्कम्। स्तृ॰भिः। दर्मूनाः॥ ९॥ १०॥

[88]

[६९][१० पराशरः शाक्त्यः। अग्निः। द्विपदा विराट्।]

शुकः शृंशुक्वाँ उषो न जारः पप्रा संमीची दिवो न ज्योतिः।
परि प्रजातः क्रत्वां बभूथ भुवों देवानां पिता पुत्रः सन्॥ १॥ २॥
शुक्रः। शुशुक्वान्। उषः। न। जारः। पप्रा। समीची इतिं सम्°ईची। दिवः। न। ज्योतिः।
परि। प्र॰जातः। क्रत्वां। बभूथ। भुवः। देवानांम्। पिता। पुत्रः। सन्॥ १॥ २॥
वेधा अदृंप्तो अग्निर्विजानन्नूधर्न गोनां स्वाद्मां पितूनाम्।
जने न शेवं आहूर्यः सन्मध्ये निषंत्तो रुण्वो दुंरोणे॥ ३॥ ४॥
वेधाः। अदृंप्तः। अग्नः। वि॰जानन्। ऊर्धः। न। गोनांम्। स्वाद्मं। पितूनाम्।
जने। न। शेवंः। आ॰हूर्यः। सन्। मध्ये। नि॰संतः। रुण्वः। दुरोणे॥ ३॥ ४॥

पुत्रो न जातो रण्वो दुंरोणे वाजी न प्रीतो विशो वि तारीत्।
विशो यदहे नृभिः सनीळा अग्निदेवत्वा विश्वान्यश्याः॥ ५॥ ६॥
पुत्रः। न। जातः। रण्वः। दुरोणे। वाजी। न। प्रीतः। विशेः। वि। तारीत्।
विशेः। यत्। अहें। नृ॰भिः। स॰नीळा। अग्निः। देव॰त्वा। विश्वानि। अश्याः॥ ५॥ ६॥
निकेष्ट एता वृता मिनन्ति नृश्यो यदेश्यः श्रुष्टिं चकर्थ।
तत्तु ते दंसो यदहन्तसमानैनृभिर्यद्युक्तो विवे रपासि॥ ७॥ ८॥
निकः। ते। एता। वृता। मिनन्ति। नृ॰भ्येः। यत्। एध्यः। श्रुष्टिम्। चकर्थ।
तत्। तु। ते। दंसेः। यत्। अहंन्। समानैः। नृ॰भिः। यत्। युक्तः। विवेः। रपासि॥ ७॥ ८॥
उषो न जारो विभावोस्रः संज्ञातरूपश्चिकेतदस्मै।
तमा वहंन्तो दुरो व्यृण्वन्नवन्त विश्वे स्वंश्वर्रशीके॥ ९॥ १०॥
[१३]
उषः। न। जारः। विभा॰वां। उसः। संज्ञांत॰रूपः। चिकेतत्। अस्मै।
तमना। वहंन्तः। दुरेः। वि। ऋण्वन्। नवन्त। विश्वे। स्वंः। दृशीके॥ ९॥ १०॥

[ ७० ] [ ११ पराशरः शाक्त्यः। अग्निः। द्विपदा विराट्।]

वनेमं पूर्वीर्यो मंनीषा अग्निः सुशोको विश्वांन्यश्याः।
आ दैव्यांनि वृता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्मं॥ १॥ २॥
वनेमं। पूर्वीः। अर्यः। मृनीषा। अग्निः। सु॰शोकः। विश्वांनि। अश्याः।
आ। दैव्यांनि। वृता। चिकित्वान्। आ। मानुषस्य। जनस्य। जन्मं॥ १॥ २॥
गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथाम्।
अद्रौ चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां न विश्वां अमृतः स्वाधीः॥ ३॥ ४॥
गर्भः। यः। अपाम्। गर्भः। वनानाम्। गर्भः। च। स्थाताम्। गर्भः। चरथाम्।
अद्रौ। चित्। अस्मै। अन्तः। दुरोणे। विशाम्। न। विश्वः। अमृतः। सु॰आधीः॥ ३॥ ४॥
स हि क्ष्मावां अग्नी रयीणां दाश्यो अस्मा अरं सूक्तेः।
एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्म मर्तांश्च विद्वान्॥ ५॥ ६॥
सः। हि। क्षमा॰वान्। अग्निः। रयीणाम्। दार्शत्। यः। अस्मै। अर्म्। सु॰उकैः।
एता। चिकित्वः। भूमं। नि। पाहि। देवानांम्। जन्मं। मर्तान्। च। विद्वान्॥ ५॥ ६॥

वर्धान्यं पूर्वीः क्षुपो विरूपाः स्थातुश्च रथमृतप्रवीतम्।
अराधि होता स्वंश्निषत्तः कृण्वन्विश्वान्यपंसि सत्या॥ ७॥ ८॥
वर्धान्। यम्। पूर्वीः। क्षुपः। वि॰र्रूपाः। स्थातुः। च। रथम्। ऋत॰प्रवीतम्।
अराधि। होतां। स्वंः। नि॰संतः। कृण्वन्। विश्वानि। अपंसि। सत्या॥ ७॥ ८॥
गोषु प्रश्नितं वर्नेषु धिषे भरंन्त विश्वं बिलं स्वर्णः।
वि त्वा नरः पुरुत्रा संपर्यन्यितुर्न जिब्नेवि वेदो भरन्त॥ ९॥ १०॥
गोषुं। प्र॰श्नितिम्। वर्नेषु। धिषे। भरंन्त। विश्वं। बिलम्। स्वं:। नः।
वि। त्वा। नरं:। पुरु॰त्रा। सपर्यन्। पितुः। न। जित्रेः। वि। वेदंः। भरन्त॥ ९॥ १०॥
साधुनं गृध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सुं॥ ११॥
साधुः। न। गृध्नुः। अस्तांऽइव। शूरेः। यातांऽइव। भीमः। त्वेषः। समत्॰सुं॥ ११॥ १२॥

[ ७१ ] [ १० पराशरः शाक्त्यः। अग्निः। त्रिष्टुप्।]

उप् प्र जिन्वन्नुश्तीकृशन्तं पितं न नित्यं जनंयः सनीळाः।
स्वसारः श्यावीमर्रुषीमजुष्ञ्चित्रमुच्छन्तीमुषसं न गावः॥ १॥
उपं। प्र। जिन्वन्। उश्तीः। उशन्तेम्। पितम्। न। नित्यम्। जनयः। स॰नीळाः।
स्वसारः। श्यावीम्। अर्रुषीम्। अजुषुन्। चित्रम्। उच्छन्तीम्। उषसम्। न। गावः॥ १॥
वीळु चिहुळ्हा पितरो न उक्थैरिष्ठं रुज्न्निङ्गिरसो रवेण।
चकुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केतुमुस्ताः॥ २॥
वीळु। चित्। दृळ्हा। पितरः। नः। उक्थैः। अद्रिम्। रुजन्। अङ्गिरसः। रवेण।
चक्रः। दिवः। बृहतः। गातुम्। अस्मे इति। अहरिति। स्वः। विविदुः। केतुम्। उस्ताः॥ २॥
दर्धन्तं धनयन्तस्य धीतिमादिद्यो दिधिष्वोः विभृताः।
अतृष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छा देवाञ्जन्म प्रयसा वर्धयन्तीः॥ ३॥
दर्धन्। ऋतम्। धनयन्। अस्य। धीतिम्। आत्। इत्। अर्थः। दिधिष्वः। वि॰भृताः।
अर्वष्यन्तीः। अपसंः। यन्ति। अच्छे। देवान्। जन्मे। प्रयसान्। वर्धयन्तीः॥ ३॥

[ 84]

मथीद्यदीं विभृतो मात्रिश्वा गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत्। आदीं राजे न सहीयसे सचा सन्ना दूर्त्यं १ भृगवाणो विवाय॥ ४॥ मथीत्। यत्। ईम्। वि॰भृतः। मात्रिश्वा। गृहे॰गृहे। श्येतः। जेन्यः। भूत्। आत्। ईम्। राज्ञै। न। सहीयसे। सर्चा। सन्। आ। दूत्यम्। भृगवाणः। विवायः॥ ४॥ महे यत्पित्र ईं रसं दिवे करवं त्सरत्पृशुन्यंश्चिकित्वान्। सृजदस्तां धृष्ता दिद्युमंस्मै स्वायां देवो दुंहितरि त्विषं धात्॥ ५॥ महे। यत्। पित्रे। ईम्। रसंम्। दिवे। कः। अवं। त्सरत्। पृश्नन्यः। चिकित्वान्। सृजत्। अस्तां। धृष्ता। दिद्युम्। अस्मै। स्वायाम्। देवः। दुह्तिरिं। त्विषिम्। धात्॥ ५॥ स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमों वा दाशांदुशतो अनु द्यून्। वधीं अग्ने वयो अस्य द्विबर्हा यासंद्राया सुरथं यं जुनासि ॥ ६॥ स्वे। आ। यः। तुभ्यम्। दमें। आ। वि॰भार्ति। नर्मः। वा। दाशात्। उश्तः। अनुं। द्यून्। वर्धो इति । अग्ने । वर्यः। अस्य । द्वि°बर्हाः। यासेत् । राया । स्°रर्थम् । यम् । जुनासि ॥ ६ ॥ अग्निं विश्वां अभि पृक्षः सचन्ते समुद्रं न स्रुवर्तः सप्त युह्वीः। न जामिभिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रमीतं चिकित्वान्।। ७॥ अग्निम्। विश्वाः। अभि। पृक्षः। सचन्ते। समुद्रम्। न। स्रवतः। सप्त। युह्धीः। न। जामि॰भिः। वि। चिकिते। वर्यः। नः। विदाः। देवेषु । प्रमतिम्। चिकित्वान्॥ ७॥ आ यदिषे नृपतिं तेज आन्द्छुचि रेतो निषिक्तं द्यौर्भीके । अग्निः शर्धमनवद्यं युवानं स्वार्ध्यं जनयत्पूदयंच्य॥ ८॥ आ। यत्। इषे। नृ॰पर्तिम्। तेर्जः। आनंट्। शुर्चि। रेर्तः। नि॰सिक्तम्। द्यौः। अभीकै। अग्नि:। शर्धम्। अनुवृद्यम्। युवानम्। सु॰आध्यम्। जन्यत्। सूदर्यत्। च ॥ ८॥ मनो न योऽध्वंनः सद्य एत्येकः सत्रा सूरो वस्वं ईशे। राजाना मित्रावर्रुणा सुपाणी गोर्षु प्रियममृतं रक्षमाणा॥ ९॥ मर्नः। न। यः। अर्ध्वनः। सद्यः। एति। एकः। स्त्रा। सूर्रः। वस्वः। ईशे। राजाना। मित्रावर्रणा। सुपाणी इति सु॰पाणी। गोषुं। प्रियम्। अमृतम्। रक्षमाणा॥ ९॥

मा नो अग्ने सुख्या पित्र्याणि प्र मिषिष्ठा अभि विदुष्क्वविः सन्। नभो न रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्या अभिशंस्तेरधीहि॥ १०॥

[ 88 ]

मा। नः। अग्ने। सुख्या। पित्र्याणि। प्र। मुर्षिष्ठाः। अभि। विदुः। कृविः। सन्। नर्भः। न। रूपम्। जुरिमा। मिनाति। पुरा। तस्या। अभि°श्रोस्तेः। अधि। इहि॥ १०॥

[ ७२ ] [ १० पराशरः शाक्त्यः। अग्निः। त्रिष्टुप् ]

नि काव्या वेधसः शश्वतस्कर्हस्ते दर्धानो नर्या पुरूणि। अग्निर्भुवद्रयिपतीं रयीणां सत्रा चंक्राणो अमृतानि विश्वां॥ १॥ नि। कार्व्या। वेधस:। शर्वत:। कः। हस्ते। दर्धानः। नर्या। पुरूणि। अग्नि:। भुवत्। रयि॰पर्ति:। रयीणाम्। सत्रा। चक्राणः। अमृतानि। विश्वां॥ १॥ अस्मे वत्सं परि षन्तं न विनदिनच्छन्तो विश्वे अमृता अमूराः। श्रमयुर्वः पदव्यो धियंधास्तस्थुः पदे परमे चार्वग्नेः॥ २॥ अस्मे इति । वृत्सम्। परि । सन्तम्। न। विन्दन्। इच्छन्ते:। विश्वै । अमृताः। अमूराः। श्रम्°युर्वः। पद°व्यः। धियम्°धाः। तस्थुः। पदे। परमे। चार्रः। अग्नेः॥ २॥ तिस्रो यदंग्ने शुरदुस्त्वामिच्छुचिं धृतेन शुर्चयः सपर्यान्। नामानि चिद्दिधरे यज्ञियान्यसूदयन्त तन्वं १: सुजाता: ॥ ३॥ तिस्तः। यत्। अग्ने। शरदः। त्वाम्। इत्। शुचिम्। घृतेने। शुचैयः। सपर्यान्। नामानि। चित्। दुधिरे। युज्ञियानि। असूदयन्त। तुन्वै:। सु॰जाता:॥ ३॥ आ रोदंसी बृहती वेविंदानाः प्र रुद्रियां जिभरे यज्ञियांसः। विदन्मर्तो नेमधिता चिकित्वानग्निं पदे परमे तिस्थिवांसम्॥ ४॥ आ। रोदंसी इति। बृहती इति। वेविदानाः। प्र। रुद्रिया। जुभिरे। युज्ञियासः। विदत्। मर्तः। नेम॰धिता। चिकित्वान्। अग्निम्। पदे। परमे। तस्थि॰वांसम्॥ ४॥ संजानाना उप सीदन्नभिज्ञ पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्। रिरिक्वांस स्तन्वः कृण्वत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणाः॥ ५॥ सम्॰जानानाः। उपं। सीदन्। अभि॰ज्ञु। पत्नी॰वन्तः। नुमस्यम्। नुमस्यन्निर्ति नमस्यन्। रिरिक्वांस:। तुन्व:। कृण्वत। स्वा:। सर्ख्य:। नि॰मिषि। रक्षमाणा:॥ ५॥

[ 89]

त्रिः सप्त यद्गुह्यांनि त्वे इत्यदाविद्विहिता यज्ञियांसः। तेभी रक्षन्ते अमृतं सूजोषाः पुशूञ्चं स्थातृञ्चरथं च पाहि॥ ६॥ त्रिः। सप्त। यत्। गुह्यानि। त्वे इति । इत्। पदा। अविदन्। नि॰हिता। यज्ञियासः। तेभिः। रक्षन्ते। अमृतम्। सु॰जोषाः। पुशून्। च। स्थातृन्। चरथम्। च। पाहि॥ ६॥ विद्वाँ अंग्ने वयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्छुरुधों जीवसे धाः। अन्तर्विद्वाँ अर्ध्वनो देवयानानतंन्द्रो दूतो अभवो हिव्वर्वाट्॥ ७॥ विद्वान्। अग्ने। वयुनानि। क्षितीनाम्। वि। आनुषक्। शुरुर्धः। जीवसे। धाः। अन्तः २विद्वान्। अर्ध्वनः। देवयानान्। अर्तन्द्रः। दूतः। अभवः। हृविः २वाट्॥ ७॥ स्वाध्यों दिव आ सप्त यह्वी रायो दुरो व्यृतज्ञा अंजानन्। विदद्गव्यं सुरमां दृळहमूर्वं येना नु कं मार्नुषी भोजते विट्॥ ८॥ सु॰आध्यः। दिवः। आ। सप्त। यह्वीः। रायः। दुर्रः। वि। ऋत्॰ज्ञाः। अजानन्। विदत्। गर्व्यम्। सरमा । दृळ्हम्। ऊर्वम्। येन । नु। कुम्। मानुषी। भोजते। विट्॥ ८॥ आ ये विश्वां स्वपत्यानिं तुस्थुः कृणवानासों अमृतत्वायं गातुम्। मह्ना महद्भिः पृथिवी वि तस्थे माता पुत्रैरदितिर्धायसे वेः॥ ९॥ आ। ये। विश्वा । सु॰अपत्यानि । तस्थुः। कृण्वानास् :। अमृत॰त्वार्य । गातुम्। मुह्ना। मुहत्°भि:। पृथिवी। वि। तुस्थे। माता। पुत्रै:। अदिति:। धार्यसे। वेरिति वे:॥ ९॥ अधि श्रियं नि दंधुश्चार्रुमस्मिन्दिवो यदक्षी अमृता अर्कृणवन्। अर्ध क्षरित सिन्धवो न सृष्टाः प्र नीचीरग्ने अर्रुषीरजानन्॥ १०॥ [86] अर्धि। श्रियम्। नि। दुधुः। चार्रम्। अस्मिन्। दिवः। यत्। अक्षी इतिं। अमृताः। अर्कृण्वन्। अर्थ। क्षुरन्ति । सिन्धेवः। न। सृष्टाः। प्र। नीर्चीः। अग्ने। अरुषीः। अजानन्॥ १०॥

[ ७३ ] [ १० पराशरः शाक्त्यः। अग्निः। त्रिष्टुप्। ]

र्यिर्न यः पितृवित्तो वयोधाः सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शासुः।
स्योन्शीरितिथिर्न प्रीणानो होतेव सद्म विधतो वि तारीत्॥ १॥
रियः। न। यः। पितृ॰वित्तः। व्यः२धाः। सु॰प्रनीतिः। चिकितुषः। न। शासुः।
स्योन॰शीः। अतिथिः। न। प्रीणानः। होर्ताऽइव। सद्म। विधतः। वि। तारीत्॥ १॥

[ 88]

देवो न यः संविता सत्यर्मन्मा क्रत्वां निपातिं वृजनांनि विश्वां। पुरुप्रशस्तो अमितूर्न सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत्॥ २॥ -देवः। न। यः। सुविता। सुत्य॰मन्मा। क्रत्वा । नि॰पार्ति । वृजनानि। विश्वा । पुरु°प्रशस्तः। अमर्तिः। न। सत्यः। आत्माऽईव। शेवः। दिधिषाय्यः। भूत्॥ २॥ देवो न यः पृथिवीं विश्वर्धाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा। पुरःसदः शर्मसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी॥ ३॥ देवः। न। यः। पृथिवीम्। विश्व॰धायाः। उप॰क्षेति। हित॰र्मित्रः। न। राजा। पुर:२सर्द:। शुर्म्°सर्द:। न। वीरा:। अनुवद्या। पर्तिंजुष्टाऽइव। नारीं॥ ३॥ तं त्वा नरो दम् आ नित्यमिद्धमग्ने सर्चन्त क्षितिषुं धुवासुं। अधि द्युम्नं नि द्युर्भूर्यसम्भवां विश्वायुर्धुरुणों रयीणाम्॥ ४॥ तम्। त्वा। नरं:। दमें। आ। नित्यम्। इद्धम्। अग्नै। सर्चन्त। क्षितिषुं। ध्रुवासुं। अधि। द्युम्म । नि। द्धुः। भूरि। अस्मिन्। भर्व। विश्व°आयुः। धुरुणैः। रयीणाम्॥ ४॥ वि पृक्षों अग्ने मुघवानो अश्युर्वि सूरयो ददंतो विश्वमार्युः। सनेम वार्जं सिम्थेष्वर्य भागं देवेषु श्रवंसे दर्धानाः॥ ५॥ वि। पृक्षः। अग्ने। मुघ°वानः। अश्युः। वि। सूर्यः। ददेतः। विश्वम्। आर्युः। सनेम । वार्जम् । सम्°इथेषु । अर्यः । भागम् । देवेषु । श्रवंसे । दर्धानाः ॥ ५ ॥ ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूध्नी पीपयन्त द्युभक्ताः। पुरावतः सुमृतिं भिक्षमाणा वि सिन्धवः सुमया सस्तुरिह्रम्॥ ६॥ ऋतस्य । हि । धेनवं:। वावशाना:। स्मत्॰ऊंध्नी:। पीपयंन्त। द्यु॰भंका:। प्रा॰वर्तः। सु॰मृतिम्। भिक्षंमाणाः। वि। सिन्धंवः। सुमयां। सुसुः। अद्रिम्॥ ६॥ त्वे अंग्ने सुमृतिं भिक्षंमाणा दिवि श्रवों दिधरे युज्ञियांसः। नक्तां च चुकुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं धुः॥ ७॥ त्वे इति । अग्ने । सु॰मृतिम् । भिक्षमाणाः । दिवि । श्रवः । दुधिरे । युज्ञियासः । नर्का। च। चुक्रः। उषसा। विरूपे इति वि॰र्रूपे। कृष्णम्। च। वर्णम्। अरुणम्। च। सम्। धुरिति धुः॥ ७॥

यानाये मर्तान्त्सुषूदो अग्ने ते स्याम मुघवानो वयं च। छायेव विश्वं भुवनं सिसक्ष्यापप्रिवात्रोदंसी अन्तरिक्षम्॥ ८॥ यान्। राये। मतीन्। सुसूदः। अग्ने। ते। स्याम्। मघ°वानः। व्यम्। च। छायाऽईव। विश्वम्। भुवनम्। सिस्क्षि। आपप्रि॰वान्। रोदसी इति। अन्तरिक्षम्॥ ८॥ अर्वद्भिरग्ने अर्वतो नृभिर्नृन्वीरैर्वीरान्वनुयामा त्वोताः। ईशानासः पितृवित्तस्यं रायो वि सूर्यः शृतिहंमा नो अश्युः॥ ९॥ अर्वत्°भिः। अग्ने। अर्वतः। नृ°भिः। नृन्। वीरैः। वीरान्। वनुयाम्। त्वा°ऊताः। र्डुशानास:। पितृ°वित्तस्य। राय:। वि। सूर्य:। शत°हिमा:। नः। अश्यु:॥ ९॥ एता ते अग्न उचर्थानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हृदे च। शकेम रायः सुधुरो यमं तेऽधि श्रवो देवभक्तं दर्धानाः॥ १०॥ [ 30 ] {83} एता। ते। अग्ने। उचर्थानि। वेधः। जुष्टानि। सन्तु। मनसे। हृदे। च। शुकेमं। रायः। सु॰धुरः। यमम्। ते। अधि। श्रवः। देव॰भक्तम्। दर्धानाः॥ १०॥

[ ७४ ] [ ९ गोतमो राहूगण:। अग्नि:। गायत्री ]

उपप्रयन्तों अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये। आरे अस्मे च शृण्वते॥ १॥ उप॰प्रयन्तः। अध्वरम्। मन्त्रम्। वोचेम्। अग्नयै। आरे। अस्मे इति। च। शृण्वते॥ १॥ यः स्नीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासुं कृष्टिषुं। अरक्षद्दाशुषे गर्यम्॥ २॥ यः। स्नीहितीषु। पूर्व्यः। सम्°ज्मानासुं। कृष्टिषुं। अरंक्षत्। दाशुषें। गयम्॥ २॥ उत ब्रुवन्तु जन्तव उद्गिनर्वृत्रहार्जनि। धनंजयो रणेरणे॥ ३॥ उत्। ब्रुवन्तु। जन्तर्वः। उत्। अग्निः। वृत्र°हा। अजुनि। धुनुम्°जुयः। रणे°रणे॥ ३॥ यस्यं दूतो असि क्षये वेषिं हुव्यानि वीतये। दुस्मत्कृणोष्यंध्वरम्॥ ४॥ यस्य । दूत:। असि । क्षर्य । वेषि । ह्व्यानि । वीतर्ये । दस्मत् । कृणोषि । अध्वरम् ॥ ४॥ तमित्सुंहव्यमंङ्गिरः सुदेवं संहसो यहो। जनां आहुः सुबर्हिषंम्॥ ५॥ [ 38] तम्। इत्। सु॰ह्व्यम्। अङ्गिरः। सु॰देवम्। सहसः। यहो इति। जनाः। आहुः। सु॰बहिषम्॥ ५॥ आ च वहांसि ताँ इह देवाँ उप प्रशंस्तये। हव्या सुंश्चन्द्र वीतयें॥ ६॥ आ। च। वहासि। तान्। इह। देवान्। उपं। प्र॰शंस्तये। हुव्या। सु॰चुन्द्र। वीतयें॥ ६॥

न योर्तपब्दिरश्व्यः शृण्वे रथस्य कच्चन। यदंग्ने यासि दूत्यम्॥७॥
न। योः। उपब्दः। अश्व्यः। शृण्वे। रथस्य। कत्। चन। यत्। अग्ने। यासि। दूत्यम्॥७॥
त्वोतो वाज्यह्रयोऽभि पूर्वस्मादपरः। प्र दाश्वाँ अग्ने अस्थात्॥८॥
त्वा॰ऊंतः। वाजी। अह्रयः। अभि। पूर्वस्मात्। अपरः। प्र। दाश्वान्। अग्ने। अस्थात्॥८॥
उत द्युमत्सुवीर्यं बृहदंग्ने विवासिस। देवेभ्यो देव दाशुषे॥९॥

[२२]
उत। द्यु॰मत्। सु॰वीर्यम्। बृहत्। अग्ने। विवासिस। देवेभ्यः। देव। दाशुषे॥९॥

[ ७५ ] [ ५ गोतमो सहूगणः। अग्निः। गायत्री।]

जुषस्व सप्रथस्तम् वची देवप्सरस्तमम्। ह्व्या जुह्वांन आसिनं॥ १॥
जुषस्व । सप्रथः २तमम्। वचः । देवप्सरः २तमम्। ह्व्या। जुह्वांनः । आसिनं॥ १॥
अर्था ते अङ्गिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम्। वोचेम् ब्रह्मं सानसि॥ २॥
अर्थ। ते । अङ्गिरः २तम्। अग्ने । वेधः २तम्। प्रियम्। वोचेमं । ब्रह्मं । सानसि॥ २॥
कस्ते जामिर्जनांनामग्ने को दार्श्वध्वरः । को ह् किस्मिन्नसि श्रितः॥ ३॥
कः। ते । जामिः । जनांनाम्। अग्ने । कः। दाशु॰ अध्वरः । कः। ह । किस्मिन् । असि । श्रितः॥ ३॥
त्वं जामिर्जनांनामग्ने मित्रो असि प्रियः । सखा सिर्खिभ्य ईड्यः ॥ ४॥
त्वम् । जामिः । जनांनाम्। अग्ने । मित्रः । असि । प्रियः । सखां । सिर्खि॰ भ्यः । ईड्यः ॥ ४॥
यजां नो मित्रावरुंणा यजां देवाँ ऋतं बृहत् । अग्ने यिश्व स्वं दमम्॥ ५॥
यजां नः । मित्रावरुंणा यजां देवाँ ऋतं बृहत् । अग्ने । यिश्वं । त्वम् । दमम्॥ ५॥

[२३]

[ ७६ ] [ ५ गोतमो राहूगणः। अग्निः। त्रिष्टुप्। ]

का त उपेतिर्मनंसो वराय भुवंदग्ने शंतमा का मंनीषा।
को वा युत्रैः परि दक्षं त आप केने वा ते मनसा दाशेम॥१॥
का। ते। उपं॰इतिः। मनसः। वराय। भुवंत्। अग्ने। शम्॰तमा। का। मृनीषा।
कः। वा। युत्रैः। परि। दक्षंम्। ते। आप। केने। वा। ते। मनसा। दाशेम॥१॥
एह्यंग्न इह होता नि षीदादंब्धः सु पुरएता भवा नः।
अवंतां त्वा रोदंसी विश्विम्नवे युजां महे सौमनसायं देवान्॥१॥

आ। इहि। अग्ने। इह। होतां। नि। सीद। अदंब्धः। सु। पुरःश्एता। भव। नः।
अवंताम्। त्वा। रोदंसी इति। विश्वमिन्वे इति विश्वम्॰इन्वे। यर्ज। महे। सौमनसायं। देवान्॥ २॥
प्र सु विश्वांन्यससो धक्ष्यंग्ने भवां यज्ञानांमिभशित्तिपावां।
अथा वह सोमंपितिं हरिभ्यामातिथ्यमंसमै चकृमा सुदान्वे॥ ३॥
प्र। सु। विश्वांन्। रक्षसंः। धिश्वं। अग्ने। भवं। यज्ञानांम्। अभिशृस्ति॰पावां।
अर्थ। आ। वह। सोमं॰पतिम्। हरि॰ध्याम्। आतिथ्यम्। अस्मै। चकृम। सु॰दान्वे॥ ३॥
प्रजावंता वर्चसा विह्वंग्रसा चं हुवे नि चं सत्सीह देवैः।
विषि होत्रमुत पोत्रं यजत्र बोधि प्रयन्तर्जनित्वर्सूनाम्॥ ४॥
प्रजावंता। वर्चसा। विह्वंः। आसा। आ। च। हुवे। नि। च। सित्स। इह। देवैः।
विषि। होत्रम्। उत। पोत्रम्। यजत्र। बोधि। प्र॰यन्तः। जित्तः। वर्सूनाम्॥ ४॥
यथा विप्रस्य मनुषो हिविभिद्वाँ अर्यजः क्विभिः कृविः सन्।
एवा होतः सत्यत्र त्वम्द्याग्ने मन्द्रयां जुह्वां यजस्व॥ ५॥

[२४]
यथा। विप्रस्य। मनुषः। हिवः२भि। देवान्। अर्यजः। कृवि॰भिः। कृविः। सन्।
एव। होतरिति। सत्य॰त्र। त्वम्। अद्य। अग्ने। मन्द्रयां। जुह्वां। यजस्व॥ ५॥

[ ७७ ] [ ७ गोतमो राहूगणः। अग्निः। त्रिष्टुप् ]

कथा दांशेमाग्नये कास्मै देवर्जुष्टोच्यते भामिने गीः।
यो मर्त्येष्वमृतं ऋतावा होता यर्जिष्ठ इत्कृणोतिं देवान्॥१॥
कथा। दाशेम। अग्नये। का। अस्मै। देव॰ जुष्टा। उच्यते। भामिने। गीः।
यः। मर्त्येषु। अमृतः। ऋत॰वां। होतां। यर्जिष्ठः। इत्। कृणोतिं। देवान्॥१॥
यो अध्वरेषु शंतम ऋतावा होता तमू नमोभिरा कृणुध्वम्।
अग्नियंद्वेर्मतींय देवान्स चा बोधाति मनसा यजाति॥२॥
यः। अध्वरेषुं। शम्॰तंमः। ऋत॰वां। होतां। तम्। कुँ इतिं। नमः२भिः। आ। कृणुध्वम्।
अग्निः। यत्। वेः। मतीय। देवान्। सः। च। बोधाति। मनसा। यजाति॥२॥
स हि क्रतुः स मर्यः स साधुर्मित्रो न भूदद्धंतस्य रथीः।
तं मेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उपं ब्रुवते दस्ममारीः॥३॥

सः। हि। क्रतुंः। सः। मर्यः। सः। साधुः। मित्रः। न। भूत्। अर्द्धंतस्य। रथीः।
तम्। मेधेषु। प्रथमम्। देव॰यन्तीः। विशेः। उपं। ब्रुवते। दस्मम्। आरीः॥ ३॥
स नौ नृणां नृतेमो रिशादां अग्निर्गिरोऽवंसा वेतु धीतिम्॥
तनां च ये मुघवांनः शविष्ठा वाजंप्रसूता इषयंन्त मन्मं॥ ४॥
सः। नः। नृणाम्। नृ॰तंमः। रिशादांः। अग्निः। गिरंः। अवंसा। वेतु। धीतिम्॥
तनां। च। ये। मुघ॰वांनः। शविष्ठाः। वाजं॰प्रसूताः। इषयंन्त। मन्मं॥ ४॥
एवाग्निर्गोतंमेभिर्ऋतावा विप्रंभिरस्तोष्ट जातवंदाः।
स एषु द्युम्नं पीपयत्स वाजं स पुष्टिं यांति जोषमा चिकित्वान्॥ ५॥
एव। अग्निः। गोतंमेभिः। ऋत॰वां। विप्रंभिः। अस्तोष्ट। जात॰वंदाः।
सः। एषु। द्युम्नम्। पीपयत्। सः। वाजंम्। सः। पुष्टिम्। याति। जोषंम्। आ। चिकित्वान्॥ ५॥

[ ७८ ] [ ५ गोतमो राहूगण:। अग्नि:। गायत्री।]

अभि त्वा गोर्तमा गिरा जार्तवेदो विचर्षणे। द्युम्नैरभि प्र णोनुमः॥ १॥
अभि। त्वा। गोर्तमाः। गिरा। जार्त॰वेदः। वि॰चंषणे। द्युम्नैरभि प्र णोनुमः॥ १॥
तम् त्वा गोर्तमो गिरा रायस्कामो दुवस्यति। द्युम्नैरभि प्र णोनुमः॥ २॥
तम्। ऊँ इति। त्वा। गोर्तमः। गिरा। रायः२कामः। दुवस्यति। द्युम्नैः। अभि। प्र। नोनुमः॥ २॥
तम् त्वा वाजसार्तममङ्गिरस्वद्धंवामहे। द्युम्नैरभि प्र णोनुमः॥ ३॥
तम्। ऊँ इति। त्वा। वाज॰सार्तमम्। अङ्गिरस्वत्। ह्वामहे। द्युम्नैः। अभि। प्र। नोनुमः॥ ३॥
तम्। ऊँ इति। त्वा। वाज॰सार्तमम्। अङ्गिरस्वत्। ह्वामहे। द्युम्नैः। अभि। प्र। नोनुमः॥ ३॥
तम्। ऊँ इति। त्वा। वृत्रहन्॰तंमम्। यः। दस्यून्। अव॰धूनुषे। द्युम्नैः। अभि। प्र। नोनुमः॥ ४॥
अवोचाम् रहूंगणा अग्नये मधुंमद्वचंः। द्युम्नैरभि प्र णोनुमः॥ ५॥
अवोचाम्। रहूंगणाः। अग्नये। मधुं॰मत्। वचंः। द्युम्नैः। अभि। प्र। नोनुमः॥ ५॥

[ ७९ ] [ १२ गोतमो राहूगण:। १-३ अग्नि:, मध्यमोऽग्निर्वा, ४-१२ अग्निः। १-३ त्रिष्टुभः; ४-६ उष्णिह; ७-१२ गायत्र्यः ]

हिरंण्यकेशो रजसो विसारेऽहिर्धुनिर्वातंइव धर्जीमान्। शुचिभाजा उषसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः॥ १॥

हिरंण्य॰केशः। रजसः। वि॰सारे। अहिः। धुनिः। वातःऽइव। ध्रजीमान्। शुर्चि॰भ्राजाः। उषसंः। नवेदाः। यशस्वतीः। अपस्युर्वः। न। सृत्याः॥ १॥ आ ते सुपर्णा अमिनन्तुँ एवैः कृष्णो नोनाव वृष्भो यदीदम्। शिवाभिनं स्मयमानाभिरागात्पतन्ति मिहः स्तनयन्त्यभ्रा॥ २॥ आ। ते। सु॰पुर्णाः। अमिनन्त। एवैः। कृष्णः। नोनाव। वृषभः। यदि। इदम्। शिवाभिः। न। स्मर्यमानाभिः। आ। अगात्। पतन्ति। मिहः। स्तुनयन्ति। अभ्रा॥ २॥ यदीमृतस्य पर्यसा पियांनो नयंत्रृतस्यं पथिभी रजिष्ठैः। अर्यमा मित्रो वर्रुणः परिज्मा त्वचं पृञ्चन्त्युपरस्य योनौं ॥ ३॥ यत्। ईम्। ऋतस्य । पर्यसा। पियानः। नयन्। ऋतस्य । पथि°भिः। रजिष्ठैः। अर्यमा। मित्रः। वर्रणः। परि॰ज्मा। त्वर्चम्। पृञ्चन्ति। उपरस्य। योनौ ॥ ३॥ अग्ने वार्जस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रवः॥ ४॥ अग्नै। वार्जस्य। गो॰मतः। ईशानः। सहसः। यहो इति। अस्मे इति । धेहि । जात°वेदः। महि । श्रवः॥ ४॥ स इंधानो वसुष्कविरग्निरीळेन्यों गिरा। रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि॥ ५॥ सः। इधानः। वर्सुः। कविः। अग्निः। ईळेन्यैः। गिरा। रेवत्। अस्मभ्यंम्। पुरु°अणीक। दीदिहि॥५॥ क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोंरुतोषसं:। स तिंग्मजम्भ रक्षसों दह प्रतिं॥ ६॥ [ 29] क्षपः। राजन्। उत। त्मनां। अग्नै। वस्तोः। उत। उषसंः। सः। तिग्म॰जम्भ। रक्षसंः। दह। प्रतिं॥ ६॥ अवां नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि। विश्वांसु धीषु वन्द्य॥ ७॥ अवं। नः। अग्ने। ऊति°भिं। गायत्रस्यं। प्र°भंर्मणि। विश्वांसु। धीषु। वन्द्य॥ ७॥ आ नो अग्ने रियं भर सत्रासाहं वरेण्यम्। विश्वांसु पृत्सु दुष्टरम्॥ ८॥ आ। नः। अग्ने। रियम्। भर। सत्रा॰सहम्। वरेण्यम्। विश्वासु। पृत्॰सु। दुस्तरम्॥ ८॥ आ नों अग्ने सुचेतुनां रियं विश्वार्युपोषसम्। मार्डीकं धेहि जीवसे ॥ ९॥ आ। नः। अग्ने। सु॰चेतुनां। रियम्। विश्वायुं॰पोषसम्। मार्डीकम्। धेहि। जीवसे ॥ ९॥ प्र पूतास्तिग्मशोंचिषे वाचों गोतमाग्नये। भरंस्व सुम्नुयुर्गिरः॥ १०॥ प्र। पूताः। तिग्म॰शौचिषे। वार्चः। गोतम्। अग्नर्ये। भरस्व। सुम्न॰युः। गिरः॥ १०॥

यो नो अग्नेऽभिदासत्यन्ति दूरे पदीष्ट सः। अस्माक्तिमृद्ध्धे भव॥ ११॥
यः। नः। अग्ने। अभि॰दासति। अन्ति। दूरे। पदीष्ट। सः। अस्मार्कम्। इत्। वृधे। भव॥ ११॥
सहस्राक्षो विचर्षणिर्ग्नी रक्षांसि सेधति। होतां गृणीत उक्थ्यः॥ १२॥
सहस्र अक्षः। वि॰चर्षणिः। अग्निः। रक्षांसि। सेधति। होतां। गृणीते। उक्थ्यः॥ १२॥

[८०][१६ गोतमो राहूगणः। इन्द्रः। पंक्तिः]

इत्था हि सोम इन्मदें ब्रह्मा चकार वर्धनम्। शर्विष्ठ वजिन्नोर्जसा पृथिव्या निः श्रेशा अहिमर्चन्नन् स्वराज्यम्॥ १॥ इत्था। हि। सोमें। इत्। मर्दे। ब्रह्मा। चकारं। वर्धनम्। शर्विष्ठ। वृज्रिन्। ओर्जसा। पृथिव्याः। निः। शुशाः। अर्हिम्। अर्चन्। अर्नु। स्व°राज्यम्॥ १॥ स त्वांमदुद्वृषा मदुः सोमः श्येनाभृतः सुतः। येना वृत्रं निरद्भ्यो ज्यन्थं विज्ञित्रोजसार्चन्ननु स्वराज्यंम्॥ २॥ सः। त्वा। अमदत्। वृषां। मदः। सोमः। श्येन°आंभृतः। सुतः। येनं। वृत्रम्। नि:। अत्°भ्यः। ज्वन्थं। वृज्जिन्। ओजंसा। अर्चन्। अनुं। स्व°राज्यंम्॥ २॥ प्रेह्मभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते। इन्द्रं नृम्णं हि ते शवो हनों वृत्रं जयां अपोऽर्चन्ननुं स्वराज्यंम्॥ ३॥ प्र। इहि। अभि। इहि। धृष्णुहि। न। ते। वर्जः। नि। यंसते। इन्द्रं। नृम्णम्। हि। ते। शर्वः। हर्नः। वृत्रम्। जर्याः। अपः। अर्चन्। अर्नु। स्व°राज्यम्॥ ३॥ निरिन्द्र भूम्या अधि वृत्रं जंघन्थ निर्दिव:। सृजा मुरुत्वतीरवं जीवधंन्या इमा अपोऽर्चन्ननुं स्वराज्यंम्॥ ४॥ नि:। इन्द्र। भूम्याः। अधि। वृत्रम्। जुघन्थ। नि:। दिवः। सृज। मरुत्वंती:। अवं। जीव॰धंन्या:। इमा:। अप:। अर्चन्। अनुं। स्व॰राज्यंम्॥ ४॥ इन्द्रों वृत्रस्य दोधंतः सानुं वर्त्रेण हीळितः। अभिक्रम्यावं जिघ्नतेऽपः समीय चोदयन्नर्चन्ननुं स्वराज्यम्॥ ५॥ [ 28] इन्द्रे:। वृत्रस्यं। दोधंत:। सानुंम्। वर्त्रेण। हीळित:। अभि°क्रम्यं। अवं। जिघ्नते। अपः। समीय। चोदयन्। अर्चन्। अर्नु। स्व°राज्यम्॥ ५॥

अधि सानौ नि जिंघ्नते वर्जेण शृतपर्वणा। मन्दान इन्द्रो अन्धंसः सर्खिभ्यो गातुर्मिच्छत्यर्चन्ननुं स्वराज्यंम्॥ ६॥ अर्धि। सानौ। नि। जि्घनते। वर्ज्रण। शृत॰पर्वणा। मन्दानः। इन्द्रंः। अन्धंसः। सर्खि॰भ्यः। गातुम्। इच्छृति। अर्चन्। अर्नु। स्व॰राज्यंम्॥ ६॥ इन्द्र तुभ्यमिदंद्रिवोऽनुंत्तं वज्रिन्वीर्यम्। यद्ध त्यं मायिनं मृगं तमु त्वं माययावधीरर्चन्ननुं स्वराज्यम्॥७॥ इन्द्रं। तुभ्यम्। इत्। अद्गि०वः। अनुत्तम्। वृज्जिन्। वीर्यम्॥ यत्। ह्। त्यम्। मायिनम्। मृगम्। तम्। ऊँ इति । त्वम्। मायया । अवधीः। अर्चन्। अर्नु। स्व॰राज्यम्॥ ७॥ वि ते वज्रासो अस्थिरन्नवृतिं नाव्या ३ अनु। महत्तं इन्द्र वीर्यं बाह्वोस्ते बलं हितमर्चन्ननुं स्वराज्यम्॥ ८॥ वि। ते। वर्जासः। अस्थिरन्। नुवृतिम्। नाव्याः। अनु। महत्। ते। इन्द्रः। वीर्यम्। बाह्धोः। ते। बलम्। हितम्। अर्चन्। अर्नु। स्व॰राज्यम्॥ ८॥ सहस्रं साकर्मर्चत् परि ष्टोभत विंशतिः। शतैनमन्वनोनवुरिन्द्राय ब्रह्मोद्यंतमर्चन्ननुं स्वराज्यम्॥ ९॥ सहस्रम्। साकम्। अर्चत। परि। स्तोभत। विंशति:। शता। एनम्। अनु। अनोनवुः। इन्द्राय। ब्रह्मं। उत्०यंतम्। अर्चन्। अर्नु। स्व॰राज्यंम्॥ ९॥ इन्द्रों वृत्रस्य तिवधीं निरहन्त्सहसा सहः। महत् तर्दस्य पौंस्यं वृत्रं जघन्वाँ असृजदर्चन्ननुं स्वराज्यम्॥ १०॥ [30] इन्द्रं:। वृत्रस्यं। तर्विषीम्। नि:। अहुन्। सहसा। सहः। महत्। तत्। अस्य। पौंस्यम्। वृत्रम्। ज्घन्वान्। असृजत्। अर्चन्। अनु। स्व॰राज्यम्॥ १०॥ इमे चित् तवं मन्यवे वेपेते भियसां मही। यदिन्द्र वित्रुत्रोजसा वृत्रं मुरुत्वाँ अवधीरर्चन्ननु स्वराज्यम्॥ ११॥ इमे इति । चित्। तव । मन्यवे । वेपैते इति । भियसा । मही इति । यत्। इन्द्र । वृज्जिन् । ओर्जसा । वृत्रम् । मुरुत्वान् । अर्वधी: । अर्चन् । अर्नु । स्व॰राज्यम् ॥ ११ ॥ न वेपसा न तन्यतेन्द्रं वृत्रो वि बीभयत्। अभ्येनं वर्त्र आयुसः सहस्रंभृष्टिरायुतार्चन्ननुं स्वराज्यम्॥ १२॥

न। वेपसा। न। तुन्यता। इन्द्रम्। वृत्रः। वि। बीभयत्। अभि। एनम्। वर्षः। आयसः। सहस्रं भृष्टिः। आयत्। अर्चन्। अर्नु। स्व॰राज्यंम्॥ १२॥ यद्वृत्रं तर्व चाुशन् वर्जेण समयोधयः। अहिंमिन्द्र जिद्यांसतो दिवि ते बद्धधे शवोऽर्चन्ननुं स्वराज्यम्॥ १३॥ यत्। वृत्रम्। तवं। च। अशनिम्। वर्जेण। सम्॰अयोधयः। अहिम्। इन्द्र। जिघासतः। दिवि। ते। बद्धधे। शर्वः। अर्चन्। अर्नु। स्व॰राज्यम्॥ १३॥ अभिष्टने तें अद्रिवो यत्स्था जर्गच्च रेजते। त्वष्टां चित्तवं मन्यव इन्द्रं वेविज्यते भियार्चन्ननुं स्वराज्यम्॥ १४॥ अभि°स्तुने। ते। अद्रि°वः। यत्। स्थाः। जर्गत्। च। रेजते। त्वष्टा । चित्। तर्व । मन्यवे । इन्द्रं । वेविज्यते । भिया। अर्चन् । अर्नु । स्व॰राज्यंम् ॥ १४॥ नहि नु यादंधीमसीन्द्रं को वीर्या पर:। तरिंमत्रृम्णमुत क्रतुं देवा ओजांसि सं दंधुरर्चन्ननुं स्वराज्यम्॥ १५॥ नहि। नु। यात्। अधि°इमर्सि। इन्द्रम्। कः। वीर्या। परः। तरिमन्। नृम्णम्। उत। क्रतुंम्। देवाः। ओजांसि। सम्। दुधुः। अर्चन्। अर्नु। स्व॰राज्यंम्॥ १५॥ यामर्थवा मनुष्पिता दुध्यङ् धियमत्नंत। तस्मिन्ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्रं उक्था समग्मतार्चन्नन् स्वराज्यम्॥ १६॥ [ 38 ] याम्। अर्थर्वा। मनुः। पिता। दध्यङ्। धियम्। अल्नेत। तस्मिन्। ब्रह्माणि। पूर्व॰थां। इन्द्रें। उक्था। सम्। अग्मृत्। अर्चन्। अर्नु। स्व॰राज्यम्॥ १६॥

> इत्याश्वलायन-संहितायां प्रथमाष्टके पञ्चमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ प्रथमाष्ट्रके षष्ठोऽध्यायः॥

[८१][९ गोतमो राहूगणः। इन्द्रः। पंक्तिः।]

इन्द्रो मदाय वावृधे शर्वसे वृत्रहा नृभिः। तमिन्महत्स्वाजिषूतेमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्॥ १॥ इन्द्रे:। मदाय। ववृधे। शवसे। वृत्र॰हा। नृ॰भिः। तम्। इत्। महत्॰सुं। आजिषुं। उत। ईम्। अर्भं। ह्वामहे। सः। वाजेषु। प्र। नः। अविषत्॥ १॥ असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं पराद्दिः। असि दुभ्रस्यं चिद्वृधो यर्जमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वस् ॥ २॥ असि । हि । वीर । सेन्यः । असि । भूरि । प्रा॰द्दिः । असि । दुभ्रस्य । चित् । वृधः । यर्जमानाय । शिक्षसि । सुन्वते । भूरि । ते । वसु ॥ २ ॥ यदुदीरंत आजयों धृष्णवें धीयते धनां। युक्ष्वा मद्वच्युता हरी कं हनः कं वसौं दधोऽस्माँ इन्द्र वसौं दधः॥ ३॥ यत्। उत् र्रिते। आजयः। धृष्णवे। धीयते। धना। युक्ष्व। मृद्॰च्युतां। हरी इतिं। कम्। हर्नः। कम्। वसौ। दुधः। अस्मान्। इन्द्र। वसौ। दुधः॥ ३॥ क्रत्वां महाँ अनुष्वधं भीम आ वांवृधे शर्वः। श्रिय ऋष्व उपाकयोर्नि शिप्री हरिवान्दधे हस्तयोर्वज्रमायसम्॥ ४॥ क्रत्वा । महान्। अनु°स्वधम्। भीम:। आ। ववृधे। शर्वः। श्रिये। ऋष्वः। उपाकयोः। नि। शिप्री। हरिं°वान्। दुधे। हस्तयोः। वर्ष्रम्। आयसम्॥ ४॥ आ पप्रौ पार्थिवं रजों बद्धधे रोचना दिवि। न त्वावाँ इन्द्र कश्चन न जातो न जंनिष्यतेऽति विश्वं ववक्षिथ॥ ५॥ [8] आ। पुप्रौ। पार्थिवम्। रजः। बद्धधे। रोचना। दिवि।

न। त्वा°वान्। इन्द्र। कः। चुन। न। जातः। न। जनिष्यते। अति। विश्वम्। ववक्षिथ्॥ ५॥

यो अर्थो मर्तभोजनं पराददांति दाश्षे। इन्द्रों अस्मर्भ्यं शिक्षतु वि भंजा भूरि ते वसुं भक्षीय तव रार्धसः॥ ६॥ यः। अर्यः। मूर्त॰भोजनम्। परा॰ददाति। दाशुर्षे। इन्द्रं:। अस्मर्भ्यम्। शिक्षतु। वि। भुज। भूरि। ते। वसु। भक्षीय। तर्व। रार्धसः॥ ६॥ मदेमदे हि नो ददिर्यूथा गर्वामृजुक्रतुः। सं गृंभाय पुरू शृतोर्भयाहुस्त्या वर्सु शिशीहि राय आ भर॥ ७॥ मर्दे॰मदे। हि। नु:। द्दि:। यूर्था। गर्वाम्। ऋजु॰क्रर्तु:। सम्। गृभायः। पुरु। शता। उभयाहस्त्या। वसुं। शिशीहि। रायः। आ। भरः॥ ७॥ मादयंस्व सुते सचा शवंसे शूर राधंसे। विद्या हि त्वां पुरूवसुमुप् कार्मान्त्ससृज्महेऽथां नोऽविता भंव॥८॥ मादयस्व। सुते। सर्चा। शर्वसे। शूर। राधसे। विद्य। हि। त्वा। पुरु°वर्सुम्। उप। कार्मान्। ससृज्महे। अर्थ। नः। अविता। भव॥ ८॥ एते तं इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्। अन्तर्हि ख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तेषां नो वेद आ भर॥ ९॥ [ ? ] एते। ते। इन्द्र। जन्तर्वः। विश्वम्। पुष्यन्ति। वार्यम्। अन्तः। हि। ख्यः। जनानाम्। अर्यः। वेदः। अदाशुषाम्। तेषाम्। नः। वेदः। आ। भर॥ ९॥

[८२][६ गोतमो राहूगणः। इन्द्र। पंक्तिः। १-५ पंक्तिः; ६ जगती]

उपो षु शृंणुही गिरो मर्घवन्मातंथाइव।
यदा नं: सूनृतांवतः कर आदर्थयांस इद्योजा न्विन्द्र ते हरी॥१॥
उपो इति। सु। शृणुहि। गिरे:। मर्घं वन्। मा। अत्रंथाःऽइव।
यदा। नं:। सूनृतां वतः। करेः। आत्। अर्थयांसे। इत्। योजं। नु। इन्द्र। ते। हरी इति॥१॥
अक्षन्नमीमदन्त ह्यवं प्रिया अधूषत।
अस्तोषत स्वभांनवो विष्रा नविष्ठया मृती योजा न्विन्द्र ते हरी॥२॥
अक्षन्। अमीमदन्त। हि। अवं। प्रियाः। अधूष्त्।
अस्तोषत। स्व॰भांनवः। विष्रां:। नविष्ठया। मृती। योजं। नु। इन्द्र। ते। हरी इति॥२॥
अस्तोषत। स्व॰भांनवः। विष्रां:। नविष्ठया। मृती। योजं। नु। इन्द्र। ते। हरी इति॥२॥

सुसंदृशं त्वा वयं मघंवन्वन्दिषीमिं। प्र नूनं पूर्णवन्धुरः स्तुतो यांहि वशाँ अनु योजा न्विन्द्र ते हरीं॥ ३॥ सु॰संदृशम्। त्वा। वयम्। मघं॰वन्। वन्दिषीमहिं। प्र। नूनम्। पूर्ण॰वंन्धुरः। स्तुतः। याहि। वशान्। अनु। योजं। नु। इन्द्र। ते। हरी इति॥ ३॥ स घा तं वृषंणं रथमधिं तिष्ठाति गोविदंम्। यः पात्रं हारियोजुनं पूर्णिमन्द्र चिकेतित योजा न्विन्द्र ते हरीं॥ ४॥ सः। घु। तम्। वृषंणम्। रथम्। अधि। तिष्ठति। गो॰विदंम्। यः। पात्रम्। हारि॰योजनम्। पूर्णम्। इन्द्र। चिकैतति। योजै। नु। इन्द्र। ते। हरी इति॥ ४॥ युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत स्वयः शतंक्रतो। तेनं जायामुपं प्रियां मन्दानो याह्यन्थंसो योजा न्विन्द्र ते हरीं॥ ५॥ युक्तः। ते। अस्तु। दक्षिणः। उत। सव्यः। शतक्रतो इति शत°क्रतो। तेनं। जायाम्। उपं। प्रियाम्। मन्दानः। याहि। अन्धंसः। योजं। नु। इन्द्र। ते। हरी इतिं॥ ५॥ युनिर्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि दिधिषे गर्भस्त्योः। उत्त्वां सुतासों रभसा अमन्दिषुः पूषण्वान्वंज्रिन्त्समु पत्न्यांमदः॥ ६॥ [3] युनिष्मिं। ते। ब्रह्मणा। केशिनां। हरी इतिं। उपं। प्र। याहि। दिधिषे। गर्भस्त्योः। उत्। त्वा। सुतासं:। रुभसा:। अमन्दिषु:। पूषण्°वान्। वृज्जिन्। सम्। ऊँ इतिं। पत्न्यां। अमदः॥ ६॥

[ ८३ ] [ ६ गोतमो राहूगणः। इन्द्रः। जगती।]

अश्वांवित प्रथमो गोषुं गच्छित सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिरिभः।
तामित्पृणिक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः॥ १॥
अश्वं॰वित। प्रथमः। गोषुं। गच्छित। सुप्र॰अवीः। इन्द्र। मर्त्यः। तवः। ऊति॰िभः।
तम्। इत्। पृणिक्षि। वसुना। भवीयसा। सिन्धुम्। आपः। यथा। अभितः। वि॰चेतसः॥ १॥
आपो न देवीरुपं यन्ति होत्रियमवः पंश्यन्ति वित्तं यथा रजः।
प्राचैदेवासः प्रणयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वराइव॥ २॥
आपः। न। देवीः। उपं। यन्ति। होत्रियम्। अवः। प्रथन्ति। वि॰तंतम्। यथा। रजः।
प्राचैः। देवासः। प्र। नयन्ति। देव॰युम्। ब्रह्मप्रियंम्। जोषयन्ते। वराःऽईव॥ २॥
प्राचैः। देवासः। प्र। नयन्ति। देव॰युम्। ब्रह्मप्रियंम्। जोषयन्ते। वराःऽईव॥ २॥

अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं १ वचो यतस्त्रुंचा मिथुना या संपर्यतः। असंयत्तो व्रते ते क्षेति पुष्यंति भुद्रा शक्तिर्यर्जमानाय सुन्वते॥ ३॥ अर्धि। द्वयोः। अद्धाः। उक्थ्यम्। वर्चः। यत॰स्रुंचा। मिथुना। या। सपर्यतः। असंम्°यत्तः। व्रते। ते। क्षेति। पुष्यंति। भुद्रा। शुक्तिः। यर्जमानाय। सुन्वते॥ ३॥ आदङ्गिराः प्रथमं दंधिरे वर्य इद्धारनंयः शम्या ये सुंकृत्यां। सर्वं पणेः समंविन्दन्त भोर्जनमश्वावन्तं गोर्मन्तमा पृशुं नरः॥ ४॥ आत्। अङ्गिराः। प्रथमम्। दुधिरे। वर्यः। इद्ध°अग्नैयः। शम्यौ। ये। सु°कृत्ययौ। सर्वम्। पुणेः। सम्। अविन्दन्तः। भोजनम्। अश्वं°वन्तम्। आ। गो०मन्तम्। आ। पुशुम्। नर्रः॥ ४॥ युज्ञैरथंर्वा प्रथमः पथस्तंते ततः सूर्यो व्रतुपा वेन आर्जनि। आ गा आंजदुशनां काव्यः सर्चा यमस्यं जातम्मृतं यजामहे॥ ५॥ युज्ञैः। अर्थवा। प्रथमः। पथः। तते। ततः। सूर्यः। व्रतःपा। वेनः। आ। अजनि। आ। गाः। आजत्। उशन्। काव्यः। सर्चा। यमस्थं। जातम्। अमृतंम्। यजामहे॥ ५॥ बर्हिर्वा यत्स्वपत्यायं वृज्यतेऽकों वा श्लोकंमाघोषंते दिवि। ग्रावा यत्र वदंति कारुरुक्थ्यंशस्तस्येदिन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति॥ ६॥ [8] बर्हि:। वा। यत्। सु॰अपत्यायं। वृज्यते। अर्कः। वा। श्लोकम्। आ॰घोषते। दिवि। ग्रावा । यत्र । वदित । कारुः । उक्थ्येः । तस्य । इन्द्रेः । अभि°पित्वेषु । रण्यति ॥ ६ ॥

[८४] [२० गोतमो सहूगणः। इन्द्रः। १-६ अनुष्टुभः; ७-९ उष्णिहः; १०-१२ पंक्त्यः, १३-१५ गायत्र्यः, १६-१८ त्रिष्टुभः; प्रगाथः=१९ बृहती; २० सतोबृहती।]

असांवि सोमं इन्द्र ते शविष्ठ धृष्ण्वा गिह।
आ त्वां पृणिक्त्विन्द्रयं रजः सूर्यो न रिश्मिभः॥ १॥
असांवि। सोमः। इन्द्र। ते। शविष्ठ। धृष्णो इति। आ। गृहि।
आ। त्वा। पृण्कु। इन्द्रियम्। रजः। सूर्यः। न। रिश्मि॰भिः॥ १॥
इन्द्रमिद्धरी वहुतोऽप्रतिधृष्टशवसम्। ऋषीणां च स्तुतीरुपं यृज्ञं च मानुंषाणाम्॥ २॥
इन्द्रम्। इत्। हरी इति। वहुतः। अप्रतिधृष्ट॰शवसम्।
ऋषीणाम्। च। स्तुतीः। उपं। युज्ञम्। च। मानुंषाणाम्॥ २॥

[8]

आ तिष्ठ वृत्रह्नरथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी। अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावां कृणोतु व्यनुनां॥ ३॥ आ। तिष्ठ। वृत्र॰हन्। रथंम्। युक्ता। ते। ब्रह्मणा। हरी इति। अर्वाचीनम्। सु। ते। मनः। ग्रावां। कृणोतु। व्यनुनां॥ ३॥

इमिन्द्र सुतं पिंब ज्येष्ठममत्र्यं मदम्। शुक्रस्यं त्वाभ्यंक्षरन्थारां ऋतस्य सादने॥ ४॥

इमम्। इन्द्र। सुतम्। पिब्र। ज्येष्ठम्। अमर्त्यम्। मदम्।

शुक्रस्य। त्वा। अभि। अक्षरन्। धाराः। ऋतस्य। सदने॥ ४॥

इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन। सुता अमत्सुरिन्दंवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः॥ ५॥ [५]

इन्द्राय। नूनम्। अर्चत्। उक्थानि । च। ब्रवीतन्।

सुताः। अमृत्सुः। इन्देवः। ज्येष्ठम्। नुमस्यत्। सहः॥ ५॥

निक्षष्टुद्रथीतंरो हरी यदिन्द्र यच्छंसे। निक्षष्ट्वानुं मुज्मना निकः स्वश्वं आनशे॥ ६॥

निकः। त्वत्। रथि॰तरः। हरी इति। यत्। इन्द्र। यच्छेसे।

नर्कि:। त्वा। अर्नु। मुज्मनां। नर्कि:। सु॰अश्वं:। आन्शे॥ ६॥

य एक इद्विदयंते वसु मतीय दाशुषे। ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रों अङ्ग ॥ ७॥

यः। एकः। इत्। वि॰दयंते। वसुं। मतीय। दाशुषे। ईशानः। अप्रति॰स्कुतः। इन्द्रः। अङ्गः॥ ७॥

कदा मर्तमगुधसं पदा क्षुम्पंमिव स्फुरत्। कदा नः शुश्रवृद्धिगुर इन्द्रो अङ्ग॥ ८॥

कदा। मर्तम्। अगुधसम्। पदा। क्षुम्पम्ऽइव। स्फुर्त्।

कदा। नः। शुश्रवत्। गिरंः। इन्द्रंः। अङ्ग ॥ ८॥

यश्चिद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावां आविवासित। उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ ९॥

यः। चित्। हि। त्वा। बहु॰भ्यः। आ। सुता॰वान्। आ॰विवासित।

उग्रम्। तत्। पत्यते। शर्वः। इन्द्रः। अङ्ग ॥ ९॥

स्वादोरित्था विषुवतो मध्वः पिबन्ति गौर्यः।

या इन्द्रेण स्यावंरीर्वृष्णा मर्दन्ति शोभसे वस्वीरन् स्वराज्यम्॥ १०॥

स्वादोः। इत्था। विषु॰वर्तः। मध्वः। पि्बन्ति। गौर्यः।

याः। इन्द्रेण। सु॰यावरीः। वृष्णां। मदेन्ति। शोभसे। वस्वीः। अनुं। स्व॰राज्यम्॥ १०॥

ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः। प्रिया इन्द्रंस्य धेनवो वर्ज्नं हिन्वन्ति सार्यकं वस्वीरन् स्वराज्यम्॥ ११॥ ताः। अस्य । पृश्ना्॰युर्वः। सोमम्। श्रीणन्ति । पृश्नयः। प्रियाः। इन्द्रंस्य। धेनवं। वर्ष्रम्। हिन्वन्ति। सार्यकम्। वस्वीः। अनुं। स्व॰राज्यम्॥ ११॥ ता अस्य नर्मसा सहः सपर्यन्ति प्रचैतसः। व्रतान्यस्य सिश्चरे पुरूणि पूर्विचेत्तये वस्वीरन् स्वराज्यम्॥ १२॥ ताः। अस्य । नर्मसा। सहैः। सपर्यन्ति । प्र॰चैतसः। व्रतानि । अस्य । सश्चिरे । पुरूणि । पूर्व॰ चित्तये । वस्वी : । अनु । स्व॰ राज्यम् ॥ १२ ॥ इन्द्रों दधीचो अस्थिभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः। जुघानं नवतीर्नवं॥ १३॥ इन्द्रं:। दुधीच:। अस्थ°भिं:। वृत्राणिं। अप्रति°स्कुत:। जुघानं। नुवती:। नवं॥ १३॥ इच्छन्नश्वंस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपंश्रितम्। तद्विदच्छर्यणाविति॥ १४॥ इच्छन्। अश्वस्य। यत्। शिर्रः। पर्वतेषु। अपं श्रितम्। तत्। विदत्। शुर्यणा विति॥ १४॥ अत्राह गोरंमन्वत नाम् त्वष्टुंरपीच्यंम्। इत्था चन्द्रमंसो गृहे॥ १५॥ [9] अर्त्र। अर्ह्। गो:। अमुन्वत्। नाम। त्वर्ष्टुः। अपीच्यम्। इत्था। चन्द्रमंसः। गृहे॥ १५॥ को अद्य युंड्के धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुईणायून्। आसन्निष्टुन्हतस्वसो मयोभून् य एषां भृत्यामृणध्तस जीवात्॥ १६॥ कः। अद्य। युङ्के । धुरि। गाः। ऋतस्यं। शिर्मी॰वतः। भामिनः। दुः२हृणायून्। आसन्°ईषून्। हृत्सु°असं:। म्यः२भून्। यः। एषाम्। भृत्याम्। ऋणधंत्। सः। जीवात्॥ १६॥ क ईंषते तुज्यते को बिंभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति। कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि ब्रवत्तन्वे३ को जनाय॥ १७॥ कः। ईषते। तुज्यते। कः। बिभाय। कः। मंसते। सन्तम्। इन्द्रम्। कः। अन्ति। कः। तोकायं। कः। इभाय। उत। राये। अधि। ब्रवत्। तन्वे। कः। जनाय॥ १७॥ को अग्निमीट्टे हिवषा घृतेन स्रुचा यंजाता ऋतुभिर्धुवेभिः। कस्मैं देवा आ वहानाशु होम को मंसते ब्रीतिहोत्रः सुदेवः॥ १८॥ कः। अग्निम्। ईट्टे। हृविषां। घृतेनं। सुचा। युजातै। ऋतु°भिः। धुवेभिः। कस्मै। देवा:। आ। वहान्। आशु। होम। कः। मंसते। त्रीति°हौत:। सु°देव:॥ १८॥

त्वमुङ्ग प्र शंसिषो देवः शंविष्ठ मर्त्यम्।

न त्वद्नयो मंघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र ब्रवीमि ते वर्चः॥ १९॥

त्वम्। अङ्ग। प्र। शंसिषः। देवः। शृविष्ठ। मर्त्यम्।

न। त्वत्। अन्यः। मृघ्वन्। अस्ति। मुर्डिता। इन्द्रं। ब्रवीमि। ते। वर्चः॥ १९॥

मा ते राधांसि मा तं ऊतयो वसोऽस्मान्कदां चना देभन्।

विश्वां च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ॥ २०॥

मा। ते। राधांसि। मा। ते। ऊतयः। वसो इति। अस्मान्। कदां। चन। देभन्।

विश्वां। च। नः। उप॰मिमीहि। मानुष। वसूनि। चर्षणि॰भ्यः। आ॥ २०॥

[3] {83}

[८५][१२ गोतमो राहूगणः। मरुतः। जगतीः; ५, १२ त्रिष्टुभौ]

प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयो यामन्तु द्रस्य सूनवेः सुदंसंसः। रोदंसी हि मरुतंश्चिक्रिरे वृधे मदंन्ति वीरा विदर्थेषु घृष्वयः॥ १॥ प्र। ये। शुम्भन्ते। जनयः। न। सप्तयः। यामन्। रुद्रस्य। सूनवः। सु॰दंससः। रोदंसी इति । हि । मुरुतः । चक्रिरे । वृधे । मदन्ति । वीराः । विदर्थेषु । घृष्वयः ॥ १॥ त उक्षितासों महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सर्दः। अर्चन्तो अर्कं जनयन्त इन्द्रियमधि श्रियों दिधरे पृश्निमातरः॥ २॥ ते। उक्षितासः। महिमानम्। आशत्। दिवि। रुद्रासः। अधि। चक्रिरे। सदः। अर्चन्तः। अर्कम्। जुनयन्तः। इन्द्रियम्। अर्धि। श्रियः। दिधरे। पृश्नि॰मातरः॥ २॥ गोमांतरो यच्छुभयन्ते अञ्जिभिस्तनूषुं शुभ्रा दंधिरे विरुक्मतः। बार्धन्ते विश्वंमिभमातिनमप् वर्त्मान्येषामनुं रीयते घृतम्॥ ३॥ गो॰मातरः। यत्। शुभयन्ते। अञ्जि॰भिः। तुनूषुं। शुभ्राः। दुधिरे। विरुक्मतः। बार्धन्ते। विश्वम्। अभि॰मातिनम्। अपं। वर्त्मीनि। एषाम्। अनुं। रीयते। घृतम्॥ ३॥ वि ये भ्राजन्ते सुमंखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा। मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा वृषेव्रातासः पृषेतीरयुग्ध्वम्॥४॥ वि। ये। भ्राजन्ते। सु॰मंखासः। ऋष्टि॰भिः। प्र॰च्यवयन्तः। अच्युता। चित्। ओजसा। मनः२जुर्वः। यत्। मरुतः। रथेषु। आ। वृषं°व्रातासः। पृषंतीः। अयुग्ध्वम्॥ ४॥

प्र यद्रथेषु पृषतीरयुंग्ध्वं वाजे अद्रिं मरुतो रहयन्तः। उतारुषस्य वि ष्यंन्ति धाराश्चर्मेवोदिभर्व्युन्दन्ति भूमं॥५॥ प्र। यत्। रथेषु। पृषेती:। अर्युग्ध्वम्। वार्जे। अद्गिम्। मरुत:। रंहर्यन्त:। उत्। अरुषस्य । वि। स्यन्ति। धाराः। चर्मऽइव। उद॰भिः। वि। उन्दन्ति। भूमं॥ ५॥ आ वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वांनः प्र जिंगात बाहुभिः। सीदता बर्हिरुरु वः सर्दस्कृतं मादयंध्वं मरुतो मध्वो अन्धंसः॥ ६॥ [8] आ। वः। वहन्तु। सप्तयः। रघु॰स्यदः। रघु॰पत्वानः। प्र। जिगात्। बाहु॰भिः। सीदंत। आ। बर्हि:। उरु। व:। सदं:। कृतम्। मादयंध्वम्। मरुत:। मध्वं:। अन्धंस:॥ ६॥ तेंऽवर्धन्त स्वतंवसो महित्वना नाकं तस्थुरुरु चंक्रिरे सर्दः। विष्णुर्यद्धावद्वषंणं मद्च्युतं वयो न सींद्नन्निधं बर्हिषिं प्रिये॥ ७॥ ते। अ<u>वर्धन्त। स्व॰तेवसः। मृहि॰त्वना। आ। नार्कम्। तस्थुः। उरु। चक्रिरे। सर्दः।</u> विष्णु:। यत्। हु। आवत्। वृष्णम्। मद्व्युतम्। वर्यः। न। सीदन्। अधि। बर्हिषि। प्रिये॥ ७॥ शूरांइवेद्युर्यंधयो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतंनासु येतिरे। भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्भ्यो राजानइव त्वेषसंदृशो नर्:॥ ८॥ शूर्गः ऽइव। इत्। युर्युधयः। न। जग्मयः। श्रवस्यवः। न। पृतनासु। येतिरे। भर्यन्ते । विश्वा । भुवना । मरुत्°भ्यः । राजानःऽइव । त्वेष°संदृशः । नरः॥ ८॥ त्वष्टा यद्वज्रं सुकृतं हिरण्ययं सहस्रंभृष्टिं स्वपा अवर्तयत्। धत्त इन्द्रो नर्यपंसि कर्तवेऽहंन्वृत्रं निर्पामौब्जदर्ण्वम्॥ ९॥ त्वष्टां। यत्। वर्ज्रम्। सु॰कृतम्। हिर्ण्ययम्। सहस्रं॰भृष्टिम्। सु॰अपाः। अवर्तयत्। धत्ते । इन्द्रं:। नरि । अपंसि । कर्तवे । अहंन् । वृत्रम् । नि:। अपाम् । औब्जत् । अर्णवम् ॥ ९॥ ऊर्ध्वं नुनुद्रेऽवतं त ओजंसा ददृहाणं चिंद्बिभिदुर्वि पर्वतम्। धर्मन्तो वाणं मरुतः सुदानवो मद्दे सोर्मस्य रण्यानि चक्रिरे॥ १०॥ ऊर्ध्वम्। नुनुद्रे। अवतम्। ते। ओर्जसा। ददृहाणम्। चित्। बिभिदुः। वि। पर्वतम्। धर्मन्तः। वाणम्। मुरुतः। सु॰दानवः। मदै। सोमस्य। रण्योनि। चुक्रिरे॥ १०॥

जिह्मं नुनुद्रेऽवृतं तयां दिशासिंञ्चन्तुत्सं गोर्तमाय तृष्णजे।
आ गंच्छन्तीमवंसा चित्रभानवः कामं विप्रस्य तर्पयन्त धामिभः॥ ११॥
जिह्मम्। नुनुद्रे। अवृतम्। तयां। दिशा। असिंञ्चन्। उत्सम्। गोर्तमाय। तृष्ण॰जे।
आ। गच्छन्ति। ईम्। अवंसा। चित्र॰भानवः। कामम्। विप्रस्य। तर्पयन्त। धामि॰भिः॥ ११॥
या वः शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधि।
अस्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त रियं नो धत्त वृषणः सुवीरम्॥ १२॥
या। वः। शर्म। शशमानायं। सन्ति। त्रि॰धातूनि। दाशुषे। यच्छत। अधि।
अस्मभ्यम्। तानि। मरुतः। वि। यन्त। रियम्। नः। धत्त। वृषणः। सु॰वीरम्॥ १२॥
अस्मभ्यम्। तानि। मरुतः। वि। यन्त। रियम्। नः। धत्त। वृषणः। सु॰वीरम्॥ १२॥

[८६][१० गोतमो राहूगणः। मरुतः। गायत्री।]

मर्रुतो यस्य हि क्षर्य पाथा दिवो विमहसः। स सुगोपातमो जनः॥ १॥ मर्रतः। यस्यं। हि। क्षयें। पाथ। दिवः। वि॰महसः। सः। सु॰गोपातमः। जनः॥ १॥ यज्ञैर्वा यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मृतीनाम्। मर्रुतः शृणुता हर्वम्।। २॥ युज्ञैः। वा। युज्ञ॰वाह्सः। विप्रस्य। वा। मृतीनाम्। मर्रुतः। शृणुत। हर्वम्॥ २॥ उत वा यस्यं वाजिनोऽनु विप्रमतंक्षत। स गन्ता गोमंति व्रजे॥ ३॥ उत्। वा। यस्य । वाजिनः। अनुं। विप्रम्। अतक्षत। सः। गन्तां। गो॰मति। व्रजे॥ ३॥ अस्य वीरस्यं बर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु। उक्थं मद्रेश्च शस्यते॥ ४॥ अस्य। वीरस्य । बर्हिषि । सुत:। सोर्म:। दिविष्टिषु। उक्थम्। मर्द:। च । शुस्यते ॥ ४॥ अस्य श्रोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणीरिभ। सूरं चित्सस्तुषीरिषः॥ ५॥ [ 88] अस्य। श्रोषन्तु। आ। भुवं:। विश्वां:। य:। चुर्षणी:। अभि। सूर्रम्। चित्। सुस्रुषी:। इषं:॥ ५॥ पूर्वीभिहिं दंदाशिम श्राद्धंर्मरुतो वयम्। अवोभिश्चर्षणीनाम्॥ ६॥ पूर्वीभि:। हि। दुदाशिम। शुरत्°भि:। मुरुतः। वयम्। अवः२भि:। चुर्षणीनाम्॥ ६॥ सुभगः स प्रयज्यवो मर्रुतो अस्तु मर्त्यः। यस्य प्रयांसि पर्षथ॥ ७॥ सु॰भर्गः। सः। प्र॰युज्यवः। मर्रुतः। अस्तु। मर्त्यः। यस्यं। प्रयासि। पर्षथ॥७॥ शृशुमानस्यं वा नरः स्वेदंस्य सत्यशवसः। विदा कामस्य वेनतः॥ ८॥ शशमानस्य । वा। नरः। स्वेदस्य। सत्य॰शवसः। विद। कार्मस्य। वेनतः॥ ८॥

युयं तत्संत्यशवस आविष्कंर्त महित्वना। विध्यंता विद्युता रक्षः॥ ९॥
यूयम्। तत्। सत्य°शवसः। आविः। कर्त्। महि॰त्वना। विध्यंत। वि॰द्युता। रक्षः॥ ९॥
गूहंता गुह्यं तमो वि यात विश्वंमत्रिणंम्। ज्योतिष्कर्ता यदुश्मिसं॥ १०॥
[१२]
गूहंत। गुह्यंम्। तमः। वि। यात्। विश्वंम्। अत्रिणंम्। ज्योतिः। कर्त्। यत्। उश्मिसं॥ १०॥

[८७][६ गोतमो राहूगणः। मरुतः। जगती।]

प्रत्वंक्षसः प्रतंवसो विरुष्णिनोऽनानता अविंथुरा ऋजीषिणः। जुष्टंतमासो नृतंमासो अञ्जिभर्व्यानच्रे के चिंदुस्राईंव स्तृभिः॥ १॥ प्र॰त्वंक्षसः। प्र॰तंवसः। वि॰रिष्शनः। अनीनताः। अविथुराः। ऋजीिषणः। जुर्ष्टं°तमासः। नृ°तमासः। अञ्जि°भिः। वि। आनुष्रे। के। चित्। उस्नाःऽईव। स्तृ°भिः॥ १॥ उपहुरेषु यदिचेध्वं ययिं वर्यंइव मरुतः केर्न चित्पथा। श्चोतन्त कोशा उप वो रथेष्वा घृतमुक्षता मधुवर्णमर्चते॥ २॥ उप°ह्बरेषु । यत्। अचि ध्वम्। ययिम्। वर्यःऽइव। मरुतः। केर्न । चित्। पथा। श्चोतंन्ति। कोशाः। उपं। वः। रथेषु। आ। घृतम्। उक्षत। मधुं वर्णम्। अर्चते॥ २॥ प्रैषामज्मेषु विथुरेवं रेजते भूमिर्यामेषु यद्धं युञ्जतें शुभे। ते क्रीळयो धुनयो भ्राजदृष्टयः स्वयं महित्वं पनयन्त धूतयः॥ ३॥ प्र। एषाम्। अर्ज्मेषु। विथुराऽईव। रेजते। भूमिः। यामेषु। यत्। हु। युञ्जते। शुभे। ते। क्रीळ्यः। धुनयः। भ्राजंत्°ऋष्टयः। स्वयम्। महि°त्वम्। पनयन्त। धूत्यः॥ ३॥ स हि स्वसृत्पृषदश्चो युवा गणो३ ऽया ईशानस्तविषीभिरावृतः। असि सत्य ऋणयावानेद्योऽस्या धियः प्राविताथा वृषां गुणः॥ ४॥ सः। हि। स्व॰सृत्। पृषंत्॰अश्वः। युवां। गणः। अया। ईशानः। तविषीभिः। आ॰वृतः। असि । सत्यः। ऋणु॰यावा । अनैद्यः। अस्याः। ध्रियः। प्र॰अविता। अर्थ । वृषा । गुणः॥ ४॥ पितुः प्रत्नस्य जन्मना वदामिस सोमस्य जिह्वा प्र जिंगाति चक्षंसा। यदीमिन्द्रं शम्यृक्वाण आशृतादिन्नामानि यज्ञियानि दिधरे॥ ५॥ पितु:। प्रत्नस्य । जन्मना। वदामसि। सोमस्य। जिह्वा। प्र। जिगाति। चक्षंसा। यत्। ईम्। इन्द्रम्। शर्मि। ऋक्वाणः। आश्रात। आत्। इत्। नामानि। युज्ञियानि। दुधिरे॥ ५॥ श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षरे ते रिश्मिभस्त ऋक्वंभिः सुखादयः।
ते वाशीमन्त दृष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मार्ग्तस्य धार्मः॥ ६॥
[१३]
श्रियसे। कम्। भानु॰भिः। सम्। मिमिक्षरे। ते। रिश्म॰भिः। ते। ऋक्वं॰भिः। सु॰खादयः।
ते। वाशी॰मन्त। दृष्मिणः। अभीरवः। विद्रे। प्रियस्यं। मार्ग्तस्य। धार्मः॥ ६॥

[८८][६ गोतमो राहूगणः। मरुतः। त्रिष्टुप्; १,६ प्रस्तारपंक्ती; ५ विराड्रूपा।]

आ विद्युन्मद्भिर्मरुतः स्वकैं रथेभिर्यात ऋष्टिमद्भिरश्वंपर्णैः। आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पंप्तता सुमाया:॥ १॥ आ। विद्युन्मंत्°भिः। मुरुतः। सु°अर्कैः। रथेभिः। यात्। ऋष्टिमत्°भिः। अश्वं°पर्णैः। आ। वर्षिष्ठया। नु:। इषा। वर्य:। न। पुप्तत्। सु॰मायाः॥ १॥ तेंऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गैः शुभे कं यान्ति रथतूर्भिरश्वैः। रुक्मो न चित्रः स्वधितीवान्यव्या रथस्य जङ्गनन्त भूमं॥ २॥ ते। अरुणेभिः। वरम्। आ। पुशङ्गैः। शुभे। कम्। यान्ति। रथतूः२भिः। अश्वैः। रुक्मः। न। चित्रः। स्विधिति°वान्। पव्या। रथस्य। जुङ्घनन्त। भूमे॥ २॥ श्रिये कं वो अर्ध तनूषु वाशींमेंधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा। युष्मभ्यं कं मेरुतः सुजातास्तुविद्युम्नासो धनयन्ते अद्गिम्॥ ३॥ श्रिये। कम्। वः। अर्धि। तनूषुं। वाशीः। मेधा। वनां। न। कृणवन्ते। ऊर्ध्वा। युष्मध्यम्। कम्। मुरुतः। सु॰जाताः। तुवि॰द्युम्नासः। धनयन्ते। अद्गिम्॥ ३॥ अहांनि गृधाः पर्या व आगुरिमां धियं वार्कार्यां च देवीम्। ब्रह्मं कृण्वन्तो गोतमासो अर्कैरूर्ध्वं नुनुद्र उत्सिधं पिबंध्यै॥ ४॥ अहानि। गृधाः। परिं। आ। वः। आ। अगुः। इमाम्। धियम्। वार्कार्याम्। च। देवीम्। ब्रह्मं। कृण्वन्तं:। गोतंमास:। अर्कै:। ऊर्ध्वम्। नुनुद्रे। उत्स्धिम्। पिबंध्यै॥ ४॥ एतत्त्यन्न योजनमचेति सस्वर्ह यन्मरुतो गोतमो वः। पश्यन्हिरंण्यचक्रानयोदंष्ट्रान्विधावंतो व्राहून्॥ ५॥ एतत्। त्यत्। न। योजनम्। अचेति। सस्वः। ह। यत्। मुरुतः। गोतमः। वः। पर्श्यन् । हिरंण्य॰चक्रान् । अर्यः२दंष्ट्रान् । वि॰धार्वतः । वराहून् ॥ ५ ॥

एषा स्या वो मरुतोऽनुभुत्री प्रति ष्टोभित वाघतो न वाणी। अस्तोभयुद्वृथासामनुं स्वधां गर्भस्त्योः॥ ६॥

[88]

एषा। स्या। वः। मुरुतः। अनु॰भुत्री। प्रति। स्तोभुति। वाघतः। न। वाणी। अस्तोभयत्। वृथा। आसाम्। अनु। स्वधाम्। गर्भस्त्योः॥ ६॥

> [ ८९ ] [ १० गोतमो राहूगणः। विश्वेदेवाः [ १-२, ८-९ देवाः, १० अदितिः ]। १-४, ७ जगत्यः; ६ विराट्स्थाना; ८-१० त्रिष्टुभः।]

आ नो भद्रा क्रतेवो यन्तु विश्वतोऽदंब्धासो अपरीतास उद्भिदः। देवा नो यथा सदमिद्वृधे असुन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवेदिवे॥ १॥ आ। नः। भुद्राः। क्रतेवः। युन्तु। विश्वतः। अदेब्धासः। अपरि॰इतासः। उत्॰िभदेः। देवाः। नः। यथा । सर्दम्। इत्। वृधे। अस्नन्। अप्रं श्वायुवः। रक्षितारः। दिवे दिवे॥ १॥ देवानां भुद्रा सुमतिर्ऋजूयुतां देवानां रातिर्भि नो नि वर्तताम्। देवानी सुख्यमुपं सेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे॥ २॥ देवानाम्। भद्रा। सु॰मृतिः। ऋजु॰युताम्। देवानाम्। गतिः। अभि। नः। नि। वर्तताम्। देवानाम्। सुख्यम्। उपं। सेदिम। वयम्। देवाः। नः। आर्युः। प्र। तिरन्तु। जीवसं॥ २॥ तान्यूर्वया निविदां हूमहे वयं भगं मित्रमिदितिं दक्षमिस्त्रधम्। अर्यमणं वर्रुणं सोम्मिश्वना सर्रस्वती नः सुभगा मर्यस्करत्॥ ३॥ तान्। पूर्वया। नि॰विदां। हूमहे। वयम्। भगम्। मित्रम्। अदितिम्। दक्षम्। अस्त्रिधम्। अर्यमणम्। वर्रणम्। सोमम्। अश्वनां। सरस्वती। नः। सु॰भगां। मर्यः। कुरत्॥ ३॥ तन्नो वार्तो मयोभु वातु भेषुजं तन्माता पृथिवी तित्पता द्यौः। तद् ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदंशिवना शृणुतं धिष्ण्या युवम्॥ ४॥ तत्। नः। वार्तः। मयः२भु। वातु। भेषजम्। तत्। माता। पृथिवी। तत्। पिता। द्यौः। तत्। ग्रावाणः। सोम्॰सुतः। म्यः२भुवः। तत्। अश्विना। शृणुतम्। धिष्ण्या। युवम्॥ ४॥ तमीशानं जर्गतस्तस्थुषस्पतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदंसामसंद् वृधे रिक्षता पायुरदंब्धः स्वस्तये॥ ५॥

[ 38]

तम्। ईशानम्। जगतः। तस्थुषंः। पतिम्। धियम्°िजन्वम्। अवसे। हूम्हे। वयम्। पूषा। नः। यथां। वेदंसाम्। असंत्। वृधे। रक्षिता। पायुः। अदंब्धः। स्वस्तये ॥ ५ ॥ स्वस्ति न इन्द्रों वृद्धश्रंवाः स्वस्ति नंः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पितर्दधातु॥ ६॥ स्वस्ति। नः। इन्द्रं:। वृद्ध॰ श्रवाः। स्वस्ति। नः। पूषा। विशव॰ वैदाः। स्वस्ति। नः। तार्क्यः। अरिष्ट॰नेमिः। स्वस्ति। नः। बृह्स्पतिः। द्धातु॥ ६॥ पृषंदश्चा मुरुतः पृष्टिनमातरः शुभंयावानो विदर्शेषु जग्मयः। अग्निजिह्वा मर्नवः सूर्रचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमित्रिह॥ ७॥ पृषंत्°अश्वाः। मुरुतः। पृश्निं°मातरः। शुभम्°यावानः। विदर्थेषु। जग्मयः। अग्नि॰जिह्वाः। मर्नवः। सूर्रं॰चक्षसः। विश्वे। नः। देवाः। अवसा। आ। गुमुन्। इह॥७॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गैस्तुष्टुवांस्रस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ ८॥ भद्रम्। कर्णिभि:। शृणुयाम्। देवाः। भद्रम्। पृश्येम्। अक्ष॰भिः। युज्त्राः। स्थिरै:। अङ्गैं:। तुष्टु°वांसं:। तुनूभिं:। वि। अशेम्। देव°हितम्। यत्। आर्युः॥ ८॥ शतिमन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्रं पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥ ९॥ शतम्। इत्। नु। शरद्ः। अन्ति। देवाः। यत्रं। नः। चुक्र। जरसंम्। तनूनाम्। पुत्रासः। यत्रं। पितरः भवन्ति। मा। नः। मध्या। रिरिषत्। आर्युः। गन्तौः॥ ९॥ अदितिद्यौरिदितरन्तरिक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातममदितिर्जनित्वम्।। १०।। अदिंतिः। द्यौः। अदिंतिः। अन्तरिंक्षम्। अदिंतिः। माता। सः। पिता। सः। पुत्रः। विश्वे । देवा:। अदिति:। पञ्चे । जनाः। अदिति:। जातम्। अदिति:। जनि॰त्वम् ॥ १० ॥

[ ९० ] [ ९ गोतमो राहूगणः। विश्वेदेवाः। १-८ गायत्र्यः; ९ अनुष्टुप्।]

ऋजुनीती नो वर्रणो मित्रो नंयतु विद्वान्। अर्यमा देवैः सजोषाः॥ १॥ ऋजु॰नीती। नः। वर्रणः। मित्रः। नयतु। विद्वान्। अर्यमा। देवैः। स॰जोषाः॥ १॥ १२७

ते हि वस्वो वसंवानास्ते अप्रमूरा महोभिः। व्रता रक्षन्ते विश्वाहां॥ २॥ ते। हि। वस्वै:। वस्वानाः। ते। अप्रै॰मूराः। महैः२भिः। व्रता। रक्षन्ते। विश्वाहां॥ २॥ ते अस्मभ्यं शर्म यंसन्नमृता मर्त्येभ्यः। बार्धमाना अप द्विषः॥ ३॥ ते । अस्मर्भ्यम् । शर्म । यंसन् । अमृताः । मर्त्येभ्यः । बार्धमानाः । अपं । द्विषः ॥ ३ ॥ वि नः पथः सुवितायं चियन्त्वन्द्रो मरुतः। पूषा भगो वन्द्यांसः॥ ४॥ वि। नः। पथः। सुवितायै। चियन्तुं। इन्द्रेः। मुरुतः। पूषा। भर्गः। वन्द्यासः॥ ४॥ उत नो धियो गोअंग्राः पूष्टिन्वष्णवेवयावः। कर्ता नः स्वस्तिमतः॥ ५॥ [ 29] उत । नः। धिर्यः। गो॰अग्राः। पूर्षन् । विष्णो इति । एवं॰यावः। कर्त । नः। स्वस्ति॰मतः॥ ५॥ मधु वार्ता ऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्धंवः। मार्ध्वीर्नः सन्त्वोषंधीः॥ ६॥ मर्धु । वार्ताः। ऋत°यते । मर्धु । क्षरन्ति । सिन्ध्वः। मार्ध्वाः। नः। सन्तु । ओर्षधीः॥ ६॥ मधु नक्तंमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः। मधु द्यौरंस्तु नः पिता॥ ७॥ मधुं। नक्तम्। उत। उषसं:। मधुं॰मत्। पार्थिवम्। रजः। मधुं। द्यौः। अस्तु। नः। पिता॥ ७॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ८॥ मर्थुं॰मान्। नु:। वनस्पतिं:। मर्धुं॰मान्। अस्तु। सूर्यः। मार्ध्वी:। गार्वः। भवन्तु। नः॥ ८॥ शं नों मित्रः शं वर्रुणः शं नों भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुंरुरुक्रमः॥ ९॥ शम्। नः। मित्रः। शम्। वर्रणः। शम्। नः। भवतु। अर्यमा। [ 96] शम्। नः। इन्द्रं:। बृहस्पतिं:। शम्। नः। विष्णुं:। उरु°क्रमः॥ ९॥

[११][२३ गोतमो राहूगणः। सोमः। त्रिष्टुभः; ५-१६ गायत्रः; १७ उष्णिक्।]
त्वं सोम् प्र चिकितो मनीषा त्वं रिजंष्ट्रमन् नेष्टि पन्थाम्।
तव प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः॥ १॥
तवम्। सोम। प्र। चिकितः। मनीषा। त्वम्। रिजंष्ट्रम्। अनुं। नेष्टि। पन्थाम्।
तवं। प्र॰नीती। पितरः। नः। इन्दो इति। देवेषुं। रत्नम्। अभजन्त। धीराः॥ १॥
तवं सोम् क्रतुंभिः सुक्रतुंर्भूस्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः।
त्वं वृषां वृषत्वेभिर्महित्वा द्युम्भिर्द्युम्न्यंभवो नृचक्षाः॥ २॥

त्वम्। सोम। क्रतुं॰भिः। सु॰क्रतुंः। भूः। त्वम्। दक्षैः। सु॰दक्षः। विश्व॰वैदाः। त्वम्। वृषां। वृष्वत्वेभिः। मृह्िल्वा। द्युम्नेभिः। द्युम्नी। अभ्वः। नृ॰चक्षाः॥ २॥ राज्ञो नु ते वर्रुणस्य व्रतानि बृहद्गंभीरं तर्व सोम धार्म। शुचिष्ट्रमंसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यों अर्यमेवांसि सोम॥ ३॥ राज्ञै:। नु। ते। वर्रणस्य। व्रतानि। बृहत्। गुभीरम्। तर्व। सोम्। धार्म। शुर्चि:। त्वम्। असि। प्रिय:। न। मित्र:। दुक्षाय्यै:। अर्यमाऽईव। असि। सोम्॥ ३॥ या ते धार्मानि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेष्वोषंधीष्वप्सु। तेभिनों विश्वै: सुमना अहें ळन्रार्जन्त्सोम् प्रतिं हुव्या गृंभाय॥ ४॥ या। ते। धार्मानि। दिवि। या। पृथिव्याम्। या। पर्वतेषु। ओषंधीषु। अप्°सु। तेभि:। नः। विश्वै:। सु॰मर्ना:। अहेंळन्। राजेन्। सोम्। प्रतिं। ह्व्या। गृभाय॥ ४॥ त्वं सोमासि सत्पंतिस्त्वं राजोत वृत्रहा। त्वं भद्रो असि क्रतुं:॥ ५॥ [ 88] त्वम्। सोम्। अस्। सत्°पतिः। त्वम्। राजां। उत। वृत्र°हा। त्वम्। भुद्रः। अस्। क्रतुंः॥ ५॥ त्वं चं सोम नो वशों जीवातुं न मरामहे। प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः॥ ६॥ त्वम्। च। सोम्। नः। वर्शः। जीवातुम्। न। मरामहे। प्रिय°स्तीत्रः। वनस्पतिः॥ ६॥ त्वं सोम महे भगं त्वं यूनं ऋतायते। दक्षं दधासि जीवसे॥ ७॥ त्वम्। सोम्। महे। भगम्। त्वम्। यूर्ने। ऋत्वयते। दक्षम्। दुधासि। जीवसे॥ ७॥ त्वं नंः सोम विश्वतो रक्षां राजन्नघायतः। न रिष्येत्त्वावंतः सर्खा॥ ८॥ त्वम्। नः। सोम। विश्वतः। रक्षं। राजन्। अघ°यतः। न। रिष्येत्। त्वा°वतः। सर्खा॥ ८॥ सोम यास्ते मयोभुवं ऊतयः सन्ति दाशुषे। ताभिनीऽविता भव।। ९।। सोमं। याः। ते। मयः२भुवंः। ऊतर्यः। सन्ति। दाशुर्षे। ताभिः। नः। अविता। भव॥ ९॥ इमं युज्ञमिदं वचौ जुजुषाण उपागिहि। सोम त्वं नौ वृधे भव।। १०॥ [ 20] इमम्। युज्ञम्। इदम्। वर्चः। जुजुषाणः। उप°आगिहः। सोम। त्वम्। नः। वृधे। भवः॥ १०॥ सोमं गुर्भिष्ट्रां वयं वर्धयामो वचोविदः। सुमृळीको न आ विशा। ११॥ सोमं। गीः२भिः। त्वा। वयम्। वर्धयामः। वचः२विदंः। सु॰मुळीकः। नः। आ। विश् ॥ ११॥ ग्यस्फानों अमीवहा वंसुवित्पुष्टिवर्धनः। सुमित्रः सोम नो भव॥ १२॥

गय°स्फार्नः। अमीव°हा। वसु°वित्। पुष्टि°वर्धनः। सु°मित्रः। सोम्। नः। भव्॥ १२॥ सोम रारन्थि नो हृदि गावो न यवसेष्वा। मर्य इव स्व ओक्ये॥ १३॥ सोम । ररन्धि। नः। हृदि। गार्वः। न। यवसेषु। आ। मर्यःऽइव। स्वे। ओक्ये ॥ १३॥ यः सोम सख्ये तर्व गुरणदेव मर्त्यः। तं दक्षः सचते कविः॥ १४॥ यः। सोम। सख्ये। तर्व। ररणत्। देव। मर्त्यः। तम्। दक्षः। सचते। कविः॥ १४॥ उरुष्या णो अभिशंस्तेः सोम् नि पाह्यंहंसः। सर्खां सुशेवं एधि नः॥ १५॥ [ 28 ] उरुष्य। नः। अभि°शस्तेः। सोमं। नि। पाहि। अंहंसः। सर्खा। सु°शेर्वः। एधि। नः॥ १५॥ आ प्यांयस्व समेतु ते विश्वर्तः सोम् वृष्ण्यम्। भवा वार्जस्य संगुथे॥ १६॥ आ। प्यायस्व। सम्। एतु। ते। विश्वतः। सोम्। वृष्ण्यम्। भर्व। वार्जस्य। सम्०गुथे॥ १६॥ आ प्यार्यस्व मदिन्तम् सोम् विश्वेभिरंशुभिः। भर्वा नः सुश्रवंस्तमः सर्खा वृधे॥ १७॥ आ। प्यायस्व। मृदिन्°तम्। सोमं। विश्वेभिः। अंशु°र्भः। भवं। नः। सुश्रवं:२तमः। सर्खा। वृधे॥ १७॥ सं ते पर्यांसि सम् यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः। आप्यार्यमानो अमृताय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानि धिष्व॥ १८॥ सम्। ते। पर्यांसि। सम्। ऊँ इतिं। यन्तु। वार्जाः। सम्। वृष्ण्यानि। अभिमाति॰सहैः। आ॰प्यायमान:। अमृताय। सोम। दिवि। श्रवंसि। उत्॰तमार्नि। धिष्व॥ १८॥ या ते धामानि ह्विषा यर्जन्ति ता ते विश्वां परिभूरंस्तु यज्ञम्। ग्यस्फानः प्रतरंणः सुवीरोऽवीरहा प्र चंरा सोम् दुर्यान्॥ १९॥ या। ते। धार्मानि। हुविषां। यर्जन्ति। ता। ते। विश्वां। पुरि॰भू:। अस्तु। युज्ञम्। ग्य°स्फानं:। प्र°तरंण:। सु°वीरं:। अवीर°हा। प्र। च्र। सोम्। दुर्यान्॥ १९॥ सोमों धेनुं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमों वीरं कर्मण्यं ददाति। साद्रन्यं विद्थ्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै॥ २०॥ [ 22] सोम:। धेनुम्। सोम:। अर्वन्तम्। आशुम्। सोम:। वीरम्। कर्मण्यम्। ददाति। सदन्यम्। विद्रथ्यम्। सभेयम्। पितृ॰ श्रवणम्। यः। दर्दाशत्। अस्मै॥ २०॥

अर्षाळ्हं युत्सु पृतंनासु पप्रिं स्वर्षामप्सां वृजनंस्य गोपाम्।

भोरेषुजां सृक्षितिं सुश्रवंसं जयन्तं त्वामन् मदेम सोम ॥ २१ ॥

अर्षाळ्हम्। युत्॰स्। पृतंनास्। पप्रिम्। स्वः२साम्। अप्साम्। वृजनंस्य। गोपाम्।

भरेषु॰जाम्। सु॰िक्षितिम्। सु॰ श्रवंसम्। जयन्तम्। त्वाम्। अर्नु। मदेम। सोम ॥ २१ ॥

स्वम्मा ओषंधीः सोम् विश्वास्त्वम्पो अजनयस्त्वं गाः।

त्वमा तंतन्थोर्व१न्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥ २२ ॥

त्वम्। इमाः। ओषंधीः। सोम। विश्वाः त्वम्। अपः। अजनयः। त्वम्। गाः।

त्वम्। आ। ततन्थ। उरु। अन्तरिक्षम्। त्वम्। ज्योतिषा। वि। तमः। ववर्थ ॥ २२ ॥

देवेनं नो मनसा देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि युध्य।

मा त्वा तनदीशिषे वीर्यस्योभयेभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टौ॥ २३ ॥

देवेनं। नः। मनसा। देव। सोम। रायः। भागम्। सहसा॰वन्। अभि। युध्य।

मा। त्वा। आ। तनत्। ईशिषे। वीर्यस्य। उभयेभ्यः। प्र। चिकित्स। गो॰ईष्टौ॥ २३ ॥

[ 23]

[ १२ ] [ १८ गोतमो राहूगणः। उषाः, १६-१८ अश्विनौ। १-४ जगत्यः; ५-१२ त्रिष्टुभः; १३-१८ उष्णिहः ]

पुता उत्या उष्यः केतुमंक्रत पूर्वे अधे रजसो भानुमञ्जते।
निष्कृण्वाना आयुंधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽर्रुषीर्यन्ति मातरः॥ १॥
एताः। कुँ इति। त्याः। उष्यः। केतुम्। अक्रतः। पूर्वे। अधे। रजसः। भानुम्। अञ्जते।
निःरकृण्वानाः। आयुंधानिऽइव। धृष्णवः। प्रति। गावः। अरुषीः। यन्ति। मातरः॥ १॥
उदंपप्तत्रकृणा भानवो वृथां स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षतः।
अक्रत्रुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयः॥ २॥
उत्। अपप्तन्। अरुणाः। भानवः। वृथां। सु॰आयुजः। अरुषीः। गाः। अयुक्षतः।
अक्रन्। उष्यः। वयुनानि। पूर्व॰थां। रुशन्तम्। भानुम्। अरुषीः। अशिश्रयः॥ २॥
अर्चन्ति नार्रीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः।
इषं वहन्तीः सुकृते सुदानंवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते॥ ३॥

अर्चन्ति । नार्री : । अपर्स : । न । विष्टि° भिं : । समानेन । योर्जनेन । आ । परा°वर्त : । इषंम्। वहंन्ती:। सु॰कृते। सु॰दानेवे। विश्वां। इत्। अहं। यर्जमानाय। सुन्वते॥ ३॥ अधि पेशांसि वपते नृतूरिवापोर्णुते वक्षं उस्नेव बर्जहम्। ज्योतिर्विश्वसमै भुवनाय कृण्वती गावो न व्रजं व्युर्षा आवर्तमः॥ ४॥ अधि। पेशांसि। वपते। नृतू:२ईव। अपं। ऊर्णुते। वक्षं:। उस्राऽईव। बर्जहम्। ज्योति:। विश्वस्मै। भुवनाय। कृण्वती। गार्वः न। ब्रजम्। वि। उषाः। आवरित्यावः। तर्मः॥ ४॥ प्रत्यर्ची रुशंदस्या अदर्शि वि तिष्ठते बार्धते कृष्णमभ्वम्। स्वरुं न पेशों विद्थेष्वञ्जञ् चित्रं दिवो दुंहिता भानुमंश्रेत्॥ ५॥ [ 28] प्रति । अर्चि:। रुशत् । अस्या:। अदर्शि । वि । तिष्ठते । बाधते । कृष्णम् । अर्ध्वम् । स्वर्रम्। न। पेश:। विदर्थेषु। अञ्जन्। चित्रम्। दिवः। दुहिता। भानुम्। अश्वेत्॥ ५॥ अतारिष्म तमसस्पारमस्योषा उच्छन्ती वयुनां कृणोति। श्रिये छन्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायांजीगः॥ ६॥ अतारिष्म। तमसः। पारम्। अस्य। उषाः। उच्छन्ती। वयुना। कृणोति। श्रिये। छन्दे:। न। स्मयते। वि°भाती। सु°प्रतीका। सौमनसार्य। अजीगरिति॥ ६॥ भास्वती नेत्री सूनृतानां द्विवः स्तंवे दुहिता गोतंमेभिः। प्रजावतो नृवतो अश्वबुध्यानुषो गोअंग्राँ उपं मासि वार्जान्।। ७॥ भास्वती। नेत्री। सूनृतानाम्। दिवः। स्तवे। दुहिता। गोर्तमेभिः। प्रजा॰वंतः। नृ॰वतंः। अश्वं॰बुध्यान्। उषंः। गो॰अंग्रान्। उपं। मासि। वार्जान्॥ ७॥ उषस्तर्मश्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्गं रियमश्वंबुध्यम्। सुदंसंसा श्रवंसा या विभासि वार्जप्रसूता सुभगे बृहन्तंम्॥ ८॥ उर्ष:। तम्। अश्याम्। यशसंम्। सु°वीरम्। दास°प्रवर्गम्। रियम्। अश्वं°बुध्यम्। सु॰दंसंसा। श्रवंसा। या। वि॰भार्सि। वार्ज॰प्रसूता। सु॰भगे। बृहन्तंम्॥ ८॥ विश्वांनि देवी भुवंनाभिचक्ष्यां प्रतीची चक्षुंरुविंया वि भांति। विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती विश्वंस्य वार्चमिवदन्मनायोः॥ ९॥

विश्वानि। देवी। भुवना। अभि॰चक्ष्यं। प्रतीची। चक्षुं:। उर्विया। वि। भाति। विश्वम्। जीवम्। चरसे। बोधयन्ती। विश्वस्य। वार्चम्। अविद्त्। मनायो:॥ ९॥ पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभि शुम्भमाना। श्वघ्नीवं कृत्नुर्विजं आमिनाना मर्तस्य देवी जुरयुन्त्यायुः॥ १०॥ [ 24] पुनैः २पुनः । जार्यमाना । पुराणी । समानम् । वर्णम् । अभि । शुम्भैमाना । श्वघ्नीऽईव। कृत्नुः। विजः। आ°मिनाना। मर्तस्य। देवी। जरयन्ती। आर्युः॥ १०॥ व्यूण्वती दिवो अन्तौं अबोध्यप स्वसांरं सनुतर्युयोति। प्रमिनती मनुष्यां युगानि योषां जारस्य चक्षंसा वि भाति॥ ११॥ वि°ऊर्ण्वती। दिवः। अन्तान्। अबोधि। अप। स्वसारम्। सुनुतः। युयोति। प्र°िमनती। मनुष्यां। युगानिं। योषां। जारस्यं। चक्षंसा। वि। भाति॥ ११॥ पश्रूत्र चित्रा सुभगां प्रथाना सिन्धुर्न क्षोदं उर्विया व्यंश्वैत्। अमिनती दैव्यांनि व्रतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिदृशाना॥ १२॥ पुशून्। न। चित्रा। सु॰भगा। प्रथाना। सिन्धुं:। न। क्षोदं:। उर्विया। वि। अश्वैत्। अमिनती। दैव्यानि। व्रतानि। सूर्यस्य। चेति। रश्मि॰भिः। दृशाना॥ १२॥ उषुस्तिच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति। येनं तोकं च तनयं च धार्महे॥ १३॥ उषः। तत्। चित्रम्। आ। भर। अस्मर्भ्यम्। वाजिनी॰वति। येन । तोकम्। च। तनयम्। च। धामहे॥ १३॥ उषों अद्येह गोंमृत्यश्वांवित विभाविर। रेवदुस्मे व्युंच्छ सूनृतावित॥ १४॥ उषं:। अद्य। इह। गो॰मति। अश्वां॰वति। विभा॰वरि। रेवत्। अस्मे इति । वि। उच्छ । सूनृता°वृति ॥ १४॥ युक्ष्वा हि वांजिनीवृत्यश्चाँ अद्यारुणाँ उषः। अर्था नो विश्वा सौभगान्या वह।। १५॥ [२६] युक्ष्व। हि। वाजिनी॰वृति। अश्वान्। अद्य। अरुणान्। उषः। अर्थं। न:। विश्वां। सौभंगानि। आ। वह ॥ १५॥ अश्विना वर्तिरस्मदा गोर्मदस्या हिर्रण्यवत्। अर्वाग्रथं समनस्या नि यच्छतम्॥ १६॥ अर्थिना। वर्ति:। अस्मत्। आ। गो॰मत्। दस्रा। हिरण्य॰वत्। अर्वाक्। रथम्। स॰मनसा। नि। यच्छतम्॥ १६॥

यावित्था श्लोक्नमादिवो ज्योतिर्जनांय चक्कर्युः। आ न ऊर्जं वहतमश्विना युवम्॥ १७॥
यौ। इत्था। श्लोकंम्। आ। दिवः। ज्योतिः। जनाय। चक्कर्युः।
आ। नः। ऊर्जम्। वहतम्। अश्विना। युवम्॥ १७॥
एह देवा मयोभुवा दस्ना हिर्रण्यवर्तनी। उषबुंधो वहन्तु सोमंपीतये॥ १८॥ [२७]
आ। इह। देवा। म्यःभुवां। दस्ना। हिर्रण्यवर्तनी इति हिर्रण्य॰वर्तनी।
उषः २बुधंः। वहन्तु। सोमं॰पीतये॥ १८॥

[ ९३ ] [ १२ गोतमो राहूगणः। अग्नीषोमौ। १-३ अनुष्टुभः; ४-७, १२ त्रिष्टुभः; ८ जगती त्रिष्टुब्वा; ९-११ गायत्र्यः।]

अग्नीषोमाविमं सु में शृणुतं वृषणा हर्वम्। प्रति सूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मयः॥ १॥ अर्ग्नीषोमौ । इमम् । सु । मे । शृणुतम् । वृष्णा । हर्वम् । प्रति । सु° उक्तानि । हुर्युतम् । भवतम् । दाशुषै । मर्यः ॥ १ ॥ अर्ग्नीषोमा यो अद्य वामिदं वर्चः सपर्यितं। तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वश्र्व्यम्॥ २॥ अर्गीषोमा। य:। अद्य। वाम्। इदम्। वर्च:। सुपर्यति। तस्मै । धुनुम् । सु॰वीर्यम् । गर्वाम् । पोषेम् । सु॰अश्रव्यम् ॥ २ ॥ अग्नीषोमा य आहुं तिं यो वां दाशांद्धविष्कृतिम्। स प्रजयां सुवीर्यं विश्वमायुव्यश्रवत्॥ ३॥ अर्ग्नीषोमा। य:। आ॰हुंतिम्। य:। वाम्। दाशांत्। हवि:२कृंतिम्। सः। प्र°जर्या। सु°वीर्यम्। विश्वम्। आर्युः। वि। अश्नुवृत्॥ ३॥ अग्नीषोमा चेति तद्वीर्यं वां यदमुष्णीतमवसं पुणिं गाः। अवांतिरतं बृसंयस्य शेषोऽविन्दतं ज्योतिरेकं बहुभ्यः॥ ४॥ अर्गीषोमा। चेति । तत्। वीर्यम्। वाम्। यत्। अमुष्णीतम्। अवसम्। पणिम्। गाः। अव। अतिरतम्। बृसंयस्य। शेषं:। अविन्दतम्। ज्योति:। एकंम्। बहु°भ्यं:॥ ४॥ युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च सोम सक्रेतू अधत्तम्। युवं सिन्धूँरभिशंस्तेरवद्यादग्नीषोमावम् अतं गृभीतान्॥ ५॥ युवम्। एतानि। दिवि। रोचनानि। अग्निः। च। सोम्। सक्रेत् इति स॰क्रेत्। अध्तम्। युवम्। सिन्धून्। अभि॰शंस्ते:। अवद्यात्। अर्गीषोमौ। अमुंञ्चतम्। गृभीतान्॥ ५॥

आन्यं दिवो मांतरिश्वां जभारामंध्नादुन्यं परि श्येनो अद्रें:। अर्गीषोमा ब्रह्मणा वावृधानोरुं युज्ञार्यं चक्रथुरु लोकम्।। ६॥ [28] आ। अन्यम्। दिवः। मातुरिश्वां। जुभार्। अमंथ्नात्। अन्यम्। परि। श्येनः। अद्रैः। अर्गीषोमा। ब्रह्मणा। ववृधाना। उरुम्। युज्ञायं। चुक्रथु:। ऊँ इतिं। लोकम्॥ ६॥ अर्ग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं वृषणा जुषेथाम्। सुशर्माणा स्ववंसा हि भूतमर्था धत्तं यर्जमानाय शं यो:॥ ७॥ अर्ग्नीषोमा। हविषं:। प्र°स्थितस्य। वीतम्। हर्यतम्। वृषणा। जुषेथाम्। सु॰शर्माणा। सु॰अर्वसा। हि। भूतम्। अर्थ। धृतम्। यर्जमानाय। शम्। यो:॥ ७॥ यो अग्नीषोमां हिवषां सपुर्याद्देवद्रीचा मनसा यो घृतेन। तस्य वृतं रक्षतं पातमंहसो विशे जनाय मिह शर्म यच्छतम्।। ८॥ यः। अग्नीषोमा । ह्विषा । सुपर्यात्। देवद्रीचा । मनसा। यः। घृतेन । तस्यं। व्रतम्। रक्षतम्। पातम्। अंहंसः। विशे। जनाय। महिं। शर्मं। युच्छुतम्॥ ८॥ अग्नीषोमा सर्वेदसा सहूती वनतं गिरः। सं देवत्रा बंभूवथुः॥ ९॥ अर्गीषोमा। स॰वेंदसा। सहूंती इति स॰हूंती। वनतम्। गिरं:। सम्। देव॰त्रा। बभूवथु:॥ ९॥ अग्नीषोमावनेन वां यो वां घृतेन दार्शति। तस्मै दीदयतं बृहत्॥ १०॥ अर्ग्नीषोमौ। अनेनं। वाम्। यः। वाम्। घृतेनं। दार्शति। तस्मै। दीद्यतम्। बृहत्॥ १०॥ अर्गीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुंजोषतम्। आ यातमुपं नः सर्चा॥ ११॥ अर्ग्नीषोमौ । इमार्नि । नः युवम् । ह्व्या । जुजोषतम् । आ । यातम् । उपं । नः । सर्चा ॥ ११ ॥ अर्गीषोमा पितृतमर्वतो न आ प्यांयन्तामुस्त्रियां हव्यसूर्दः। अस्मे बलानि मुघर्वत्सु धत्तं कृणुतं नो अध्वरं श्रुष्टिमन्तम्॥ १२॥ [ 28] {88} अर्ग्नीषोमा। पितृतम्। अर्वतः। नः। आ। प्यायन्ताम्। उस्त्रियाः। हृव्य°सूदैः। अस्मे इति । बलानि । मुघवंत्°सु । धृत्तम् । कृणुतम् । नः । अध्वरम् । श्रुष्टि॰मन्तम् ॥ १२ ॥

[ १४ ] [ १६ कुत्स आङ्गिरस। अग्निः [ जातवेदाः ]; ८ ( त्रयः पादाः ) देवाः, १६ उत्तरार्धस्य अग्निः; मित्र वरुणादितिसिन्धु पृथिवीद्यावो वा। जगती; १५-१६ त्रिष्टुभौ।]

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महिमा मनीषया। भद्रा हि नः प्रमंतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ १॥ इमम्। स्तोमम्। अर्हते। जात॰वेदसे। रथम्ऽइव। सम्। महेम। मनीषया। भद्रा। हि। नः। प्र°मंतिः। अस्य। सम्°सर्दि। अग्नै। सुख्ये। मा। रिषाम्। वयम्। तर्व॥ १॥ यस्मै त्वमायजसे स साधत्यनुवा क्षेति दर्धते सुवीर्यम्। स तूताव नैनंमश्नोत्यंहतिरग्नें सुख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ २॥ यस्मै। त्वम्। आ°यर्जसे। स:। साधित। अनुर्वा। क्षेति। दर्धते। सु°वीर्यम्। सः। तूताव। न। एनम्। अश्नोति। अंहतिः। अग्नै। सुख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तर्व॥ २॥ शकेमं त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरंदन्त्याहुंतम्। त्वमादित्याँ आ वह तान् हार्श्यमस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तवं॥ ३॥ शकेम । त्वा। सम्°इधम्। साधर्य। धिर्य:। त्वे इति। देवा:। हवि:। अदन्ति। आ°हुतम्। त्वम्। आदित्यान्। आ। वह। तान्। हि। उश्मिसं। अग्नै। सुख्यै। मा। रिषाम। वयम्। तवं॥ ३॥ भरामध्मं कृणवामा हुवींषि ते चित्रयन्तः पर्वणापर्वणा वयम्। जीवातवे प्रतरं सांधया धियोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तवं॥ ४॥ भरोम । इध्मम् । कृणवाम । हुवींषि । ते । चित्रयन्तः । पर्वणा॰पर्वणा । वयम् । जीवातवे। प्र°तरम्। साध्य। धियः। अग्नै। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तवं॥ ४॥ विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुंष्यदुक्तुभिः। चित्रः प्रंकेत उषसों महाँ अस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तवं॥ ५॥ [06] विशाम्। गोपा:। अस्य। चरन्ति। जन्तर्वः। द्वि॰पत्। च। यत्। उत। चतुः २पत्। अक्तु॰भिः। चित्रः। प्र°केतः। उषसंः। महान्। असि। अग्नै। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तर्व॥ ५॥ त्वमध्वर्युरुत होतांसि पूर्व्यः प्रशास्ता पोतां जनुषां पुरोहितः। विश्वा विद्वाँ आर्त्विंज्या धीर पुष्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ ६॥

त्वम्। अध्वर्युः। उत्। होतां। असि। पूर्व्यः। प्र॰शास्ता। पोतां। जुनुषां। पुरः२हितः। विश्वा । विद्वान् । आर्त्विज्या । धीर् । पुष्यसि । अग्ने । सुख्ये । मा । रिषाम् । वयम् । तर्व ॥ ६ ॥ यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्ङसि दूरे चित्सन्तळिदिवाति रोचसे। रात्र्याश्चिदन्थो अति देव पश्यस्यग्ने सुख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ ८॥ यः। विश्वतः। सु॰प्रतीकः। सु॰दृङ्। असि। दूरे। चित्। सन्। तळित्ऽईव। अति। रोचसे। रात्र्याः। चित्। अन्धः। अति। देव। पुश्यसि। अग्ने। सुख्ये। मा। रिषाम्। वयम्। तर्व॥ ८॥ पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं शंसो अभ्यंस्तु दूढ्यः। तदा जानीतोत पुंच्यता वचोऽग्ने सुख्ये मा रिषामा वयं तवं॥ ८॥ पूर्वः। देवाः। भवतु। सुन्वतः। रथः। अस्मार्कम्। शंसः। अभि। अस्तु। दूः२ध्यः। तत्। आ। जानीत्। उत। पुष्यत्। वर्चः। अग्नै। सुख्ये। मा। रिषाम्। वयम्। तर्व॥ ८॥ वधैर्दुःशंसाँ अपं दूढ्यों जिह दूरे वा ये अन्ति वा के चिद्तिर्णः। अर्था यज्ञार्य गृणते सुगं कृध्यग्ने सुख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ ९॥ वधै:। दु:२शंस्रान्। अप। दू:२ध्यै:। जिह। दूरे। वा। ये। अन्ति। वा। के। चित्। अत्रिर्णः। अर्थ। यज्ञार्य। गृणते। सु॰गम्। कृधि। अर्ग्ने। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तर्व॥ ९॥ यद्युंक्था अरुषा रोहिंता रथे वार्तजूता वृषभस्येंव ते रवं:। आर्दिन्वसि वृनिनों धूमकेतुनाग्नें सुख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ १०॥ [38] यत्। अर्युक्थाः। अरुषा। रोहिता। रथे। वार्तं॰जूता। वृषभस्यंऽइव। ते। रवंः। आत्। इन्वसि। वनिनः। धूम°केतुना। अग्नै। सुख्ये। मा। रिषाम्। वयम्। तवं॥ १०॥ अध स्वनादुत बिभ्युः पतित्रणों द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्। सुगं तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्योऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व ॥ ११ ॥ अर्ध। स्वनात्। उत्। बिभ्युः। प्तित्रिणैः। द्रप्साः। यत्। ते। यवस् अर्दः। वि। अस्थिरन्। सु॰गम्। तत्। ते। तावकेभ्यः। रथेभ्यः। अग्नै। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तर्व॥ ११॥ अयं मित्रस्य वर्रुणस्य धायसेऽवयातां मरुतां हेळो अद्भुतः। मृळा सु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ १२॥

अयम्। मित्रस्य । वरुणस्य। धार्यसे। अव°याताम्। मरुताम्। हेर्ळ:। अद्धुत:। मृळ। सु। नः। भूतुं। एषाम्। मर्नः। पुनः। अग्ने। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तर्वं॥ १२॥ देवो देवानांमिस मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामिस चार्रुरध्वरे। शर्मन्त्याम तर्व सप्रथंस्तमेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ १३॥ देवः। देवानाम्। असि। मित्रः। अद्धेतः। वस्रुः। वस्रूनाम्। असि। चार्रः। अध्वरे। शर्मन्। स्याम्। तर्व। सप्रर्थः २तमे। अग्नै। सख्ये। मा। रिषाम्। वयम्। तर्व॥ १३॥ तत्ते भद्रं यत् सिमद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जरसे मृळयत्तमः। दर्धांसि रत्नं द्रविंणं च दाशुषेऽग्नें सख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ १४॥ तत्। ते। भुद्रम्। यत्। सम्°इद्धः। स्वे। दमें। सोमं°आहुतः। जरसे। मृळ्यत्°तमः। दधासि। रत्नेम्। द्रविणम्। च। दाशुर्षे। अग्ने। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तर्व॥ १४॥ यस्मै त्वं सुद्रविणो ददांशोऽनागास्त्वमंदिते सर्वताता। यं भुद्रेण शर्वसा चोदयांसि प्रजावंता रार्धसा ते स्याम ॥ १५॥ यस्मै । त्वम् । सु॰द्रविणः । दर्दाशः । अनागाः २त्वम् । अदिते । सर्व॰ताता । यम्। भुद्रेणं। शर्वसा। चोदयांसि। प्रजा॰वंता। राधंसा। ते। स्याम॥ १५॥ स त्वमंग्ने सौभगत्वस्यं विद्वानस्माकुमायुः प्र तिरेह देव। तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्तामिदंतिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ १६॥ सः। त्वम्। अग्ने। सौभग°त्वस्यं। विद्वान्। अस्माकंम्। आर्युः। प्र। तिर्। इह। देव। तत्। नः। मित्रः। वर्रणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ १६॥

[37]

इत्याश्वलायन-संहितायां प्रथमाष्टके षष्ठोऽध्याय: समाप्त:॥



त्वम्। अध्वर्युः। उत्। होतां। असि। पूर्व्यः। प्र॰शास्ता। पोतां। जुनुषां। पुरः२हितः। विश्वा। विद्वान्। आर्त्विज्या। धीर्। पुष्यसि। अग्नै। सुख्ये। मा। रिषाम्। वयम्। तवं॥ ६॥ यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्डिस दूरे चित्सन्तळिदिवार्ति रोचसे। रात्र्याश्चिदन्थो अति देव पश्यस्यग्ने सुख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ ८॥ यः। विश्वतः। सु॰प्रतीकः। सु॰दृङ्। असि। दूरे। चित्। सन्। तळित्ऽईव। अति। रोचसे। रात्र्याः। चित्। अन्धः। अति। देव। पुश्यसि। अग्नै। सुख्ये। मा। रिषाम्। वयम्। तर्व॥ ८॥ पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं शंसो अभ्यंस्तु दूढ्यः। तदा जानीतोत पुंच्यता वचोऽग्ने सुख्ये मा रिषामा वयं तवं॥ ८॥ पूर्वः। देवाः। भवतु। सुन्वतः। रथः। अस्माकम्। शंसः। अभि। अस्तु। दूः२ध्यः। तत्। आ। जानीत। उत। पुष्यत। वर्चः। अग्नै। सुख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तर्व॥ ८॥ वधैर्दुःशंसाँ अपं दूढ्यों जिह दूरे वा ये अन्ति वा के चिद्तिर्णः। अर्था यज्ञार्य गृणते सुगं कृध्यग्ने सुख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ ९॥ वधै:। दु:२शंस्रान्। अपं। दू:२ध्यं:। जुहि। दूरे। वा। ये। अन्ति। वा। के। चित्। अत्रिणं:। अर्थ। यज्ञार्य। गृणते। सु॰गम्। कृधि। अर्ग्ने। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तर्व॥ ९॥ यदयुंक्था अरुषा रोहिंता रथे वार्तजूता वृषभस्येव ते रवं:। आर्दिन्वसि वृतिनों धूमकेतुनाग्नें सुख्ये मा रिषामा वयं तर्व।। १०॥ [38] यत्। अर्युक्थाः। अरुषा। रोहिता। रथे। वातं॰जूता। वृष्भस्यंऽइव। ते। रवंः। आत्। इन्वसि । वनिनः । धूम॰केतुना । अग्नै । सुख्ये । मा । रिषाम । वयम् । तवं ॥ १० ॥ अध स्वनादुत बिभ्युः पतित्रणों द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्। सुगं तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्योऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व ॥ ११ ॥ अर्ध। स्वनात्। उत्त। बिभ्युः। प्तित्रिर्णः। द्रप्साः। यत्। ते। यवस्थरदैः। वि। अस्थिरन्। सु॰गम्। तत्। ते। तावकेभ्यः। रथेभ्यः। अग्नै। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तवं॥ ११॥ अयं मित्रस्य वर्रुणस्य धायसेऽवयातां मरुतां हेळो अद्भुतः। मृळा सु नो भूत्वेषां मनः पुनरग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ १२॥

अयम्। मित्रस्य । वरुणस्य। धार्यसे। अव°याताम्। मरुताम्। हेर्ळ:। अद्भुत:। मृळ। सु। नः। भूतुं। एषाम्। मनः। पुनः। अग्ने। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तवं॥ १२॥ देवो देवानामिसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामिस चार्रुरध्वरे। शर्मन्त्याम तर्व सप्रथंस्तमेऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ १३॥ देव:। देवानाम्। असि। मित्र:। अद्भुत:। वसु:। वसूनाम्। असि। चार्रः। अध्वरे। शर्मन्। स्याम्। तर्व। सप्रथः २तमे। अग्नै। सख्ये। मा। रिषाम्। वयम्। तर्व॥ १३॥ तत्ते भद्रं यत् सिमद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जरसे मृळयत्तमः। दर्धांसि रत्नं द्रविंणं च दाशुषेऽग्नें सख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥ १४॥ तत्। ते। भुद्रम्। यत्। सम्°इद्धः। स्वे। दमें। सोमं°आहुतः। जरसे। मृळ्यत्°तमः। दधासि। रत्नेम्। द्रविणम्। च। दाशुर्षे। अग्ने। सख्ये। मा। रिषाम। वयम्। तर्व॥ १४॥ यस्मै त्वं सुद्रविणो दर्दाशोऽनागास्त्वमंदिते सुर्वताता। यं भुद्रेण शर्वसा चोदयांसि प्रजावंता रार्धसा ते स्याम ॥ १५॥ यस्मै । त्वम् । सु॰द्रविणः । दर्दाशः । अनागाः २त्वम् । अदिते । सर्व॰ताता । यम्। भुद्रेणं। शर्वसा। चोदयांसि। प्रजा॰वंता। राधंसा। ते। स्याम॥ १५॥ स त्वमंग्ने सौभगत्वस्यं विद्वानस्माकुमायुः प्र तिरेह देव। तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्तामिद्दितः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ १६॥ सः। त्वम्। अग्ने। सौभग°त्वस्यं। विद्वान्। अस्माकंम्। आर्युः। प्र। तिर्। इह। देव। तत्। नः। मित्रः। वर्रणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ १६॥

[37]

इत्याश्वलायन-संहितायां प्रथमाष्टके षष्ठोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ प्रथमाष्ट्रके सप्तमोऽध्यायः॥

[ ९५ ] [ ११ कुत्स आङ्गिरसः। अग्निः, औषसोऽग्निर्वा। त्रिष्टुप्। ]

द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्यां वृत्समुपं धापयेते। हरिंरन्यस्यां भवंति स्वधावांञ्छुक्रो अन्यस्यां ददृशे सुवर्चाः॥ १॥ द्वे इति । विरूपे इति वि॰रूपे । चरतः । स्वर्थे इति सु॰अर्थे । अन्या॰अन्या । वृत्सम् । उपं । धापयेते इति ॥ हरि:। अन्यस्याम्। भविति। स्वधा॰वान्। शुक्रः। अन्यस्याम्। दुदृशे। सु॰वर्चाः॥ १॥ दशेमं त्वष्टुंर्जनयन्त गर्भमतंन्द्रासो युवतयो विभृत्रम्। तिग्मानीकं स्वयंशसं जर्नेषु विरोचंमानं परि षीं नयन्ति॥ २॥ दर्श। इमम्। त्वष्टुं:। जनयन्त। गर्भम्। अतेन्द्रास:। युवतर्य:। वि°र्भृत्रम्। तिग्म°अनीकम्। स्व°यंशसम्। जर्नेषु। वि°रोचंमानम्। परि । सीम्। नयन्ति ॥ २॥ त्रीणि जाना परि भूषन्यस्य समुद्र एकं दिव्येकंमप्सु। पूर्वामनु प्र दिश्ं पार्थिवानामृतून्प्रशासद्वि दंधावनुष्ठु॥ ३॥ त्रीणि। जानां। परिं। भूषन्ति। अस्य। समुद्रे। एकंम्। दिवि। एकंम्। अप्°सु। पूर्वीम्। अनुं। प्र। दिशंम्। पार्थिवानाम्। ऋतून्। प्र०शासंत्। वि। दुधौ। अनुष्ठु॥ ३॥ क इमं वो निण्यमा चिकेत वत्सो मातूर्जनयत स्वधािभ:। बह्वीनां गर्भो अपसामुपस्थानमहान्कविर्निश्चरित स्वधावान्॥ ४॥ कः। इमम्। वः। निण्यम्। आ। चिकेत। वत्सः। मातृः। जनयत। स्वधाभिः। बह्वीनाम्। गर्भः। अपसाम्। उप°स्थात्। महान्। कविः। निः। चरति। स्वधा°वान्॥ ४॥ आविष्ट्यों वर्धते चार्रुरासु जिह्यानांमूर्ध्वः स्वयंशा उपस्थे। उभे त्वर्ष्टुर्बिभ्यंतुर्जायमानात्प्रतीची सिंहं प्रति जोषयेते॥ ५॥ आविः २त्यः। वर्धते। चारुः। आसु। जिह्यानाम्। ऊर्ध्वः। स्व॰यंशा। उप॰स्थे। उभे इति । त्वष्टुं:। बिभ्यतु:। जार्यमानात्। प्रतीची इति । सिंहम्। प्रति । जोषयेते इति ॥ ५ ॥

१३८

[8]

उभे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थुरेवै:। स दक्षाणां दक्षपतिर्बभूवाञ्जन्ति यं दक्षिणतो हविभिः॥ ६॥ उभे इति । भद्रे इति । जोषयेते इति । न। मेने इति । गावः । न। वाशाः । उप । तस्थुः । एवैः । सः। दक्षाणाम्। दक्षं ॰पतिः। बभूव। अञ्जन्ति। यम्। दक्षिणतः। हुविः२भिः॥ ६॥ उद्यंयमीति सवितेवं बाहू उभे सिचौ यतते भीम ऋञ्जन्। उच्छुक्रमर्त्कमजते सिमस्मान्नवा मातृभ्यो वसना जहाति॥ ७॥ उत्। यंयमीति। सविताऽईव। बाहू इतिं। उभे इतिं। सिचौ। यतते। भीम:। ऋञ्जन्। उत्। शुक्रम्। अर्त्कम्। अज्ते। सिमस्मात्। नर्वा। मातृ॰भ्यः। वसना। जहाति॥ ७॥ त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्संपृञ्जानः सद्ने गोभिरद्धिः। कविर्बुधं परिं मर्मृज्यते धीः सा देवताता समितिर्बभूव॥ ८॥ त्वेषम्। रूपम्। कृणुते। उत्॰तरम्। यत्। सम्॰पृञ्चानः। सदेने। गोभिः। अत्॰िभः। क्विः। बुध्नम्। परिं। मुर्मृज्यते। धीः। सा। देव॰तौता। सम्॰इतिः। बभूव॥ ८॥ उरु ते ज्रयः पर्येति बुधं विरोचमानं मिह्षस्य धाम। विश्वेभिरग्ने स्वयंशोभिरिब्द्रोऽदंब्धेभिः पायुभिः पाह्यस्मान्॥ ९॥ उरु। ते। ज्रयः। परि। एति। बुध्नम्। वि॰रोर्चमानम्। महिषस्य। धाम। विश्वेभिः। अग्ने। स्वयंशः२भिः। इद्धः। अदंब्धेभिः। पायु॰भिः। पाहि। अस्मान्॥ ९॥ धन्वन्स्त्रोतः कृणुते गातुमूर्मि शुक्रैरूर्मिभिर्भि नक्षिति क्षाम्। विश्वा सर्नानि जुठरेषु धत्तेऽन्तर्नवांसु चरति प्रसूषुं॥ १०॥ धन्वन्। स्रोतः। कृणुते। गातुम्। ऊर्मिम्। शुक्रैः। ऊर्मि॰भिः। अभि। नक्षति। क्षाम्। विश्वा । सर्नानि । जुठरेषु । धत्ते । अन्तः । नर्वासु । चुरति । प्र०सूषु ॥ १० ॥ एवा नो अग्ने सिमधां वृधानो रेवत्पांवक श्रवंसे वि भाहि। तन्नों मित्रो वर्रुणो मामहन्तामिदंतिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ११॥ एव। नः। अग्ने। सम्°इधां। वृधानः। रेवत्। पावक्। श्रवंसे। वि। भाहि। तत्। नः। मित्रः। वर्रुणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ ११॥

[3]

[ ९६ ] [ ९ कुत्स आङ्गिरसः। अग्निः, द्रविणोदा अग्निर्वा। त्रिष्टुप्। ]

स प्रत्नथा सहंसा जार्यमानः सद्यः कार्व्यानि बर्ळधत्त विश्वा। आपश्च मित्रं धिषणां च साधन्देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्॥ १॥ सः। प्रत्न॰था। सहंसा। जायमानः। सद्यः। काव्यानि। बट्। अधत्त। विश्वा। आप:। च। मित्रम्। धिषणां। च। साधन्। देवा:। अग्निम्। धारयन्। द्रविण:२दाम्॥ १॥ स पूर्वया निविदां कुळ्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्। विवस्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्।। २॥ सः। पूर्वया। नि॰विदा। कव्यता। आयोः। इमाः। प्र॰जाः। अजन्यत्। मर्नूनाम्। विवस्वता। चक्षंसा। द्याम्। अपः। चं। देवाः। अग्निम्। धार्यन्। द्रविणः २दाम्॥ २॥ तमीळत प्रथमं यज्ञसाधं विश आरीराहुतमृञ्जसानम्। ऊर्जः पुत्रं भूरतं सृप्रदानुं देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्॥ ३॥ तम्। ईळत्। प्रथमम्। यज्ञ°साधम्। विशः। आरीः। आ°हुतम्। ऋञ्जसानम्। ऊर्जः। पुत्रम्। भ्रतम्। सृप्र°दानुम्। देवाः। अग्निम्। धारयन्। द्रविणः २दाम्॥ ३॥ स मांतिरिश्वां पुरुवारंपुष्टिर्विदद्गातुं तनयाय स्वर्वित्। विशां गोपा जीनता रोद्स्योर्देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्॥ ४॥ सः। मात्रिर्या। पुरुवारं पुष्टिः। विदत्। गातुम्। तनयाय। स्वः२वित्। विशाम्। गोपाः। जनिता। रोदस्योः। देवाः। अग्निम्। धार्यन्। द्रविणः २दाम्॥ ४॥ नक्तोषासा वर्णमामेम्यांने धापर्येते शिशुमेकं समीची। द्यावाक्षामां रुक्मो अन्तर्वि भाति देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्॥ ५॥ [3] नक्तोषसा । वर्णम् । आमेम्याने इत्या॰मेम्याने । धापर्येते इति । शिशुम् । एकम् । समीची इति सम्°ईची ॥ द्यावाक्षामा । रुक्मः । अन्तः । वि । भाति । देवाः । अग्निम् । धारयन् । द्रविणः २दाम् ॥ ५ ॥ रायो बुधः संगर्मनो वसूनां यज्ञस्य केतुर्मन्मसाधनो वेः। अमृतत्वं रक्षमाणास एनं देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्॥ ६॥ रायः। बुध्नः। सम्°गर्मनः। वसूनाम्। यज्ञस्यं। केतुः। मन्म°सार्धनः। वेरिति वेः। अमृत°त्वम्। रक्षमाणासः। एनम्। देवाः। अग्निम्। धार्यन्। द्रविणः २दाम्॥ ६॥

नू चं पुरा च सर्वनं रयीणां जातस्यं च जायंमानस्य च क्षाम्।
स्तश्चं गोपां भवंतश्च भूरेंदेंवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्॥ ७॥
नु। च। पुरा। च। सर्वनम्। र्योणाम्। जातस्यं। च। जायंमानस्य। च। क्षाम्।
स्तः। च। गोपाम्। भवंतः। च। भूरेः। देवाः। अग्निम्। धार्यन्। द्रविणः रदाम्॥ ७॥
द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्यं द्रविणोदाः सन्तरस्य प्र यंसत्।
द्रविणोदा वीरवंतीमिषं नो द्रविणोदाः रांसते दीर्घमायुः॥ ८॥
द्रविणः रदा। द्रविणसः। तुरस्यं। द्रविणः रदाः। सन्तरस्य। प्र। यंसत्।
द्रविणः रदाः। वीर॰वंतीम्। इषंम्। नः। द्रविणः रदाः। रासते। दीर्घम्। आयुः॥ ८॥
प्वा नो अग्ने समिधां वृधानो रेवत्यांवक् श्चयंसे वि भाहि।
तन्तों मित्रो वर्रुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ९॥
एव। नः। अग्ने। सम्॰इधां। वृधानः। रेवत्। पावकः। श्रवंसे। वि। भाहि।
तत्। नः। मित्रः। वर्रुणः। मुमहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ ९॥

[ ९७ ] [ ८ कुत्स आङ्गिरसः। अग्निः, शुचिरग्निर्वा। गायत्री ]

अपं नः शोशुंचद्घमग्ने शुशुग्ध्या रियम्। अपं नः शोशुंचद्घम्॥ १॥
अपं। नः। शोशुंचत्। अघम्। अग्ने। शुशुग्धा। आ। रियम्। अपं। नः। शोशुंचत्। अघम्॥ १॥
सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया चं यजामहे। अपं नः शोशुंचद्घम्॥ २॥
सुक्षेत्रिया। सुगातुव्या। वसुव्या। च। यजामहे। अपं। नः। शोशुंचत्। अघम्॥ २॥
प्र यद्धन्दिष्ठ एषां प्रास्माकांसश्च सूर्यः। अपं नः शोशुंचद्घम्॥ ३॥
प्र। यत्। भन्दिष्ठः। एषाम्। प्र। अस्माकांसः। च। सूर्यः। अपं। नः। शोशुंचत्। अघम्॥ ३॥
प्र यत्ते अग्ने सूर्यो जार्यमिह् प्र ते वयम्। अपं नः शोशुंचद्घम्॥ ४॥
प्र। यत्। ते। अग्ने। सूर्यः। जार्यमिह। प्र। ते। वयम्। अपं। नः। शोशुंचत्। अघम्॥ ४॥
प्र यद्गनेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः। अपं नः शोशुंचद्घम्॥ ५॥
प्र। यत्। अग्नेः। सहस्वतः। विश्वतः। यन्ति। भानवः। अपं। नः। शोशुंचत्। अघम्॥ ५॥
प्र। यत्। अग्नेः। सहस्वतः। विश्वतः। यन्ति। भानवः। अपं। नः। शोशुंचत्। अघम्॥ ५॥
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरिसं। अपं नः शोशुंचद्घम्॥ ६॥
त्वम्। हि। विश्वतः रमुख्। विश्वतः। परि॰भूः। असिं। अपं। नः। शोशुंचत्। अघम्॥ ६॥

द्विषों नो विश्वतोमुखातिं नावेवं पारय। अपं नः शोशुंचद्घम्॥ ७॥

द्विषं:। नः। विश्वतः २मुखः। अतिं। नावाऽईव। पार्य। अपं। नः। शोशुंचत्। अघम्॥ ७॥

स नः सिन्धुंमिव नावयातिं पर्षा स्वस्तये। अपं नः शोशुंचद्घम्॥ ८॥

सः। नः सिन्धुंम्ऽइव। नावयां। अति। पूर्ष। स्वस्तये। अपं। नः। शोशुंचत्। अघम्॥ ८॥

[ ९८ ] [ ३ कुत्स आङ्गिरसः। अग्निः, वैश्वानरोऽग्निर्वा। त्रिष्टुप् ]

वैश्वान्तस्यं सुमृतौ स्याम् राजा हि कं भुवंनानामभिश्रीः।
इतो जातो विश्वंमिदं वि चंष्टे वैश्वान्तरो यंतते सूर्येण॥१॥
वैश्वान्तस्यं। सु॰मृतौ। स्याम्। राजां। हि। कम्। भुवंनानाम्। अभि॰श्रीः।
इतः। जातः। विश्वंम्। इदम्। वि। च्छे। वैश्वान्तरः। यतते। सूर्येण॥१॥
पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषंधीरा विवेश।
वैश्वान्तरः सहंसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्॥२॥
पृष्टः। दिवि। पृष्टः। अग्निः। पृथिव्याम्। पृष्टः। विश्वाः। ओषंधीः। आ। विवेश।
वैश्वान्तरः। सहंसा। पृष्टः। अग्निः। सः। नः। दिवां। सः। रिषः। पातु। नक्तम्॥२॥
वैश्वान्तरः। सहंसा। पृष्टः। अग्निः। सः। नः। दिवां। सः। रिषः। पातु। नक्तम्॥२॥
वैश्वान्तरः तव तत्सत्यमस्त्वस्मान्तायों मुघवानः सचन्ताम्।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥३॥
[६]
वैश्वान्तरः। वर्षणः। मुमहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥३॥

[ ९९ ] [ १ कश्यपो मारीच:। अग्नि:, जातवेदा अग्निर्वा। त्रिष्टुप्।]

जातवेदसे सुनवाम् सोमंमरातीयतो नि देहाति वेदः।

स नः पर्षदितं दुर्गाण् विश्वां नावेव सिन्धं दुरितात्यग्निः॥ १॥ [७]
जात॰वेदसे। सुनवाम्। सोमंम्। अराति॰यतः। नि। दहाति। वेदः।

सः। नः। पर्षत्। अतिं। दुः२गानि। विश्वां। नावाऽईव। सिन्धुंम्। दुः२इता। अतिं। अग्निः॥ १॥

[ १०० ] [ १९ वार्षागिराः ऋजाश्वाम्बरीषसहदेवभयमानसुराधसः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।] स यो वृषा वृष्ययेभिः समोका महो दिवः पृथिव्याश्च सम्राट्। सतीनसंत्वा हव्यो भरेषु मुरुत्वानो भवत्विन्द्रं ऊती॥ १॥ सः। यः। वृषां । वृष्ण्येभिः। सम्°ओकाः। मृहः। द्विवः। पृथिव्याः। च । सुम्°राट्। सतीन°संत्वा। हर्व्यः। भरेषु। मुरुत्वान्। नः। भवतु। इन्द्रः। ऊती॥ १॥ यस्यानांप्तः सूर्यस्येव यामो भरेभरे वृत्रहा शुष्मो अस्ति। वृषंन्तमः सिर्खिभः स्वेभिरेवैर्मरुत्वांन्नो भवत्विन्द्रं ऊती॥ २॥ यस्य । अनाप्तः। सूर्यस्यऽइव। यामः। भरे°भरे। वृत्र°हा। शुष्मः। अस्ति। वृषंन्°तमः। सर्खिं°भिः। स्वेभिः। एवैः। मुरुत्वान्। नः। भुवतु। इन्द्रः। ऊती॥ २॥ दिवो न यस्य रेतसो दुर्घानाः पन्थासो यन्ति शवसापरीताः। तरद्द्वेषाः सासिहः पौंस्येभिर्मरुत्वान् नो भवत्वन्द्रं ऊती॥ ३॥ दिवः। न। यस्य । रेतसः। दुर्घानाः। पन्थासः। यन्ति । शर्वसा। अपरि॰इताः। तरत्°द्वेषाः। ससिहः। पौँस्येभिः। मुरुत्वान्। नः। भुवतु। इन्द्रः। ऊती॥ ३॥ सो अङ्गिरोभिराङ्गिरस्तमो भूद्वषा वृषेभिः सर्खिभिः सखा सन्। ऋग्मिभिर्ऋग्मी गातुभिज्यें छो मरुत्वांनो भवत्विन्द्रं ऊती॥ ४॥ सः। अङ्गिरः२भिः। अङ्गिरः२तमः। भूत्। वृषां। वृषं॰भिः। सर्खि॰भिः। सर्खा। सन्। ऋग्मि॰भि:। ऋग्मी। गातु॰भि:। ज्येष्ठै:। मुरुत्वान्। नु:। भुवतु। इन्द्रै:। ऊती॥ ४॥

स सूनुभिनं रुद्रेभिऋभ्वां नृषाह्यं सासृह्वाँ अमित्रांन्। सनीळेभिः श्रवस्यांनि तूर्वन्मरुत्वांनो भवत्वन्द्रं ऊती॥ ५॥ सः। सूनु°भिः। न। रुद्रेभिः। ऋभ्वां। नृ°सह्यं। सुसह्वान्। अमित्रांन्।

स॰नीळेभिः। श्रवस्यानि। तूर्वन्। मुरुत्वान्। नः। भृवतु। इन्द्रः। ऊती॥ ५॥

स मन्युमीः समद्रनस्य कुर्तास्माकेभिनृभिः सूर्यं सनत्। अस्मित्रहुन्तसत्पतिः पुरुहूतो मुरुत्वान्नो भवत्वन्द्रं ऊती॥६॥

सः। मृन्यु॰मीः। सु॰मद्नेनस्य। कुर्ता। अस्मार्केभिः। नृ॰भिः। सूर्यम्। सुन्त्। अस्मिन्। अहंन्। सत्॰पंतिः। पुरु॰हूतः। मुरुत्वान्। नः। भुवतु। इन्द्रः। ऊती॥ ६॥ [6]

[9]

तमूतयों रणयञ्छूरंसातौ तं क्षेमंस्य क्षितयः कृण्वत त्राम्। स विश्वस्य करुणस्येश एको मरुत्वानो भवत्वन्द्रं ऊती॥ ७॥ तम्। ऊतर्यः। रणयन्। शूरं॰सातौ। तम्। क्षेमस्य। क्षितर्यः। कृण्वत्। त्राम्। सः। विश्वस्य। करुणस्य। ईशे। एकः। मुरुत्वान्। नः। भुवतु। इन्द्रः। ऊती॥ ७॥ तमंप्सन्त शर्वस उत्सवेषु नरो न्रमवंसे तं धर्नाय। सो अन्धे चित्तमंसि ज्योतिविंदन्मरुत्वांनो भवत्विन्द्रं ऊती॥ ८॥ तम्। अप्सन्त। शर्वसः। उत्°सवेषुं। नरः। नरम्। अवसे। तम्। धनाय। सः। अन्धे। चित्। तमंसि। ज्योतिः। विदत्। मुरुत्वान्। नः। भवतु। इन्द्रः। ऊती॥ ८॥ स सव्येन यमित ब्राधितश्चित् स दक्षिणे संगृभीता कृतानि। स कीरिणां चित्सनिता धर्नानि मरुत्वांन्नो भवत्वन्द्रं ऊती॥ ९॥ सः। सुव्येनं। युमृति। ब्रार्धतः। चित्। सः। दुक्षिणे। सम्°गृंभीता। कृतानि। सः। कीरिणा। चित्। सर्निता। धर्नानि। मुरुत्वान्। नः। भवतु। इन्द्रः। ऊती॥ ९॥ स ग्रामेभिः सनिता स रथेभिर्विदे विश्वाभिः कृष्टिभिन्वं १ द्या। स पौस्येभिरभिभूरशस्तीर्मरुत्वानो भवत्वन्द्रं ऊती॥ १०॥ सः। ग्रामेभिः। सर्निता। सः। रथैभिः। विदे। विश्वाभिः। कृष्टि°भिः। नु। अद्य। सः। पौस्यैभिः। अभि°भूः। अशस्तीः। मुरुत्वान्। नः। भुवतु। इन्द्रं। ऊती॥ १०॥ स जामिभिर्यत्समजाति मीळहेऽजामिभिर्वा पुरुहूत एवै:। अपां तोकस्य तर्नयस्य जेषे मरुत्वान्नो भवत्विन्द्रं ऊती॥ ११॥ सः। जामि॰भिः। यत्। सम्॰अजाति। मीळहे। अजामि॰भिः। वा। पुरु॰हूतः। एवैः। अपाम्। तोकस्यं। तनयस्य। जेषे। मरुत्वान्। नः। भवतु। इन्द्रः। ऊती॥ ११॥ स वंजुभृद्दंस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा। चम्रीषो न शर्वसा पाञ्चंजन्यो मुरुत्वांन्नो भवत्विन्द्रं ऊती॥ १२॥ सः। वृज्रु॰भृत्। दुस्यु॰हा। भीमः। उग्रः। सहस्रं॰चेताः। शृत॰नीथः। ऋभ्वा। चुमीषः। न। शर्वसा। पाञ्चं°जन्यः। मुरुत्वान्। नः। भुवतु। इन्द्रः। ऊती॥ १२॥

[ 80]

तस्य वर्जः क्रन्दित स्मत्स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान्। तं संचन्ते सनयस्तं धर्नानि मुरुत्वानो भवत्वन्द्रं ऊती॥ १३॥ तस्य । वर्षः । क्रन्दति । स्मत् । स्वः २साः । दिवः । न । त्वेषः । रवर्षः । शिमी॰ वान् । तम्। सचन्ते। सनयः। तम्। धर्नानि। मुरुत्वान्। नः। भुवतु। इन्द्रः। ऊती॥ १३॥ यस्याजेस्त्रं शर्वसा मार्नमुक्थं परिभुजद्रोदंसी विश्वतः सीम्। स पारिषत्क्रतुंभिर्मन्दसानो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्रं ऊती॥ १४॥ यस्य । अर्जस्त्रम् । शर्वसा । मार्नम् । उक्थम् । परि॰भुजत् । रोदंसी इति । विश्वते : । सीम् । सः। पारिषत्। क्रर्तुं॰भिः। मन्दसानः। मरुत्वान्। नः। भवतु। इन्द्रंः। ऊती॥ १४॥ न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शर्वसो अन्तमापुः। स प्ररिक्वा त्वक्षंसा क्ष्मो दिवश्चं मुरुत्वांनो भवत्वन्द्रं ऊती॥ १५॥ न। यस्य । देवाः। देवताः। न। मर्ताः। आपः। चन। शर्वसः। अन्तम्। आपः। सः। प्र°रिक्वा । त्वक्षंसा। क्ष्मः। द्विवः। च । मुरुत्वान्। नुः। भुवतु । इन्द्रंः। ऊती ॥ १५ ॥ रोहिच्छ्यावा सुमदंशुर्ललामीईक्षा राय ऋजार्श्वस्य। वृषंणवन्तं बिभ्रंती धूर्षु रथं मुन्द्रा चिकेत नाहुंषीषु विक्षु॥ १६॥ रोहित्। श्यावा। सुमत्°अशुः। लुलामीः। द्युक्षा। राये। ऋज्र°अश्वस्य। वृषंण्°वन्तम्। बिभ्रंती। धू:२सु। रथंम्। मुन्द्रा। चिकेत। नाहुंषीषु। विक्षु॥ १६॥ एतत्त्यत्तं इन्द्र वृष्णं उक्थं वार्षागिरा अभि गृंणन्ति रार्थः। ऋजाश्वः प्रष्टिंभिरम्बरीषेः सहदेवो भयमानः सुराधाः॥ १७॥ एतत्। त्यत्। ते। इन्द्र। वृष्णै। उक्थम्। वार्षागिराः। अभि। गृणन्ति। रार्धः। ऋुज॰अंश्वः। प्रष्टिं॰भिः। अम्बरीषंः। सह॰देवः। भर्यमानः। सु॰राधाः॥ १७॥ दस्यूञ्छिम्यूंश्च पुरुहूत एवैर्हुत्वा पृथिव्यां शर्वा नि बहीत्। सनत्क्षेत्रं सिखंभिः श्वित्येभिः सन्त्सूर्यं सनद्रपः सुवर्त्रः॥ १८॥ दस्यून्। शिम्यून्। च। पुरु॰हूतः। एवै:। हत्वा। पृथिव्याम्। शर्वा। नि। बर्हीत्। सर्नत्। क्षेत्रम्। सर्खि॰भिः। श्वित्येभिः। सर्नत्। सूर्यम्। सर्नत्। अपः। सु॰वर्जाः॥ १८॥

[88]

विश्वाहेन्द्रों अधिवक्ता नों अस्त्वपरिहृताः सनुयाम् वार्जम्। तन्नों मित्रो वर्रुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ १९॥ विश्वाहां। इन्द्रेः। अधि°वक्ता। नः। अस्तु। अपरि°हृताः। सनुयाम्। वार्जम्। तत्। नः। मित्रः। वर्रुणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ १९॥

[१०१][११ कुत्स आङ्गिरसः। इन्द्रः [१ गर्भस्त्राविण्युपनिषद्]। जगती; ८-११ त्रिष्टुप्।]

प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहंत्रृजिश्वना। अवस्यवो वृषंणं वर्ज्रदक्षिणं मुरुत्वन्तं सुख्यायं हवामहे॥ १॥ प्र। मन्दिनै। पितु॰मत्। अर्चत। वर्चः। यः। कृष्ण॰गंर्भाः। निः२अहंन्। ऋजिश्वना। अवस्यवं:। वृषंणम्। वर्ज्र'°दक्षिणम्। मुरुत्वंन्तम्। सुख्यायं। हुवामहे ॥ १ ॥ यो व्यंसं जाहृषाणेनं मन्युना यः शम्बंरं यो अहुन्पिप्रुंमवृतम्। इन्द्रो यः शृष्णंमशृषं न्यावृणङ्मरुत्वंन्तं सख्यायं हवामहे॥ २॥ यः। वि°अंसम्। जहषाणेनं। मन्युनां। यः। शम्बरम्। यः। अहंन्। पिप्रुंम्। अव्रतम्। इन्द्रं:। य:। शुष्णंम्। अशुषंम्। नि। अवृंणक्। मरुत्वंन्तम्। सख्यायं। हवामहे ॥ २॥ यस्य द्यावांपृथिवी पौंस्यं महद् यस्यं व्रते वर्रुणो यस्य सूर्यः। यस्येन्द्रस्य सिन्ध्वः सर्श्वति व्रतं मरुत्वंन्तं सख्यायं हवामहे॥ ३॥ यस्यं। द्यावापृथिवी इतिं। पौंस्यम्। महत्। यस्यं। व्रते। वर्रणः। यस्यं। सूर्यः। यस्य । इन्द्रंस्य । सिन्धंवः । सश्चंति । व्रतम् । मुरुत्वंन्तम् । सुख्याय । हुवामहे ॥ ३ ॥ यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वशी य आरितः कर्मणिकर्मणि स्थिरः। वीळोश्चिदिन्द्रो यो असुन्वतो वधो मुरुत्वन्तं सुख्यायं हवामहे॥ ४॥ यः। अश्वानाम्। यः। गर्वाम्। गो॰पंतिः। वृशी। यः। आरितः। कर्मणि॰कर्मणि। स्थिरः। वीळो:। चित्। इन्द्रं:। य:। असुन्वत:। वध:। मरुत्वन्तम्। सख्यायं। हुवामहे ॥ ४॥ यो विश्वस्य जर्गतः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्। इन्द्रो यो दस्यूँरधराँ अवातिरन्मरुत्वन्तं सुख्यायं हवामहे॥ ५॥ यः। विश्वंस्य। जर्गतः। प्राणुतः। पतिः। यः। ब्रह्मणे। प्रथुमः। गाः। अविन्दत्। इन्द्रै:। यः। दस्यून्। अर्धरान्। अव°अर्तिरत्। मरुत्वन्तम्। सख्यायं। हुवामहे॥ ५॥

[88]

यः शूरेभिर्हव्यो यश्च भीरुभियों धाविद्धिर्ह्यते यश्च जिग्युभिः। इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि संदुधुर्मरुत्वन्तं सुख्यायं हवामहे॥ ६॥ यः। शूरेभिः। हर्व्यः। यः। च्। भीरु°भिः। यः। धार्वत्°भि। हूयतै। यः। च्। जि्ग्यु°भि। इन्द्रम्। यम्। विश्वां। भुवना। अभि। सम्°द्धुः। मुरुत्वन्तम्। सुख्यार्य। हुवामहे ॥ ६॥ रुद्राणांमेति प्रदिशां विचक्ष्णो रुद्रेभिर्योषां तनुते पृथु ज्रयः। इन्ह्रं मनीषा अभ्यंचिति श्रुतं मुरुत्वन्तं सुख्यायं हवामहे॥ ७॥ रुद्राणाम्। एति । प्र°दिशां । वि°चक्षणः। रुद्रेभिः। योषां । तनुते । पृथु । ज्रयः। इन्द्रम्। मनीषा। अभि। अर्चिति। श्रुतम्। मुरुत्वन्तम्। सुख्याये। हुवामहे ॥ ७॥ यद्वा मरुत्वः प्रमे सधस्थे यद्वावमे वृजने मादयासे। अतु आ याह्यध्वरं नो अच्छा त्वाया हुविश्चकृमा सत्यराधः॥ ८॥ यत्। वा। मुरुत्वः। पुरमे। सुध॰स्थे। यत्। वा। अवमे। वृजनै। मादयासे। अर्तः। आ। याहि। अध्वरम्। नः। अच्छै। त्वा॰या। हविः। चकृम्। सत्य॰राधः॥ ८॥ त्वायेन्द्र सोमं सुषुमा सुदक्ष त्वाया ह्विश्चकृमा ब्रह्मवाहः। अर्धा नियुत्वः सर्गणो मुरुद्धिरस्मिन्यज्ञे बुर्हिषि मादयस्व॥ ९॥ त्वा॰या। इन्द्र। सोर्मम्। सुसुम्। सु॰दुक्ष। त्वा॰या। हुवि:। चुकृम्। ब्रह्म॰वाहु:। अर्ध। नियुत्वः। स॰गणः। मुरुत्॰भिः। अस्मिन्। युज्ञे। बुर्हिषि। माद्यस्व॥ ९॥ मादयस्व हरिभियें तं इन्द्र विष्यस्व शिप्रे वि सृजस्व धेने। आ त्वां सुशिष्र हर्रयो वहन्तूशन्ह्व्यानि प्रतिं नो जुषस्व॥ १०॥ मादयस्व। हरिं°भि:। ये। ते। इन्द्र। वि। स्यस्व। शिप्रे इति। वि। सृजस्व। धेने इति। आ। त्वा। सु°शिप्र। हर्रयः। वहन्तु। उशन्। ह्व्यानि। प्रति। नः। जुषस्व॥ १०॥ मरुत्स्तोत्रस्य वृजनस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाजम्। तन्नों मित्रो वर्रुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ११॥ मरुत्°स्तौत्रस्य। वृजनस्य। गोपा:। वयम्। इन्द्रैण। सनुयाम्। वाजम्। तत्। नः। मित्रः। वर्रणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ ११॥

[ 8 8 ]

[88]

[ १०२ ] [ ११ कुत्स आङ्गिरसः । इन्द्रः । जगती; ११ त्रिष्टुप् । ]

इमां ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तं आनजे। तमुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन्द्रं देवासः शवंसामद्वन् ॥ १॥ इमाम्। ते। धियम्। प्र। भरे। महः। महीम्। अस्य। स्तोत्रे। धिषणा । यत्। ते। आनजे। तम्। उत्॰सवे। च। प्र॰सवे। च। सस्हिम्। इन्द्रम्। देवासं:। शवसा। अमद्न्। अनुं॥ १॥ अस्य श्रवो नुर्द्यः सप्त बिभ्रति द्यावाक्षामा पृथिवी दर्शतं वर्षुः। अस्मे सूर्याचन्द्रमसाभिचक्षे श्रद्धे कर्मिन्द्र चरतो वितर्तुरम्॥ २॥ अस्य। श्रवं:। नुर्द्यः। सप्त। बिभ्रुति। द्यावाक्षामा । पृथिवी। दुर्शतम्। वर्पुः। अस्मे इति । सूर्याचन्द्रमसा । अभि॰चक्षे । श्रद्धे । कम् । इन्द्र । चरतः । वि॰तर्तुरम् ॥ २ ॥ तं स्मा रथं मघवन्त्रावं सातये जैत्रं यं ते अनुमदाम संगमे। आजा न इन्द्र मनसा पुरुष्टुत त्वयाद्भ्यों मघवुञ्छर्म यच्छ नः॥ ३॥ तम्। स्म। रथम्। मघ°वन्। प्र। अव। सातर्ये। जैत्रम्। यम्। ते। अनु॰मदाम। सम्॰गमे। आजा। नः। इन्द्र। मनसा। पुरु॰स्तुत। त्वायत्॰भ्यः। मघ०वन्। शर्म। युच्छ। नः॥ ३॥ वयं जीयेम त्वयां युजा वृत्तमस्माकमंशुमुद्वा भरेभरे। अस्मभ्यंमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूंणां मघवन् वृष्णयां रुज॥ ४॥ वयम्। जयेम। त्वया। युजा। वृतम्। अस्माकम्। अंशम्। उत्। अव। भरें॰भरे। अस्मभ्यम्। इन्द्र। वरिवः। सु॰गम्। कृधि। प्र। शत्रूणाम्। मघ॰वन्। वृष्णया। रुज्॥ ४॥ नाना हि त्वा हर्वमाना जना इमे धर्नानां धर्तरवंसा विपन्यवं:। अस्माकं स्मा रथमा तिष्ठ सातये जैत्रं हीन्द्र निर्भृतं मनस्तवं॥ ५॥ नानां। हि। त्वा। हर्वमानाः। जनाः। इमे। धर्नानाम्। धर्तः। अवसा। विपन्यवः। अस्मार्कम्। स्म । रथम्। आ। तिष्ठु । सातर्ये। जैत्रम्। हि। इन्द्र । नि॰ भृतम्। मनः। तर्व ॥ ५ ॥ गोजितां बाहू अमितक्रतुः सिमः कर्मन्कर्मञ्छतमूतिः खजंकरः॥ अकल्प इन्द्रंः प्रतिमानमोजसाथा जना वि ह्वयन्ते सिषासवः॥ ६॥ गो॰जिता । बाहू इति । अमित॰क्रतुः। सिमः। कर्मन्॰कर्मन्। शृतम्॰ऊतिः। खुजुम्॰क्ररः॥ अकल्पः। इन्द्रः। प्रति॰मानम्। ओर्जसा। अर्थ। जनाः। वि। ह्वयन्ते। सिसासर्वः॥ ६॥

उत्ते शतान्मघवन्नुच्च भूर्यस् उत्सहस्राद् रिरिचे कृष्टिषु श्रवः। अमात्रं त्वां धिषणां तित्विषे मुह्यधां वृत्राणिं जिष्ट्रासे पुरंदर॥ ७॥ उत्। ते। शतात्। मुघ°वन्। उत्। च। भूयसः। उत्। सहास्नात्। रिरिचे। कृष्टिषु। श्रवः। अमात्रम् । त्वा । धिषणां । तित्विषे । मही । अर्थं । वृत्राणि । जिघ्नसे । पुरम्°द्र ॥ ७ ॥ त्रिविष्टिधातुं प्रतिमानमोर्जसस्तिस्त्रो भूमीर्नृपते त्रीणि रोचना। अतीदं विश्वं भुवनं ववक्षिथाशृत्रुरिन्द्र जनुषां सनादंसि॥ ८॥ त्रिविष्टि॰धातुं । प्रति॰मानम् । ओर्जसः । तिस्रः । भूमीः । नृ॰पते । त्रीणि । रोचना । अति । इदम् । विश्वम् । भुवनम् । व्वक्षिथ । अश्रुः । इन्द्र । जनुषा । सनात् । असि ॥ ८॥ त्वां देवेषुं प्रथमं हंवामहे त्वं बंभूथ पृतंनासु सासिहः। सेमं नंः कारुमुंपम्नयुमुद्भिद्मिमन्द्रः कृणोतु प्रस्वे रथं पुरः॥ ९॥ त्वाम्। देवेषु । प्रथमम्। ह्वामहे । त्वम्। ब्भूथ । पृतनासु । सुसहिः। सः। इमम्। नः। कारुम्। उप॰म्न्युम्। उत्॰भिदम्। इन्द्रः। कृणोतु। प्र॰स्वे। रथम्। पुरः॥ ९॥ त्वं जिंगेथ न धर्ना रुरोधिथार्भेषवाजा मंघवन्महत्स् च। त्वामुग्रमवंसे सं शिशीमस्यथां न इन्द्र हवनेषु चोदय॥ १०॥ त्वम्। जिगेथा न। धर्ना। रुरोधिथा अर्भेषु। आजा। मघ°वन्। महत्°सुं। च। त्वाम्। उग्रम्। अवसे। सम्। शिशीमसि। अर्थ। नुः। इन्द्र। हर्वनेषु। चोद्य॥ १०॥ विश्वाहेन्द्रों अधिवक्ता नों अस्त्वपरिह्वताः सनुयाम् वाजम्। तन्नों मित्रो वर्रुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ११॥ [ 84] विश्वाहा । इन्द्रं:। अधि॰वक्ता। नः। अस्तु। अपरि॰ह्न्ताः। सनुयाम्। वार्जम्। तत्। नः। मित्रः। वर्रणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ ११॥

[ १०३ ] [ ८ कुत्स आङ्गिरसः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

तत्तं इन्द्रियं प्रेमं प्राचैरधायन्त क्वयः पुरेदम्। श्वमेदमन्यद्विव्यंश्न्यदंस्य समी पृच्यते समनेवं केतुः॥१॥ तत्। ते। इन्द्रियम्। प्रमम्। प्राचैः। अधायन्त। क्वयः। पुरा। इदम्। श्वमा। इदम्। अन्यत्। द्विव। अन्यत्। अस्य। सम्। ईमिर्ति। पृच्यते। समनाऽईव। केतुः॥१॥

स धारयत्पृथिवीं पप्रथंच्य वर्जेण हत्वा निरपः संसर्ज। अहन्नहिमिभनद्रौहिणं व्यहुन्व्यंसं मुघवा शर्चीभिः॥ २॥ सः। धारयत्। पृथिवीम्। पप्रथंत्। च। वर्ज्रेण। हृत्वा। निः। अपः। ससर्ज। अहंन्। अहंन्। अभिनत्। रौहिणम्। वि। अहंन्। वि°अंसम्। मुघ°वां। शर्चीभि:॥ २॥ स जातूर्भर्मा श्रद्दधान ओजः पुरो विभिन्दन्नचरिद्व दासीः। विद्वान्वंजिन्दस्यंवे हेतिमस्यार्यं सहो वर्धया द्युप्रिमंन्द्र॥ ३॥ सः। जातू॰भर्मा। श्रत्॰दधानः। ओर्जः। पुरः। वि॰भिन्दन्। अच्रत्। वि। दासीः। विद्वान्। विज्ञन्। दस्यवे। हेतिम्। अस्य। आर्यम्। सहः। वर्धय। द्युम्नम्। इन्द्र॥ ३॥ तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मुघवा नाम बिर्भत्। उपप्रयन्दंस्युहत्यांय वृजी यद्ध सूनुः श्रवंसे नामं दुधे॥ ४॥ तत्। ऊचुषै। मार्नुषा। इमा। युगानि। कीर्तेन्यम्। मुघ°वा। नाम। बिभ्रत्। उप॰प्रयन्। दस्यु॰हत्याय। वजी। यत्। हु। सूनुः। श्रवंसे। नामं। दधे॥ ४॥ तदंस्येदं पंश्यता भूरिं पुष्टं श्रदिन्द्रंस्य धत्तन वीर्याय। स गा अविन्दत्सो अविन्ददश्चान्त्स ओषधीः सो अपः स वर्नानि॥ ५॥ [ 38 ] तत्। अस्य। इदम्। पश्यत। भूरि। पुष्टम्। श्रत्। इन्द्रंस्य। धृतन्। वीर्याय। सः। गाः। अविन्दत्। सः। अविन्दत्। अर्थान्। सः। ओषंधीः। सः। अपः। स। वर्नानि॥ ५॥ भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्यश्रुष्माय सुनवाम सोम्म। य आदृत्यां परिपन्थीव शूरोऽयं ज्वनो विभजन्नेति वेदः॥ ६॥ भूरिं०कर्मणे। वृषभायं। वृष्णें। सत्य॰शुंष्माय। सुनवाम। सोमंम्। यः। आ॰दृत्यं। परिपन्थीऽईंव। शूरंः। अयंज्वनः। वि॰भर्जन्। एति। वेदंः॥ ६॥ तदिन्द्र प्रेवं वीर्यं चकर्थ यत्मसन्तं वज्रेणाबोधयोऽहिम्। अनुं त्वा पत्नीर्हिषितं वर्यश्च विश्वें देवासों अमदन्ननुं त्वा॥ ७॥ तत्। इन्द्र। प्रऽईव। वीर्यम्। चकुर्थ। यत्। ससन्तम्। वर्त्रण। अबौधयः। अहिम्। अर्नु। त्वा। प्रती:। हृषितम्। वर्य:। च। विश्वै। देवासी:। अमदन्। अर्नु। त्वा॥ ७॥

शुष्णं पिप्रुं कुर्यंवं वृत्रमिन्द्र यदावधीर्वि पुरः शम्बरस्य। तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्तामिदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ८॥ शुष्णम्। पिप्रुम्। कुर्यवम्। वृत्रम्। इन्द्र। यदा। अवधी:। वि। पुरे:। शम्बरस्य। तत्। नः। मित्रः। वर्रणः। मुमहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत्। द्यौः॥ ८॥

[ 29]

[ १०४ ] [ ९ कुत्स आङ्गिरसः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

योनिष्ट इन्द्र निषदें अकारि तमा नि षींद स्वानो नार्वा। विमुच्या वयोऽवसायाश्वांन्दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे॥ १॥ योर्नि:। ते। इन्द्र। नि॰सर्दे। अकारि। तम्। आ। नि। सीद्र। स्वान:। न। अर्वा। वि॰मुर्च्य । वर्यः । अव॰सार्य । अश्वान् । दोषा । वस्तौः । वहीयसः । प्र॰िपत्वे ॥ १ ॥ ओ त्ये न्र इन्द्रमूतये गुर्नू चित्तान्त्मद्यो अर्ध्वनो जगम्यात्। देवासों मन्युं दासंस्य श्रम्नन्ते न आ वंक्षन्त्सुविताय वर्णम्॥ २॥ ओ इति । त्ये । नरे : । इन्द्रम् । ऊतर्ये । गु : । नु । चित् । तान् । सद्य : । अर्ध्वन : । जगम्यात् । देवासं:। मन्युम्। दासंस्य। श्रम्नन्। ते। नः। आ। वक्षन्। सुवितायं। वर्णम्॥ २॥ अव त्मना भरते केतंवेदा अव त्मना भरते फेर्नमुदन्। क्षीरेण स्नातः कुर्यवस्य योषे हते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः॥ ३॥ अर्व। त्मना । भरते । केर्त ॰ वेदा: । अर्व । त्मना । भरते । फेर्नम् । उदन् । क्षीरेण । स्नातः । कुर्यवस्य । योषे इति । हते इति । ते इति । स्याताम् । प्रवणे । शिफायाः ॥ ३॥ युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र पूर्वाभिस्तिरते राष्टि शूरः। अञ्जसी कुंलिशी वीरपंत्नी पर्यो हिन्वाना उदिभिर्भरन्ते॥ ४॥ युयोपं। नाभिः। उपरस्य। आयोः। प्र। पूर्वीभिः। तिरते। राष्टिं। शूरंः। अञ्जसी। कुलिशी। वीर°पंत्नी। पर्य:। हिन्वाना:। उद°भिं:। भुरन्ते॥ ४॥ प्रति यत् स्या नीथादंशिं दस्योरोको नाच्छा सद्नं जानती गात्। अर्ध स्मा नो मघवञ्चर्कृतादिन्मा नो मुघेव निष्पुपी पर्रा दाः॥ ५॥ प्रति । यत् । स्या । नीर्था । अदेशि । दस्यो : । ओर्क : । न । अच्छ । सर्दनम् । जानती । गात् । अर्थ। स्म । नुः। मुघ°वन्। चुर्कृतात्। इत्। मा। नः। मुघाऽईव। निष्षपी। पर्ग। दाः॥ ५॥

[ 28]

स त्वं न इन्द्र सूर्ये सो अपर्वनागास्त्व आ भंज जीवशंसे। मान्तरां भुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महुत इन्द्रियाय ॥ ६॥ सः। त्वम्। नः। इन्द्र। सूर्ये। सः। अप्°सु। अनागाः २त्वे। आ। भूज। जीव°शंसे। मा। अन्तराम्। भुजम्। आ। रिरिषः। नः। श्रद्धितम्। ते। महते। इन्द्रियाये॥ ६॥ अर्धा मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि वृषा चोदस्व महुते धनाय। मा नो अर्कृते पुरुहूत योनाविन्द्र क्षुर्ध्यद्भ्यो वर्य आसुतिं दाः॥ ७॥ अर्ध। मन्ये। श्रत्। ते। अस्मै। अधायि। वृषां। चोदस्व। महते। धनाय। मा। नः। अकृते। पुरु॰हूत्। योनौ। इन्द्रं। क्षुध्यंत्॰भ्यः। वयः। आ॰सुतिम्। दाः॥ ७॥ मा नो वधीरिन्द्र मा परा दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोंषीः। आण्डा मा नो मघवञ्छक्र निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सहजानुषाणि॥ ८॥ मा। नः। वधीः। इन्द्र। मा। पर्ग। दाः। मा। नः। प्रिया। भोजनानि। प्र। मोषीः। आण्डा। मा। नः। मघ°वन्। शक्रा निः। भेत्। मा। नः। पात्रा भेत्। सह°जानुषाणि॥ ८॥ अर्वाडेहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय। उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेवं नः शृणुहि हूयमानः॥ ९॥ [ 99] अर्वाङ्। आ। इहि। सोमं°कामम्। त्वा। आहु:। अयम्। सुत:। तस्य। पिब। मदाय। उरु°व्यर्चाः। जुठरें। आ। वृषस्व। पिताऽईव। नः। शृणुहि। हूयमानः॥ ९॥

> [ १०५ ] [ १९, कुत्स आङ्गिरसः, त्रित आप्त्यः वा। विश्वे देवाः। पंक्तिः, ८ यवमध्या महाबृहतीः, १९ त्रिष्टुप्।]

चन्द्रमां अप्रवंशन्तरा संपूर्णों धांवते दिवि।
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं में अस्य रोदसी॥ १॥
चन्द्रमाः। अप्॰सु। अन्तः। आ। सु॰पणः। धावते। दिवि।
न। वः। हिरण्य॰नेमयः। पदम्। विन्दन्ति। वि॰द्युतः। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इति॥ १॥
अर्थिमद् वा उं अर्थिन् आ जाया युवते पतिम्।
तुञ्जाते वृष्ण्यं पर्यः परिदाय रस्रं दुहे वित्तं में अस्य रोदसी॥ २॥

अर्थम्। इत्। वै। ऊँ इति। अर्थिनः। आ। जाया। युवते। पर्तिम्। तुञ्जाते इति । वृष्ण्यम् । पर्यः । परि॰दार्य । रसम् । दुहे । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इति ॥ २॥ मो षु देवा अदः स्वंशरवं पादि दिवस्परि। मा सोम्यस्य शंभुवः शूने भूम कर्दा चन वित्तं में अस्य रोदसी॥ ३॥ मो इति। सु। देवाः। अदः। स्वः। अवं। पादि। दिवः। परि। मा। सोम्यस्य । शुम् । भुव :। शूने । भूम । कर्दा । चन । वित्तम् । मे । अस्य । रोदसी इर्ति ॥ ३ ॥ यज्ञं पृच्छाम्यवमं स तहूतो वि वोचिति। क्वं ऋतं पूर्व्यं गतं कस्तद्विंभर्ति नूतनो वित्तं में अस्य रोदसी॥ ४॥ यज्ञम्। पृच्छाम्। अवमम्। सः। तत्। दूतः। वि। वोचित। क्वं। ऋतम्। पूर्व्यम्। गतम्। कः। तत्। बिभर्ति। नूतंनः। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इतिं॥ ४॥ अमी ये देवाः स्थनं त्रिष्वा रोचने दिवः। कर्द्ध ऋतं कदर्नृतं क्वं प्रला व आहुंतिर्वित्तं में अस्य रोदसी॥ ५॥ [ 20] अमी इति । ये। देवा:। स्थनं। त्रिषु। आ। रोचने। दिव:॥ कत्। व:। ऋतम्। कत्। अर्नृतम्। क्वं। प्रत्ना। व:। आ॰ हुंति:। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इतिं॥ ५॥ कर्द्वं ऋतस्यं धर्णसि कद् वर्रुणस्य चक्षंणम्। कर्दर्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दूढ्यो वित्तं में अस्य रोदसी॥ ६॥ कत्। वः। ऋतस्य। धर्णसि। कत्। वर्रणस्य। चक्षणम्। कत्। अर्यम्णः। महः। पथा। अति। क्रामेम्। दुः२ध्यः। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इति॥ ६॥ अहं सो अस्मि यः पुरा सुते वदामि कानि चित्। तं मां व्यन्त्याध्यो३ वृको न तृष्णर्जं मृगं वित्तं में अस्य रोदसी॥ ७॥ अहम्। सः। अस्मि। यः। पुरा। सुते। वदामि। कार्नि। चित्। तम्। मा। व्यन्ति। आ॰ध्यः। वृकः। न। तृष्ण॰जंम्। मृगम्। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इतिं॥७॥ सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः। मूषो न शिश्ना व्यंदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं में अस्य रोदसी॥ ८॥

सम्। मा। तपन्ति। अभितः। सपत्नीः ऽइव। पर्शवः॥ मूषः। न। शिश्ना। वि। अदन्ति। मा। आ॰ध्यः। स्तोतारम्। ते। शतकृतो इति शत॰क्रतो। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इति॥ ८॥

अमी ये सप्त रश्मयस्तर्त्रा मे नाभिरातंता।

त्रितस्तद्वेदाप्त्यः स जामित्वायं रेभित वित्त में अस्य रोदसी॥ ९॥

अमी इति । ये। सप्त। रश्मयः। तत्र । मे । नाभिः। आ०तेता।

त्रितः। तत्। वेद् । आप्त्यः। सः। जामि॰त्वायं। रेभृति । वित्तम्। मे । अस्य। रोदसी इति ॥ ९॥

अमी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः।

देवत्रा नु प्रवाच्यं सधीचीना नि वांवृतुर्वित्तं में अस्य रोदसी॥ १०॥

[ 38]

अमी इतिं। ये। पञ्चं। उक्षणं:। मध्यं। तस्थु:। महः। दिवः।

देव॰त्रा। नु। प्र॰वाच्यम्। सधीचीनाः। नि। ववृतुः। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इति॥ १०॥

सुपर्णा एत आंसते मध्यं आरोधने दिवः।

ते सेंधन्ति पथो वृकं तर्रन्तं यह्वर्तीरपो वित्तं में अस्य रोदसी॥ ११॥

सु॰पुर्णाः। एते। आसते। मध्यै। आ॰रोधने। दिवः।

ते। सेधन्ति। पथः। वृकम्। तरंन्तम्। यह्नतीः। अपः। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इति ॥ ११ ॥

नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवांसः सुप्रवाचनम्।

ऋतमर्षन्ति सिन्धंवः सत्यं तातान सूर्यो वित्तं में अस्य रोदसी॥ १२॥

नर्व्यम्। तत्। उक्थ्यम्। हितम्। देवासः। सु॰प्रवाचनम्।

ऋतम्। अर्षन्ति । सिन्ध्वः। सत्यम्। तृतान् । सूर्यः। वित्तम्। मे । अस्य। रोदसी इति ॥ १२॥

अग्ने तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम्।

स नः सत्तो मनुष्वदा देवान्यक्षि विदुष्टरो वित्तं में अस्य रोदसी॥ १३॥

अर्ग्ने। तर्व। त्यत्। उक्थ्यंम्। देवेषुं। अस्ति। आप्यंम्।

सः। नः। सत्तः। मनुष्वत्। आ। देवान्। यक्षि। विदुःश्तरः। वित्तम्। मे । अस्य। रोदसी इति ॥ १३॥

सत्तो होता मंनुष्वदा देवाँ अच्छा विदुष्टरः।

अग्निर्ह्वा सुषूदित देवो देवेषु मेधिरो वित्तं में अस्य रोदसी॥ १४॥

सत्तः। होतां। मनुष्वत्। आ। देवान्। अच्छं। विदुः २तंरः।

अग्नि:। ह्व्या। सुसूद्ति। देव:। देवेषु । मेधिर:। वित्तम्। मे । अस्य। रोदसी इति ॥ १४॥

ब्रह्मां कृणोति वर्रणो गातुविदं तमीमहे।

व्यूर्णोति हृदा मृतिं नव्यों जायतामृतं वित्तं में अस्य रोदसी॥ १५॥

[ 22]

ब्रह्मं। कृणोति। वर्रणः। गातु°विदेम्। तम्। ईमहे।

वि। ऊर्णोति। हृदा। मृतिम्। नव्यः। जायुताम्। ऋतम्। वित्तम्। मे । अस्य। रोदसी इति॥ १५॥

असौ यः पन्थां आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः।

न स देवा अतिक्रमे तं मर्तासो न पंश्यथ वित्तं में अस्य रोदसी॥ १६॥

असौ। य:। पन्थाः। आदित्यः। दिवि। प्र°वाच्यम्। कृतः।

न। सः। देवाः। अति°क्रमें। तम्। मुर्तासः। न। पुश्यथः। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इति ॥ १६ ॥

त्रितः कूपेऽवंहितो देवान् हंवत ऊतये।

तच्छुंश्राव बृह्स्पतिः कृण्वन्नंहूरणादुरु वित्तं में अस्य रोदसी॥ १७॥

त्रितः। कूर्पे। अवं°हितः। देवान्। हुवते। ऊतर्ये।

तत्। शुश्राव्। बृहस्पतिं:। कृण्वन्। अंहूरणात्। उरु। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इतिं॥ १७॥

अरुणो मां सकृदवृकः पथा यन्तं दुदर्श् हि।

उञ्जिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयी वित्तं में अस्य रोदसी॥ १८॥

अरुणः। मा । सुकृत्। वृकः। पथा। यन्तम्। दुदर्शं। हि।

उत्। जिहीते। नि॰चार्या। तष्टांऽइव। पृष्टि॰आम्यी। वित्तम्। मे। अस्य। रोदसी इति ॥ १८॥

एनाङ्गूषेण वयमिन्द्रवन्तोऽभि ष्याम वुजने सर्ववीराः।

तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्तामिद्विः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ १९॥

[ 23 ] {१५}

एना। आङ्गूषेण । वयम्। इन्द्रे॰वन्तः। अभि। स्याम्। वृजने। सर्व॰वीराः।

तत्। नः। मित्रः। वर्रणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ १९॥

[ १०६ ] [ ७ कुत्स आङ्गिरसः। विश्वे देवाः। जगती ७ त्रिष्टुप्]

इन्ह्रं मित्रं वर्रुणमुग्निमूत्ये मार्रुतं शर्धो अदितिं हवामहे। रथं न दुर्गाद्वंसवः सुदानवो विश्वंसमान्नो अहंसो निष्पिपर्तन॥१॥

इन्द्रम्। मित्रम्। वर्रुणम्। अग्निम्। ऊतयै। मार्रुतम्। शर्धः। अदितिम्। हुवामहे। रथम्। न। दुःश्गात्। वसवः। सु॰दानवः। विश्वंस्मात्। नः। अंहंसः। निः। पिपर्तन॥ १॥ त आंदित्या आ गंता सुर्वतांतये भूत देवा वृत्रतूर्येषु शुंभुवः। रथं न दुर्गाद्वंसवः सुदानवो विश्वंस्मान्नो अंहंसो निष्पिपर्तन॥ २॥ ते। आदित्याः। आ। गृत्। सुर्व°तातये। भूत। देवाः। वृत्र°तूर्येषु। शम्°भुवः। रथम्। न। दुःश्गात्। वसवः। सु॰दानवः। विश्वस्मात्। नः। अहंसः। निः। पिपर्तन्॥ २॥ अवंन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधां। रथं न दुर्गाद्वंसवः सुदानवो विश्वंस्मान्तो अंहंसो निष्पिपर्तन॥ ३॥ अवन्तु। नः। पितर्रः। सु॰प्रवाचनाः। उत। देवी इतिं। देवपुत्रे इतिं देव॰पुत्रे। ऋत॰वृधां। रथम्। न। दुःश्गात्। वस्वः। सु॰दानवः। विश्वंस्मात्। नः। अंहंसः। निः। पिपर्तन॥ ३॥ नराशंसं वाजिनं वाजयंत्रिह क्षयद्वीरं पूषणं सुम्रैरीमहे। रथं न दुर्गाद्वंसवः सुदानवो विश्वंस्मान्नो अंहंसो निष्पिपर्तन॥ ४॥ नगुशंसम्। वाजिनम्। वाजयन्। इह। क्षयत्॰वीरम्। पूषणम्। सुम्रै:। ईमहे। रथम्। न। दुःश्गात्। वस्वः। सु॰दानवः। विश्वसमात्। नः। अंहंसः। निः। पिपर्तन॥ ४॥ बृहस्पते सदमित्रः सुगं कृधि शं योर्यते मनुर्हितं तदीमहे। रथं न दुर्गाद्वंसवः सुदानवो विश्वंस्मान्नो अंहंसो निष्पिपर्तन॥ ५॥ बृहंस्पते। सदम्। इत्। नः। सु॰गम्। कृधि। शम्। योः। यत्। ते। मनुःशहतम्। तत्। ईमहे। रथम्। न। दुःश्गात्। वसवः। सु॰दानवः। विश्वसमात्। नः। अहं सः। निः। पिपर्तन॥ ५॥ इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणुं शचीपतिं काटे निर्बाळह ऋषिरहृदूतये। रथं न दुर्गाद्वंसवः सुदानवो विश्वंस्मान्नो अंहंसो निष्पिपर्तन॥ ६॥ इन्द्रम्। कुत्सं:। वृत्र°हनम्। शचीर्यपतिम्। काटे। नि॰बाळहः। ऋषिः। अह्वत्। ऊतयै। रथम्। न। दुःश्गात्। वसवः। सु॰दानवः। विश्वंस्मात्। नः। अंहंसः। निः। पिपर्तन्॥ ६॥ देवैनों देव्यदितिनिं पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन्। तन्नों मित्रो वर्रुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ७॥ [88] देवै:। नः। देवी। अदिति:। नि। पातु। देवः। त्राता। त्रायताम्। अप्रे॰युच्छन्। तत्। नः। मित्रः। वरुणः। ममहन्ताम्। अदिति:। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ ७॥

[ १०७ ] [ ३ कुत्स आङ्गिरसः। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप् ]

युज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवंता मृळ्यन्तेः।
आ वोऽर्वाची सुमित्वंवृत्यादंहोश्चिद्या विरिवोवित्तरासंत्॥१॥
यज्ञः। देवानाम्। प्रति। एति। सुम्नम्। आदित्यासः। भवंत। मृळ्यन्तेः।
आ। वः। अर्वाची। सु॰मतिः। ववृत्यात्। अंहोः। चित्। या। वरिवोवित्॰तंरा। असंत्॥१॥
उपं नो देवा अवसा गमन्विष्ण्यस्तां सामिभः स्तूयमानाः।
इन्द्रं इन्द्रियैर्मरुतो मुरुद्धिरपादित्यैनों अदितिः शर्म यंसत्॥२॥
उपं। नः। देवाः। अवसा। आ। गमन्तु। अङ्गिरसाम्। सामि॰भिः। स्तूयमानाः।
इन्द्रं। इन्द्रियैः। मुरुतंः। मुरुत्॰भिः। आदित्यैः। नः। अदितिः। शर्म। यंसत्॥२॥
तन्न इन्द्रस्तद्वर्षणस्तदिनस्तदंर्यमा तत्सविता चनो धात्।
तन्नो मित्रो वर्षणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथ्विवी उत्त द्यौः॥३॥
[२५]
तत्। नः। इन्द्रं:। तत्। वर्षणः। तत्। अग्निः। तत्। अर्यमा। तत्। स्विता। चनेः। धात्।
तत्। नः। मित्रः। वर्षणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथ्विवी। उत्त। द्यौः॥३॥

[ १०८ ] [ १३ कुत्स आङ्गिरसः। इन्द्राग्नी। त्रिष्टुप्]

य ईन्द्राग्नी चित्रतमो रथो वाम्भि विश्वांनि भुवंनानि चप्टें।
तेना यांतं सरथं तस्थिवांसाथा सोमंस्य पिबतं सुतस्यं॥ १॥
य:। इन्द्राग्नी इति। चित्र॰तंमः। रथः। वाम्। अभि। विश्वांनि। भुवंनानि। चप्टें।
तेनं। आ। यातम्। स॰रथंम्। तस्थि॰वांसां। अर्थ। सोमंस्य। पिबतम्। सुतस्यं॥ १॥
यावंदिदं भुवंनं विश्वमस्त्युंकृव्यचां विरमतां गभीरम्।
तावां अयं पातंवे सोमो अस्त्वरंमिन्द्राग्नी मनंसे युवभ्यांम्॥ २॥
यावंत्। इदम्। भुवंनम्। विश्वंम्। अस्ति। उक्॰व्यचां। वरिमतां। गुभीरम्।
तावांन्। अयम्। पातंवे। सोमंः। अस्तु। अरंम्। इन्द्राग्नी इति। मनंसे। युव॰भ्यांम्॥ २॥

चक्राथे हि सध्यं १इनाम भद्रं संधीचीना वृत्रहणा उत स्थं:। तार्विन्द्राग्नी सध्येञ्चा निषद्या वृष्णः सोर्मस्य वृष्णा वृषेथाम्॥ ३॥ चक्राथे इति । हि । स्रध्यंक् । नाम । भुद्रम् । सुधीचीना । वृत्र°हुनौ । उत । स्थः। तौ। इन्द्राग्नी इति । सुध्येञ्चा। नि॰षद्यं। वृष्णं:। सोमंस्य। वृष्णा। आ। वृषेथाम्॥ ३॥ समिद्धेष्विग्निष्वानजाना यतस्रुंचा बर्हिर् तिस्तिगुणा। तीब्रै: सोमै: परिषक्तेभिरर्वागेन्द्रांग्नी सौमनसायं यातम्॥ ४॥ सम्॰ईद्धेषु । अग्निषु । आनजाना । यत॰स्रु चा । बर्हि : । ऊँ इति । तिस्तिराणा । तीव्रै:। सोमैं:। परिं॰सिक्तेभि:। अर्वाक्। आ। इन्द्राग्नी इति। सौमनसाय। यातम्॥ ४॥ यानीन्द्राग्नी चक्रथुंर्वीयीण यानि रूपाण्युत वृष्णयांनि। या वं प्रलानि सख्या शिवानि तेभिः सोमंस्य पिबतं सुतस्यं॥ ५॥ [ २६ ] यानि । इन्द्राग्नी इति । चक्रथुः । वीर्याणि । यानि । रूपाणि । उत । वृष्ण्यानि । या। वाम्। प्रत्नानि। सुख्या। शिवानि। तेभिः। सोमस्य। पुबतम्। सुतस्य। ५॥ यदब्रंवं प्रथमं वं वृणानो ईयं सोमो असुरैर्नो विहव्यः। तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोमंस्य पिबतं सुतस्यं॥ ६॥ यत्। अब्रवम्। प्रथमम्। वाम्। वृणानः। अयम्। सोर्मः। असुरैः। नः। वि°हर्व्यः। ताम्। सत्याम्। श्रद्धाम्। अभि। आ। हि। यातम्। अर्थः। सोर्मस्य। पिबतम्। सुतस्यं॥ ६॥ यदिन्द्राग्नी मद्थः स्वे दुंरोणे यहूह्मणि राजनि वा यजत्रा। अतः परिं वृषणावा हि यातमथा सोमंस्य पिबतं सुतस्यं॥ ७॥ यत्। इन्द्राग्नी इति । मर्दथः। स्वे। दुरोणे। यत्। ब्रह्मणि। राजीन। वा। यज्जा। अर्तः। परि । वृषणौ । आ। हि । यातम्। अर्थ । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्य ॥ ७॥ यदिन्द्राग्नी यदुंषु तुर्वशेषु यद्दुह्यष्वनुषु पूरुषु स्थः। अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमंस्य पिबतं सुतस्य ॥ ८॥ यत्। इन्द्राग्नी इति । यदुषु । तुर्वशेषु । यत् । दृह्युषु । अनुषु । पूरुषु । स्थः । अतः। परिं। वृषणौ। आ। हि। यातम्। अर्थः। सोमस्य। पिबतम्। सुतस्यः॥ ८॥

यदिंन्द्राग्नी अवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यांमुत स्थः। अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्यं॥ ९॥ यत्। इन्द्राग्नी इति । अवमस्याम्। पृथिव्याम्। मध्यमस्याम्। प्रमस्याम्। उत्। स्थः। अतः। परि । वृषणौ । आ । हि । यातम् । अर्थ । सोमस्य । पिबतम् । सुतस्यं ॥ ९॥ यदिन्द्राग्नी पुरमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामुत स्थः॥ अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमंस्य पिबतं सुतस्यं॥ १०॥ यत्। इन्द्राग्नी इति। पुरमस्याम्। पृथिव्याम्। मध्यमस्याम्। अवमस्याम्। उत। स्थः॥ अतः। परि । वृषणौ । आ। हि। यातम्। अर्थः। सोमंस्य। पिबतम्। सुतस्यं॥ १०॥ यदिंन्द्राग्नी दिवि ष्ठो यत्पृंथिव्यां यत् पर्वतेष्वोषंधीष्वप्सु। अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥ ११॥ यत्। इन्द्राग्नी इति । दिवि। स्थः। यत्। पृथिव्याम्। यत्। पर्वतेषु। ओषेधीषु। अप्॰सु। अतः। परिं। वृष्णौ । आ। हि। यातम्। अर्थः। सोमस्य। पिबतम्। सुतस्यं॥ ११॥ यदिंन्द्राग्नी उदिंता सूर्यंस्य मध्ये दिवः स्वधयां मादयेथे। अतः परिं वृषणावा हि यातमथा सोमंस्य पिबतं सुतस्यं॥ १२॥ यत्। इन्द्राग्नी इति । उत्॰ईता। सूर्यस्य। मध्यै। दिवः। स्वधया । मादयेथे इति । अर्तः। परि । वृषणौ । आ । हि । यातम् । अर्थ । सोमंस्य । पुबतुम् । सुतस्य ॥ १२ ॥ एवेन्द्रांग्नी पिपवांसां सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं जंयतं धर्नानि। तन्नों मित्रो वरुंणो मामहन्तामदिंतिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ १३॥ एव। इन्द्राग्नी इति। पृपि॰वांसा। सुतस्य। विश्वा। अस्मभ्यम्। सम्। ज्यतम्। धर्नानि। तत्। नः। मित्रः। वर्रणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत्। द्यौः॥ १३॥

[ 20]

[ १०९ ] [ ८ कुत्स आंगिरसः। इन्द्राग्नी। त्रिष्टुप्]

वि हाख्यं मनसा वस्यं इच्छन्निन्द्रांग्नी ज्ञास उत वां सजातान्। नान्या युवत्प्रमंतिरस्ति मह्यं स वां धियं वाज्यन्तीमतक्षम्॥ १॥ वि। हि। अख्यम्। मनसा। वस्यः। इच्छन्। इन्द्रांग्नी इतिं। ज्ञासः। उत। वा। सु॰जातान्। न। अन्या। युवत्। प्र॰मंतिः। अस्ति। मह्यम्। सः। वाम्। धियम्। वाज्॰यन्तीम्। अतक्षम्॥ १॥

अश्रवं हि भूरिदावंत्तरा वां विजामातुरुत वां घा स्यालात्। अथा सोमंस्य प्रयंती युवभ्यामिन्द्रांग्नी स्तोमं जनयामि नर्व्यम्॥ २॥ अश्रंवम्। हि। भूरिदावंत्°तरा। वाम्। वि°जांमातुः। उत। वा। घ। स्यालात्। अर्थ। सोमस्य। प्र°यंती। युव°भ्याम्। इन्द्रांग्नी इति। स्तोमम्। जनयाम्। नर्व्यम्॥ २॥ मा छेदा रश्मीरिति नार्धमानाः पितृणां शक्तीरनुयच्छमानाः। इन्द्राग्निभ्यां कं वृषंणो मदन्ति ता हाद्री धिषणाया उपस्थे।। ३।। मा। छेदा। रश्मीन्। इति। नार्धमानाः। पितृणाम्। शक्तीः। अनु॰यच्छमानाः। इन्द्राग्नि॰भ्याम्। कम्। वृषंणः। मदन्ति। ता। हि। अद्री इति। धिषणायाः। उप॰स्थे॥ ३॥ युवाभ्यां देवी धिषणा मदायेन्द्रांग्नी सोमंमुशती सुनोति। तावंश्विना भद्रहस्ता सुपाणी आ धांवतं मधुंना पृङ्क्तमुप्सु॥ ४॥ युवाभ्याम्। देवी। धिषणां। मदाय। इन्द्रांग्नी इति। सोमंम्। उश्ती। सुनोति॥ तौ। अश्विना। भद्र°हस्ता। सु॰पाणी इति सु॰पाणी। आ। धावतम्। मधुना। पृङ्कम्। अप्॰सु॥ ४॥ युवामिन्द्राग्नी वसुनो विभागे तवस्तमा शुश्रव वृत्रहत्ये। तावासद्यां बर्हिषिं यज्ञे अस्मिन्प्र चंर्षणी मादयेथां सुतस्यं॥ ५॥ [ 26] युवाम्। इन्द्राग्नी इति । वसुनः। वि॰भागे। तवः २तमा। शुश्रव। वृत्रहत्ये। तौ । आ॰सद्यं । बर्हिषं । यज्ञे । अस्मिन् । प्र । चर्षणी इति । माद्येथाम् । सुतस्य ॥ ५ ॥ प्र चर्षणिभ्यः पृतनाहवेषु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिविश्चं। प्र सिन्धुंभ्यः प्र गिरिभ्यों महित्वा प्रेन्द्रांग्नी विश्वा भुवनात्यन्या॥ ६॥ प्र। चर्षणि॰भ्यः। पृतना॰हर्वेषु। प्र। पृथिव्याः। रिरिचाथे इति। दिवः। च। प्र। सिन्धुं ॰भ्यः। प्र। गिरि॰भ्यः। मृहि॰त्वा। प्र। इन्द्राग्नी इतिं। विश्वां। भुवंना। अतिं। अन्या॥ ६॥ आ भरतं शिक्षतं वज्रबाहू अस्माँ ईन्द्राग्नी अवतं शर्चीभि:। इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सिपत्वं पितरो न आसेन्॥ ७॥ आ। भरतम्। शिक्षंतम्। वज्रबाह् इति वज्र°बाह्। अस्मान्। इन्द्राग्नी इति । अवतम्। शर्चीभि:। इमे। नु। ते। रश्मयः। सूर्यस्य। येभिः। स॰पित्वम्। पितरः। नः। आसन्॥ ७॥ पुरंदरा शिक्षंतं वज्रहस्तास्माँ ईन्द्राग्नी अवतं भरेषु। तन्नों मित्रो वर्रुणो मामहन्तामिदंतिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ८॥ [ 28]

पुरंम्°दरा। शिक्षंतम्। वज्र°हस्ता। अस्मान्। इन्द्राग्नी इतिं। अवतम्। भरेषु। तत्। नः। मित्रः। ममहन्ताम्। अदिंतिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ ८॥

[ ११० ] [ ९ कुत्स आङ्गिरसः। ऋभवः। जगती; ५, ९ त्रिष्टुभः ]

ततं मे अपस्तद् तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचथायं शस्यते। अयं संमुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहांकृतस्य सम् तृष्णुत ऋभवः॥ १॥ ततम्। मे । अपः। तत्। ऊँ इति । तायते । पुनरिति । स्वादिष्ठा । धीतिः। रुचर्थाय । शस्यते । अयम्। सुमुद्रः। <u>इ</u>ह। विश्व°देव्यः। स्वाहां°कृतस्य। सम्। ऊँ इतिं। तृष्णुत्। ऋभवः॥ १॥ आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम के चिंदापर्यः। सौधंन्वनाश्चरितस्यं भूमनागंच्छत सवितुर्दाशुषों गृहम्॥ २॥ आ०भोगर्यम्। प्र। यत्। इच्छन्तं:। ऐतंन। अपांका:। प्राञ्चं:। मर्म। के। चित्। आपर्यः। सौधंन्वनासः। चुरितस्यं। भूमनां। अगच्छत। सुवितुः। दाशुर्षः। गृहम्॥ २॥ तत्संविता वोऽमृतत्वमासुवदगोह्यं यच्छुवयन्त ऐतन। त्यं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्तमकृणुता चतुर्वयम्॥ ३॥ तत्। सविता। वः। अमृत°त्वम्। आ। असुवत्। अगौह्यम्। यत्। श्रवयन्त। ऐतेन। त्यम्। चित्। चमसम्। असुरस्य। भक्षणम्। एकम्। सन्तम्। अकृणुत्। चतुः २वयम्॥ ३॥ विष्ट्री शर्मी तरिणत्वेन वाघतो मतीसः सन्तो अमृतत्वमानशुः। सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे सम्पृच्यन्त धीतिभिः॥ ४॥ विष्ट्री। शर्मी। तरणि॰त्वेनं। वाघतं:। मतीस:। सन्तं:। अमृत॰त्वम्। आनुशु:। सौधन्वनाः। ऋभवंः। सूरं°चक्षसः। सुंवत्सरे। सम्। अपृच्यन्त्। धीति°भिः॥ ४॥ क्षेत्रमिव वि ममुस्तर्जनेनुँ एकं पात्रमृभवो जेहमानम्। उपस्तुता उपमं नार्धमाना अमेर्त्येषु श्रवं इच्छमानाः॥ ५॥ क्षेत्रम्ऽइव। वि। ममुः। तेर्जनेन। एकम्। पात्रम्। ऋभवः। जेहमानम्। उपं°स्तुताः। उप°मम्। नार्धमानाः। अमर्त्येषु। श्रवं:। इच्छमानाः॥ ५॥ आ मंनीषामन्तरिक्षस्य नृभ्यः स्रुचेवं घृतं जुहवाम विद्यनां। तरिणत्वा ये पितुरंस्य सिश्चर ऋभवो वाजमरुहन्दिवो रर्जः॥ ६॥

[30]

आ। मनीषाम्। अन्तरिक्षस्य। नृ० भ्येः। सुचाऽईव। घृतम्। जुहवामः। विद्यनां।
तरिण्॰त्वा। ये। पितुः। अस्य। सिश्चरे। ऋभवंः। वार्जम्। अरुहन्। दिवः। रर्जः॥ ६॥
ऋभुनं इन्द्रः शर्वसा नवीयानृभुविजिधिवस्विधिवस्विदिः।
युष्माकं देवा अवसाहंनि प्रियेशेभि तिष्ठेम पृत्सुतीरस्ं वताम्॥ ७॥
ऋभुः। नः। इन्द्रः। शर्वसा। नवीयान्। ऋभुः। वार्जभिः। वसुं०भिः। वसुंः। द्विः।
युष्माकंम्। देवाः। अवसा। अहंनि। प्रिये। अभि। तिष्ठेम। पृत्सुतीः। असुंन्वताम्॥ ७॥
निश्चर्मण ऋभवो गार्मपिशत सं वत्सेनांसृजता मातरं पुनः।
सौधन्वनासः स्वपस्ययां नरो जिन्नी युवाना पितराकृणोतन॥ ८॥
निः। चर्मणः। ऋभवः। गाम्। अपिशत। सम्। वत्सेनं। असृजत। मातर्म्। पुनरिति।
सौधन्वनासः। सु॰अपस्ययां। नरः। जिन्नी इति। युवाना। पितरां। अकृणोतन॥ ८॥
वार्जभिनों वार्जसातविविद्वशृभुमाँ इन्द्र चित्रमा देषि रार्थः।
तन्नों मित्रो वर्रुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ९॥
[३१]
वार्जभिः। नः। वार्ज॰सातौ। अविडु। ऋभु॰मान्। इन्द्र। चित्रम्। आ। दिषि। रार्थः।
तत्। नः। मित्रः। वर्रुणः। मुमहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ ९॥

[ १११ ] [ ५ कुत्स आङ्गिरसः। ऋभवः। जगती; ५ त्रिष्टुप् ]

तक्षन्तर्थं सुवृतं विद्यनापंसस्तक्षन्हरीं इन्द्रवाहा वृषंणवसू।
तक्षनिगृभ्यांमृभवो युवद्वयस्तक्षेन्वत्सायं मातरं सचाभुवंम्॥ १॥
तक्षनि। रथम्। सु॰वृतेम्। विद्यना॰ अपसः। तक्षनि। हरी इति। इन्द्र॰वाहां। वृषंण्॰वसू इति वृषंण्॰वसू।
तक्षनि। पितृ॰भ्यांम्। ऋभवः। युवंत्। वयः। तक्षनि। वृत्सायं। मातरम्। सचा॰भुवंम्॥ १॥
आ नौ युज्ञायं तक्षत ऋभुमद्वयः क्रत्वे दक्षांय सुप्रजावंतीमिषंम्।
यथा क्षयांम सर्ववीरया विशा तन्नः शर्धांय धासथा स्विन्द्रियम्॥ २॥
आ। नः। युज्ञायं। तक्षत्। ऋभु॰मत्। वयः। क्रत्वे। दक्षाय। सु॰प्रजावंतीम्। इषम्।
यथां। क्षयांम। सर्व॰वीरया। विशा। तत्। नः। शर्धाय। धासथ। सु। इन्द्रियम्॥ २॥
आ तक्षत सातिमस्मभ्यंमृभवः सातिं रथांय सातिमर्वते नरः।
सातिं नो जैतीं सं महेत विश्वहां जामिमजांमिं पृतंनासु सक्षणिम्॥ ३॥

आ। तक्षत । सातिम्। अस्मभ्यंम्। ऋभवः। सातिम्। रथाय । सातिम्। अर्वते। नरः।
सातिम्। नः। जैत्रीम्। सम्। महेत । विश्वहां। जामिम्। अर्जामिम्। पृतंनासु । सक्षणिम् ॥ ३ ॥
ऋभुक्षणिमन्द्रमा हुंवे ऊत्यं ऋभून्वाजांन् मुरुतः सोमंपीतये।
उभा मित्रावरुंणा नूनमृश्विना ते नों हिन्वन्तु सात्यं धिये जिषे॥ ४॥
ऋभुक्षणम्। इन्द्रम्। आ। हुवे। ऊत्यं। ऋभून्। वाजांन्। मुरुतः। सोमंण्पीतये।
उभा। मित्रावरुंणा। नूनम्। अश्विनां। ते। नः। हिन्वन्तु । सात्यं। धिये। जिषे॥ ४॥
ऋभुभंरांय सं शिशातु सातिं संमर्यजिद्वाजां अस्मा अविष्टु।
तत्रों मित्रो वरुंणो मामहन्तामिदंतिः सिन्धुः पृथिवी उत्त द्यौ॥ ५॥

ऋभुः। भराय। सम्। शिशातु । सातिम्। समर्यण्जित्। वाजाः। अस्मान्। अविष्टु ।
तत्। नः। मित्रः। वरुंणः। मुमहन्ताम्। अदिंतिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत्त। द्यौः॥ ५॥

[ ११२ ] [ २५ कुत्स [ आङ्गिरसः। १ [ आद्यपादस्य ] द्यावापृथिव्यौ, १ [ द्वितीयपादस्य ] अग्निः, १ [ उत्तरार्धस्य ] अश्विनौ; २-२५ अश्विनौ। जगती; २४-२५ त्रिष्टुभौ ]

इंळे द्यावांपृथिवी पूर्विचेत्तयेऽग्नि घुर्म सुरुचं यामंत्रिष्ट्यं।
याभिर्भरं कारमंशांय जिन्वंथस्ताभिक्ष षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ १॥
ईळे। द्यावांपृथिवी इति। पूर्व॰िचंत्तये। अग्निम्। घुर्मम्। सु॰रुचम्। यामंन्। इष्टयं॥ याभिः। भरं।
कारम्। अंशाय। जिन्वंथः। ताभिः। ऊँ इति। सु। ऊति॰िभः। अश्वना। आ। गृतम्॥ १॥
युवोद्दानायं सुभरां अस्भ्रक्षतो रथमा तस्थुवंचसं न मन्वंते।
याभिर्धियोऽवंथः कर्मन्विष्टये ताभिक्ष षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ २॥
युवोः। दानायं। सु॰भराः। अस्रश्रतः। रथम्। आ। तस्थुः। वचसम्। न। मन्वंते।
याभिः। धिर्यः। अवंथः। कर्मन्। इष्टये। ताभिः। ऊँ इति। सु। ऊति॰िभः। अश्वना। गृतम्॥ २॥
युवं तासां दिव्यस्यं प्रशासंने विशां क्षंयथो अमृतस्य मुज्यनां।
याभिर्धेनुमस्वंश् पिन्वंथो नग् ताभिक्ष षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ ३॥
युवम्। तासाम्। दिव्यस्यं। प्र॰शासंने। विशाम्। क्ष्युथः। अमृतस्य। मुज्यनां॥ याभिः। धेनुम्। अस्वंम्। पिन्वंथः। नग्। ताभिः। ऊँ इतिं। सु। अश्वना। आ। गृतम्॥ ३॥
युवम्। तासाम्। दिव्यस्यं। ताभिः। उँ इतिं। सु। अति॰िभः। अश्वना। आ। गृतम्॥ ३॥
अस्वंम्। पिन्वंथः। नग्। ताभिः। उँ इतिं। सु। अति॰िभः। अश्वना। आ। गृतम्॥ ३॥

याभिः परिज्मा तनंयस्य मज्मनां द्विमाता तूर्षु तुरणिंर्विभूषंति। याभिस्त्रिमन्तुरभवद् विचक्षणस्ताभिंक् षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ ४॥ याभिः। परि॰ज्मा। तनयस्य। मुज्मनां। द्वि॰माता। तूर्षु। तुरणिः। वि॰भूषति॥ याभिः। त्रि॰मन्तुः। अभेवत्। वि॰चक्षणः। ताभिः। ऊँ इतिं। सु। ऊति॰भिः। अश्विना। आ। गृतम्॥ ४॥ याभी रेभं निवृतं सितमद्भ्य उद्वन्दंनमैरयतं स्वर्दृशे। याभिः कण्वं प्र सिषांसन्तमावंतं ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्चना गंतम्॥ ५॥ [ \$\$ ] याभिः। रेभम्। नि॰वृतम्। सितम्। अत्॰भ्यः। उत्। वन्दनम्। ऐरयतम्। स्वः। दृशे॥ याभिः। कण्वम्। प्र। सिसासन्तम्। आर्वतम्। ताभिः। ऊँ इति। सु। ऊति°भिः। अश्विना। आ। गृतम्॥ ५॥ याभिरन्तंकं जसमानमारंणे भुज्युं याभिरव्यथिभिर्जिजिन्वर्थुः। याभिः कर्कन्धुं वय्यं च जिन्वंथस्ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ ६॥ याभिः। अन्तंकम्। जसंमानम्। आ॰अरंणे। भुज्युम्। याभिः। अव्यथि॰भिः। जिजिन्वर्थुः॥ याभिः। कुर्कन्धुम्। वय्यम्। च। जिन्वंथः। ताभिः। ऊँ इतिं। सु। ऊति°भिः। अश्विना। आ। गतम्॥ ६॥ याभिः शुचन्तिं धनसां सुषंसदं तप्तं घर्ममोम्यावन्तमत्रये। याभिः पृश्निंगुं पुरुकुत्समावंतं ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ ७॥ याभिः। शुचन्तिम्। धनु॰साम्। सु॰संसदंम्। तप्तम्। घुर्मम्। ओम्या॰वंन्तुम्। अत्रये॥ याभिः। पृश्निगुम्। पुरुकुत्स्मम्। आवतम्। ताभि:। ऊँ इति। सु। ऊति॰भि:। अश्विना। आ। गतम्॥ ७॥ याभिः शर्चीभिर्वृषणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्षंस एतंवे कृथः। याभिर्विर्तिकां ग्रसिताममुंञ्चतं ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ ८॥ याभि:। शर्चीभि:। वृषणा। परा॰वृजम्। प्र। अन्धम्। श्रोणम्। चक्षसे। एतंवे। कृथ:॥ याभि:। वर्तिकाम्। ग्रसिताम्। अमुंञ्चतम्। ताभिः। ऊँ इति। सु। ऊति॰भिः। अश्विना। आ। गतम्॥ ८॥ याभिः सिन्धुं मधुमन्तमस्रशतं वसिष्ठं याभिरजरावर्जिन्वतम्। याभिः कुत्सं श्रुतर्यं नर्यमावतं ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्वना गतम्॥ ९॥ याभिः। सिन्धुम्। मधुं॰मन्तम्। असंश्वतम्। वसिष्ठम्। याभिः। अजरौ। अजिन्वतम्॥ याभिः। कुर्त्सम्। श्रुतर्यम्। नर्यम्। आवतम्। ताभिः। ऊँ इति। सु। ऊति॰भिः। अश्विना। आ। गृतम्॥ ९॥

याभिर्विश्पलां धनुसामेथुर्व्यं सहस्त्रमीळ्ह आजावर्जिन्वतम्। याभिर्वश्ममश्व्यं प्रेणिमार्वतं ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्वना गतम्॥ १०॥ [88] याभि:। विश्पलाम्। धन्॰साम्। अथुर्व्यम्। सहस्रं॰मीळ्हे। आजौ। अर्जिन्वतम्॥ याभि:। वर्शम्। अश्व्यम्। प्रेणिम्। आर्वतम्। तार्भि:। ऊँ इति। सु। ऊति°भि:। अश्विना। आ। गतम्॥ १०॥ याभिः सुदानू औशिजायं विणिजे दीर्घश्रवसे मधु कोशो अक्षेरत्। कक्षीर्वन्तं स्तोतारं याभिरार्वतं ताभिक्ष षु ऊतिभिरिश्वना गतम्॥ ११॥ याभि:। सुदानू इति सु॰दानू। औृशिजाये। वणिजे। दीर्घ॰ श्रवसे। मर्धु। कोर्शः। अक्षरत्॥ कक्षीवन्तम्। स्तोतारम्। याभि:। आर्वतम्। ताभि:। ऊँ इति। सु। ऊति°भि:। अश्विना। आ। गतम्॥ ११॥ याभी रसां क्षोदंसोदः पिपिन्वर्थुरनश्वं याभी रथमार्वतं जिषे। याभिस्त्रिशोक उस्त्रियां उदाजत ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ १२॥ याभिः। रसाम्। क्षोदंसा। उदः। पिपिन्वर्थुः। अनुश्वम्। याभि। रथम्। आवंतम्। जिषे॥ याभिः। त्रि°शोर्कः। उस्त्रयाः। उत्°आर्जत। ताभिः। ऊँ इतिं। सु। ऊति°भिः। अश्विना। आ। गृतम्॥ १२॥ याभिः सूर्यं परियाथः पंरावति मन्धातारं क्षेत्रंपत्येष्वावंतम्। याभिर्विप्रं प्र भरद्वाजमार्वतं ताभिरू षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ १३॥ याभि:। सूर्यम्। परि॰याथ:। परा॰वर्ति। मन्धातार्रम्। क्षेत्रं॰पत्येषु। आर्वतम्॥ याभि:। विप्रम्। प्र। भरत्॰वांजम्। आवंतम्। ताभिः। ऊँ इतिं। सु। ऊति॰भिः। अश्विना। आ। गतम्॥ १३॥ याभिर्महामतिथिग्वं कशोज्वं दिवोदासं शम्बरहत्य आवतम्। याभिः पूर्भिद्ये त्रसद्स्युमावतं ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्वना गतम्॥ १४॥ याभि:। महाम्। अतिथि°ग्वम्। कशः२जुर्वम्। दिवः २दासम्। शम्बर°हत्ये। आर्वतम्॥ याभिः। पूःरिभद्ये। त्रसदंस्युम्। आवंतम्। ताभिः। ऊँ इति। सु। ऊति॰भिः। अश्विना। आ। गृतम्॥ १४॥ याभिर्वम्रं विपिपानम्परतुतं कुलिं याभिर्वित्तर्जानिं दुवस्यर्थः। याभिर्व्यश्वमुत पृथिमार्वतं ताभिक्ष षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ १५॥ [34] याभिः। वम्रम्। वि°पिपानम्। उप°स्तुतम्। कलिम्। याभिः। वित्त°र्जानम्। दुवस्यर्थः॥ याभिः। वि°अंश्वम्। उत्। पृथिम्। आवंतम्। ताभिः। ऊँ इतिं। सु। ऊति°भिः। अश्विना। आ। गृतम्॥ १५॥

याभिर्नरा शयवे याभिरत्रये याभिः पुरा मनवे गातुमीषर्थुः। याभिः शारीराजतं स्यूमंरश्मये ताभिक्तं षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ १६॥ याभिः। नरा। शयवै। याभिः। अत्रये। याभिः। पुरा। मनवे। गातुम्। ईषर्थुः॥ याभिः। शारीः। आर्जतम्। स्यूमं॰रश्मये। ताभिः। ऊँ इतिं। सु। ऊति॰भिः। अश्विना। आ। गृतम्॥ १६॥ याभिः पठंर्वा जठंरस्य मज्मनाग्निर्नादीदेच्चित इद्धो अज्मन्ना। याभिः शर्यातमवंथो महाधने ताभिंक्ष षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ १७॥ याभि:। पठवां। जठरस्य। मज्मनां। अग्नि:। न। अदीदेत्। चितः। इद्धः। अज्मेन्। आ॥ याभि:। शर्यातम्। अवंथः। महा॰धने। ताभिः। ऊँ इति। सु। ऊति॰भिः। अश्विना। आ। गतम्॥ १७॥ याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथोऽग्रं गच्छंथो विवरे गोअंर्णसः। याभिर्मनुं शूरमिषा समावतं ताभिरू षु ऊतिभिरिश्वना गतम्॥ १८॥ याभि:। अङ्गरः। मनसा। निरण्यर्थः। अर्ग्रम्। गच्छ्रथः। वि°वरे। गो°अर्णसः॥ याभिः। मर्नुम्। शूर्रम्। इषा। सम्°आर्वतम्। ताभिः। ऊँ इति। सु। ऊति॰भिः। अश्विना। आ। गृतम्॥ १८॥ याभिः पत्नीर्विमदायं न्यूहथुरा घं वा याभिरुणीरशिक्षतम्। याभिः सुदासं ऊहर्थः सुदेव्यं १ ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ १९॥ याभि:। पत्नी:। वि॰मदार्य। नि॰ऊहर्थु:। आ। घ। वा। याभि:। अरुणी:। अर्शिक्षतम्॥ याभि:। सु°दासें। ऊहथुं:। सु°देव्यंम्। ताभिं:। ऊँ इतिं। सु। ऊति॰भिं:। अश्विना। आ। गतम्॥ १९॥ याभिः शंताती भवंथो ददाशुर्षे भुज्युं याभिरवंथो याभिरिधंगुम्। ओम्यावंतीं सुभरांमृतस्तुभं ताभिंक्ष षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ २०॥ [38] याभिः। शंताती इति शम्°ताती। भवंथः। ददाशुषे। भुज्युम्। याभिः। अवंथः। याभिः। अधिं°गुम्। ओम्या°वंतीम्। सु°भराम्। ऋत° स्तुर्भम्। ताभिः। ऊँ इति। सु। ऊति°भिः। अश्विना। आ। गृतम्॥ २०॥ याभिः कृशानुमसने दुवस्यथीं जुवे याभिर्यूनो अर्वन्तमार्वतम्। मधुं प्रियं भरिथो यत्सरङ्भ्यस्ताभिक्त षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ २१॥ याभिः। कृशानुंम्। असने। दुवस्यर्थः। जुवे। याभिः। यूनेः। अर्वन्तम्। आवंतम्॥ मधुं। प्रियम्। भरथः। यत्। सरट्॰भ्यः। ताभिः। ऊँ इतिं। सु। ऊति॰भिः। अश्विना। आ। गतम्॥ २१॥

याभिर्नरं गोषुयुधं नृषाह्ये क्षेत्रस्य साता तनयस्य जिन्वंथः। याभी रथाँ अवथो याभिरर्वतस्ताभिक् षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ २२॥ याभिः। नरम्। गोषु॰युर्धम्। नृ॰साह्यै। क्षेत्रस्य। साता। तनयस्य। जिन्वैथः॥ याभिः। रथान्। अवैथः। याभि:। अर्वतः। ताभि:। ऊँ इति। सु। ऊति°भि:। अश्विना। आ। गृतम्॥ २२॥ याभिः कुर्त्समार्जुनेयं शतकतू प्र तुर्वीतिं प्र च दभीतिमार्वतम्। याभिध्वंसिन्तं पुरुषिन्तमावतं ताभिक् षु ऊतिभिरिश्वना गंतम्॥ २३॥ याभिः। कुर्त्सम्। आर्जुनेयम्। शतकृत् इति शत°क्रत्। प्र। तुर्वीतिम्। प्र। च्। द्भीतिम्। आर्वतम्। याभिः। ध्वसन्तिम्। पुरु॰सन्तिम्। आवतम्। ताभि:। ऊँ इति । सु। ऊति॰भि:। अश्विना। आ। गृतम्॥ २३॥ अप्रस्वतीमश्विना वार्चमस्मे कृतं नो दस्ता वृषणा मनीषाम्। अद्यूत्येऽवसे नि ह्वये वां वृधे च नो भवतं वार्जसातौ॥ २४॥ अप्रस्वतीम्। अश्वना। वार्चम्। अस्मे इति। कृतम्। नः। दुस्रा। वृषणा। मुनीषाम्। अद्यूत्यें। अवसे। नि। हृये। वाम्। वृधे। च। नः। भवतम्। वार्जं॰सातौ॥ २४॥ द्युभिरक्तुभिः परि पातमस्मानरिष्टेभिरिश्वना सौभगेभिः। तन्नों मित्रो वर्रुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ २५॥ 39 द्यु°भि:। अक्तु°भि:। परि। पातम्। अस्मान्। अरिप्टेभि:। अश्वना। सौभगेभि:। तत्। नः। मित्रः। वर्रणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ २५॥

> इत्याश्वलायन-संहितायां प्रथमाष्टके सप्तमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ प्रथमाष्ट्रके अष्टमोऽध्यायः॥

[ ११३ ] [ २० कुत्स आङ्गिरसः। १ उषाः [ उत्तरार्धस्य ] रात्रिश्च; २-२० उषाः। त्रिष्टुप् ] इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागांच्चित्रः प्रवेतो अजनिष्ट विभ्वां। यथा प्रसूता सवितुः सवायँ एवा रात्र्युषसे योनिमारैक्॥ १॥ इदम्। श्रेष्ठंम्। ज्योतिंषाम्। ज्योतिं:। आ। अगात्। चित्रः। प्र°केतः। अजनिष्ट। वि°भ्वां। यथां। प्र॰सूंता। सुवितुः। सुवार्य। एव। रात्री। उषसे। योनिम्। अरैक्॥ १॥ रुशंद्वत्सा रुशंती श्वेत्यागादारंगु कृष्णा सर्दनान्यस्याः। समानबंन्धू अमृतें अनूची द्यावा वर्णं चरत आमिनाने॥ २॥ रुशंत्°वत्सा। रुशंती। श्वेत्या। आ। अगात्। अरैक्। ऊँ इति। कृष्णा। सर्दनानि। अस्या:॥ समानबंन्धू इतिं समान॰बंन्ध् । अमृतें इतिं । अनूची इतिं । द्यावा । वर्णम् । चरतः । आमिनाने इत्या १मिनाने । ॥ २॥ सुमानो अध्वा स्वस्त्रीरनन्तस्तमुन्यान्यां चरतो देवशिष्टे। न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे॥ ३॥ सुमानः। अध्वा। स्वस्नोः। अनन्तः। तम्। अन्या॰अन्या। चरतः। देवशिष्टे इति देव॰शिष्टे॥ न। मेथेते इति। न। तस्थतु:। सुमेके इति सु॰मेके। नक्तोषासा। स॰मेनसा। विरूपे इति वि॰रूपे॥ ३॥ भास्वती नेत्री सूनृतानामचेति चित्रा वि दुरों न आवः। प्रार्प्या जगद्वर्यं नो रायो अंख्यदुषा अंजीगुर्भुवंनानि विश्वां॥ ४॥ भास्वती। नेत्री। सूनृतानाम्। अर्चेति। चित्रा। वि। दुर्रः। नः। आवरित्यावः। प्र॰अर्प्य । जर्गत् । वि । ऊँ इति । नः । रायः । अख्यत् । उषाः । अजीगः । भुवनानि । विश्वा ॥ ४॥ जिह्मश्येई चरितवे मुघोन्याभोगर्य इष्टयें राय उ त्वम्। दुभ्रं पश्यंद्भ्य उर्विया विचक्षं उषा अंजीगर्भुवनानि विश्वां॥ ५॥ [8] \_\_\_\_\_\_ जिह्म°श्ये । चरितंवे । मुघोनी । आु°भोगर्ये । इष्टर्ये । राये । ऊँ इति । त्वम् । दभ्रम्। पश्येत्°भ्यः। उर्विया। वि°चक्षे। उषाः। अजीगः। भुवनानि। विश्वां॥ ५॥ क्षत्रायं त्वं श्रवसे त्वं महीया इष्टयें त्वमर्थमिव त्वमित्यै। विसंद्रशा जीविताभिप्रचक्षं उषा अजीगर्भुवनानि विश्वां॥ ६॥ क्षत्रायं। त्वम्। श्रवंसे। त्वम्। महीयै। इष्टयें। त्वम्। अर्थम्ऽइव। त्वम्। इत्यै। वि॰संदृशा। जीविता। अभि॰प्रचक्षे। उषा:। अजीग:। भुवंनानि। विश्वां॥ ६॥ एषा दिवो दुंहिता प्रत्यंदर्शि व्युच्छन्ती युव्तिः शुक्रवांसाः। विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उषों अद्येह सुंभगे व्युंच्छ॥ ७॥ एषा। दिवः। दुहिता। प्रति। अदुर्शि। वि॰उच्छन्ती। युवृतिः। शुक्र॰वासाः। विश्वस्य। ईशाना। पार्थिवस्य। वस्वै:। उषै:। अद्य। इह। सु॰भुगे। वि। उच्छु॥ ७॥ परायतीनामन्वेति पार्थं आयतीनां प्रथमा शश्वंतीनाम्। व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्त्युषा मृतं कं चन बोधयन्ती॥ ८॥ परा०यतीनाम्। अनु। एति। पार्थः। आ०यतीनाम्। प्रथमा। शर्र्वतीनाम्। वि॰उच्छन्ती । जीवम् । उत्०ईरयन्ती । उषा: । मृतम् । कम् । चन । बोधयन्ती ॥ ८॥ उषो यदग्निं समिधे चकर्थ वि यदावश्रक्षंसा सूर्यस्य। यन्मानुषान् यक्ष्यमाणाँ अजीगुस्तद्देवेषु चकृषे भुद्रमप्रः॥ ९॥ उर्ष:। यत्। अग्निम्। सम्°इर्थे। चकर्थं। वि। यत्। आर्वः। चक्षंसा। सूर्यस्य। यत्। मानुषान्। यक्ष्यमाणान्। अजीगुरिति। तत्। देवेषु। चुकृषे। भुद्रम्। अप्नैः॥ ९॥ कियात्या यत् समया भवाति या न्यूषुर्याश्चे नूनं व्युच्छान्। अनु पूर्वी: कृपते वावशाना प्रदीध्यांना जोषंमुन्याभिरेति॥ १०॥ कियति। आ। यत्। समया। भवति। याः। वि°ऊषुः। याः। च। नूनम्। वि°उच्छान्। अर्नु । पूर्वी: । कृपते । वावशाना । प्र°दीध्याना । जोषम् । अन्याभि: । एति ॥ १० ॥ ईयुष्टे ये पूर्वतरामपंश्यन्व्युच्छन्तीमुषसं मर्त्यासः। अस्माभिक्त नु प्रतिचक्ष्याभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्॥ ११॥

[3]

ईयुः। ते। ये। पूर्व°तराम्। अपेश्यन्। वि°उच्छन्तीम्। उषसम्। मर्त्यासः। अस्माभिः। ऊँ इति । नु । प्रति°चक्ष्या । अभूत् । ओ इति । ते । यन्ति । ये । अपरीषु । पश्यान् ॥ ११ ॥ यावयद्द्वेषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती। सुमङ्गलीर्बिभ्रती देववीतिमिहाद्योषः श्रेष्ठतमा व्युंच्छ॥ १२॥ यवयत्॰द्वेषाः। ऋत॰पा। ऋते॰जाः। सुम्न॰वरी। सूनृताः। ईरयंन्ती। सु॰मङ्गली:। बिभ्रंती। देव॰वीतिम्। इह। अद्य। उषः। श्रेष्ठं॰तमा। वि। उच्छ ॥ १२॥ शर्वत्पुरोषा व्युवास देव्यथी अद्येदं व्यावी मुघोनी। अथो व्युंच्छादुत्तंराँ अनु द्यूनजरामृतां चरति स्वधाभिः॥ १३॥ शर्ष्वत्। पुरा। उषा:। वि। उवास। देवी। अथो इति। अद्य। इदम्। वि। आव:। मघोनी। अथो इति । वि । उच्छात् । उत्°तरान् । अनु । सून् । अजरां । अमृतां । चुर्ति । स्वधाभिः ॥ १३ ॥ व्यंशिक्जिभिर्दिव आतास्वद्यौदपं कृष्णां निर्णिजं देव्यावः। प्रबोधयंन्त्यरुणेभिरश्वैरोषा यांति सुयुजा रथेन ॥ १४॥ वि। अञ्जिभिः। दिवः। आतासु। अद्यौत्। अपं। कृष्णाम्। निःश्निजम्। देवी। आव्रित्यावः। प्र०बोधर्यन्ती। अरुणेभि:। अर्थै:। आ। उषा। याति। सु॰युजां। रथैन॥ १४॥ आवह न्ती पोष्या वार्याणि चित्रं केतुं कृणुते चेकिताना। ईयुषींणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यश्वैत्।। १५॥ [3] आ°वहंन्ती। पोष्यां। वार्याणि। चित्रम्। केतुम्। कृणुते। चेकिताना। र्ड्युर्षीणाम् । उप°मा । शश्वेतीनाम् । वि°भातीनाम् । प्रथमा । उषा: । वि । अश्वैत् ॥ १५ ॥ उर्दीर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम् आ ज्योतिरेति। आरैक्पन्थां यात्वे सूर्यायार्गन्म यत्रं प्रतिरन्त आयुः॥ १६॥ उत्। ईर्ध्वम्। जीवः। असुः। नः। आ। अगात्। अपं। प्र। अगात्। तमः। आ। ज्योतिः। एति ॥ अरैक् । पन्थाम् । यात्वे । सूर्यीय । अर्गन्म । यत्रे । प्र°ितरन्ते । आर्युः ॥ १६ ॥ स्यूमंना वाच उदियर्ति वहिः स्तवानो रेभ उषसो विभातीः। अद्या तर्दुच्छ गृणते मंघोन्यसमे आयुर्नि दिदीहि प्रजावंत्॥ १७॥

स्यूमंना। वाचः। उत्। इयर्ति। वहिः। स्तर्वानः। रेभः। उषसंः। वि॰भातीः।
अद्यः। तत्। उच्छ। गृणते। मघोनि। अस्मे इति। आर्युः। नि। दिदीहि। प्रजा॰वेत्॥ १७॥
या गोमंतीरुषसः सर्ववीरा व्युच्छित्तिं दाशुष्टे मत्यीय।
वायोरिव सूनृतानामुद्धे ता अश्वदा अश्वत्सोमसुत्वां॥ १८॥
याः। गो॰मंतीः। उषसंः। सर्व॰वीराः। वि॰उच्छित्तिं। दाशुषे। मत्यीय।
वारोःऽईव। सूनृतानाम्। उत्॰अकें। ताः। अश्व॰दाः। अश्नवत्। सोम॰सृत्वां॥ १८॥
माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्यं केतुर्बृह्ती वि भाहि।
प्रशस्त्वशृद्धांणे नो व्युर्च्छा नो जने जनय विश्ववारे॥ १९॥
माता। देवानाम्। अदितेः। अनीकम्। यज्ञस्यं। केतुः। बृह्ती। वि। भाहि।
प्रशस्ति॰कृत्। ब्रह्मणे। नः। वि। उच्छ। आ। नः। जने। जनय। विश्व॰वारे॥ १९॥
यच्चित्रमप्रं उषस्रे वहंन्तीजानायं शशमानायं भद्रम्।
तन्नों मित्रो वर्हणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ २०॥
वत्। चित्रम्। अप्रंः। उषसः। वहंन्ति। ईजानायं। श्रम्मानायं। भ्रम्।
तत्। नः। मित्रः। वर्हणः। मुमहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ २०॥

[ ११४ ] [ ११ कुत्स आङ्गिरसः। रुद्रः। जगतीः; १०-११ त्रिष्टुभौ ]

इमा रुद्रार्य त्वसे कप्रदिने क्ष्यद्वीराय प्र भरामहे मृतीः।
यथा शमसंद् द्विपदे चर्नुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामें अस्मिन्नंनातुरम्॥ १॥
इमाः। रुद्रार्य। त्वसे। कप्रदिने। क्षयत्°वीराय। प्र। भरामहे। मृतीः।
यथां। शम्। असंत्। द्वि॰पदे। चर्नुः २पदे। विश्वंम्। पुष्टम्। ग्रामे। अस्मिन्। अनातुरम्॥ १॥
मृळा नो रुद्रोत नो मर्यस्कृधि क्षयद्वीराय नर्मसा विधेम ते।
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदंश्याम् तवं रुद्र प्रणीतिषु॥ २॥
मृळ। नः। रुद्र। उत। नः। मर्यः। कृधि। क्षयत्॰वीराय। नर्मसा। विधेम। ते।
यत्। शम्। च। योः। च। मर्नुः। आ॰येजे। पिता। तत्। अश्याम। तवं। रुद्र। प्र॰नीतिषु॥ २॥
अश्यामं ते सुमृतिं देवयुज्ययां क्षयद्वीरस्य तवं रुद्र मीद्वः।
सुम्नायन्निद्विशों अस्माकुमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हृविः॥ ३॥

अश्यामं । ते । सु॰मतिम् । देव॰यज्ययां । क्षयत्॰वीरस्य । तवं । रुद्र । मीढ्व:। सुम्न॰यन्। इत्। विश्राः। अस्माकम्। आ। चुर्। अरिष्ट॰वीराः। जुहुवाम्। ते। हविः॥ ३॥ त्वेषं वयं रुद्रं यज्ञसाधं वङ्कं क्विमवसे नि ह्वयामहे। आरे अस्मद्दैव्यं हेळों अस्यतु सुमितिमिद्वयमस्या वृंणीमहे॥ ४॥ त्वेषम्। वयम्। रुद्रम्। युज्ञु॰सार्धम्। वुङ्कुम्। कुविम्। अवसे। नि। ह्वयामहे। आरे। अस्मत्। दैर्व्यम्। हेर्ळ:। अस्यतु। सु॰मृतिम्। इत्। वयम्। अस्य। आ। वृणीमहे ॥ ४॥ दिवो वंगुहमरुषं कंपुर्दिनं त्वेषं रूपं नमसा नि ह्वयामहे। हस्ते बिभ्रंद्भेषजा वार्याणा शर्म वर्म छुर्दिरस्मभ्यं यंसत्॥ ५॥ [4] दिवः। वराहम्। अरुषम्। कपर्दिनम्। त्वेषम्। रूपम्। नमसा। नि। ह्वयामहे। हस्ते । बिर्भृत् । भेषजा । वार्याणि । शर्म । वर्म । छुर्दि: । अस्मर्भ्यम् । युंसत् ॥ ५ ॥ इदं पित्रे मरुतामुच्यते वर्चः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्। रास्वां च नो अमृत मर्तभोजनं त्मने तोकाय तनयाय मृळ॥ ६॥ इदम्। पित्रे। मुरुताम्। उच्यते। वर्चः। स्वादोः। स्वादीयः। रुद्रायं। वर्धनम्। रास्वं। च। न:। अमृत। मुर्तु॰भोजनम्। त्मने। तोकायं। तनयाय। मृळ्॥ ६॥ मा नो महान्तमुत मा नो अर्थकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्। मा नो वधीः पित्रं मोत मात्रं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥ ७॥ मा। नः। महान्तम्। उत। मा। नः। अर्धकम्। मा। नः। उक्षन्तम्। उत। मा। नः। उक्षितम्। मा। नः। वधीः। पितरम्। मा। उत। मातरम्। मा। नः। प्रियाः। तन्वः। रुद्र। रिरिषः॥ ७॥ मा नंस्तोके तर्नये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:। वीरान्मा नो रुद्र भामितो वंधीर्द्दविष्मन्तः सद्मित्त्वा हवामहे॥ ८॥ मा। नः। तोके। तनये। मा। नः। आयौ। मा। नः। गोर्षु। मा। नः। अर्श्वेषु। रिरिषः। वीरान्। मा। नः। रुद्र। भामितः। वधीः। हिवष्मन्तः। सदम्। इत्। त्वा। हवामहे ॥ ८॥ उपं ते स्तोमान्यशुपाइवार्कतं रास्वां पितर्मरुतां सुम्रम्समे। भद्रा हि ते सुमितर्मृळयत्तमार्था वयमव इत्ते वृणीमहे॥ ९॥

उपं । ते । स्तोमान् । पुशुपाः ऽईव । आ । अक्रम् । रास्व । पितः । मुरुताम् । सुप्रम् । अस्मे इति ।
भूद्रा । हि । ते । सु॰मृतिः । मृळ्यत्॰तेमा । अर्थ । वयम् । अर्वः । इत् । ते । वृणीमहे ॥ ९ ॥
आरे ते गोष्ट्रमृत पूरुष्यं क्षयंद्वीर सुम्नमस्मे ते अस्तु ।
मृळा चं नो अर्थि च ब्रूहि देवार्था च नः शर्म यच्छ द्विबर्धाः ॥ १० ॥
आरे । ते । गो॰ष्ट्रम् । उत । पुरुष् प्ट्रम् । क्षयंद् वीर । सुम्नम् । अस्मे इति । ते । अस्तु ।
मृळ । च । नः । अर्थि । च । ब्रूहि । देव । अर्थ । च । नः । शर्म । यच्छ । द्वि बर्हाः ॥ १० ॥
अवीचाम नमो अस्मा अवस्यवेः शृणोतुं नो हर्व रुद्रो मुरुत्वान् ।
तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ ११ ॥
बवीचाम । नमेः । अस्मै । अवस्यवेः । शृणोतुं । नः । हर्वम् । रुद्रः । मुरुत्वान् ।
तत् । नः । मित्रः । वर्रुणः । मुमहन्ताम् । अर्दितिः । सिन्धुः । पृथिवी । उत । द्यौः ॥ ११ ॥

[ ११५ ] [ ६ कुत्स आङ्गिरसः। सूर्यः। त्रिष्टुप् ]

चित्रं देवानामुदंगादनीकं चक्षुंर्मित्रस्य वर्रुणस्याग्नेः।
आग्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जर्गतस्तस्थुषंश्च॥१॥
चित्रम्। देवानाम्। उत्। अगात्। अनीकम्। चक्षुंः। मित्रस्यं। वर्रुणस्य। अग्नेः।
आ। अग्राः। द्यावापृथिवी इतिं। अन्तरिक्षम्। सूर्यः। आत्मा। जर्गतः। तस्थुषंः। च ॥१॥
सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पृश्चात्।
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भुद्रायं भुद्रम्॥२॥
सूर्यः। देवीम्। उषसम्। रोचमानाम्। मर्यः। न। योषाम्। अभि। एति। पृश्चात्।
यत्रं। नरेः। देव॰यन्तः। युगानि। वि॰तन्वते। प्रति। भुद्रायं। भुद्रम्॥२॥
भद्रा अश्वां हरितः सूर्यस्य चित्रा एतंग्वा अनुमाद्यांसः।
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमंस्थुः परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः॥३॥
भद्राः। अश्वाः। हरितः। सूर्यस्य। चित्राः। एतं॰ग्वाः। अनु॰माद्यांसः।
नमस्यन्ते। दिवः। आ। पृष्ठम्। अस्थुः। परि। द्यावापृथिवी इति। यन्ति। सद्यः॥३॥
तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोवित्तं सं जभार।
यदेदयुक्तं हरितः सुधस्थादाद्रात्री वासंस्तनुते सिमस्मै॥४॥

तत्। सूर्यस्य। देव॰त्वम्। तत्। महि॰त्वम्। मध्या। कर्ताः। वि॰तंतम्। सम्। जुभार्।
यदा। इत्। अर्युक्तः। हृरितः। सध॰स्थात्। आत्। रात्री। वासः। तनुते। सिमस्मै॥ ४॥
तिम्त्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे।
अनन्तमन्यद्वश्रांदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरिन्तः॥ ५॥
तत्। मित्रस्यं। वरुणस्य। अभि॰चक्षे। सूर्यः। रूपम्। कृणुते। द्योः। उप॰स्थे।
अनन्तम्। अन्यत्। रुश्तेत्। अस्य। पाजः। कृष्णम्। अन्यत्। हृरितः। सम्। भरिन्तः॥ ५॥
अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निर्श्तंसः पिपृता निर्वद्यात्।
तन्तो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ ६॥

[७] (१६)
अद्य। देवाः। उत्॰ईता। सूर्यस्य। निः। अंहंसः। पिपृत। निः। अवद्यात्।
तत्। नः। मित्रः। वर्रणः। ममहन्ताम्। अदितिः। सिन्धुः। पृथिवी। उत। द्यौः॥ ६॥

[ ११६ ] [ २५ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। अश्विनौ। त्रिष्टुप् ]

नासंत्याभ्यां बर्हिरिव प्र वृञ्जे स्तोमां इयर्म्धभ्येव वार्तः।
यावर्भगाय विमुदायं जायां सेनाजुवां न्यूहतू रथेन॥१॥
नासंत्याभ्याम्। बृहिं:ऽईव।प्र। वृञ्जे। स्तोमान्। इयुर्मि। अभ्रियांऽइव। वार्तः।
यौ। अर्भगाय। वि॰मदायं। जायाम्। सेना॰जुवां। नि॰ऊहतुः। रथेन॥१॥
वीळुपत्मंभिराशुहेमंभिर्वा देवानां वा जूतिभिः शार्शदाना।
तद्रासंभो नासत्या सहस्रंमाजा यमस्य प्रथने जिगाय॥२॥
वीळुपत्मं॰भिः। आशुहेमं॰भिः। वा। देवानाम्। वा। जूति॰भिः। शार्शदाना।
तत्। रासंभः। नासत्या। सहस्रंम्। आजा। यमस्य। प्र॰धने। जिगाय॥२॥
तुग्रों ह भुज्युमंश्विनोदमेघे रियं न कश्चिन्ममृवाँ अवाहाः।
तर्मूहथुनौंभिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्ष्पपुद्धिरणेदकाभिः॥३॥
तुग्रेः। ह। भुज्युम्। अश्विना। उद॰मेघे। रियम्। न। कः। चित्। मुमु॰वान्। अवं। अहाः।
तम्। ऊहथुः। नौभिः। आत्मन्॰वतीभिः। अन्तरिक्षपुत्॰भिः। अपं॰उदकाभिः॥३॥
तिस्रः क्षपस्त्ररहातिव्रजद्धिनांसत्या भुज्युमूहथुः पतुङ्गेः।
समुद्रस्य धन्वन्नाईस्यं पारे विभी रथैः शृतपद्धः षळेथैः॥४॥

समुद्रस्य । धन्वन् । आर्द्रस्य । पारे । त्रि॰भिः। रथैः । शृतपत्॰भिः। षट्॰अंश्वैः॥ ४॥ अनारम्भुणे तद्वीरयेथामनास्थाने अंग्रभुणे संमुद्रे। यदंश्विना ऊहथुंर्भुज्युमस्तं शृतारित्रां नावमातस्थिवांसम्॥ ५॥ [6] अनारम्भणे। तत्। अवीरयेथाम्। अनास्थाने। अग्रभणे। समुद्रे। यत्। अश्विनौ । ऊहर्थुः। भुज्युम्। अस्तम्। शृत॰अरित्राम्। नार्वम्। आतुस्थि०वांसम्॥ ५॥ यमंश्विना दृदर्थुः श्वेतमश्वमघाश्वाय शश्विदत्त्वस्ति। तद्वां दात्रं महि कीर्तेन्यं भूत्यैद्वो वाजी सद्मिद्धव्यो अर्यः॥ ६॥ यम्। अश्वना । ददर्थुः । श्वेतम् । अश्वेम् । अघ°अश्वाय । शश्वेत् । इत् । स्वस्ति । तत्। वाम्। दात्रम्। महिं। कीर्तेन्यम्। भूत्। पैद्वः। वाजी। सदम्। इत्। हव्यः। अर्यः॥ ६॥ युवं नरा स्तुवते पंज्रियायं कक्षीवते अरदतं पुरिधम्। कारोतराच्छफादश्वस्य वृष्णः शृतं कुम्भाँ असिञ्चतं सुरायाः॥ ७॥ युवम् । नरा । स्तुवते । पज्रियायं । कक्षीवते । अरदतम् । पुरम्°धिम् । कारोतरात्। शफात्। अश्वंस्य। वृष्णं:। शतम्। कुम्भान्। असिञ्चतम्। सुराया:॥ ७॥ हिमेनाग्निं घ्रंसमेवारयेथां पितुमतीमूर्जमस्मा अधत्तम्। ऋबीसे अत्रिमश्विनावंनीतुमुन्निन्यथुः सर्वगणं स्वस्ति॥ ८॥ हिमेन । अग्निम् । घ्रंसम् । अवारयेथाम् । पितु॰मतीम् । ऊर्जम् । अस्मै । अधत्तम् । ऋबीसे । अत्रिम् । अश्विना । अवं°नीतम् । उत् । निन्यथुः । सर्वं°गणम् । स्वृस्ति ॥ ८ ॥ परांवतं नांसत्यानुदेषामुच्चाबुंध्नं चक्रथुर्जिहाबारम्। क्षरत्रापो न पायनांय राये सहस्रांय तृष्यंते गोर्तमस्य॥ ९॥ पर्गं। अवतम्। नासत्या। अनुदेथाम्। उच्चा°बुंध्नम्। चक्रथुः। जिह्म°बारम्। क्षरंन्। आपं:। न। पायनांय। राये। सहस्रांय। तृष्यंते। गोतंमस्य॥ ९॥ जुजुरुषो नासत्योत वृद्धिं प्रामुञ्चं द्रापिमिव च्यवानात्। प्रातिरतं जहितस्यायुर्दस्त्रादित्पर्तिमकृणुतं क्ननीनाम्॥ १०॥

जुजुरुषं:। नासत्या। उत। वृत्रिम्। प्र। अमुञ्चतम्। द्रापिम्ऽइव। च्यवानात्। प्र। अतिरतम्। जहितस्य। आर्युः। दुस्रा। आत्। इत्। पतिम्। अकृणुतम्। क्नीनाम्॥ १०॥ तद्वी नरा शंस्यं राध्यं चाभिष्टिमन्नांसत्या वर्रूथम्। यद्विद्वांसां निधिमिवापंगूळ्हुमुद्दंर्शृतादूपथुर्वन्दंनाय॥ ११॥ तत्। वाम्। नुरा। शंस्यम्। राध्यम्। च। अभिष्टि॰मत्। नासुत्या। वर्रूथम्। यत्। विद्वांसा । निधिम्ऽईव। अपं॰गूळ्हुम्। उत्। दुर्शुतात्। ऊपर्थुः। वन्दंनाय॥ ११॥ तद्वं नरा सुनये दंसं उग्रमाविष्कृणोमि तन्युतुर्न वृष्टिम्। दुध्यङ् हु यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीष्णा प्र यदीमुवाचं॥ १२॥ तत्। वाम्। नरा। सनयै। दंसै:। उग्रम्। आवि:। कृणोमि। तन्यतु:। न। वृष्टिम्। द्ध्यङ्। हु। यत्। मधुं। आथर्वणः। वाम्। अश्वस्य। शोष्णा। प्र। यत्। ईम्। उवार्च॥ १२॥ अजोहवीन्नासत्या करा वां महे यामन्युरुभुजा पुरंधिः। श्रुतं तच्छासुंरिव वधिमत्या हिरंण्यहस्तमश्चिनावदत्तम्॥ १३॥ अर्जोहवीत्। नासत्या। <u>क</u>रा। वाम्। महे। यामन्। पुरु°भुजा। पुरम्°धिः। श्रुतम्। तत्। शासुं:२इव। वध्रि॰मृत्या:। हिर्ण्य॰हस्तम्। अश्विनौ। अदत्तम्॥ १३॥ आस्नो वृकस्य वर्तिकामभीके युवं नरा नासत्यामुमुक्तम्। उतो कृविं पुरुभुजा युवं हु कृपमाणमकृणुतं विचक्षे॥ १४॥ आस्नः। वृकस्य। वर्तिकाम्। अभीके। युवम्। नुरा। नासत्या। अमुमुक्तम्। उतो इति । क्विम् । पुरु॰भुजा । युवम् । ह । कृपमाणम् । अकृणुतम् । वि॰चक्षे ॥ १४ ॥ चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पूर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्। सद्यो जङ्गामायसीं विश्पलायै धर्ने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम्॥ १५॥ [08] चरित्रम्। हि। वे:ऽईव। अच्छेदि। पुर्णम्। आजा। खेलस्यं। परि॰तक्म्यायाम्। सद्यः। जङ्घाम्। आयसीम्। विश्पलायै। धर्ने। हिते। सर्तवे। प्रति। अधत्तम्॥ १५॥ शतं मेषान्वृक्ये चक्षदानमृत्राश्वं तं पितान्धं चकार। तस्मां अक्षी नांसत्या विचक्ष आर्धत्तं दस्रा भिषजावनर्वन्॥ १६॥

शतम्। मेषान्। वृक्ये । चुक्षदानम्। ऋज्र°अश्वम्। तम्। पिता। अन्धम्। चुकार्। तस्मै। अक्षी इति। नासत्या। वि॰चक्षे। आ। अधत्तम्। दस्रा। भिषजौ। अनर्वन्॥ १६॥ आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य कार्ष्मेवातिष्ठदर्वता जर्यन्ती। विश्वे देवा अन्वमन्यन्त हुद्धिः सम् श्रिया नांसत्या सचेथे॥ १७॥ आ। वाम्। रथम्। दुहिता। सूर्यस्य। कार्ष्मेऽइव। अतिष्ठत्। अर्वता। जयन्ती। विश्वें। देवा:। अमन्यन्त । हृत्°भि:। सम्। ऊँ इति । श्रिया। नासत्या। सचेथे इति ॥ १७॥ यदयातुं दिवोदासाय वृर्तिर्भरद्वाजायाश्विना हर्यन्ता। रेवर्दुवाह सचनो रथों वां वृष्भर्श्च शिंशुमार्रश्च युक्ता॥ १८॥ यत्। अयोतम्। दिवः २दासाय। वृतिः। भुरत्॰वाजाय। अश्वना। हयन्ता। रेवत्। उवाह्। सचनः। रथः। वाम्। वृषभः। च। शिंशुमारः। च। युक्ता॥ १८॥ र्यिं सुंक्ष्त्रं स्वंपत्यमार्युः सुवीर्यं नासत्या वहंन्ता। आ जह्नावीं समनसोप वाजैस्त्रिरह्नों भागं दर्धतीमयातम्॥ १९॥ र्यिम्। सु°क्षुत्रम्। सु°अपत्यम्। आर्युः। सु°वीर्यम्। नासत्या। वहन्ता। आ। जहार्वीम्। स॰मेनसा। उपं। वाजैं:। त्रि:। अह्ने:। भागम्। दर्धतीम्। अयातम्॥ १९॥ परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सीं सुगेभिर्नक्तंमूहथू रजोभिः। विभिन्दुर्ना नासत्या रथेन वि पर्वताँ अजुरयू अयातम्॥ २०॥ परि॰विष्टम्। जाहुषम्। विश्वतः। सीम्। सु॰गेभिः। नक्तम्। ऊहथुः। रजः२िभः। वि॰भिन्दुना । नासत्या । रथेन । वि । पर्वतान् । अजरयू इति । अयातम् ॥ २० ॥ एकस्या वस्तोरावतं रणाय वर्शमश्विना सुनये सहस्रा। निर्रहतं दुच्छुना इन्द्रावन्ता पृथुश्रवसो वृषणावरातीः॥ २१॥ एकस्याः। वस्तौः। आवतम्। रणाय। वशम्। अश्वना। सनयै। सहस्रा। नि:। अहतम्। दुच्छुनां। इन्द्रं॰वन्ता। पृथु॰श्रवंस:। वृष्णौ। अरांती:॥ २१॥ श्रारस्यं चिदार्चत्कस्यांवतादा नीचादुच्चा चंक्रथुः पातंवे वाः। श्यवे चिन्नासत्या शर्चीभिर्जस्रेखे स्तर्यं पिप्यथुर्गाम्॥ २२॥

श्रास्यं। चित्। आर्चत्°कस्यं। अवतात्। आ। नीचात्। उच्चा। चक्र् थुः। पातंवे। वारित् वाः।
श्रायवे। चित्। नासत्या। शर्चीभिः। जसुंरये। स्तर्यम्। पिप्यथुः। गाम्॥ २२॥
अवस्यते स्तुवते कृष्णियायं ऋजूयते नांसत्या शर्चीभिः।
पशुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वंकाय॥ २३॥
अवस्यते। स्तुवते। कृष्णियायं। ऋजु॰यते। नासत्या। शर्चीभिः।
पशुम्। न। नष्टम्ऽईव। दर्शनाय। विष्णाप्वंम्। दृदथुः। विश्वंकाय॥ २३॥
दश् रात्रीरिशंवेना नव द्यूनवंनद्धं श्निधतम्पस्वंशुन्तः।
विग्नुतं रेभमुदनि प्रवृक्तमुन्निन्यथुः सोमंमिव स्तुवेणं॥ २४॥
दश्ं। रात्रीः। अशिवेन। नवं। द्यून्। अवं॰नद्धम्। श्रृथितम्। अप्॰स्। अन्तरितं।
वि॰प्रुतम्। रेभम्। उदिनं। प्र॰वृक्तम्। उत्। निन्यथुः। सोमंम्ऽइव। स्रुवेणं॥ २४॥
प्र वां दंसांस्यश्विनाववोचमस्य पतिः स्यां सुगवः सुवीरंः।
उत पश्यंत्रश्नुवन्दीर्धमायुरस्तमिवेज्जरिमाणं जगम्याम्॥ २५॥

[१२]
प्र। वाम्। दंसांसि। अश्वन्। दीर्धम्। आर्युः। अस्तंम्ऽइव। इत्। जित्माणंम्। जगम्याम्॥ २५॥
वतः। पश्यन्। अश्रुवन्। दीर्धम्। आर्युः। अस्तंम्ऽइव। इत्। जित्माणंम्। जगम्याम्॥ २५॥

## [ ११७ ] [ २५ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। अश्विनौ। त्रिष्टुप् ]

मध्वः सोर्मस्याश्वना मदाय प्रतो होता विवासते वाम्।

ब्रिंह्मिती ग्रतिविश्चिता गीरिषा यातं नासत्योप वाजैः॥ १॥

मध्वः। सोर्मस्य। अश्वना। मदाय। प्रतः। होतां। आ। विवासते। वाम्।

ब्रिंह्मिती। ग्रतिः। वि॰श्चिता। गीः। इषा। यातम्। नासत्या। उपं। वाजैः॥ १॥

यो वामश्विना मनसो जवीयान्तथः स्वश्वो विश्च आजिगाति।

येन गच्छथः सुकृतां दुग्रेणं तेनं नगः वर्तिरस्मभ्यं यातम्॥ २॥

यः। वाम्। अश्वना। मनसः। जवीयान्। रथंः। सु॰अश्वः। विशंः। आ॰जिगाति।

येनं। गच्छथः। सु॰कृतः। दुग्रेणम्। तेनं। नगः। वर्तिः। अस्मभ्यंम्। यातम्॥ २॥

ऋषिं नगःवहंसः पाञ्चंजन्यमृबीसादत्रिं मुञ्चथो गणेनं।

मिनन्ता दस्योरिशंवस्य माया अनुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता॥ ३॥

ऋषिंम्। नुरौ । अंहसः। पाञ्चे॰जन्यम्। ऋबीसात्। अत्रिम्। मुञ्च्थः। गुणेनं। मिनन्ता । दस्योः । अशिवस्य । मायाः । अनु॰पूर्वम् । वृषणा । चोदयन्ता ॥ ३ ॥ अश्वं न गूळहमेशिवना दुरेवैर्ऋषिं नरा वृषणा रेभमुप्सु। सं तं रिणीथो विप्रुतं दंसोभिनं वं जूर्यन्ति पूर्व्या कृतानि॥ ४॥ अर्श्वम्। न। गूळहम्। अरिवना। दुः२एवै:। ऋषिम्। नुरा। वृष्णा। रेभम्। अप्०सु। सम्। तम्। रिणी्थः। वि॰प्रुतम्। दंसः२भिः। न। वाम्। जूर्यन्ति। पूर्व्या। कृतानि॥ ४॥ सुषुष्वांसं न निर्ऋतेरुपस्थे सूर्यं न दंस्रा तमंसि क्षियन्तम्। शुभे रुक्मं न दर्शतं निर्खातमुदूपशुरिश्वना वन्देनाय॥५॥ [ 83 ] सुसुप्वांसम्। न। नि:२ऋते:। उप°स्थै। सूर्यम्। न। दुस्रा। तमसि। क्षियन्तम्। शुभे। रुक्मम्। न। दुर्श्वतम्। नि°खातम्। उत्। ऊप्थुः। अश्विना। वन्देनाय॥ ५॥ तद्वां नरा शंस्यं पत्रियेणं कक्षीवंता नासत्या परिज्यन्। शुफादश्वस्य वाजिनो जनाय शृतं कुम्भाँ असिञ्चतं मधूनाम्॥ ६॥ तत्। वाम्। नरा। शंस्यम्। पज्जियेणं। कक्षीवंता। नासत्या। परि॰ज्मन्। शुफात्। अश्वस्य। वाजिनः। जनाय। शुतम्। कुम्भान्। असिञ्चतम्। मधूनाम्॥ ६॥ युवं नरा स्तुवते कृष्णियायं विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय। घोषांयै चित् पितृषदें दुरोणे पितं जूर्यन्या अश्वनावदत्तम्॥ ७॥ युवम् । नरा । स्तुवते । कृष्णियायं । विष्णाप्वम् । दृदथुः । विश्वकाय । घोषायै। चित्। पितृ॰सदें। दुरोणे। पतिम्। जूर्यन्त्यै। अश्वनौ। अदत्तम्॥ ७॥ युवं श्यावाय रुशतीमदत्तं महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय। प्रवाच्यं तद्वृषणा कृतं वां यन्नार्षदाय श्रवो अध्यधत्तम्॥ ८॥ युवम्। श्यावाय। रुशतीम्। अदत्तम्। महः। क्षोणस्य। अशिवना। कण्वाय। प्र॰वाच्यम्। तत्। वृषणा। कृतम्। वाम्। यत्। नार्स्दायं। श्रवं:। अधि॰अधंत्तम्॥ ८॥ पुरू वर्पांस्यश्विना दर्धाना नि पेदवं ऊहथुराशुमश्वम्। सहस्रासां वाजिनुमप्रतीतमहिहनं श्रवस्यं १ तर्रत्रम्॥ ९॥

पुरु। वर्षीसि। अश्विना। दर्धाना। नि। पेदवै। ऊहुथुः। आशुम्। अश्वम्। सहस्र॰साम्। वाजिनम्। अप्रति॰इतम्। अहि॰हनम्। श्रवस्यम्। तरुत्रम्॥ ९॥ एतानि वां श्रवस्यां सुदानू ब्रह्मांङ्गूषं सर्दनं रोदंस्योः। यद्वं पुजासों अश्विना हर्वन्ते यातिमुषा च विदुषे च वार्जम्॥ १०॥ [88] एतार्नि। वाम्। श्रवस्यां। सुदान् इति सु॰दान्। ब्रह्मं। आङ्गूषम्। सदनम्। रोदस्योः। यत्। वाम्। पुत्रासं:। अशिवना । हवन्ते । यातम्। इषा। च । विदुषे । च । वार्जम् ॥ १० ॥ सूनोर्मानेनाश्विना गृणाना वाजुं विप्राय भुरणा रदंन्ता। अगस्त्ये ब्रह्मणा वावृधाना सं विश्पलां नासत्यारिणीतम्॥ ११॥ सूनोः। मार्नेन। अश्वना। गृणाना। वार्जम्। विप्राय। भुरणा। रदन्ता। अगस्त्ये । ब्रह्मणा । ववृधाना । सम् । विश्पलाम् । नासत्या । अरिणीतम् ॥ ११ ॥ कुहु यान्तां सुष्टुतिं काव्यस्य दिवों नपाता वृषणा शयुत्रा। हिरण्यस्येव कुलशुं निर्खातमुदूपथुर्दशुमे अशिवनाहन्॥ १२॥ कुर्ह। यान्तां। सु॰स्तुतिम्। काव्यस्यं। दिवं:। नुपाता। वृषणा। शयुत्रा। हिरंण्यस्यऽइव। कुलशम्। नि॰खातम्। उत्। ऊपथुः। दुशमे। अश्वना। अहंन्॥ १२॥ युवं च्यवानमश्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रथुः शर्चीभिः। युवो रथं दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नांसत्यावृणीत॥ १३॥ युवम्। च्यवानम्। अश्वना। जरन्तम्। पुनः। युवानम्। चुक्रथुः। शर्चीभिः। युवोः। रथम्। दुहिता। सूर्यस्य। सह। श्रिया। नासत्या। अवृणीत॥ १३॥ युवं तुग्राय पूर्व्वेभिरेवैः पुनर्मन्यावभवतं युवाना। युवं भुज्युमणीसो निः समुद्राद्विभिक्तहथुर्ऋग्रेभिरश्वै:॥ १४॥ युवम्। तुग्राय। पूर्व्येभिः। एवैः। पुनः२मन्यौ। अभवतम्। युवाना। युवम्। भुज्युम्। अर्णसः। निः। समुद्रात्। वि॰भिः। ऊह्थुः। ऋग्रेभिः। अश्वैः॥ १४॥ अजोहवीदश्विना तौग्र्यो वां प्रोळ्हः समुद्रमंव्यथिर्जगुन्वान्। निष्टमूहथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति॥ १५॥ [ 84]

निः। तम्। ऊह्थुः। सु॰युजां। रथेन। मर्नः २जवसा। वृष्णा। स्वस्ति॥ १५॥ अजोहवीदिश्वना वर्तिका वामास्नो यत्सीममुञ्चतं वृकस्य। वि ज्युषां ययथुः सान्वद्रेर्जातं विष्वाचो अहतं विषेणं॥ १६॥ अजौहवीत्। अश्विना । वर्तिका। वाम्। आस्नः। यत्। सीम्। अमुज्वतम्। वृकस्य। वि। ज्युषां। ययथुः। सानुं। अद्रैः। जातम्। विष्वार्चः। अहतम्। विषेणं॥ १६॥ शृतं मेषान्वृक्ये मामहानं तमः प्रणीतमिश्विन पित्रा। आक्षी ऋग्राश्वें अश्विनावधत्तं ज्योतिंरन्धार्यं चक्रथुर्विचक्षे॥ १७॥ शतम्। मेषान्। वृक्ये। मुमहानम्। तमः। प्र॰नीतम्। अशिवेन। पित्रा। आ। अक्षी इति । ऋज्र°अप्रवे। अधिवनौ । अधत्तम्। ज्योतिः। अन्धार्यः। चक्र्युः। वि॰चक्षे॥ १७॥ शुनमन्धाय भरमह्वयत् सा वृकीरंश्विना वृषणा नरेति। जारः कुनीनेइव चक्षदान ऋजाश्वः शतमेकं च मेषान्॥ १८॥ शुनम्। अन्धार्य। भरम्। अह्वयत्। सा। वृकीः। अश्वना। वृष्णा। नर्रा। इति। जारः। कनीनं:ऽइव। चक्षदानः। ऋज्र°अंश्वः। शतम्। एकंम्। च। मेषान्॥ १८॥ मही वामूतिरिश्वना मयोभूरुत स्त्रामं धिष्णया सं रिणीथः। अर्था युवामिदंह्वयुत् पुरंधिरागंच्छतं सीं वृषणाववोभिः॥ १९॥ मही। वाम्। ऊति:। अश्विना। मयः२भूः। उत। स्नामम्। धिष्ण्या। सम्। रिणीथः। अर्थ। युवाम्। इत्। अह्रयत्। पुरंम्°धिः। आ। अगच्छतम्। सीम्। वृष्णौ। अर्वः२भिः॥ १९॥ अर्धेनुं दस्रा स्तर्यं १ विषक्तामिपन्वतं श्यवे अश्वना गाम्। युवं शर्चीभिर्विमदायं जायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम्॥ २०॥ [ ३६ ] अर्धेनुम्। दस्रा। स्तर्यम्। वि॰संकाम्। अपिन्वतम्। श्यवे। अश्वना। गाम्। युवम्। शर्चीभि:। वि॰मदार्य। जायाम्। नि। ऊह्थुः। पुरु॰मित्रस्य। योषाम्॥ २०॥ यवं वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्ता। अभि दस्युं बकुरिणा धर्मन्तोरु ज्योतिश्रकथुरायीय॥ २१॥

यवंम्। वृक्षेण। अश्विना। वर्पन्ता। इर्षम्। दुहन्तां। मनुषाय। दस्रा। अभि। दस्युम्। बर्कुरेण। धर्मन्ता। उरु। ज्योतिः। चुक्थुः। आर्यीय॥ २१॥ आथर्वणायाशिवना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम्। स वां मधु प्र वोचदूतायन्त्वाष्ट्रं यद्दंस्त्राविपकृक्ष्यं वाम्॥ २२॥ आथर्वणायं । अश्वना । दुधीचे । अश्व्यम् । शिरः । प्रति । ऐरयतम् । सः। वाम्। मधुं। प्र। वोचत्। ऋत्॰यन्। त्वाष्ट्रम्। यत्। दुस्रौ। अपि॰क् क्ष्यम्। वाम्॥ २२॥ सदां कवी सुमितमा चंके वां विश्वा धियों अश्विना प्रावंतं मे। अस्मे रियं नासत्या बृहन्तमपत्यसाचं श्रुत्यं रराथाम्॥ २३॥ सर्व। कुवी इति। सु॰मृतिम्। आ। चुके। वाम्। विश्वा:। धिर्य:। अश्वना। प्र। अवतम्। मे। अस्मे इति । रियम् । नासत्या । बृहन्तम् । अपत्य श्साचेम् । श्रुत्यम् । र्राथाम् ॥ २३ ॥ हिरंण्यहस्तमश्विना ररांणा पुत्रं नरा विधमत्या अंदत्तम्। त्रिधां ह श्यावंमश्विना विकस्तमुज्जीवसं ऐरयतं सुदानू॥ २४॥ हिरंण्य°हस्तम्। अश्विना। ररंणा। पुत्रम्। नरा। विध०मत्या:। अदत्तम्। त्रिधां। ह। श्यावंम्। अश्वना। वि°कंस्तम्। उत्। जीवसं। ऐर्यतम्। सुदान् इति सु°दान्॥ २४॥ एतानि वामश्विना वीर्याणि प्र पूर्व्याण्यायवीऽवोचन्। ब्रह्मं कृण्वन्तों वृषणा युवभ्यां सुवीरांसो विदथमा वंदेम॥ २५॥ [ 89] एतार्नि । वाम् । अश्वना । वीर्याणि । प्र । पूर्व्याणि । आयर्वः । अवोचन् । ब्रह्मं। कृण्वन्तं:। वृष्णा। युव॰भ्याम्। सु॰वीरांस:। विदर्थम्। आ। वदेम॥ २५॥

[ ११८ ] [ ११ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। अश्विनौ। त्रिष्टुप् ]

आ वां रथों अश्विना श्येनपंत्वा सुमृळीकः स्ववां यात्वविङ्। यो मर्त्यस्य मनसो जवीयान्त्रिवन्धुरो वृषणा वार्तरहाः॥ १॥ आ। वाम्। रथः। अश्विना। श्येन॰पंत्वा। सुमृळीकः। स्व॰वान्। यातु। अर्वाङ्। यः। मर्त्यस्य। मनसः। जवीयान्। त्रि॰वन्धुरः। वृषणा। वार्त॰रंहाः॥ १॥ त्रिबन्धुरेणं त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेणं सुवृता यातम्विक्। पिन्वतं गा जिन्वतमर्वतो नो वर्धयंतमश्विना वीरमस्मे॥ २॥ पिन्वतम्। गाः। जिन्वतम्। अर्वतः। नः। वर्धयतम्। अश्वना। वीरम्। अस्मे इति॥ २॥ प्रवद्यामना सुवृता रथेन दस्राविमं शृणुतं श्लोकमर्द्रेः। किमङ्ग वां प्रत्यवर्तिं गर्मिष्ठाहुर्विप्रासो अश्विना पुराजाः॥ ३॥ प्रवत्॰यामना। सु॰वृतां। रथेन। दस्रौ। इमम्। शृणुतम्। श्लोकंम्। अर्द्रेः। किम्। अङ्ग। वाम्। प्रति। अवर्तिम्। गर्मिष्ठा। आहुः। विप्रांसः। अश्विना। पुरा°जाः॥ ३॥ आ वां श्येनासों अश्विना वहन्तु रथे युक्तासं आशर्वः पतङ्गाः। ये अप्तुरों दिव्यासो न गृधां अभि प्रयों नासत्या वहंन्ति॥ ४॥ आ। वाम्। श्येनासः। अश्वना। वहन्तु। रथै। युक्तासः। आशर्वः। पतङ्गाः। ये। अप्°तुरं:। दिव्यासं:। न। गृध्रां:। अभि। प्रयं:। नासत्या। वहंन्ति॥ ४॥ आ वां रथं युवितिस्तिष्ठदत्रं जुष्ट्वी नरा दुहिता सूर्यस्य। परि वामश्वा वर्पुषः पतुङ्गा वयो वहन्वरुषा अभीके ॥ ५॥ [ 28] आ। वाम्। रथम्। युवतिः। तिष्ठत्। अत्रं। जुष्टी। न्रा। दुहिता। सूर्यस्य। परि। वाम्। अश्वाः। वपुषः। प्तङ्गाः। वयः। वहन्तु। अरुषाः। अभीके॥ ५॥ उद्वन्दंनमैरतं दंसनांभिरुद्रेभं दंस्रा वृषणा शर्चीभिः। निष्ट्रौग्र्यं पारयथः समुद्रात्पुन्श्च्यवानं चक्रथुर्युवानम्॥ ६॥ उत्। वन्देनम्। ऐरतम्। दंसनाभिः। उत्। रेभम्। दस्रा। वृषणा। शचीभिः। निः। तौग्र्यम्। पार्यथः। समुद्रात्। पुनरितिं। च्यवानम्। चुक्रथुः। युवानम्॥ ६॥ युवमत्रयेऽवंनीताय तप्तमूर्जमोमानमश्विनावधत्तम्। युवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षुः प्रत्यंधतं सुष्टुतिं जुंजुषाणा॥ ७॥ युवम्। अत्रये। अवं°नीताय। तुप्तम्। ऊर्जम्। ओमानम्। अशिवनौ। अधतुम्। युवम् । कण्वाय । अपि॰रिप्ताय । चक्षुः । प्रति । अधतम् । सु॰ष्टुतिम् । जुजुषाणा ॥ ७ ॥ युवं धेनुं श्यवे नाधितायापिन्वतमश्विना पूर्व्याये। अमुञ्चतं वर्तिकामंहंसो निः प्रति जङ्घा विश्पलाया अधत्तम्॥ ८॥

युवम्। धेनुम्। श्यवं । नाधितायं । अपिन्वतम् । अश्वना । पूर्व्यायं । अमुञ्चतम् । वर्तिकाम् । अहंसः । निः । प्रति । जङ्ग्रीम् । विश्पलांयाः । अध्तम् ॥ ८ ॥ युवं श्वेतं पेद्व इन्द्रंजूतमिहृहनंमश्विनादत्तमश्वंम् । जोहृत्रंमयों अभिभूतिमुग्रं संहस्वसां वृषंणं वीड्वंङ्गम् ॥ ९ ॥ युवम् । श्वेतम् । पेदवं । इन्द्रं जूतम् । अहि वन् । अश्वना । अदत्तम् । अश्वेम् । जोहृत्रंम् । अभि भूतिम् । उग्रम् । सहस्र साम् । वृषंणम् । वीळु अङ्गम् ॥ ९ ॥ ता वां नरा स्ववंसे सुजाता हवांमहे अश्विना नाधंमानाः । आ न उप वसुमता रथेन गिरो जुषाणा सुवितायं यातम् ॥ १० ॥ ता वाम् । नरा । सु । अवंसे । सु जाता । हवांमहे । अश्वना । नाधंमानाः । आ नः । उपं । वसु पता । रथेन । गिरं : । जुषाणा । सुवितायं । यातम् ॥ १० ॥ आ श्येनस्य जवंसा नूर्तनेनास्मे यातं नासत्या स्रजोषाः । हवं हि वांमश्विना रातहं व्यः शश्वत्तमायां उषस्रे व्युष्टौ ॥ ११ ॥ [१९] आ । श्येनस्य । जवंसा । नूर्तनेन । अस्मे इति । यातम् । नासत्या । स जोषाः । हवं । वि । वाम् । अश्वना । रात हं यातम् । रात ।

[ ११९ ] [ १० कक्षीवान् दैर्घतमस औश्रिजः । अश्विनौ । जगती ]

आ वां रथं पुरुमायं मंनोजुवं जीराश्वं यज्ञियं जीवसं हुवे।
सहस्रंकेतुं वनिनं शतद्वंसुं श्रुष्टीवानं वित्वोधामिभ प्रयः॥ १॥
आ। वाम्। रथंम्। पुरु॰मायम्। मनःश्जुवंम्। जीर॰अंश्वम्। यज्ञियंम्। जीवसं। हुवे।
सहस्रं॰केतुम्। विनिनंम्। शतत्॰वंसुम्। श्रुष्टीवानंम्। वृद्विःश्धाम्। अभि। प्रयः॥ १॥
ऊर्ध्वा धीतिः प्रत्यंस्य प्रयामन्यधायि शस्मन्तसमयन्त आ दिशः।
स्वदामि धर्मं प्रति यन्त्यूत्य आ वामूर्जानी रथंमश्विनारुहत्॥ २॥
ऊर्ध्वा। धीतिः। प्रति। अस्य। प्र॰यामिन। अधीय। शस्मन्। सम्। अयन्ते। आ। दिशः।
स्वदामि। धर्मम्। प्रति। यन्ति। ऊत्यः। आ। वाम्। ऊर्जानी। रथंम्। अश्विना। अरुहत्॥ २॥
सं यन्मिथः पंस्पृधानासो अग्मत शुभे मखा अमिता जायवो रणे।
युवोरहं प्रवणे चेिकते रथो यदंशिवना वहंथः सूरिमा वरंम्॥ ३॥

सम्। यत्। मिथः। पुस्पृधानासः। अग्मत। शुभे। मुखाः। अर्मिताः। जायर्वः। रणै। युवोः। अहं। प्रवणे। चेिक्ते। रथः। यत्। अश्विना। वहंथः। सूरिम्। आ। वरम्॥ ३॥ युवं भुज्युं भुरमाणं विभिर्गृतं स्वयुक्तिभिर्निवहंन्ता पितृभ्य आ। यासिष्टं वर्तिर्वृषणा विजेन्यं १ दिवोदासाय महि चेति वामवः॥ ४॥ युवम्। भुज्युम्। भुरमाणम्। वि°िभः। गृतम्। स्वयुंक्ति°िभः। नि्°वहंन्ता। पिृतृभ्यः। आ। यासिष्टम्। वर्तिः। वृषणा । वि॰जेन्यम्। दिवंः २दासाय। महिं। चेति । वाम्। अवंः॥ ४॥ युवोरंशिवना वर्षेषे युवायुजं रथं वार्णी येमतुरस्य शर्ध्यम्। आ वां पतित्वं सुख्यायं जुग्मुषी योषांवृणीत जेन्यां युवां पती॥ ५॥ [ 20] युवो:। अश्वना। वर्षे। युवा॰युजम्। रथम्। वाणी इति। येमतु:। अस्य। शर्ध्यम्। आ। वाम्। पति॰त्वम्। सुख्यायं। ज्गमुषी। योषां। अवृणीत्। जेन्यां। युवाम्। पती इतिं॥ ५॥ युवं रेभं परिषूतेरुरुष्यथो हिमेन घुम परितप्तमत्रये। युवं श्योरवसं पिप्यथुर्गवि प्र दीर्घेण वन्देनस्तार्यायुषा॥ ६॥ युवम्। रेभम्। परिं॰सूते:। उरुष्यथः। हिमेनं। घर्मम्। परिं॰तप्तम्। अत्रये। युवम्। शयो:। अवसम्। पिप्यथु:। गर्वि। प्र। दीर्घेणं। वन्देन:। तारि। आयुंषा॥ ६॥ युवं वन्देनं निर्ऋतं जरण्यया रथं न देस्रा करणा समिन्वथः। क्षेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामत्रं विधते दंसना भुवत्॥ ७॥ युवम्। वन्देनम्। नि:२ऋतम्। जुरुण्यया। रथम्। न। दुस्रा। कुरुणा। सम्। इन्वथः। क्षेत्रात्। आ। विप्रम्। जन्थः। विपन्ययां। प्र। वाम्। अत्रं। विधते। दंसनां। भुवत्॥ ७॥ अगच्छतं कृपंमाणं परावितं पितुः स्वस्य त्यजसा निर्बाधितम्। स्वर्वतीरित ऊतीर्युवोरहं चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः॥ ८॥ अगंच्छतम्। कृपंमाणम्। पुरा°वर्ति। पितुः। स्वस्यं। त्यर्जसा। नि°बाधितम्। स्वः २वती। इतः। ऊतीः। युवोः। अहं। चित्राः। अभीकें। अभवन्। अभिष्टयः॥ ८॥ उत स्या वां मधुमन्मक्षिकारपन्मदे सोमस्यौशिजो हुवन्यति। युवं दंधीचो मन आ विवस्थोऽथा शिरः प्रति वामश्व्यं वदत्॥ ९॥

उत। स्या। वाम्। मधुं भत्। मक्षिका। अर्पत्। मदे। सोमेस्य। औशिजः। हुवन्यति।

युवम्। दुधीचः। मनेः। आ। विवस्थः। अर्थ। शिर्रः। प्रतिं। वाम्। अश्व्यंम्। वदत्॥ ९॥

युवं पेदवे पुरुवारंमशिवना स्पृधां श्वेतं तरुतारं दुवस्यथः।

शर्थैरभिद्युं पृतेनासु दुष्टरं चुकृत्यमिन्द्रमिव चर्षणीसहंम्॥ १०॥

[२१]

युवम्। पेदवें। पुरु वार्रम्। अश्विना। स्पृधाम्। श्वेतम्। तरुतारंम्। दुवस्यथः।

शर्थैः। अभि धुंम्। पृतेनासु। दुस्तरम्। चुकृत्यंम्। इन्द्रम्ऽइव। चुर्षणी सहंम्॥ १०॥

[ १२० ] [ १२ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। अश्विनौ [ १२ दुःस्वप्ननाशिनीम् ]। १ गायत्री, २ ककुप्, ३ का-विराट्, ४ नष्टरूपी, ५ तनुशिरा, ६ उष्णिक्, ७ विष्टार-बृहती, ८ कृतिः, ९ विराट्, १०-१२ गायत्र्यः ]

का राधद्धोत्रांश्विना वां को वां जोषं उभयोः। कथा विधात्यप्रचेताः॥ १॥ का। राधत्। होत्रा । अश्वना। वाम्। कः। वाम्। जोषें। उभयोः। कथा। विधाति। अप्र<sup>1</sup>॰चेताः॥ १॥ विद्वांसाविद्दुरः पृच्छेदविद्वानित्थापरो अचेताः। नू चिन्नु मर्ते अक्रौं॥ २॥ विद्वांसौ । इत्। दुर्रः । पृच्छेत्। अविद्वान् । इत्था। अप्रः । अचेताः । नु । चित्। नु । मर्ते । अक्रौ ॥ २॥ ता विद्वांसां हवामहे वां ता नों विद्वांसा मन्मं वोचेतमद्य। प्रार्चद्दयंमानो युवार्कुः॥ ३॥ ता। विद्वासा। हवामहे। वाम्। ता। नः। विद्वासा। मन्म। वोचेतम्। अद्य। प्र। आर्चत्। दयमानः। युवाकुः॥ ३॥ वि पृच्छामि पाक्या ३ न देवान्वषट्कृतस्याद्भुतस्य दस्ता। पातं च सह्यंसो युवं च रभ्यंसो नः॥ ४॥ वि। पुच्छाम्। पाक्यां। न। देवान्। वर्षट्°कृतस्य। अद्भुतस्यं। दस्रा। पातम्। च। सह्यसः। युवम्। च। रभ्यसः। नः॥ ४॥ प्र या घोषे भृगवाणे न शोभे ययां वाचा यर्जति पित्रयो वाम्। प्रैषयुर्न विद्वान्॥ ५॥ [२२] प्र। या। घोषें। भृगेवाणे। न। शोभें। यया। वाचा। यर्जति। पज्रिय:। वाम्। प्र। इष°यु:। न। विद्वान्॥ ५॥ श्रुतं गांयत्रं तकंवानस्याहं चिद्धि रिरेभांश्विना वाम्। आक्षी शुंभस्पती दन्॥ ६॥

श्रुतम्। गायत्रम्। तकेवानस्य। अहम्। चित्। हि। रिरेभं। अश्विना। वाम्। आ। अक्षी इति । शुभः। पती इति । दन्॥ ६॥ युवं ह्यास्तं महो रन्युवं वा यन्निरतंतसतम्। ता नो वसू सुगोपा स्यातं पातं नो वृकादघायोः॥ ७॥ युवम्। हि। आस्तम्। महः। रन्। युवम्। वा। यत्। निः२अतंतंसतम्। ता। नः। वसू इति । सु॰गोपा। स्यातम्। पातम्। नः। वृक्षात्। अघ॰योः॥ ७॥ मा कस्मैं धातम्भ्यमित्रिणें नो माकुत्रां नो गृहेभ्यों धेनवों गुः। स्तनाभुजो अशिंश्वी:॥ ८॥ मा। कस्मै । धातम्। अभि। अमित्रिणै। नुः। मा। अकुत्रैः। नुः। गृहेभ्यैः। धेनर्वः। गुः। स्तन°भुजं:। अशिंश्वी:॥ ८॥ दुहीयन्मित्रधितये युवाकुं राये चं नो मिमीतं वार्जवत्यै। इषे चं नो मिमीतं धेनुमत्यै॥ ९॥ दुहीयन्। मित्र°धितये। युवाकुं। राये। च। नः। मिमीतम्। वार्जं वत्यै। इषे। च। नः। मिमीतम्। धेनु॰मत्यै॥ ९॥ अश्विनौरसन्ं रथमनुश्वं वाजिनीवतोः। तेनाहं भूरिं चाकन॥ १०॥ अश्वनौ:। असन्म्। रथम्। अनुश्वम्। वाजिनी॰वतो:। तेन । अहम्। भूरि। चाकन्॥ १०॥ अयं संमह मा तनूह्याते जनाँ अनुं। सोमपेयं सुखो रथः॥ ११॥ अयम्। समह। मा। तनु। ऊह्याते। जनान्। अनु। सोमु॰पेयम्। सु॰खः। रथः॥ ११॥ अधु स्वप्नस्य निर्विदेऽभुंञ्जतश्च रेवतः। उभा ता बिस्नं नश्यतः॥ १२॥ [ २३ ] {१७} अर्ध। स्वप्रस्य। निः। विदे। अभुञ्जतः। च। रेवतः। उभा। ता। बस्नि। नुश्यतः॥ १२॥

[ १२१ ] [ १५ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। इन्द्रो, विश्वे देवा वा। त्रिष्टुप्।]

कदित्था नृः पात्रं देवयतां श्रविद्गिः अङ्गिरसां तुरण्यन्।
प्र यदानृड्विश आ हुर्म्यस्योरु क्रंसते अध्वरे यर्जतः॥ १॥
कत्। इत्था। नृन्। पात्रम्। देव॰यताम्। श्रवत्। गिरः। अङ्गिरसाम्। तुरण्यन्।
प्र। यत्। आनंट्। विशः। आ। हुर्म्यस्यं। उरु। क्रंसते। अध्वरे। यर्जतः॥ १॥

स्तम्भीद्ध द्यां स धुरुणं प्रुषायदृभुर्वाजांय द्रविणं नरो गोः। अनुं स्वजां मंहिषश्चंक्षत व्रां मेनामर्थस्य परि मात्रुं गोः॥ २॥ स्तम्भीत्। हु। द्याम्। सः। धुरुणम्। प्रुषायत्। ऋभुः। वार्जाय। द्रविणम्। नरः। गोः। अनु । स्व°जाम् । मुहिषः । चुक्षुत् । व्राम् । मेनाम् । अर्थस्य । परि । मातरम् । गोः ॥ २ ॥ नक्षद्धवंमरुणीः पूर्व्यं राट् तुरो विशामङ्गिरसामनु द्यून्। तक्षद्वज्रं नियुतं तस्तम्भद् द्यां चतुंष्यदे नर्याय द्विपार्दे॥ ३॥ नक्षंत्। हवंम्। अरुणी:। पूर्व्यम्। राट्। तुर:। विशाम्। अङ्गिरसाम्। अर्नु। द्यून्। तक्षंत्। वर्ज्रम्। नि॰युंतम्। तस्तम्भंत्। द्याम्। चतुं:२पदे। नर्याय। द्वि॰पार्दे॥ ३॥ अस्य मदें स्वर्यं दा ऋतायापीवृतमुस्त्रियाणामनीकम्। यद्धं प्रसर्गे त्रिककुम्निवर्तदप द्रह्ये मार्नुषस्य दुरो वः॥ ४॥ अस्य। मर्दे। स्वर्यम्। दाः। ऋतायं। अपि॰वृतम्। उस्त्रियाणाम्। अनीकम्। यत्। ह। प्र॰सर्गे। त्रि॰ककुप्। नि॰वर्तत्। अप्। द्रुह्ः। मानुषस्य। दुर्रः। वरिर्ति वः॥ ४॥ तुभ्यं पयो यत्पतरावनीतां रार्धः सुरेतंस्तुरणे भुरण्यू। शुचि यत्ते रेक्ण आयंजन्त सबर्दुघायाः पर्य उस्त्रियायाः॥ ५॥ [88] तुभ्यंम्। पर्यः। यत्। पितरौ। अनीताम्। रार्धः। सु॰रेतः। तुरणे। भुरण्यू इति। शुर्चि। यत्। ते। रेक्णः। आ। अयंजन्त। सुबः २दुर्घायाः। पर्यः। उस्त्रियायाः॥ ५॥ अध प्र जज्ञे तरिणर्ममत्तु प्र रोच्यस्या उषसो न सूरः। इन्दुर्येभिराष्ट स्वेदुहव्यैः स्रुवेण सिञ्चञ्जरणाभि धाम ॥ ६॥ अर्थ। प्र। जुज्ञे। तर्राणः। मुमृतु। प्र। रोचि। अस्याः। उषसः। न। सूरः। इन्दुः। येभिः। आष्टं। स्व॰इर्दुहव्यैः। स्रुवेणं। सिञ्चन्। जरणां। अभि। धार्म॥ ६॥ स्विध्मा यद्वनिधंतिरपस्यात्सूरों अध्वरे परि रोधंना गो:। यद्धं प्रभासि कृत्याँ अनु द्यूननर्विशे पश्विषे तुरायं॥ ७॥ सु°इध्मा। यत्। वन°धिति:। अपस्यात्। सूर्र:। अध्वरे। परिं। रोधना। गो:। यत्। हु। प्र॰भार्सि। कृत्व्यान्। अनु। द्यून्। अनिर्विशे। पुशु॰इषै। तुरायं॥ ७॥ अष्टा महो दिव आदो हरी इह द्युंम्नासाहमभि योधान उत्सम्। हर्षि यत्ते मन्दिनं दुक्षन्वृधे गोर्भसमद्रिभिर्वाताप्यंम्॥ ८॥

अष्टा। महः। दिवः। आदैः। हरी इति। इह। द्युम्नु॰सहम्। अभि। योधानः। उत्सम्। हरिम्। यत्। ते। मन्दिनम्। धुक्षन्। वृधे। गो॰र्भसम्। अद्गि॰भिः। वाताप्यम्॥ ८॥ त्वर्मायसं प्रति वर्तयो गोर्दिवो अश्मानमुपनीतमृभ्वा। कुत्साय यत्रं पुरुहूत वन्वञ्छुष्णमनन्तैः परियासि वधैः॥ ९॥ त्वम्। आयसम्। प्रति। वर्तयः। गोः। दिवः। अश्मानम्। उपं॰नीतम्। ऋभ्वा। कुत्साय। यत्रं। पुरु°हूत। वन्वन्। शुष्णंम्। अनन्तै:। पुरि°यासं। वधै:॥ ९॥ पुरा यत्सूरस्तमंसो अपीतेस्तमंद्रिवः फल्गिं हेतिमंस्य। शुष्णांस्य चित्परिहितं यदोजों दिवस्परि सुग्रंथितं तदादः॥ १०॥ [ 24] पुरा। यत्। सूरः। तमंसः। अपिं°इतेः। तम्। अद्रि°वः। फलि°गम्। हेतिम्। अस्य॥ शुष्णंस्य। चित्। परिं°हितम्। यत्। ओर्जः। दिवः। परिं। सु°ग्रंथितम्। तत्। आ। अदरित्यंदः॥ १०॥ अनुं त्वा मही पार्जसी अचक्रे द्यावाक्षामां मदतामिन्द्र कर्मन्। त्वं वृत्रमाशयानं सिरासुं महो वर्ज्रेण सिष्वपो वराहुंम्॥ ११॥ अर्नु । त्वा । मही इति । पार्जसी इति । अचक्रे इति । द्यावाक्षामा । मदताम् । इन्द्र । कर्मन् । त्वम्। वृत्रम्। आ°शर्यानम्। सिरासुं। महः। वर्जेण। सिस्वपः। वराहुंम्॥ ११॥ त्विमन्द्र नर्यो याँ अवो नृन्तिष्ठा वार्तस्य सुयुजो वहिष्ठान्। यं ते काव्य उशनां मन्दिनं दाद्वृत्रहणं पार्यं ततक्षु वर्ज्रम्॥ १२॥ त्वम् । इन्द्र । नर्यः । यान् । अर्वः । नृन् । तिष्ठं । वार्तस्य । सु॰युर्जः । वर्हिष्ठान् । यम्। ते । काव्यः। उशनां । मन्दिनम् । दात् । वृत्र॰हनम् । पार्यम् । ततक्ष । वर्षम् ॥ १२॥ त्वं सूरों हुरितों रामयो नृन् भरंच्युक्रमेतेशो नायमिन्द्र। प्रास्य पारं नवतिं नाव्यानामिष कर्तमवर्तयोऽयंज्यून्॥ १३॥ त्वम्। सूर्रः। हुरितः। रम्यः। नृन्। भरेत्। चुक्रम्। एतशः। न। अयम्। इन्द्र। प्र°अस्य । पारम् । न्वतिम् । नाव्यानाम् । अपि । कर्तम् । अवर्तयः । अयज्यून् ॥ १३ ॥ त्वं नों अस्या इंन्द्र दुईणांयाः पाहि वंज्रिवो दुरिताद्भीके। प्र नो वार्जान्स्थ्यो ३ अश्वबुध्यानिषे यंन्धि श्रवंसे सूनृतायै॥ १४॥

त्वम्। नः। अस्याः। इन्द्र। दुःश्हनायाः। पाहि। वृज्ञि॰वः। दुःश्इतात्। अभीके।
प्रानः। वार्जान्। रथ्यः। अश्वे॰बुध्यान्। इषे। यन्धि। श्रवंसे। सूनृताये॥ १४॥
मा सा ते अस्मत् सुमितिर्वि दंसद् वार्जप्रमहः सिमषो वरन्त।
आ नो भज मघवन्गोष्वर्यो मंहिष्ठास्ते सधमादः स्याम॥ १५॥
[२६]
मा। सा। ते। अस्मत्। सु॰मृतिः। वि। दुसत्। वार्ज॰प्रमहः। सम्। इषंः। वरन्त।
आ। नः। भुज्। मृघ॰वन्। गोषुं। अर्यः। मंहिष्ठाः। ते। सुध॰मादंः। स्याम्॥ १५॥

इत्याश्वलायन-संहितायां प्रथमाष्टके अष्टमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ द्वितीयाष्ट्रके प्रथमोऽध्याय:॥

[ १२२ ] [ १५ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप्, ५-६ विराड्रूपे।] प्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धो यज्ञं रुद्रायं मीळहुषे भरध्वम्। दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीरैरिषुध्येव मुरुतो रोदंस्योः॥ १॥ प्र। वः। पान्तम्। रघु॰मन्यवः। अन्धः। युज्ञम्। रुद्रायं। मीळहुर्षे। भरध्वम्। दिवः। अस्तोषि । असुरस्य। वीरैः। इषुध्याऽईव। मुरुतः। रोदंस्योः॥ १॥ पत्नीव पूर्वरूतिं वावृधध्यां उषासानक्तां पुरुधा विदाने। स्तरीर्नात्कं व्युंतं वसाना सूर्यस्य श्रिया सुदृशी हिरंण्यैः॥ २॥ पत्नीऽइव। पूर्व॰ हूर्तिम्। वृवृधध्यै। उषसानक्ता। पुरुधा। विदाने इति। स्तरी:। न। अत्कंम्। वि°उतम्। वसाना। सूर्यस्य। श्रिया। सु°दृशी। हिर्रण्यै:॥ २॥ मुमत्तुं नः परिज्मा वसुर्हा मुमत्तु व्रातो अपां वृष्णवान्। शिशीतमिन्द्रापर्वता युवं नुस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः॥ ३॥ ममत्तुं। नः। परि॰ज्मा। वसहां। ममत्तुं। व्रातः। अपाम्। वृष्णवान्। शिशीतम्। इन्द्रापर्वता । युवम्। नः। तत्। नः। विश्वै । वृरिवस्यन्तु । देवाः॥ ३॥ उत त्या में यशसां श्वेतनायै व्यन्ता पान्तौशिजो हुवध्यै। प्र वो नपातमुपां कृणुध्वं प्र मातरा रास्पिनस्यायोः॥ ४॥ उत्। त्या। मे । युशसा । श्वेतनाय । व्यन्ता । पान्ता । औशिजः। हुवध्यै । प्र। वः। नपातम्। अपाम्। कृणुध्वम्। प्र। मातरां। रास्पिनस्यं। आयोः॥ ४॥ आ वो रुवण्युमौशिजो हुवध्यै घोषेव शंसमर्जुनस्य नंशे। प्र वं: पूष्णे दावन आँ अच्छां वोचेय वसुतांतिमग्नेः॥ ५॥ [8] आ। वः। रुवण्युम्। औशिजः। हुवध्यै। घोषांऽइव। शंसम्। अर्जुनस्य। नंशै। प्र। वः। पूष्णे। दावने। आ। अच्छं। वोचेय। वसु॰तातिम्। अग्नेः॥ ५॥

श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमोत श्रुतं सदने विश्वतः सीम्। श्रोतुं नः श्रोतुंरातिः सुश्रोतुंः सुक्षेत्रा सिन्ध्रंरद्धिः॥ ६॥ श्रुतम्। मे । मित्रावरुणा। हवा । इमा। उत। श्रुतम्। सदेने। विश्वतः। सीम्। श्रोतुं। नः। श्रोतुं°रातिः। सु॰श्रोतुंः। सु॰क्षेत्रां। सिन्धुंः। अत्॰िभः॥ ६॥ स्तुषे सा वं वरुण मित्र गुतिर्गवं शृता पृक्षयामेषु पुत्रे। श्रुतरंथे प्रियरंथे दर्धानाः सद्यः पुष्टिं निरुन्धानासों अग्मन्॥ ७॥ स्तुषे। सा। वाम्। वरुण्। मित्र। रातिः। गर्वाम्। शता। पृक्ष॰यामेषु। पुत्रे। श्रुत°रंथे। प्रिय°रंथे। दर्धानाः। सद्यः। पुष्टिम्। नि°रुन्धानासः। अग्मन्॥ ७॥ अस्य स्तुंषे मिहंमघस्य राधः सर्चा सनेम नहुंषः सुवीराः। जनो यः पन्नेभ्यों वाजिनीवानश्चावतो रथिनो महा सूरिः॥८॥ अस्य। स्तुषे। महिं°मघस्य। रार्धः। सर्चा। सुनेम्। नहुंषः। सु°वीराः। जनः। यः। पुत्रेभ्यः। वाजिनी॰वान्। अर्थ्वं॰वतः। र्थिनः। मह्यम्। सूरिः॥ ८॥ जनो यो मित्रावरुणाविभध्रुंगपो न वं सुनोत्यंक्ष्णयाधुक्। स्वयं स यक्ष्मं हृद्ये नि धंत आप यदीं होत्रांभिर्ऋतावां॥ ९॥ जनः। यः। मित्रावरुणौ । अभि॰ध्रुक्। अपः। न। वाम्। सुनोर्ति । अक्ष्णया॰ध्रुक्। स्वयम्। सः। यक्ष्मम्। हृदये। नि। धत्ते। आपं। यत्। ईम्। होत्राभिः। ऋत°वां॥ ९॥ सः ब्रार्धतो नहुषो दंसुजूतः शर्धस्तरो न्रां गूर्तश्रवाः। विसृष्टरातिर्याति बाळहसृत्वा विश्वांसु पृत्सु सदिमच्छूरं:॥ १०॥ सः। त्रार्थतः। नहुषः। दम्°सुजूतः। शर्थः२तरः। नराम्। गूर्त°श्रवाः। विसृष्ट॰रातिः। याति । बाळ्हसृत्वा । विश्वासु । पृत॰सु । सदम् । इत् । शूर्रः ॥ १० ॥ अधु ग्मन्ता नहुंषो हवं सुरेः श्रोतां राजानो अमृतस्य मन्द्राः। नभोजुवो यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते॥ ११॥ अर्ध। गमन्तं। नहुंषः। हर्वम्। सूरेः। श्रोतं। राजानः। अमृतस्य। मन्द्राः। नुभः २ जुर्वः । यत् । निरुवस्यं । रार्धः । प्र°शंस्तये । महिना । रर्थं वते ॥ ११ ॥ एतं शर्धं धाम यस्यं सूरेरित्यंवोचन् दर्शतयस्य नंशें। द्युमानि येषु वसुताती रारन्विश्वे सन्वन्तु प्रभृथेषु वार्जम्॥ १२॥

[ ? ]

पुतम्। शर्धम्। धाम्। यस्यं। सूरेः। इति। अवोचन्। दर्श'त्यस्य। नंशं।

द्युम्नानं। येषुं। वसुंगतिः। रारन्। विश्वं। सन्वन्तु। प्रु॰भृथेषुं। वार्जम्॥ १२॥

मन्दांमहे दर्शतयस्य धासेद्वियंत्पञ्च बिभ्नंतो यन्त्यन्नां।

किमिष्टाश्वं इष्टरिश्मरेत ईशानासस्तर्भष ऋञ्जते नृन्॥ १३॥

मन्दांमहे। दर्श'त्यस्य। धासेः। द्विः। यत्। पञ्चं। बिभ्नंतः। यन्ति। अर्ञा।

किम्। इष्ट॰अश्वंः। इष्ट॰रिश्मः। एते। ईशानासंः। तर्रुषः। ऋञ्जते। नृन्॥ १३॥

हिरंण्यकर्णां मणिग्रीवमर्णस्तन्नो विश्वं विश्वं विश्वं। ऋञ्जते। नृन्॥ १३॥

हिरंण्यं कर्णम्। मणि॰ग्रीवम्। अर्णः। तत्। नः। विश्वं। वृद्वस्यन्तु। देवाः।

अर्यः। गिरंः। सद्यः। आ। ज्ञमुषीः। आ। उस्राः। चाकन्तु। उभयेषु। अस्मे इति॥ १४॥

चत्वारों मा मश्रशारंस्य शिश्वस्त्रयो राज्ञ आयंवस्य जिष्णोः।

रथों वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्यूमंगभितः सुरो नाद्यौत्॥ १५॥

वत्वारंः। मा। मृश्रशारंस्य। शिश्वंः। त्रयंः। राज्ञंः। आयंवस्य। जिष्णोः।

रथंः। वाम्। मृश्रशारंस्य। शिश्वंः। त्रयंः। र्यज्ञं। सुरंः। न। अद्यौत्॥ १५॥

रथंः। वाम्। मृश्रशारंस्य। शिश्वंः। स्यूमं॰गभितः। सुरंः। न। अद्यौत्॥ १५॥

रथंः। वाम्। मृश्रशारंस्य। र्वार्घं अप्साः। स्यूमं॰गभितः। सुरंः। न। अद्यौत्॥ १५॥

[ १२३ ] [ १३ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। उषाः। त्रिष्टुप्। ]

पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतांसो अस्थः।
कृष्णादुदंस्थाद्र्यात्रं विहायाश्चिकित्सन्ती मानुषाय क्षयाय॥ १॥
पृथः। रथः। दक्षिणायाः। अयोजि। आ। एनम्। देवासः। अमृतांसः। अस्थः।
कृष्णात्। उत्। अस्थात्। अयो। वि॰हांयाः। चिकित्सन्ती। मानुषाय। क्षयाय॥ १॥
पूर्वा विश्वंस्माद् भुवंनाद्रबोधि जयन्ती वार्जं बृहृती सनुत्री।
उच्चा व्यंख्यद् युवृतिः पुन्भूरोषा अगन्प्रथमा पूर्वहूंतौ॥ २॥
पूर्वा। विश्वंस्मात्। भुवंनात्। अबोधि। जयन्ती। वार्जम्। बृहृती। सनुत्री।
उच्चा। वि। अख्यत्। युवृतिः। पुनः२भूः। आ। उषाः। अगन्। प्रथमा। पूर्व॰हूंतौ॥ २॥
यद्द्य भागं विभजांसि नृभ्य उषो देवि मर्त्यत्रा सुजाते।
देवो नो अत्रं सिवृता दर्मूना अनांगसो वोचित सूर्याय॥ ३॥

यत्। अद्य। भागम्। वि॰भजासि। नृ॰भ्यः। उषः। देवि। मर्त्य॰त्रा। सु॰जाते। देवः। नः। अत्रं। सविता। दमूनाः। अनागसः। वोचति। सूर्याय॥ ३॥ गृहंगृहमहुना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नामा दर्धाना। सिषांसन्ती द्योतना शश्वदागादग्रंमग्रमिद्भंजते वसूनाम्॥ ४॥ गृहम्°गृहम्। अहुना। याति। अच्छ्रं। दिवे°दिवे। अधि। नामं। दर्धाना। सिसांसन्ती। द्योतना। शर्स्वत्। आ। अगात्। अग्रंम्°अग्रम्। इत्। भजते। वसूनाम्॥ ४॥ भगस्य स्वसा वर्रुणस्य जामिरुषंः सूनृते प्रथमा जरस्व। पुश्चा स दंध्या यो अघस्यं धाता जर्येम तं दक्षिणया रथेन॥ ५॥ [8] भगस्य। स्वसा। वर्रणस्य। जामिः। उर्षः। सूनृते। प्रथमा। जुरस्व। पुश्चा। सः। दुध्याः। यः। अघस्यं। धाता। जर्यम। तम्। दक्षिणया। रथेन॥ ५॥ उदीरतां सूनृता उत् पुरंधीरुदग्नर्यः शुशुचानासो अस्थुः। स्पार्हा वसूनि तमसापंगूळहाविष्कृंण्वन्त्युषसों विभातीः॥ ६॥ उत्। ई्रताम्। सूनृताः। उत्। पुरंम्॰धीः। उत्। अग्नयः। शुशुचानासः। अस्थुः। स्पार्हा। वसूनि। तमसा। अपं°गूळ्हा। आवि:। कृण्वन्ति। उषसं:। वि°भाती:॥ ६॥ अपान्यदेत्यभ्यंशन्यदेति विषुंरूपे अहंनी सं चरेते। पुरिक्षित्रोस्तमो अन्या गुहांकुरद्यौदुषाः शोश्चंचता रथेन॥ ७॥ अपं। अन्यत्। एतिं। अभि। अन्यत्। एति। विषुंरूपे इति विषुं रूपे। अहंनी इतिं। सम्। चरेते इतिं। परि°क्षितौ:। तर्म:। अन्या। गुहां। अक:। अद्यौत्। उषा:। शोशुंचता। रथेन॥ ७॥ सदृशीरद्य सदृशीरिदु श्वो दीर्घं संचन्ते वर्रुणस्य धाम। अनवद्यस्त्रिंशतं योजनान्येकैका क्रतुं परि यन्ति सद्यः॥ ८॥ सु॰दृशी:। अद्य। सु॰दृशी:। इत्। ऊँ इति। श्व:। दीर्घम्। सचन्ते। वरुणस्य। धाम। अनुवद्याः। त्रिंशतम्। योजनानि। एकां॰एका। ऋतुंम्। परि। यन्ति। सद्यः॥ ८॥ जानत्यह्नः प्रथमस्य नामं शुक्रा कृष्णादंजनिष्ट श्वितीची। ऋतस्य योषा न मिनाति धामाहरहर्निष्कृतमाचरन्ती॥ ९॥ जानती। अहु:। प्रथमस्यं। नामं। शुक्रा। कृष्णात्। अजनिष्ट। श्वितीची। ऋतस्य । योषा । न । मिनाति । धाम । अहं :अहः । नि:२कृतम् । आ॰चरंन्ती ॥ ९॥

कुन्येव तुन्वा ३ शार्शादानाँ एषि देवि देविमयक्षमाणम्। संस्मर्यमाना युवृतिः पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाती॥ १०॥ कुन्याऽइव। तुन्वा। शाशदाना। एषि। देवि। देवम्। इयेक्षमाणम्। सम्°स्मयमाना । युवृति:। पुरस्तात् । आवि:। वक्षांसि । कृणुषे । वि°भाती ॥ १०॥ सुसंकाशा मातृमृष्टेव योषाविस्तन्वं कृणुषे दृशे कम्। भुद्रा त्वर्मुषो वितुरं व्युच्छ् न तत्ते अन्या उषसो नशन्त॥ ११॥ सु°संकाशा। मातृमृष्टाऽइव। योषां। आवि:। तुन्वम्। कृणुषे। दृशे। कम्। भुद्रा। त्वम्। <u>उषः। वि°तुरम्। वि। उच्छु। न। तत्। ते। अ</u>न्याः। उषसंः। नुशुन्तु ॥ ११॥ अश्वावतीर्गोमतीर्विश्ववारा यतमाना रिश्मिः सूर्यस्य। पर्रा च यन्ति पुनरा च यन्ति भुद्रा नामु वहंमाना उषासः॥ १२॥ अश्वं°वतीः। गो°मतीः। विश्व°वाराः। यतमानाः। रुश्मि°भिः। सूर्यस्य। पर्रा। च। यन्ति। पुने:। आ। च। यन्ति। भुद्रा। नामे। वहंमाना:। उषसं:॥ १२॥ ऋतस्य रिश्ममनुयच्छमाना भद्रंभद्रं क्रतुमस्मासुं धेहि। उषों नो अद्य सुहवा व्युच्छास्मासु रायों मुघवंतसु च स्युः॥ १३॥ [ ] ऋतस्य । रिश्मम् । अनु॰यच्छंमाना । भुद्रम्॰भंद्रम् । क्रुतुंम् । अस्मासुं । धेहि । उर्षः। नः। अद्य। सु॰हवां। वि। उच्छ्। अस्मासुं। रायः। मुघवंत्॰सु। च्। स्युरितिं स्युः॥ १३॥

[ १२४ ] [ १३ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। उषाः। त्रिष्टुप्। ]

उषा उच्छन्ती सिमधाने अग्ना उद्यन्तसूर्यं उर्विया ज्योतिरश्रेत्।
देवो नो अत्रं सिवता न्वर्थं प्रासावीद्द्विपत्प्र चतुंष्यदित्ये॥ १॥
उषाः। उच्छन्ती। सम्॰इधाने। अग्नौ। उत्॰यन्। सूर्यः। उर्विया। ज्योतिः। अश्रेत्।
देवः। नः। अत्रं। सिवता। नु। अर्थम्। प्र। असावीत्। द्वि॰पत्। प्र। चतुंः२पत्। इत्यै॥ १॥
अमिनती दैव्यानि व्रतानिं प्रमिनती मंनुष्यां युगानिं।
ईयुषीणामुपमा शश्वंतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्यौत्॥ २॥
अमिनती। दैव्यानि। व्रतानिं। प्र॰मिनती। मृनुष्यां। युगानिं।
ईयुषीणाम्। उपमा। शश्वंतीनाम्। आ॰यतीनाम्। प्रथमा। उषाः। वि। अद्यौत्॥ २॥

एषा दिवो दुंहिता प्रत्यंदर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तांत्। ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति॥ ३॥ एषा। दिवः। दुहिता। प्रति। अदर्शि। ज्योतिः। वसाना। समना। पुरस्तात्। ऋतस्य । पन्थाम् । अनु । एति । साधु । प्रजानतीऽईव । न । दिशः । मिनाति ॥ ३ ॥ उपो अदर्शि शुन्ध्युवो न वक्षो नोधाईवाविरंकृत प्रियाणि। अद्मसन्न संसतो बोधयंन्ती शश्वन्तमागात्पुन्रेयुषींणाम्॥ ४॥ उपो इति। अदर्शि। शुन्ध्युवै:। न। वक्षै:। नोधा:ऽईव। आवि:। अकृत्। प्रियाणि। अद्म॰सत्। न। सस्तः। बोधर्यन्ती। शुश्वत्°तमा। आ। अगात्। पुनः। आ॰ईयुर्षीणाम्॥ ४॥ पूर्वे अर्धे रजसो अप्त्यस्य गवां जिनंत्र्यकृत प्र केतुम्। व्युं प्रथते वित्तरं वरीय ओभा पृणन्तीं पित्रोरुपस्थां॥ ५॥ [9] पूर्वे। अर्धे। रर्जसः। अप्त्यस्यं। गर्वाम्। जिनत्री। अकृत्। प्र। केतुम्। वि। ऊँ इति। प्रथते। वि°तरम्। वरीयः। आ। उभा। पृणन्ती। प्रित्रोः। उप°स्था। ५॥ एवेदेषा पुरुतमा दृशे कं नार्जाम् न परि वृणक्ति जामिम्। अरेपसां तन्वार् शार्शदाना नार्भादीषंते न महो विभाती॥ ६॥ एव। इत्। एषा। पुरु°तमां। दृशे। कम्। न। अर्जामम्। न। परि। वृणक्ति। जामिम्। अरेपसा । तुन्वा । शार्शदाना । न । अभीत् । ईषंते । न । महः । वि॰भाती ॥ ६ ॥ अभ्रातेवं पुंस एति प्रतीची गर्ताक्रिगिव सुनये धर्नानाम्। जायेव पत्यं उशाती सुवासां उषा हुस्रेव नि रिणीते अप्सं:॥ ७॥ अभाता॰इवं। पुंस:। एति। प्रतीची। गुर्त॰आरुगिव। सुनर्ये। धर्नानाम्। जायाऽईव। पत्यै। उश्ती। सु॰वासाः। उषाः। हस्राऽईव। नि। रिणीते। अप्सः॥ ७॥ स्वसा स्वस्त्रे ज्यायस्यै योनिमारैगपैत्यस्याः प्रतिचक्ष्येव। व्युच्छन्ती रिमिभः सूर्यस्याञ्ज्यंड्के समनगाईव वाः॥ ८॥ स्वसा । स्वस्रे । ज्यायस्य । योनिम् । अरैक् । अप । एति । अस्याः । प्रतिचक्ष्येऽइव । वि°उच्छन्ती । रश्मिभि:। सूर्यस्य। अञ्जि। अङ्क्ते। समनगा:ऽईव। व्रा:॥ ८॥

आसां पूर्वीसामहंसु स्वसॄणामपंग पूर्वीमध्येति पश्चात्। ताः प्रत्ववन्नव्यंसीर्नूनम्स्मे रेवदुंच्छन्तु सुदिनां उषासंः॥ ९॥ आसाम्। पूर्वीसाम्। अहं°सु। स्वसॄणाम्। अपरा। पूर्वीम्। अभि। एति। पश्चात्। ताः। प्रत्नु॰वत्। नव्यंसीः। नूनम्। अस्मे इतिं। रेवत्। उच्छन्तु। सु॰दिनां। उषसंः॥ ९॥ प्र बोधयोषः पृण्तो मघोन्यबुध्यमानाः पणर्यः ससन्तु। रेवर्दुच्छ मुघर्वद्भ्यो मघोनि रेवत्स्तोत्रे सूनृते जारयन्ती॥ १०॥ [0] प्र। बोध्य। उषः। पृणतः। मुघोन्। अबुध्यमानाः। पुणर्यः। ससन्तु। रेवत्। उच्छ। मुघवत्॰भ्य:। मुघोनि। रेवत्। स्तोत्रे। सूनृते। जुरयन्ती॥ १०॥ अवेयमंश्चेद्युवृतिः पुरस्ताद्युङ्क्ते गर्वामरुणानामनीकम्। वि नूनमुंच्छादसंति प्र केतुर्गृहंगृहमुपं तिष्ठते अग्निः॥ ११॥ अवं। इयम्। अश्वेत्। युवृतिः। पुरस्तात्। युङ्के। गर्वाम्। अरुणानाम्। अनीकम्। वि। नूनम्। उच्छात्। असंति। प्र। केतुः। गृहम्॰गृंहम्। उपं। तिष्ठाते। अग्निः॥ ११॥ उत्ते वर्यश्चिद्वसतेरंपप्तन्नरंश्च ये पिंतुभाजो व्युष्टौ। अमा सते वहसि भूरि वाममुषों देवि दाशुषे मर्त्याय॥ १२॥ उत्। ते। वयः। चित्। वसतेः। अपप्तन्। नरः। च। ये। पितु॰भाजः। वि॰उंष्टौ। अमा। सते। वहसि। भूरि। वामम्। उषं:। देवि। दाशुषे। मर्त्याय॥ १२॥ अस्तोद्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मेऽवीवृधध्वमुश्तीर्रुषासः। युष्पार्कं देवीरवंसा सनेम सहस्त्रिणं च शृतिनं च वार्जम्॥ १३॥ [9] अस्तोद्वम्। स्तोम्या:। ब्रह्मणा। मे। अर्वीवृधध्वम्। उशती:। उषस:। युष्पाकम्। देवी:। अवसा। सनेम्। सहस्रिणम्। च। शतिनम्। च। वार्जम्॥ १३॥

[ १२५ ] [ ७ कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः। स्वनयस्य दानस्तुतिः। त्रिष्टुप्, ४-५ जगती ]

प्राता रत्नं प्रात्रित्वां दधाति तं चिंकित्वान्प्रंतिगृह्या नि धंत्ते। तेनं प्रजां वर्धयंमान् आयूं रायस्पोषंण सचते सुवीरः॥ १॥ प्रातरिति। रत्नंम्। प्रातः २इत्वां। दधाति। तम्। चिकित्वान्। प्रति॰ गृह्यं। नि। धते। तेनं। प्र॰जाम्। वर्धयंमानः। आयुंः। रायः। पोषंण। सचते। सु॰वीरः॥ १॥

सुगुरंसत्सुहिरण्यः स्वश्वों बृहदंस्मै वय इन्द्रों दधाति। यस्त्वायन्तं वसुंना प्रातरित्वो मुक्षीजंयेव पदिमुत्सिनार्ति॥ २॥ सु॰गुः। असत्। सु॰हिर्ण्यः। सु॰अश्रवैः। बृहत्। अस्मै। वर्यः। इन्द्रैः। दुधाति। यः। त्वा । आ॰यन्तम्। वसुना। प्रातः२इत्वः। मुक्षीजयाऽइव। पदिम्। उत्°िस्नाति ॥ २॥ आर्यमुद्य सुकृतं प्रातिरच्छित्रिष्टेः पुत्रं वसुमता रथेन। अंशोः सुतं पायय मत्सरस्यं क्षयद्वीरं वर्धय सूनृतांभिः॥ ३॥ आर्यम्। अद्य। सु॰कृतंम्। प्रातः। इच्छन्। इष्टेः। पुत्रम्। वसुं॰मता। रथेन। अंशो:। सुतम्। पाय्य। मृत्सरस्यं। क्षयत्°वीरम्। वर्धय। सूनृतांभि:॥ ३॥ उप क्षरित सिन्धवो मयोभुव ईजानं च यक्ष्यमाणं च धेनवः। पृणन्तं च पर्पुरिं च श्रवस्यवों घृतस्य धारा उपं यन्ति विश्वतः॥ ४॥ उपं। क्षरन्ति । सिन्धंवः। मयः२भुवंः। ईजानम्। च। यक्ष्यमाणम्। च। धेनवंः। पृणन्तम्। च। पपुरिम्। च। श्रवस्यवः। घृतस्य। धाराः। उप। यन्ति। विश्वतः॥ ४॥ नाकंस्य पृष्ठे अर्धि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स हं देवेषु गच्छति। तस्मा आपो घृतमेर्षन्ति सिन्धेवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदां॥ ५॥ नार्कस्य। पृष्ठे। अर्धि। तिष्ठति। श्रितः। यः। पृणाति। सः। ह। देवेषु। गच्छति। तस्मै। आपै:। घृतम्। अर्षन्ति। सिन्धैव:। तस्मै। इयम्। दक्षिणा। पिन्वते। सदां॥ ५॥ दक्षिंणावतामिदिमानिं चित्रा दक्षिंणावतां दिवि सूर्यासः। दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्र तिरन्त आर्युः॥ ६॥ दक्षिणा॰वताम्। इत्। इमार्नि। चित्रा। दक्षिणा॰वताम्। दिवि। सूर्यीसः। दक्षिणा॰वन्तः। अमृतम्। भजन्ते। दक्षिणा॰वन्तः। प्र। तिरन्ते। आर्युः॥ ६॥ मा पृणन्तो दुरितमेन आर्न्मा जारिषुः सूरर्यः सुव्रतासः। अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चिदपृणन्तम्भि सं यन्तु शोकाः॥ ७॥ [ 80] मा। पृणन्तः। दुः२ईतम्। एनः। आ। अरन्। मा। जारिषुः। सूरयः। सु॰व्रतासः। अन्यः। तेषाम्। परि॰धिः। अस्तु। कः। चित्। अपृणन्तम्। अभि। सम्। युन्तु। शोर्काः॥ ७॥

[ १२६ ] [ ७ [ १-५ ] कक्षीवान् दैर्घतमस औशिजः, [ ६ ] स्वनयो भावयव्यः, [ ७ ] रोमशा। १-५ स्वनयो भावयव्यः, ६ रोमशा, ७ स्वनयो भावयव्यः। त्रिष्टुप्, ६-७ अनुष्टुभौ ]

अमन्दान्त्सोमान्प्र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्य। यो में सहस्त्रमिमीत सवानतूर्ती राजा श्रव इच्छमानः॥ १॥ अमन्दान्। स्तोमान्। प्र। भरे। मनीषा। सिन्धौ। अर्धि। क्षियतः। भाव्यस्य। यः। मे । सहस्रम्। अमिमीत। सवान्। अतूर्तः। राजां। श्रवः। इच्छमानः॥ १॥ शतं राज्ञो नार्धमानस्य निष्काञ्च्छतमश्वान् प्रयंतान्त्सद्य आदंम्। शतं कक्षीवाँ असुरस्य गोनां दिवि श्रवोऽजरमा ततान॥ २॥ शतम्। राज्ञैः। नार्धमानस्य। निष्कान्। शतम्। अश्वान्। प्र॰यंतान्। सद्यः। आदंम्। शतम्। कक्षीवान्। असुरस्य। गोनाम्। दिवि। श्रवः। अजरम्। आ। ततान्॥ २॥ उप मा श्यावाः स्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दश रथांसो अस्थः। षुष्टिः सहस्त्रमनु गव्यमागात्सनंत्कक्षीवां अभिषित्वे अह्नांम्॥ ३॥ उपं। मा। श्यावाः। स्वनयेन। दत्ताः। वधू॰मन्तः। दर्श। रथांसः। अस्थुः। ष्टिः। सहस्रम्। अनु। गर्व्यम्। आ। अगात्। सनत्। कक्षीवान्। अभि॰पित्वे। अह्नाम्॥ ३॥ चत्वारिंशद्दशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणिं नयन्ति। मदच्युतः कृशनावंतो अत्यान्कक्षीवंन्त उद्मृक्षन्त पन्नाः॥ ४॥ चत्वारिंशत्। दर्शं°रथस्य। शोणां:। सहस्रंस्य। अग्रे। श्रेणिम्। नयन्ति। मद°च्युतः। कृशन°वंतः। अत्यान्। कक्षीवंन्तः। उत्। अमृक्षन्त। पज्राः॥ ४॥ पूर्वामनु प्रयंतिमा दंदे वस्त्रीन्युक्ताँ अष्टावरिधायसो गाः। सुबन्धवो ये विश्याइव व्रा अनस्वन्तः श्रव ऐषेन्त पुत्राः॥ ५॥ पूर्वीम्। अनुं। प्र॰यंतिम्। आ। द्दे। वः। त्रीन्। युक्तान्। अष्टौ। अरि॰धांयसः। गाः। सु॰बन्धवः। ये। विश्याःऽइव। त्राः। अनस्वन्तः। श्रवः। ऐषेन्त। पुत्राः॥ ५॥ आर्गिधता परिंगिधता या क्रिशीकेव जङ्गेहै। ददाति मह्यं यादुरी याशूनां भोज्यां शता॥ ६॥ आ॰गंधिता। परिं॰गधिता। या। कशीकाऽईव। जङ्गहे। ददाति। मह्यम्। यादुंरी। याशूनाम्। भोज्यां। शता॥ ६॥

उपोप मे पर्रा मृश् मा में द्रभ्राणि मन्यथाः। सर्वाहमंस्मि रोमुशा गुन्धारीणामिवाविका॥ ७॥ उपं॰उप। मे। पर्रा। मृश्। मा। मे। द्रभ्राणि। मृन्यथाः। [११] ११८) सर्वा। अहम्। अस्मि। रोमुशा। गुन्धारीणाम्ऽइव। अविका॥ ७॥

[ १२७ ] [ ११ परुच्छेपो दैवोदासिः। अग्निः। अत्यष्टिः, ६ अतिधृतिः ]

अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तुं वसुं सूनुं सहसो जातवेदसुं विप्रं न जातवेदसम्। य ऊर्ध्वयां स्वध्वरो देवो देवाच्यां कृपा। घृतस्य विभ्राष्ट्रिमनुं विष्टि शोचिषाजुह्वानस्य सर्पिषः॥ १॥ अग्निम्। होतारम्। मन्ये। दास्वन्तम्। वसुम्। सूनुम्। सहसः। जात°वैदसम्। विप्रम्। न। जात॰वैदसम्॥ य:। ऊर्ध्वयां। सु॰अध्वर:। देव:। देवाच्यां। कृपा॥ घृतस्य । वि॰ भ्रांष्टिम् । अर्नु । विष्ट । शोचिषां । आ॰ जुह्वांनस्य । सर्पिषं : ॥ १ ॥ यजिष्ठं त्वा यर्जमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र मन्मंभिर्विप्रेभिः शुक्र मन्मंभिः। परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीमान्। शोचिष्केशं वृष्णं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः॥ २॥ यर्जिष्ठम्। त्वा। यर्जमानाः। हुवेम्। ज्येष्ठंम्। अङ्गिरसाम्। विप्र। मन्मं०भिः। विप्रेभिः। शुक्र। मन्मं°भि:॥ परिज्मानम्ऽइव। द्याम्। होतारम्। चर्षणीमान्॥ शोचिः २ के शम्। वृषंणम्। यम्। इमाः। विशः। प्र। अवन्तु। जूतर्ये। विशः॥ २॥ स हि पुरू चिदोर्जसा विरुक्मता दीद्यांनो भवति दुहंतरः परशुर्न दुहंतरः। वीळु चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्वनेव यत्स्थरम्। निष्यहंमाणो यमते नायंते धन्वासहा नायंते॥ ३॥ सः। हि। पुरु। चित्। ओर्जसा। विरुक्मता। दीद्यानः। भवति। द्रुहुम्°तरः। पुरुशुः। न। दुहम्°तरः॥ वीळु। चित्। यस्यं। सम्॰ऋंतौ। श्रुवंत्। वनांऽइव। यत्। स्थिरम्॥ निः २सहमानः । यमते । न । अयते । धन्व°सहा । न । अयते ॥ ३॥ दूळहा चिंदस्मा अनुं दुर्यथां विदे तेजिष्ठाभिररणिभिर्दाष्ट्र्यवंसेऽग्नये दाष्ट्यवंसे। प्र यः पुरूणि गाहंते तक्षद्वनेव शोचिषां। स्थिरा चिदन्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोर्जसा॥ ४॥

\_\_\_\_\_ दृळ्हा। चिंत्। अस्मै। अर्नु। दुः। यथा। विदे। तेर्जिष्टाभिः। अरणिं°भिः। दाष्टि। अवसे। अग्नयै। -दाष्टि। अवसे॥ प्र। य:। पुरूणिं। गाहृते। तक्ष्त्त्। वनाऽइव। शोचिषां। स्थिरा। चित्। अन्ना। नि। रिणाति। ओर्जसा। नि। स्थिराणि। चित्। ओर्जसा॥ ४॥ तमस्य पृक्षमुपरासु धीमिह नक्तं यः सुदर्शतरो दिवातरादप्रायुषे दिवातरात्। आदस्यायुर्ग्रभंणवद्वीळु शर्म न सूनवें। भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजर्रा अग्नयो व्यन्तो अजराः॥ ५॥ [88] तम्। अस्य। पृक्षम्। उपरासु। धीमहि। नक्तम्। यः। सुदर्श'॰तरः। दिवां॰तरात्। अप्र<sup>'</sup>॰आयुषे। दिवां ॰तरात्॥ आत्। अस्य। ग्रभंण०वत्। वीळु। शर्म। न। सूनवे॥ भक्तम्। अर्थक्तम्। अर्वः। व्यन्तः। अजर्राः। अग्नर्यः। व्यन्तः। अजर्राः॥ ५॥ स हि शर्धो न मार्रुतं तुविष्वणिरप्नस्वतीषूर्वरांस्विष्टिन्रार्तनास्विष्टिनैः। आदंद्धव्यान्यांदधिर्यज्ञस्यं केतुरईणां। अर्ध स्मास्य हर्षतो हर्षीवतो विश्वे जुषन्त पन्थां नर्रः शुभे न पन्थांम्॥ ६॥ सः। हि। शर्थः। न। मार्रुतम्। तुवि्॰स्विनिः। अप्नस्वतीषु। उुर्वरासु। इुष्टिनिः। आर्तनासु। इुष्टिनिः॥ आर्दत्। हुव्यानि । आ॰ददिः। युज्ञस्य । केतुः। अर्हणां। अर्थ। स्म । अस्य । हर्षतः । हर्षीवतः । विश्वै । जुषन्त । पन्थाम् । नर्रः । शुभे । न । पन्थाम् ॥ ६ ॥ द्विता यदीं कीस्तासों अभिद्यंवो नमस्यन्तं उपवोचंन्त भृगंवो मध्नन्तों दाशा भृगंवः। अग्निरीशे वसूनां शुचिर्यो धर्णिरेषाम्। प्रियाँ अपिधींर्वनिषीष्ट मेधिर आ वंनिषीष्ट मेधिरः॥ ७॥ द्विता। यत्। ईम्। कीस्तासं:। अभि°द्यंवः। नुमस्यन्तं। उप°वोर्चन्त। भृगवः। मध्नन्तं:। दाशा। भृगंवः॥ अग्निः। ईशे। वसूनाम्। शुचिः। यः। धर्णिः। एषाम्। प्रियान्। अपि॰धीन्। वनिषीष्ट। मेधिरः। आ। वृनिषीष्ट्र। मेधिरः॥ ७॥ विश्वांसां त्वा विशां पतिं हवामहे सर्वांसां समानं दम्पंतिं भुजे सुत्यगिर्वाहसं भुजे। अतिथिं मानुषाणां पितुर्न यस्यासया। अमी च विश्वें अमृतांस आ वयों हुव्या देवेष्वा वयः॥ ८॥

विश्वासाम्। त्वा। विशाम्। पर्तिम्। हुवामहे। सर्वीसाम्। सुमानम्। दम्॰पेतिम्। भुजे। सत्य°गिर्वाहसम्। भुजे॥ अतिथिम्। मार्नुषाणाम्। पितुः। न। यस्य । आसया। अमी इति । च । विश्वे । अमृतांसः । आ । वर्यः । ह्व्या । देवेषु । आ । वर्यः ॥ ८ ॥ त्वमंग्ने सहंसा सहंन्तमः शुष्मिन्तंमो जायसे देवतातये रियर्न देवतातये। शुष्मिन्तमो हि ते मदो द्युम्निन्तम उत क्रतुः। अर्ध स्मा ते परि चरन्यजर श्रुष्टीवानो नाजर॥ ९॥ त्वम्। अग्ने। सहंसा। सहंन्°तमः। शुष्मिन्°तंमः। जायसे। देव°तातये। रयिः। न। देव°तातये॥ शुष्मिन्°तमः। हि। ते। मदः। द्युम्निन्°तमः। उत। क्रतुः। अर्ध। स्म । ते । परि । चरन्ति । अजर । श्रुष्टी॰वाने : । न । अजर ॥ ९ ॥ प्र वो महे सहंसा सहंस्वत उषर्बुधे पशुषे नाग्नये स्तोमों बभूत्वग्नये। प्रति यदीं हिवष्मान्विश्वांसु क्षासु जोगुंवे। अग्रें रेभो न जरत ऋषूणां जूर्णिहीतं ऋषूणाम्॥ १०॥ प्र। वः। महे। सहसा। सहस्वते। उषः२बुधै। पुशु॰से। न। अग्नर्ये। स्तोमेः। बुभूतु। अग्नर्ये। प्रतिं। यत्। ईम्। हविष्मान्। विश्वासु। क्षासुं। जोगुवे। अग्रै। रेभ:। न। जरते। ऋषूणाम्। जूर्णि:। होतां। ऋषूणाम्॥ १०॥ स नो नेदिष्ठुं ददूशान आ भराग्ने देवेभिः सर्चनाः सुचेतुनां महो रायः सुचेतुनां। मर्हि शविष्ठ नस्कृधि संचक्षे भुजे अस्यै। महिं स्तोतृभ्यों मघवन्त्सुवीर्यं मधीरुग्रो न शवसा॥ ११॥ [88] सः। नः। नेर्द्ष्ष्ठम्। दर्रृशानः। आ। भूर्। अग्नै। देवेभिः। स॰चनाः। सु॰चेतुनां। मृहः। रायः। सु°चेतुनां ॥ महिं। शृविष्ठ। नः। कृधि। सुम्°चक्षे। भुजे। अस्यै। मिहं। स्तोतृ॰भ्यः। मुघ॰वन्। सु॰वीर्यम्। मधीः। उग्रः। न। शर्वसा॥ ११॥

[ १२८ ] [ ८ परुच्छेपो दैवोदासिः। अग्निः। अत्यष्टिः ]

अयं जांयत मर्नुषो धरीमणि होता यर्जिष्ठ उशिजामर्नु व्रतमिनः स्वमर्नु व्रतम्। विश्वश्रुष्टिः सखीयते रियरिव श्रवस्यते। अदंब्धो होता नि षदिद्वळस्यदे परिवीत इळस्यदे॥ १॥

अयम्। जायत्। मनुषः। धरीमणि। होता। यजिष्ठ। उशिजाम्। अर्नु । व्रतम् । अग्निः । स्वम् । अर्नु । व्रतम् । विश्व°श्रुष्टिः । सुखि°यते । रयिःऽईव । श्रुवस्यते । अर्दब्धः। होतां। नि। संदत्। इळः। पुदे। परिं°वीतः। इळः। पुदे॥ १॥ तं यज्ञसाधमपि वातयामस्यृतस्य पथा नर्मसा हुविष्मता देवताता हुविष्मता। स नं ऊर्जामुपाभृत्यया कृपा न जूर्यति। यं मांतरिश्वा मनेवे परावतों देवं भाः परावतः॥ २॥ तम्। युज्ञ॰सार्धम्। अपि । वातयामसि । ऋतस्य । पथा। नर्मसा। हविष्मता। देव°ताता। हविष्मता॥ सः। नः। ऊर्जाम्। उप°आभृति। अया। कृपा। न। जूर्यति। यम्। मातरिश्वा । मनेवे। पुरा°वर्तः। देवम्। भारिति भाः। पुरा°वर्तः॥ २॥ एवेन सद्यः पर्येति पार्थिवं मुहुर्गी रेतों वृषभः किनक्रद्रहथद्रेतः किनक्रदत्। शतं चक्षांणो अक्षभिर्देवो वर्नेषु तुर्विणिः। सद्ो दर्धान उपरेषु सार्नुष्वग्निः परेषु सार्नुषु॥ ३॥ एवेन। सद्यः। परिं। एति। पार्थिवम्। मुहुः २गीः। रेतः। वृष्भः। कर्निक्रदत्। दर्धत्। रेत:। किनंक्रदत्॥ शतम्। चक्षाणः। अक्ष॰भिः। देवः। वनेषु। तुर्वणिः। सर्दः। दर्धानः। उपरेषु। सानुषु। अग्निः। परेषु। सानुषु॥ ३॥ स सुक्रतुः पुरोहितो दमेदमेऽग्निर्युज्ञस्याध्वरस्यं चेतित क्रत्वां यज्ञस्यं चेतित। क्रत्वां वेधा इंषूयते विश्वां जातानिं पस्पशे। यतो घृतश्रीरतिथिरजायत विह्नर्वेधा अजायत॥ ४॥ सः। सु॰क्रतुः। पुरः२हितः। दमे॰दमे। अग्निः। यज्ञस्यं। अध्वरस्यं। चेतृति। क्रत्वं। यज्ञस्यं। चेतति ॥ क्रत्वा । वेधाः। इषु॰यते । विश्वा । जातानि । पस्पशे । यतः। घृत°श्रीः। अतिथिः। अजायत। वहिः। वेधाः। अजायत॥ ४॥ क्रत्वा यदंस्य तिवंषीषु पृञ्चतेऽग्नेरवेण मुरुतां न भोज्येषिराय न भोज्यां। स हि ष्मा दानमिन्वंति वसूनां च मुज्मनां। स नंस्त्रासते दुरितादंभिह्तः शंसादघादंभिह्तः॥ ५॥ [88] क्रत्वां। यत्। अस्य । तविषीषु। पृञ्जते । अग्नेः। अर्वेन । मुरुताम्। न । भोज्यां । इषिरायं। न। भोज्या ॥ सः। हि। स्म। दानम्। इन्वेति। वसूनाम्। च। मुज्मना । सः। नः। त्रासते। दुः२इतात्। अभि॰हुतः शंसात्। अघात्। अभि॰हुतः॥ ५॥

विश्वो विहाया अरतिर्वसुर्दधे हस्ते दक्षिणे तरिण्नि शिश्रथच्छ्वस्यया न शिश्रधत्। विश्वंस्मा इदिषुध्यते देवत्रा हव्यमोहिषे। विश्वंस्मा इत्सुकृते वारंमृण्वत्यग्निर्द्वारा व्यृण्वति॥ ६॥ विश्वं:। वि°हांया:। अरित:। वसुं:। दधे। हस्ते। दक्षिणे। तरिण। न। शिश्रथत्। श्रवस्यया। न। शिश्रथत्॥ विश्वस्मै। इत्। इषुध्यते। देव°त्रा। हव्यम्। आ। ऊहिषे। विश्वंसमे। इत्। सु॰कृते। वारम्। ऋण्वति। अग्निः। द्वारां। वि। ऋण्वति॥ ६॥ स मानुषे वृजने शंतमो हितोऽ३ गिनर्यज्ञेषु जेन्यो न विश्पितः प्रियो यज्ञेषु विश्पितः। स हव्या मानुंषाणामिळा कृतानिं पत्यते। स नंस्त्रासते वर्रणस्य धूर्तेर्महो देवस्य धूर्तेः॥ ७॥ सः। मानुषे। वृजने। शम्॰तमः। हितः। अग्निः। युज्ञेषु । जेन्यः। न। विश्पतिः। प्रियः। युज्ञेषुं। विश्पतिः॥ सः। ह्वा। मानुषाणाम्। इळा। कृतानि। पत्यते। सः। नः। त्रासते। वर्रणस्य। धूर्तेः। महः। देवस्य। धूर्तेः॥ ७॥ अग्निं होतारमीळते वसुंधितिं प्रियं चेतिष्ठम्रतिं न्येरिरे हव्यवाहुं न्येरिरे। विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यजतं कविम्। देवासों रणवमवसे वसूयवों गीभी रणवं वंसूयवं:॥ ८॥ [ 84] अग्निम्। होतारम्। ईळते। वसुं °धितिम्। प्रियम्। चेतिष्ठम्। अरतिम्। नि। एरिरे। हव्यवाहम्। नि। एरिरे॥ विश्व॰ औयुम्। विश्व॰ वैदसम्। होतारम्। यजतम्। क्विम्। देवार्स:। रण्वम्। अवसे। वसु॰यर्व:। गीः२भिः। रण्वम्। वसु॰यर्व:॥ ८॥

[१२९] [११ परुच्छेपो दैवोदासिः। इन्द्रः, ६ इन्द्रः। अत्यिष्टः; ८-९ अतिशक्वयौँ; ११ अष्टिः।] यं त्वं रथिमन्द्र मेधसातयेऽपाका सन्तिमिषर प्रणयिस प्रानिवद्य नयिस। सद्यश्चित्तम्भिष्ट्ये करो वश्रश्च वाजिनेम्। सास्माकंमनवद्य तृतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसाम्॥ १॥ यम्। त्वम्। रथम्। इन्द्र। मेध॰सातये। अपाका। सन्तम्। इषिर। प्र॰नयसि। प्र। अनवद्य। नयसि॥ सद्यः। चित्। तम्। अभिष्टये। कर्रः। वश्रः। च। वाजिनम्। सः। अस्माकंम्। अनवद्य। तृतुजान। वेधसाम्। इमाम्। वाचम्। न। वेधसाम्॥ १॥

स श्रुंधि यः स्मा पृतंनासु कार्सु चिद्दक्षाय्यं इन्द्र भरंहूतये नृभिरसि प्रतूर्तये नृभिः। यः शूरैः स्वंरुः सनिता यो विप्रैर्वाजं तर्रुता। तमीशानास इरधन्त वाजिनं पृक्षमत्यं न वाजिनंम्॥ २॥ सः। श्रुधि। यः। स्म । पृतनासु। कार्सु। चित्। दक्षाय्यः। इन्द्र। भर्र॰हूतये। नृ॰भिः। असि । प्र॰तूर्तये । नृ॰भिः ॥ यः । शूरैं : । स्वेर्रिति स्वेः । सनिता । यः । विष्रै : । वार्जम् । तरुता । तम्। ईशानासः। इरधन्त। वाजिनम्। पृक्षम्। अत्यम्। न। वाजिनम्॥ २॥ दस्मो हि ष्मा वृषंणुं पिन्वसि त्वचं कं चिद्यावीरुरहं शूर् मर्त्यं परिवृणक्षि मर्त्यम्। इन्द्रोत तुभ्यं तद्दिवे तद्रुद्राय स्वयंशसे। मित्रार्यं वोचं वर्रुणाय सप्रर्थः सुमृळीकार्यं सप्रर्थः॥ ३॥ दस्मः। हि। स्म। वृषेणम्। पिन्वंसि। त्वचंम्। कम्। चित्। यावीः। अररुम्। श्रूर। मर्त्यम्। पुरि॰वृणक्षिं। मर्त्यम्॥ इन्द्रं। उत। तुभ्यम्। तत्। दिवे। तत्। रुद्रायं। स्व॰यंशसे। मित्रायं। वोचम्। वर्रणाय। स॰प्रथं:। सु॰मृळीकायं। स॰प्रथं:॥ ३॥ अस्माकं व इन्द्रमुश्मसीष्टये सर्खायं विश्वायं प्रासहं युनं वाजेषु प्रासहं युनंम्। अस्माकं ब्रह्मोतयेऽवां पृत्सुषु कार्सु चित्। नुहि त्वा शत्रुः स्तरंते स्तृणोषि यं विश्वं शत्रुं स्तृणोषि यम्॥ ४॥ अस्मार्कम् । वः । इन्द्रम् । उश्मसि । इष्टर्ये । सर्खायम् । विश्व°आयुम् । प्र°सर्हम् । युर्जम् । वार्जेषु । प्र°सहं म् । युर्जम् ॥ अस्मार्कम् । ब्रह्मं । ऊतर्ये । अर्व । पृत्सुर्षु । कार्सु । चित् । नुहि। त्वा। शर्नुः। स्तरते। स्तृणोषि। यम्। विश्वम्। शर्नुम्। स्तृणोषि। यम्॥ ४॥ नि षू नमातिमतिं कर्यस्य चित्तेजिंष्ठाभिररणिंभिनीतिभिरुग्राभिरुग्रोतिभिः। नेषि णो यथा पुराऽनेनाः शूर मन्यंसे। विश्वांनि पूरोरपं पर्षि वह्निंगुसा वह्निर्नो अच्छं॥ ५॥ [ १६ ] नि । सु । नम । अतिं भितम् । कर्यस्य । चित् । तेर्जिष्ठाभिः । अरणिं भिः । न । ऊति भिः ।

उग्राभि:। उग्र। ऊति°भि:॥ नेषि। नः। यथा। पुरा। अनेनाः। शूर। मन्यसे।

विश्वानि। पूरो:। अप। पुर्षि। वहिं:। आसा। वहिं:। नु:। अच्छे॥ ५॥

प्र तद्वीचेयं भव्यायेन्द्वे हव्यो न य इषवान्मन्म रेजीत रक्षोहा मन्म रेजीत। स्वयं सो अस्मदा निदो वधैरंजेत दुर्मितिम्। अवं स्रवेदघशंसोऽवतरमवं क्षुद्रमिंव स्रवेत्॥ ६॥ प्र। तत्। वोचेयम्। भव्याय। इन्दंवे। हव्यः। न। यः। इष°वान्। मन्मं। रेजति। रक्षः २हा। मन्मं। रेजंति॥ स्वयम्। सः। अस्मत्। आ। निदः। वधैः। अजेत्। दुःरमृतिम्। अवं। स्रवेत्। अघ°शंसः। अव॰तरम्। अवं। क्षुद्रम्ऽईव। स्रवेत्॥ ६॥ वनेम तद्धोत्रया चितन्त्यां वनेमं र्यिं रंयिवः सुवीर्यं रुण्वं सन्तं सुवीर्यम्। दुर्मन्मानं सुमन्तुंभिरेमिषा पृचीमहि। आ सत्याभिरिन्द्रं द्युम्नहूंतिभिर्यज्ञं द्युम्नहूंतिभिः॥ ७॥ वनेमं। तत्। होत्रंया। चितन्त्यां। वनेमं। रियम्। रिय॰वः। सु॰वीर्यम्। रण्वम्। सन्तम्। सुवीर्यम् ॥ दु:२मन्मानम् । सुमन्तुं°भि:। आ। ईम् । इषा। पृचीमहि । आ। सत्याभि:। इन्द्रम्। द्युम्रहूति॰भि:। यजेत्रम्। द्युम्रहूति॰भि:॥ ७॥ प्रप्रां वो अस्मे स्वयंशोभिकृती परिवर्ग इन्द्रों दुर्मतीनां दरीमन्दुर्मतीनाम्। स्वयं सा रिषयध्यै या न उपेषे अत्रै:। हुतेमसुन्न वंक्षति क्षिप्ता जूर्णिर्न वंक्षति॥ ८॥ प्र॰प्रं। वः। अस्मे इतिं। स्वयंशः२भिः। ऊती। परि॰वर्गे। इन्द्रं:। दुः२मतीनाम्। दरीमन्। दुर्मतीनाम्॥ स्वयम्। सा। रिषयध्यै। या। नः। उप॰ईषे। अत्रैः। हुता। ईम्। असत्। न। वक्षति। क्षिप्ता। जूर्णि:। न। वक्षति॥ ८॥ त्वं न इन्द्र राया परीणसा याहि पृथाँ अनेहसा पुरो याहारक्षसा। सर्चस्व नः पराक आ सर्चस्वास्तमीक आ। पाहि नो दूरादाराद्भिष्टिभिः सदा पाह्यभिष्टिभिः॥ ९॥ त्वम्। नः। इन्द्र। राया। परीणसा। याहि। पथा। अनेहसा। पुरः। याहि। अरक्षसा। सर्चस्व। नः। प्राके। आ। सर्चस्व। अस्तम् ईके। आ।

पाहि। नः। दूरात्। आरात्। अभिष्टिं भिः। सदां। पाहि। अभिष्टिं भिः॥ ९॥

त्वं नं इन्द्र राया तर्रूषसोग्रं चित्त्वा महिमा संक्षदवंसे महे मित्रं नावंसे।
ओजिंछ त्रात्रित्ता रथं कं चिंदमत्वं।
अन्यमस्मद्रिरिषे: कं चिंदद्रित्तो रिरिक्षन्तं चिदद्रितः॥ १०॥
त्वम्। नः। इन्द्र। राया। तर्रूषसा। उग्रम्। चिंत्। त्वा। महिमा। सक्षत्। अवंसे। महे।
मित्रम्। न। अवंसे॥ ओजिंछ। त्रातः। अवित्रिति। रथम्। कम्। चित्। अमृत्यं।
अन्यम्। अस्मत्। रिरिषे:। कम्। चित्। अद्रि॰वः। रिरिक्षन्तम्। चित्। अद्रि॰वः॥ १०॥
पाहि नं इन्द्र सुष्टुत स्त्रिधोऽवयाता सद्मिददुर्मतीनां देवः सन् दुर्मतीनाम्।
हन्ता पापस्यं रक्षसंस्त्राता विग्नस्य मावंतः।
अधा हि त्वां जिनता जीजनद्वसो रक्षोहणं त्वा जीजनद्वसो॥ ११॥
पाहि। नः। इन्द्र। सु॰स्तुत। स्त्रिधः। अव॰याता। सदम्। इत्। दुः२मतीनाम्। देवः।
सन्। दुः२मतीनाम्॥ हन्ता। पापस्यं। रक्षसंः। त्राता। विग्नस्य। मा॰वंतः।
अधं। हि। त्वां। जिनता। जीजनत्। वसो इति। रक्षः२हनम्। त्वा। जीजनत्। वसो इतिं।॥ ११॥

[ १३० ] [ १० परुच्छेपो दैवोदासि:। इन्द्र:। अत्यष्टि:; १० त्रिष्टुप् ]

एन्द्रं याह्यपं नः परावतो नायमच्छां विद्यांनीव सत्पंतिरस्तं राजेव सत्पंतिः।
हवांमहे त्वा व्यं प्रयंस्वन्तः सुते सर्चा।
पुत्रासो न पित्रं वाजंसातये मंहिष्ठं वाजंसातये॥ १॥
आ। इन्द्र। याहि। उपं। नः। प्रा॰वर्तः। न। अयम्। अच्छं। विद्यांनिऽइव। सत्॰पंतिः। अस्तंम्। राजांऽइव। सत्॰पंतिः॥ हवांमहे। त्वा। व्यम्। प्रयंस्वन्तः। सुते। सर्चा।
पुत्रासंः। न। पितरंम्। वाजं॰सातये। मंहिष्ठम्। वाजं॰सातये॥ १॥
पिबा सोमंमिन्द्र सुवानमद्रिभिः कोशेन सिक्तमंवतं न वंसंगस्तातृषाणो न वंसंगः।
मदाय हर्यतायं ते तुविष्टंमाय धायंसे।
आ त्वां यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विश्वंव सूर्यम्॥ २॥
पिबं। सोमंम्। इन्द्र। सुवानम्। अदिं॰भिः। कोशेन। सिक्तम्। अवतम्। न। वंसंगः।
ततृषाणः। न। वंसंग॥ मदाय। हर्यतायं। ते। तुविःश्तंमाय। धायंसे।
आ। त्वा। यच्छन्तु। हरितः। न। सूर्यम्। अहां। विश्वांऽइव। सूर्यम्॥ २॥

[ 28]

अविन्दिद्वो निर्हितं गुर्हां निधिं वेर्न गर्भं परिवीतमश्मंन्यनन्ते अन्तरश्मंनि। व्रजं वज्री गर्वामिव सिषांसन्नङ्गिरस्तमः। अपावृणोदिष इन्द्रः परीवृता द्वार इषः परीवृताः॥ ३॥ अविंन्दत्। दिवः। नि॰हिंतम्। गुहां। नि॰धिम्। वेः। न। गर्भम्। परिं॰वीतम्। अश्मंनि। अनन्ते । अन्तः । अश्मंनि ॥ व्रजम् । वज्री । गर्वाम्ऽइव । सिसासन् । अङ्गिरः २तमः । अपं। अवृणोत्। इषं:। इन्द्रं:। परिं°वृता:। द्वारं:। इषं:। परिं°वृता:॥ ३॥ दादृहाणो वज्रमिन्द्रो गर्भस्त्योः क्षद्मेव तिग्ममस्नाय सं श्यदिहृहत्याय सं श्यत्। संविव्यान ओर्जसा शर्वोभिरिन्द्र मज्मनां। तष्टेंव वृक्षं विननो नि वृंश्चिस परश्वेव नि वृंश्चिस॥ ४॥ ददृहाणः। वर्ज्रम्। इन्द्रेः। गर्भस्त्योः। क्षद्रेऽइव। तिग्मम्। असंनाय। सम्। श्यत्। अहि°हत्याय। सम्। श्यंत्॥ सम्°विव्यानः। ओर्जसा। शर्वः२भिः। इन्द्र। मज्मना। तष्यं ऽइव। वृक्षम्। वृनिनं:। नि। वृश्चित्ता। प्रश्वाऽईव। नि। वृश्चित्ता। ४॥ त्वं वृथा नुद्यं इन्द्र सर्त्वेऽच्छां समुद्रमंसृजो रथाँइव वाजयतो रथाँइव। इत ऊतीरयुञ्जत समानमर्थमिक्षंतम्। धेनूरिव मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः॥ ५॥ त्वम्। वृथा। नद्यः। इन्द्र। सर्तवे। अच्छं। समुद्रम्। असृजः। रथान्ऽइव। वाज°यतः। रथान्ऽइव ॥ इतः। ऊतीः। अयुञ्जत। समानम्। अर्थम्। अर्क्षितम्। धेनू:ऽईव। मनवे। विश्व०दौहस:। जनाय। विश्व°दौहस:॥ ५॥ इमां ते वार्चं वसूयन्तं आयवो रथं न धीरः स्वर्पा अतक्षिषुः सुम्राय त्वामंतक्षिषुः। शुम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्र वाजिनम्। अत्यमिव शर्वसे सातये धना विश्वा धर्नानि सातये॥ ६॥ इमाम्। ते। वार्चम्। वसु॰यन्तः। आयर्वः। रथम्। न। धीरः। सु॰अपाः। अतक्षिषुः। सुम्रायं। त्वाम्। अतक्षिषुः॥ शुम्भयंन्तः। जेन्यम्। यथा। वार्जेषु। विप्र। वार्जिनम्। अत्यम्ऽइव। शर्वसे। सातर्ये। धर्ना। विश्वा। धर्नानि। सातर्ये॥ ६॥

भिनत्पुरों नवितिर्मिन्द्र पूरवे दिवोदासाय मिहं दाशुषे नृतो वर्त्रण दाशुषे नृतो। अतिथिग्वाय शम्बंरं गिरेरुग्रो अवांभरत्। महो धर्नानि दर्यमान ओर्जसा विश्वा धनान्योर्जसा॥ ७॥ -भिनत्। पुरं:। नुवृतिम्। इन्द्र। पूरवै। दिवे:२दासाय। महिं। दाशुषै। नृतो इति। वर्त्रण। दाशुर्षे। नृतो इति ॥ अतिथिग्वायं। शम्बरम्। गिरे:। उग्र:। अवं। अभरत्। महः। धर्नानि। दर्यमानः। ओजसा। विश्वा। धर्नानि। ओजसा॥ ७॥ इन्द्रं: समत्सु यर्जमानमार्यं प्रावद्विश्वेषु शतमूतिराजिषु स्वर्मीळहेष्वाजिषुं। मनवे शासद्वतान्त्वचं कृष्णामंरन्थयत्। दक्षन्न विश्वं ततृषाणमोषित न्यंर्शसानमोषित ॥ ८॥ इन्द्रे:। समत्°स्रं। यर्जमानम्। आर्यम्। प्र। आवत्। विश्वेषु। शतम्°ऊंति:। आजिषुं। स्वै:२मीळ्हेषु। आजिषुं॥ मनेवे। शासेत्। अव्रतान्। त्वचैम्। कृष्णाम्। अरन्थयत्। धर्सत्। न। विश्वम्। तुतृषाणम्। ओषति। नि। अर्शसानम्। ओषति॥ ८॥ सूर्रश्चक्रं प्र वृंहज्जात ओर्जसा प्रिपत्वे वार्चमरुणो मुंषायतीशान आ मुंषायित। उशना यत्परावतोऽजंगन्नूतयें कवे। सुम्नानि विश्वा मनुषेव तुर्विण्रहा विश्वेव तुर्विणः॥ ९॥ सूरं:। चुक्रम्। प्र। वृहत्। जात:। ओर्जसा। प्र°पित्वे। वार्चम्। अरुण:। मुषायति। र्द्दशानः। आ। मुषायति॥ उशनां। यत्। प्रा°वतः। अर्जगन्। ऊतये। कवे। सुम्रानि । विश्वा । मर्नुषाऽइव । तुर्वणि: । अहा । विश्वाऽइव । तुर्वणि: ॥ ९ ॥ स नो नव्येभिर्वृषकर्मन्नुक्थैः पुरां दर्तः पायुभिः पाहि शग्मैः। दिवोदासेभिरिन्द्र स्तवानो वावधीथा अहोभिरिव द्यौ:॥ १०॥ [ 88] सः। नः। नव्येभिः। वृष°कर्मन्। उक्थैः। पुर्राम्। दुर्तरितिं दर्तः। पायु°भिः। पाहि । शुग्मैः। दिवः २दासेभिः । इन्द्र । स्तर्वानः । ववृधीथाः । अहौभिः ऽइव । द्यौः ॥ १० ॥

[ १३१ ] [ ७ परुच्छेपो दैवोदासिः। इन्द्रः। अत्यष्टिः।]

इन्द्रांय हि द्यौरसुंरो अनेम्नतेन्द्रांय मही पृथिवी वरीमभिर्द्युम्नसाता वरीमभिः। इन्द्रं विश्वें सजोषंसो देवासों दिधरे पुरः। इन्द्रांय विश्वा सर्वनानि मानुंषा रातानि सन्तु मानुंषा॥१॥ इन्द्राय । हि । द्यौ: । असुरः । अनम्नत । इन्द्राय । मही । पृथिवी । वरीम°भि: । द्युम्र°साता । वरीम°भि: ॥ इन्द्रम् । विश्वे । स्व°जोषंसः । देवासः । दुधिरे । पुरः । इन्द्राय । विश्वा । सर्वनानि । मार्नुषा । रातानि । सन्तु । मार्नुषा ॥ १ ॥

विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुञ्जते समानमेकं वृष्मण्यवः पृथक् स्वः सिन्ध्यवः पृथंक्। तं त्वा नावं न पुर्षणिं शूषस्यं धुरि धीमहि।

इन्द्रं न युज्ञैश्चितयंन्त आयवः स्तोमें भिरिन्द्रं मायवंः॥ २॥

विश्वेषु। हि। त्वा। सर्वनेषु। तुञ्जते। समानम्। एकम्। वृषं॰मण्यवः। पृथंक्। स्वंर्ःरितिं स्वंः।

सनिष्यर्वः। पृथंक्॥ तम्। त्वा। नार्वम्। न। पूर्षणिम्। शूषस्यं। धुरि। धीमहि।

इन्द्रम्। न। युज्ञैः। चितयन्तः। आयर्वः। स्तोमैभिः। इन्द्रम्। आयर्वः॥ २॥

वि त्वां ततस्त्रे मिथुना अवस्यवों व्रजस्यं साता गव्यंस्य निःसृजः सक्षंन्त इन्द्र निःसृजः।

यद्गव्यन्ता द्वा जना स्वंश्यन्तां समूहंसि।

आविष्करिक्रद्वर्षणं सचाभुवं वर्जमिन्द्र सचाभुवम्॥ ३॥

वि। त्वा। ततस्रे। मिथुनाः। अवस्यवः। व्रजस्य। साता। गर्व्यस्य। निः२सृजः। सक्षेन्तः।

इन्द्र। निः २सृजंः॥ यत्। गृव्यन्तां। द्वा। जनां। स्वः। यन्तां। सुम्°ऊहंसि।

आवि:। करिक्रत्। वृषेणम्। सचा॰भुवम्। वर्ज्रम्। इन्द्र। सचा॰भुवम्॥ ३॥

विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शार्रदीरवार्तिरः सासहानो अवार्तिरः।

शासस्तिमिन्द्र मर्त्यमयंज्युं शवसस्पते।

महीमंमुष्णाः पृथिवीमिमा अपो मंन्दसान इमा अप॥ ४॥

विदुः। ते। अस्य। वीर्यस्य। पूरवः। पुरः। यत्। इन्द्र। शारदीः। अव् अतिरः। ससहानः।

अव°अतिरः॥ शासः। तम्। इन्द्र। मर्त्यम्। अयंज्युम्। श्वसः। प्ते।

महीम्। अमुष्णाः। पृथिवीम्। इमाः। अपः। मन्दसानः। इमाः। अपः॥ ४॥

आदित्ते अस्य वीर्यस्य चर्किर्न्मदेषु वृषत्रुशिजो यदाविथ सखीयतो यदाविथ।

चकर्थं कारमेंभ्यः पृतंनासु प्रवंन्तवे।

ते अन्यामन्यां नृद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत॥ ५॥

आत्। इत्। ते। अस्य। वीर्यस्य। चुर्किरन्। मर्देषु। वृषन्। उशिर्जः। यत्। आविथ। सिख°यतः। यत्। आर्विथ॥ चुकर्थं। कारम्। एभ्यः। पृतनासु। प्र०वन्तवे। ते। अन्याम्॰अन्याम्। नद्यम्। सनिष्णत्। श्रवस्यन्तः। सनिष्णत्॥ ५॥ उतो नो अस्या उषसो जुषेत हा १ किस्य बोधि हविषो हवींमिधः स्वर्षाता हवींमिधः। यदिन्द्र हन्तवे मृधो वृषां वजिञ्जिकेतसि। आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्मं श्रुधि नवीयसः॥ ६॥ उतो इति । नः। अस्याः। उषसंः। जुषेते । हि। अर्कस्य । बोधि। हविषः। हवींम॰भिः। स्वं:२साता। हर्वीम°भि:॥ यत्। इन्द्र। हन्तंवे। मृधं:। वृषां। वृष्त्रिन्। चिकंतसि। आ। मे। अस्य। वेधसः। नवीयसः। मन्मं। श्रुधि। नवीयसः॥ ६॥ त्वं तिमन्द्र वावृधानो असम्युरिमित्रयन्तं तुविजात् मर्त्यं वर्त्रेण शूर मर्त्यम्। जुहि यो नो अघायति शृणुष्व सुश्रवंस्तमः। रिष्टं न यामुन्नपं भूतु दुर्मितिर्विश्वापं भूतु दुर्मितः॥ ७॥ [ 20] त्वम्। तम्। इन्द्र। ववृधानः। अस्म॰युः। अमित्र॰यन्तम्। तुवि॰जात। मर्त्यम्। वर्ष्रण। शूर। मर्त्यम् ॥ जुहि। य:। नः। अघ°यति। शृणुष्व। सुश्रवी:२तम:। रिष्टम्। न। यामेन्। अपं। भूतु। दुः२मृतिः। विश्वां। अपं। भूतु। दुः२मृतिः॥ ७॥

[१३२] [६ परुच्छेपो दैवोदासिः। इन्द्रः; ६ [प्रथमस्यार्धर्चस्य] इन्द्रापर्वतौ। अत्यष्टिः।]
त्वयां वयं मेघवन्पूर्व्ये धन् इन्द्रेत्वोताः सासद्याम पृतन्यते वनुयामे वनुष्यतः।
नेदिष्टे अस्मिन्नहन्यिधं वोचा नु सुन्वते।
अस्मिन्यन्ने वि चयेमा भरे कृतं वाज्यन्तो भरे कृतम्॥ १॥
त्वयां। वयम्। मृष्ण्वन्। पूर्व्ये। धने। इन्द्रेत्वाण्कताः। ससद्याम्। पृतन्यतः।
वनुयामे। वनुष्यतः॥ नेदिष्ठे। अस्मिन्। अर्हिन्। अर्धि। वोच्। नु। सुन्वते।
अस्मिन्। यन्ने। वि। चयेम्। भरे। कृतम्। वाज्ण्यन्तेः। भरे। कृतम्॥ १॥
स्वर्जेषे भरे आप्रस्य वक्यान्युषर्वधः स्वस्मिन्नञ्जेसि क्राणस्य स्वस्मिन्नञ्जेसि।
अहिनन्द्रो यथा विदे शीष्णांशीष्णोपवाच्येः।
अस्मन्ना ते सुध्यंक् सन्तु गुतयो भृद्रा भृद्रस्य गुतयोः॥ २॥

स्वः २ जेषे। भरे। आप्रस्य। वक्मीन। उषः २ बुधः। स्वस्मिन्। अञ्जसि। क्राणस्य। स्वस्मिन्। अञ्जीस॥ अहीन्। इन्द्री:। यथा। विदे। शीष्णी॰शीष्णी। उप॰वाच्यी:। अस्म°त्रा। ते। सुध्यंक्। सुन्तु। गुतर्यः। भुद्राः। भुद्रस्यं। गुतर्यः॥ २॥ तत्तु प्रयः प्रत्नर्था ते शुशुक्वनं यस्मिन् युज्ञे वारमकृणवत् क्षयमृतस्य वारिस् क्षयम्। वि तद् वोचेरधं द्वितान्तः पश्यन्ति रिश्मिधः। स घा विदे अन्विन्द्रो गुवेषणो बन्धुक्षिद्भयो गवेषणः॥ ३॥ तत्। तु। प्रयः। प्रतः था। ते। शुशुक्वनम्। यस्मिन्। युज्ञे। वारम्। अकृण्वत। क्षयम्। ऋतस्य । वाः । असि । क्षयम् ॥ वि । तत् । वोचेः । अर्ध । द्विता । अन्तरिति । पश्यन्ति । रिश्मि॰भिः । सः। घ। विदे। अनुं। इन्द्रं:। गो॰एषंणः। बुन्धुक्षित्॰भ्यं:। गो॰एषंणः॥ ३॥ नू इत्था ते पूर्वथा च प्रवोच्यं यदङ्गिरोभ्योऽवृणोरपं व्रजमिन्द्र शिक्ष्त्रपं व्रजम्। ऐभ्यः समान्या दिशास्मभ्यं जेषि योत्सि च। सुन्बद्भ्यो रन्थया कं चिद्रवृतं ह्रणायन्तं चिद्रवृतम्॥ ४॥ नु। इत्था। ते। पूर्व॰था। च। प्र॰वोच्यम्। यत्। अङ्गिरः२भ्यः। अवृणोः। अप। व्रजम्। इन्द्रं। शिक्षन्। अपं। व्रजम्॥ आ। एभ्यः। समान्या। दिशा। अस्मभ्यम्। जेषि। योत्सि। च। सुन्वत् भ्यः । रन्ध्य । कम् । चित् । अव्रतम् । हृणायन्तम् । चित् । अव्रतम् ॥ ४ ॥ सं यज्जनान् क्रतुभिः शूरं ईक्षयद्धने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः प्र यक्षन्त श्रवस्यवः। तस्मा आर्युः प्रजावदिद्बाधे अर्चन्त्योजसा। इन्द्रं ओक्यं दिधिषन्त धीतयों देवाँ अच्छा न धीतयः॥ ५॥ सम्। यत्। जनान्। क्रतुं भिः। शूरः। ईक्षयंत्। धर्ने। हिते। तुरुषन्त। श्रवस्यवः। प्र। यक्षन्त । श्रवस्यवं:॥ तस्मै । आर्यु:। प्रजा॰वंत् । इत् । बार्धे । अर्चन्ति । ओर्जसा । इन्द्रें। ओक्यम्। दिधिषन्त। धीतयः। देवान्। अच्छं। न। धीतयः॥ ५॥ युवं तिमन्द्रापर्वता पुरोयुधा य नः पृतन्याद्य तंतिमिद्धतं वर्त्रेण तंतिमिद्धतम्। दूरे चत्तायं च्छन्सद्गहनं तदिनंक्षत्। अस्माकुं शत्रून् परि शूर विश्वतो दुर्मा देषीष्ट विश्वतः॥ ६॥ [ 38] युवम्। तम्। इन्द्रपर्वता। पुरः २युधां। यः। नः। पृतन्यात्। अपं। तम् १तंम्। इत्। हृतम्। वर्त्रेण।

तम्°तम्। इत्। हृतम्॥ दूरे। चत्तायं। छुंत्सत्। गर्हनम्। यत्। इनेक्षत्। अस्माकम्। शत्रून्। परि। शुर्। विश्वतः। दुर्मा। दुर्षीष्ट्र। विश्वतः॥ ६॥

[ १३३ ] [ ७ परुच्छेपो दैवोदासिः। इन्द्रः। १ त्रिष्टुप्, २-४ अनुष्टुभः, ५ गायत्री, ६ धृतिः, ७ अष्टिः ]

उभे पुनामि रोदंसी ऋतेन दुहों दहामि सं महीरिनिन्द्राः।

अभिव्लग्या यत्रं हुता अमित्रां वैलस्थानं परि तृळहा अशेरन्॥ १॥

उभे इति । पुनामि । रोदंसी इति । ऋतेन । द्वहां । दहामि । सम् । मही: । अनिन्द्रा: ।

अभिव्लग्यं। यत्रं। हुताः। अमित्राः। वैलस्थानम्। परि। तृळ्हाः। अशेरन्॥ १॥

अभिक्तयां चिदद्रिवः शीर्षा यांतुमतीनाम्। च्छिन्धि वटूरिणा पदा महावटूरिणा पदा॥ २॥

अभि°व्लयं। चित्। अद्भि°वः। शीर्षा। यातु°मतीनाम्।

च्छिन्धि। वृटूरिणा । पदा। महा॰ वर्टूरिणा। पदा॥ २॥

अवासां मघवञ्जिह् शर्धो यातुमतीनाम्। वैलस्थानुके अर्मुके महावैलस्थे अर्मुके॥ ३॥

अवं। आसाम्। मघ्°वन्। जहिः। शर्धः। यातु॰मतीनाम्।

वैल°स्थानके। अर्मके। महा°वैलस्थे। अर्मके॥ ३॥

यासां तिस्त्रः पंञ्जाशतोऽभिव्लङ्गरैपावंपः। तत्सु ते मनायति तकत् सु ते मनायति॥ ४॥

यासाम्। तिस्रः। पञ्चाशतः। अभि°व्लङ्गैः। अप्°अवपः।

तत्। सु। ते। मनायति। तकत्। सु। ते। मनायति॥ ४॥

पिशङ्गभृष्टिमम्भृणं पिशाचिमिन्द्र सं मृण। सर्वं रक्षो नि बहिय॥ ५॥

पिशङ्गं भृष्टिम्। अम्भूणम्। पिशाचिम्। इन्द्र। सम्। मृण्॥ सर्वम्। रक्षं:। नि। बह्य ॥ ५॥

अवर्मह इन्द्र दादृहि श्रुधी नः शुशोच हि द्यौः क्षा न भीषाँ अद्रिवो घृणान्न भीषाँ अद्रिवः।

शुष्मिन्तमो हि शुष्मिभिर्वधैरुग्रेभिरीयसे।

अपूरुषघ्नो अप्रतीत शूर सर्त्वभिस्त्रिसप्तैः शूर सर्त्वभिः॥ ६॥

अवः। महः। इन्द्र। दुदृहि। श्रुधि। नः। शुशोर्च। हि। द्यौः। क्षाः। न। भीषा। अद्भि°वः। घृणात्।

न। भीषा। अद्भि॰वः॥ शुष्मिन्॰तमः। हि। शुष्मि॰भिः। वधैः। उग्रेभिः। ईयसे।

अपूरुष॰घः। अप्रति॰इत । शूर । सत्वं॰भिः। त्रि॰सप्तैः। शूर । सत्वं॰भिः॥ ६॥

वनोति हि सुन्वश्वयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यज्ञत्यव द्विषो देवानामव द्विषेः॥
सुन्वान इत्सिषासित सहस्रां वाज्यवृतः।
सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवं रियं दंदात्याभुवंम्॥७॥
[२२] (१९)
वनोति । हि । सुन्वन् । क्षयंम् । परीणसः । सुन्वानः । हि । स्म । यर्जति । अवं । द्विषंः।
देवानाम् । अवं । द्विषंः॥ सुन्वानः । इत् । सिसासित् । सहस्रां । वाजी । अवृतः ।
सुन्वानायं । इन्द्रंः । ददाति । आ॰भुवंम् । रियम् । ददात् । आ॰भुवंम्॥७॥

[१३४][६ परुच्छेपो दैवोदासि:। वायु:। अत्यष्टि:, ६ अष्टि:।]

आ त्वा जुर्वो रारहाणा अभि प्रयो वायो वहन्तिवह पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये। ऊर्ध्वा ते अनुं सूनृता मनंस्तिष्ठतु जानृती। नियुत्वंता रथेना यांहि दावने वायों मुखस्यं दावने॥ १॥ आ। त्वा। जुर्वः। ररहाणाः। अभि। प्रयः। वायो इति। वहन्तु। इह। पूर्व॰पीतये। सोमस्य। पूर्व॰पीतये॥ ऊर्ध्वा। ते। अनु। सूनृता। मनः। तिष्ठतु। जानती। नियुत्वंता। रथेन। आ। याहि। दावनं। वायो इति। मुखस्यं। दावनं॥ १॥ मन्दंनु त्वा मन्दिनों वायविन्दंवोऽस्मत्क्राणासः सुकृता अभिद्यंवो गोभिः क्राणा अभिद्यंवः॥ यद्धं क्राणा इरध्ये दक्षं सर्चन्त ऊतयः। सधीचीना नियुतों दावने धिय उपं ब्रुवत ईं धिर्यः॥ २॥ मन्दंन्तु। त्वा। मन्दिनं:। वायो इतिं। इन्दंवः। अस्मत्। क्राणासं:। सु॰कृंताः। अभि॰द्यंवः। गोभि:। क्राणाः। अभि॰द्यंवः॥ यत्। हु। क्राणाः। इरध्यै। दक्षम्। सर्चन्ते। ऊतर्यः। सधीचीनाः। नि॰युतः। दावने। धियः। उपं। ब्रुवते। ईम्। धियः॥ २॥ वायुर्युंड्के रोहिंता वायुर्फणा वायू रथे अजिरा धुरि वोळ्हंवे वहिंष्ठा धुरि वोळ्हंवे॥ प्र बोंधया पुरंधिं जार आ संसतीिमंव। प्र चंक्षय रोदंसी वासयोषसः श्रवंसे वासयोषसं:॥ ३॥ वायुः। युङ्क्ते। रोहिता। वायुः। अरुणा। वायुः। रथे। अजिरा। धुरि। वोळ्हवे। वहिष्ठा। धुरि। वोळ्हेवे॥ प्र। बोध्य। पुर्रम्°धिम्। जारः। आ। ससतीम्ऽईव। प्र। चक्ष्य। रोदंसी इतिं। वासय। उषसं:। श्रवंसे। वासय। उषसं:॥ ३॥

तुभ्यंमुषासः शुचंयः परावितं भुद्रा वस्त्रां तन्वते दंसुं रिश्मषुं चित्रा नव्येषु रिश्मषुं। तुभ्यं धेनुः संबर्द्धा विश्वा वसूनि दोहते। अर्जनयो मुरुतो वृक्षणाभ्यो दिव आ वृक्षणाभ्यः॥ ४॥ तुभ्यम्। उषासं:। शुचंय:। प्रा॰वर्ति। भुद्रा। वस्त्रां। तन्वते। दम्॰स्रं। रिश्मर्षु। चित्रा। नव्येषु। रिश्मषुं॥ तुभ्यम्। धेनुः। सबः२दुघां। विश्वां। वसूनि। दोहते। अर्जनयः। मुरुतः। वृक्षणाभ्यः। दिवः। आ। वृक्षणाभ्यः॥ ४॥ तुभ्यं शुक्रासः शुचंयस्तुरण्यवो मदेषूग्रा ईषणन्त भुवण्यपामिषन्त भुवणिं। त्वां त्सारी दसमानो भगमीट्टे तक्ववीयें। त्वं विश्वंसमाद्भवंनात्पासि धर्मणाऽसुर्यात्पासि धर्मणा॥ ५॥ तुभ्यम्। शुक्रासः। शुचेयः। तुर्ण्यवः। मदेषु। उग्राः। इषणन्तः। भुर्वणि। अपाम्। इषन्त । भुर्विण ॥ त्वाम् । त्सारी । दसमानः । भर्गम् । ईट्टे । तक्ववीर्य । त्वम् । विश्वंस्मात् । भुवंनात् । पासि । धर्मणा । असुर्यात् । पासि । धर्मणा ॥ ५ ॥ त्वं नो वायवेषामपूर्व्यः सोमानां प्रथमः पीतिमहिस सुतानां पीतिमहिस। उतो विहुत्मंतीनां विशां वंवर्जुषीणाम्। विश्वा इत्ते धेनवो दुह आशिरं घृतं दुहत आशिरम्॥ ६॥ त्वम्। नः। वायो इति । एषाम्। अपूर्व्यः। सोमानाम्। प्रथमः। पीतिम्। अर्हुसि। सुतानाम्। पीतिम्। अर्हस्। उतो इति। विहुत्मेतीनाम्। विशाम्। ववर्जुषीणाम्। विश्वाः। इत्। ते । धेनवः। दुह्वे । आ॰शिरम्। घृतम्। दुह्ते । आ॰शिरम्॥ ६॥

[ 73]

[१३५] [१ परुच्छेपो दैवोदासिः। १-३, १ वायुः, ४-८ इन्द्रवायू। अत्यष्टिः, ७-८ अष्टी।]
स्तीर्णं बर्हिरुपं नो याहि वीतर्यं सहस्र्रेण नियुतां नियुत्वते शतिनीभिर्नियुत्वते।
तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवायं येमिरे।
प्र ते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन् मदांय क्रत्वं अस्थिरन्॥ १॥
स्तीर्णम्। बर्हिः। उपं। नः। याहि। वीतयं। सहस्रंण। नि॰युतां। नियुत्वते।
शतिनीभिः। नियुत्वते॥ तुभ्यंम्। हि। पूर्व॰पीतये। देवाः। देवायं। येमिरे।
प्र। ते। सुतासंः। मधुं॰मन्तः। अस्थिरन्। मदांय। क्रत्वं। अस्थिरन्॥ १॥

तुभ्यायं सोमः परिपूतो अद्रिभिः स्पार्हा वसानः परि कोशंमर्षति शुक्रा वसानो अर्षति। तवायं भाग आयुषु सोमों देवेषुं हूयते। वहं वायो नियुतों याह्यास्मयुर्जुषाणो याह्यास्मयुः॥ २॥ तुभ्यं। अयम्। सोमः। परिं पूतः। अद्रिं भिः। स्पार्हा। वसानः। परिं। कोशंम्। अर्षति। शुक्रा। वसानः। अर्षिति॥ तर्व। अयम्। भागः। आयुर्षु। सोर्मः। देवेषुं। हूयते। वहं। वायो इति। नि॰युतः। याहि। अस्म॰युः। जुषाणः। याहि। अस्म॰युः॥ २॥ आ नों नियुद्धिः शृतिनींभिरध्वरं संहुस्त्रिणींभिरुपं याहि वीतये वायों हुव्यानिं वीतये। तवायं भाग ऋत्वियः सर्रिमः सूर्ये सर्चा। अध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत् वायो शुक्रा अयंसत्॥ ३॥ आ। नः। नियुत्॰भिः। शतिनीभिः। अध्वरम्। सहस्रिणीभिः। उप। याहि। वीतयै। वायो इति । ह्व्यानि । वीतये ॥ तव । अयम् । भागः । ऋत्वियः । स॰रिश्मः । सूर्ये । सर्चा । अध्वर्यु°भि:। भरमाणा:। अयंसत। वायो इति। शुक्रा:। अयंसत्॥ ३॥ आ वां रथों नियुत्वांन्वक्षदवंसेऽभि प्रयांसि सुधितानि वीतये वायों ह्व्यानि वीतये। पिबतं मध्वो अन्धसः पूर्वपेयं हि वां हितम्। वायवा चन्द्रेण राधसा गंतमिन्द्रंश्च राधसा गंतम्॥ ४॥ आ। वाम्। रथ:। नियुर्त्वान्। वक्षत्। अवसे। अभि। प्रयांसि। सु॰धितानि। वीतर्ये। वायो इति । ह्व्यानि । वीतये ॥ पिबंतम् । मध्वः । अन्धंसः । पूर्व॰पेयम् । हि । वाम् । हितम् । वायो इति। आ। चन्द्रेणे। राधंसा। आ। गतम्। इन्द्रं:। च। राधंसा। आ। गतम्॥ ४॥ आ वां धियों ववृत्युरध्वराँ उपेममिन्दुं मर्मृजन्त वाजिनमाशुमत्यं न वाजिनम्। तेषां पिबतमस्मयू आ नों गन्तमिहोत्या। इन्द्रवायू सुतानामद्रिभिर्युवं मदाय वाजदा युवम्॥ ५॥ [88] आ। वाम्। धिर्यः। ववृत्युः। अध्वरान्। उपं। इमम्। इन्दुंम्। मुर्मृजन्त। वाजिनंम्। आशुम्। अत्यम्। न। वाजिनम्॥ तेषाम्। पिबतम्। अस्मयू इत्यस्म॰यू। आ। नः। गन्तम्। इह। ऊत्या॥ इन्द्रवायू इति। सुतानाम्। अद्गि॰भि:। युवम्। मदाय। वाज॰दा। युवम्॥ ५॥

इमे वां सोमा अप्स्वा सुता इहाध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत। एते वामभ्यंसृक्षत तिरः पवित्रमाशवः। युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमासो अत्यव्यया॥ ६॥ इमे। वाम्। सोमा:। अप्॰सु। आ। सुता:। इह। अध्वर्यु॰भि:। भरमाणा:। अयंसत्। वायो इति । शुक्राः। अयंसत्॥ एते। वाम्। अभि। असृक्षत्। तिरः। पवित्रम्। आशर्वः॥ युवा॰यवं:। अर्ति। रोमाणि। अव्ययां। सोमास:। अर्ति। अव्ययां॥ ६॥ अर्ति वायो ससतो याहि शर्थतो यत्र ग्रावा वर्दति तत्र गच्छतं गृहमिन्द्रेश गच्छतम्। वि सूनृता दर्दृशे रीयंते घृतमा पूर्णयां नियुतां याथो अध्वरिमन्द्रंश्च याथो अध्वरम्॥ ७॥ अर्ति। वायो इर्ति। सुस्तः। याहि। शर्श्वतः। यत्रं। ग्रावां। वदंति। तत्रं। गच्छतम्। गृहम्। इन्द्रः। च। गुच्छतम्॥ वि। सूनृतां। दर्दृशे। रीयते। घृतम्। आ। पूर्णयां। नि॰युर्ता। याथः। अध्वरम्। इन्द्रेः। च। याथः। अध्वरम्॥ ७॥ अत्राहु तद्वेहेथे मध्व आहुंतिं यमश्वत्थमुंपतिष्ठंन्त जायवोऽस्मे ते संन्तु जायवंः। साकं गावः सुर्वते पच्यते यवो न ते वाय उप दस्यन्ति धेनवो नाप दस्यन्ति धेनवः॥ ८॥ अर्त्र । अर्ह । तत् । वहेथे इर्ति । मध्वः । आ॰ हुंतिम् । यम् । अ्षवृत्थम् । उप॰ तिष्ठंन्त । जायवं:। अस्मे इति। ते। सन्तु। जायवं:॥ साकम्। गावं:। सुवंते। पच्यंते। यवं:। न। ते। वायो इति। उप। दस्यन्ति। धेनवः। न। अप। दस्यन्ति। धेनवः॥ ८॥ इमे ये ते सु वायो बाह्वीजसोऽन्तर्नदी ते पतर्यन्त्युक्षणो मिह व्रार्धन्त उक्षणीः। धन्वंञ्चिद्ये अनाशवों जीराश्चिदगिरौकसः। सूर्यस्येव रश्मयो दुर्नियन्त्रंवो हस्त्रंयोर्दुर्नियन्त्रंवः॥ ९॥ [ 24] इमे। ये। ते। सु। वायो इति। बाहु°ओजसः। अन्तः। नदी इति। ते। पुतयन्ति। उक्षणः। महिं। ब्रार्धन्तः। उक्षणः॥ धन्वन्। चित्। ये। अनाशवः। जीराः। चित्। अगिरा°ओकसः॥ सूर्यस्यऽइव। रश्मयः। दुः२नियन्तेवः। हस्तेयोः। दुः२नियन्तेवः॥ ९॥

[१३६] [७ परुच्छेपो दैवोदासिः। १-५ मित्रावरुणौ, ६-७ लिङ्गोक्ताः। अत्यिष्टः, ७ त्रिष्टुप्] प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां बृहन्नमां हृव्यं मृतिं भरता मृळ्यद्भ्यां स्वादिष्ठं मृळ्यद्भ्यांम्। ता सम्राजां घृतासुती युज्ञेयंज्ञ उपंस्तुता। अर्थनोः क्षुत्रं न कुर्तश्चनाधृषे देवत्वं नू चिदाधृषे॥ १॥

प्र। सु। ज्येष्ठम्। नि॰चिराभ्याम्। बृहत्। नर्मः। हुव्यम्। मृतिम्। भरत्। मृळयत्॰भ्याम्। स्वादिष्ठम्। मृळयत्॰भ्याम्॥ ता। सम्॰राजां। घृतासुती इतिं घृत॰आसुती। युज्ञे॰येज्ञे। उपस्तुता॥ अर्थ। एनो:। क्षत्रम्। न। कुर्तः। चन। आ॰धृषे। देव॰त्वम्। नु। चित्। आ॰धृषे॥ १॥ अदृष्टिं गातुरुखे वरीयसी पन्थां ऋतस्य समयंस्त रुष्टिमिश्रक्षुर्भगस्य रुष्टिमिशः। द्युक्षं मित्रस्य साद्निमर्यम्णो वर्रुणस्य च। अर्था दधाते बृहदुक्थ्यं १ वर्य उपस्तुत्यं बृहद् वर्यः ॥ २॥ अदंशिं। गातुः। उरवें। वरीयसी। पन्थाः। ऋतस्यं। सम्। अयंस्त्। रश्मिभिः। चक्षुं:। भगस्य। रश्मि°भिं:॥ द्युक्षम्। मित्रस्यं। सर्दनम्। अर्यम्णः। वर्रणस्य। च। अर्थ। दधाते इति। बृहत्। उक्थ्यम्। वर्यः। उप°स्तुत्यम्। बृहत्। वर्यः॥ २॥ ज्योतिष्मतीमदितिं धारयिक्षितिं स्वर्वतीमा संचेते द्विवेदिवे जागृवांसां द्विवेदिवे। ज्योतिंष्मत्क्षत्रमांशाते आदित्या दानुंनस्पतीं। मित्रस्तयोर्वरुणो यातयर्ज्जनोऽर्यमा यातयर्ज्जनः॥ ३॥ ज्योर्तिष्मतीम्। अदिंतिम्। धारयत्°क्षिंतिम्। स्वः २वतीम्। आ। सचेते इर्ति। दिवे°दिवे। जागृवांसां। दिवे॰दिवे॥ ज्योतिष्मत्। क्षत्रम्। आशाते इति। आदित्या। दानुनः। पती इति। मित्रः। तयोः। वर्रणः। यातयत्°र्जनः। अर्यमा। यातयत्°र्जनः॥ ३॥ अयं मित्राय वर्रुणाय शंतमः सोमो भूत्ववपानेष्वाभंगो देवो देवेष्वाभंगः। तं देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजोषसः। तथां राजाना करथो यदीमंह ऋतांवाना यदीमंहे॥ ४॥ अयम्। मित्रायं। वर्रुणाय। शम्॰तंमः। सोमंः। भूतु। अव॰पानेषु। आ०भंगः। देवः। देवेषु। आ॰भंगः॥ तम्। देवासं:। जुषेरत। विश्वै। अद्य। स॰जोषंस:। तथा। राजाना। कर्थः। यत्। ईमहे। ऋतं॰वाना। यत्। ईमहे॥ ४॥ यो मित्राय वर्मणायाविध्जनोऽनुर्वाणं तं परि पातो अंहसो दाश्वांसं मर्तमंहसः। तमंर्यमाभि रंक्षत्यृजूयन्तमनुं व्रतम्। उक्थैर्य एंनोः परिभूषंति व्रतं स्तोमैराभूषंति व्रतम्॥ ५॥

यः। मृत्रायं। वर्रणाय। अविधत्। जनः। अनुर्वाणम्। तम्। परि। पातः। अंहंसः।
दाश्चांसम्। मर्तम्। अंहंसः॥ तम्। अर्यमा। अभि। रक्षति। ऋजु॰यन्तम्। अनुं। व्रतम्।
उवशैः। यः। एनोः। परि॰भूषंति। व्रतम्। स्तोमैः। आ॰भूषंति। व्रतम्॥ ५॥
नमो दिवे बृहते रोदंसीभ्यां मित्रायं वोचं वर्रुणाय मीळहुषं सुमृळीकायं मीळहुषं।
इन्द्रमग्निमुपं स्तुहि द्युक्षमर्यमणं भगम्।
ज्योग्जीवंन्तः प्रजयां सचेमिह सोमंस्योती संचेमिह॥ ६॥
नमः। दिवे। बृहते। रोदंसीभ्याम्। मित्रायं। वोचम्। वर्रुणाय। मीळहुषं।
सु॰मूळीकायं। मीळहुषं॥ इन्द्रम्। अग्निम्। उपं। स्तुहि । द्युक्षम्। अर्यमणम्। भगम्।
ज्योक्। जीवंन्तः। प्र॰जयां। सचेमहि । सोमंस्य। कृती। सचेमिह॥ ६॥
ऊती देवानां वयमिन्द्रवन्तो मंसीमिह स्वयंशसो मुरुद्धिः।
अग्निमित्रो वर्रुणः शर्म यंसन्तदंश्याम मुघवांनो वयं चं॥ ७॥
[२६]
ऊती। देवानांम्। वयम्। इन्द्रं॰वन्तः। मुंसीमिहं। स्व॰यंशसः। मुरुत्॰भिः।
अग्निः। मित्रः। वर्रुणः। शर्मः। युंसन्। तत्। अश्याम। मुघ॰वानः। व्यम्। च॥ ७॥

इत्याश्वलायन–संहितायां द्वितीयाष्टके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः॥



## ॥ अथ द्वितीयाष्ट्रके द्वितीयोऽध्याय:॥

[ १३७ ] [ ३ पर्ह्छेपो दैवोदासिः। मित्रावरुणौ। अतिशक्वरी। ]

सुषुमा यांतमद्रिभिगोंश्रीता मत्सरा इमे सोमांसो मत्सरा इमे।
आ रांजाना दिविस्पृशास्म्त्रा गंन्तमुपं नः।
इमे वां मित्रावरुणा गवांशिरः सोमाः शुक्रा गवांशिरः॥ १॥
सुसुम। आ। यातम्। अद्रिं॰भिः। गो॰श्रीताः। मृत्सराः। इमे। सोमांसः। मृत्सराः। इमे।
आ। राजाना। दिविस्पृशा। अस्म॰त्रा। गृन्तम्। उपं। नः।
इमे। वाम्। मृत्रावरुणा। गो॰आंशिरः। सोमाः। शुक्राः। गो॰आंशिरः॥ १॥
इम आ यातमिन्देवः सोमांसो दध्यांशिरः सुतासो दध्यांशिरः।
उत वामुषसो बुधि साकं सूर्यस्य रिश्मिभिः।
सुतो मृत्राय वरुणाय पीतये चारुर्ऋतायं पीतये॥ २॥
इमे। आ। यातम्। इन्देवः। सोमांसः। दिधं॰आशिरः। सुतासंः। दिधं॰आशिरः।
उत। वाम्। उषसंः। बुधि। साकम्। सूर्यस्य। रिश्म॰भिः।
सुतः। मृत्रायं। वरुणाय। पीतये। चारुः। ऋतायं। पीतये॥ २॥
सुतः। मृत्रायं। वरुणाय। पीतये। चारुः। ऋतायं। पीतये॥ २॥
तां वां धेनुं न वांसरीमुंशुं दुंहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः।

4

[8]

अयं वां मित्रावरुणा नृभिः सुतः सोम् आ पीतयं सुतः॥ ३॥
ताम्। वाम्। धेनुम्। न। वासरीम्। अंशुम्। दुहन्ति। अद्रिं॰भिः। सोमंम्। दुहन्ति।
अद्रिं॰भिः॥ अस्म॰त्रा। गृन्तम्। उपं। नः। अर्वाञ्चां। सोमं॰पीतये।
अयम्। वाम्। मित्रावरुणा। नृ॰भिः। सुतः। सोमः। आ। पीतयं। सुतः॥ ३॥

अस्मत्रा गन्तुमुपं नोऽर्वाञ्चा सोमंपीतये।

[ १३८ ] [ ४ परुच्छेपो दैवोदासिः। पूषा। अत्यष्टिः ]

प्रप्रं पूष्णस्तुविजातस्य शस्यते महित्वर्मस्य तवसो न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते। अर्चामि सुम्नयन्नहमन्त्यूतिं मयोभुवम्। विश्वंस्य यो मर्न आयुयुवे मुखो देव आयुयुवे मुखः॥ १॥ प्र°प्रं। पूष्णः। तुवि°जातस्यं। शस्यते। महि°त्वम्। अस्य। तवसंः। न। तन्दते। स्तोत्रम्। अस्य। न। तन्द्ते ॥ अचीमि। सुम्नयन्। अहम्। अन्ति॰ ऊतिम्। म्यः२भुवम्। विश्वंस्य। य:। मनं:। आ॰युयुवे। मुखः। देवः। आ॰युयुवे। मुखः॥ १॥ प्र हि त्वां पूषन्नजिरं न यामंनि स्तोमंभिः कृण्व ऋणवो यथा मृध उच्टो न पीपरो मृधंः। हुवे यत्त्वा मयोभुवं देवं सुख्याय मर्त्यः। अस्माकमाङ्गूषान्द्युम्निनस्कृधि वाजेषु द्युम्निनस्कृधि॥ २॥ प्र। हि। त्वा। पूषन्। अजिरम्। न। यामेनि। स्तोमेभिः। कृण्वे। ऋणवेः। यथां। मृधेः। उष्ट्रं:। न। पीपर्:। मृधं:॥ हुवे। यत्। त्वा। मृयः२भुवंम्। देवम्। सुख्यायं। मर्त्यः। अस्मार्कम्। आङ्गूषान्। द्युम्निनः। कृधि। वाजेषु। द्युम्निनः। कृधि॥ २॥ यस्यं ते पूषन्त्मुख्ये विपन्यवः क्रत्वां चित्सन्तोऽवंसा बुभुत्रिर इति क्रत्वां बुभुत्रिरे। तामनुं त्वा नवींयसीं नियुतं राय ईमहे। अहेळमान उरुशंस सरी भव वाजेवाजे सरी भव॥ ३॥ यस्य । ते । पूषन् । सुख्ये । विपन्यवः । क्रत्वा । चित् । सन्तः । अवसा । बुभुजिरे । इति । क्रत्वा । बुभुज़िरे ॥ ताम् । अर्नु । त्वा । नवीयसीम् । नि॰युर्तम् । रायः । ईमहे । अहेळमानः। उरु॰शृंस्। सरी। भव। वार्जे॰वाजे। सरी। भव॥ ३॥ अस्या ऊ षु ण उप सातर्य भुवोऽहेळमानो रिखाँ अजाश्व श्रवस्यतामंजाश्व। ओ षु त्वा ववृतीमिंह स्तोमेंभिर्दस्म साधुर्भः। नुहि त्वां पूषन्नित्मन्यं आघृणे न तें सुख्यमंपह्नवे॥ ४॥ अस्याः। ऊँ इति । सु । नः । उप । सातये । भुवः । अहेळमानः । र्रि॰वान् । अज्॰अश्व ।

[8]

श्रवस्यताम् । अज्°अश्व ॥ ओ इति । सु । त्वा । ववृतीमहि । स्तोमेभिः । दस्म । साधु°भिः ।

नहि। त्वा। पूषन्। अति॰मन्यै। आघृणे। न। ते। सख्यम्। अप॰ह्ववे॥ ४॥

[१३९][११ परुच्छेपो दैवदासि:। १ विश्वे देवा:, २ मित्रावरुणौ ३-५ अश्विनौ, ६ इन्द्र:, ७ अग्निः, ८ मरुतः, ९ इन्द्राग्नी, १० बृहस्पतिः; ११ विश्वे देवाः। अत्यष्टिः, ५ बृहती, ११ त्रिष्टुप्] अस्तु श्रौषंद् पुरो अग्निं धिया दंध आ नु तच्छर्धों दिव्यं वृंणीमह इन्द्रवायू वृंणीमहे। यद्धं क्राणा विवस्वति नाभां संदायि नव्यसी। अधु प्र सू नु उपं यन्तु धीतयों देवाँ अच्छा न धीतयः॥ १॥ अस्तुं। श्रौषंट्। पुर:। अग्निम्। धिया। दुधे। आ। नु। तत्। शर्धः। दिव्यम्। वृणीमहे। इन्द्रवायू इति । वृणीमहे ॥ यत् । हु । क्राणा । विवस्वति । नाभा । सम्°दायि । नव्यसी । अर्ध। प्र। सु। नुः। उपं। यन्तु। धीतयः। देवान्। अर्च्छ। न। धीतयः॥ १॥ यद्ध त्यन्मित्रावरुणावृतादध्याददाथे अनृतं स्वेनं मन्युना दक्षंस्य स्वेनं मन्युनां। युवोरित्थाधि सद्मस्वपंश्याम हिर्ण्ययम्। धीभिश्चन मनसा स्वेभिरक्षभिः सोमस्य स्वेभिरक्षभिः॥ २॥ यत्। हु। त्यत्। मित्रावरुणौ। ऋतात्। अधि। आददाथे इत्या ददाथे। अनृतम्। स्वेन। मृन्युना । दक्षस्य । स्वेन । मृन्युना ॥ युवोः । इत्था । अधि । सर्द्य ९ सु । अपश्याम । हिर्ण्ययम् । धीभि:। चुन। मनसा। स्वेभि:। अक्ष°भि:। सोमस्य। स्वेभि:। अक्ष°भि:॥ २॥ युवां स्तोमेंभिर्देवयन्तों अश्वनाश्चावयन्तइव श्लोकंमायवों युवां ह्व्याभ्या ३ यर्वः। युवोर्विश्वा अधि श्रियः पृक्षेश्च विश्ववेदसा। प्रुषायन्ते वां पवयों हिरण्यये रथे दस्त्रा हिरण्यये ॥ ३॥ युवाम्। स्तोमेभिः। देव°यन्तः। अशिवना। आश्रावयन्तःऽइव। श्लोकम्। आयर्वः। युवाम्। हुव्या। अभि। आयर्वः॥ युवोः। विश्वाः। अधि। श्रियः। पृक्षः। च। विश्व॰वेदसा। प्रुषायन्ते । वाम् । पुवर्यः । हिर्ण्यये । रर्थे । दस्रा । हिर्ण्यये ॥ ३॥ अर्चेति दस्ता व्युंश्नाकंमृण्वथो युञ्जते वां रथयुजो दिविष्टिष्वध्वस्मानो दिविष्टिषु। अधि वां स्थामं वन्धुरे रथें दस्त्रा हिरण्ययें। पथेव यन्तावनुशासंता रजोऽञ्जसा शासंता रजः॥ ४॥ अर्चेति। दस्रा। वि। ऊँ इतिं। नार्कम्। ऋण्वथः। युञ्जते। वाम्। रथयुर्जः। दिविष्टिषु। अध्वस्मानः। दिविष्टिषु॥ अधि। वाम्। स्थामं। वन्धुरे। रथे। दस्ना। हिर्ण्यये। पथाऽईव। यन्तौ। अनु॰शासंता। रर्जः। अञ्जसा। शासंता। रर्जः॥ ४॥

शर्चीभिर्नः शचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम्। मा वा रातिरुप दसत्कर्दा चुनास्मद्रातिः कर्दा चन॥ ५॥ [3] शर्चीभि:। नः। शर्चीवसू इति शची°वसू। दिवा । नक्तम्। दशस्यतम्। मा। वाम्। रातिः। उपं। दुसत्। कदां। चन। अस्मत्। रातिः। कदां। चन॥ ५॥ वृषंत्रिन्द्र वृष्पाणांस इन्दंव इमे सुता अद्रिषुतास उद्भिद्सतुभ्यं सुतासं उद्भिदः। ते त्वा मन्दन्तु दावने महे चित्राय राधसे। गीर्भिर्गिर्वाहुः स्तवमानु आ गृहि सुमृळीको न आ गृहि॥ ६॥ वृषंन्। इन्द्र। वृष्॰पानांसः। इन्दंवः। इमे। सुताः। अद्रिं॰सुतासः। उत्०भिदंः। तुभ्यंम्। सुतासं:। उत्°भिदं:॥ ते। त्वा। मृन्दुन्तु। दावनै। मुहे। चित्रायं। राधसे। गी:२भि:। गिर्वाह:। स्तवमान:। आ। गृहि। सु॰मृळीक:। नः। आ। गृहि॥ ६॥ ओ षू णों अग्ने शृणुहि त्वर्मीळितो देवेभ्यों ब्रवसि युज्ञियेभ्यो रार्जभ्यो युज्ञियेभ्यः। यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवा अदत्तन। वि तां दुंहे अर्यमा कर्तरी सचां एष तां वेदं मे सचा ॥ ७॥ ओ इति । सु । नं: । अग्ने । शृणुहि । त्वम् । ईळितः । देवेभ्यं : । ब्रवसि । युज्ञियेभ्यः । राजभ्यः। युज्ञियेभ्यः॥ यत्। हु। त्याम्। अङ्गिरः२भ्यः। धेनुम्। देवाः। अद्तन। वि। ताम्। दुहुं। अर्यमा। कुर्तरि। सर्चा। एषः। ताम्। वेद। मे। सर्चा॥ ७॥ मो षु वो अस्मद्भि तानि पौंस्या सर्ना भूवन्द्युम्नानि मोत जारिषुरस्मत् पुरोत जारिषुः। यद् विश्चित्रं युगेयुंगे नव्यं घोषादमर्त्यम्। अस्मासु तन्मेरुतो यच्चे दुष्टरं दिधृता यच्चे दुष्टरम्॥ ८॥ मो इति । सु । व : । अस्मत् । अभि । तार्नि । पौँस्या । सना । भूवन् । द्युम्नार्नि । मा । उत । जारिषु । अस्मत् । पुरा । उत । जारिषुः ॥ यत् । वः । चित्रम् । युगे॰युगे । नर्व्यम् । घोषात् । अमर्त्यम् ॥ अस्मासुं । तत् । मुरुतः । यत् । च । दुष्टरम् । दिधृत । यत् । च । दुस्तरम् ॥ ८ ॥ दुध्यङ् हं मे जुनुषं पूर्वो अङ्गिराः प्रियमेधः कण्वो अत्रिर्मनुर्विदुस्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः। तेषां देवेष्वायंतिरस्माकं तेषु नाभयः। तेषां पदेन मह्या नमे गिरेन्द्राग्नी आ नमे गिरा॥ ९॥

द्ध्यङ्। हु। मे। जनुषंम्। पूर्वः। अङ्गिराः। प्रिय॰मेधः। कण्वः। अतिः। मर्नुः। विदुः।
ते। मे। पूर्वे। मर्नुः। विदुः॥ तेषांम्। देवेषुं। आ॰यंतिः। अस्माकंम्। तेषुं। नाभयः।
तेषांम्। पूर्वने। मर्हि। आ। नमे। गिरा। इन्द्राग्नी इति। आ। नमे। गिरा॥ ९॥
होतां यश्चद्विननों वन्त वार्यं बृहस्पतिर्यजित वेन उश्चिधः पुरुवारेभिरुक्षिधः।
जगुभ्मा दूरआदिशं श्लोकमद्रेरध् त्मनां।
अधारयदरिन्दांनि सुक्रतुंः पुरू सद्यांनि सुक्रतुंः॥ १०॥
होतां। यश्चत्। वनिनैः। वन्त। वार्यम्। बृहस्पतिः। यजित्। वेनः। उश्च॰भिः।
पुरु॰वारेभिः। उश्च॰भिः॥ जगुभ्म। दूर॰आदिशम्। श्लोकंम्। अद्रैः। अर्ध। त्मनां।
अधारयत्। अरिरन्दांनि। सु॰क्रतुंः। पुरु। सद्यांनि। सु॰क्रतुंः॥ १०॥
ये देवासो दिव्येकांदश् स्थ पृथिव्यामध्येकांदश् स्थ।
अप्सुक्षितों महिनैकांदश् स्थ ते देवासो यज्ञिमिमं जुंषध्वम्॥ ११॥
[४] २००
अपसु॰क्षितंः। महिना। एकांदश। स्थ। पृथिव्याम्। अर्धं। एकांदश। स्थ।

[ १४० ] [ १३ दीर्घतमा औचथ्यः। अग्निः। जगती, १० त्रिष्टुब् वा, १२-१३ त्रिष्टुभौ।]

वेदिषदे प्रियधामाय सुद्धते धासिमिव प्र भंग योनिमग्नये।
वस्त्रेणेव वासया मन्मना शुचि ज्योतीरथं शुक्रवंणं तमोहनम्॥ १॥
वेदि॰सदे। प्रिय॰धामाय। सु॰द्धते। धासिम्ऽईव। प्र। भर। योनिम्। अग्नये।
वस्त्रेण०इव। वास्य। मन्मना। शुचिम्। ज्योतिः रर्रथम्। शुक्र॰वंणम्। तमः रहनम्॥ १॥
अभि द्विजन्मां त्रिवृदन्नमृज्यते संवत्सरे वांवृधे ज्य्धमी पुनः।
अन्यस्यासा जिह्नया जेन्यो वृषा न्यंश्न्येनं विनिनों मृष्ट वारणः॥ २॥
अभि। द्वि॰जन्मां। त्रि॰वृत्। अन्नम्। ऋज्यते। संवत्सरे। ववृधे। ज्य्धम्। ईमिति। पुनरिति।
अन्यस्यं। आसा। जिह्नयां। जेन्यः। वृषां। नि। अन्येनं। विनिनः। मृष्ट। वारणः॥ २॥
कृष्णप्रतौ वेविजे अस्य सक्षितां उभा तरेते अभि मातग् शिश्रुम्।
प्राचाजिह्नं ध्वसर्यन्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुपंयं वर्धनं पितुः॥ ३॥

कृष्ण॰प्रुतौ । वेविजे इति । अस्य । सु॰क्षितौ । उभा । तरेते इति । अभि । मातरा । शिशुम् । प्राचा°जिह्नम्। ध्वसर्यन्तम्। तृषु°च्युतम्। आ। साच्यंम्। कुपंयम्। वर्धनम्। पितुः॥ ३॥ मुमुक्ष्वो ई मनवे मानवस्यते रघुद्रुवः कृष्णसीतास ऊ जुर्वः। असमना अंजिरासों रघुष्यदो वार्तजूता उपं युज्यन्त आशर्वः॥ ४॥ मुमुक्ष्वः। मनेवे। मानवस्यते। रघु॰द्रुवः। कृष्ण॰सीतासः। ऊँ इति। जुर्वः। असमनाः। अजिरासंः। रघु°स्यदंः। वातं°जूताः। उपं। युज्यन्ते। आशर्वः॥ ४॥ आर्दस्य ते ध्वसयन्तो वृथेरते कृष्णमभ्वं महि वर्षः करिक्रतः। यत्सीं महीमविनं प्राभि मर्मृशदिभिश्वसन्स्तनयन्नेति नानंदत्॥ ५॥ [4] आत्। अस्य। ते। ध्वसर्यन्तः। वृथां। ईरते। कृष्णम्। अभ्वंम्। महिं। वर्पः करिक्रतः। यत्। सीम्। महीम्। अवनिम्। प्र। अभि। मर्मृशत्। अभि°श्वसन्। स्तनयन्। एति। नानदत्॥ ५॥ भूषन्न योऽधि बुभूषु नम्नेते वृषेव पत्नीरभ्येति रोर्रुवत्। ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न शृङ्गा दविधाव दुर्गृभिः॥ ६॥ भूषन्। न। य:। अर्धि। बभूषुं। नम्नते। वृषांऽइव। पत्नी:। अभि। एति। रोरुंवत्। ओजायमानः। तन्वः। च। शुम्भते। भीमः। न। शृङ्गां। द्विधाव। दुः२गृभिः॥ ६॥ स संस्तिरो विष्टिरः सं गृंभायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आ शये। पुनर्वर्धन्ते अपि यन्ति देव्यंमन्यद्वर्पः पित्रोः कृणवते सर्चा ॥ ७॥ सः। सम्°स्तिरः। वि°ष्टिरः। सम्। गृभायति। जानन्। एव। जानतीः। नित्यः। आ। शुये। पुनं:। वर्धन्ते। अपि। यन्ति। देव्यम्। अन्यत्। वर्षः। पित्रोः। कृण्वते। सर्चा॥७॥ तम्ग्रुवं: केशिनी: सं हि रेभिर ऊर्ध्वास्तंस्थुर्ममुषी: प्रायवे पुनं:। तासी जुरां प्रमुञ्जन्नेति नानंददसुं परं जनयंञ्जीवमस्तृतम्॥ ८॥ तम्। अग्रुवं:। केशिनीं:। सम्। हि। रेभिरे। ऊर्ध्वा:। तस्थु:। मुम्रुषी: प्र। आयर्वे। पुनरिति। तासाम्। जुराम्। प्र॰मुञ्चन्। एति। नानदत्। असुम्। परम्। जुनयन्। जीवम्। अस्तृतम्॥ ८॥ अधीवासं परि मातू रिहन्नहं तुविग्रेभिः सत्वंभियाति वि ज्रयः। वयो दर्धत् पद्धते रेरिंहत् सदानु श्येनी सचते वर्तनीरहं॥ ९॥

अधीवासम्। परि। मातुः। रिहन्। अहं। तुवि॰ग्रेभिः। सत्वं॰भिः। याति। वि। ज्रयंः। वर्यः। दर्धत्। पत्॰वर्ते। रेरिहत्। सर्दा। अर्नु। श्येनी। स्चते। वर्तिनः। अर्हु॥ ९॥ अस्माकंमग्ने मघवंत्सु दीदिह्यध् श्वर्सीवान्वृषभो दमूनाः। अवास्या शिशुंमतीरदीदेवीमेंव युत्सु पंरिजर्भुराणः॥ १०॥ [8] अस्माकम्। अग्ने। मघवंत्°सु। दीदिहि। अर्ध। श्वर्सीवान्। वृष्भः। दर्मूनाः। अव°अस्यं। शिश्रुं°मती:। अदीदे:। वर्मंऽइव। युत्°सु। परि°जर्भुंराण:॥ १०॥ इदमंग्ने सुधितं दुर्धितादधि प्रियादुं चिन्मन्मनः प्रेयों अस्तु ते। यत्तें शुक्रं तन्वोई रोचंते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम्॥ ११॥ इदम्। अग्ने। सु॰धितम्। दुः२धितात्। अधि। प्रियात्। ऊँ इतिं। चित्। मन्मनः। प्रेयः। अस्तु। ते॥ यत्। ते। शुक्रम्। तन्वः। रोचंते। शुर्चि। तेनं। अस्मभ्यंम्। वनसे। रत्नंम्। आ। त्वम्॥ ११॥ रथांय नार्वमुत नों गृहाय नित्यारित्रां पद्वतीं रास्यग्ने। अस्माकं वीराँ उत नों मुघोनो जनाँश्च या पारयाच्छर्म या चं॥ १२॥ रथाय। नार्वम्। उत। नः। गृहार्य। नित्यं°अरित्राम्। पत्°वर्तीम्। रासि। अग्ने। अस्माकम्। वीरान्। उत। नः। मुघोनः। जनान्। च। या। पारयात्। शर्मः। या। च॥ १२॥ अभी नो अग्न उक्थमिञ्जुंगुर्या द्यावाक्षामा सिन्धंवश्च स्वगूर्ताः। गव्यं यव्यं यन्तौ दीघीहेषं वर्रमरुण्यो वरन्त॥ १३॥ [9] अभि। नः। अग्ने। उक्थम्। इत्। जुगुर्याः। द्यावाक्षामा। सिन्धवः। च। स्व॰गूर्ताः। गर्व्यम्। यव्यम्। यन्तः। दीर्घा। अहा। इष्म्। वरम्। अरुण्यः। वरन्त॥ १३॥

[ १४१ ] [ १३ दीर्घतमा औचथ्यः। अग्निः। जगती, १२-१३ त्रिष्टुभौ ]

बिळ्त्था तद् वर्षुषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहंसो यतो जिन। यदीमुप ह्वरंते सार्धते मृतिर्ऋतस्य धेनां अनयन्त सस्त्रतः॥ १॥ बट्। इत्था। तत्। वर्षुषे। धायि। दर्शतम्। देवस्यं। भर्गः। सहंसः। यतः। जिन। यत्। ईम्। उपं। ह्वरंते। सार्धते। मृतिः। ऋतस्यं। धेनाः। अन्यन्त। स्॰स्रुतः॥ १॥

पृक्षो वर्षुः पितुमान्नित्य आ शये द्वितीयमा सप्तिशिवासु मातृषु। तृतीर्यमस्य वृषभस्य दोहसे दर्शप्रमितं जनयन्त योर्षणः॥ २॥ पृक्षः। वर्षुः। पितु॰मान्। नित्यः। आ। श्ये। द्वितीयम्। आ। सप्त॰शिवासु। मातृषुं। तृतीर्यम्। अस्य। वृषभस्यं। दोहसं। दर्श प्रमितम्। जनयन्त। योर्षणः॥ २॥ निर्यदीं बुध्नान्मंहिषस्य वर्षस ईशानासः शर्वसा क्रन्तं सूरयः। यदीमनुं प्रदिवो मध्वं आधवे गुहा सन्तं मात्रिश्चां मथायतिं॥ ३॥ निः। यत्। ईम्। बुध्नात्। मृहिषस्यं। वर्षसः। ईशानासंः। शर्वसा। क्रन्तं। सूरयंः। यत्। ईम्। अर्नु। प्र°दिर्वः। मध्वः। आ°धवे। गुहा। सन्तम्। मातरिश्वा। मथायति॥ ३॥ प्र यत्पितुः परमात्रीयते पर्या पृक्षुधो वीरुधो दंसु रोहति। उभा यदंस्य जनुषं यदिन्वंत आदिद्यविष्ठो अभवद्घृणा शुचिः॥ ४॥ प्र। यत्। पितुः। प्रमात्। नीयतै। परि। आ। पृक्षुर्धः। वीरुर्धः। दम्॰सुं। रोहति। उभा। यत्। अस्य। जुनुषंम्। यत्। इन्वंतः। आत्। इत्। यविष्ठः। अभवत्। घृणा। शुचिः॥ ४॥ आदिन्मात्राविशद्यास्वा शुचिरहिंस्यमान उर्विया वि वांवृधे। अनु यत्पूर्वा अर्फहत्सनाजुवो नि नव्यंसीष्ववंरासु धावते॥ ५॥ [6] आत्। इत्। मातृः। आ। अविशत्। यासुं। आ। शुचिः। अहिंस्यमानः। उर्विया। वि। ववृधे। अनु । यत् । पूर्वी: । अरुहत् । सुना°जुर्वः । नि । नव्यंसीषु । अर्वरासु । धा<u>वते</u> ॥ ५ ॥ आदिद्धोतारं वृणते दिविष्टषु भर्गमिव पपृचानासं ऋअते। देवान्यत्क्रत्वा मुज्मना पुरुष्टुतो मर्तं शंसं विश्वधा वेति धार्यसे॥ ६॥ आत्। इत्। होतारम्। वृणते। दिविष्टषु। भर्गम्ऽइव। पपृचानासः। ऋञ्जते। देवान्। यत्। क्रत्वां। मुज्मनां। पुरु॰स्तुतः। मर्तम्। शंसम्। विश्वधां। वेतिं। धार्यसे॥ ६॥ वि यदस्थाद् यजुतो वार्तचोदितो ह्वारो न वक्वा जुरणा अनाकृतः। तस्य पत्मन्दक्षुषः कृष्णजंहसः शुचिजन्मनो रज् आ व्यंध्वनः॥ ७॥ वि। यत्। अस्थात्। यज्तः। वातं भ्वोदितः। ह्वारः। न। वक्वां। जुरणाः। अनांकृतः। तस्य । पत्मन् । धुक्षुषं:। कृष्ण°जंहसः। शुचिं°जन्मनः। रजः। आ। वि°अध्वनः॥ ७॥

रथो न यातः शिक्वंभिः कृतो द्यामङ्गेभिररुषेभिरीयते। आर्दस्य ते कृष्णासों दक्षि सूरयः शूर्रस्येव त्वेषथादीषते वर्यः॥ ८॥ रथः। न। यातः। शिक्वं°भिः। कृतः। द्याम्। अङ्गेभिः। अरुषेभिः। ईयते। आत्। अस्य। ते। कृष्णासः। धृक्षि। सूर्यः। शूर्रस्यऽइव। त्वेषथात्। ईष्ते। वर्यः॥ ८॥ त्वया हांग्रे वर्रुणो धृतव्रतो मित्रः शाशाद्रे अर्थमा सुदानवः। यत्सीमनु क्रतुंना विश्वर्था विभुररात्र नेमिः परिभूरजायथाः॥ ९॥ त्वर्या। हि। अग्रे। वर्रणः। धृत॰व्रंतः। मित्रः। शाशद्रे। अर्यमा। सु॰दानंवः। यत्। सीम्। अनुं। क्रतुंना। विश्व°र्था। वि°भुः। अगुन्। नेमिः। पुरि°भूः। अर्जायथाः॥ ९॥ त्वमंग्ने शशमानायं सुन्वते रत्नं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि। तं त्वा नु नव्यं सहस्रो युवन्वयं भगं न कारे मंहिरत्न धीमहि॥ १०॥ त्वम्। अग्ने। शशमानार्यं। सुन्वते। रत्नंम्। यविष्ठु। देव°तातिम्। इन्वसि ॥ तम्। त्वा। नु। नर्व्यम्। सहसः। युवन्। वयम्। भर्गम्। न। कारे। महि॰रत्न। धीमहि॥ १०॥ अस्मे रियं न स्वर्थं दमूनसं भगं दक्षं न पंपृचासि धर्णसिम्। र्शॅमीरिंव यो यमित जन्मेनी उभे देवानां शंसमृत आ च सुक्रतुः॥ ११। अस्मे इति । रियम् । न । सु°अर्थम् । दर्मृनसम् । भर्गम् । दर्क्षम् । न । पुण्चासि । धर्णसिम् । रुमीन्ऽईव। य:। यमति। जन्मनी। उभे इति। देवानाम्। शंसम्। ऋते। आ। च। सु॰क्रतुः॥ ११। उत नः सुद्योत्मां जीराश्चो होतां मन्द्रः शृणवच्चन्द्रर्रथः। स नों नेषन्नेषंतमैरमूरोऽग्निर्वामं सुवितं वस्यो अच्छं॥ १२॥ उत्त। नः। सु॰द्योत्मां। जीर॰अंश्वः। होतां। मन्द्रः। शृणवत्। चन्द्र॰रंथः। सः। नः। नेषत्। नेषं°तमैः। अमूरः। अग्निः। वामम्। सुवितम्। वस्यः। अच्छं॥ १२॥ अस्ताव्यग्निः शिमीवद्भिरकैः साम्राज्याय प्रतरं दर्धानः। अमी च ये मघवानो वयं च मिहं न सूरो अति निष्टंतन्युः॥ १३॥ [9] अस्तांवि। अग्नि:। शिमीवत्°भि:। अर्कै:। साम्°रांज्याय। प्र°तरम्। दधांन:। अमी इति। च। ये। मघ°वानः। वयम्। च। मिह्म। न। सूर्रः। अति। निः। ततन्युः॥ १३॥

[१४२][१३ दीर्घतमा औचथ्यः।[आप्रीसूक्तम्] १ इध्मः समिद्धोऽग्निर्वा, २ तनूनपात्, ३ नराशंसः, ४ इळः, ५ बर्हिः, ६ देवीः द्वारः, ७ उषासानक्ता, ८ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ९ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १२ स्वाहाकृतयः, १३ इन्द्रः। अनुष्टुप्]

सिमंद्धो अग्न आ वंह देवाँ अद्य यतस्त्रंचे। तन्तुं तनुष्व पूर्व्यं सुतसोमाय दाशुषे॥ १॥ सम्॰ईद्धः। अग्ने। आ। वहु। देवान्। अद्य। यत॰स्त्रंचे। तन्तुंम्। तनुष्व। पूर्व्यम्। सुत॰सोमाय। दाशुषे॥ १॥

घृतवेन्तमुपं मासि मधुमन्तं तनूनपात्। यज्ञं विप्रस्य मार्वतः शशमानस्यं दाशुषंः॥ २॥ घृत॰वेन्तम्। उपं। मासि। मधुं॰मन्तम्। तनू॰नपात्। यज्ञम्। विप्रस्य। मा॰वेतः। शशमानस्यं। दाशुषंः॥ २॥

शुचिः पावको अद्भृतो मध्या यज्ञं मिमिक्षति। नग्रशंसिस्त्ररा दिवो देवो देवेषु यज्ञियः॥ ३॥ शुचिः। पावकः। अद्भृतः। मध्या। यज्ञम्। मिमिक्षति। नग्रशंसः। त्रिः। आ। दिवः। देवः। देवेषुं। यज्ञियः॥ ३॥

ईळितो अंग्न आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्। इयं हि त्वां मृतिर्ममाच्छां सुजिह्न वच्यते॥ ४॥

ईळितः। अग्ने। आ। वह। इन्द्रम्। चित्रम्। इह। प्रियम्।

इ्यम्। हि। त्वा। मृतिः। ममं। अच्छं। सु॰जि॒ह्व। वच्यते॥ ४॥

स्तृणानासो यतस्त्रीचो बर्हिर्यज्ञे स्वध्वरे। वृञ्जे देवव्याचस्तम्मिन्द्रीय शर्म सुप्रर्थः॥ ५॥

स्तृणानासः। यत°स्नुंचः। बहिः। यज्ञे। सु°अध्वरे। वृञ्जे। देवव्यंचः२तमम्। इन्द्रांय। शर्मं। सु°प्रर्थः॥ ५॥

वि श्रयन्तामृतावृधः प्रयै देवेभ्यों महीः। पावकार्सः पुरुस्पृह्ये द्वारों देवीर्रस्थतः॥ ६॥ [१०]

वि । श्रयन्ताम् । ऋता॰वृध्ः । प्र॰यै । देवेभ्यः । महीः । पावकासः । पुरुस्पृह्ः । द्वारः । देवीः । असुश्चर्तः ॥ ६ ॥

आ भन्दमाने उपाके नक्तोषासां सुपेशंसा। यह्वी ऋतस्यं मातरा सीदंतां बहिरा सुमत्॥ ७॥ आ। भन्दमाने इति। उपाके इति। नक्तोषसां। सु॰पेशंसा।

यह्नी इति । ऋतस्य । मातरा । सीदेताम् । बहिः । आ । सु॰मत् ॥ ७ ॥

मुन्द्रजिह्वा जुगुर्वणी होतारा दैव्या कवी। युज्ञं नो यक्षतामिमं सिधमुद्य दिविस्पृशंम्॥ ८॥

मन्द्र°र्जिह्ना। जुगुर्वणी इतिं। होतारा। दैव्यां। कवी इतिं। युज्ञम्। नः। युक्षताम्। इमम्। सिधम्। अद्य। दिवि॰स्पृशम्॥ ८॥ शुचिदेवेष्वर्पिता होत्रां मरुत्सु भारती। इळा सरस्वती मही बर्हिः सीदन्तु यज्ञियाः॥ ९॥ शुचि:। देवेषुं। अर्पिता। होत्रां। मुरुत्°सुं। भारती। इळां। सरस्वती। मही। बर्हि:। सीदन्तु। युज्ञियां:॥ ९॥ तन्नस्तुरीपमद्भंतं पुरु वारं पुरु त्मनां। त्वष्टा पोषांय वि ष्यंतु राये नाभां नो अस्मयुः॥ १०॥ तत्। नः। तुरीपंम्। अद्धंतम्। पुरु। वा। अरम्। पुरु। त्मनां। त्वर्ष्टां। पोषांय। वि। स्यतु। राये। नाभां। नः। अस्मु॰युः॥ १०॥ अवसृजन्नुप त्मनां देवान्यंक्षि वनस्पते। अग्निर्ह्व्या सुंषूदति देवो देवेषु मेधिरः॥ ११॥ अव॰सृजन्। उपं। त्मनां। देवान्। यक्षि। वनस्पते। अग्नि:। हव्या। सुसूदति। देव:। देवेषु । मेधिर:॥ ११॥ पूषण्वते मुरुत्वते विश्वदेवाय वायवे। स्वाहां गायुत्रवेपसे हुव्यमिन्द्रांय कर्तन॥ १२॥ पूषण्॰वर्ते। मरुत्वेते। विश्व॰देवाय। वायवे। स्वाहां। गायत्र॰वेपसे। हव्यम्। इन्द्राय। कर्तन॥ १२॥ स्वाहांकृतान्या गृह्यपं हुव्यानि वीतये। इन्द्रा गंहि श्रुधी हवं त्वां हंवन्ते अध्वरे॥ १३॥ [११] स्वाहां कृतानि। आ। गहि। उपं। हव्यानिं। वीतयें। इन्द्रं। आ। गहि। श्रुधि। हर्वम्। त्वाम्। हवन्ते। अध्वरे॥ १३॥

[ १४३ ] [ ८ दीर्घतमा औचथ्यः। अग्निः। जगती, ८ त्रिष्टुप्। ]

प्र तव्यंसीं नव्यंसीं धीतिम्ग्नये वाचो मृति सहंसः सूनवे भरे।
अपां नपाद् यो वसुभिः सह प्रियो होतां पृथिव्यां न्यसीददुत्वयः॥१॥
प्र। तव्यंसीम्। नव्यंसीम्। धीतिम्। अग्नये। वाचः। मृतिम्। सहंसः। सूनवे। भरे।
अपाम्। नपात्। यः। वसुं भिः। सह। प्रियः। होतां। पृथिव्याम्। नि। असीदत्। ऋत्वियः॥१॥
स जायंमानः परमे व्योमन्याविर्ग्निरंभवन्मात्रिश्वंने।
अस्य क्रत्वां सिमधानस्यं मुज्मना प्र द्यावां शोचिः पृथिवी अरोचयत्॥२॥
सः। जायंमानः। परमे। वि औमनि। आविः। अग्निः। अभवत्। मात्रिश्वंने।
अस्य। क्रत्वां। सम् इधानस्यं। मुज्मनां। प्र। द्यावां। शोचिः। पृथिवी इतिं। अरोच्यत्॥२॥

अस्य त्वेषा अजरां अस्य भानवः सुसंदृशः सुप्रतीकस्य सुद्युतः। भात्वंक्षसो अत्यक्तुर्न सिन्धंवोऽग्ने रेजन्ते असंसन्तो अजर्राः॥ ३॥ अस्य। त्वेषा। अजर्राः। अस्य। भानवः। सु॰संदृशः। सु॰प्रतीकस्य। सु॰द्युतः। भा°त्वंक्षसः। अति । अक्तुः। न। सिन्धंवः। अग्नेः। रेजन्ते। असंसन्तः। अजर्राः॥ ३॥ यमेरिरे भूगवो विश्ववेदसं नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना। अग्निं तं गीर्भिर्हिनुहि स्व आ दमे य एको वस्वो वर्रुणो न राजीत॥ ४॥ यम्। आ°ईरिरे। भृगवः। विश्व°वैदसम्। नाभां। पृथिव्याः। भुवनस्य। मज्मनां। अग्निम्। तम्। गीः२भिः। हिनुहि। स्वे। आ। दमें। यः। एकः। वस्वः। वर्रुणः। न। रार्जित॥ ४॥ न यो वराय मरुतांमिव स्वनः सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिः। अग्निर्जम्भैस्तिगितैरंत्ति भर्वति योधो न शत्रून्स वना न्यृंञ्जते॥ ५॥ न। यः। वराय। मुरुताम्ऽइव। स्वनः। सेनाऽइव। सृष्टा। दिव्या। यथा। अशर्निः। अग्नि:। जम्भै:। तिगितै:। अत्ति। भर्वति। योध:। न। शर्त्रून्। स:। वर्ना। नि। ऋञ्जते॥ ५॥ कुविन्नो अग्निरुचर्थस्य वीरसद् वसुष्कुविद् वसुभिः कार्ममावरत्। चोदः कुवित् तुंतुज्यात् सातये धियः शुचिंप्रतीकं तमया धिया गृंणे॥ ६॥ कुवित्। नः। अग्निः। उचर्थस्य। वीः। असंत्। वसुंः। कुवित्। वसुं॰भिः। कार्मम्। आ॰वरंत्। चोदः। कुवित्। तुतुज्यात्। सातर्ये। धिर्यः। शुचिं॰प्रतीकम्। तम्। अया। धिया। गृणे॥ ६॥ घृतप्रतीकं व ऋतस्यं धूर्षद्माग्नं मित्रं न समिधान ऋंञ्जते। इन्धानो अक्रो विदर्थेषु दीर्घच्छुक्रवणामुद् नो यंसते धियम्॥ ७॥ घृत॰प्रतीकम्। वः। ऋतस्यं। धूः २सदेम्। अग्निम्। मित्रम्। न। सम्॰ इधानः। ऋञ्जते। इन्धानः। अकः। विदर्थेषु। दीद्यंत्। शुक्रं°वर्णाम्। उत्। ऊँ इति। नः। यंस्ते। धियम्॥ ७॥ अप्रयुच्छन्नप्रयुच्छद्भिरग्ने शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शुग्मैः। अदंब्धेभिरदूंपितेभिरिष्टेऽनिंमिषद्धिः परिं पाहि नो जाः॥ ८॥ [88] अप्रं°युच्छन्। अप्रंयुच्छत्°भि:। अग्ने। शिवेभि। नः। पायु°भि:। पाहि। शग्मैः। अदंब्धेभिः। अदृपितेभिः। इष्टे। अनिमिषत्°भिः। परिं। पाहि। नः। जाः॥ ८॥

[ १४४ ] [ ७ दीर्घतमा औचथ्यः। अग्निः। जगती।]

एति प्र होतां वृतमंस्य माययोध्वां दर्धानः शुचिपेशसं धियम्। अभि स्तुर्चः क्रमते दक्षिणावृतो या अस्य धार्म प्रथमं हु निंसंते॥ १॥ एति । प्र। होता । व्रतम्। अस्य। मायया । कुर्ध्वाम्। दर्धानः। शुर्चि पेशसम्। धिर्यम्। अभि। स्तुर्चः। क्रमते। दक्षिणा॰वृतः। याः। अस्य। धार्म। प्रथमम्। हु। निंसते॥ १॥ अभीमृतस्यं दोहनां अनूषत योनौं देवस्य सर्दने परीवृताः। अपामुपस्थे विभृतो यदावसदर्ध स्वधा अधयुद्याभिरीयते॥ २॥ अभि। ईम्। ऋतस्यं। दोहनाः। अनृषत्। योनौ। देवस्यं। सदंने। परि॰वृताः। अपाम्। उप॰स्थै। वि॰भृतः। यत्। आ। अर्वसत्। अर्ध। स्वधाः। अध्यत्। याभिः। ईयते॥ २॥ युर्यूषतः सर्वयसा तदिद्वपुः समानमर्थं वितरित्रता मिथः। आदीं भगो न हव्यः समस्मदा वोळ्हुर्न रश्मीन्समंयंस्त सार्रथिः॥ ३॥ युर्यूषतः। स॰वंयसा। तत्। इत्। वर्पुः। समानम्। अर्थम्। वि॰तरित्रता। मिथः॥ आत्। ईम्। भर्गः। न। हर्व्यः। सम्। अस्मत्। आ। वोळ्हुंः। न। रश्मीन्। सम्। अयंस्त। सारंथिः॥ ३॥ यमीं द्वा सर्वयसा सपर्यतः समाने योनां मिथुना समोकसा। दिवा न नक्तं पिलतो युवाजिनि पुरू चर्त्रवरो मार्नुषा युगा॥ ४॥ यम्। ईम्। द्वा। स॰वंयसा। सपर्यतं:। समाने। योनां। मिथुना। सम्॰ओंकसा। दिवा । न । नक्तम् । पुलितः । युवा । अजिन् । पुरु । चर्रन् । अजिरः । मानुषा । युगा ॥ ४॥ तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश व्रिशों देवं मर्तास ऊतयें हवामहे। धनोरिधं प्रवत आ स ऋंण्वत्यभिव्रजंद्भिर्वयुना नवांधित॥ ५॥ तम्। ईम्। हिन्वन्ति। धीतयः। दर्श। व्रिशः। देवम्। मर्तीसः। ऊतये। हवामहे। धर्नो:। अर्धि। प्र°वर्तः। आ। सः। ऋण्वति। अभिव्रजंत्भिः। वयुनां। नवां। अधित॥ ५॥ त्वं ह्यंग्ने दिव्यस्य राजंसि त्वं पार्थिवस्य पशुपाईव त्मनां। एनीं त एते बृंहती अभिश्रियां हिरण्ययी वक्वरी बर्हिरांशाते॥ ६॥ त्वम्। हि। अग्ने। दिव्यस्यं। राजंसि। त्वम्। पार्थिवस्य। पशुपा:ऽईव। त्मनां॥ एनी इतिं। ते। एते इति। बृहती इति। अभि॰श्रिया। हिरण्ययी इति। वक्वरी इति। बहि:। आशाते इति॥ ६॥ अग्ने जुषस्व प्रति हर्य तद्वचो मन्द्र स्वधांव ऋतजात् सुक्रतो। यो विश्वतः प्रत्यङ्कसि दर्शतो रण्वः संदृष्टौ पितुमाँईव क्षयः॥७॥ [१३] अग्ने। जुषस्व। प्रति। हर्य। तत्। वर्चः। मन्द्रेः। स्वधी॰वः। ऋते॰जात। सुक्रेतो इति सु॰क्रेतो। यः। विश्वतः। प्रत्यङ्। असि। दुर्शतः। रण्वः। सम्॰दृष्टौ। पितुमान्ऽईव। क्षयेः॥७॥

[ १४५ ] [ ५ दीर्घतमा औचथ्यः। अग्निः। जगती, ५ त्रिष्टुप्।] तं पृंच्छता स जंगामा स वेंद स चिंकित्वाँ ईयते सा न्वीयते। तरिमन्त्सन्ति प्रशिषस्तरिमन्निष्टयः स वार्जस्य शर्वसः शुष्मिणस्पतिः॥ १॥ तम्। पृच्छत। सः। जगाम। सः। वेद। सः। चिकित्वान्। ईयते। सः। नु। ईयते। तस्मिन्। सन्ति। प्र°शिषं:। तस्मिन्। इष्टयं:। सः। वार्जस्य। शर्वसः। शुष्मिणं:। पतिं:॥ १॥ तमित्पृंच्छिन्त न सिमो वि पृंच्छित स्वेनेव धीरो मनसा यदग्रंभीत्। न मृष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य क्रत्वां सचते अप्रदूपितः॥ २॥ तम्। इत्। पृच्छन्ति। न। सिमः। वि। पृच्छति। स्वेनऽइव। धीरः। मनसा। यत्। अग्रंभीत्। न। मृष्यते। प्रथमम्। न। अपरम्। वर्चः। अस्य। क्रत्वां। सचते। अप्र<sup>0</sup>दृपितः॥ २॥ तमिद्गंच्छन्ति जुह्वंशस्तमर्वतीर्विश्वान्येकः शृणवद्वचंसि मे। पुरुप्रैषस्ततुंरिर्यज्ञसाधनोऽच्छिद्रोतिः शिशुरादंत्त सं रभः॥ ३॥ तम्। इत्। गुच्छन्ति। जुह्वैः। तम्। अर्वतीः। विश्वानि। एकैः। शृणुवत्। वर्चौसि। मे। पुरु°प्रैषः। ततुरिः। यज्ञ°सार्धनः। अच्छिद्र°ऊतिः। शिर्शुः। आ। अदत्त। सम्। रर्भः॥ ३॥ उपस्थायं चरति यत्समारत सद्यो जातस्तत्सार युज्येभिः। अभि श्वान्तं मृशते नान्द्यं मुदे यदीं गच्छंन्त्युशतीरंपिष्ठितम्॥ ४॥ उप°स्थायम्। चरति। यत्। सम्°आरत। सद्यः। जातः। तत्सार। युज्यैभिः। अभि। श्वान्तम्। मृश्ते। नान्धे। मुदे। यत्। ईम्। गच्छेन्ति। उश्तीः। अपि॰स्थितम्॥ ४॥ स ईं मुगो अप्यों वनुर्गुरुपं त्वच्युंपमस्यां नि धायि। व्यंब्रवीद्वयुना मर्त्येभ्योऽग्निर्विद्वाँ ऋत्चिद्धि स्त्यः॥ ५॥ सः। ईम्। मृगः। अप्यः। वनुर्गः। उपं। त्वचि। उपु॰मस्याम्। नि। धायि।

[88]

वि। अब्रवीत्। वयुनां। मर्त्येभ्यः। अग्निः। विद्वान्। ऋतु॰चित्। हि। सत्यः॥ ५॥

[ १४६ ] [ ५ दीर्घतमा औचथ्यः। अग्निः। त्रिष्टुप् ]

त्रिमूर्धानं सप्तरंशिमं गृणीषेऽनूनम्गिनं पित्रोरुपस्थे। निषत्तमंस्य चरंतो धुवस्य विश्वां दिवो रोचनापंप्रिवांसम्॥ १॥ त्रि॰मूर्धानंम्। सप्त॰रंशिमम्। गृणीषे। अनूनम्। अग्निम्। प्रित्रोः। उप॰स्थे। नि॰सत्तम्। अस्य। चरतः। ध्रुवस्य। विश्वा। दिवः। रोचना। आपप्रि॰वांसम्॥ १॥ उक्षा महाँ अभि वंबक्ष एने अजरस्तथावितऊंतिर्ऋष्वः। उर्व्याः पदो नि दंधाति सानौ रिहन्त्यूधौ अरुषासौ अस्य॥ २॥ उक्षा। महान्। अभि। ववक्षे। एने इति। अजर्रः। तस्थौ। इतः२ऊतिः। ऋष्वः। उर्व्याः। पदः। नि। द्धाति। सानौ। रिहन्ति। ऊर्धः। अरुषासः। अस्य॥ २॥ समानं वत्समिभ संचर्नती विष्वंग्धेनू वि चरतः सुमेके। अनपवृज्याँ अध्वनो मिमाने विश्वान्केताँ अधि महो दर्धाने॥ ३॥ समानम्। वत्सम्। अभि। संचरन्ती इति सम्°चरन्ती। विष्वक्। धेनू इति। वि। चरत:। सुमेके इति सु॰मेके ॥ अनुप॰वृज्यान्। अध्वनः। मिमाने इति। विश्वान्। केतान्। अधि। मुहः। दर्धाने इति॥ ३॥ धीरांसः पदं कवयों नयन्ति नानां हृदा रक्षंमाणा अजुर्यम्। सिषांसन्तः पर्यंपश्यन्त सिन्धुंमाविरंभ्यो अभवत्सूर्यो नृन्॥४॥ धीरांसः। पुदम्। कुवर्यः। नुयन्ति। नानां। हृदा। रक्षंमाणाः। अजुर्यम्। सिसासन्तः। परि। अपश्यन्त। सिन्धुम्। आविः। एभ्यः। अभवत्। सूर्यः। नृन्॥ ४॥ दिदृक्षेण्यः परि काष्ठांसु जेन्यं ईळेन्यों महो अभीय जीवसें। पुरुत्रा यदभवत्सूरहैं भ्यो गर्भे भ्यो मघवा विश्वदर्शतः॥ ५॥ [ 84] दिदृक्षेण्यः। परिं। काष्ठांसु। जेन्यः। ईळेन्यः। महः। अभीय। जीवसे। पुरु°त्रा। यत्। अभवत्। सू:। अहं। एभ्य:। गर्भेभ्य:। मुघ°वां। विश्व०दंर्शत:॥ ५॥

[ १४७ ] [ ५ दीर्घतमा औचथ्यः। अग्निः। त्रिष्टुप् ]

कथा ते अग्ने शुचर्यन्त आयोर्ददाशुर्वाजैभिराशुषाणा। उभे यत् तोके तन्ये दर्धाना ऋतस्य सामंत्रुणयन्त देवाः॥ १॥ कथा। ते। अग्ने। शुचर्यन्तः। आयोः। ददाशुः। वार्जभः। आशुषाणाः। उभे इति । यत्। तोके इति । तनये। दर्धानाः। ऋतस्य । सामन्। रुणयन्त । देवाः॥ १॥ बोधां मे अस्य वर्चसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः। पीर्यति त्वो अनु त्वो गुणाति वन्दार्रुस्ते तन्वं वन्दे अग्ने॥ २॥ बोर्ध। मे। अस्य। वर्चसः। युविष्ठ। मंहिष्ठस्य। प्र°र्भृतस्य। स्वधा°वः। पीयंति। त्वः। अनु। त्वः। गृणाति। वन्दार्रः। ते। तन्वम्। वन्दे। अग्ने॥ २॥ ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरंक्षन्। ररक्ष तान्त्सुकृतों विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाहं देभुः॥ ३॥ ये। पायवं:। मामतेयम्। ते। अग्ने। पश्यंन्तः। अन्धम्। दुःर्इतात्। अरंक्षन्। ररक्षं। तान्। सु॰कृतः। वि्शव॰वैदाः। दिप्सन्तः। इत्। रिपर्वः। न। अहं। देभुः॥ ३॥ यो नो अग्ने अरंरिवाँ अघायुरंरातीवा मर्चयंति द्वयेन। मन्त्रों गुरुः पुनंरस्तु सो असमा अनु मृक्षीष्ट तन्वं दुरुक्तैः॥ ४॥ यः। नः। अग्ने। अरिि॰वान्। अघ॰युः। अराति॰वा। मुर्चयति। द्वयेने। मन्त्रः। गुरुः। पुनेः। अस्तु। सः। अस्मै। अनु। मृक्षीष्ट्। तन्वम्। दुः२उक्तैः॥ ४॥ उत वा यः संहस्य प्रविद्वान्मर्तो मर्तं मुर्चयति द्वयेने। अर्तः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने मार्किनी दुरिताय धायी॥ ५॥ उत्। वा। यः। सहस्य। प्र°विद्वान्। मर्तः। मर्तम्। मुर्चयंति। द्वयेनं। अतः। पाहि । स्तवमान् । स्तुवन्तम् । अग्नै । मार्किः । नः । दुः २इतार्य । धायी ॥ ५ ॥

[ 88 ]

[ १४८ ] [ ५ दीर्घतमा औचथ्यः। अग्निः। त्रिष्टुप्।]

मथीद्यदीं विष्टो मांतरिश्वा होतांरं विश्वाप्सं विश्वदेव्यम्।

ति यं द्धुर्मनुष्यांसु विक्षु स्वंशुणं चित्रं वपुषे विभावंम्॥ १॥

मथीत्। यत्। ईम्। विष्टः। मातरिश्वां। होतारम्। विश्वा॰अप्सुम्। विश्व॰देव्यम्।

ति। यम्। द्धुः। मनुष्यांसु। विश्वाः। न। चित्रम्। वपुषे। विभा॰वंम्॥ १॥

द्दानिमन्न दंदभन्त मन्माग्निर्वर्र्ण्यं मम् तस्यं चाकन्।

जुषन्त विश्वांन्यस्य कर्मोपंस्तुतिं भरमाणस्य कारोः॥ २॥

द्वानम्। इत्। न। द्वभ्तः। मन्मं। अग्निः। वर्र्थम्। ममं। तस्यं। चाक्नन्।
जुषन्तं। विश्वांनि। अस्य। कर्म। उपं रस्तुतिम्। भरंमाणस्य। कारोः॥ २॥
नित्यं चिन्नु यं सदंने जगुभ्रे प्रशंस्तिभिर्दिधिरे यज्ञियांसः।
प्र सू नंयन्त गुभयंन्त इष्टावश्वांसो न रथ्यां रारहाणाः॥ ३॥
नित्यं। चित्। नु। यम्। सदंने। जगुभ्रे। प्रशंस्ति॰भिः। दृधिरे। यज्ञियांसः।
प्र। सु। नयन्त। गुभयंन्तः। इष्टौ। अश्वांसः। न। रथ्यः। ररहाणाः॥ ३॥
पुरूणिं दस्मो नि रिणाति जम्भैराद्रोचते वन आ विभावां।
आदंस्य वातो अनुं वाति शोचिरस्तुनं शर्यामसनामनु द्यून्॥ ४॥
पुरूणिं। दस्मः। नि। रिणाति। जम्भैः। आत्। रोचते। वनें। आ। विभा॰वां।
आत्। अस्य। वातः। अनुं। वाति। शोचिः। अस्तुः। न। शर्याम्। असुनाम्। अनुं। द्यून्॥ ४॥
न यं रिषवो न रिष्णयवो गर्भे सन्तं रेषणा रेषयंन्ति।
अन्था अपश्या न दंभन्नभिख्या नित्यांस ईं प्रेतारी अरक्षन्॥ ५॥
[१७]
न। यम्। रिपवः। न। रिष्णयवः। गर्भे। सन्तंम्। रेषणाः। रेषयंन्ति।
अन्थाः। अपश्याः। न। द्रभन्। अभि॰ख्या। नित्यांसः। ईम्। प्रेतारेः। अरक्षन्॥ ५॥

[ १४९ ] [ ५ दीर्घतमा औचथ्यः। अग्निः। विराट्। ]

महः स राय एषते पतिर्दिन्न इनस्य वसुनः पद आ। उप धर्जन्तमद्रयो विधन्नित्॥ १॥
महः। सः। रायः। आ। ईषते। पतिः। दन्। इनः। इनस्यं। वसुनः। पदे। आ।
उपं। ध्रजन्तम्। अद्रयः। विधन्। इत्॥ १॥
स यो वृषां नरां न रोदंस्योः श्रवोभिरस्ति जीवपीतसर्गः। प्र यः संस्त्राणः शिश्रीत योनौ॥ २॥
सः। यः। वृषां। नराम्। न। रोदंस्योः। श्रवं:२भिः। अस्ति। जीवपीत॰सर्गः।
प्र। यः। सुस्ताणः। शिश्रीत। योनौ॥ २॥
आ यः पुरं नार्मिणीमदीदेदत्यं कविर्नभन्यो चे नार्वा। सूरो न रुक्वाञ्च्छतात्मां॥ ३॥
आ। यः। पुर्रम्। नार्मिणीम्। अदीदेत्। अत्यः। कविः। नभन्यः। न। अवी।
सूर्रः। न। रुक्वान्। शत॰आत्मां॥ ३॥

अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात्। होता यजिष्ठो अपां सधस्थे॥ ४॥ अभि। द्वि॰जन्मां। त्री। रोचनानिं। विश्वां। रजांसि। शुशुचानः। अस्थात्। होतां। यजिष्ठः। अपाम्। सध॰स्थे॥ ४॥ अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वां दुधे वार्याणि श्रवस्या। मर्तो यो अस्मै सुतुको दुदाशं॥ ५॥ अयम्। सः। होतां। यः। द्वि॰जन्मां। विश्वां। दुधे। वार्याणि। श्रवस्या। मर्ता। यः। अस्मै। सु॰तुकः। दुदाशं॥ ५॥

[ १५० ] [ ३ दीर्घतमा औचथ्यः। अग्निः। उष्णिक्।]

पुरु त्वां दाश्वान् वोचेऽरिरग्ने तर्वं स्विदा। तोदस्येव शर्ण आ महस्यं॥ १॥
पुरु। त्वा। दाश्वान्। वोचे। अरिः। अग्ने। तर्व। स्वित्। आ। तोदस्यंऽइव। शर्णे। आ। महस्यं॥ १॥
व्यन्निस्यं धनिनः प्रहोषे चिदर्रुषः। कदा चन प्रजिगतो अदैवयोः॥ २॥
वि। अनिनस्यं। धनिनः। प्र॰होषे। चित्। अर्रुषः। कदा। चन। प्र॰जिगतः। अदैव॰योः॥ २॥
स चन्द्रो विष्रु मत्यों महो व्रार्थन्तमो दिवि। प्रप्रेत्ते अग्ने वनुषः स्याम॥ ३॥
[१९]
सः। चन्द्रः। विष्रु। मर्त्यः। महः। व्रार्थन्तमः। दिवि। प्र॰प्रं। इत्। ते। अग्ने। वनुषः। स्याम॥ ३॥

[ १५१ ] [ ९ दीर्घतमा औचथ्यः। १ मित्रः, २-९ मित्रावरुणौ। जगती।]

मित्रं न यं शम्या गोषुं गुळ्यवंः स्वाध्यों विदर्थे अप्यु जीर्जनन्।
अरेंजेतां रोदंसी पार्जसा गिरा प्रति प्रियं यंजतं जनुषामवः॥ १॥

मित्रम्। न। यम्। शम्यां। गोषुं। गुळ्यवंः। सु॰आध्यंः। विदर्थे। अप्॰स्। जीर्जनन्।
अरेंजेताम्। रोदंसी इति। पार्जसा। गिरा। प्रति। प्रियम्। युजतम्। जनुषाम्। अवंः॥ १॥

यद्ध त्यद्धां पुरुमीळ्हस्यं सोमिनः प्र मित्रासो न दिधिरे स्वाभुवंः।
अध् क्रतुं विदतं गातुमर्चत उत श्रुतं वृषणा पस्त्यांवतः॥ २॥

यत्। हु। त्यत्। वाम्। पुरु॰मीळ्हस्यं। सोमिनः। प्र। मित्रासंः। न। दिधिरे। सु॰आभुवंः।
अधं। क्रतुंम्। विदतम्। गातुम्। अर्चते। उत। श्रुतम्। वृषणा। पस्त्यं॰वतः॥ २॥

आ वां भूषन्धितयो जन्म रोदंस्योः प्रवाच्यं वृषणा दक्षसे महे।

यदीमृताय भरंथो यदर्वते प्र होत्रया शिष्यां वीथो अध्वरम्॥ ३॥

आ। वाम्। भूषन्। क्षितयः। जन्मं। रोदंस्योः। प्र॰वाच्यंम्। वृषणा। दक्षंसे। महे। यत्। ईम्। ऋतायं। भर्रथः। यत्। अर्वते। प्र। होत्रया। शिम्यां। वीथः। अध्वरम्॥ ३॥ प्र सा क्षितिरंसुरा या महिं प्रिय ऋतावानावृतमा घोषथो बृहत्। युवं दिवो बृंहतो दक्षंमाभुवं गां न धुर्युपं युञ्जाथे अपः॥ ४॥ प्र। सा। क्षितिः। असुरा। या। महिं। प्रिया। ऋतं°वानौ। ऋतम्। आ। घोषथः। बृहत्। युवम्। दिवः। बृहतः। दर्क्षम्। आ॰भुवंम्। गाम्। न। धुरि। उपं। युञ्जाथे इतिं। अपः॥ ४॥ मही अत्रं महिना वारंमृण्वथोऽरेणवस्तुज आ सर्द्यन्थेनवः। स्वरंन्ति ता उपरतांति सूर्यमा निमुचं उषसंस्तक्ववीरिव॥ ५॥ [ 20] मही इति । अत्र । महिना। वारम्। ऋण्वथः। अरेणवः। तुर्जः। आ। सद्मन्। धेनवः। स्वरंन्ति। ताः। उपर°ताति। सूर्यम्। आ। नि॰म्रुचं:। उषसं:। तक्ववी:ऽईव॥ ५॥ आ वांमृतायं केशिनीरनूषत मित्र यत्र वर्रुण गातुमर्चथः। अव त्मनां सृजतुं पिन्वंतुं धियों युवं विप्रस्य मन्मनामिरज्यथः॥ ६॥ आ। वाम्। ऋतायं। केशिनीः। अनूषत्। मित्रं। यत्रं। वर्रण। गातुम्। अर्चथः। अवं। त्मनां। सृजतंम्। पिन्वंतम्। धियं:। युवम्। विप्रस्य। मन्मनाम्। <u>इरज्यथ</u>:॥ ६॥ यो वं यज्ञैः श्रशमानो ह दाश्रति कविर्होता यजति मन्मसार्धनः। उपाहु तं गच्छंथो वीथो अध्वरमच्छा गिरः सुमृतिं गन्तमसमयू॥ ७॥ यः। वाम्। यज्ञैः। शशमानः। ह। दार्शति। कविः। होतां। यजति। मन्म॰सार्धनः। उपं। अहं। तम्। गच्छेथः। वीथः। अध्वरम्। अच्छे। गिरैः। सु॰मितम्। गन्तम्। अस्मयू इत्यंस्म॰यू॥ ७॥ युवां युज्ञैः प्रथमा गोभिरञ्जत ऋतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु। भरन्ति वां मन्मना संयता गिरोऽदूष्यता मनसा रेवदाशाथे॥ ८॥ युवाम्। यज्ञै:। प्रथमा। गोर्भि:। अञ्जते। ऋतं०वाना। मनसः। न। प्र॰युंक्तिषु। भरंन्ति। वाम्। मन्मंना। सम्॰यतां। गिरं:। अदृंप्यता। मनंसा। रेवत्। आशाथे इतिं॥ ८॥ रेवद्वयों दधाथे रेवदाशाथे नर्रा मायाभिरितर्ऊति माहिनम्। न वां द्यावोऽहंभिर्नोत सिन्धंवो न देवत्वं पणयो नार्नशुर्मघम्॥ ९॥ [ 28 ]

रेवत्। वर्यः। द्धाथे इति । रेवत्। आशाथे इति । नर्गः। मायाभिः। इतः २ऊति । माहिनम्। न। वाम्। द्यार्वः। अहे॰भिः। न। उतः। सिन्धेवः। न। देव॰त्वम्। पणर्यः। आनुशुः। मुघम्॥ ९॥

[ १५२ ] [ ७ दीर्घतमा औचथ्यः। मित्रावरुणौ। त्रिष्टुप्।]

युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे युवोरिच्छंद्रा मन्तवो ह सर्गी:। अवांतिरतमर्नृतानि विश्वं ऋतेनं मित्रावरुणा सचेथे॥ १॥ युवम्। वस्त्राणि। पीवसा। वसाथे इति। युवोः। अच्छिद्राः। मन्तवः। ह। सर्गीः। अवं। अतिरतम्। अर्नृतानि। विश्वां। ऋतेनं। मित्रावरुणा। सचेथे इतिं॥ १॥ एतच्चन त्वो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्रः कविशस्त ऋघावान्। त्रिरिश्रं हन्ति चतुरिश्ररुग्रो देवनिदों ह प्रथमा अंजुर्यन्॥ २॥ एतत्। चन। त्वः। वि। चिकेतत्। एषाम्। सत्यः। मन्त्रः। कवि॰शस्तः। ऋषावान्। त्रि:२अश्रिम्। हन्ति। चतुः२अश्रिः। उग्रः। देव°निदः। हु। प्रथमाः। अजूर्यन्॥ २॥ अपादेति प्रथमा पद्वर्तीनां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत। गर्भो भारं भरत्या चिंदस्य ऋतं पिपर्त्यनृतं नि तारीत्॥ ३॥ अपात्। एति। प्रथमा। पत्°वर्तीनाम्। कः। तत्। वाम्। मित्रावरुणा। आ। चिकेत। गर्भः। भारम्। भरति। आ। चित्। अस्य। ऋतम्। पिपति। अनृतम्। नि। तारीत्॥ ३॥ प्रयन्तमित् परिं जारं कनीनां पश्यामिस नोपनिपद्यमानम्। अनेवपृग्णा वितंता वसानं प्रियं मित्रस्य वर्रुणस्य धामं॥ ४॥ प्र०यन्तम् । इत् । परि । जारम् । कनीनाम् । पश्यामसि । न । उप°निपद्यमानम् । अनेव॰पृग्णा। वि॰तंता। वसानम्। प्रियम्। मित्रस्यं। वरुणस्य। धामं॥ ४॥ अनुश्वो जातो अनभीशुरर्वा किनेक्रदत्पतयदूर्ध्वसानुः। अचित्तं ब्रह्मं जुजुषुर्युवानः प्र मित्रे धाम वर्रुणे गृणन्तः॥ ५॥ अनुश्वः। जातः। अनुभीशुः। अवी। कर्निक्रदत्। पत्यत्। ऊर्ध्व॰सानुः। अचित्तम्। ब्रह्मं। जुजुषुः। युवानः। प्र। मित्रे। धामं। वर्रणे। गृणन्तः॥ ५॥ आ धेनवो मामतेयमवन्तीर्बह्मप्रियं पीपयन्तसस्मिन्नूधन्। पित्वो भिक्षेत वयुर्नानि विद्वानासाविवासन्नदितिमुरुष्येत्॥ ६॥

आ। धेनवं: । मामतेयम् । अवंन्ती: । ब्रह्म॰प्रियंम् । पीपयन् । सिर्मिन् । ऊर्धन् ।

पित्वः । भिक्षेत । वयुनांनि । विद्वान् । आसा । आ॰विवांसन् । अदिंतिम् । उरुष्येत् ॥ ६ ॥

आ वां मित्रावरुणा हृव्यजुंष्टिं नर्मसा देवाववंसा ववृत्याम् ।

अस्माकं ब्रह्म पृतंनासु सह्या अस्माकं वृष्टिर्दिव्या सुंपारा ॥ ७ ॥

[२२]

आ। वाम् । मित्रावरुणा । हृव्य॰जुंष्टिम् । नर्मसा । देवौ । अवंसा । ववृत्याम् ।

अस्माकम् । ब्रह्मं । पृतंनासु । सह्याः । अस्माकंम् । वृष्टिः । दिव्या । सु॰पारा ॥ ७ ॥

[१५३][४ दीर्घतमा औचथ्यः। मित्रावरुणौ। त्रिष्टुप्।]

यजामहे वां महः सजोषां हव्येभिर्मित्रावरुणा नमोभिः। घृतैर्घृतस्नू अध् यद्वांमस्मे अध्वर्यवो न धीतिभिर्भरन्ति॥ १॥ यर्जामहे। वाम्। महः। स॰जोषाः। हव्येभिः। मित्रावरुणा। नर्मः२भिः। घृतै:। घृतस्नू इति घृत॰स्नू। अर्ध। यत्। वाम्। अस्मे इति। अध्वर्यवः। न। धीति॰भिः। भरेन्ति॥ १॥ प्रस्तुतिर्वां धाम न प्रयुक्तिरयामि मित्रावरुणा सुवृक्तिः। अनक्ति यद्वां विदर्थेषु होतां सुम्नं वां सूरिर्वृषणावियंक्षन्॥ २॥ प्र॰स्तुंति:। वाम्। धामं। न। प्र॰युंकि:। अयामि। मित्रावरुणा। सु॰वृक्ति:। अनक्ति । यत्। वाम् । विदर्थेषु । होतां । सुम्नम् । वाम् । सूरि: । वृषणौ । इयंक्षन् ॥ २॥ पीपाय धेनुरदितिर्ऋताय जनाय मित्रावरुणा हिवर्दे। हिनोति यद्वां विदर्थं सपर्यन्स रातहं व्यो मानुषो न होतां॥ ३॥ पीपाय । धेनुः। अदितिः। ऋताय । जनाय। मित्रावरुणा। हवि:२दे। हिनोतिं। यत्। वाम्। विदर्थे। सपर्यन्। सः। रात॰ हंव्यः। मानुषः। न। होतां॥ ३॥ उत वं विक्षु मद्यास्वन्धो गाव आपेश्च पीपयन्त देवी:। उतो नो अस्य पूर्व्यः पितर्दन्वीतं पातं पर्यस उस्त्रियायाः॥ ४॥ [ 23] उत्। वाम्। विक्षु। मद्यासु। अन्धः। गार्वः। आपः। च। पीपयन्त। देवीः। उतो इति । नः। अस्य। पूर्व्यः। पतिः। दन्। वीतम्। पातम्। पर्यसः। उस्त्रियायाः॥ ४॥

[ १५४ ] [ ६ दीर्घतमा औचथ्यः। विष्णुः। त्रिष्टुप्।]

विष्णोर्नु कं वीर्याण प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि। यो अस्कंभायदुत्तरं सुधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोर्रुगायः॥ १॥ विष्णों:। नु। कुम्। वीर्याणि। प्र। वोचम्। यः। पार्थिवानि। वि॰ममे। रजांसि। यः। अस्कभायत्। उत्°तरम्। सध°स्थम्। वि०चक्रमाणः। त्रेधा। ऊरु°गायः॥ १॥ प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः। यस्योरुषुं त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वां॥ २॥ प्र। तत्। विष्णुं:। स्तवते। वीर्येण। मृगः। न। भीमः। कुचरः। गिरि°स्थाः। यस्य । उरुषु । त्रिषु । वि॰क्रमणेषु । अधि॰क्षियन्ति । भुवनानि । विश्वा ॥ २॥ प्र विष्णंवे शूषमेतु मन्मं गिरिक्षितं उरुगायाय वृष्णे। य इदं दीर्घं प्रयंतं सुधस्थमेको विमुमे त्रिभिरित्यदेभिः॥ ३॥ प्र। विष्णवे। शूषम्। एतु। मन्मे। गिरि॰क्षिते। ऊर्॰गायाये। वृष्णे। यः। इदम्। दीर्घम्। प्र°यंतम्। सध°स्थंम्। एकः। वि°ममे। त्रि°भिः। इत्। पदेभिः॥ ३॥ यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। य उं त्रिधातुं पृथिवीमुत द्यामेकों दाधार भुवनानि विश्वां॥ ४॥ यस्यं। त्री। पूर्णा। मधुंना। पदानिं। अक्षीयमाणा। स्वधयां। मदन्ति। य:। ऊँ इतिं। त्रि॰धातुं। पृथिवीम्। उत। द्याम्। एकः। दाधारं। भुवनानि। विश्वां॥ ४॥ तदंस्य प्रियमभि पाथों अश्यां नरो यत्रं देवयवो मदंन्ति। उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे प्रमे मध्व उत्सः॥ ५॥ तत्। अस्य । प्रियम् । अभि । पार्थः । अश्याम् । नर्रः । यत्रं । देव॰यर्वः । मर्दन्ति । उरु°क्रमस्य । सः। हि। बन्धुः। इत्था। विष्णौः। पुदे। पुरमे। मध्वः। उत्सः॥ ५॥ ता वां वास्तून्युश्मिस गर्मध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः। अत्राहु तदुंरुगायस्य वृष्णः प्रमं पुदमवं भाति भूरिं॥ ६॥ ता। वाम्। वास्तूनि। उश्मसि। गर्मध्यै। यत्रं। गार्वः। भूरिं॰शृङ्गाः। अयासंः। अर्त्र । अहं । तत् । उरु°गायस्यं । वृष्णं: । प्रमम् । पदम् । अवं । भाति । भूरिं ॥ ६ ॥

[ 28]

[ १५५ ] [ ६ दीर्घतमा औचथ्यः। विष्णुः, १-३ इन्द्राविष्णू। जगती।]

प्र वः पान्तमन्धसो धियायते महे शूराय विष्णवे चार्चत। या सार्नुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थतुरर्वतेव साधुनां॥ १॥ प्र। वः। पान्तम्। अन्धंसः। धिया॰यते। महे। शूराय। विष्णवे। च। अर्चत। या। सार्नुनि। पर्वतानाम्। अद्योभ्या। महः। तस्थतुः। अर्वताऽइव। साधुनां॥ १॥ त्वेषमित्था समर्गणं शिमीवतोरिन्द्रांविष्णू सुतपा वांमुरुष्यति। या मर्त्यांय प्रतिधीयमांनिमत् कृशानोरस्तुंरसनामुंरुष्यर्थः॥ २॥ त्वेषम्। इत्था। सम्°अरंणम्। शिर्मी°वतोः। इन्द्रांविष्णू इतिं। सुत्°पाः। वाम्। उरुष्यति॥ या। मर्त्याय। प्रति°धीयमानम्। इत्। कृशानोः। अस्तुः। असनाम्। उरुष्यर्थः॥ २॥ ता ईं वर्धन्ति महास्य पौंस्यं नि मातरा नयति रेतसे भुजे। दर्धाति पुत्रोऽवंरं परं पितुर्नामं तृतीयमधि रोचने दिवः॥ ३॥ ताः। ईम्। वर्धन्ति। महिं। अस्य। पौंस्यम्। नि। मातरां। न्यति। रेतंसे। भुजे। दर्धाति। पुत्रः। अवरम्। परम्। पितुः। नामं। तृतीयम्। अधि। रोचने। दिवः॥ ३॥ तत्त्विद्दंस्य पौंस्यं गृणीमसीनस्यं त्रातुरंवृकस्यं मीळहुषं:। यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगामभिरुरु क्रिमिष्टोरुगायायं जीवसे ॥ ४ तत्°तंत्। इत्। अस्य। पौंस्यंम्। गृणीमसि। इनस्यं। त्रातुः। अवृकस्यं। मीळ्हुर्षः। यः। पार्थिवानि। त्रि॰भिः। इत्। विर्गाम॰भिः। उरु। क्रमिष्टः। उरु॰गायायं। जीवसे॥ ४ द्वे इदस्य क्रमणे स्वर्दृशोऽभिख्याय मर्त्यो भुरण्यति। तृतीयमस्य निकरा दंधर्षति वयश्चन पतयन्तः पतित्रणः॥ ५॥ द्वे इति । इत्। अस्य । क्रमंणे इति । स्वः २दृशः । अभि ख्यायं । मर्त्यं । भुरण्यति । तुतीर्यम्। अस्य। नर्किः। आ। द्धर्षति। वर्यः। चन। पतर्यन्तः। पतत्रिणः॥ ५॥ चुतुर्भिः साकं नवतिं च नामंभिश्चक्रं न वृत्तं व्यतीरवीविपत्। बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्विभिर्युवाकुमारः प्रत्येत्याहवम्॥ ६॥ [ 24] चतुर्भिः। साकम्। नवतिम्। च। नामं भिः। चक्रम्। न। वृत्तम्। व्यतीन्। अवीविपत्। बृहत्°शंरीरः। वि°िममानः। ऋक्वं°िभः। युवां। अकुंमारः। प्रतिं। एति। आु°ह्वम्॥ ६॥

[ १५६ ] [ ५ दीर्घतमा औचथ्यः। विष्णुः। जगती।]

583

भवां मित्रो न शेव्यों घृतासुंतिर्विभूतद्युम्न एवया उं सुप्रथाः। अर्धा ते विष्णो विदुषा चिदर्ध्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्मंता॥ १॥ भवं। मित्रः। न। शेर्व्यः। घृत°आंसुतिः। विभूत°द्युमः। एव°याः। ऊँ इतिं। सु°प्रथाः। अर्ध। ते। विष्णो इति। विदुषा। चित्। अर्ध्यः। स्तोमः। युज्ञः। च। राध्यः। हृविष्मता॥ १॥ यः पूर्व्यायं वेधसे नवीयसे सुमञ्जानये विष्णवे ददांशति। यो जातमंस्य महतो महि ब्रवत् सेदु श्रवीभिर्युज्यं चिद्रभ्यंसत्॥ २॥ यः। पूर्व्यायं। वेधसे। नवीयसे। सुमत्° जानये। विष्णवे। ददांशति॥ यः। जातम्। अस्य। महतः। महिं। ब्रवंत्। सः। इत्। ऊँ इतिं। श्रवं:२भिः। युज्यंम्। चित्। अभि। असत्॥ २॥ तमुं स्तोतारः पूर्व्यं यथां विद ऋतस्य गर्भं जनुषां पिपर्तन। आस्यं जानन्तो नामं चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमितं भंजामहे॥ ३॥ तम्। ऊँ इति । स्तोतारः। पूर्व्यम्। यथा । विद। ऋतस्य । गर्भम्। जनुषा । पिपर्तन्। आ। अस्य। जानन्तः। नामं। चित्। विवक्तन्। महः। ते। विष्णो इतिं। सु॰मृतिम्। भुजामहे॥ ३॥ तमस्य राजा वर्रणस्तमश्विना क्रतुं सचन्त मार्रतस्य वेधसः। दाधार दक्षंमुत्तममंहर्विदं वुजं च विष्णुः सिखवाँ अपोर्णुते॥ ४॥ तम्। अस्य। राजां। वर्रणः। तम्। अश्विनां। क्रतुंम्। सचन्त। मार्रुतस्य। वेधसंः। दाधारं। दक्षम्। उत्°तमम्। अहः २विदंम्। वज्रम्। च। विष्णुः। सर्खि॰वान्। अप॰ऊर्णुते॥ ४॥ आ यो विवायं सचर्थाय दैव्य इन्ह्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः। वेधा अंजिन्वत्त्रिषधस्थ आर्यमृतस्यं भागे यर्जमानुमार्भजत्॥ ५॥ [ २६ ] {२१} आ। यः। विवार्य। सुचर्थाय। दैर्व्यः। इन्द्रीय। विष्णुः। सु॰कृते। सुकृत्॰तरः। वेधाः। अजिन्वत्। त्रि॰स्थस्थः। आर्यम्। ऋतस्यं। भागे। यर्जमानम्। आ। अभजत्॥ ५॥

[ १५७ ] [ ६ दीर्घतमा औचथ्यः। अश्विनौ। जगती, ५-६ त्रिष्टुभौ।]

अबोध्यग्निर्म उदेति सूर्यो व्युर्षाश्चन्द्रा मह्मावो अर्चिषां। आयुक्षातामुश्विना यावते रथं प्रासावीदेवः संविता जगृत्पृर्थक्॥१॥

अबोधि। अग्निः। ज्मः। उत्। एति। सूर्यः। वि। उषाः। चन्द्रा। मुही। आवः। अर्चिषां। आर्युक्षाताम्। अश्विना । यार्वते। रथम्। प्र। असावीत्। देवः। सविता। जर्गत्। पृथेक्॥ १॥ यद्युञ्जाथे वृषंणमश्विना रथं घृतेनं नो मधुना क्षुत्रमुक्षतम्। अस्माकं ब्रह्म पृतंनासु जिन्वतं वयं धना शूरंसाता भजेमहि॥ २॥ यत्। युञ्जाथे इतिं। वृषंणम्। अशिवना। रथम्। घृतेनं। नः। मधुना। क्षत्रम्। उक्षतम्। अस्मार्कम्। ब्रह्मं। पृतंनासु। जिन्वतम्। वयम्। धर्ना। शूरं°साता। भजेमहि॥ २॥ अर्वाङ् त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुष्टुंतः। त्रिवन्धुरो मुघवा विश्वसौभगः शं नु आ वक्षद्विपदे चर्तुष्पदे॥ ३॥ अर्वाङ्। त्रि॰चुक्रः। मृधु॰वाह्नं:। रथः। जीर॰अश्वः। अश्विनौः। यातु। सु॰स्तुतः। त्रि°वन्धुरः। मघ°वां। विशव°सौभगः। शम्। नः। आ। वृक्षत्। द्वि°पदें। चतुं:२ष्पदे॥ ३॥ आ न ऊर्जं वहतमश्विना युवं मधुंमत्या नः कशंया मिमिक्षतम्। प्रायुस्तारिष्टुं नी रपांसि मृक्षतुं सेधतुं द्वेषो भवतं सचाभुवां॥ ४॥ आ। नः। ऊर्जम्। वहतम्। अश्विना। युवम्। मधुं॰मत्या। नः। कशंया। मिमिक्षतम्। प्र। आर्युः। तारिष्टम्। निः। रपांसि। मृक्षतम्। सेर्धतम्। द्वेषः। भवतम्। सुचा॰भुवां॥ ४॥ युवं हु गर्भं जगतीषु धत्थो युवं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः। युवमुग्निं च वृषणावपश्च वनस्पतींरिश्वनावैरयेथाम्॥ ५॥ युवम्। ह। गर्भम्। जर्गतीषु। धत्थः। युवम्। विश्वेषु। भुवनेषु। अन्तरिर्ति। युवम्। अग्निम्। च। वृषणौ। अपः। च। वनस्पतीन्। अश्वनौ। ऐर्यथाम्॥ ५॥ युवं हं स्थो भिषजा भेषजेभिरथों ह स्थो रथ्याई रथ्येभि:। अथों ह क्षुत्रमिधं धत्थ उग्रा यो वां हुविष्मान्मनंसा दुदार्श ॥ ६॥ [ 29] युवम्। हु। स्थः। भिषजां। भेषजेभिः। अथो इतिं। ह। स्थः। रथ्यां। रथ्येभिरिति रथ्येभिः। अर्थो इति । हु । क्षत्रम् । अर्धि । धृत्थ । उग्रा । यः । वाम् । हुविष्मान् । मनसा । दुदार्श ॥ ६ ॥ इत्याश्वलायन-संहितायां द्वितीयाष्टके द्वितीयोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ द्वितीयाष्ट्रके तृतीयोऽध्यायः॥

[ १५८ ] [ ६ दीर्घतमा औचध्यः। अश्विनौ। त्रिष्टुप, ६ अनुष्टुप्।] वसूं कुद्रा पुंरुमन्तूं वृधन्तां दशस्यतं नो वृषणाविभष्टौ। दस्रा हु यद् रेक्ण औचुथ्यो वां प्र यत् सुस्राथे अर्कवाभिरूती॥ १॥ वस् इति । रुद्रा । पुरुमन्तू इति पुरु॰मन्तू । वृधन्ता । दशस्यतम् । नः । वृषणौ । अभिष्टौ । दस्रा। ह। यत्। रेक्णः। औचथ्यः। वाम्। प्र। यत्। सस्राथे इति। अर्कवाभिः। ऊती॥ १॥ को वं दाशत् सुमतये चिदस्यै वसू यद् धेथे नर्मसा पदे गो:। जिगृतमस्मे रेवतीः पुरंधीः कामप्रेणेव मनसा चरन्ता॥ २॥ कः। वाम्। दाशत्। सु॰मतर्ये। चित्। अस्यै। वसू इतिं। यत्। धेथे इतिं। नर्मसा। पदे। गोः। जिंगृतम्। अस्मे इति । रेवर्ती:। पुरेंम्॰धी:। कामप्रेणऽइव। मनसा। चरन्ता॥ २॥ युक्तो हु यद्वां तौग्र्यायं पेरुर्वि मध्ये अर्णसो धार्यि पन्नः। उपं वामवं: शरणं गमेयं शूरो नाज्मं पुतर्यद्भिरेवै: ॥ ३॥ युक्तः। हु। यत्। वाम्। तौग्र्यायं। पेरुः। वि। मध्ये। अर्णसः। धार्यि। पुजः। उपं। वाम्। अवं:। शुरुणम्। गुमेयम्। शूर्रः। अज्मं। पुतर्यत्॰भिः। एवै:॥ ३॥ उपस्तुतिरौचथ्यमुरुष्येन्मा मामिमे पतित्रणी वि दुंग्धाम्। मा मामेधो दर्शतयश्चितो धाक् प्र यद्वां बद्धस्त्मिन खादंति क्षाम्॥ ४॥ उपं°स्तुति:। औच्थ्यम्। उरुष्येत्। मा। माम्। इमे इतिं। प्ततिरणी इतिं। वि। दुग्धाम्। मा। माम्। एर्धः। दर्शं°तयः। चितः। धाक्। प्र। यत्। बुद्धः। त्मिनं। खादेति। क्षाम्॥ ४॥ न मां गरन्नद्यों मातृतमा दासा यदीं सुसंमुख्धम्वाधुः। शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत्त्वयं दास उरो अंसाविष ग्ध॥ ५॥ न। मा। गुरन्। नद्यः। मातृ॰तमाः। दासाः। यत्। ईम्। सु॰संमुब्धम्। अव॰अर्धुः। शिरः। यत्। अस्य। त्रैतनः। वि°तक्षेत्। स्वयम्। दासः। उरः। अंसौ। अपि। ग्धेति ग्ध॥ ५॥ दीर्घतमा मामतेयो जुंजुर्वान् दंशमे युगे। अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भविति सारंथिः॥ ६॥ [१] दीर्घ॰तंमाः। मामतेयः। जुजुर्वान्। दशमे। युगे। अपाम्। अर्थम्। यतीनांम्। ब्रह्मा। भविति। सारंथिः॥ ६॥

[ १५९ ] [ ५ दीर्घतमा औचथ्यः। द्यावापृथिवी। जगती।]

प्र द्यावां यज्ञैः पृथिवी ऋतावृधां मही स्तुषे विदर्थेषु प्रचेतसा। देवेभिर्ये देवपुत्रे सुदंससेत्था धिया वार्याणि प्रभूषतः॥ १॥ प्र। द्यावां। युज्ञै:। पृथिवी इतिं। ऋतु वृधां। मही इतिं। स्तुषे। विदर्थेषु। प्र चैतसा। देवेभि:। ये इतिं। देवपुत्रे इतिं देव॰पुत्रे। सु॰दंस्सा। इत्था। धिया। वार्याणि। पु॰भूषतः॥ १॥ उत मन्ये पितुरहुहो मनो मातुर्मिह् स्वतंवस्तद्धवींमिभः। सुरेतसा पितरा भूमं चक्रतुरुरु प्रजायां अमृतं वरीमभिः॥ २॥ उत। मन्ये। पितुः। अद्भुहः। मनः। मातुः। महि। स्व॰तंवः। तत्। हवीम॰भिः। सु॰रेतंसा। पितरां। भूमं। चुक्रुतु:। उरु। प्र॰जायां:। अमृतंम्। वरीम॰भि:॥ २॥ ते सूनवः स्वपंसः सुदंसंसो मही जज्ञुर्मातरा पूर्विचित्तये। स्थातुश्चं सत्यं जर्गतश्च धर्मणि पुत्रस्यं पाथः पुदमद्वंयाविनः॥ ३॥ ते। सूनवं:। सु॰अपंस:। सु॰दंसंस:। मही इतिं। जुजु:। मातरां। पूर्व॰चिंत्तये। स्थातुः। च । सत्यम्। जर्गतः। च । धर्मणि। पुत्रस्य । पाथः। पदम्। अद्वयाविनः॥ ३॥ ते मायिनों मिमरे सुप्रचेतसो जामी सयोंनी मिथुना समोकसा। नव्यंनव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि संमुद्रे अन्तः कवर्यः सुदीतर्यः॥ ४॥ ते। मायिनः। ममिरे। सु॰प्रचैतसः। जामी इति। सयौनी इति स॰यौनी। मिथुना। सम्॰औकसा। नर्व्यम्॰नव्यम्। तन्तुंम्। आ। तन्वते। दिवि। समुद्रे। अन्तरिति। कुवर्यः। सु॰दीतर्यः॥ ४॥ तद् राधों अद्य संवितुर्वरेणयं वयं देवस्य प्रसवे मनामहे। अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुचेतुना रियं धत्तं वसुमन्तं शतग्विनम्।। ५॥ [3] तत्। रार्धः। अद्य। सवितुः। वरेण्यम्। वयम्। देवस्यं। प्र॰सवे। मनामहे। अस्मर्भ्यम्। द्यावापृथिवी इति। सु॰चेतुना। रियम्। धत्तम्। वसु॰मन्तम्। शत॰िवनेम्॥ ५॥

[ १६० ] [ ६ दीर्घतमा औचथ्यः। द्यावापृथिवी। जगती।]

ते हि द्यावापृथिवी विश्वशंभुव ऋतावरी रर्जसो धारयत्केवी। सुजन्मंनी धिषणें अन्तरीयते देवो देवी धर्मेणा सूर्यः शुचिः॥ १॥ ते इति । हि । द्यावापृथिवी इति । विश्व°शंभुवा । ऋतवरी इत्यृत°वरी। रजसः। धार्यत्केवी इति धार्यत्केवी॥ सुजन्मेनी इति सु°जन्मेनी। धिषणे इति । अन्तः। ईयते । देवः । देवी इति । धर्मेणा । सूर्यः । शुचिः ॥ १॥ उरुव्यर्चसा महिनी असुश्रतां पिता माता च भुवंनानि रक्षतः। सुधृष्टंमे वपुष्ये हुं न रोदंसी पिता यत् सीमिभ रूपैरवासयत्॥ २॥ उरुव्यर्चसा। महिनी इति। असश्चर्ता। पिता। माता। च। भुवनानि। रक्षतः॥ सुधृष्टमे इति सु॰धृष्टंमे। वपुष्ये ३ इति। न। रोदंसी इति। पिता। यत्। सीम्। अभि। रूपै:। अवासयत्॥ २॥ स वहिः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान् पुनाति धीरो भुवनानि मायया। धेनुं च पृश्निं वृष्भं सुरेत्सं विश्वाहां शुक्रं पयों अस्य दुक्षत॥ ३॥ सः। वहिः। पुत्रः। पित्रोः। पवित्रं वान्। पुनार्ति। धीरः। भुवनानि। मायया। धेनुम्। च। पृश्निम्। वृष्भम्। सु°रेतसम्। विश्वाहां। शुक्रम्। पर्यः। अस्य। धुक्षत्॥ ३॥ अयं देवानां मपसां मपस्तमो यो जुजान रोदंसी विश्ववशं भुवा। वि यो मुमे रजसी सुक्रतूययाऽजरेभिः स्कम्भनेभिः समानृचे॥ ४॥ अयम्। देवानाम्। अपसाम्। अपः २तंमः। यः। जजानं। रोदंसी इतिं। विश्व°शंभुवा। वि। यः। ममे। रजसी इति। सुक्रतू॰यया। अजरैभिः। स्कम्भेनेभिः। सम्। आनृचे॥ ४॥ ते नों गृणाने मंहिनी महि श्रवं: क्षत्रं द्यांवापृथिवी धासथो बृहत्। येनाभि कृष्टीस्तुतनाम विश्वहां पुनाय्यमोजों अस्मे सिमन्वतम्॥ ५॥ [3] ते इति । नः। गृणाने इति । महिनी इति । महि । श्रवः। क्षत्रम्। द्यावापृथिवी इति । धास्थः। बृहत्॥ येनं। अभि। कृष्टी:। ततनाम। विश्वहां। पुनाय्यंम्। ओर्जः। अस्मे इति। सम्। इन्वतम्॥ ५॥

[ १६१ ] [ १४ दीर्घतमा औचथ्यः। ऋभवः। जगती, १४ त्रिष्टुप्। ]

किमु श्रेष्ठः किं यविष्ठो न आजंगुन्किमीयते दूत्यं १ कद्यदूंचिम। न निन्दिम चमुसं यो महाकुलोऽग्ने भ्रातुर्हुण इद्भूतिमूंदिम॥ १॥

किम्। ऊँ इतिं। श्रेष्ठः। किम्। यविष्ठः। नः। आ। अजगन्। किम्। ईयते। दूत्यम्। कत्। यत्। ऊचिम॥ न। निन्दिम। चुमुसम्। यः। महा°कुलः। अग्नै। भ्रातः। द्रुणः। इत्। भूतिम्। ऊदिम्॥ १॥ एकं चमसं चतुरंः कृणोतन तद्वी देवा अंब्रुवन्तद्व आर्गमम्। सौधन्वना यद्येवा करिष्यर्थ साकं देवैर्युज्ञियासो भविष्यथ॥ २॥ एकम्। चमसम्। चतुर्रः। कृणोतन्। तत्। वः। देवाः। अब्रुवन्। तत्। वः। आ। अगमम्। सौधंन्वनाः। यदि। एव। कृरिष्यर्थ। साकम्। देवैः। यज्ञियासः। भविष्यथा । २॥ अग्निं दूतं प्रति यदब्रवीतनाश्वः कर्त्वो रथं उतेह कर्त्वः। धेनुः कर्त्वां युवशा कर्त्वा द्वा तानि भ्रातरन् वः कृत्व्येमसा। ३॥ अग्निम्। दूतम्। प्रति। यत्। अब्रवीतन। अश्वः। कर्त्वः। रथः। उत। इह। कर्त्वः। धेनुः। कर्त्वा। युवशा। कर्त्वा। द्वा। तानि। भ्रातः। अनु। वः। कृत्वी। आ। इमस्।॥ ३॥ चक्वांस ऋभवस्तद्पृच्छत क्वेद्भूद् यः स्य दूतो न आर्जगन्। यदावार्ख्यच्चमसाञ्चतुरं: कृतानादित् त्वष्टा ग्नास्वन्तर्न्यानजे॥ ४॥ चकु०वांसः। ऋभवः। तत्। अपृच्छुत्। क्वं। इत्। अभूत्। यः। स्यः। दूतः। नः। आ। अर्जगन्॥ यदा। अव°अर्ख्यत्। चमसान्। चतुर्रः। कृतान्। आत्। इत्। त्वंष्टा। ग्नासुं। अन्त:। नि। आनजे॥ ४॥ हर्नामैनाँ इति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिषुः। अन्या नार्मानि कृण्वते सुते सर्चौ अन्यैरेनान् कन्या ३ नार्मिभः स्परत्॥ ५॥ [8] हर्नाम। एनान्। इति। त्वष्टां। यत्। अब्रंवीत्। चमसम्। ये। देव°पार्नम्। अनिन्दिषुः। अन्या। नार्मानि। कृण्वते। सुते। सर्चा। अन्यै:। एनान्। कुन्या। नार्मे॰भि:। स्पुर्त्॥ ५॥ इन्द्रो हरी युयुजे अशिवना रथं बृहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजत। ऋभुर्विभ्वा वाजों देवाँ अंगच्छत स्वपंसो यज्ञियं भागमैतन॥ ६॥ इन्द्रः। हरी इति । युयुजे । अश्वना । रथम् । बृहस्पतिः । विश्व°रूपाम् । उपं । आजत । ऋभुः। वि॰भ्वा। वार्जः। देवान्। अगच्छत्। सु॰अपसः। युज्ञियम्। भागम्। ऐतन्॥ ६॥ निश्चर्मणो गामंरिणीत धीतिभिर्या जरन्ता युवशा तार्कृणोतन। सौधंन्वना अश्वादश्वंमतक्षत युक्त्वा रथमुपं देवाँ अयातन॥ ७॥

नि:। चर्मणः। गाम्। अरिणीत्। धीति°भिः। या। जर्रन्ता। युवशा। ता। अकृणीतन्। सौर्धन्वनाः। अर्थात्। अर्थम्। अतुक्षतः। युक्त्वा। रथम्। उपं। देवान्। अयातन्॥ ७॥ इदमुदकं पिंबतेत्यंब्रवीतनेदं वा पिबता मुझनेजनम्। सौधंन्वना यदि तन्नेव हर्यथ तृतीयें घा सर्वने मादयाध्वै॥ ८॥ इदम्। उदकम्। पिबत्। इति । अब्रवीतन्। इदम्। वा। घ। पिबत्। मुञ्ज॰नेजनम्। सौधंन्वना:। यदि । तत्। नऽईव। हर्यथ। तृतीर्ये। घ। सर्वने। माद्याध्वै॥८॥ आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रवीदग्निभूयिष्ठ इत्यन्यो अब्रवीत। वधर्यन्तीं बहुभ्यः प्रैको अब्रवीदृता वदंन्तश्चमसाँ अपिंशत॥ ९॥ आपं:। भूयंष्ठाः। इति। एकः। अब्रुवीत्। अग्निः। भूयंष्ठः। इति। अन्यः। अब्रुवीत्। वधः२यन्तीम्। बहु॰भ्यः। प्र। एकः। अब्रवीत्। ऋता। वदंन्तः। चुमसान्। अपिंशत्॥ ९॥ श्रोणामेकं उद्कं गामवाजिति मांसमेकः पिंशति सूनयार्भृतम्। आ निम्रुचः शकृदेको अपांभरत् किं स्वित् पुत्रेभ्यः पितरा उपांवतुः॥ १०॥ [4] श्रोणाम्। एकः। उदकम्। गाम्। अवं। अजृति। मांसम्। एकः। पिंशति। सूनयां। आ°र्भृतम्॥ आ। नि॰म्रुचं:। शर्कृत्। एकं:। अपं। अभूरत्। किम्। स्वित्। पुत्रेभ्यं:। पितरौ। उपं। आवतु:॥ १०॥ उद्वत्स्वंस्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वंपस्ययां नरः। अगोह्यस्य यदसंस्तना गृहे तद्द्येदमृभवो नानुं गच्छथ॥ ११॥ उद्वत्°सुं। अस्मै। अकृणोतन्। तृणम्। निवत्°सुं। अपः। सु°अपस्ययां। नरः। अगौद्धस्य। यत्। अस्रेस्तन। गृहे। तत्। अद्य। इदम्। ऋभवः। न। अनुं। गुच्छृथ्॥ ११॥ संमील्य यद् भुवना पर्यसर्पत क्वं स्वित्तात्या पितरां व आसतुः। अर्शपत् यः कुरस्नं व आदुदे यः प्राब्नवीत् प्रो तस्मा अब्रवीतन ॥ १२॥ सम्°मील्यं। यत्। भुवना। परि् असंपत्। क्वं। स्वित्। तात्या। पितरां। वः। आसतुः। अशंपत। यः। कुरस्नम्। वः। आ॰दुदे। यः। प्र। अब्रवीत्। प्रो इति। तस्मै। अब्रवीतन्॥ १२॥ सुषुप्वांसं ऋभवस्तदंपृच्छतागोह्य क इदं नो अबूबुधत्। श्वानं बस्तो बोधियतारमब्रवीत् संवत्सर इदमुद्या व्यंख्यत॥ १३॥ सुसुप्वांसः। ऋभवः। तत्। अपृच्छ्त। अगौह्य। कः। इदम्। नः। अबूबुधत्। श्वानम् । बस्तः । बोधयितारम् । अब्रवीत् । संवत्सरे । इदम् । अद्य । वि । अख्यत् ॥ १३ ॥

दिवा यांन्ति मुरुतो भूम्याग्निर्यं वातो अन्तरिक्षेण याति। अद्भिर्याति वर्रणः समुद्रैर्युष्माँ इच्छन्तेः शवसो नपातः॥ १४॥ दिवा। यान्ति। मुरुतः। भूम्या। अग्निः। अयम्। वार्तः। अन्तरिक्षेण। याति। अत्भिः। याति। वर्रणः। समुद्रैः। युष्मान्। इच्छन्तेः। श्वसः। नुपातः॥ १४॥

[ ]

[ १६२ ] [ २२ दीर्घतमा औचथ्यः। अश्वः। त्रिष्टुप्; ३, ६ जगत्यौ।]

मा नो मित्रो वर्रुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परि ख्यन्। यद्वाजिनों देवजातस्य सप्तेः प्रवृक्ष्यामों विदर्थे वीर्याणि॥ १॥ मा। नः। मित्रः। वर्रुणः। अर्यमा। आयुः। इन्द्रः। ऋभुक्षाः। मरुतः। परि। ख्यन्। यत्। वाजिनं:। देव°जातस्य। सप्तें:। प्र°वक्ष्यामं:। विदर्थे। वीर्याणि॥ १॥ यन्निर्णिजा रेक्णंसा प्रावृंतस्य रातिं गृंभीतां मुंखतो नयंन्ति। सुप्रांडजो मेर्म्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थः॥ २॥ यत्। निःश्निजां। रेक्णंसा। प्रावृंतस्य। रातिम्। गृभीताम्। मुख्तः। नयंन्ति। सु॰प्रांङ्। अजः। मेर्म्यत्। विश्व॰र्रूपः। इन्द्रापूष्णोः। प्रियम्। अपि। एति। पार्थः॥ २॥ एष छार्गः पुरो अश्वेन वाजिनां पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः। अभिप्रियं यत् पुरोळाशमर्वता त्वष्टेदेनं सौश्रवसायं जिन्वति॥ ३॥ एषः। छार्गः। पुरः। अश्वैन। वाजिनां। पूष्णः। भागः। नीयते। विशव॰देव्यः। अभि°प्रियम्। यत्। पुरोळाशम्। अर्वता। त्वष्टां। इत्। एनम्। सौश्रवसायं। जिन्वति॥ ३॥ यद्धविष्यमृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्चं नयन्ति। अत्रां पूष्णः प्रथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयंत्रजः॥ ४॥ यत्। हुविष्यम्। ऋतु॰शः। देव॰यानम्। त्रिः। मानुषाः। परि। अश्वम्। नयन्ति। अत्रं। पूष्णः। प्रथमः। भागः। एति। यज्ञम्। देवेभ्यः। प्रति॰वेदयन्। अजः॥ ४॥ होतांध्वर्युरावया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः। तेनं युज्ञेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन वक्षणा आ पृंणध्वम्॥ ५॥ होतां। अध्वर्युः। आ॰वंयाः। अग्निम्॰इन्थः। ग्राव॰ग्राभः। उत्। शंस्तां। सु॰विंप्रः। तेनं। यज्ञेनं। सु॰अरंकृतेन। सु॰ईष्टेन। वक्षणां:। आ। पृण्ध्वम्॥ ५॥

[9]

यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्चषालं ये अश्वयूपाय तक्षीत। ये चार्वते पर्चनं संभरन्त्युतो तेषांमभिगूर्तिनं इन्वतु॥ ६॥ यूप॰ व्रस्काः। उत्। ये। यूप॰ वाहाः। चषालम्। ये। अश्व॰ यूपायं। तक्षेति। -ये। च। अर्वते। पर्चनम्। सम्॰भरंन्ति। उतो इति। तेषाम्। अभि॰गूर्तिः। नः। इन्वृतु॥ ६॥ उप प्रागात् सुमन्में ऽधायि मन्मं देवानामाशा उप वीतपृष्ठः। अन्वेनं विप्रा ऋषयो मदन्ति देवानां पुष्टे चंकृमा सुबन्धुंम्॥ ७॥ उपं। प्र। अगात्। सु॰मत्। मे । अधायि। मन्मं। देवानाम्। आशाः। उपं। वीत॰पृष्ठः। अनु। एनम्। विप्राः। ऋषयः। मदन्ति। देवानाम्। पुष्टे। चुकृम्। सु॰बन्धुंम्॥ ७॥ यद्वाजिनो दाम संदानमर्वतो या शीर्षण्या रशुना रज्जुरस्य। यद्वां घास्य प्रभृतमास्ये ३ तृणुं सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु॥ ८॥ यत्। वाजिनः। दामं। सम्°दानंम्। अर्वतः। या। शीर्षण्यां। रशना। रज्जुः। अस्य। यत्। वा। घ। अस्य। प्र॰ भृतम्। आस्यै। तृर्णम्। सर्वी। ता। ते। अपि। देवेषुं। अस्तु॥ ८॥ यदश्वस्य क्रुविषो मिधुकाश् यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति। यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु॥ ९॥ यत्। अश्वस्य। क्रुविषः। मक्षिका। आश्रा। यत्। वा। स्वरौ। स्व॰धितौ। रिप्तम्। अस्ति। यत्। हस्तयोः। शृमितुः। यत्। नुखेषुं। सर्वा। ता। ते। अपि। देवेषुं। अस्तु॥ ९॥ यदूर्वध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रुविषो गुन्धो अस्ति। सुकृता तर्च्छमितारः कृण्वन्तूत मेधं शृत्पाकं पचन्तु॥ १०॥ [6] यत्। ऊर्वध्यम्। उदरस्य। अपु॰वार्ति। यः। आमस्य। क्रुविर्षः। गुन्धः। अस्ति। सु॰कृता। तत्। शुमितारः। कृण्वन्तु। उत। मेधम्। शृत्॰पार्कम्। पुचन्तु॥ १०॥ यते गात्राद्गिनना पुच्यमानाद्भि शूलं निहंतस्यावधावति। मा तद् भूम्यामा श्रिष्-मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्भ्यो गुतमस्तु॥ ११॥ यत्। ते। गात्रात्। अग्निनां। पुच्यमानात्। अभि। शूलम्। नि॰हंतस्य। अवु॰धावंति। मा। तत्। भूम्याम्। आ। श्रिषत्। मा। तृर्णेषु। देवेभ्यः। तत्। उशत्॰भ्यः। रातम्। अस्तु॥ ११॥ ये वाजिनं परिपश्यन्ति पुक्वं य ईमाहुः सुर्भिर्निर्हरिति। ये चार्वतो मांसिभक्षामुपासत उतो तेषांमिभगूर्तिन इन्वतु॥ १२॥

[9]

ये। वाजिनम्। परि॰पश्यन्ति। पुक्वम्। ये। ईम्। आहुः। सुर्भिः। निः। हुर। इति। ये। च। अर्वतः। मांसु भिक्षाम्। उप आसते। उतो इति। तेषाम्। अभि गूर्तिः। नः। इन्वतु॥ १२॥ यत्रीक्षणं मांस्पर्चन्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसेर्चनानि। ऊष्मण्यापिधानां चरूणामङ्काः सूनाः परि भूषन्त्यश्वम्॥ १३॥ यत्। नि॰ईक्षणम्। मांस्पर्चन्याः। उखार्याः। या। पात्राणि। यूष्णः। आ॰सेचनानि। ऊष्मण्याः। अपि॰धानां। चुरूणाम्। अङ्काः। सूनाः। परिं। भूषन्ति। अश्वंम्॥ १३॥ निक्रमणं निषदंनं विवर्तनं यच्च पद्बीशमर्वतः। यच्चं पपौ यच्चं घासिं जुघास सर्वा ता ते अपि देवेष्वंस्तु॥ १४॥ नि॰क्रमणम्। नि॰सदनम्। वि॰वर्तनम्। यत्। च। पड्बीशम्। अर्वतः। यत्। च। पपौ। यत्। च। घासिम्। ज्घासं। सर्वी। ता। ते। अपि। देवेषुं। अस्तु॥ १४॥ मा त्वाग्निध्वंनयीद्धूमगन्धिमोंखा भ्राजन्यभि विक्त जिस्रं:। इष्टं वीतमभिगूर्तं वर्षट्कृतं तं देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्चम्॥ १५॥ मा। त्वा। अग्नि:। ध्वनयीत्। धूम°गंन्धि:। मा। उखा। भ्राजन्ती। अभि। विक्त। जिन्ने:। इष्टम्। वीतम्। अभि°गूर्तम्। वर्षट्°कृतम्। तम्। देवासं:। प्रति। गृभ्णन्ति। अश्वम्॥ १५॥ यदश्वांय वासं उपस्तृणन्त्यंधीवासं या हिरंण्यान्यस्मै। संदानमर्वन्तं पड्बीशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति॥ १६॥ यत्। अश्वाय। वासः। उपस्तृणन्ति । अधीवासम्। या। हिर्ण्यानि। अस्मै। सम्॰दानम्। अर्वन्तम्। पड्बीशम्। प्रिया। देवेषु । आ। यमयन्ति ॥ १६॥ यत्तें सादे महंसा शूकृतस्य पाष्ण्यीं वा कशंया वा तुतोदं। स्रुचेव ता हिविषों अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि॥ १७॥ यत्। ते। सादे। महसा। शूर्कृतस्य। पाष्पर्या। वा। कर्शया। वा। तुतोदं। सुचाऽइंव। ता। हुविषं:। अध्वरेषुं। सर्वा। ता। ते। ब्रह्मणा। सृद्यामि॥ १७॥ चतुंस्त्रिंशद्वाजिनों देवबंन्धोर्वङ्क्रीरश्चस्य स्वधितिः समेति। अच्छिद्रा गात्रां वयुनां कृणोत परुष्परुरनुघुष्या वि शंस्त॥ १८॥

चर्तुः २त्रिंशत्। वाजिनः। देव°बन्धोः। वङ्क्रीः। अर्थस्य। स्व°धितिः। सम्। एति। अच्छिद्रा। गात्रां। वयुनां। कृणोत्। पर्रः २परुः। अनुघुष्यं। वि। शुस्तु॥ १८॥ एकस्त्वष्टुरश्वस्या विश्वस्ता द्वा यन्तारां भवतस्तर्थं ऋतुः। या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुंहोम्यग्नौ॥ १९॥ एकः। त्वर्षुः। अश्वस्य। वि°शस्ता। द्वा। यन्तार्रा। भवतः। तथा। ऋतुः। या। ते। गात्राणाम्। ऋतु॰था। कृणोिमं। ता०तां। पिण्डानाम्। प्र। जुहोिम्। अग्नौ॥ १९॥ मा त्वा तपत् प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्वं श तिष्ठिपत्ते। मा ते गृध्तुरंविश्वास्तातिहायं छिद्रा गात्राण्यसिना मिथूं कः॥ २०॥ मा। त्वा। तपत्। प्रियः। आत्मा। अपियन्तम्। मा। स्व॰धितिः। तन्वः। आ। तिस्थिपत्। ते। मा। ते। गृथ्नु:। अवि°शुस्ता। अति°हायं। छिद्रा। गात्राणि। असिनां। मिथुं। क्रितिं क:॥ २०॥ न वा उ एतन्प्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पथिभः सुगेभिः। हरीं ते युद्धा पृषती अभूतामुपांस्थाद्वाजी धुरि रासंभस्य॥ २१॥ न। वै। ऊँ इति । एतत्। म्रियसे । न। रिष्यसि । देवान्। इत्। एषि । पथि भैः। सु गेभिः। हरी इति । ते । युर्झा । पृषेती इति । अभूताम् । उप । अस्थात् । वाजी । धुरि । रासंभस्य ॥ २१ ॥ सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्राँ उत विश्वापुषं रियम्। अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षुत्रं नो अश्वो वनतां ह्विष्मान्॥ २२॥ [ 80] सु॰गव्यम्। नः। वाजी। सु॰अश्व्यम्। पुंसः। पुत्रान्। उत। विश्व॰पुषम्। रयिम्। अनागाः २त्वम् । नः । अदितिः । कृणोतु । क्षत्रम् । नः । अश्वैः । वनताम् । ह्विष्मान् ॥ २२ ॥

[ १६३ ] [ १३ दीर्घतमा औचथ्यः। अश्वः। त्रिष्टुप्।]

यदक्रेन्दः प्रथमं जार्यमान उद्यन्त्संमुद्रादुत वा पुरीषात्।
श्येनस्यं पक्षा हंिरणस्यं बाहू उंपस्तुत्यं मिहं जातं ते अर्वन्॥ १॥
यत्। अक्रेन्दः। प्रथमम्। जार्यमानः। उत्॰यन्। समुद्रात्। उत्। वा। पुरीषात्।
श्येनस्यं। पक्षा। हरिणस्यं। बाहू इति। उप॰स्तुत्यंम्। मिहं। जातम्। ते। अर्वन्॥ १॥
यमेनं दत्तं त्रित एनमायुनिगन्द्रं एणं प्रथमो अध्यंतिष्ठत्।
गन्धर्वो अस्य रशनामंगृभ्णात्सूरादश्चं वसवो निरंतष्ट॥ २॥

यमेनं। दत्तम्। त्रितः। एनम्। अयुनक्। इन्द्रः। एनम्। प्रथमः। अधि। अतिष्ठत्। गन्धर्वः। अस्य। रशनाम्। अगृभ्णात्। सूर्गत्। अर्थम्। वसवः। निः। अतष्ट॥ २॥ असि यमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्यौन व्रतेन। असि सोमेन समया विप्क आहस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि॥ ३॥ असिं। यम:। असिं। आदित्य:। अर्वन्। असिं। त्रित:। गुह्येन। व्रतेनं। असिं। सोर्मेन। समयां। वि॰पृंक्तः। आहुः। ते। त्रीणि। दिवि। बन्धनानि॥ ३॥ त्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः संमुद्रे। उतेवं मे वर्रुणश्छन्स्यर्वन्यत्रां त आहुः परमं जिनत्रंम्॥ ४॥ त्रीणि । ते । आहु: । दिवि । बन्धंनानि । त्रीणि । अप्°सु । त्रीणि । अन्तरिर्ति । समुद्रे । उतऽईव। मे। वर्रणः। छन्त्सि। अर्वन्। यत्रं। ते। आहुः। प्रमम्। जनित्रम्॥ ४॥ इमा ते वाजिन्नवमार्जनानीमा शुफानां सनितुर्निधानां। अत्रा ते भद्रा रेशना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः॥ ५॥ इमा। ते। वाजिन्। अव°मार्जनानि। इमा। शुफानाम्। सनितुः। नि°धाना। अत्रं। ते । भुद्रा: । रशना: । अपश्यम् । ऋतस्यं । या: । अभि°रक्षंन्ति । गोपा: ॥ ५ ॥ आत्मानं ते मनसारादंजानामवो दिवा पतर्यन्तं पतङ्गम्। शिरों अपश्यं पृथिभिः सुगेभिर्रेणुभिर्जेहंमानं पतित्र॥ ६॥ आत्मानम्। ते। मनसा। आरात्। अजानाम्। अवः। दिवा। पतयन्तम्। पतङ्गम्। शिरं:। अपश्यम्। पथि°भिं:। सु°गेभिं:। अरेणु°भिं:। जेहंमानम्। प्तित्र॥ ६॥ अत्रा ते रूपमुत्तममंपश्यं जिगीषमाणमिष आ पदे गोः। यदा ते मर्तो अनु भोगमानुळादिद्ग्रसिष्ठ ओषंधीरजीगः॥ ७॥ अर्त्र । ते । रूपम् । उत्°तमम् । अपश्यम् । जिगीषमाणम् । इषः । आ । पदे । गोः । यदा। ते। मर्तः। अनुं। भोगम्। आनंट्। आत्। इत्। ग्रसिष्ठः। ओषंधीः। अजीगरितिं॥ ७॥ अनुं त्वा रथो अनु मर्यो अर्वन्ननु गावोऽनु भर्गः कुनीनाम्। अनु व्रातांसस्तवं सख्यमीयुरनुं देवा मंमिरे वीर्यं ते॥ ८॥ अर्नु। त्वा। रथः। अर्नु। मर्यः। अर्वुन्। अर्नु। गार्वः। अर्नु। भर्गः। कनीर्नाम्। अर्नु । व्रातांसः । तर्व । सुख्यम् । ई्युः । अर्नु । देवाः । मुमिरे । वीर्यम् । ते ॥ ८ ॥

हिरंण्यशृङ्गोऽयो अस्य पादा मनोजवा अवर इन्ह्रं आसीत्। देवा इदंस्य हविरद्यमायुन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठन्॥ ९॥ हिरंण्य°शृङ्गः। अयः। अस्य । पादाः। मनः२जवाः। अवरः। इन्द्रंः। आसीत्। देवाः। इत्। अस्य। हुविः२अद्यम्। आयुन्। यः। अर्वन्तम्। प्रथमः। अधि॰अतिष्ठत्॥ ९॥ ईर्मान्तांसः सिलिकमध्यमासः सं शूरंणासो दिव्यासो अत्याः। हंसाइव श्रेणिशो यंतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमञ्ममश्चाः॥ १०॥ [ 88] ईर्म°अन्तासः। सिलिक°मध्यमासः। सम्। शूर्रणासः। दिव्यासंः। अत्याः। हंसा:ऽइंव। श्रेणि॰शः। यतन्ते। यत्। आक्षिषुः। दिव्यम्। अज्मेम्। अश्वाः॥ १०॥ तव शरीरं पतियुष्णवर्वन्तव चित्तं वातइव ध्रजीमान्। तव शृङ्गाणि विष्ठिता पुरुत्रारंण्येषु जर्भुराणा चरन्ति॥ ११॥ तवं। शरीरम्। प्तयिष्णु। अर्वन्। तवं। चित्तम्। वातं:ऽइव। ध्रजीमान्। तवं। शृङ्गाणि। वि॰स्थिता। पुरु॰त्रा। अरण्येषु। जर्भुराणा। चरन्ति॥ ११॥ उप प्रागाच्छसनं वाज्यवीं देवद्रीचा मनसा दीध्यानः। अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानुं पृश्चात्क्वयो यन्ति रेभाः॥ १२॥ उपं। प्र। अगात्। शसंनम्। वाजी। अवीं। देवद्रीचां। मनंसा। दीध्यांनः। अजः। पुरः। नीयते। नाभिः। अस्य। अनुं। पुश्चात्। कुवयः। यन्ति। रेभाः॥ १२॥ उप प्रागात्परमं यत्सधस्थमर्वां अच्छा पितरं मातरं च। अद्या देवाञ्चष्टंतमो हि गम्या अथा शांस्ते दाशुषे वार्याणि॥ १३॥ [ 83] उपं। प्र। अगात्। पुरमम्। यत्। सुध॰स्थम्। अर्वीन्। अच्छं। पितरम्। मातरम्। च। अद्य। देवान्। जुष्टं°तमः। हि। गुम्याः। अर्थ। आ। शास्ते। दाशुर्षे। वार्याणि॥ १३॥

[ १६४ ] [ ५२ दीर्घतमा औचथ्यः। १-४१ विश्वेदेवाः; ४२ आद्यर्धर्चस्य वाक्, द्वितीयस्य आपः; ४३ आद्यर्धर्चस्य शकथूमः, द्वितीयस्य सोमः; ४४, केशिनः [ अग्निः सूर्यो वायुश्च ]; ४५ वाक्; ४६-४७ सूर्यः, ४८ संवत्सरकालचक्रम्; ४९ सरस्वती; ५० साध्याः; ५१ सूर्यः पर्जन्याग्नयो वा; ५२ सरस्वान्, सूर्यो वा। त्रिष्टुप्; १२, १५, २३, २९, ३६,४१ जगत्यः; ४२ प्रस्तारपंक्तिः; ५१ अनुष्टुप्।]

अस्य वामस्यं पिलतस्य होतुस्तस्य भार्ता मध्यमो अस्त्यश्रेः। तृतीयो भार्ता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पितं सप्तपुत्रम्॥ १॥

अस्य। वामस्य। पिलतस्य। होतुं:। तस्य। भ्राता। मध्यमः। अस्ति। अश्ने:। तृतीर्यः। भ्रातां। घृत॰पृष्ठः। अस्य। अत्रं। अपुश्यम्। विश्पतिम्। सुप्त॰पुत्रम्॥ १॥ सप्त युञ्जन्ति रथमेकंचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा। त्रिनाभि चक्रमजरमनवं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः॥ २॥ सप्त । युञ्जन्ति । रथम् । एकं॰चक्रम् । एकंः। अश्वंः। वृहति । सप्त॰नामा । त्रि°नाभिं। चक्रम्। अजर्रम्। अनुर्वम्। यत्रं। इमा। विश्वां। भुवंना। अधिं। तस्थु:॥ २॥ इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचेक्रं सप्त वेहन्त्यश्वाः। सप्त स्वसारी अभि सं नवन्ते यत्र गवां निर्हिता सप्त नामं॥ ३॥ इमम्। रथम्। अधि। ये। सप्त। तस्थुः। सप्त॰चंक्रम्। सप्त। वहन्ति। अश्वाः। सप्त। स्वसार:। अभि। सम्। नुवन्ते। यत्रं। गर्वाम्। नि°हिता। सप्त। नामं॥ ३॥ को दंदर्श प्रथमं जार्यमानमस्थन्वन्तं यदंनस्था बिर्भर्ति। भूम्या असुरसृंगात्मा क्वं स्वित्को विद्वांसमुपं गात्प्रष्टुंमेतत्॥ ४॥ कः। ददर्श। प्रथमम्। जायमानम्। अस्थन्°वन्तम्। यत्। अनस्था। बिर्भर्ति। भूम्याः। असुः। असृक्। आत्मा। क्व। स्वित्। कः। विद्वांसम्। उप। गात्। प्रष्टुंम्। एतत्॥ ४॥ पार्कः पृच्छामि मनसाविजानन्देवानामेना निहिता पदानि। वृत्से बुष्कयेऽधि सुप्त तन्तून् वि तंत्निरे कवय ओतवा उं॥ ५॥ [88] पार्कः। पृच्छामि। मनसा। अविं°जानन्। देवानाम्। एना। नि°हिता। पदानि। वत्से। बष्कर्ये। अधि। सप्त। तन्तून्। वि। तिनरे। कवर्यः। ओतवै। ऊँ इति ॥ ५॥ अचिकित्वाञ्चिकितुषंश्चिदत्रं कवीन्यृंच्छामि विद्यने न विद्वान्। वि यस्तस्तम्भ षळिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्॥ ६॥ अचिकित्वान्। चिकितुषं:। चित्। अत्रं। कवीन्। पृच्छामि। विद्यने। न। विद्वान्। वि। यः। तुस्तम्भं। षट्। इमा। रजांसि। अजस्यं। रूपे। किम्। अपिं। स्वित्। एकंम्॥ ६॥ इह ब्रवीतु य ईंमुङ्ग वेदास्य वामस्य निर्हितं पदं वे:। शीर्ष्णः क्षीरः दुंहते गावों अस्य वृद्धिं वसाना उदकं पदापुः॥ ७॥

[ 84]

इह। ब्रुवीतु। य:। ईम्। अङ्ग। वेदं। अस्य। वामस्यं। नि॰हितम्। पदम्। वेरिति वे:। शीर्ष्णः। क्षीरम्। दुहृते। गार्वः। अस्य। वृत्रिम्। वसानाः। उदकम्। पदा। अपुः॥ ७॥ माता पितरमृत आ बंभाज धीत्यग्रे मनंसा सं हि जग्मे। सा बीभृत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नर्मस्वन्त इदुंपवाकमीयुः॥ ८॥ माता। पितरम्। ऋते। आ। बभाज। धीती। अग्रै। मनसा। सम्। हि। जग्मे। सा। बीभृत्सु:। गर्भ°रसा। नि°विद्धा। नर्मस्वन्त:। इत्। उप°वाकम्। ई्यु:॥ ८॥ युक्ता मातासीद् धुरि दक्षिणाया अतिष्ठुद्गर्भो वृजनीष्वन्तः। अमीमेद्वत्सो अनु गामपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु॥ ९॥ युक्ता। माता। आसीत्। धुरि। दक्षिणायाः। अर्तिष्ठत्। गर्भः। वृज्नीषुं। अन्तरिर्ति। अमीमेत्। वृत्सः। अनुं। गाम्। अपश्यत्। विश्व°रूप्यंम्। त्रिषु। योजनेषु॥ ९॥ तिस्रो मात्स्त्रीन्पित्न्बिभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमवं ग्लापयन्ति। मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्यं पृष्ठे विश्वविदं वाचमिवश्विमन्वाम्॥ १०॥ तिस्रः। मातृः। त्रीन्। पितृन्। बिभ्रत्। एकः। ऊर्ध्वः। तस्थौ । न। ईम्। अवं। ग्लपयन्ति। मुन्त्रयंन्ते । दिवः । अमुष्यं । पृष्ठे । विश्व°विदंम् । वार्चम् । अविशव°मिन्वाम् ॥ १० ॥ द्वाद्शारं नहि तज्जरांय वर्वतिं चुक्रं परि द्यामृतस्य। आ पुत्रा अंग्ने मिथुनासो अत्रं सप्त शृतानिं विंशृतिश्चं तस्थुः॥ ११॥ द्वादंश°अरम्। नुहि। तत्। जराय। वर्वति। चुक्रम्। परि। द्याम्। ऋतस्यं। आ। पुत्राः। अग्ने। मिथुनासंः। अत्रं। सप्त। शुतानिं। विंशुतिः। च। तस्थुः॥ ११॥ पञ्चपादं पितरं द्वादंशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम्। अथेमे अन्य उपरे विचक्षुणं सप्तचंक्रे षळंर आहुरर्पितम्॥ १२॥ पञ्चं॰पादम्। पितरंम्। द्वादंश॰आकृतिम्। दिवः। आहुः। परें। अर्धे। पुरीषिणम्। अर्थ। इमे। अन्ये। उपरे। वि॰चक्षणम्। सप्त॰चेक्रे। षट्॰अरे। आहुः। अर्पितम्॥ १२॥ पञ्चारे चुक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थुर्भुवनानि विश्वा। तस्य नाक्षंस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सर्नाभिः॥ १३॥

पञ्चं°अरे। चक्रे। परि°वर्तमाने। तस्मिन्। आ। तस्थुः। भुवनानि। विश्वां। तस्यं। न। अक्षं:। तप्यते। भूरिं॰भारः। सनात्। एव। न। शीर्यते। स॰नाभि:॥ १३॥ सर्नेमि चुक्रमुज्रं वि वावृत उत्तानायां दशं युक्ता वहन्ति। सूर्यस्य चक्षू रजंसैत्यावृतं तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वां॥ १४॥ स॰नैमि। चुक्रम्। अजरम्। वि। ववृते। उत्तानायाम्। दशं। युक्ताः। वहन्ति। सूर्यस्य। चर्धुः। रजसा। एति। आ॰वृंतम्। तस्मिन्। आर्पिता। भुवंनानि। विश्वां॥ १४॥ साकंजानी सप्तर्थमाहुरेकजं षळिद्यमा ऋषयो देवजा इति। तेषांमिष्टानि विहितानि धामुशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपुशः॥ १५॥ [ 38 ] साक्म्°जानाम्। सप्तर्थम्। आहुः। एक्°जम्। षट्। इत्। यमाः। ऋषयः। देव°जाः। इति। तेषाम्। इष्टानि । वि॰ हितानि । धामु॰शः । स्थात्रे । रेजन्ते । वि॰ कृतानि । रूप॰शः ॥ १५ ॥ स्त्रियः सुतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यंदक्षण्वान्न वि चेतदन्धः। क्वियः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासंत्॥ १६॥ स्त्रियः। सतीः। तान्। ऊँ इति । मे । पुंसः। आहुः। पश्यत्। अक्षण्°वान्। न। वि। चेतुत्। अन्धः॥ क्विः। यः। पुत्रः। सः। ईम्। आ। चिकेत्। यः। ता। वि॰जानात्। सः। पितुः। पिता। असत्॥ १६॥ अवः परेण पर एनावरेण पदा वृत्सं बिभ्रती गौरुद्स्थात्। सा कद्रीची कं स्विदर्धं परांगात्क्वं स्वित्सूते नहि यूथे अन्तः॥ १७॥ अवः। परेण। पुरः। एना। अवरेण। पुदा। वृत्सम्। बिर्भ्रती। गौः। उत्। अस्थात्। सा। कुद्रीची। कम्। स्वित्। अर्धम्। पर्रा। अगात्। क्वं। स्वित्। सूते। नुहि। यूथे। अन्तरिर्ति॥ १७॥ अवः परेण पित्रं यो अस्यानुवेदं पर एनावरेण। कवीयमानः क इह प्र वीचदेवं मनः कृतो अधि प्रजातम्॥ १८॥ अवः। परेण। पितरम्। यः। अस्य। अनु॰वेदं। परः। एना। अवरेण। कवि°यमानः। कः। इह। प्र। वोचत्। देवम्। मनः। कुतः। अधि। प्र°जातम्॥ १८॥ ये अर्वाञ्चस्ताँ उ परांच आहुर्ये परांञ्चस्ताँ उ अर्वाचं आहु:।

इन्द्रंश्च या चुक्रर्थुः सोम् तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति॥ १९॥

ये। अर्वाञ्च:। तान्। ऊँ इति । पराचः। आहुः। ये। पराञ्चः। तान्। ऊँ इति । अर्वाचः। आहुः। इन्द्रे:। च। या। चुक्रर्थु:। सोम्। तार्नि। धुरा। न। युक्ता:। रर्जस:। वृहन्ति॥ १९॥ द्वा सुंपूर्णा सयुजा सर्खाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनंश्रन्नन्यो अभि चांकशीति॥ २०॥ [ 88] द्वा। सु॰पूर्णा। सु॰युजा। सर्खाया। समानम्। वृक्षम्। परि। सस्वजाते इति। तयो:। अन्य:। पिप्पलम्। स्वादु। अत्ति। अनश्रन्। अन्य:। अभि। चाकशीति॥ २०॥ यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमिनमेषं विदर्थाभिस्वरंन्ति। इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकुमत्रा विवेश ॥ २१॥ यत्रं। सु॰पुर्णाः। अमृतस्य। भागम्। अनिं॰मेषम्। विदर्था। अभि॰स्वरंन्ति। इनः। विश्वस्य। भुवनस्य। गोपाः। सः। मा। धीरः। पार्कम्। अत्रं। आ। विवेशः॥ २१॥ यस्मिन्वृक्षे मध्वदेः सुपर्णा निविशन्ते सुवंते चाधि विश्वे। तस्येदांहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशृद्यः पित्रं न वेदं॥ २२॥ यस्मिन्। वृक्षे। मुधु॰अद्ः। सु॰पुर्णाः। नि॰विशन्ते। सुवते। च। अधि। विश्वे। तस्यं। इत्। आहु:। पिप्पलम्। स्वादु। अग्रे। तत्। न। उत्। नशत्। य:। पितरंम्। न। वेदं॥ २२॥ यद्गायत्रे अर्धि गायत्रमाहितं त्रैष्ट्रंभाद्वा त्रैष्ट्रंभं निरतंक्षत। यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः॥ २३॥ यत्। गायत्रे। अधि। गायत्रम्। आ॰हितम्। त्रैस्तुंभात्। वा। त्रैस्तुंभम्। निः२अतंक्षत॥ यत्। वा। जगृत्। जगित। आ॰हितम्। पदम्। ये। इत्। तत्। विदुः। ते। अमृत॰त्वम्। आनुशुः॥ २३॥ गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्ट्रंभेन वाकम्। वाकेन वाकं द्विपदा चर्तुष्पदाऽक्षरेण मिमते सप्त वाणीः॥ २४॥ गायत्रेणं। प्रति। मिमीते। अर्कम्। अर्केणं। सामं। त्रैष्टुंभेन। वाकम्। वाकेनं। वाकम्। द्वि॰पदां। चतुं:२पदा। अक्षरेण। मिमते। सप्त। वाणीः॥ २४॥ जगता सिन्धुं दिव्यस्तभायद्रथंतरे सूर्यं पर्यपश्यत्। गायत्रस्यं समिधंस्तिस्त्र आंहुस्ततों मुह्ना प्र रिरिचे महित्वा॥ २५॥ [ 86] जर्गता। सिन्धुम्। दिवि। अस्तभायत्। रथम्°तरे। सूर्यम्। परि। अपश्यत्।

गायत्रस्य । सम्॰इर्धः । तिस्रः । आहुः । ततः । मुह्रा । प्र । रिरिचे । मुहि॰त्वा ॥ २५ ॥

उपं ह्वये सुदुर्घां धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्। श्रेष्ठं सवं संविता सांविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचम्॥ २६॥ उपं। ह्वये। सु॰दुर्घाम्। धेनुम्। एताम्। सु॰हस्तः। गो॰धुक्। उत। दोहृत्। एनाम्। श्रेष्ठंम्। सुवम्। सुविता। साविषत्। नः। अभि°ईद्धः। घर्मः। तत्। ऊँ इति। सु। प्र। वोचम्॥ २६॥ हिडकृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्सिमच्छन्ती मनसाभ्यागात्। दुहामश्विभ्यां पयो अघ्येयं सा वर्धतां महते सौर्भगाय॥ २७॥ हिङ् °कृण्वती। वसु॰पत्नी। वसूनाम्। वृत्सम्। इच्छन्ती। मनसा। अभि। आ। अगात्। दुहाम्। अश्वि°भ्याम्। पर्यः। अघ्या। इयम्। सा। वर्धताम्। महते। सौभंगाय॥ २७॥ गौरमीमेदनुं वृत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्डंकृणोन्मातवा उ। सृकाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पत्ये पयोभिः॥ २८॥ गौ:। अमीमेत्। अनुं। वृत्सम्। मिषन्तम्। मूर्धानम्। हिङ्। अकृणोत्। मातवै। ऊँ इतिं। सृकांणम्। घुर्मम्। अभि। वावशाना। मिमाति। मायुम्। पत्ये। पर्यः२भिः॥ २८॥ अयं स शिङ्क्ते येन गौरभीवृता मिर्माति मायुं ध्वसनावधि श्रिता। सा चित्तिभिनिं हि चकार मर्त्यं विद्युद्भवन्ती प्रतिं विव्रमौहत॥ २९॥ अयम्। सः। शिङ्क्ते। येनं। गौः। अभि°वृता। मिर्माति। मायुम्। ध्वसनौ। अधि। श्रिता। सा। चित्ति°भिः। नि। हि। चकारं। मर्त्यम्। वि°द्युत्। भवन्ती। प्रति। वृद्रिम्। औहत्॥ २९॥ अनच्छंये तुरगातु जीवमेजद्धुवं मध्य आ पुस्त्यानाम्। जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः॥ ३०॥ [88] अनत्। शये। तुर°गातु। जीवम्। एजत्। ध्रुवम्। मध्ये। आ। पस्त्यानाम्। जीवः। मृतस्य। चरति। स्वधाभि। अमर्त्यः। मर्त्येन। स॰यौनिः॥ ३०॥ अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च पर्रा च पथिभिश्चरंन्तम्। स सधीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः॥ ३१॥ अपंश्यम्। गोपाम्। अनिं°पद्यमानम्। आ। च। पर्रा। च। पथि°भिः। चरन्तम्। सः। सुधीर्चीः। सः। विषूचीः। वसानः। आ। वरीवर्ति। भुवनेषु। अन्तरिर्ति॥ ३१॥

य ईं चकार न सो अस्य वेंद्र य ईं दुदर्श हिरुगिन्नु तस्मात्। स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निर्ऋतिमा विवेश ॥ ३२॥ यः। ईम्। चुकारं। न। सः। अस्य। वेद्। यः। ईम्। दुदर्श। हिरुक्। इत्। नु। तस्मात्। सः। मातुः। योनां। परिं°वीतः। अन्तः। बहु°प्रजाः। निः२ऋतिम्। आ। विवेशः॥ ३२॥ द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुंमें माता पृथिवी महीयम्। उत्तानयोशचम्बो ईर्योनिरन्तरत्रां पिता दुंहितुर्गर्भमार्थात्॥ ३३॥ द्यौ:। मे । पिता। जनिता। नाभि:। अत्र । बन्धुं:। मे । माता। पृथिवी। मही। इयम्। उत्तानयोः। चुम्वोः। योनिः। अन्तः। अत्रं। पिता। दुहितुः। गर्भम्। आ। अधात्॥ ३३॥ पृच्छामि त्दा प्रमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः। पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः प्रमं व्योम॥ ३४॥ पृच्छामि । त्वा । परम् । अन्तम् । पृथिव्याः । पृच्छामि । यत्रं । भुवंनस्य । नाभिः । पृच्छामि । त्वा । वृष्णे: । अश्वस्य । रेतं: । पृच्छामि । वाच: । प्रमम् । वि°औम ॥ ३४ ॥ इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः प्रमं व्योम॥ ३५॥ [ 20] इयम्। वेदिः। परः। अन्तः। पृथिव्याः। अयम्। यज्ञः। भुवनस्य। नाभिः। अयम्। सोर्मः। वृष्णः। अश्वस्य। रेतं। ब्रह्मा। अयम्। वाचः। प्रमम्। वि°औम॥ ३५॥ सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विर्धर्मणि। ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः॥ ३६॥ सप्त। अर्ध°गर्भा। भुवनस्य। रेतः। विष्णौः। तिष्टन्ति। प्र°दिशा। वि°र्धर्मणि। ते। धीति॰भिः। मनसा। ते। विपः२चितः। परि॰भुवः। परिं। भवन्ति। विश्वतः॥ ३६॥ न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि। यदा मार्गन्प्रथम्जा ऋतस्यादिद्वाचो अंश्नुवे भागमस्याः॥ ३७॥ न। वि। जानामि। यत्ऽईव। इदम्। अस्मि। निण्यः। सम्॰नद्धः। मनसा। चुरामि। यदा। मा। आ। अर्गन्। प्रथम॰जाः। ऋतस्यं। आत्। इत्। वाचः। अष्नुवे। भागम्। अस्याः॥ ३७॥

अपाङ् प्राडेति स्वधयां गृभीतोऽमत्यों मर्त्येना सयोनिः। ता शश्वंन्ता विष्चीनां वियन्ता न्यंशन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्॥ ३८॥ अपांङ् । प्राङ् । <u>एति</u> । स्वधयां । गृभीतः । अमर्त्यः । मर्त्येन । स°योनिः । ता। शर्र्वन्ता। विषूचीना । वि°यन्ता । नि। अन्यम्। चिक्युः। न। नि। चिक्युः। अन्यम्॥ ३८॥ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा कंरिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते॥ ३९॥ ऋचः। अक्षरें। पुरमे। वि°औमन्। यस्मिन्। देवाः। अर्धि। विश्वें। नि°सेदुः। यः। तत्। न। वेदं। किम्। ऋचा। कृरिष्यति। ये। इत्। तत्। विदुः। ते। इमे। सम्। आसते॥ ३९॥ सूयवसाद् भगवती हि भूया अथौ वयं भगवन्तः स्याम। अद्धि तृर्णमध्ये विश्वदानीं पिबं शुद्धमुंदकमाचरन्ती॥ ४०॥ [ 28] सुयवसु॰अत्। भर्गं॰वती। हि। भूया:। अथो इति। वयम्। भर्गं॰वन्त:। स्याम्। अद्धि। तृर्णम्। अष्ट्ये। विश्व°दानीम्। पिबं। शुद्धम्। उदकम्। आ°चरन्ती॥ ४०॥ गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकंपदी द्विपदी सा चतुंष्पदी। अष्टापदी नवंपदी बभूवुषीं सहस्राक्षरा प्रमे व्योमन्॥ ४१॥ गौरी:। मिमाय। सलिलानि। तक्षेती। एकं॰पदी। द्वि॰पदी। सा। चतुं:२पदी। अष्टा॰पंदी। नर्व॰पदी। बुभूवुषी। सहस्रं॰अक्षरा। पुरमे। वि॰ओंमन्॥ ४१॥ तस्याः समुद्रा अधि वि क्षंरिन्त तेनं जीवन्ति प्रदिशश्चतंस्त्रः। तर्त क्षरत्यक्ष्रं तद्विश्वमुपं जीवति॥ ४२॥ तस्याः। समुद्राः। अर्धि। वि। क्षुरन्ति। तेनं। जीवन्ति। प्र°दिशः। चर्तस्रः। तर्तः। क्षुरति । अक्षरंम् । तत् । विश्वंम् । उपं । जीवति ॥ ४२ ॥ शक्षमयं धूममारादंपश्यं विषूवतां पुर एनावरेण। उक्षाणुं पृश्चिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्॥ ४३॥ शक्°मयम्। धूमम्। आरात्। अपश्यम्। विषु°वर्ता। परः। एना। अवरेण। उक्षार्णम्। पृष्टिनेम्। अपचन्त्। वीरा:। तानि। धर्माणि। प्रथमानि। आसन्॥ ४३॥

त्रयं: केशिनं ऋतुथा वि चंक्षते संवत्सरे वंपत एकं एषाम्। विश्वमेको अभि चष्टे शर्चीभिर्धाजिरेकस्य ददृशे न रूपम्॥ ४४। त्रयः। केशिनः। ऋतु॰था। वि। चक्षते। संवत्सरे। वपते। एकः। एषाम्। विश्वम्। एकः। अभि। चुष्टे। शर्चीभिः। ध्राजिः। एकंस्य। दृदृशे। न। रूपम्॥ ४४। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिण:। गुहा त्रीणि निर्हिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्यां वदन्ति॥ ४५॥ चत्वारि । वाक् । परिं°मिता । पदानि । तानि । विदुः । ब्राह्मणाः । ये । मुनी्षिणः । गुहा । त्रीणि । नि॰हिता । न । इङ्ग्यन्ति । तुरीयम् । वाचः । मनुष्याः । वदन्ति ॥ ४५ ॥ इन्द्रं मित्रं वर्रुणमुग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपूर्णो गुरुत्मान्। एकं सद्विप्रा बहुधा वंदन्त्यग्निं युमं मातुरिश्वानमाहुः॥ ४६॥ [ 22] इन्द्रम्। मित्रम्। वर्रणम्। अग्निम्। आहुः। अथो इति । दिव्यः। सः। सु॰पूर्णः। गुरुत्मान्। एकंम्। सत्। विप्रा:। बहुधा। वदन्ति। अग्निम्। यमम्। मात्रिश्वानम्। आहु:॥ ४६॥ कृष्णं नियानं हर्रयः सुपूर्णा अपो वसाना दिवमुत्पंतन्ति। त आवेवृत्रन्सदंनादृतस्यादिद् घृतेनं पृथिवी व्युंद्यते॥ ४७॥ कृष्णम्। नि॰यानम्। हर्रयः। सु॰पुर्णाः। अपः। वसानाः। दिवम्। उत्। प्तन्ति। ते। आ। अववृत्रन्। सर्दनात्। ऋतस्यं। आत्। इत्। घृतेनं। पृथिवी। वि। उद्यते॥ ४७॥ द्वादंश प्रधयंश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तिच्चिकेत। तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शुङ्कवोंऽर्पिताः ष्टिर्नि चेलाचलासः॥ ४८॥ द्वादेश। प्र॰धयः। चुक्रम्। एकम्। त्रीणि। नभ्यानि। कः। ऊँ इति। तत्। चिकेत। तस्मिन्। साकम्। त्रि°शताः। न। शुङ्कवः। अर्पिताः। षष्टिः। न। चलाचलासः॥ ४८॥ यस्ते स्तर्नः शशुयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुर्ष्यंसि वार्याणि। यो रत्नुधा वसुविद् यः सुद्त्रः सरस्वित् तिमह धार्तवे कः॥ ४९॥ यः। ते । स्तर्नः। शुशुयः। यः। मुयः२भूः। येनं। विश्वां। पुप्यंसि। वार्याणि। य। रुत्नु॰धाः। वृसु॰वित्। यः। सु॰दत्रः। सर्रस्वित। तम्। इह् । धार्तवे। क्रिति कः॥ ४९॥

युज्ञेन युज्ञम्यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ ५०॥
युज्ञेनं। युज्ञम्। अयुज्नत्। देवाः। तानि। धर्माणि। प्रथमानि। आसन्।
ते। ह। नाकंम्। महिमानः। सचन्त। यत्रे। पूर्वे। साध्याः। सन्ति। देवाः॥ ५०॥
समानमेतद्दंदकमुच्चैत्यव चाहंभिः।
भूमिं पर्जन्या जिन्वेन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः॥ ५१॥
समानम्। एतत्। उद्कम्। उत्। च। एति। अवं। च। अहं १भिः।
भूमिम्। पर्जन्याः। जिन्वेन्ति। दिवंम्। जिन्विन्तः। अग्नयः॥ ५१॥
दिव्यं सुपर्णं वांयसं बृहन्तंम्पां गर्भं दर्श्तमोषधीनाम्।
अभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयंन्तं सरस्वन्तम्वसे जोहवीमि॥ ५२॥
[२३] (२२)
दिव्यम्। सु॰पर्णम्। वायसम्। बृहन्तंम्। अपाम्। गर्भम्। दर्शतम्। ओषधीनाम्।
अभीपतः। वृष्टि॰भिः। तर्पर्यन्तम्। सरस्वन्तम्। अवसे। जोहवीमि॥ ५२॥

[१६५][[१५]१,२,४,६,८,१०-१२ इन्द्रः; ३,५,७,९ मरुतः; १३-१५ अगस्त्यो मैत्रावरुणः मरुत्वानिद्रः।त्रिष्टुप्।]

कयां शुभा सर्वयसः सर्नीळाः समान्या मुरुतः सं मिमिक्षुः।
कयां मृती कृत एतांस एतेऽर्चित्त शुष्मं वृषंणो वसूया॥ १॥
कयां। शुभा। स॰वंयसः। स॰नीळाः। समान्या। मुरुतः। सम्। मिमिक्षुः।
कयां। मृती। कुतः। आ॰ईतासः। एते। अर्चित्त। शुष्मंम्। वृषंणः। वसु॰या॥ १॥
कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः को अध्वरे मुरुत आ वंवर्त।
श्येनाँईव धर्जतो अन्तरिक्षे केनं महा मनसा रीरमाम॥ २॥
कस्य। ब्रह्माणि। जुजुषुः। युवानः। कः। अध्वरे। मुरुतः। आ। ववर्त।
श्येनान्ऽईव। ध्रजतः। अन्तरिक्षे। केनं। महा। मनसा। रीरमाम॥ २॥
कृतस्विमन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्यते किं तं इत्था।
सं पृच्छसे समराणः शुभानैवींचेस्तन्नो हरिवो यत्ते असमे॥ ३॥
कृतः। त्वम्। इन्द्र। माहिनः। सन्। एकः। यासि। सत्॰पते। किम्। ते। इत्था।
सम्। पृच्छसे। सम्॰अराणः। शुभानैः। वोचेः। तत्। नः। हरि॰वः। यत्। ते। असमे इति॥ ३॥

[88]

ब्रह्माणि मे मृतयः शं सुतासः शुष्मं इयर्ति प्रभृतो मे अद्गिः। आ शांसते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अर्च्छ ॥ ४॥ ब्रह्माणि। मे। मृतयः। शम्। सुतासः। शुष्मः। इयर्ति। प्र॰र्भृतः। मे। अद्रिः। आ। शासते। प्रति। हुर्यन्ति। उक्था। इमा। हरी इति। वहतः। ता। नः। अच्छे॥ ४॥ अतो वयमन्तमेभिर्युजानाः स्वक्षंत्रेभिस्तन्वं १: शुम्भंमानाः। महोभिरेताँ उप युज्महे न्विन्द्रं स्वधामनु हि नो बभूर्थ।। ५॥ अतः। वयम्। अन्तमेभिः। युजानाः। स्व°क्षेत्रेभिः। तन्वः। शुम्भमानाः। महं:२भि:। एतान्। उपं। युज्महे । नु। इन्द्रं। स्वधाम्। अनुं। हि। न:। बभूथं॥ ५॥ क्वं १ स्या वो मरुतः स्वधासीद्यन्मामेकं समर्धत्ताहिहत्ये। अहं ह्युंश्यस्तिविषस्तुविष्मान्विश्वंस्य शत्रोरनंमं वधस्नैः॥ ६॥ क्वं। स्या। वः। मुरुतः। स्वधा। आसीत्। यत्। माम्। एकंम्। सुम्॰अर्धत्त। अहि॰हत्यं। अहम्। हि। उग्र:। तविष:। तुर्विष्मान्। विश्वंस्य। शत्रो:। अनंमम्। वध°स्नै:॥ ६॥ भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे संमानेभिवृषभ पौंस्येभिः। भूरीणि हि कुणवामा शविष्ठेन्द्र क्रत्वा मरुतो यद् वशाम॥ ७॥ भूरिं। चकुर्थ। युज्येभिः। अस्मे इतिं। सुमानेभिः। वृष्भ। पौंस्येभिः। भूरीणि। हि। कृणवाम। शुविष्ठ। इन्द्री। क्रत्वी। मुरुतः। यत्। वशाम॥७॥ वधीं वृत्रं मंरुत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तिवृषो बंभूवान्। अहमेता मनवे विश्वर्श्चन्द्राः सुगा अपर्श्वकर् वर्ज्जबाहुः॥ ८॥ वधीम्। वृत्रम्। मुरुतः। इन्द्रियेणं। स्वेनं। भार्मेन। तिवषः। बुभूवान्। अहम्। एता:। मनवे। विश्व॰चेन्द्रा:। सु॰गा:। अप:। चुक्र्। वर्ष्रे॰बाहु:॥ ८॥ अनुत्तमा ते मघवन्निकर्नु न त्वावा अस्ति देवता विदानः। न जार्यमानो नर्शते न जातो यानि करिष्या कृणिहि प्रवृद्ध॥ ९॥ अर्नुत्तम। आ। ते। मुघ°वन्। निकः। नु। न। त्वा०वान्। अस्ति। देवतां। विदानः। न। जार्यमानः। नश्ते। न। जातः। यानि। कृरिष्या। कृणुहि। प्र॰वृद्ध्॥ ९॥ एकस्य चिन्मे विभ्वंशस्त्वोजो या नु दंधृष्वान्कृणवै मनीषा। अहं ह्युंश्ग्रो मंरुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्॥ १०॥

एकंस्य। चित्। मे। वि°भु। अस्तु। ओर्जः। या। नु। द्धृष्वान्। कृणवै। मनीषा। अहम्। हि। उग्रः। मुरुतः। विदानः। यानि। च्यवम्। इन्द्रः। इत्। ईशे। एषाम्॥ १०॥ अमन्दन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मं चुक्रः। इन्द्रांय वृष्णे सुमंखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वें तुनूभिः॥ ११॥ अमन्दत्। मा। मरुतः। स्तोमः। अत्र। यत्। मे। नुरः। श्रुत्यम्। ब्रह्मं। चुक्रः। इन्द्रांय। वृष्णे। सु॰मंखाय। मह्यंम्। सख्ये। सखाय:। तुन्वे। तुनूभि:॥ ११॥ एवेदेते प्रति मा रोचमाना अनेद्यः श्रव एषो दर्धानाः। संचक्ष्यां मरुतश्चन्द्रवर्णा अच्छान्त मे छदयांथा च नूनम्॥ १२॥ एव। इत्। एते। प्रति। मा। रोचमानाः। अनैद्यः। श्रवः। आ। इषः। दर्धानाः। सम्°चक्ष्यं। मुरुतः। चन्द्र°वेर्णाः। अच्छन्ति। मे । छुदयाय। च। नूनम्॥ १२॥ को न्वत्रं मरुतो मामहे वः प्र यातन सर्खीरच्छा सखायः। मन्मानि चित्रा अपिवातयंन्त एषां भूत नवेदा म ऋतानांम्॥ १३॥ कः। नु। अत्रं। मरुतः। ममहे। वः। प्र। यातन। सखीन्। अच्छं। सखायः। मन्मानि। चित्राः। अपि°वातयन्तः। एषाम्। भूत। नवैदाः। मे। ऋतानाम्॥ १३॥ आ यहुंवस्याहुवसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य मेधा। ओ षु वर्त्त मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वो अर्चत्॥ १४॥ आ। यत्। दुवस्यात्। दुवसे। न कारुः। अस्मान्। चक्रे। मान्यस्यं। मेधा। ओ इति । सु। वर्त्त । मुरुतः । विप्रम् । अच्छे । इमा। ब्रह्माण । जरिता। वः । अर्चत् ॥ १४॥ एष वः स्तोमो मरुत इयं गीमीन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। एषा यासीष्ट तुन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ १५॥ [ 38 ] एषः। वः। स्तोमः। मुरुतः। इयम्। गीः। मान्दार्यस्य। मान्यस्य। कारोः। आ। इषा। यासीष्ट्। तन्वे। वयाम्। विद्यामं। इषम्। वृजनम्। जीर॰दानुम्॥ १५॥ इत्याश्वलायन-संहितायां द्वितीयाष्टके तृतीयोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ द्वितीयाष्ट्रके चतुर्थोऽध्यायः॥

[ १६६ ] [ १५ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। मरुत:। जगती; १४-१५ त्रिष्टुभौ ]

तन्न वोचाम रभसाय जन्मने पूर्वं महित्वं वृषभस्य केतवे। ऐधेव यार्मन्मरुतस्तुविष्वणो युधेवं शक्रास्तविषाणं कर्तन॥ १॥ तत्। नु। वोचाम्। रभसायं। जन्मने। पूर्वम्। महि॰त्वम्। वृषभस्यं। केतवे। ऐधाऽइंव। यामन्। मुरुतः। तुवि॰स्वनः। युधाऽइवं। शुक्राः। तुविषाणिं। कर्तन्॥ १॥ नित्यं न सूनुं मधु बिभ्रत उप क्रीळीन्त क्रीळा विद्थेषु घृष्वयः। नक्षन्ति रुद्रा अवसा नमस्विनं न मधिन्ति स्वतंवसो हविष्कृतंम्॥ २॥ नित्यम्। न। सूनुम्। मधुं। बिभ्रतः। उपं। क्रीळन्ति। क्रीळाः। विदर्थेषु। घृष्वयः। नक्षेन्ति। रुद्राः। अवसा। नमस्विनम्। न। मर्धन्ति। स्व॰तेवसः। हृविः२कृतेम्॥ २॥ यस्मा ऊर्मासो अमृता अर्रासत रायस्पोषं च ह्विषां ददाशुषे। उक्षन्त्यस्मै मुरुतो हिताईव पुरू रजांसि पर्यसा मयोभुवः॥ ३॥ यस्मै। ऊर्मासः। अमृताः। अरासत। रायः। पोषम्। च। ह्विषां। दुदाशुर्षे। उक्षन्ति। अस्मै। मुरुतः। हिताःऽईव। पुरु। रजांसि। पर्यसा। मुयः२भुवः॥ ३॥ आ ये रजांसि तर्विषीभिरव्यंत प्र व एवासः स्वयंतासो अधजन्। भयन्ते विश्वा भुवनानि हुर्म्या चित्रो वो यामः प्रयंतास्वृष्टिषु ॥ ४॥ आ। ये। रजांसि। तर्विषीभिः। अर्व्यत। प्र। वः। एवासः। स्व॰यंतासः। अधुजन्। भयन्ते । विश्वा । भुवनानि । हुर्म्या । चित्रः । वः । यामः । प्र॰यंतासु । ऋष्टिषुं ॥ ४॥ यत्त्वेषयामा नुदयन्तु पर्वतान्दिवो वा पृष्ठं नर्या अचुच्यवुः। विश्वों वो अन्मन्भयते वनस्पती रथीयन्तीव प्र जिहीत ओषिधः॥ ५॥ यत्। त्वेष°यामाः। नदयन्त। पर्वतान्। दिवः। वा। पृष्ठम्। नर्या। अर्चुच्यवुः। विश्वः। वः। अर्ज्मन्। भयते। वनस्पतिः। रथियन्तीऽइव। प्र। जिहीते। ओषिधः॥ ५॥ २६७

[8]

यूयं न उग्रा मरुतः सुचेतुनाऽरिष्टग्रामाः सुमितं पिपर्तन। यत्रां वो दिद्युद्रदंति क्रिविंदंती रिणातिं पश्वः सुधितेव बर्हणां॥ ६॥ युयम्। नः। उग्राः। मुरुतः। सु॰चेतुनां। अरिष्ट॰ग्रामाः। सु॰मृतिम्। पिपर्तन। यत्रं। वः। दिद्युत्। रदंति। क्रिविं:२दती। रिणातिं। पुश्वः। सुधिंताऽइव। बर्हणां॥ ६॥ प्र स्कम्भदेष्णा अनवभ्रराधसोऽलातृणासो विदर्थेषु सुष्टुंताः। अर्चन्त्यर्कं मंदिरस्यं पीतयें विदुर्वीरस्यं प्रथमानि पौंस्यां॥ ७॥ प्र। स्कुम्भ॰देष्णाः। अनुवभ्र॰राधसः। अलातृणासः। विदर्थेषु। सु॰स्तुंताः। अर्चन्ति । अर्कम् । मृद्दिरस्यं । पीतर्ये । विदुः । वीरस्यं । प्रथमानि । पौंस्यां ॥ ७ ॥ शृतभुंजिभिस्तमभिह्रंतेरघात्पूर्भी रक्षता मरुतो यमार्वत। जनं यमुग्रास्तवसो विरिष्णनः पाथना शंसात्तनयस्य पुष्टिषुं॥ ८॥ शतर्भुजि॰भिः। तम्। अभि॰ह्रंतेः। अघात्। पूः२भिः। रक्षतः। मुरुतः। यम्। आवतः। जर्नम्। यम्। उग्राः। तवसः। वि°रिष्श्नाः। पाथनं। शंसात्। तनयस्य। पुष्टिषुं॥ ८॥ विश्वांनि भुद्रा मंरुतो रथेषु वो मिथुस्पृध्येव तिव्वषाण्याहिता। अंसेष्वा वः प्रपंथेषु खादयोऽक्षों वश्चक्रा समया वि वावृते॥ ९॥ विश्वानि। भद्रा। मुरुतः। रथेषु। वः। मिथस्पृध्याऽइव। तुविषाणि। आ॰हिता। अंसेषु। आ। वः। प्र°पंथेषु। खादयः। अक्षः। वः। चुक्रा। समया। वि। वृवृते॥ ९॥ भूरीणि भद्रा नर्येषु बाहुषु वक्षःसु रुक्मा रभसासो अञ्जयः। अंसेष्वेर्ताः पविषुं क्षुरा अधि वयो न पक्षान्व्यनु श्रियों धिरे॥ १०॥ भूरीणि। भुद्रा। नर्येषु। बाहुषु। वक्षः २सु। रुक्माः। रुभसासः। अञ्जयः। अंसेषु। एता:। पविषुं। क्षुरा:। अर्धि। वर्य:। न। पुक्षान्। वि। अनुं। श्रियं:। धिरे॥ १०॥ महान्तों महा विभ्वो ३ विभूतयो दूरेदृशो ये दिव्यो ईव स्तृभिः। मन्द्राः सुजिह्वाः स्वरितार आसभिः संमिश्ला इन्हें मरुतः परिष्टुभः॥ ११॥ महान्तः। महा। वि॰ भ्वः। वि० भूतयः। दूरेदृशः। ये। दिव्याःऽईव। स्तृ॰भिः। मन्द्राः। सु॰िजुह्वाः। स्वरितारः। आस॰िभैः। सम्॰िमेशलाः। इन्द्रे। मुरुतः। पुरि॰स्तुभैः॥ ११॥

[ ? ]

तर्द्धः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं वो दात्रमिदंतिरिव व्रतम्। इन्द्रेश्चन त्यर्जसा वि ह्रंणाति तञ्जनांय यस्मै सुकृते अर्राध्वम्॥ १२॥ तत्। वः। सु॰जाताः। मुरुतः। मुहित्वनम्। दीर्घम्। वः। दात्रम्। अदितेःऽइव। व्रतम्। इन्द्रं:। चन। त्यर्जसा। वि। हुणाति। तत्। जनाय। यस्मै। सु॰कृतै। अराध्वम्॥ १२॥ तद्वों जामित्वं मेरुतः परे युगे पुरू यच्छंसममृतास आवत। अया धिया मनेवे श्रुष्टिमाव्यां साकं नरों दंसनैरा चिकित्रिरे॥ १३॥ तत्। वः। जामि॰त्वम्। मुरुतः। परे। युगे। पुरु। यत्। शंसम्। अमृतासः। आवंत। अया। धिया। मनवे। श्रुष्टिम्। आर्त्य। साकम्। नर्रः। दंसनैः। आ। चिकित्रिरे॥ १३॥ येनं दीर्धं मंरुतः शूशवाम युष्मार्केन परीणसा तुरासः। आ यत्ततनंन्वृजने जनांस एभिर्युज्ञेभिस्तद्भीष्टिमश्याम्॥ १४॥ येनं । दीर्घम् । मुरुतः । शूशर्वाम । युष्मार्केन । परीणसा । तुरासः । आ। यत्। ततनेन्। वृजने। जनांसः। एभिः। युज्ञेभिः। तत्। अभि। इष्टिम्। अश्याम्॥ १४॥ एष वः स्तोमो मरुत इयं गीमीन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। एषा यांसीष्ट तन्वें वयां विद्यामेषं वृजनंं जीरदांनुम्॥ १५॥ [ \( \) ] एषः। वः। स्तोमः। मुरुतः। इयम्। गीः। मान्दार्यस्य। मान्यस्य। कारोः। आ। इषा। यासीष्ट्। तन्वै। वयाम्। विद्यामे। इषम्। वृजनेम्। जीर॰दानुम्॥ १५॥

[१६७] [११ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। १ इन्द्रः; २-११ मरुतः। त्रिष्टुप्; [१० पुरस्ताज्ज्योतिः]]

सहस्र्रं त इन्द्रोतयो नः सहस्र्विमषो हरिवो गूर्तत्रेमाः।

सहस्र्रं रायो माद्यध्यै सहस्रिण् उपं नो यन्तु वार्जाः॥ १॥

सहस्र्रंम्। ते। इन्द्र। ऊतयः। नः। सहस्र्रंम्। इषः। हृिएवः। गूर्तः तेमाः।

सहस्रंम्। रायः। माद्यध्यै। सहस्रिणः। उपं। नः। यन्तु। वार्जाः॥ १॥

आ नोऽवोभिर्मुरुतो यान्त्वच्छा ज्येष्ठेभिर्वा बृहिद्देवैः सुमायाः।

अध् यदेषां नियुतः प्रमाः समुद्रस्यं चिद्धनयन्त पारे॥ २॥

आ। नः। अवः २भिः। मुरुतः। यान्तु। अच्छं। ज्येष्ठेभिः। वा। बृहत्वदेवैः। सु॰मायाः।

अधं। यत्। एषाम्। नि॰युतः। प्रमाः। समुद्रस्यं। चित्। धनयन्त। पारे॥ २॥

मिम्यक्ष येषु सुधिता घृताची हिरण्यनिर्णिगुपरा न ऋष्टिः। गुह्य चरन्ती मनुषो न योषां सभावती विद्थ्येव सं वाक्॥ ३॥ मिम्यक्षं। येषुं। सु॰धिंता। घृताचीं। हिरण्य॰निर्निक्। उपरा। न। ऋष्टि:। गुहा। चरन्ती। मर्नुषः। न। योषा। सभा॰वंती। विद्थ्याऽइव। सम्। वाक्॥ ३॥ पर्रा शुभ्रा अयासो यव्या साधारण्येव मरुतो मिमिक्षुः। न रोदसी अप नुदन्ता घोरा जुषन्त वृधं सुख्यायं देवाः॥ ४॥ पर्गं। शुभ्राः। अयासंः। यव्या। साधारण्याऽईव। मरुतंः। मिमिक्षुः। न। रोदसी इति। अप। नुदन्त। घोराः। जुषन्तं। वृधम्। सुख्यायं। देवाः॥ ४॥ जोषद्यदींमसुर्या सचध्यै विषितस्तुका रोदसी नृमणाः। आ सूर्येवं विधतो रथं गात्त्वेषप्रतीका नर्भसो नेत्या॥ ५॥ [8] जोषंत्। यत्। ईम्। असुर्यां। सुचध्यै। विषित°स्तुका। <u>रोद</u>सी। नृ°मनाः। आ। सूर्याऽईव। विधतः। रथम्। गात्। त्वेष°प्रतीका। नर्भसः। न। इत्या॥ ५॥ आस्थापयन्त युवतिं युवानः शुभ्रे निर्मिश्लां विदर्शेषु पन्राम्। अर्को यद्वी मरुतो ह्विष्मानाार्यद्वार्थं सुतसीमो दुवस्यन्॥ ६॥ आ। अस्थापयन्त । युवतिम्। युवानः। शुभ्रे। नि॰र्मिश्लाम्। विदर्थेषु। पुजाम्। अर्कः। यत्। व। मुरुतः। हुविष्मान्। गार्यत्। गुथम्। सुत°सौमः। दुवस्यन्॥ ६॥ प्र तं विविविक्म वक्म्यो य एषां मुरुतां महिमा सत्यो अस्ति। सचा यदीं वृषंमणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहंते सुभागाः॥ ७॥ प्र। तम्। विविक्ति। वक्यः। यः। एषाम्। मुरुताम्। मुहिमा। सत्यः। अस्ति। सर्चा । यत्। ईम्। वृषं भनाः। अहम् युः। स्थिरा। चित्। जनीः। वहते। सु भागाः॥ ७॥ पान्ति मित्रावर्रुणाववद्याच्चर्यंत ईमर्यमो अप्रशस्तान्। उत च्यंवन्ते अच्युंता धुवाणि वावृध ईं मरुतो दातिवारः॥ ८॥ पान्ति । मित्रावर्रुणौ । अवद्यात् । चयते । ईम् । अर्यमो इति । अप्र°शस्तान् । उत । च्यवन्ते । अर्च्युता । ध्रुवाणि । ववृधे । ईम् । मुरुतः । दार्ति वारः ॥ ८ ॥

न्ही नु वो मरुतो अन्यस्मे आरात्तांच्चिच्छवंसो अन्तमापुः।
ते घृष्णुना शर्वसा शूशुवांसोऽणों न द्वेषों धृषता परि घ्टुः॥ ९॥
निहि। नु। वः। मुरुतः। अन्ति। अस्मे इति। आरात्तित्। चित्। शर्वसः। अन्तिम्। आपुः।
ते। घृष्णुनी। शर्वसा। शूशु॰वांसेः। अर्णः। न। द्वेषेः। धृषता। परि। स्थुः॥ ९॥
वयम्द्येन्द्रस्य प्रेष्ठां वयं श्वो वोचेमिह सम्ये।
वयं पुरा मिहं च नो अनु द्यून्तन्नं ऋभुक्षा नरामनुं घ्यात्॥ १०॥
वयम्। अद्य। इन्द्रस्य। प्रेष्ठांः। वयम्। श्वः। वोचेमिह् । स॰म्यें।
वयम्। पुरा। मिहं। च। नः। अनुं। द्यून्। तत्। नः। ऋभुक्षाः। नराम्। अनुं। स्यात्॥ १०॥
एष वः स्तोमो मरुत इयं गीमीन्दार्यस्यं मान्यस्यं कारोः।
एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदोनुम्॥ ११॥

एष:। वः। स्तोमेः। मुरुतः। इयम्। गीः। मान्दार्यस्यं। मान्यस्यं। कारोः।
आ। इषा। यासीष्ट। तन्वे। वयाम्। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दोनुम्॥ ११॥

[ १६८ ] [ १० अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। मरुत:। जगती; ८-१० त्रिष्टुभ:।]

यज्ञार्यज्ञा वः सम्ना तुतुर्विण्धिर्यधियं वो देवया उं दिधिष्वे।
आ वोऽर्वार्चः सुविताय रोदंस्योम्हे वंवृत्यामवंसे सुवृक्तिभिः॥ १॥
यज्ञा॰यंज्ञा। वः। सम्ना। तुतुर्विणः। धिर्यम्॰धियम्। वः। देव॰याः। ऊँ इति। दिधिष्वे।
आ। वः। अर्वार्चः। सुविताये। रोदंस्योः। महे। ववृत्याम्। अर्वसे। सुवृक्ति॰भिः॥ १॥
वव्रासो न ये स्वजाः स्वतंवसः इष्टं स्वरिभजायंन्त धूतंयः।
सहित्रयांसो अपां नोर्मयं आसा गावो वन्द्यांसो नोक्षणः॥ २॥
वव्रासंः। न। ये। स्व॰जाः। स्व॰तंवसः। इष्टम्। स्वंः। अभि॰जायंन्त। धूतंयः।
सहित्रयांसः। अपाम्। न। कुर्मयः। आसा। गावंः। वन्द्यांसः। न। उक्षणः॥ २॥
सोमांसो न ये सुतास्तृष्तांश्रांवो हृत्सु पीतासो दुवसो नासंते।
ऐषामंसेषु रिभणीव रारभे हस्तेषु खादिश्चं कृतिश्च सं दंधे॥ ३॥
सोमांसः। न। ये। सुताः। तृष्त॰अंशवः। हृत्॰सु। पीतासंः। दुवसंः। न। असंते।
आ। एषाम्। अंसेषु। रिभणीऽइव। रूरभे। हस्तेषु। खादिः। च। कृतिः। च। सम्। द्धे॥ ३॥
आ। एषाम्। अंसेषु। रिभणीऽइव। रूरभे। हस्तेषु। खादिः। च। कृतिः। च। सम्। द्धे॥ ३॥

अव स्वयुक्ता दिव आ वृथां ययुरमत्र्याः कश्या चोद्त त्मनां। अरेणवंस्तुविजाता अंचुच्यवुर्दृळ्हानिं चिन्मुरुतो भ्राजंदृष्टयः॥ ४॥ अवं। स्व°युंक्ताः। दिवः। आ। वृथां। युयुः। अमर्त्याः। कश्रंया। चोद्त। त्मनां। अरेणवं:। तुवि°जाता:। अचुच्यवु:। दृळहानिं। चित्। मुरुतं:। भ्राजंत्°ऋष्टय:॥ ४॥ को वोऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेजीत त्मना हन्वेव जिह्नया। धन्वच्युतं इषा न यामंनि पुरुप्रैषां अहुन्यो ३ नैतंशः॥ ५॥ [ ] कः। वः। अन्तः। मुरुतः। ऋष्टि°विद्युतः। रेजीत। त्मना। हन्वाऽइव। जिह्नया। धन्व॰च्युतः। इषाम्। न। यामंनि। पुरु॰प्रैषाः। अहन्यः। न। एतंशः॥ ५॥ क्वं स्विद्स्य रजंसो महस्परं क्वावंरं मरुतो यस्मिन्नायय। यच्चावयंथ विथुरेव संहितं व्यद्गिणा पतथ त्वेषमंर्ण्वम्॥ ६॥ क्वं। स्वित्। अस्य। रर्जसः। महः। परम्। क्वं। अर्वरम्। मुरुतः। यस्मिन्। आ॰यय। यत्। च्यवयंथ। विथुराऽईव। सम्°हितम्। वि। अद्रिणा। पृतथ। त्वेषम्। अर्णवम्॥ ६॥ सातिर्न वोऽमवती स्वर्वती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिष्वती। भुद्रा वो गुतिः पृणुतो न दक्षिणा पृथुज्रयी असुर्येव जञ्जती॥ ७॥ साति:। न। व:। अर्म'°वती। स्व':२वती। त्वेषा। वि°पांका। मरुत:। पिपिंष्वती। भुद्रा। वुः। यतिः। पृणुतः। न। दक्षिणा। पृथु॰ज्रयी। असुर्योऽइव। जर्ञ्जती॥ ७॥ प्रति ष्टोभिन्त सिन्धंवः पविभ्यो यद्भियां वार्चमुदीरयंन्ति। अवं स्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदीं घृतं मुरुतः प्रुष्णुवन्ति ॥ ८॥ प्रति । स्तोभन्ति । सिन्धंवः । पवि॰भ्यः । यत् । अभ्रियाम् । वाचम् । उत्॰ईरयन्ति । अवं। स्मयन्त । वि°द्युतं:। पृथिव्याम्। यदिं। घृतम्। मुरुतः। पृष्णुवन्तिं॥ ८॥ असूत पृश्चिमहते रणाय त्वेषमयासां मरुतामनीकम्। ते संप्सरासोऽजनयन्ताभ्वमादित्स्वधार्मिषुरां पर्यपश्यन्॥ ९॥ असूत्। पृश्चि:। महते। रणाय। त्वेषम्। अयासाम्। मरुताम्। अनीकम्। ते। सप्सरासं:। अजनयन्त। अर्ध्वम्। आत्। इत्। स्वधाम्। इषिराम्। परि। अपश्यन्॥ ९॥

एष वः स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्यं मान्यस्यं कारोः।
एषा यांसीष्ट तन्वें वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदांनुम्॥ १०॥
एषः। वः। स्तोमः। मुरुतः। इयम्। गीः। मान्दार्यस्यं। मान्यस्यं। कारोः।
आ। इषा। यासीष्ट। तन्वे। वयाम्। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दांनुम्॥ १०॥

[9]

[ १६९ ] [ ८ अगस्त्यो मैत्रावरुण:। इन्द्र:। त्रिष्टुप्, २ चतुष्पदा विराट्।]

महश्चित्त्वमिन्द्र यत एतान्महश्चिद्सि त्यजसो वरूता। स नों वेधा मुरुतां चिकित्वान्त्सुम्ना वनुष्व तव हि प्रेष्ठां॥ १॥ महः। चित्। त्वम्। इन्द्र। यतः। एतान्। महः। चित्। असि। त्यर्जसः। वरूता। सः। नः। वेधः। मुरुताम्। चिकित्वान्। सुम्ना। वनुष्व। तर्व। हि। प्रेष्ठां॥ १॥ अयुंजन्त इन्द्र विश्वकृष्टीर्विदानासों निष्पिधों मर्त्यता। मरुतां पृत्सुतिर्हासंमाना स्वंमीळहस्य प्रधनंस्य सातौ॥ २॥ अर्युज्रन्। ते। इन्द्र। विश्व°कृष्टी:। विदानासं:। नि:२सिर्ध:। मुर्त्य°त्रा। मुरुताम्। पृत्सुति:। हासमाना। स्वःश्मीळ्हस्य। प्रु०धनस्य। सातौ॥ २॥ अम्यक् सा तं इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मुरुतो जुनन्ति। अग्निश्चिद्धि ष्पांतसे शुशुक्वानापो न द्वीपं दर्धति प्रयांसि॥ ३॥ अम्यंक्। सा। ते। इन्द्र। ऋष्टि:। अस्मे इति। सनेमि। अभ्वंम्। मुरुतः। जुनन्ति। अग्निः। चित्। हि। स्म। अतसे। शुशुक्वान्। आपः। न। द्वीपम्। दर्धति। प्रयांसि॥ ३॥ त्वं तू न इन्द्र तं रियं दा ओजिष्ठया दक्षिणयेव गितिम्। स्तुतंश्च यास्ते चकर्नन्त वायोः स्तन्ं मध्वः पीपयन्त वाजैः॥ ४॥ त्वम्। तु। नुः। इन्द्र। तम्। रयिम्। दाः। ओजिष्ठया। दक्षिणयाऽइव। रातिम्। स्तुतः। चु। याः। ते। चुकनन्त। वायोः। स्तर्नम्। न। मध्वः। पीपयन्त । वार्जैः॥ ४॥ त्वे रायं इन्द्र तोशतंमाः प्रणेतारः कस्यं चिदृतायोः। ते षु णों मुरुतों मृळयन्तु ये स्मां पुरा गांतूयन्तीव देवाः॥ ५॥ त्वे इति । रायः । इन्द्र । तोश॰तमाः । प्र॰नेतारः । कस्य । चित् । ऋत्॰योः । ते। सु। नुः। मुरुतः। मृळ्यन्तु। ये। स्म। पुरा। गातुयन्तिऽइव। देवाः॥ ५॥

प्रति प्र याहीन्द्र मीळहुषो नृन्महः पार्थिवे सदने यतस्व।
अध् यदेषां पृथुबुधास् एतांस्तीर्थे नार्यः पौंस्यांनि तस्थुः॥ ६॥
प्रति। प्र। याहि। इन्द्र। मीळहुषं:। नृन्। महः। पार्थिवे। सदने। यतस्व।
अधं। यत्। एषाम्। पृथु॰बुधासंः। एतां:। तीर्थे। न। अर्यः। पौंस्यांनि। तस्थुः॥ ६॥
प्रति घोराणामेतांनाम्यासां मुक्तां शृण्व आयतामुंपब्दिः।
ये मर्त्यं पृतनायन्तमूमैर्ऋणावानं न पतयंन्त सर्गेः॥ ७॥
प्रति। घोराणाम्। एतांनाम्। अयासाम्। मुक्तांम्। शृण्वे। आ॰यताम्। उपिव्दः।
ये। मर्त्यम्। पृतना॰यन्तम्। ऊमैः। ऋण्॰वानम्। न। पतयंन्त। सर्गैः॥ ७॥
त्वं मार्नेभ्य इन्द्र विश्वजंन्या रदां मुकद्धिः शुरुधो गोर्अग्राः।
स्तवानिभिः स्तवसे देव देवैविद्यामेषं वृजनं जीरदांनुम्॥ ८॥
त्वम्। मार्नेभ्यः। इन्द्र। विश्व॰जंन्या। रदं। मुरुत्भिः। शुरुधंः। गो॰अंग्राः।
स्तवानिभिः। स्तवसे। देव। देवैः। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दांनुम्॥ ८॥
स्तवानिभिः। स्तवसे। देव। देवैः। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दांनुम्॥ ८॥

[१७०][[५]१,३,४ इन्द्रः [४ अगस्त्यो वा]; २,५ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। इन्द्रः। १ बहती, २-४ अनुष्टुभः, ५ त्रिष्टुप्]

न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यदद्धंतम्।
अन्यस्यं चित्तम्भि संचरेण्यंमुतार्थीतं वि नंश्यति॥ १॥
न। नूनम्। अस्ति। नो इति। श्वः। कः। तत्। वेद। यत्। अर्द्धंतम्।
अन्यस्यं। चित्तम्। अभि। सम्°चरेण्यंम्। उत। आ॰धीतम्। वि। नृश्यति॥ १॥
किं नं इन्द्र जिघांसस् भ्रातरो मुरुतस्तवं। तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरंणे वधीः॥ २॥
किम्। नः। इन्द्र। जिघांसस्। भ्रातरः। मुरुतः। तवं।
तेभिः। कल्पस्व। साधु॰या। मा। नः। सम्॰अरंणे। वधीः॥ २॥
किम्। नः। भ्रातरगस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे। विद्या हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि॥ ३॥
किम्। नः। भ्रातः। अगुस्त्य। सखां। सन्। अति। मृन्यसे।
विद्य। हि। ते। यथां। मनः। अस्मभ्यम्। इत्। न। दित्ससि॥ ३॥

अरं कृण्वन्तु वेदिं सम्गिनिर्मन्थतां पुरः। तत्रामृतंस्य चेतंनं युज्ञं ते तनवावहै॥ ४॥
अरंम्। कृण्वन्तु। वेदिंम्। सम्। अग्निम्। इन्ध्ताम्। पुरः।
तत्रं। अमृतंस्य। चेतंनम्। युज्ञम्। ते। तनवावहै॥ ४॥
त्वर्मीशिषे वसुपते वसूनां त्वं मित्राणां मित्रपते धेष्ठः।
इन्द्र त्वं मुरुद्धिः सं वंदुस्वाध् प्राशांन ऋतुथा हुर्वीषि॥ ५॥
त्वम्। ईशिषे। वसु॰पते। वसूनाम्। त्वम्। मित्राणांम्। मित्र॰पते। धेष्ठः।
इन्द्रंः। त्वम्। मुरुत्॰भिः। सम्। वदस्व। अर्ध। प्र। अशान्। ऋतु॰था। हुर्वीषि॥ ५॥
इन्द्रंः। त्वम्। मुरुत्॰भिः। सम्। वदस्व। अर्ध। प्र। अशान्। ऋतु॰था। हुर्वीषि॥ ५॥

[ १७१ ] [ ६ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। १-२ मरुतः, ३-६ मरुत्वानिन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

प्रतिं व एना नर्मसाहमेमि सूक्तेनं भिक्षे सुमृतिं तुराणाम्। रराणतां मरुतो वेद्याभिनिं हेळों धत्त वि मुंचध्यमश्वान्॥ १॥ प्रति । वः। एना। नर्मसा। अहम्। एमि । सु॰उक्तेन । भिक्षे । सु॰मृतिम्। तुराणाम्। र्राणत्। मुरुतः। वेद्याभि। नि। हेळ्। धृत्त। वि। मुचुध्वम्। अश्वान्॥ १॥ एष वः स्तोमो मरुतो नर्मस्वान्हुदा तुष्टो मनसा धायि देवाः। उपेमा यांत मनसा जुषाणा यूयं हि ष्ठा नमस इदवृधासः॥ २॥ एषः। वः। स्तोमः। मुरुतः। नर्मस्वान्। हृदा। तुष्टः। मनसा। धायि। देवाः। उपं। ईम्। आ। यात्। मनसा। जुषाणाः। यूयम्। हि। स्थ। नमसः। इत्। वृधासः॥ २॥ स्तुतासों नो मुरुतों मृळयन्तूत स्तुतो मुघवा शंभीविष्ठः। ऊर्ध्वा नः सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वां मरुतो जिगीषा॥ ३॥ स्तुतासं:। नः। मुरुतः। मृळ्यन्तु। उत। स्तुतः। मुघ°वा। शम्॰भविष्ठः। ऊर्ध्वा । नुः। सुन्तु । कोम्या । वनानि । अहानि । विश्वा । मुरुतः । जिगीषा ॥ ३ ॥ अस्माद्रहं तंविषादीषमाण् इन्द्रांद्भिया मंरुतो रेजमानः। युष्मभ्यं हुव्या निर्शितान्यासन्तान्यारे चंकृमा मृळतां नः॥ ४॥ अस्मात्। अहम्। तिविषात्। ईषंमाणः। इन्द्रात्। भिया। मुरुतः। रेजंमानः। युष्मभ्यम्। हुव्या। नि॰शितानि। आसन्। तार्नि। आरे। चुकृम्। मृळत्। नः॥ ४॥

येन मानांसश्चितयंन्त उस्ता व्युष्टिषु शर्वसा शश्वंतीनाम्।

स नां मुरुद्धिर्वृषभ् श्रवो धा उग्र उग्रेभिः स्थिवरः सहोदाः॥ ५॥

येनं। मानांसः। चितयंन्ते। उस्ताः। वि॰उंष्टिषु। शर्वसा। शश्वंतीनाम्।

सः। नः। मुरुत्॰भिः। वृषभ्। श्रवंः। धाः। उग्रः। उग्रेभिः। स्थिवरः। सहः२दाः॥ ५॥

त्वं पाहीन्द्र सहीयसो नृन्भवां मुरुद्धिरवयातहेळाः।

सुप्रकेतेभिः सासहिर्दधांनो विद्यामेषं वृजनं जीरदांनुम्॥ ६॥

[११]

त्वम्। पाहि। इन्द्र। सहीयसः। नृन्। भवं। मुरुत्॰भिः। अवयात॰हेळाः।

सु॰प्रकेतेभिः। सुसहिः। दधांनः। विद्यामे। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दांनुम्॥ ६॥

[ १७२ ] [ ३ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। मरुतः। गायत्री।]

चित्रो वोऽस्तु यामंश्चित्र ऊती सुंदानवः। मर्रुतो अहिंभानवः॥ १॥
चित्रः। वः। अस्तु। यामः। चित्रः। ऊती। सु॰दानवः। मर्रुतः। अहिं॰भानवः॥ १॥
आरे सा वः सुदानवो मर्रुत ऋञ्जती शर्रुः। आरे अश्मा यमस्यथ॥ २॥
आरे। सा। वः। सु॰दानवः। मर्रुतः। ऋञ्जती। शर्रुः। आरे। अश्मा। यम्। अस्यथ॥ २॥
तृणस्कन्दस्य नु विशः परि वृङ्क्त सुदानवः। ऊर्ध्वानः कर्त जीवसं॥ ३॥

[१२]
तृण्॰स्कन्दस्य। नु। विशः। परि। वृङ्क्त । सु॰दानवः। ऊर्ध्वान्। नः कर्त । जीवसं॥ ३॥

[ १७३ ] [ १३ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। इन्द्रः। त्रिष्टुप्; ४ विराट्स्थाना, विषमपदा वा।]

गायत्सामं नभ्न्यं १ यथा वेरचीं मृ तद्वां वृधानं स्वर्वत्।
गावो धेनवो बिहिष्यदंख्या आ यत्सद्मानं दिव्यं विवासान्॥ १॥
गायत्। सामं। नभ्न्यम्। यथां। वे:। अचीम। तत्। वृवृधानम्। स्वः २वत्।
गावः। धेनवः। बिहिषिं। अदंख्याः। आ। यत्। सद्मानंम्। दिव्यम्। विवासान्॥ १॥
अर्चदृषा वृषिभः स्वेदुंहव्यैमृंगो नाश्रो अति यञ्जुंगुर्यात्।
प्रमन्दयुर्मनां गूर्त होता भरते मर्यो मिथुना यजेत्रः॥ २॥
अर्चत्। वृषां। वृषं॰भिः। स्व॰इदुंहव्यैः। मृगः। न। अर्थः। अति। यत्। जुगुर्यात्।
प्रामन्दयुः। मनाम्। गूर्त। होतां। भरते। मर्यः। मिथुना। यजेत्रः॥ २॥

नक्षद्धोता परि सद्यं मिता यन्भरद्गर्भमा शरदः पृथिव्याः। क्रन्ददश्वो नयमानो रुवद्गौरन्तर्दूतो न रोदंसी चरद्वाक्॥ ३॥ नक्षंत्। होतां। परिं। सद्गं। मिता। यन्। भरंत्। गर्भम्। आ। शरदं:। पृथिव्या:। क्रन्दंत्। अश्वं:। नयमानः। रुवत्। गौः। अन्तः। दूतः। न। रोदंसी इति। चरत्। वाक्॥ ३॥ ता कर्मार्षतरास्मै प्र च्यौलानिं देवयन्तों भरन्ते। जुजोषदिन्द्रों दस्मवर्चा नासंत्येव सुग्म्यों रथेष्ठाः॥ ४॥ ता। कर्म। अर्षं°तरा। अस्मै। प्र। च्यौत्नानिं। देव°यन्तः। भरन्ते। जुर्जोषत्। इन्द्री:। दस्म°र्वर्चा:। नासंत्याऽइव। सुग्म्यी:। रुथे°स्था:॥ ४॥ तमुं घ्टुहीन्द्रं यो हु सत्वा यः शूरों मुघवा यो रथेष्ठा। प्रतीचश्चिद्योधीयान्वृषंणवान्ववबुषंश्चित्तमंसो विहन्ता॥ ५॥ [ 83] तम्। ऊँ इति । स्तुह् । इन्द्रम्। यः। हु। सत्वा । यः। शूर्रः। मघ°वा । यः। रथे°स्था। प्रतीचः। चित्। योधीयान्। वृषंण्°वान्। वृवब्रुषंः। चित्। तमसः। वि°ह्न्ता॥ ५॥ प्र यदित्था मंहिना नृभ्यो अस्त्यरं रोदंसी कृक्ष्ये ई नास्मै। सं विव्य इन्द्रों वृजनं न भूमा भितं स्वधावां ओप्शर्मिव द्याम्॥ ६॥ प्र। यत्। इत्था। महिना। नृ॰भ्यः। अस्ति। अरम्। रोदंसी इति। कक्ष्येर्३ इति। न। अस्मै। सम्। विव्ये। इन्द्रे:। वृजनम्। न। भूमं। भर्ति। स्वधा॰वान्। ओपशम्ऽईव। द्याम्॥ ६॥ समत्सुं त्वा शूर सतामुराणं प्रपथिन्तमं परितंसयध्यै। सजोषस इन्द्रं मर्दे श्लोणीः सूरिं चिद्ये अनुमदन्ति वाजैः॥ ७॥ समत्॰स् । त्वा । शूर् । सताम् । उराणम् । प्रपथिन्॰तंमम् । परि॰तंसयध्यै । सु॰जोषंसः। इन्द्रम्। मर्दे। क्षोणीः। सूरिम्। चित्। ये। अनु॰मदन्ति। वाजैः॥ ७॥ एवा हि ते शं सर्वना समुद्र आपो यत्तं आसु मर्दन्ति देवी:। विश्वां ते अनु जोष्यां भूद्गौः सूरींशिच्द्यदिं धिषा वेषि जनांन्॥ ८॥ एव। हि। ते। शम्। सर्वना। सुमुद्रे। आपैः। यत्। ते। आसु। मर्दन्ति। देवीः। विश्वा । ते । अनु । जोष्या । भूत् । गौः । सूरीन् । चित् । यदि । धिषा । वेषि । जनान् ॥ ८॥ असाम यथा सुषखाय एन स्विभुष्टयो नुरां न शंसै:। असुद्यर्था नु इन्द्री वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नर्यमान उक्था॥ ९॥

असाम। यथा। सु॰स्खार्यः। एन। सु॰अभिष्टर्यः। नराम्। न। शंसैः। असंत्। यथा। नः। इन्द्रंः। वन्द्ने॰स्थाः। तुरः। न। कर्म। नर्यमानः। उक्था॥ ९॥ विष्पर्धसो नुरां न शंसैरस्माकां सदिन्द्रो वर्ज्रहस्तः। मित्रायुवो न पूर्पतिं सुशिष्टौ मध्यायुव उप शिक्षन्ति युज्ञैः॥ १०॥ [88] वि°स्पर्धसः। नुराम्। न। शंसै:। अस्मार्क। असुत्। इन्द्रे:। वर्ज्र°हस्त:। मित्र॰युर्वः। न। पूः२पंतिम्। सु॰शिष्टौ। मध्य॰युर्वः। उपं। शिक्षन्ति। युजैः॥ १०॥ युज्ञो हि ष्मेन्द्रं कश्चिद्नन्थञ्जुंहुराणश्चिन्मनंसा परियन्। तीर्थे नाच्छां तातृषाणमोकों दीर्घो न सिधमा कृणोत्यध्वां॥ ११॥ युज्ञः। हि। स्म। इन्द्रम्। कः। चित्। ऋन्धन्। जुहुराणः। चित्। मनसा। परि॰यन्। तीर्थे। न। अच्छं। तृतृषाणम्। ओर्कः। दीर्घः। न। सिध्रम्। आ। कृणोति। अध्वां॥ ११॥ मो षू ण इन्द्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नव्याः। महश्चिद्यस्यं मीळहुषों यव्या हुविष्मंतो मुरुतो वन्दंते गीः॥ १२॥ मो इति । सु। नः। इन्द्र। अर्त्र। पृत्°सु। देवै:। अस्ति । हि। स्म। ते। शुष्मिन्। अव°या:। महः। चित्। यस्यं। मीळहुर्षः। यव्या। हुविष्मंतः। मुरुतः। वन्दंते। गीः॥ १२॥ एष स्तोमं इन्द्र तुभ्यंमस्मे एतेनं गातुं हरिवो विदो नः। आ नो ववृत्याः सुवितायं देव विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ १३॥ [ 84] एषः। स्तोमः। इन्द्र। तुभ्यम्। अस्मे इति। एतेन। गातुम्। हृरि॰वः। विदः। नः। आ। नः। वृवृत्याः। सुवितायं। देव। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दानुम्॥ १३॥

[ १७४ ] [ १० अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। इन्द्र:। त्रिष्टुप्। ]

त्वं राजेन्द्र ये चं देवा रक्षा नृत्याह्यंसुर त्वमस्मान्।
त्वं सत्यंतिर्म्घवां नस्तर्रुत्रस्वं सत्यो वस्वानः सहोदाः॥ १॥
त्वम्। राजां। इन्द्र। ये। च। देवाः। रक्षं। नृन्। पाहि। असुर। त्वम्। अस्मान्।
त्वम्। सत्॰पंतिः। मघ॰वां। नः। तर्रुतः। त्वम्। सत्यः। वस्वानः। सहः२दाः॥ १॥
दनो विश्रं इन्द्र मुध्रवांचः सप्त यत्पुरः शर्म शार्रदीर्दत्।
ऋणोरपो अनवद्याणां यूने वृत्रं पुरुकुत्सांय रन्धीः॥ २॥

दर्नः। विशः। इन्द्र। मृभ्र॰वाचः। सप्त। यत्। पुरः। शर्म। शारंदीः। दर्त्। ऋणोः। अपः। अनुवद्य। अर्णाः। यूनै। वृत्रम्। पुरुकुत्सीय। रन्धीः॥ २॥ अजा वृतं इन्द्र शूरंपत्नीद्यां च येभिः पुरुहूत नूनम्। रक्षों अग्निमशुषं तूर्वयाणं सिंहो न दमे अपंसि वस्तों:॥ ३॥ अर्ज । वृतं: । इन्द्र । शूरं °पत्नी: । द्याम् । च । येभि: । पुरु °हूत । नूनम् । रक्षो इति । अग्निम् । अशुर्षम् । तूर्वयाणम् । सिंहः । न । दमै । अपीसि । वस्तौः ॥ ३ ॥ शेषन् त इन्द्र सस्मिन्योनौ प्रशस्तये पर्वीरवस्य महा। सृजदर्णांस्यव यद्युधा गास्तिष्ठद्धरी धृषता मृष्ट वार्जान्॥ ४॥ शेर्षन्। नु। ते। इन्द्र। सिस्मिन्। योनौ। प्र॰शंस्तये। पवीरवस्य। मुह्ना। सृजत्। अर्णंसि। अर्व। यत्। युधा। गाः। तिष्ठंत्। हरी इर्ति। धृष्ता। मृष्ट्। वार्जान्॥ ४॥ वह कुत्संमिन्द्र यस्मिञ्चाकन्त्स्यूमन्यू ऋजा वातस्याश्चां। प्र सूर्रश्चकं वृहताद्भीकेऽभि स्पृधों यासिषद्वर्त्रबाहुः॥ ५॥ [ 88 ] वहं। कुत्संम्। इन्द्र। यस्मिन्। चाकन्। स्यूमन्यू इति। ऋजा। वातस्य। अश्वा। प्र। सूर्रः। चक्रम्। वृहुतात्। अभीकै। अभि। स्पृधः। यासिषत्। वर्ष्रं बाहुः॥ ५॥ जघन्वाँ इन्द्र मित्रेरूञ्चोदप्रवृद्धो हरिवो अदाशुन्। प्र ये पश्यन्नर्यमणुं सचायोस्त्वयां शूर्ता वर्हमाना अपत्यम्॥ ६॥ जघन्वान्। इन्द्र। मित्रेर्रून्। चोद॰प्रवृद्धः। हृरि॰वः। अदाशून्। प्र। ये। पश्येन्। अर्यमणम्। सर्चा। आयोः। त्वर्या। शूर्ताः। वर्हमानाः। अर्पत्यम्॥ ६॥ रपत्किविरिन्द्रार्कसातौ क्षां दासायोपबर्हणीं कः। करित्तिस्रो मुघवा दानुंचित्रा नि दुर्योंणे कुर्यवाचं मृधि श्रेत्॥ ७॥ रपत्। कविः। इन्द्र। अर्कु॰सातौ। क्षाम्। दासायं। उपबर्हणीम्। करितिं कः। करत्। तिस्रः। मुघ°वा। दार्नुं°चित्राः। नि। दुर्योणे। कुर्यवाचम्। मृधि। श्रेत्॥ ७॥ सना ता तं इन्द्र नव्या आगुः सहो नभोऽविरणाय पूर्वीः। भिनत् पुरो न भिदो अदेवीर्ननमो वधरदेवस्य पीयोः॥ ८॥

सर्ना। ता। ते। इन्द्र। नव्याः। आ। अगुः। सहैः। नर्भः। अविं°रणाय। पूर्वीः।

भिनत्। पुर्रः। न। भिदैः। अदैवीः। नन्मैः। वर्धः। अदैवस्य। पीयोः॥ ८॥

त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीर्ऋणोरपः सीरा न स्रवन्तीः।

प्र यत्समुद्रमति शूर पर्षि पारयां तुर्वशं यदुं स्वस्ति॥ ९॥

त्वम्। धुनिः। इन्द्र। धुनिं°मतीः। ऋणोः। अपः। सीराः। न। स्रवन्तीः।

प्र। यत्। समुद्रम्। अति। शूर्। पर्षि। पारयं। तुर्वशंम्। यदुंम्। स्वस्ति॥ ९॥

त्वम्स्माकिमिन्द्र विश्वधं स्या अवृकतंमो न्रां नृपाता।

स नो विश्वांसां स्पृधां संहोदा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ १०॥

त्वम्। अस्माकिम्। इन्द्र। विश्वधं। स्याः। अवृक°तंमः। न्राम्। नृ॰पाता।

सः। नः। विश्वांसाम्। स्पृधाम्। सहः २रदाः। विद्यामं। इषम्। वृजनम्। जीर॰दानुम्॥ १०॥

[१७५] [६ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। इन्द्रः। १ स्कंधोग्रीवी बृहतीः १-५ अनुष्टुप्ः ६ त्रिष्टुप्।]
मत्त्यपायि ते महः पात्रंस्येव हरिवो मत्सरो मदः। वृषां ते वृष्ण इन्दुर्वाजी संहस्त्रसातंमः॥ १॥
मित्सं। अपायि। ते। महंः। पात्रंस्यऽइव। हरि॰वः। मत्सरः। मदंः।
वृषां। ते। वृष्णे। इन्दुंः। वाजी। सहस्त्र॰सातंमः॥ १॥
आ नंस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः। सहावाँ इन्द्र सान्तिः पृतनाषाळमेर्त्यः॥ २॥
आ। नः। ते। गन्तु। मत्सरः। वृषां। मदंः। वरेण्यः।
सह०वान्। इन्द्र। सान्तिः। पृतनाषाद्। अमर्त्यः॥ २॥
त्वं हि शूरः सिनता चोदयो मनुषो रथम्। सहावान्दस्युमवृतमोषः पात्रं न शोचिषां॥ ३॥
त्वम्। हि। शूरः। सिनता। चोदयेः। मनुषः। रथम्।
सह॰वान्। दस्युम्। अवृतम्। ओषंः। पात्रंम्। न। शोचिषां॥ ३॥
सुषाय सूर्यं कवे चक्रमीशांन ओजंसा। वह शुष्णाय वधं कुत्सं वात्स्याश्वैः॥ ४॥
मुषाय। सूर्यम्। कृत्रं। इशांनः। ओजंसा।
वहं। शुष्णाय। वधम्। कुर्त्सम्। वातंस्य। अश्वैः॥ ४॥
शृष्यन्तमो हि ते मदो द्युम्निन्तंम उत क्रतुः। वृत्रम्ना विरिवोविदां मंसीष्ठा अश्वसातमः॥ ५॥

शुष्मिन्°तंमः। हि। ते। मदंः। द्युम्निन्°तंमः। उत। क्रतुंः।
वृत्र°म्ना। वृद्धिःश्वदां। मंसीष्ठाः। अश्व°सातंमः॥ ५॥
यथा पूर्वेभ्यो जित्रभ्यं इन्द्र मर्यद्भवापो न तृष्यंते बभूष्यं।
तामनुं त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ ६॥
[१८]
यथां। पूर्वेभ्यः। जुरितृ॰भ्यंः। इन्द्र। मर्यःऽइव। आपंः। न। तृष्यंते। बभूषं।
ताम्। अनुं। त्वा। नि॰विदंम्। जोहवीमि। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दानुम्॥ ६॥

[ १७६ ] [ ६ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। इन्द्र:। अनुष्टुप्; ६ त्रिष्टुप् ]

मित्सं नो वस्यंइष्टय इन्द्रंमिन्दो वृषा विश। ऋघायमांण इन्विस शत्रुमिन्त न विन्दिसि॥ १॥ मर्त्सि। नुः। वस्यैः २इष्टये। इन्द्रैम्। इन्दो इतिं। वृषां। आ। विश। ऋघायमाणः। इन्वस् । शर्तुम् । अन्ति । न । विन्दस् ॥ १ ॥ तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकेश्चर्णीनाम्। अनुं स्वधा यमुप्यते यवं न चर्कृषद्वृषां॥ २॥ तस्मिन्। आ। वेशय। गिरं:। य:। एकः। चुर्षणीनाम्। अर्नु। स्वधा। यम्। उप्यते। यर्वम्। न। चर्कृषत्। वृषां॥ २॥ यस्य विश्वानि हस्त्योः पञ्चं क्षितीनां वसुं। स्पाशयंस्व यो अस्मधुग्दिव्येवाशनिर्जिहि॥ ३॥ यस्य । विश्वानि । हस्तयोः । पञ्च । क्षितीनाम् । वसु । स्पाशयस्व। यः। अस्म°धुक्। दिव्याऽईव। अ्शर्निः। जुहि॥ ३॥ असुन्वन्तं समं जिह दूणाशुं यो न ते मर्यः। अस्मभ्यमस्य वेदेनं दुद्धि सूरिश्चिदोहते॥ ४॥ असुन्वन्तम्। समम्। जुह्नि। दुःश्नर्शम्। यः। न। ते। मर्यः। अस्मभ्यंम्। अस्य। वेदंनम्। दुद्धि। सूरिः। चित्। ओ्हुते॥४॥ आवो यस्यं द्विबर्हसोऽर्केषुं सानुषगसंत्। आजाविन्द्रंस्येन्दो प्रावो वाजेषु वाजिनंम्॥ ५॥ आर्वः। यस्य। द्वि°बर्हसः। अर्केषु। सानुषक्। असंत्। आजौ। इन्द्रस्य। इन्दो इति। प्र। आवः। वाजेषु। वाजिनम्॥ ५॥ यथा पूर्वेभ्यो जित्वभ्यं इन्द्र मर्यड्वापो न तृष्यंते बभूर्थं। तामनुं त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ ६॥ [88] यथां। पूर्वेभ्यः। जुरितृ॰भ्यः। इन्द्र। मर्यःऽइव। आपः। न। तृष्यंते। बुभूर्थं। ताम्। अनुं। त्वा। नि॰विदंम्। जोहुवीमि। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दानुम्॥ ६॥

[ १७७ ] [ ५ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

आ चंषीणप्रा वृषभो जर्नानां राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः। स्तुतः श्रंवस्यन्नवसोपं मुद्रिग्युक्त्या हरी वृष्णा यांह्यर्वाङ्॥ १॥ आ। चुर्षणि॰प्राः। वृषभः। जनानाम्। राजा। कृष्टीनाम्। पुरु॰हूत। इन्द्रेः। स्तुतः। श्रवस्यन्। अवसा। उपं। मुद्रिक्। युक्त्या। हरी इति। वृषणा। आ। याहि। अर्वाङ्॥ १॥ ये ते वृषंणो वृष्भासं इन्द्र ब्रह्मयुजो वृषंरथासो अत्याः। ताँ आ तिष्ठ तेभिरा यांह्यर्वाङ् हवांमहे त्वा सुत ईन्द्र सोमें॥ २॥ ये। ते। वृषंणः। वृषभासंः। इन्द्र। ब्रह्म॰युर्जः। वृषं॰रथासः। अत्याः। तान्। आ। तिष्ठ। तेभिः। आ। याहि। अर्वाङ्। हर्वामहे। त्वा। सुते। इन्द्र। सोमे ॥ २॥ आ तिष्ठ रथं वृषणं वृषां ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि। युक्त्वा वृषंभ्यां वृषभ क्षितीनां हरिंभ्यां याहि प्रवतोपं मुद्रिक्।। ३।। आ। तिष्ठ। रथंम्। वृषंणम्। वृषां। ते। सुतः। सोमः। परिं॰सिक्ता। मधूनि। युक्त्वा। वृषं ॰भ्याम्। वृष् भु। क्षितीनाम्। हरिं ॰भ्याम्। याहि। प्र॰वर्ता। उपं। मद्रिक्॥ ३॥ अयं युज्ञो देवया अयं मियेधं इमा ब्रह्माण्ययमिन्द्र सोमः। स्तीर्णं बहिरा तु शंक्र प्र यांहि पिबां निषद्य वि मुंचा हरीं इह।। ४॥ अयम्। युज्ञः। देव°याः। अयम्। मियेर्धः। इमा। ब्रह्माणि। अयम्। इन्द्र। सोर्मः। स्तीर्णम्। बहि:। आ। तु। शुक्रु। प्र। याहि। पिबं। नि॰सद्यं। वि। मुच्। हरी इतिं। इह॥ ४॥ ओ सुष्टुंत इन्द्र याह्यर्वाडुय ब्रह्माणि मान्यस्य कारोः। विद्याम् वस्तोरवसा गृणन्तो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ ५॥ [ 20] ओ इति । सु॰स्तुतः। इन्द्र। याहि । अर्वाङ्। उप । ब्रह्माणि । मान्यस्य । कारोः। विद्यामं। वस्तौ:। अवसा। गृणन्तै:। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दानुम्॥ ५॥

[ १७८ ] [ ५ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। इन्द्र:। त्रिष्टुप्।]

यद्ध स्या तं इन्द्र शुष्टिरस्ति ययां बभूर्थं जिर्तृभ्यं ऊती। मा नः काम महयन्तमा धुग्विश्वां ते अश्यां पर्यापं आयोः॥ १॥ यत्। हु। स्या। ते। इन्द्र। श्रुष्टिः। अस्ति। यया। बुभूर्थ। जुरितृ॰भ्यः। ऊती। मा। नः। कार्मम्। महयन्तम्। आ। धक्। विश्वा। ते। अश्याम्। परि। आपः। आयोः॥ १॥ न घा राजेन्द्र आ दंभन्नो या नु स्वसारा कृणवंन्त योनौ। आपंश्चिदस्मै सुतुकां अवेषुनामंत्र इन्द्रः सुख्या वर्यश्च॥ २॥ न। घु। राजां। इन्द्रं:। आ। दुभुत्। नु:। या। नु। स्वसारा। कृणवन्त। योनौ। आपं:। चित्। अस्मै। सु॰तुर्काः। अवेषन्। गर्मत्। नः। इन्द्रंः। सुख्या। वर्यः। चु॥ २॥ जेता नृभिरिन्द्रः पृत्सु शूरः श्रोता हवं नार्धमानस्य कारोः। प्रभर्ता रथं दाशुषं उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्॥ ३॥ जेता । नृ॰भिः। इन्द्रेः। पृत्॰सु। शूर्रः। श्रोता । हर्वम्। नार्धमानस्य। कारोः। प्र॰भंता । रथंम् । दाशुर्षः । उपाके । उत्॰यंन्ता । गिरंः । यदि । च । त्मना । भूत् ॥ ३॥ एवा नृभिरिन्द्रं: सुश्रवस्या प्रखाद: पृक्षो अभि मित्रिणों भूत्। सुमुर्य डुषः स्तुवते विवाचि सत्राकुरो यर्जमानस्य शंसः॥ ४॥ एव। नृ॰भिः। इन्द्रं:। सु॰श्रुवस्या। प्र॰खादः। पृक्षः। अभि। मित्रिणः। भूत्। सु॰मुर्ये । इषः । स्तुवते । वि॰वाचि । सुत्रा॰कुरः । यजमानस्य । शंसैः ॥ ४॥ त्वयां वयं मंघवन्निन्द्र शत्रूनिभ ष्याम महुतो मन्यमानान्। त्वं त्राता त्वमुं नो वृधे भूर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥५॥ [ 38] त्वया । वयम् । मुघ°वन् । इन्द्र । शत्रून् । अभि । स्याम् । मुहतः । मन्यमानान् । त्वम्। त्राता। त्वम्। ऊँ इति । नुः। वृधे। भू। विद्यामे। इषम्। वृजनम्। जीर॰दानुम्॥ ५॥

[ १७९ ] [ [ ६ ] १-२ लोपामुद्रा; ३-४ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः; ५-६ अगस्त्रिष्यो ब्रह्मचारी। रतिः। त्रिष्टुप्; ५ बृहती। ]

पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्तीः। मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू नु पत्नीर्वृषंणो जगम्युः॥ १॥

पूर्वीः। अहम्। शरदः। शृश्रमाणा। दोषाः। वस्तौः। उषसः। जरयन्तीः। मिनाति । श्रियम् । जरिमा । तनूनाम् । अपि । ऊँ इति । नु । पत्नी : । वृषणः । जगम्यु : ॥ १ ॥ ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसंन्त्साकं देवेभिरवंदन्नृतानिं। ते चिदवांसुर्नह्यन्तंमापुः समू नु पत्नीवृषंभिर्जगम्युः॥ २॥ ये। चित्। हि। पूर्वे। ऋत°सापः। आसन्। साकम्। देवेभिः। अवदन्। ऋतानि। ते। चित्। अवं। असुः। निह। अन्तंम्। आपुः। सम्। ऊँ इतिं। नु। पत्नीः। वृषं॰भिः। जुगुम्युः॥ २॥ न मृषां श्रान्तं यदवंन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधों अभ्यंशनवाव। जयावेदत्रं शतनीथमाजिं यत्सम्यञ्चां मिथुनावभ्यजांव॥ ३॥ न। मृषां। श्रान्तम्। यत्। अवंन्ति। देवाः। विश्वाः। इत्। स्पृधः। अभि। अश्नवाव। जयांव। इत्। अत्रं। शत°नीथम्। आजिम्। यत्। सम्यञ्चां। मिथुनौ। अभि। अजांव॥ ३॥ नदस्यं मा रुधतः काम आगंत्रित आजांतो अमुतः कुर्तश्चित्। लोपामुद्रा वृषेणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्॥ ४॥ नदस्य। मा। रुधतः। कार्मः। आ। अगुन्। इतः। आ॰जातः। अमुतः। कुतः। चित्। लोपामुद्रा। वृषणम्। नि:। रिणाति। धीरम्। अधीरा। धयति। श्वसन्तम्॥ ४॥ इमं नु सोममन्तितो हृत्सु पीतमुपं ब्रुवे। यत्सीमार्गश्चकृमा तत् सु मृंळतु पुलुकामो हि मर्त्यं॥ ५॥ ड्मम्। नु। सोर्मम्। अन्तितः। हृत्°सु। पीतम्। उपं। ब्रुवे। यत्। स्रोम्। आर्गः। चुकृम। तत्। सु। मृळ्तु। पुलु॰कार्मः। हि। मर्त्यं॥ ५॥ अगस्त्यः खर्नमानः खुनित्रैः प्रजामपत्यं बर्लिमच्छर्मानः। उभौ वर्णावृषिं हुग्रः पुंपोष सत्या देवेष्वाशिषों जगाम॥ ६॥ [ 27 ] {23} अगस्त्यः। खर्नमानः। खनित्रैः। प्र°जाम्। अपत्यम्। बर्लम्। इच्छर्मानः। उभौ। वर्णौ। ऋषिः। उग्रः। पुपोष्। सत्याः। देवेषुं। आ॰शिषः। जुगाम्॥ ६॥

[ १८० ] [ १-१० अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। अश्विनौ। त्रिष्टुप्। ]

युवो रजंसि सुयमासो अश्वा रथो यद्वां पर्यणीसि दीयत्। हिरुण्ययां वां पवर्यः प्रुषायन्मध्वः पिर्बन्ता उषर्सः सचेते॥ १॥ युवो:। रजंसि। सु॰यमांस:। अश्वां:। रथं:। यत्। वाम्। परिं। अर्णांसि। दीयंत्। -हिरण्ययाः । वाम् । पुवर्यः । प्रुषायन् । मध्वः । पिर्बन्तौ । उषसंः । सचेते इतिं ॥ १ ॥ युवमत्यस्यावं नक्षथो यद्विपंत्मनो नर्यस्य प्रयंज्योः। स्वसा यद्वां विश्वगूर्ती भराति वाजायेट्टं मधुपाविषे चं॥ २॥ युवम्। अत्यस्य। अवं। नुक्षथः। यत्। वि॰पंतमनः। नर्यस्य। प्र॰यंज्योः। स्वसा । यत्। वाम्। विश्वगूर्ती इति विश्व°गूर्ती। भर्राति। वार्जाय। ईट्टे । मुधु०पौ। इषे। च ॥ २॥ युवं पर्य उस्त्रियायामधत्तं पुक्वमामायामव पूर्व्यं गोः। अन्तर्यद्विनिनो वामृतप्सू ह्यारो न शुचिर्यर्जते हिवष्मान्॥ ३॥ युवम्। पर्यः। उस्त्रयायाम्। अधृतम्। पुक्वम्। आमार्याम्। अवं। पूर्व्यम्। गोः। \_ अन्तः। यत्। वनिनंः। वाम्। ऋतप्सू इत्यृत°प्सू। ह्वारः। न। शुचिः। यजेते। हुविष्मान्॥ ३॥ युवं हं घुमं मधुमन्तमत्रयेऽपो न क्षोदोऽवृणीतमेषे। तद्वां नरावश्विना पर्श्वडृष्टी रथ्येव चक्रा प्रति यन्ति मध्वः॥ ४॥ युवम्। हु। घुर्मम्। मधुं॰मन्तम्। अत्रये। अपः। न। क्षोदः। अवृणीतम्। एषे। तत्। वाम्। नरौ। अश्वना। पर्थः २इष्टिः। रथ्योऽइव। चुक्रा। प्रति। यन्ति। मध्वैः॥ ४॥ आ वं दानायं ववृतीय दस्ता गोरोहंण तौग्र्यो न जिब्निः। अपः क्षोणी संचते माहिना वां जूर्णो वामक्षुरंहमो यजत्रा॥ ५॥ [ 73] आ। वाम्। दानायं। ववृतीय। दस्रा। गोः। ओहेन। तौग्रयः। न। जिव्निः। अपः। क्षोणी इति । सचते । माहिना। वाम्। जूर्णः। वाम्। अक्षुः। अंहसः। यज्जा॥ ५॥ नि यद्युवेथे नियुर्तः सुदानू उपं स्वधाभिः सृजथः पुरंधिम्। प्रेषद्वेषद्वातो न सूरिरा महे दंदे सुव्रतो न वार्जम्॥ ६॥ नि। यत्। युवेथे इति । नि॰युतः। सुदान् इति सु॰दान्। उप । स्वधाभिः। सृज्थः। पुरम्॰धिम्। प्रेषंत्। वेषत्। वातः। न। सूरिः। आ। महे। द्दे। सु॰व्रतः। न। वार्जम्॥ ६॥ वयं चिद्धि वं जिर्तारः सत्या विपन्यामहे वि पणिर्हितावान्। अधा चिद्धि ष्माश्विनावनिन्द्या पाथो हि ष्मा वृषणावन्तिदेवम्॥ ७॥ वयम्। चित्। हि। वाम्। जरितारः। सत्याः। विपन्यामहे। वि। पणिः। हिता॰वान्। अर्ध। चित्। हि। स्म। अश्विनौ। अनिन्द्या। पाथः। हि। स्म। वृषणौ। अन्ति देवम्॥ ७॥

युवां चिद्धि ष्मांश्विनावनु द्यून्विरुंद्रस्य प्रस्रवंणस्य सातौ।
अगस्त्यों न्रां नृषु प्रशंस्तः कारांधुनीव चितयत्महस्त्रैः॥ ८॥
युवाम्। चित्। हि। स्म। अश्विनौ। अनुं। द्यून्। वि॰र्रुद्रस्य। प्र॰स्रवंणस्य। सातौ।
अगस्त्यः। नराम्। नृषुं। प्र॰शंस्तः। कारांधुनीऽइव। चित्यत्। सहस्रैः॥ ८॥
प्र यद्वहेथे महिना रथंस्य प्र स्यंन्द्रा याथो मनुषो न होतां।
धत्तं सूरिभ्यं उत वा स्वश्र्व्यं नासंत्या रियुषाचः स्याम॥ ९॥
प्र। यत्। वहेथे इति। महिना। रथंस्य। प्र। स्यन्द्रा। याथः। मनुषः। न। होतां।
धत्तम्। सूरि॰भ्यः। उत। वा। सु॰अश्र्व्यम्। नासंत्या। रियु॰साचः। स्याम॥ ९॥
तं वां रथं वयमद्या हुवेम स्तोमैरिश्वना सुविताय नव्यम्।
अरिष्टनेमिं परि द्यामियानं विद्यामेषं वृजनं जीरदांनुम्॥ १०॥
विद्याम्। रथंम्। वयम्। अद्य। हुवेम्। स्तोमैः। अश्विना। सुवितायं। नव्यम्।
अरिष्ट॰नेमिम्। परि। द्याम्। इयानम्। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दांनुम्॥ १०॥

[ १८१ ] [ ९ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। अश्विनौ। त्रिष्टुप्। ]

कदु प्रेष्ठांविषां रंयीणामंध्वर्यन्ता यदुंन्निनीथो अपाम्।
अयं वां यज्ञो अकृत प्रशंस्ति वसुंधिती अवितारा जनानाम्॥ १॥
कत्। कुँ इति। प्रेष्ठौ । इषाम्। र्यीणाम्। अध्वर्यन्तो । यत्। उत्°िन्तीथः। अपाम्।
अयम्। वाम्। यज्ञः। अकृतः। प्र°शंस्तिम्। वसुंधिती इति वसुं°धिती। अवितारा। जनानाम्॥ १॥
आ वामश्वासः शुच्यः पयस्या वातरंहसो दिव्यासो अत्याः।
मनोजुवो वृषणो वीतपृष्ठा एव स्वराजो अश्विनां वहन्तु॥ २॥
आ। वाम्। अश्वासः। शुच्यः। प्यःश्पाः। वातं°रंहसः। दिव्यासेः। अत्याः।
मनःश्जुवंः। वृषणः। वीत॰पृष्ठाः। आ। इह। स्व॰राजेः। अश्विनां। वहन्तु॥ २॥
आ वां रथोऽविनिनं प्रवत्वानस्प्रवन्धुरः सुवितायं गम्याः।
वृष्णाः स्थातारा मनसो जवीयानहंपूर्वो यंज्ञतो धिष्णया यः॥ ३॥
आ। वाम्। रथैः। अविनिः। न। प्रवत्वान्। सृप्र°वंन्धुरः। सुवितायं। गम्याः।
वृष्णाः। स्थातारा। मनसः। जवीयान्। अहम्॰पूर्वः। यज्ञतः। धिष्णया। यः॥ ३॥

[ 24]

इहेहं जाता समवावशीतामरेपसां तुन्वाई नामिभ स्वै:। जिष्णुर्वामन्यः सुमंखस्य सूरिर्दिवो अन्यः सुभर्गः पुत्र ऊहि॥ ४॥ इह॰ईह जाता। सम्। अवावशीताम्। अरेपसा। तन्वा। नामं॰भि:। स्वै:। जिष्णुः। वाम्। अन्यः। सु॰मंखस्य। सूरिः। दिवः। अन्यः। सु॰भगः। पुत्रः। ऊहे ॥ ४॥ प्र वं निचेरुः कंकुहो वशाँ अर्नु पिशङ्गरूपः सर्दनानि गम्याः। हरीं अन्यस्यं पीपयंन्त वाजैर्मश्रा रजांस्यश्विना वि घोषैं:॥ ५॥ प्र। वाम्। नि॰चेरुः। कुकुहः। वर्शान्। अनुं। पुशङ्गं॰रूपः। सर्दनानि। गुम्याः। हरी इति । अन्यस्य । पीपयन्त । वार्जै: । मुथ्रा । रजीसि । अशिवना । वि । घोषै: ॥ ५ ॥ प्र वं शरद्वांन्वृषभो न निष्वाट् पूर्वीरिषेश्चरित मध्वं इष्णन्। एवैंरुन्यस्य पीपयन्त वाजैर्वेषन्तीरूर्ध्वा नुद्यों नु आगुः॥ ६॥ प्र। वाम्। शुरत्°वान्। वृष्भः। न। निष्षाट्। पूर्वीः। इषः। चुरति। मध्वः। इष्णन्। एवै:। अन्यस्य । पीपर्यन्त । वार्जै:। वेर्षन्ती:। कुर्ध्वा:। नुर्द्धा:। नुः। आ। अगुः॥ ६॥ असंजि वां स्थिवंरा वेधसा गीर्बाळहे अशिवना त्रेधा क्षरंन्ती। उपस्तुताववतं नार्थमानं यामुन्नयामञ्छूणुतं हवं मे॥ ७॥ असर्जि। वाम्। स्थिवरा। वेधसा। गीः। बाळ्हे। अश्विना। त्रेधा। क्षरंन्ती। उपं॰स्तुतौ । अवतम् । नार्धमानम् । यामन् । अयामन् । शृणुतम् । हर्वम् । मे ॥ ७ ॥ उत स्या वां रुशतो वप्ससो गीस्त्रिबर्हिषि सदिस पिन्वते नृन्। वृषां वां मेघो वृषणा पीपाय गोर्न सेके मर्नुषो दशस्यन्॥ ८॥ उत्। स्या। वाम्। रुशतः। वप्संसः। गीः। त्रि°बर्हिषं। सदसा। पिन्वते। नृन्। वृषा । वाम् । मेघः । वृष्णा । पीपाय । गोः । न । सेके । मर्नुषः । दुशस्यन् ॥ ८॥ युवां पूषेवाशिवना पुरंधिरुग्निमुषां न जरते ह्विष्मान्। हुवे यद्वां वरिवस्या गृणानो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ ९॥ युवाम्। पूषाऽइव। अश्वना। पुरम्॰धिः। अग्निम्। उषाम्। न। जरते। ह्विष्मान्। हुवे। यत्। वाम्। वृरिवस्या। गृणानः। विद्यामे। इषम्। वृजनम्। जीर॰दानुम्॥ ९॥

[ 75]

[ १८२ ] [ ८ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। अश्विनौ। जगती; ६, ८ त्रिष्टुभौ ]

अभूदिदं वयुनमो षु भूषता रथो वृषंणवान्मदंता मनीषिणः। धियंजिन्वा धिष्णयां विश्पलांवसू दिवो नपांता सुकृते शुचिंव्रता॥ १॥ अभूत्। इदम्। वयुनम्। ओ इति। सु। भूषत्। रथै:। वृषंण्°वान्। मदंत। मनीषिण:। धियम्°जिन्वा। धिष्णया । विश्पलावसू इति । दिवः। नपाता। सु°कृते । शुचि व्रता॥ १॥ इन्द्रतमा हि धिष्णयां मरुत्तमा दुस्रा दंसिष्ठा रथ्यां रथीतमा। पूर्णं रथं वहेथे मध्व आचितं तेनं दाश्वांसमुपं याथो अश्विना॥ २॥ इन्द्रं°तमा। हि। धिष्णयां। मरुत्°तंमा। दस्रा। दंसिष्ठा। रथ्यां। रथि°तंमा। पूर्णम्। रथम्। वहेथे इति। मध्वः। आ॰चितम्। तेन। दाश्वांसम्। उप। याथः। अश्विना॥ २॥ किमत्रं दस्ता कृणुथः किमांसाथे जनो यः कश्चिदहंविर्महीयते। अति क्रमिष्टं जुरतं पणेरसुं ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वचस्यवे॥ ३॥ किम्। अत्र। दुस्रा। कृणुथः। किम्। आसाथे इति। जनः। यः। कः। चित्। अहंविः। महीयते। अतिं। क्रृमिष्टम्। जुरतम्। पुणे:। असुम्। ज्योतिं:। विप्रांय। कृणुतम्। वचस्यवें॥ ३॥ जम्भयंतम्भितो रायंतः शुनों हतं मृधों विदथुस्तान्यंश्विना। वार्चवाचं जित्तू रिलनी कृतमुभा शंसं नासत्यावतं मर्म॥ ४॥ जम्भयंतम्। अभितः। रायंतः। शुनः। हतम्। मृधः। विदर्थः। तानि। अश्विना। वार्चम्०वाचम्। जुरितु:। रत्निनीम्। कृतम्। उभा। शंसम्। नासत्या। अवतम्। मर्म॥ ४॥ युवमेतं चक्रथः सिन्ध्षेषु प्लवमात्मन्वन्तं पक्षिणं तौग्र्याय कम्। येनं देवत्रा मनसा निरूहर्थुः सुपप्तनी पेतथुः क्षोदंसो महः॥ ५॥ [ 29] युवम्। एतम्। चक्रथुः। सिन्धुंषु। प्लवम्। आत्मन् वन्तम्। पक्षिणम्। तौग्र्यायं। कम्। येनं। देव॰त्रा। मनसा। नि:२ऊहथुं:। सु॰पप्तनि। पेतथु:। क्षोदंस:। मह:॥ ५॥ अवविद्धं तौग्र्यमुप्रवेशन्तरनारम्भुणे तमस्म प्रविद्धम्। चर्तस्त्रो नावो जठलस्य जुष्टा उद्धिवभ्यामिषिताः पारयन्ति॥ ६॥ अवं°विद्धम्। तौग्र्यम्। अप्°सु। अन्तः। अनारम्भणे। तमसि। प्र°विद्धम्। चर्तस्रः। नार्वः। जर्ठलस्य। जुष्टाः। उत्। अश्वि°भ्याम्। इषिताः। पारयन्ति॥ ६॥

कः स्विद्वृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तौग्र्यो नांधितः पर्यर्षस्वजत्।
पूर्णा मृगस्य प्तरोरिवारभ् उदेश्वना ऊह्थुः श्रोमंताय कम्॥ ७॥
कः। स्वित्। वृक्षः। निःश्स्थितः। मध्ये। अर्णसः। यम्। तौग्र्यः। नाधितः। परि॰ असंस्वजत्।
पूर्णा। मृगस्ये। पतरौःऽइव। आ॰रभे। उत्। अश्विनौ। ऊह्थुः। श्रोमंताय। कम्॥ ७॥
तद्घां नरा नासत्यावनुं ष्याद्यद्वां मानासं उच्चथमवीचन्।
अस्माद्द्य सदंसः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ ८॥
तत्। वाम्। नरा। नासत्यौ। अर्नु। स्यात्। यत्। वाम्। मानासः। उच्चथम्। अवीचन्।
अस्मात्। अद्य। सदंसः। सोम्यात्। आ। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दानुम्॥ ८॥

[ १८३ ] [ ६ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। अश्विनौ। त्रिष्टुप्।]

तं युंझाथां मनसो यो जवीयान् त्रिवन्धुरो वृषणा यस्त्रिंचुक्रः। येनोंपयाथः सुकृतों दुरोणं त्रिधातुंना पतथो विर्न पुर्णैः॥ १॥ तम्। युञ्जाथाम्। मनसः। यः। जवीयान्। त्रि॰वन्धुरः। वृषणा। यः। त्रि॰चकः। येनं। उप॰याथः। सु॰कृतः। दुरोणम्। त्रि॰धातुंना। प्तथः। विः। न। पुर्णेः॥ १॥ सुवृद्रथों वर्तते यन्नभि क्षां यत्तिष्ठंथः क्रतुंमन्तानुं पृक्षे। वर्पुर्वपुष्या संचतामियं गीर्दिवो दुंहित्रोषसां सचेथे॥ २॥ सु॰वृत्। रथ:। वर्तते। यन्। अभि। क्षाम्। यत्। तिष्ठिथ:। क्रतुं॰मन्ता। अनुं। पृक्षे। वर्पुः। वपुष्या। सचताम्। इयम्। गीः। दिवः। दुहित्रा। उषसा । सचेथे इति ॥ २॥ आ तिष्ठतं सुवृतं यो रथों वामनुं व्रतानि वर्तते हविष्मान्। येनं नरा नासत्येषयध्यै वर्तिर्याथस्तर्नयाय त्मने च॥ ३॥ आ। तिष्ठतम्। सु॰वृतम्। यः। रथः। वाम्। अनु। व्रतानि। वर्तते। हृविष्मान्। येन । नुरा । नासत्या । इषयध्ये । वृतिः । याथः । तनयाय । तमने । च ॥ ३ ॥ मा वां वृक्ो मा वृकीरा दंधर्षीन्मा परिं वर्क्तमुत मार्ति धक्तम्। अयं वां भागो निर्हित इयं गीर्दस्रांविमे वां निधयो मधूनाम्॥ ४॥ मा। वाम्। वृकः। मा। वृकोः। आ। दुधर्षीत्। मा। परि। वृक्तम्। उत। मा। अति। धुक्तम्। अयम्। वाम्। भागः। नि॰हितः। इयम्। गीः। दस्रौ । इमे। वाम्। नि॰धर्यः। मधूनाम्॥ ४॥

युवां गोतंमः पुरमीळहो अत्रिर्दस्ता हवतेऽवंसे हिविष्मांन्।
दिश्चं न दिष्टामृजूयेव यन्ता मे हवं नास्त्योपं यातम्॥ ५॥
युवाम्। गोतंमः। पुर॰मीळहः। अत्रिः। दस्तां। हवंते। अवंसे। हिविष्मांन्।
दिशंम्। न। दिष्टाम्। ऋजुयाऽईव। यन्तां। मे। हवंम्। नासत्या। उपं। यातम्॥ ५॥
अतारिष्म तमंसस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमो अश्विनावधायि।
एह यातं पृथिभिर्देवयानैर्विद्यामेषं वृजनं जीरदांनुम्॥ ६॥
आतारिष्म। तमंसः। पारम्। अस्य। प्रतिं। वाम्। स्तोमः। अश्विनौ। अधायि।
आ। इह। यातम्। पृथि॰भिः। देव॰यानैः। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दांनुम्॥ ६॥
आ। इह। यातम्। पृथि॰भिः। देव॰यानैः। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दांनुम्॥ ६॥

इत्याश्वलायन-संहितायां द्वितीयाष्टके चतुर्थोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ द्वितीयाष्ट्रके पंचमोऽध्याय:॥

[ १८४ ] [ ६ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। अश्विनौ। त्रिष्टुप्।]

ता वामद्य तार्वपरं हुवेमोच्छन्यांमुषसि वह्निरुक्थैः। नासंत्या कुई चित्सन्तांवर्यो दिवो नपांता सुदास्तंराय॥१॥ ता। वाम्। अद्य। तौ। अपुरम्। हुवेम्। उच्छन्त्याम्। उषसिं। वहिं:। उक्थै:। नासंत्या। कुहं। चित्। सन्तौ। अर्थः। दिवः। नपाता। सुदाः२तराय॥ १॥ अस्मे कु षु वृषणा मादयेथामुत्पर्णीर्हतमूर्म्या मद्निता। श्रुतं मे अच्छोंक्तिभिर्मतीनामेष्टां नरा निर्चेतारा च कर्णैः॥ २॥ अस्मे इति । ऊँ इति । सु । वृषणा । माद्येथाम् । उत् । पणीन् । हुतुम् । ऊर्म्या । मदेन्ता । श्रुतम्। मे। अच्छोक्ति°भि:। मृतीनाम्। एष्ट्यं। नुरा। नि°चैतारा। चु। कर्णै:॥ २॥ श्रिये पूषित्रिषुकृतेव देवा नासत्या वहुतुं सूर्यायाः। व्चन्ते वां ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वर्णस्य भूरेः॥ ३॥ श्रिये। पूषन्। इषुकृतांऽइव। देवा। नासंत्या। वृहतुम्। सूर्यायाः। वच्यन्ते । वाम् । क्कुहाः । अप्॰सु । जाताः । युगा । जूर्णाऽईव । वर्रणस्य । भूरेः ॥ ३॥ अस्मे सा वां माध्वी गितरंस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्यं कारोः। अनु यद्वां श्रवस्यां सुदानू सुवीर्याय चर्षणयो मदंन्ति॥ ४॥ अस्मे इति । सा। वाम्। माध्वी इति । रातिः। अस्तु। स्तोमम्। हिनोतम्। मान्यस्य । कारोः। अनु । यत् । वाम् । श्रवस्यां । सुदानू इति सु॰दानू । सु॰वीयीय । चुर्षणयः । मदीन्त ॥ ४ ॥ एष वां स्तोमों अश्विनावकारि मार्नेभिर्मघवाना सुवृक्ति। यातं वर्तिस्तनयाय त्मने चागस्त्ये नासत्या मद्ना॥ ५॥ एष। वाम्। स्तोम:। अश्वनौ। अकारि। मार्नेभि:। मघ°वाना। सु°वृक्ति। यातम्। वर्तिः। तनयाय। त्मनै। च। अगस्त्यै। नासत्या। मदन्ता॥ ५॥

२९१

अतारिष्म् तमसस्यारमस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनावधायि। एह यातं पृथिभिर्देवयानैर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्। ६॥ अतारिष्म। तमसः। पारम्। अस्य। प्रति। वाम्। स्तोमः। अश्विनौ। अधायि।

[8]

आ। इह। यातम्। पृथिभिः। देव॰यानैः। विद्यामं। इषम्। वृजनम्। जीर॰दानुम्॥ ६॥

[ १८५ ] [ ११ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। द्यावापृथिव्यौ। त्रिष्टुप्।]

कतरा पूर्वी कतरापरायोः कथा जाते केवयः को वि वेद। विश्वं त्मनां बिभृतो यद्ध नाम वि वर्तेते अहंनी चक्रियेव॥ १॥ कतरा। पूर्वी। कतरा। अपरा। अयो:। कथा। जाते इति। कवय:। क:। वि। वेद। विश्वम्। त्मना । बिभृतः। यत्। हु। नाम । वि। वर्तेते इति । अहनी इति । चक्रिया ऽइव॥ १॥ भूरिं द्वे अचरन्ती चरन्तं पद्वन्तं गर्भमपदीं दधाते। नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्॥ २॥ भूरिम्। द्वे इति । अचरन्ती इति । चरन्तम्। पत् वन्तम्। गर्भम्। अपदी इति । द्धाते इति । नित्यम्। न। सूनुम्। पित्रोः। उप°स्थै। द्यावां। रक्षंतम्। पृथिवी इतिं। नः। अभ्वांत्॥ २॥ अनेहो दात्रमदितेरनवीं हुवे स्वविदव्धं नमस्वत्। तद्रोदसी जनयतं जित्ते द्यावा रक्षंतं पृथिवी नो अभ्वांत्॥ ३॥ अनेहः। दात्रम्। अदितेः। अनुर्वम्। हुवे। स्वः २वत्। अवधम्। नर्मस्वत्। तत्। रोदसी इति । जनयतम्। जरित्रे। द्यावा । रक्षतम्। पृथिवी इति । न:। अभ्वात् ॥ ३॥ अतप्यमाने अवसार्वन्ती अनु ष्याम रोदंसी देवपुत्रे। उभे देवानामुभर्येभिरह्नां द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्॥ ४॥ अतप्यमाने इति । अवसा। अवन्ती इति । अनु । स्याम । रोदंसी इति । देवपुत्रे इति देव॰पुत्रे । उभे इति । देवानाम् । उभर्यभिः । अह्नाम् । द्यावा । रक्षतम् । पृथिवी इति । नः । अभ्वात् ॥ ४॥ संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे। अभिजिम्नेनी भुवनस्य नाभिं द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्॥ ५॥ [ 7 ] संगच्छंमाने इति सुम्॰गच्छंमाने। युवती इति। समन्ते इति सम्॰अन्ते। स्वसारा। जामी इति। पित्रोः। उपस्थे ॥ अभिजिघ्नंन्ती इत्यंभि॰जिघ्नंन्ती। भुवंनस्य। नार्भिम्। द्यावां। रक्षंतम्। पृथिवी इतिं। नः। अभ्वात्॥ ५॥

उर्वी सर्दांनी बृहुती ऋतेनं हुवे देवानामवंसा जिनंती। द्धाते ये अमृतं सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्॥ ६॥ उर्वी इति । सर्चनी इति । बृह्ती इति । ऋतेन । हुवे । देवानाम् । अवसा । जिनत्री इति ॥ द्धाते इति । ये इति । अमृतंम् । सुप्रतीके इति सु॰प्रतीके । द्यावां । रक्षतम् । पृथिवी इति । नुः । अभ्वात् ॥ ६ ॥ उर्वी पृथ्वी बहुले दूरेअन्ते उप बुवे नर्मसा युज्ञे अस्मिन्। द्धाते ये सुभगे सुप्रतूर्ती द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्॥ ७॥ उर्वी इति । पृथ्वी इति । बहुले इति । दूरेअन्ते इति दूरे॰अन्ते । उप । ब्रुवे । नर्मसा । युज्ञे । अस्मिन् । द्धाते इति । ये इति । सुभगे इति सु॰भगे । सुप्रतूर्ती इति सु॰प्रतूर्ती । द्यार्वा। रक्षतम्। पृथिवी इति। नः। अभ्वात्॥ ७॥ देवान्वा यच्चकृमा कच्चिदागः सर्खायं वा सद्मिन्जास्पतिं वा। इयं धीर्भूया अवयानमेषां द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्॥ ८॥ देवान्। वा। यत्। चुकृम। कत्। चित्। आर्गः। सर्खायम्। वा। सर्दम्। इत्। जाः २पतिम्। वा। इयम्। धी:। भूया:। अव°यानम्। एषाम्। द्यावां। रक्षतम्। पृथिवी इतिं। नः। अभ्वांत्॥ ८॥ उभा शंसा नर्या मामंविष्टामुभे मामूती अवसा सचेताम्। भूरिं चिद्यः सुदास्तरायेषा मद्नेन इषयेम देवाः॥ ९॥ उभा। शंसा । नयी। माम्। अविष्टाम्। उभे इति । माम्। ऊती इति । अवसा। सचेताम्। भूरि । चित् । अर्यः । सुदाः २तराय । इषा । मर्दन्तः । इषयेम । देवाः ॥ ९॥ ऋतं दिवे तद्वीचं पृथिव्या अभिश्रावार्य प्रथमं सुमेधाः। पातामवद्याद्दुंरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः॥ १०॥ ऋतम्। दिवे। तत्। अवोचम्। पृथिव्यै। अभि॰श्रावायं। प्रथमम्। सु॰मेधाः। पाताम्। अवद्यात्। दुः२इतात्। अभीकै। पिता। माता। च। रक्षताम्। अवैः२भिः॥ १०॥ इदं द्यावापृथिवी सत्यमस्तु पितुर्मातुर्यदिहोपंबुवे वाम्। भूतं देवानामवुमे अवोभिर्विद्यामेषं वृजनं जी्रदानुम्॥ ११॥ [3] इदम्। द्यावापृथिवी इति । सत्यम्। अस्तु । पितः। मार्तः। यत्। इह। उपु॰ब्रुवे। वाम्। भूतम्। देवानाम्। अवमे इति । अवः २भिः। विद्यामे । इषम्। वृजनम्। जीर॰दानुम्॥ ११॥

[8]

[ १८६ ] [ ११ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। विश्वे देवा:। त्रिष्टुप्।]

आ न इळाभिर्विद्थे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एतु। अपि यथा युवानो मत्स्था नो विश्वं जर्गदभिपित्वे मनीषा॥ १॥ आ। नः। इळाभिः। विदर्थे। सु°शस्ति। विश्वानरः। सविता। देवः। एतु। अपि। यथा। युवानः। मत्स्थ। नः। विश्वम्। जर्गत्। अभि°पित्वे। मनीषा॥ १॥ आ नो विश्व आस्क्रां गमन्तु देवा मित्रो अर्युमा वर्रुणः सुजोर्षाः। भुवन्यथां नो विश्वें वृधासः कर्रन्तसुषाहां विथुरं न शर्वः॥ २॥ आ। नः। विश्वै। आस्क्राः। गुमन्तु। देवाः। मित्रः। अर्यमा। वर्रणः। सु॰जोर्षाः। भुवंन्। यथां। नः। विश्वं। वृधासंः। करंन। सु॰सहां। विथुरम्। न। शवंः॥ २॥ प्रेष्ठं वो अतिथिं गृणीषेऽग्निं शुस्तिभिस्तुर्वणिः सुजोषाः। असद्यर्था नो वर्रुणः सुकीर्तिरिषंश्च पर्षदरिगूर्तः सूरिः॥ ३॥ प्रेष्ट्रम्। वु:। अतिथिम्। गृणी्षे। अग्निम्। शुस्ति°भिः। तुर्वणिः। सु°जोषाः। असंत्। यथां। नः। वर्रणः। सु॰कोतिः। इषः। च। पूर्षत्। अरि॰गूर्तः। सूरिः॥ ३॥ उपं व एषे नमंसा जिगीषोषासानक्तां सुदुर्घेव धेनुः। समाने अहंन्विमिमानो अर्कं विषुंरूपे पर्यसि सस्मिन्नूर्धन्।। ४॥ उपं। वः। आ। ईषे। नर्मसा। जिगीषा। उषासानक्तां। सुदुर्घाऽइव। धेनुः। समाने। अहंन्। वि°िममानः। अर्कम्। विषुं°रूपे। पर्यसि। सस्मिन्। ऊर्धन्॥ ४॥ उत नोऽहिंर्बुध्यो३ मयंस्कः शिशुं न पिप्युर्षीव वेति सिन्धुः। येन नपातमपां जुनाम मनोजुवो वृषणो यं वहंन्ति॥ ५॥ उत्त। नः। अहिः। बुध्न्यः। मयः। क्रितिं कः। शिशुंम्। न। पिप्युषीऽइव। वेति। सिन्धुः। येनं। नपातम्। अपाम्। जुनामं। मनः २ जुवंः। वृषंणः। यम्। वहंन्ति॥ ५॥ उत नं ईं त्वष्टा गुन्त्वच्छास्मत् सूरिभिरिभिपृत्वे सुजोषाः। आ वृत्रहेन्द्रश्चर्षणिप्रास्तुविष्टमो नुरां ने इह गम्याः॥ ६॥ उत। नः। ईम्। त्वर्ष्या। आ। गुन्तु। अर्च्छ। स्मत्। सूरि॰भिः। अभि॰पित्वे। सु॰जोषाः। आ। वृत्र°हा। इन्द्रं:। चुर्षणि॰प्राः। तुविः२तंमः। नुराम्। नुः। इह। गुम्याः॥ ६॥

उत नं ईं मतयोऽश्वंयोगाः शिशुं न गावस्तर्रुणं रिहन्ति। तमीं गिरो जनयो न पत्नी: सुरिभष्टंमं नुरां नंसन्त॥ ७॥ उत्। नः। ईम्। मतर्यः। अश्वं°योगाः। शिश्म्म्। न। गावंः। तरुणम्। रिहन्ति। तम्। ईम्। गिरं:। जनयः। न। पत्नीः। सुरभिः २तंमम्। नराम्। नसन्त॥ ७॥ उत नं ईं मरुतों वृद्धसेनाः स्मद्रोदसी समनसः सदन्तु। पुषंदश्वासोऽवनंयो न रथां रिशादंसो मित्रयुजो न देवाः॥ ८॥ उत। नः। ईम्। मुरुतः। वृद्ध॰सैनाः। स्मत्। रोदंसी इति। स॰मनसः। सुदन्तु। पृषंत्°अश्वासः। अवनेयः। न। रथाः। रिशादंसः। मित्र°युजेः। न। देवाः॥ ८॥ प्र नु यदेषा महिना चिकित्रे प्र युंझते प्रयुज्सते सुंवृक्ति। अध यदेषां सुदिने न शरुर्विश्वमेरिंणं प्रुषायन्त सेनाः॥ ९॥ प्र। नु। यत्। एषाम्। महिना। चिकित्रे। प्र। युञ्जते। प्र°युर्जः। ते। सु°वृक्ति। अर्ध। यत्। एषाम्। सु°दिनै। न। शर्रः। विश्वम्। आ। इरिणम्। प्रुषायन्तै। सेनौः॥ ९॥ प्रो अश्विनाववंसे कृणुध्वं प्र पूषणं स्वतंवसो हि सन्ति। अद्वेषो विष्णुर्वातं ऋभुक्षा अच्छां सुम्नायं ववृतीय देवान्॥ १०॥ प्रो इति । अश्विनौ । अवसे । कृणुध्वम् । प्र । पूषर्णम् । स्व॰तंवसः । हि । सन्ति । अद्वेषः। विष्णुः। वार्तः। ऋभुक्षाः। अच्छै। सुम्रायै। ववृतीय। देवान्॥ १०॥ इयं सा वो अस्मे दीर्धितर्यजत्रा अपिप्राणीं च सर्दनी च भूयाः। नि या देवेषु यतंते वसूयुर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ ११॥ [4] इयम्। सा। वः। अस्मे इतिं। दीर्धितः। युज्ताः। अपि॰प्राणी। च। सदेनी। च। भूयाः। नि। या। देवेषु । यतंते। वसु॰युः। विद्यामं। इषम्। वृजनम्। जीर॰दानुम्॥ ११॥

[ १८७ ] [ ११ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। अन्नम्। १ अनुष्टुब्गर्भा उष्णिक्; ३; ५-७, ११ अनुष्टुभ:; ( ११ बृहती वा ); २, ४, ८-१० गायत्र्य:।]

पितुं नु। स्तोषं महो धर्माणं तिवंषीम्। यस्यं त्रितो व्योजंसा वृत्रं विपर्वमुर्दयंत्॥ १॥ पितुम्। नु। स्तोषम्। महः। धर्माणंम्। तिवंषीम्। यस्यं। त्रितः। वि। ओजंसा। वृत्रम्। वि॰पंर्वम्। अर्दयंत्॥ १॥

स्वादों पितो मधों पितो वयं त्वां ववृमहे। अस्माकंमविता भंव॥ २॥ स्वादो इति । पितो इति । मधो इति । पितो इति । वयम् । त्वा । ववृमहे । अस्माकम्। अविता। भव॥ २॥ उपः न पितवा चर शिवः शिवाभिक्तिभिः। मयोभुरिद्विषेण्यः सर्खा सुशेवो अद्वयाः॥ ३॥ उप:। नः। पितो इति। आ। च्र। शिवः। शिवाभिः। ऊति°भिः। म्यः२भुः। अद्विषेण्यः। सर्खा। सु॰शेर्नः। अद्वयाः॥ ३॥ तव त्ये पिंतो रसा रजांस्यनु विष्ठिताः। दिवि वार्ताइव श्रिताः॥ ४॥ तवं। त्ये। पितो इतिं। रसाः। रजांसि। अर्नु। वि॰स्थिताः। दिवि। वार्ताःऽइव। श्रिताः॥ ४॥ तव त्ये पितो ददंतस्तवं स्वादिष्ठ ते पितो। प्र स्वाद्यानो रसानां तुविग्रीवांइवेरते॥ ५॥ [8] तवं। त्ये। पितो इतिं। दर्दतः। तवं। स्वादिष्ठ। ते। पितो इतिं। प्र। स्वाद्मानः। रसानाम्। तुविग्रीवाःऽइव। ई्रते ॥ ५॥ त्वे पितो महानां देवानां मनो हितम्। अर्कारि चार्र केतुना तवाहिमवसावधीत्॥ ६॥ त्वे इति । पितो इति । महानाम् । देवानाम् । मनः । हितम् । अर्कारि। चार्रु। केतुना। तर्व। अर्हिम्। अर्वसा। अवधीत्॥ ६॥ यद्दो पिंतो अर्जगन्विवस्व पर्वतनाम्। अत्रां चिन्नो मधो पितोऽरं भुक्षायं गम्याः॥ ७॥ यत्। अदः। पितो इतिं। अर्जगन्। विवस्वं। पर्वतनाम्। अत्रं। चित्। नः। मधो इतिं। पितो इतिं। अरम्। भक्षायं। गम्याः॥ ७॥ यदपामोषंधीनां परिशर्मारिशामंहे। वार्तापे पीव इद्भंव॥ ८॥

यत्। अपाम्। ओषंधीनाम्। परिशम्। आ°रिशामहे। वार्तापे। पीर्वः। इत्। भव॥ ८॥

यत्ते सोम् गर्वाशिरो यर्वाशिरो भर्जामहे। वार्तापे पीव इद्भव॥ ९॥

यत्। ते। सोम्। गो॰आंशिर। यवं॰आशिरः। भजांमहे। वातांपे। पीवंः। इत्। भव॥ ९॥

करम्भ ओषधे भव पीवों वृक्क उंदारथि:। वार्तापे पीव इद्भव।। १०॥

करम्भः। ओषधे। भव। पीर्वः। वृक्कः। उदारथिः। वार्तापे। पीर्वः। इत्। भव॥ १०॥

तं त्वां वयं पितो वचोंभिर्गावो न हव्या सुंषूदिम। देवेभ्यंस्त्वा सधमादंमसमभ्यं त्वा सधमादंम्॥ ११॥

[9]

[6]

तम्। त्वा। वयम्। पितो इति । वर्चः२भिः। गार्वः। न। ह्व्या। सुसूदिम। देवेभ्यः। त्वा। सुध्भार्यम्। अस्मभ्यम्। त्वा। सुध्भार्यम्॥ ११॥

[ १८८ ] [ ११ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। आप्रीसूक्तः = [ १ इध्मः समिद्धोऽग्निर्वा, २ तनूनपात्, ३ इळः, ४ बर्हिः, ५ देवीर्द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यो होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः, सरस्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाकृतयः। गायत्री ]

सिमंद्धो अद्य राजिस देवो देवैः सहस्रजित्। दूतो हव्या कविर्वह॥ १॥ सम्॰ईद्धः। अद्य। राजसि। देवः। देवैः। सहस्र॰जित्। दूतः। ह्व्या। कृविः। वह॥ १॥ तनूनपादृतं यते मध्वां यज्ञः समज्यते। दर्धत् सहस्त्रिणीरिषं:॥ २॥ तर्नू॰नपात्। ऋतम्। यते। मध्यां। यज्ञः। सम्। अज्यते। दर्धत्। सहस्रिणीः। इषैः॥ २॥ आजुह्वांनो नु ईड्यों देवाँ आ वंक्षि युज्ञियांन्। अग्ने सहस्रसा अंसि॥ ३॥ आ॰जुह्मानः। नः। ईड्यः। देवान्। आ। वृक्षि। युज्ञियान्। अग्नै। सहस्र॰साः। असि॥ ३॥ प्राचीनं बुर्हिरोजंसा सहस्रवीरमस्तृणन्। यत्रांदित्या विराजंथ॥ ४॥ प्राचीनम्। बर्हि:। ओर्जसा। सहस्रं °वीरम्। अस्तृणुन्। यत्रं। आदित्या:। वि°राजेथ॥ ४॥ विराट् सम्राड्विभ्वीः प्रभ्वीर्बह्वीश्च भूयंसीश्च याः। दुरो घृतान्यंक्षरन्॥ ५॥ वि॰राट्। सम्॰राट्। वि॰भ्वी:। प्र॰भ्वी:। बह्वी:। च्। भूयंसी:। च्। या:। दुरं:। घृतानि। अक्षरन्॥ ५॥ सुरुक्मे हि सुपेशुसाधि श्रिया विराजतः। उषासावेह सींदताम्॥ ६॥ सुरुक्मे इति सु°रुक्मे। हि। सु°पेशंसा। अधि। श्रिया। वि°राजतः। उषासौ । आ । इह । सीदताम् ॥ ६ ॥ प्रथमा हि सुवार्चसा होतारा दैव्या कवी। युज्ञं नो यक्षतामिमम्॥ ७॥ प्रथमा। हि। सु॰वार्चसा। होतांरा। दैर्व्या। कुवी इति। युज्ञम्। नुः। युक्षताम्। इमम्॥ ७॥ भारतीळे सरस्वित् या वः सर्वा उपब्रुवे। ता नश्चोदयत श्रिये॥ ८॥ भारति । इळे । सरस्विति । याः। वः। सर्वीः। उप॰ब्रुवे । ताः। नः। चोदयत । श्रिये ॥ ८॥ त्वष्टां रूपाणि हि प्रभुः पुशून्विश्वांन्समानुजे। तेषां नः स्फातिमा यंज॥ ९॥ त्वष्टा । रूपाणि । हि । प्र॰भुः । पुशून् । विश्वान् । सुम्॰आनुजे । तेषाम्। नः। स्फातिम्। आ। यज॥ ९॥

[9]

उप त्मन्यां वनस्पते पाथों देवेभ्यः सृज। अग्निर्ह्व्यानि सिष्वदत्॥ १०॥ उपं। त्मन्यां। वनस्पते। पार्थः। देवेभ्यः। सृज। अग्निः। ह्व्यानि। सिस्वदत्॥ १०॥ पुरोगा अग्निदेवानां गायत्रेण समज्यते। स्वाहांकृतीषु रोचते॥ ११॥ पुरःशगः। अग्निः। देवानाम्। गायत्रेणं। सम्। अज्यते। स्वाहां॰कृतीषु। रोचते॥ ११॥

[ १८९ ] [ ८ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। अग्नि:। त्रिष्टुप्। ]

अग्ने नयं सुपर्था गाये अस्मान्विश्वांनि देव वयुनांनि विद्वान्। युयोध्यंशस्मर्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमंउक्तिं विधेम॥ १॥ अग्नै। नर्य। सु॰पर्था। राये। अस्मान्। विश्वानि। देव्। वयुनानि। विद्वान्। युयोधि। अस्मत्। जुहुराणम्। एनः। भूयिष्ठाम्। ते। नमः २उक्तिम्। विधेम्॥ १॥ अग्ने त्वं पारया नव्यों अस्मान्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूर्श्च पृथ्वी बंहुला नं उर्वी भर्वा तोकाय तनयाय शं यो:॥ २॥ अग्नै। त्वम्। पार्य। नव्यः। अस्मान्। स्वस्ति°भिः। अति। दुःशगानि। विश्वा। पू:। च। पृथ्वी। बहुला। नु:। उर्वी। भवं। तोकायं। तनयाय। शम्। यो:॥ २॥ अग्ने त्वमुस्मद्युयोध्यमीवा अनिग्नत्रा अभ्यमन्त कृष्टी:। पुनंरस्मभ्यं सुवितायं देव क्षां विश्वंभिरमृतंभिर्यजत्र॥ ३॥ अर्गे। त्वम्। अस्मत्। युयोधि। अर्मीवाः। अर्निग्नि॰त्रा। अभि। अर्मन्त। कृष्टीः। पुनः। अस्मर्थम्। सुवितायं। देव। क्षाम्। विश्वैभिः। अमृतैभिः। युज्र ॥ ३॥ पाहि नो अग्ने पायुभिरजस्त्रैरुत प्रिये सद्न आ शुशुक्वान्। मा ते भयं जीरतारं यविष्ठ नूनं विदुन्मापुरं सहस्वः॥ ४॥ पाहि। नः। अग्ने। पायु°भिः। अर्जस्त्रैः। उत। प्रिये। सद्ने। आ। शुशुक्वान्। मा। ते। भयम्। जरितारम्। यविष्ठ। नूनम्। विदत्। मा। अपरम्। सहस्व:॥ ४॥ मा नो अग्नेऽव सृजो अघायांऽविष्यवे रिपवे दुच्छुनांयै। मा दत्वते दर्शते मादते नो मा रीषते सहसावन्परा दाः॥ ५॥ मा। नः। अग्ने। अवं। सृजः। अघायं। अविष्यवं। रिपवं। दुच्छुनायै। मा। दुत्वर्ते। दर्शते। अदर्ते। मा। नुः। मा। रिषंते। सहसा°वन्। पर्रा। दाः॥ ५॥

[80]

वि घ त्वावाँ ऋतजात यंसद्गृणानो अंग्ने तुन्वेर्र्य वर्रूथम्।
विश्वाद्विरिक्षोरुत वां निनित्तारेभिहुतामिस हि देव विष्यद्॥ ६॥
वि। घ । त्वा॰वान्। ऋत॰जात । यंसत्। गृणानः। अग्ने । तुन्वे । वर्रूथम्।
विश्वात्। रिरिक्षोः। उत । वा । निनित्तोः। अभि॰हुताम्। असि । हि । देव । विष्यद्॥ ६॥
त्वं ताँ अंग्न उभयान्वि विद्वान् वेषि प्रिपत्वे मनुषो यजत्र।
अभिष्वि मनेवे शास्यो भूर्ममृजेन्यं उशिग्भिनांकः॥ ७॥
त्वम् । तान्। अग्ने । उभयान् । वि। विद्वान् । वेषि । पू॰षित्वे । मनुषः। यजत्र ।
अभि॰षित्वे । मनेवे । शास्यः। भूः। मुमुजेन्यः। उशिक्॰भिः। न । अकः॥ ७॥
अवीचाम निवर्चनान्यस्मिन्मानस्य सूनुः संहसाने अग्नौ ।
वयं सहस्त्रमृषिभिः सनेम विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ ८॥
वयम्। सहस्त्रम् । ऋषि॰भिः। सनेम । विद्यामे । इषम्। वृजनंम् । जीर॰दानुम्॥ ८॥
वयम्। सहस्त्रम्। ऋषि॰भिः। सनेम । विद्यामे । इषम्। वृजनंम् । जीर॰दानुम्॥ ८॥

[ १९० ] [ ८ अगस्त्यो मैत्रावरुणि:। बृहस्पति:। त्रिष्टुप्।]

अनुर्वाणं वृष्धं मुन्द्रजिह्वं बृह्स्पतिं वर्धया नव्यंमकैः।
गाथान्यः सुरुचो यस्यं देवा आंशुण्वित्त नवंमानस्य मतीः॥ १॥
अनुर्वाणम्। वृष्धम्। मुन्द्र॰जिह्नम्। बृह्स्पतिम्। वर्धयः। नव्यंम्। अर्केः।
गाथान्यः। सु॰रुचः। यस्यं। देवाः। आ॰शृण्वित्तं। नवंमानस्य। मतीः॥ १॥
तमृत्विया उप वार्चः सचन्ते सर्गो न यो देवयतामसंजि।
बृह्स्पतिः स ह्यञ्चो वरंगित विभ्वाभवत्समृते मातुरिश्वां॥ २॥
तम्। ऋत्वियाः। उपं। वार्चः। सचन्ते। सर्गः। न। यः। देव॰यताम्। असंजि।
बृह्स्पतिः। सः। हि। अञ्चः। वरंगितः। वि॰भ्वां। अभवत्। सम्। ऋते। मातुरिश्वां॥ २॥
उपस्तुतिं नमस् उद्यतिं च श्लोकं यंसत्सवितेव प्र बाहू।
अस्य क्रत्वांहुन्यो् ये अस्ति मृगो न भीमो अरक्षसस्तुविष्मान्॥ ३॥

उपं॰स्तुतिम्। नमंसः। उत्॰यंतिम्। च। श्लोकंम्। यंसुत्। सुविताऽईव। प्र। बाहू इतिं। अस्य। क्रत्वां। अहन्यं:। यः। अस्ति। मृगः। न। भीमः। अरक्षसं:। तुर्विष्मान्॥ ३॥ अस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यंसद्यक्षभृद्विचेताः। मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहिमायाँ अभि द्यून्॥ ४॥ अस्य। श्लोकः। दिवि। ईयते। पृथिव्याम्। अत्यः। न। यंसत्। यक्ष॰भृत्। वि॰चैताः। मृगार्णाम्। न। हेतर्यः। यन्ति। च। इमाः। बृहस्पतैः। अहिं भायान्। अभि। द्यून्॥ ४॥ ये त्वां देवोस्त्रिकं मन्यंमानाः पापा भुद्रमुंपजीवंन्ति पुत्राः। न दूढ्ये ३ अनु ददासि वामं बृहस्पते चर्यस इत्पर्यारुम्॥ ५॥ [88] ये। त्वा। देव। उस्तिकम्। मन्यमानाः। पापाः। भद्रम्। उप°जीवन्ति। पज्राः। न। दुः २ढ्ये । अनु । दुदासि । वामम् । बृह्स्पते । चर्यसे । इत् । पियारम् ॥ ५ ॥ सुप्रैतुंः सूयवसो न पन्थां दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न मित्रः। अनुर्वाणों अभि ये चक्षंते नोऽपीवृता अपोर्णुवन्तों अस्थुः॥ ६॥ सु॰प्रैतुं:। सु॰यवंस:। न। पन्थां:। दु:२नियन्तुं:। परि॰प्रीत:। न। मित्र:। अनुर्वाण:। अभि। ये। चक्षते। नुः। अपिं°वृताः। अपु°ऊर्णुवन्तः। अस्थुः॥ ६॥ सं यं स्तुभोऽवनयो न यन्ति समुद्रं न स्रवतो रोधंचक्राः। स विद्वाँ उभयं चष्टे अन्तर्बृहस्पितस्तर आपश्च गृधः॥ ७॥ सम्। यम्। स्तुर्भः। अवनयः। न। यन्ति। समुद्रम्। न। स्रवतः। रोर्धं॰चक्राः। सः। विद्वान्। उभर्यम्। चुष्टे। अन्तः। बृहस्पतिः। तरः। आपः। च। गृध्रः॥ ७॥ एवा महस्तुविजातस्तुविष्मान्बृहस्पतिर्वृषभो धायि देवः। स नः स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्॥ ८॥ [ 83] एव। महः। तुर्वि॰जातः। तुर्विष्मान्। बृहस्पतिः। वृष्भः। धायि। देवः। सः। नः। स्तुतः। वीर॰वंत्। धातु। गो॰मंत्। विद्यामं। इषम्। वृजनंम्। जीर॰दानुम्॥ ८॥

[ १९१ ] [ १६ अगस्त्यो मैत्रावरुणिः। अप्तृणसूर्याः [ विषद्गोपनिषद् ]। अनुष्टप्। १०-१२ महापड्क्त्यः। १३ महाबृहती। २० पङ्किः।]

कङ्कतो न कङ्कतोऽथौ सतीनकेङ्कतः। द्वाविति प्लुषी इति न्येश्टबृष्टां अलिप्सत॥ १॥

कङ्कतः। न। कङ्कतः। अथो इति । सतीनऽकेङ्कतः। द्वौ । इति । प्लुषी इति । इति । नि । अदृष्टी: । अलिप्सत ॥ १ ॥ अदृष्ट्रांन्हन्त्यायुत्यथों हन्ति परायती। अथों अवद्गती हन्त्यथों पिनष्टि पिंषती॥ २॥ अदृष्टांन्। हृन्ति । आ°यती । अथो इति । हृन्ति । परा°यती । अथो इति । अव°घ्नती । हन्ति । अथो इति । पिनष्टि । पिंषती ॥ २ ॥ शरासः कुर्शरासो दुर्भासः सुर्या उत। मुझा अदृष्टां वैरिणाः सर्वे साकं न्यंलिप्सत॥ ३॥ शरासं:। कुशरास:। दुर्भासं:। सैर्या:। उत। मौञ्जाः। अदृष्टाः। वैरिणाः। सर्वे। साकम्। नि। अलिप्सत्॥ ३॥ नि गावों गोष्ठे अंसद्नि मृगासों अविक्षत। नि केतवो जर्नानां न्यंश्दृष्टा अलिप्सत॥ ४॥ नि। गार्वः। गो॰स्थे। असदन्। नि। मृगार्सः। अविक्षत्। नि। केतवः। जनानाम्। नि। अदृष्टाः। अलिप्सत्॥ ४॥ एत उ त्ये प्रत्यंदृश्रन्प्रदोषं तस्कंराइव। अदृष्टा विश्वंदृष्टाः प्रतिंबुद्धा अभूतन॥ ५॥ [88] एते। ऊँ इतिं। त्ये। प्रतिं। अदृश्चन्। प्र॰दोषम्। तस्कराःऽइव। अदृष्टा:। विर्श्वं°दृष्टा:। प्रतिं°बुद्धा:। अभूतन्॥ ५॥ द्यौर्वः पिता पृथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा। अदूष्टा विश्वदृष्टास्तिष्ठंतेलयंता सु कंम्॥ ६॥ द्यौः। वुः। पिता। पृथिवी। माता। सोर्मः। भ्राता। अदितिः। स्वसा। अर्दृष्टा:। विश्व<sup>'</sup>॰दृष्टा:। तिष्ठंत। <u>इ</u>लयंत। सु। कुम्॥ ६॥ ये अंस्या ये अङ्गर्याः सूचीका ये प्रकङ्कताः। अदूष्टाः किं चनेह वः सर्वे साकं नि जस्यत॥ ७॥ ये। अंस्याः। ये। अङ्गर्याः। सूचीकाः। ये। प्र॰कुङ्कुताः। अदृष्टाः। किम्। चन। इह। वः। सर्वे। साकम्। नि। जस्यत्॥ ७॥ उत्पुरस्तात्सूर्यं एति विश्वदृष्टो अदृष्ट्हा। अदृष्टान्सर्वाञ्चम्भयन्सर्वाश्च यातुधान्यः॥ ८॥ उत्। पुरस्तात्। सूर्यः। एति। विश्व॰दृष्टः। अदृष्ट॰हा। अदृष्टान्। सर्वीन्। जम्भयन्। सर्वीः। च। यातु॰धान्यैः॥ ८॥

उद्पप्तद्सौ सूर्यः पुरु विश्वांनि जूर्वन्। आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्ट्रहा॥ ९॥ उत्। अपूप्तत्। असौ। सूर्यः। पुरु। विश्वांनि। जूर्वन्। आदित्यः। पर्वतेभ्यः। विश्व॰दृष्टः। अदृष्ट॰हा॥ ९॥

सूर्ये विषमा संजामि दृतिं सुरावतो गृहे।

सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हिर्ष्टा मधुं त्वा मधुला चंकार॥ १०॥ सूर्ये। विषम्। आ। सजामि। दृतिम्। सुरां व्वतः। गृहे॥ सः। चित्। नु। न। मराति। [१५] नो इति। वयम्। मराम्। आरे। अस्य। योजनम्। हुरिं स्थाः। मधुं। त्वा। मधुला। चकार॥ १०॥

इयित्तका शंकुित्तका सका जंघास ते विषम्। सो चिन्नु न मराति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हिएछा मधुं त्वा मधुला चंकार॥ ११॥ इयित्तिका। शकुित्तका। सका। जुधास। ते। विषम्॥ सो इति। चित्। नु। न। मराति। नो इति। वयम्। मराम्। आरे। अस्य। योजनम्। हृरि॰स्थाः। मधुं। त्वा। मधुला। चकार॥ ११॥

त्रिः सप्त विष्णुलिङ्गुका विषस्य पुष्यमक्षन्।

ताश्चिन्न न मंरिन्त नो वयं मंरामारे अस्य योजनं हिष्ठा मधुं त्वा मधुला चंकार॥ १२॥ विः। सप्त। विष्युलिङ्गकाः। विषस्यं। पुष्यंम्। अक्षन्। ताः। चित्। नु। न। मरिन्त्। नो इति। वयम्। मराम्। आरे। अस्य। योजनम्। हिर्िश्स्थाः। मधुं। त्वा। मधुला। चकार॥ १२॥ नवानां नंवतीनां विषस्य रोपुंषीणाम्।

सर्वीसामग्रभुं नामारे अस्य योजनं हिर्ष्ठा मधुं त्वा मधुला चंकार॥ १३॥

न्वानाम्। न्वतीनाम्। विषस्य । रोपुषीणाम्।

सर्वीसाम्। अग्रुभम्। नामं। आरे। अस्य। योजनम्। हृरि॰स्थाः। मधुं। त्वा। मधुला। चकार्॥ १३॥ त्रिः सप्त मंयूर्यः सप्त स्वंसारो अग्रुवंः। तास्तं विषं वि जिभ्रर उदकं कुम्भिनीरिव॥ १४॥

त्रिः। सप्त। मयूर्यः। सप्त। स्वसारः। अग्रुवंः।

ताः। ते। विषम्। वि। जिभ्रिरे। उद्कम्। कुम्भिनीः उइव॥ १४॥

इयत्तकः कुषुम्भकस्तकं भिनद्म्यश्मना। ततो विषं प्र वावृते पराचीरनु संवतः॥ १५॥

इयत्तकः। कुषुम्भकः। तकम्। भिनद्यि। अश्मना।

तर्तः। विषम्। प्र। ववृते। पराचीः। अनु। सम्॰वर्तः॥ १५॥

कुषुम्भकस्तदेब्रवीद्भिरः प्रवर्तमानकः। वृश्चिकस्यारसं विषम्रसं वृश्चिक ते विषम्॥ १६॥

[ १६ ]

[ 89]

कुषुम्भकः। तत्। अब्रवीत्। गिरेः। प्र॰वर्तमानकः।

वृश्चिकस्य। अरसम्। विषम्। अरसम्। वृश्चिक्। ते। विषम्॥ १६॥

मा बिंभेर्न मेरिष्यसि परि त्वा पामि सुर्वतः।

घनेनं हिम् वृश्चिक्मिहं दुण्डेनागंतम्॥ १७॥\*

मा। बिभेः। न। मुरिष्युसि। परि। त्वा। पामि। सुर्वर्तः।

घुनेने । हुन्मि । वृश्चिकम् । अहिम् । दुण्डेने । आ॰र्गतम् ॥ १७ ॥

आदित्यर्थवेगेन विष्णौर्बाहुबलेनं च। गुरुळपुक्षुनिपातेन भूमिं गच्छ मुहार्यशाः॥ १८॥\*

आदित्यर्थ°वेगैन। विष्णौ:। बाहु°बलेने। च।

गरुळपक्ष॰निपातैन। भूमिम्। गुच्छ। महा॰यंशा:॥ १८॥

गुरुळ्स्य जातमात्रेण त्रयौ लोकाः प्रकम्पिताः।

प्रकम्पिता मही सर्वा सशैलवनकानना॥ १९॥\*

गुरुळेस्य। जातु॰मात्रेणं। त्रयः। लोकाः। प्र॰कम्पिताः।

प्र°कम्पिता। मही। सर्वा। स॰शैलवनकानना॥ १९॥

गर्गनं नष्टंचन्द्रार्कं ज्योतिषुं न प्र कांशते।

देवता भयभीताश्च मार्रुतो न प्लवायित मार्रुतो न प्लवायत्यों नर्मः॥ २०॥\*

गर्गनम्। नष्ट्रे॰चन्द्रार्कम्। ज्योतिषम्। न। प्र। काशते।

देवताः। भ्य॰भीताः। च । मार्रतः। न। प्लुवायति । मार्रतः। न। प्लुवायति । ओम्। नर्मः॥ २०॥

भोः संर्प भद्र भुद्रं ते दूरं गच्छ मुहायशाः।

जुनुमेजुयस्यं यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर॥ २१॥\*

भोः। सुर्प। भुद्र। भुद्रम्। ते। दूरम्। गुच्छु। मुहा॰येशाः।

जनमेजयस्य । यञ्च°अन्ते । आस्तीक्°वचनम् । स्मर् ॥ २१ ॥

आस्तीकवचनं श्रुत्वा यः सूर्पो न निवर्तते।

शृत्धा भिद्यते मूर्धि शिंशवृक्षफुलं यथा॥ २२॥\*

आस्तीक्°वचनम्। श्रुत्वा। य:। सर्प:। न। नि॰वर्तते। शृतु॰धा। भिद्यते। मूर्धि। शिंशवृक्षु॰फुलम्। यथा॥ २२॥ यो जरत्कारुणा जातो रंजैत् कुन्यां महायशाः। तस्य सुर्पापं भुद्रं ते दूरं गच्छ मुहायशाः॥ २३॥\* यः। जुरत्°कार्रुणा। जातः। रंजैत्। कुन्याम्। मुहा°येशाः। तस्यै। सुर्प्। अपै। भुद्रम्। ते। दूरम्। गुच्छ्। महा॰येशाः॥ २३॥ असितिं चार्थसिद्धिं च सुनीतिं चापि यः स्मरेत्। दिवां वा यदिं वा रात्रौ नास्तिं सर्पभ्यं हरित्॥ २४॥\* असितिम्। च। अर्थं °सिद्धिम्। च। सु °नीतिम्। च। अपि। य:। स्मरेत्। दिवा। वा। यदि। वा। रात्रौ। न। अस्ति। सुर्प॰ भयम्। हुरेत्॥ २४॥ अगस्तिमधिवश्चैव मुचुकुंन्दो मुहामुंनिः। कपिलो मुनिरास्तीकः पञ्चेते सुखशायिनः॥ २५॥\* अगस्ति:। मार्धव:। च। एव। मुचुकुंन्द:। महा॰मुंनि:। कपिलः। मुर्निः। आस्तीकः। पञ्च। एते। सुख°शायिनः॥ २५॥ नर्मदायै नर्मः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमोंऽस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः॥ २६॥\* नर्मदायै। नर्मः। प्रातः। नर्मदायै। नर्मः। निर्शि। [ 88] {88} नर्मः। अस्तु। नर्मदे। तुभ्यंम्। त्राहिं। माम्। विष°सर्पतः॥ २६॥

> इत्याश्वलायन-संहितायां प्रथमं मण्डलम् समाप्तम्॥



## ॥ अथ द्वितीयं मण्डलम्॥

[ १ ] [ १६ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। अग्निः। जगती।] त्वमंग्ने द्युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमुद्भयस्त्वमश्मनस्परि। त्वं वर्नेभ्युस्त्वमोषधीभ्युस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः॥ १॥ त्वम्। अग्ने। द्यु॰भिः। त्वम्। आशुशुक्षणिः। त्वम्। अत्॰भ्यः। त्वम्। अश्मेनः। परि। त्वम्। वर्नेभ्यः। त्वम्। ओषंधीभ्यः। त्वम्। नृणाम्। नृ॰पते। जायसे। शुचिः॥ १॥ तर्वाग्ने होत्रं तर्व पोत्रमृत्वियं तर्व नेष्ट्रं त्वम्ग्निदूतायतः। तर्व प्रशास्त्रं त्वर्मध्वरीयसि ब्रह्मा चार्सि गृहपंतिश्च नो दमें॥ २॥ तवं। अग्ने। होत्रम्। तवं। पोत्रम्। ऋत्वियंम्। तवं। नेष्ट्रम्। त्वम्। अग्नित्। ऋतु॰यतः। तर्व। प्र॰शास्त्रम्। त्वम्। अध्वृरि॰युस्। ब्रह्मा। च्। असि। गृह॰पंति:। च्। नु:। दर्मे॥ २॥ त्वमंग्नु इन्द्रों वृष्भः सुतामंसि त्वं विष्णुंरुरुगायो नेमस्यः। त्वं ब्रह्मा रंयिविद्ब्रंह्मणस्पते त्वं विधर्तः सचसे पुरंध्या॥ ३॥ त्वम्। अग्ने। इन्द्रै:। वृष्भः। सुताम्। असि। त्वम्। विष्णुै:। उ्रु॰गाय:। नुमुस्यै:। त्वम्। ब्रह्मा। रुयि॰वित्। ब्रह्मणुः। पुते। त्वम्। विधुर्तरिति वि॰धर्तः। सुचुसे। पुर्रम्॰ध्या॥ ३॥ त्वमंग्ने राजा वर्रुणो घृतव्रतस्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः। त्वमंर्यमा सत्पंतिर्यस्य संभुजं त्वमंशों विद्ये देव भाज्युः॥ ४॥ त्वम्। अग्ने। राजा। वर्रणः। धृत॰व्रंतः। त्वम्। मित्रः। भुवसि। दुस्मः। ईड्यंः। त्वम्। अर्यमा। सत्॰पंतिः। यस्यं। सम्॰भुजंम्। त्वम्। अंशः। विदर्थे। देव्। भाज्युः॥ ४॥ त्वमंग्ने त्वष्टां विधते सुवीर्यं तव ग्नावों मित्रमहः सजात्यंम्। त्वमाशुहेमां रिष्षे स्वश्रव्यं त्वं नुरां शर्धों असि पुरूवसुं:॥ ५॥ [ १९ (१७)] त्वम्। अग्ने। त्वष्टां। वि्धते। सु॰वीर्यम्। तवं। ग्नावः। मित्रु॰म्हुः। सु॰जात्यंम्। त्वम्। आृशु॰हेर्मा । रुरिषे। सु॰अश्रव्यम्। त्वम्। नुराम्। शर्धः। अृस्ति। पुरु॰वर्सुः॥ ५॥

त्वमंग्ने रुद्रो असुरो मुहो दिवस्त्वं शर्धो मारुतं पृक्ष ईशिषे। त्वं वातैरुरुणैर्यासि शंगुयस्त्वं पूषा विधितः पासि नु त्मना ॥ ६॥ त्वम्। अग्ने। रुद्रः। असुरः। मुहः। दिवः। त्वम्। शर्धः। मार्रंतम्। पृक्षः। ईशिषे त्वम्। वातैः। अुरुणैः। यासिः। शुम्॰गुयः। त्वम्। पूषा। विधृतः। पासिः। नु। त्मनां॥ ६॥ त्वमंग्ने द्रविणोदा अंरुकृते त्वं देवः संविता रंलुधा असि। त्वं भर्गो नृपते वस्वं ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्तेऽविधत्॥ ७॥ त्वम्। अग्ने। द्रविणः २दाः। अरम्॰कृते। त्वम्। देवः। सुविता। रुत्नु॰धाः। असि। त्वम्। भर्गः। नृ॰प्ते। वस्वः। ईशिषे। त्वम्। पायुः। दमे। यः। ते। अविधत्॥ ७॥ त्वामंग्रे दम आ विश्पतिं विश्सत्वां राजानं सुविदर्त्रमृञ्जते। त्वं विश्वांनि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्रांणि शता दशु प्रति॥ ८॥ त्वाम्। अग्ने। दमें। आ। विश्पतिम्। विशं:। त्वाम्। राजानम्। सु°विदर्नम्। ऋञ्जते। त्वम्। विश्वांनि। सु॰अनीक्। पुत्यसे। त्वम्। सहस्रांणि। शुता। दशं। प्रतिं॥ ८॥ त्वामंग्ने पितरमिष्टिभिर्नरस्त्वां भात्राय शम्यां तनूरुचंम्। त्वं पुत्रो भवस् यस्तेऽविधुत्त्वं सर्खा सुशेवः पास्याधृषः॥ ९॥ त्वाम्। अग्ने। पितरम्। इष्टि॰भिः। नरः। त्वाम्। भ्रात्रायं। सम्यां। तुनू॰रुचंम्। त्वम्। पुत्रः। भुवृस्। यः। ते। अविधत्। त्वम्। सर्खा। सु॰शेवः। पासि। आ॰धृषः॥ ९॥ त्वमंग्न ऋभुराके नमस्यंशस्त्वं वार्जस्य क्षुमतो राय ईशिषे। त्वं वि भास्यनुं दक्षि दावने त्वं विशिक्षंरिस युज्ञमातिनं:॥ १०॥ [ २० (१८)] त्वम्। अग्ने। ऋभुः। आके। नुमस्यः। त्वम्। वार्जस्य। क्षु॰मतः। गुयः। ईशिषे। त्वम्। वि। भासि। अनु। धृक्षि। दावने। त्वम्। वि॰शिक्षुः। असि। युज्ञम्। आु॰तिनः॥ त्वमंग्ने अदितिर्देव दाशुषे त्वं होत्रा भारती वर्धसे गिरा। त्विमळा शृतिहमासि दक्षसे त्वं वृत्रहा वसुपते सरस्वती॥ ११॥ त्वम्। अग्ने। अदिति:। देव। दाशुर्षे। त्वम्। होत्रा। भारती। वुर्धसे। गिरा। त्वम्। इर्ळा । शृत°हिंमा। असि । दक्षंसे । त्वम् । वृत्रुहा। वृसु°पृते । सर्रस्वती ॥ १ ॥

त्वमंग्रे सुभूत उत्तमं वयस्तवं स्पार्हे वर्ण सा संदृशि श्रियं:। त्वं वार्जः प्रतरंणो बृहन्नेसि त्वं रियर्बहुलो विश्वतंस्पृथुः॥ १२॥ त्वम्। अग्ने। उत्°तमम्। वर्यः। तर्व। स्पार्हे। वर्णे। आ। सम्°दृशिं। श्रियः। त्वम्। वार्जः। प्र॰तर्रणः। बृहन्। असि। त्वम्। रयिः। बृहुलः। वि्षवर्तः। पृथुः॥ १२॥ त्वामंग्न आदित्यासं आस्यंशत्वां जिह्वां शुचंयश्रक्रिरे कवे। त्वां रातिषाची अध्वरेषु सश्चिरे त्वे देवा हुविर्दुन्त्याहुंतम्॥ १३॥ त्वाम्। अग्ने। आदित्यासः। आस्यम्। त्वाम्। जिह्वाम्। शुचैयः। चिक्रिरे। कुवे। त्वाम्। सृति°सार्चः। अध्वरेषुं। सृश्चिरे। त्वे इतिं। देवाः। हृविः। अदुन्ति। आ॰हुंतम्॥ १३॥ त्वे अंग्ने विश्वे अमृतांसो अद्गुहं आसा देवा ह्विरंदुन्याहुंतम्। त्वया मर्तांसः स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्भी वीरुधी जिज्ञषे शुचिः॥ १४॥ त्वे इति । अग्ने । विश्वे । अमृतासः। अद्गुहै :। आसा। देवाः। हुविः। अदन्ति । आ॰हैतम्। त्वर्या । मर्तासः । स्वदन्ते । आ॰सुतिम् । त्वम् । गर्भः । वीरुधाम् । जुज्ञिषे । शुचिः ॥ १४ ॥ त्वं तान्त्सं चु प्रतिं चासि मुज्यनाग्नें सुजातु प्र चं देव रिच्यसे। पृक्षो यदत्रं महिना वि ते भुवदनु द्यावांपृथिवी रोदंसी उभे॥ १५॥ त्वम्। तान्। सम्। च्। प्रतिं। च्। असि। मुज्मनां। अग्ने। सु॰जात्। प्र। च्। देव्। रिच्यसे। पृक्षः। यत्। अत्रं। मृहिना। वि। ते। भुवत्। अनुं। द्यावापृथिवी इति। रोदंसी इति। उभे इति॥ १५॥ ये स्तोतृभ्यो गोअंग्रामश्चेपेशसमग्ने रातिमुपसृजन्ति सूरयः। अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेष्वि वस्य आ बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीराः॥ १६॥ [ 28 (88)] ये। स्तोतृ॰भ्यः। गो॰अंग्राम्। अश्वं॰पेशसम्। अग्ने। ग्रतिम्। उपु॰सृजन्ति। सूरयः। अस्मान्। चु। तान्। चु। प्र। हि। नेषिं। वस्यः। आ। बृहत्। वृदेमु। विदर्थे। सु॰वीर्राः॥ १६॥

[२][१३ गृत्समद (आङ्गरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। अग्निः। जगती।]
यक्तेने वर्धत जातवेदसम्गिनं येजध्वं हृविषा तनां गिरा।
समिधानं स्रेप्रयसं स्वर्णरं द्युक्षं होतारं वृजनेषु धूर्षदेम्॥१॥
यक्तेनं। वर्धतः। जात॰वेदसम्। अग्निम्। यज्ध्वम्। ह्विषां। तना। गिरा।
सम्॰डुधानम्। सु॰प्रयसंम्। स्वं:२नरम्। द्युक्षम्। होतारम्। वृजनेषु। धू:२सदेम्॥१॥

अभि त्वा नक्तीरुषसों ववाशिरेऽग्ने वृत्सं न स्वसंरेषु धेनवं:। द्विवइवेद्रितिर्मानुंषा युगा क्षपों भासि पुरुवार संयतः॥ २॥ अभि। त्वा। नक्ती:। उषसं:। वृवाशिरे। अग्नै। वृत्सम्। न। स्वसरेषु। धेनवं:। दिवःऽईव। इत्। अर्तिः। मार्नुषा। युगा। आ। क्षपः। भासि। पुरु°वार्। सम्°यतः॥ २॥ तं देवा बुध्ने रर्जसः सुदंसंसं दिवस्पृथिव्योर्र्रतिं न्येंरिरे। रथमिव वेद्यं शुक्रशोचिषम्गिनं मित्रं न क्षितिषुं प्रशंस्यम्॥ ३॥ तम्। देवाः। बुध्ने। रर्जसः। सु॰दंसंसम्। दिवः। पृथिव्योः। अर्तिम्। नि। एरिरे। रथम्ऽइव। वेद्यम्। शुक्र॰शोचिषम्। अग्निम्। मित्रम्। न। क्षितिषु । प्र॰शंस्यम्॥ ३॥ तमुक्षमांणुं रर्जिस् स्व आ दमें चन्द्रिमव सुरुचं ह्वार आ दंधुः। पृश्न्याः पत्रं चितयंन्तमक्षिः पाथो न पायुं जनसी उभे अनुं॥ ४॥ तम्। उक्षमाणम्। रर्जसि। स्वे। आ। दमे। चुन्द्रम्ऽईव। सु॰रुचम्। ह्वारे। आ। दुधुः। पृष्ठन्याः। पृतुरम्। चितयन्तम्। अक्ष°भिः। पाथः। न। पायुम्। जनसी इति। उभे इति। अनुं॥ ४॥ स होता विश्वं परिं भूत्वध्वरं तम् हुव्यैर्मनुष ऋझते गिरा। हिरिशिप्रो वृंधसानासु जर्भुरह्यौर्न स्तृभिश्चितयद्रोदंसी अनुं॥ ५॥ [ 22 ( 20 )] सः। होता । विश्वम्। परि । भूतु । अध्वरम्। तम्। ऊँ इति । हृव्यैः। मर्नुषः। ऋञ्जृते । गृरा। हिरि॰शिप्रः। वृधसानासुं। जर्भरत्। द्यौः। न। स्तृ॰भिः। चित्यत्। रोदंसी इति। अनुं॥ ५॥ स नो रेवर्त्समिधानः स्वस्तये संदद्सवात्र्यिमस्मास् दीदिहि। आ र्नः कृणुष्व सुविताय रोदंसी अग्ने हुव्या मर्नुषो देव वीतये॥ ६॥ सः। नुः। रेवत्। सुम्°डुधानः। स्वस्तर्ये। सुम्°दुदुस्वान्। र्यिम्। अस्मास्रुं। दीदिहि। आ। नु:। कृणुष्व । सुवितायं। रोदंसी इतिं। अग्ने। हुव्या। मनुष:। देव । वीतर्ये॥ ६॥ दा नों अग्ने बृह्तो दाः संहुिस्त्रणों दुरो न वाजुं श्रुत्या अपां वृधि। प्राची द्यावांपृथिवी ब्रह्मंणा कृधि स्वंश्रण शुक्रमुषसो वि दिंद्युतुः॥ ७॥ दाः। नुः। अग्ने । बृह्तः। दाः। सहस्रिणंः। दुरः। न। वार्जम्। श्रुत्यै। अपं। वृधि। प्राची इति । द्यावापृथिवी इति । ब्रह्मणा । कृधि । स्वः । न । शुक्रम् । उषसः । वि । दिद्युतुः ॥ ७ ॥

स ईधान उषसो राम्या अनु स्वंशर्ण दीदेदरुषेणं भानुनां। होत्रांभिरुग्निर्मर्नुषः स्वध्वरो राजां विशामितंथिश्चार्रुरायवे॥ ८॥ सः। इधानः। उषसंः। राम्याः। अनुं। स्वः। न। दीदेत्। अरुषेणं। भानुनां। होत्राभि:। अग्नि:। मर्नुष:। सु॰अध्वर:। राजां। विशाम्। अतिथि:। चार्रः। आयर्वे॥ ८॥ एवा नों अग्ने अमृतेषु पूर्व्य धीर्ष्यीपाय बृहिद्विषु मार्नुषा। दुहाना धेनुर्वृजनेषु कारवे त्मनां शृतिनं पुरुरूपंमिषणि॥ ९॥ एव। नु:। अग्ने। अमृतेषु। पूर्व्य। धी:। पीपायु। बृहत्°दिवेषु। मानुषा। दुहाना। धेनुः। वृजनेषु। कारवै। त्मनां। श्तिनंम्। पुरु॰रूपंम्। डुषणिं॥ ९॥ व्यम्पने अर्वता वा सुवीर्यं ब्रह्मणा वा चितयेमा जनाँ अर्ति। अस्माकं द्युम्नमध् पञ्चं कृष्टिषूच्चा स्वंश्रण शुंशुचीत दुष्टरंम्॥ १०॥ व्यम्। अग्ने। अर्वता। वा। सु॰वीर्यम्। ब्रह्मणा। वा। चित्येम्। जर्नान्। अति। अस्मार्कम् । द्युम्नम् । अर्धि । पञ्चे । कृष्टिषुं । उच्चा । स्वे : । न । शुशुचीत् । दुस्तरम् ॥ १० ॥ स नों बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन्त्सुजाता इषर्यन्त सूर्यः। यमंग्ने युज्ञमुंप्यन्ति वाजिनो नित्ये तोके दींदिवांसं स्वे दमें॥ ११॥ सः। नः। बोधि। सहस्य। प्र°शंस्यः। यस्मिन्। सु°जाताः। इषयंन्त। सूरयः। यम्। अग्ने। युज्ञम्। उपु॰यन्ति। वाजिनै:। नित्यै। तोके। दीदि॰वांस्मम्। स्वे। दमै॥ ११॥ उभयांसो जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्ने सूरयश्च शर्मणि। वस्वों रायः पुंरुश्चन्द्रस्य भूयंसः प्रजावंतः स्वपृत्यस्यं शग्धि नः॥ १२॥ उभयासः। जातु॰वेदः। स्याम्। ते। स्तोतार्रः। अग्ने। सूरर्यः। च। शर्मणि। वस्वै:। गुयः। पुरु॰चन्द्रस्यै। भूयैसः। प्रजा॰वैतः। सु॰अपुत्यस्यै। शुग्धि। नुः॥ १२॥ ये स्तोतृभ्यो गोअंग्रामश्वंपेशसमग्ने रातिमुंपसृजन्ति सूरयः। अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेषि वस्य आ बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीर्राः॥ १३॥ [ २३ ( २१ )] ये। स्तोतृ॰भ्यः। गो॰अंग्राम्। अश्वं॰पेशसम्। अग्ने। सृतिम्। उपु॰सृजन्ति। सूर्यः। अस्मान्। चु। तान्। चु। प्र। हि। नेषिं। वस्य:। आ। बृहत्। वृदेमु। विदर्थे। सु°वीर्राः॥ १३॥

[३] [११ गृत्समद (आङ्गिरसः, शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। आप्रीसूक्तं = [१ इध्मः समिद्धोऽग्निर्वा, २ नराशंसः, ३ इळः, ४ बर्हिः, ५ देवीद्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाकृतयः।] त्रिष्टुप्, ७ जगती।]

समिद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्यां प्रत्यङ् विश्वानि भुवनान्यस्थात्। होतां पावकः प्रदिवंः सुमेधा देवो देवान्यंजत्वग्निरर्हन्॥ १॥ सम्°ईद्धः। अग्निः। नि°हितः। पृथिव्याम्। प्रत्यङ्। विश्वानि। भुवनानि। अस्थात्। होता । पावुकः। प्र°दिविः। सु°मेधाः। देवः। देवान्। युज्तु। अग्निः। अर्हन्॥ १॥ नगुशंसुः प्रति धार्मान्यञ्जन् तिस्रो दिवः प्रति मुह्ना स्वर्चिः। घृतुप्रुषा मनंसा हव्यमुन्दन्मूर्धन्यज्ञस्य समननकु देवान्॥ २॥ नगुशंसं:। प्रतिं। धार्मानि। अञ्जन्। तिस्रः। दिवं:। प्रतिं। मुह्ना। सु°अर्चि:। घृत्॰प्रुषां। मनसा। हुव्यम्। उन्दन्। मूर्धन्। युज्ञस्यं। सम्। अनुक्तु। देवान्॥ २॥ ईळितो अंग्ने मनसाा नो अर्हन्देवान्यंक्षि मानुषातपूर्वो अद्य। स आ वह मुरुतां शर्धो अर्च्युत्मिन्द्रं नरो बर्हिषदं यजध्वम्॥ ३॥ र्डुळितः। अग्ने। मर्नसा। नः। अर्हन्। देवान्। युक्षि। मार्नुषात्। पूर्वः। अद्य। सः। आ। वृहु । मुरुताम् । शर्धः। अर्च्युतम् । इन्द्रम् । नुरुः। बृहिं॰सर्दम् । युज्ध्वम् ॥ ३॥ देवं बर्हिर्वर्धमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वेद्यस्याम्। घृतेनाक्तं वंसवः सीदतेदं विश्वें देवा आदित्या युज्ञियांसः॥ ४॥ देवं। बुर्हि:। वर्धमानम्। सु॰वीरंम्। स्तीर्णम्। राये। सु॰भरंम्। वेदी इतिं। अस्याम्। घृतेनं । अक्तम् । वसवः । सीदत् । इदम् । विश्वं । देवाः । आदित्याः । यज्ञियांसः ॥ ४॥ वि श्रयन्तामुर्विया हूयमाना द्वारो देवीः सुप्रायुणा नमोभिः। व्यचस्वतीविं प्रथन्तामजुर्या वर्णं पुनाना युशसं सुवीरम्॥ ५॥ [ २४ ( २२ )] वि। श्रयन्ताम्। उर्विया। हूयमानाः। द्वारः। देवीः। सुप्र॰अयनाः। नमः२िभः। व्यर्चस्वती:। वि। प्रथन्ताम्। अजुर्या:। वर्णम्। पुनाना:। युशसंम्। सु०वीरंम्॥ ५॥

साध्वपंसि सनतां न उक्षिते उषासानकां वय्येव रिक्ति। तन्तुं तृतं सुंवर्यन्ती समीची युज्ञस्य पेशः सुदुधे पर्यस्वती॥ ६॥ साधु। अपंसि। सुनर्ता। नुः। उश्चिते इति। उषसानक्तां। वय्यांऽइव। रुण्विते इति। तन्तुंम्। तुतम्। सुंवयंन्ती इतिं सुम्॰वयंन्ती। सुमीची इतिं सुम्॰ईची। युज्ञस्य । पेश : । सुदुधे इति सु°दुधे । पर्यस्वती इति ॥ ६ ॥ दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर ऋजु यक्षतः समृचा वपुष्टरा। देवान्यर्जन्तावृतुथा समंञ्जतो नाभां पृथिव्या अधि सार्नुषु त्रिषु॥ ७॥ दैव्या । होतारा। प्रथमा। विदुः २तरा। ऋजु। युक्षतः। सम्। ऋचा। वृपुः २तरा। देवान् । यर्जन्तौ । ऋतु॰था । सम् । अञ्जूतः । नार्भा । पृथिव्याः । अर्धि । सार्नुषु । त्रिषु ॥ ७ ॥ सरंस्वती साधर्यन्ती धियं न इळां देवी भारंती विश्वतूर्तिः। तिस्त्रो देवीः स्वधर्या बहिरेदमिक्कंद्रं पान्तु शर्णं निषद्यं॥ ८॥ सर्रस्वती । साधर्यन्ती । धिर्यम् । नुः । इळा । देवी । भारती । विशव°र्तूर्तिः । तिस्तः। देवीः। स्वधर्या। बहिः। आ। इदम्। अच्छिद्रम्। पान्तु। शुरुणम्। नि॰सर्घं॥ ८॥ पिशङ्गिरूपः सुभरों वयोधाः श्रुष्टी वीरो जायते देवकामः। प्रजां त्वष्टा वि ष्यंतु नाभिम्समे अर्था देवानामप्येतु पार्थः॥ ९॥ प्रिशङ्ग'॰रूपः। सु॰भरः। वृयः२धाः। श्रुष्टी। वीरः। जायते। देव॰कामः। प्रु॰जाम्। त्वर्ष्टां। वि। स्युतु। नाभिम्। अस्मे इतिं। अर्थ। देवानाम्। अपिं। एतु। पार्थः॥ ९॥ वनुस्पतिरवसृजन्नुपं स्थादुग्निह्विः सूदयाति प्र धीभिः। त्रिधा समक्तं नयतु प्रजानन्देवेभ्यो दैव्यः शमितोपं हव्यम्॥ १०॥ वनुस्पति:। अवु॰सृजन्। उपं। स्थात्। अग्नि:। हुवि:। सूदुयाति। प्र। धीभि:। त्रिर्धा । सम्॰अंक्तम् । नृयुतु । प्र॰जानन् । देवेभ्यः । दैर्व्यः । शुमिता । उपं । हृव्यम् ॥ १० ॥ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम। [ २५ ( २३ ) ] अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ विक्ष ह्व्यम्॥ ११॥ घृतम्। मिमिक्षे । घृतम्। अस्य । योनिः। घृते। श्रितः। घृतम्। ऊँ इति । अस्य । धामे । अनु°स्वधम्। आ। वृह्। मादयस्व। स्वाहां°कृतम्। वृष्भु। वृक्षु। हृव्यम्॥ ११॥

[४][९ सोमाहुतिर्भार्गवः। अग्निः। त्रिष्टुप्।]

हुवे वः सुद्योत्मानं सुवृक्तिं विशामगिनमितिथिं सुप्रयसम्। मित्रइंव यो दिधिषाय्यो भूदेव आदेवे जर्न जातवेदाः॥ १॥ हुवे। वुः। सु॰द्योत्मानम्। सु॰वृक्तिम्। विशाम्। अग्निम्। अतिथिम्। सु॰प्रयसम्। मित्रःऽइव। यः। दिधिषाय्यः। भूत्। देवः। आ॰देवे। जने। जात॰वेदाः॥ १॥ इमं विधन्तो अपां सुधस्थे द्वितादधुर्भृगवो विक्ष्वाउ्पोः। एष विश्वान्यभ्यस्तु भूमा देवानामुग्निरंरतिर्जीराश्वः॥ २॥ इमम्। विधन्तः। अपाम्। सुध°स्थें। द्विता। अदुधुः। भृगवः। विक्षु। आयोः। एषः। विश्वानि। अभि। अस्तु। भूमं। देवानाम्। अग्निः। अर्तिः। जीर°अश्वः॥ २॥ अग्निं देवासो मानुंषीषु विक्षु प्रियं धुः क्षेष्यन्तो न मित्रम्। स दीदयदुश्तीरूर्म्या या दुक्षाय्यो यो दास्वते दम् आ॥ ३॥ अग्निम्। देवास:। मार्नुषीषु। विक्षु। प्रियम्। धुः। क्षेष्यन्तः। न। मित्रम्। सः। दीदुयुत्। उुश्तीः। ऊर्म्याः। आ। दुक्षाय्यः। यः। दास्वते। दमे। आ॥ ३॥ अस्य रुण्वा स्वस्येव पुष्टिः संदूष्टिरस्य हियानस्य दक्षोः। वि यो भरिभ्रदोषंधीषु जि्ह्वामत्यो न रथ्यो दोधवीति वारान्॥ ४॥ अस्य। रुण्वा। स्वस्यंऽइव। पुष्टि:। सम्°दृष्टि:। अस्य। हियानस्य। धक्षों:। वि। यः। भरिभ्रत्। ओषधीषु। जि्ह्वाम्। अत्यः। न। रथ्यः। दोधवीति। वारान्॥ ४॥ आ यन्मे अभ्वं वनदः पनन्तोशिगभ्यो नामिमीत् वर्णम्। स चित्रेण चिकिते रंस् भासा जुजुर्वी यो मुहुरा युवा भूत्॥ ५॥ [ २६ (२४)] आ। यत्। मे्। अर्ध्वम्। वृनद्ः। पनन्त। उृशिक्°र्ध्यः। न। अृमिमीृत्। वर्णम्। सः। चित्रेणं। चिकिते। रम्°सं। भासा। जुजुर्वान्। यः। मुहुं:। आ। युर्वा। भूत्॥ ४॥ आ यो वर्ना तातृषाणो न भाति वार्ण पृथा रथ्येव स्वानीत्। कृष्णाध्वा तपू रुण्विश्चकेत द्यौरिव समयमानो नभौभिः॥ ६॥ आ। यः। वर्ना। तुतृषाणः। न। भाति। वाः। न। पृथा। रथ्याऽइव। स्वानीत्। कृष्ण°अध्वा। तपुं:। रुण्व:। चिकेृत्। द्यौ:ऽईव। स्मर्यमान:। नभं:२भि:॥ ६॥

स यो व्यस्थांदुभि दक्षंदुवीं पृशुनैतिं स्वयुरगोपाः
अगिनः शोचिष्मां अत्सान्युष्णन्कृष्णव्यंथिरस्वदयन्न भूमं॥ ७॥
सः। यः। वि। अस्थात्। अभि। धक्षंत्। उवीम्। पृशुः। न। पृति। स्व्॰युः। अगोपाः।
अगिनः। शोचिष्मांन्। अतुसानिं। उष्णन्। कृष्ण॰व्यंथिः। अस्वद्यत्। न। भूमं॥ ७॥
नू ते पूर्वस्यावंसो अधीतौ तृतीयं विद्धे मन्मं शंसि।
अस्मे अंग्ने संयद्वीरं बृहन्तं क्षुमन्तं वाजं स्वपृत्यं र्यिं दाः॥ ८॥
नु। ते। पूर्वस्य। अवंसः। अधि॰इतौ। तृतीयं। विद्धे। मन्मं। शृंसि।
अस्मे इतिं। अग्ने। संयत्॰वीरम्। बृहन्तम्। क्षु॰मन्तम्। वाजंम्। सु॰अपृत्यम्। र्यिम्। द्याः॥ ८॥
व्यया यथां गृत्सम्दासों अग्ने गृहां वन्वन्त उपंराँ अभि ष्युः।
सुवीरांसो अभिमातिषाहः स्मत्पूरिभ्यों गृण्ते तद्वयों धाः॥ ९॥
[२७ (२५)]
त्वयां। यथां। गृत्स॰मृदासंः। अग्ने। गृहां। वन्वन्तः। उपंरान्। अभि। स्युरिति स्युः।
सु॰वीरांसः। अभिमातिषकः। स्मत्। सूरि॰भ्यंः। गृण्ते। तत्। वर्यः। धाः॥ ९॥

[५] [८ सोमाहुतिर्भार्गवः। अग्निः अनुष्टुप्।]

होतांजिनिष्ट चेतेनः पिता पितृभ्यं ऊतये। प्रयक्ष्ञेन्यं वसुं शकेमं वाजिनो यमम्॥१॥
होतां। अजिनुष्ट्। चेतेनः। पिता। पितृ॰भ्यंः। ऊतये।
प्र॰यक्षेन्। जेन्यंम्। वसुं। शुकेमं। वाजिनेः। यमम्॥१॥
आ यस्मिन्सप्त रुश्मयंस्तृता यज्ञस्यं नेतिरं। मृनुष्वहैव्यंमष्ट्मं पोता विश्वं तिदंन्वित॥२॥
आ। यस्मिन्। सप्त। रुश्मयंः। तृताः। यज्ञस्यं। नेतिरं।
मृनुष्वत्। देव्यंम्। अष्ट्मम्। पोतां। विश्वंम्। तत्। इन्वृति॥२॥
दुधन्वे वा यदीमनु वोच्दब्रह्माणि वेरु तत्। परि विश्वांनि काव्यां नेभिश्चक्रिमंवाभवत्॥३॥
दुधन्वे। वा। यत्। ईम्। अनुं। वोचेत्। ब्रह्माणि। वेः। कुँ इतिं। तत्।
परिं। विश्वांनि। काव्यां। नेमिः। चुक्रम्ऽईव। अभुवृत्॥३॥
साकं हि शुचिना शुचिः प्रशास्ता क्रतुनाजेनि। विद्वाँ अस्य वृता धुवा व्याङ्वानुं रोहते॥४॥
साकम्। हि। शुचिना। शुचिः। प्र॰शास्ता। क्रतुना। अजेनि।
विद्वान्। अस्य। वृता। धुवा। व्याःऽईव। अनुं। रोहते॥४॥

ता अस्य वर्णमायुवो नेष्टुंः सचन्त धेनवंः। कुवित्तिसृभ्य आ वरं स्वसारो या इदं ययुः॥ ५॥
ताः। अस्य । वर्णम्। आयुवंः। नेष्टुंः। सचन्त । धेनवंः।
कुवित्। तिसृ॰भ्यंः। आ। वर्रम्। स्वसारः। याः। इदम्। ययुः॥ ५॥
यदीं मातुरुप् स्वसां घृतं भरन्त्यस्थित। तासांमध्वर्युरागंतौ यवो वृष्टीवं मोदते॥ ६॥
यदिं। मातुः। उपं। स्वसां। घृतम। भरेन्ती। अस्थित।
तासाम्। अध्वर्युः। आ॰गंतौ। यवंः। वृष्टीऽईव। मोदते॥ ६॥
स्वः स्वाय् धायसे कृणुतामृत्विगृत्विज्ञम्। स्तोमं यज्ञं चादरं वृनेमां रिपा वृयम्॥ ७॥
स्वः। स्वायं। धायसे। कृणुताम्। ऋत्विक्। ऋत्विज्ञम्।
स्तोमम्। युज्ञम्। च्। आत्। अरम्। वृनेमं। रिपा। वृयम्॥ ७॥
यथां विद्वाः अरं कर्द्विश्वेभ्यो यज्तेभ्यः। अयमंग्ने त्वे अपि यं युज्ञं चंकृमा वृयम्॥ ८॥
यथां। विद्वान्। अरम्। करत्। विश्वेभ्यः। युज्तेभ्यः।
अयम्। अग्ने। त्वे इतिं। अपिं। यम्। युज्ञम्। चृकृम। वृयम्॥ ८॥
अयम्। अग्ने। त्वे इतिं। अपिं। यम्। युज्ञम्। चृकृम। वृयम्॥ ८॥

[६][८ सोमाहुतिर्भार्गवः। अग्निः। गायत्री।]

ड्मां में अग्ने स्मिधंम्मामुंप्सदं वनेः। इमा उषु श्रुंधी गिरः॥ १॥
इमाम्। में। अग्ने। सम्॰इधंम्। इमाम्। उप॰सदंम्। वनेरितिं वनेः।
इमाः। ऊँ इतिं। सु। श्रुधि। गिरः॥ १॥
अया तें अग्ने विधेमोर्जों नपादश्वंमिष्टे। एना सूक्तेनं सुजात॥ २॥
अया। ते। अग्ने। विधेम्। ऊर्जः। नुपात्। अश्वंम्॰इष्टे। एना। सु॰उक्तेनं। सु॰जात्॥ २॥
तं त्वां गीिभीगिर्वणसं द्रविणस्युं द्रविणोदः। सप्येमं सप्यंवः॥ ३॥
तम्। त्वा। गीः२भिः। गिर्विणसम्। द्रविणस्युम्। द्रविणः२दः। सप्येमं। सप्यंवः॥ ३॥
स बौधि सूरिम्घवा वस्पते वस्दावन्। युयोध्यंश्स्मद्वेषांसि॥ ४॥
सः। बोधि। सूरिः। मघ॰वां। वसुं॰पते। वसुं॰दावन्। युयोधि। अस्मत्। द्वेषांसि॥ ४॥
स नां वृष्टिं दिवस्परि स नो वार्जमनुर्वाणम्। स नंः सहस्त्रिणीरिषः॥ ५॥
सः। नः। वृष्टिम्। दिवः। परि। सः। नः। वार्जम्। अनुर्वाणम्। सः। नः। सहस्त्रिणीः। इषंः॥ ५॥

ईळांनायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा। यजिष्ठ होत्रा गंहि॥ ६॥ ईळांनाय। अवस्यवे। यविष्ठ। दूत्। नुः। गिरा। यजिष्ठ। होतुः। आ। गृहि॥ ६॥ अन्तर्ह्यग्न ईयंसे विद्वान् जन्मोभयां कवे। दूतो जन्येंव मित्र्यः॥ ७॥ अन्तः। हि। अग्ने। ईयंसे। विद्वान्। जन्मे। उभयां। कवे। दूतः। जन्यांऽइव। मित्र्यः॥ ७॥ स विद्वाँ आ चं पिप्रयो यक्षं चिकित्व आनुषक्। आ चास्मिन्त्संत्सि बर्हिषं॥ ८॥ सः। विद्वान्। आ। च। पिप्रयः। यक्षं। चिकित्वः। आनुषक्। [२९ (२७)] आ। च। अस्मिन्। सृत्सि। बुर्हिषं॥ ८॥

[ ७ ] [ ८ सोमाहुतिर्भार्गवः। अग्निः। गायत्री ]

श्रेष्ठं यविष्ठ भारतानं द्युमन्तमा भर। वसो पुरुस्पृहं रियम्॥१॥
श्रेष्ठंम्। युविष्ठः। भारतः। अग्ने। द्यु॰मन्तमः। आ। भरः। वसो इति। पुरु॰स्पृहंमः। रियम्॥१॥
मा नो अर्रातिरीशत देवस्य मर्त्यस्य च। पिष्टं तस्यां उत द्विषः॥२॥
मा। नः। अर्रातः। ईशतः। देवस्यं। मर्त्यस्य। च। पिषं। तस्याः। उतः। द्विषः॥२॥
विश्वां उत त्वयां वयं धारां उद्ग्यांइव। अति गाहेमिह् द्विषः॥३॥
विश्वाः। उतः। त्वयां। व्यम्। धाराः। उद्ग्याःऽइव। अति। गाहेमिहः। द्विषः॥३॥
श्रिचिः पावकः वन्द्योऽग्ने बृहद्वि रोचसे। त्वं घृतेभिराहुतः॥४॥
श्रिचिः। पावकः। वन्द्यः। अग्ने। बृहत्। वि। रोचसे। त्वम्। घृतेभिः। आ॰हुतः॥४॥
त्वं नो असि भारताग्ने वृशाभिन्धभिः। अष्टापेदीभिराहुतः॥५॥
त्वम्। नः। असि। भारतः। अग्ने। वृशाभिः। उक्ष॰भिः। अष्टा॰पेदीभिः। आ॰हुतः॥५॥
द्वन्नः स्पिरासुतिः प्रत्नो होताः वरेण्यः। सहंसस्पुत्रो अद्धृतः॥६॥
[३० (२८)]
दु॰अन्नः। सुर्पिःश्र्आसुतिः। प्रतः। होतां। वरेण्यः। सहंसः। पुतः। अद्धृतः॥६॥

[८] [६ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। अग्निः। गायत्री, ६ अनुष्टुप्।] वाज्यित्रिव नू रथान्योगां अग्नेरुपं स्तुहि। यशस्तंमस्य मीळहुषः॥ १॥ वाज्यन्ऽईव। नु। रथान्। योगान्। अग्नेः। उपं। स्तुहि। यशःश्तंमस्य। मीळहुषं:॥ १॥ यः सुनीथो देदाशुषंऽजुर्यो ज्रयंत्रिरम्। चार्रुप्रतीक् आहुतः॥ २॥

यः। सुं°न्निथः। दुद्मुशुर्षं। अजुर्यः। जुर्यन्। अरिम्। चार्रुं प्रतीकः। आ॰हुंतः॥ २॥

य उं श्रिया दमेष्वा दोषोषितं प्रश्स्यते। यस्यं वृतं न मीयंते॥ ३॥

यः। कुँ इति। श्रिया। दमेषु। आ। दोषा। उषितं। प्र॰शुस्यते। यस्यं। वृतम्। न। मीयंते॥ ३॥

आ यः स्वं१र्ण भानुनां चित्रो विभात्यर्चिषां। अञ्जानो अजरैर्भि॥ ४॥

आ। यः। स्वं:। न। भानुनां। चित्रः। वि॰भाति। अर्चिषां। अञ्जानः। अजरैः। अभि॥ ४॥

अत्रिमन्तं स्वराज्यंमिनमुक्थानिं वावृधुः। विश्वा अधि श्रियों दथे॥ ५॥

अत्रिम्। अन्तं। स्व॰राज्यंम्। अग्निम्। उक्थानिं। वृवृधुः। विश्वां:। अधि। श्रियं:। दुधे॥ ४॥

अग्नेरिन्द्रंस्य सोमस्य देवानांमृतिभिर्व्यम्। अरिष्यन्तः सचेमहाभि ष्यांम पृतन्यतः॥ ६॥

अग्नेः। इन्द्रंस्य। सोमंस्य। देवानांम्। कुति॰भिः। व्यम्।

[३१ (२९)]

अरिष्यन्तः। सचेमुहि। अभि। स्याम्। पृतन्यतः॥ ६

इत्याश्वलायन-संहितायां द्वितीयाऽष्टके पञ्चमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ द्वितीयाष्ट्रके षष्ठोऽध्यायः॥

[९][६ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। अग्निः। त्रिष्टुप्।] नि होतां होतृषदंने विदानस्त्वेषो दीदिवाँ अंसदत्सुदक्षः। अदुंब्धव्रतप्रमितर्वसिष्ठः सहस्रंभरः शुचिजिह्वो अग्निः॥ १॥ नि। होतां। होतृ॰सदेने। विदानः। त्वेषः। दीदि॰वान्। असुदुत्। सु॰दर्क्षः। अदंब्धव्रत॰प्रमति:। वसिंष्ठ:। सहस्रम्॰भ्रः। शुचिं॰जिह्नः। अग्निः॥ १॥ त्वं दूतस्त्वम् नः परस्पास्त्वं वस्य आ वृषभ प्रणेता। अग्नै तोकस्यं नुस्तने तुनूनामप्रयुच्छन्दीद्यंद्वोधि गोपाः॥ २॥ त्वम्। दूतः। त्वम्। ऊँ इति। नुः। पुरः२पाः। त्वम्। वस्यैः। आ। वृष्भु। प्रु॰नेता। अग्नै। तोकस्य। नुः। तर्ने। तुनूनाम्। अप्रं ॰ युच्छन्। दीर्द्यत्। बोधि। गोपाः॥ २॥ विधेमं ते पर्मे जन्मंत्रग्ने विधेम् स्तोमैरवरे सुधस्थे। यस्माद्योनेंरुदारिथा यजे तं प्र त्वे हुवींषि जुहुरे सिर्मद्धे॥ ३॥ विधेमं। ते। पुरमे। जन्मन्। अग्ने। विधेमं। स्तोमै:। अवरे। सुध॰स्थै। यस्मात्। योनै:। उत्°आरिथ। यर्जे। तम्। प्र। त्वे इतिं। हुर्वीषिं। जुहुरे। सम्°ईद्धे॥ ३॥ अग्ने यर्जस्व हुविषा यर्जीयाञ्छुष्टी देष्णमुभि गृंणीहि रार्धः। त्वं ह्यसि रियपती रयीणां त्वं शुक्रस्य वर्चसो मुनोता ॥ ४॥ अग्नै। यर्जस्व। हुविषां। यर्जीयान्। श्रुष्टी। देष्णम्। अभि। गृणीृहि। राधः। त्वम्। हि। असि। र्यि॰पर्तिः। र्यीणाम्। त्वम्। शुक्रस्यं। वर्चसः। मुनोर्तां॥ ४॥ उभयं ते न क्षीयते वस्वयं दिवेदिवे जार्यमानस्य दस्म। कृधि क्षुमन्तं जरितारमग्ने कृधि पतिं स्वपत्यस्यं रायः॥५॥ उभयम्। ते। न। क्षीयते। वस्वयम्। दिवे॰दिवे। जायमानस्य। दस्म। कृधि। क्षु॰मन्तम्। जुरितारम्। अग्ने। कृधि। पर्तिम्। सु॰अपुत्यस्यं। रायः॥५॥

[8]

सैनानीकेन सुविदत्रों अस्मे यष्टां देवाँ आर्याजिष्ठः स्वस्ति। अदंब्धो गोपा उत नंः परस्पा अग्नें द्युमदुत रेविद्दितिहि॥ ६॥ सः। एना। अनीकेन। सु॰विदत्रेः। अस्मे इतिं। यष्टां। देवान्। आ॰यंजिष्ठः। स्वस्ति। अदंब्धः। गोपाः। उत। नः। पुरः२पाः। अग्ने। द्यु॰मत्। उत। रेवत्। दिदीहि॥ ६॥

[१०] [६ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। अग्निः। त्रिष्टुप्] जोहूत्रों अग्निः प्रथमः पितेवेळस्पदे मर्नुषा यत्सिमद्धः। श्रियुं वसानो अमृतो विचेता मर्मृजेन्यः श्रवस्ये १: स वाजी ॥ १॥ जोहूर्त्रः। अग्निः। प्रथमः। पिताऽईव। इळः। पदे। मर्नुषा। यत्। सम्॰ईद्धः। श्रियम्। वसानः। अमृतः। वि॰चैताः। मुर्मुजेन्यः। श्रुवस्यः। सः। वाजी॥ १॥ श्रूया अग्निश्चित्रभानुर्हवं मे विश्वाभिर्गीभिरमृतो विचेताः। श्यावा रथं वहतो रोहिंता वोतारुषाहं चक्रे विभृतः॥ २॥ श्रूयाः। अग्निः। चित्र°र्भानुः। हर्वम्। मे्। विश्वाभिः। गीः२भिः। अमृतः। वि°चैताः। श्यावा। रथम्। वृह्तु:। रोहिता। वा। उत। अरुषा। अहै। चुक्रे। वि°भृत:॥ २॥ उत्तानायांमजनयन्त्सुषूतं भुवंदुग्निः पुरुपेशांसु गर्भः। शिरिणायां चिदुक्तुना महोभिरपंरीवृतो वसित प्रचेताः॥ ३॥ उत्तानायाम्। अजन्यन्। सु॰सूतम्। भुवत्। अग्निः। पुरु॰पेशासु। गर्भः। शिरिणायाम्। चित्। अक्तुनां। महं:२भि:। अपरि॰वृत:। वृस्ति। प्र॰चैता:॥ ३॥ जिर्घर्म्युग्निं हुविषां घृतेनं प्रतिक्षियन्तुं भुवनानि विश्वां। पृथुं तिरुचा वर्यसा बृहन्तं व्यचिष्ठुमन्तै रभुसं दृशानम्॥ ४॥ जिर्घर्मि । अग्निम् । हुविषां । घृतेनं । प्रति॰क्षियन्तम् । भुवनानि । विश्वा । पृथुम्। तिरुचा। वर्यसा। बृहन्तम्। व्यर्चिष्ठम्। अन्तै:। रुभुसम्। दृशानम्॥ ४॥ आ विश्वंतः प्रत्यञ्चं जिघर्म्यरक्षसा मनसा तञ्जुंषेत। मर्यश्रीः स्पृह्यद्वंणीं अग्निनांभिमृशें तुन्वा ३ जर्भुराणः॥ ५॥ आ। विश्वतः। प्रत्यञ्चम्। जिघुर्मि। अरक्षसा। मनसा। तत्। जुषेत्। मर्य॰श्रीः। स्पृह्यत्॰वंर्णः। अग्निः। न। अभि॰मृशें। तुन्वां। जर्भुराणः॥ ५॥

ज्ञेया भागं संहसानो वरेण त्वादूतासो मनुवद्वंदेम। अनूनम्गिनं जुह्वां वचस्या मधुपृचं धन्सा जोहवीमि॥६॥ ज्ञेयाः। भागम्। सहसानः। वरेण। त्वा॰दूतासः। मृतु॰वत्। वृदेम्।

[7]

ज्ञेयाः। भागम्। सहसानः। वरेण। त्वा॰दूंतासः। मृतु॰वत्। वृदेम्। अनूनम्। अग्निम्। जुह्बां। वृच्स्या। मृधु॰पृचंम्। धृनु॰साः। जोहुवीमि॥ ६॥

> [ ११ ] [ २१ गृत्समद ( आङ्गिरस शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। विराट्स्थानाः; २१ त्रिष्टुप् ]

श्रुधी हर्वमिन्द्र मा रिषण्यः स्यामं ते दावने वसूनाम्। डुमा हि त्वामूर्जो वर्धयन्ति वसूयवः सिन्धवो न क्षरेन्तः॥ १॥ श्रुधि। हर्वम्। इन्द्र। मा। रिष्ण्यः। स्यामं। ते। दावनं। वसूनाम्। डुमाः। हि। त्वाम्। ऊर्जः। वृर्धयन्ति। वृसु॰यवः। सिन्धवः। न। क्षरन्तः॥ १॥ सृजो मुहीरिन्द्र या अपिन्वः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वीः। अमर्त्यं चिद्दासं मन्यमानुमवाभिनदुक्थैर्वावृधानः॥ २॥ सृजः। मृहीः। इन्द्र । याः। अपिन्वः। परिं॰स्थिताः। अहिना। शूर्ः। पूर्वीः। अमर्त्यम्। चित्। दासम्। मन्यमानम्। अवं। अभिनृत्। उक्थैः। वृवृधानः॥ २॥ उक्थेष्विन्तु शूर येषु चाकन्तोमेष्विन्द्र रुद्रियेषु च। तुभ्येदेता यासुं मन्दसानः प्र वायवे सिस्त्रते न शुभाः॥ ३॥ उक्थेषु । इत्। नु। शूर। येषु । चाकन्। स्तोमेषु। इन्द्र। रुद्रियेषु। च। तुभ्यं। इत्। एताः। यासुं। मृन्दुसानः। प्र। वायवं। सिस्तृते। न। शुभाः॥ ३॥ शुभ्रं नु ते शुष्मं वर्धयन्तः शुभ्रं वज्रं बाह्वोर्दधानाः। शुभ्रस्त्विमन्द्र वावृधानो असमे दासीविंशः सूर्येण सह्याः॥ ४॥ शुभ्रम्। नु। ते। शुष्मम्। वर्धयन्तः। शुभ्रम्। वर्जम्। बाह्धोः। दर्धानाः। शुभ्रः। त्वम्। इन्द्रः। वृवृधानः। अस्मे इति । दासीः। विशः। सूर्येण। सुह्याः॥ ४॥ गुहां हितं गुह्यं गूळहम्प्स्वपीवृतं मायिनं क्षियन्तम्। उतो अपो द्यां तस्तुभ्वांसमहुन्नहिं शूर वीर्येण॥ ५॥ गुहा । हितम् । गुह्यम् । गूळहम् । अप्॰सु । अपिं॰वृतम् । मायिनम् । श्चियन्तम् । उतो इति । अपः । द्याम् । तुस्तुभ्वांसम् । अहन् । अहिम् । शुर् । वीर्येण ॥ ५ ॥

[3]

स्तवा नु तं इन्द्र पूर्व्या महान्युत स्तंवाम नूतंना कृतानिं। स्तवा वर्ज बाह्वोरुशन्तं स्तवा हरी सूर्यस्य केतू॥ ६॥ स्तवं। नु। ते। इन्द्र। पूर्व्या। महानिं। उत। स्तवाम्। नूतंना। कृतानिं। स्तवं। वर्ज्रम्। बाह्वोः। उ्शन्तम्। स्तवं। हरी इतिं। सूर्यस्य। केृतू इतिं॥ ६॥ हरी नु तं इन्द्र वाजयन्ता घृतुश्चुतं स्वारमस्वार्ष्टाम्। वि संमुना भूमिरप्रिथिष्टारंस्तु पर्वतिश्चत्सिरुष्यन्॥ ७॥ हरी इति । नु । ते । इन्द्र । वाजयन्ता । घृत् श्रुतम् । स्वारम् । अस्वार्ष्ट्राम् । वि। सुमुना। भूमिः। अप्रुथिष्ट्। अरंस्त। पर्वतः। चित्। सुरिष्यन्॥ ७॥ नि पर्वतः साद्यप्रयुच्छुन्त्सं मातृभिर्वावशानो अक्रान्। दूरे पारे वाणीं वर्धयन्त इन्द्रेषितां धुमनिं पप्रथुन्नि ॥ ८॥ नि। पर्वतः। साद्वि। अप्रं°युच्छन्। सम्। मातृ°भिः। वावशानः। अक्रान्। दूरे। पारे। वार्णीम्। वर्धयन्तः। इन्द्रं॰इषिताम्। धुमनिम्। पुप्रथन्। नि॥८॥ इन्द्रों मुहां सिन्धुंमाशयानं मायाविनं वृत्रमंस्फुरुन्निः। अरेजेतां रोदंसी भियाने कर्निक्रदतो वृष्णों अस्य वर्जात्॥ १॥ इन्द्रंः। महाम्। सिन्धुंम्। आ्॰शयानम्। माया॰विनम्। वृत्रम्। अस्फुर्त्। निः। अरेजेताम्। रोदंसी इति। भियाने इति। कर्निक्रदतः। वृष्णः। अस्य। वज्रात्॥ ९॥ अरोरवीद्वृष्णों अस्य वज्रोऽमानुषं यन्मानुषो निजूर्वात्। नि मायिनों दान्वस्यं माया अपादयत्पियान्तसुतस्यं॥ १०॥ अरौरवीत्। वृष्णै:। अस्य । वर्ज्रे:। अमौनुषम्। यत्। मार्नुष:। नि॰जूवीत्। नि। मायिने:। दानुवस्यं। माया:। अपादयत्। पृपि॰वान्। सुतस्यं॥ १०॥ पिर्बापिबेदिन्द्र शूर सोमं मन्देन्तु त्वा मन्दिनः सुतासः। पृणन्तस्ते कुक्षी वर्धयन्त्वित्था सुतः पौर इन्द्रमाव॥ ११॥ पिबं ॰ पिब । इत् । इन्द्र । शूर् । सोर्मम् । मन्दंन्तु । त्वा । मन्दंनः । सुतासं: । पृणन्तः। ते । कुक्षी इति । वर्धयन्तु । इत्था । सुतः। पौरः। इन्द्रम् । आव् ॥ ११ ॥ त्वे इन्द्राप्यंभूम् विष्रा धियं वनेम ऋत्या सपन्तः। अवस्यवों धीमहि प्रशंस्तिं सुद्यस्ते रायो दावने स्याम॥ १२॥

[8]

[4]

त्वे इति । इन्द्र । अपि । अभूम् । विप्राः । धिर्यम् । वृनेम् । ऋतु॰या । सर्पन्तः । अवस्यवं:। धीमहि । प्र°शंस्तिम्। सद्यः। ते । रायः। दावनं । स्याम् ॥ १२ ॥ स्यामु ते तं इन्द्र ये तं ऊती अंवस्यव ऊर्जं वर्धयंन्तः। शुष्मिन्तमं यं चाकर्नाम देवासमे रियं रासि वीरवन्तम्॥ १३॥ स्यामं। ते। ते। इन्द्र। ये। ते। ऊती। अवस्यवः। ऊर्जम्। वर्धयन्तः। शुष्मिन॰तंमम्। यम्। चाकनाम। देव्। अस्मे इतिं। रुयिम्। गुस्ति। वीर॰वंन्तम्॥ १३॥ रासि क्षयं रासि मित्रमस्मे रासि शर्ध इन्द्र मार्रुतं नः। सुजोषसो ये च मन्दसानाः प्र वायवः पान्त्यग्रंणीतिम्॥ १४॥ रासिं। क्षयम्। रासिं। मित्रम्। अस्मे इतिं। रासिं। शर्थः। इन्द्र। मारुतम्। नुः। सु॰जोषसः। ये। चु। मुन्दुसानाः। प्र। वायर्वः। पान्ति। अग्रं॰नीतिम्॥ १४॥ व्यन्त्विन्नु येषुं मन्दसानस्तृपत्सोमं पाहि द्रह्यदिंन्द्र। अस्मान्त्सु पृत्स्वा त॑रुत्राव॑र्धयो द्यां बृहद्भिर्कैः॥ १५॥ व्यन्तुं। इत्। नु। येषुं। मृन्दुसानः। तृपत्। सोर्मम्। पाहि। द्रह्यत्। इन्द्र। अस्मान्। सु। पृत्°सु। आ। तुरुत्रु। अवर्धयः। द्याम्। बृहत्°भिः। अर्कैः॥ १५॥ बृहन्त इन्नु ये तें तरुत्रोक्थेभिर्वा सुम्नमाविवांसान्। स्तृणानासो बुर्हिः पुस्त्यांवुत्त्वोता इदिन्द्र वार्जमग्मन्॥ १६॥ बृहन्तं:। इत्। नु। ये। ते। तुरुत्रु। उुक्थेभिः। वा। सुम्रम्। आ्°विवासान्। स्तृणानासं:। बुर्हि:। पुस्त्यं°वत्। त्वा°ऊंता:। इत्। इन्द्र। वार्जम्। अग्मन्॥ १६॥ उग्रेष्विन्नु शूर मन्दसानस्त्रिकंद्रुकेषु पाहि सोमीमन्द्र। प्रदोध्वच्छमश्रुषु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुतस्यं पीतिम्॥ १७॥ उग्रेषु । इत्। नु। शूर्। मृन्दुसानः। त्रि°कंद्रुकेषु। पाहि। सोर्मम्। इन्द्र। प्र॰दोधुंवत्। श्मश्रुंषु। प्रीणानः। याहि। हरिं॰भ्याम्। सुतस्यं। पीतिम्॥ १७॥ धिष्वा शर्वः शूर येनं वृत्रम्वाभिनुद्दानुंमौर्णवाभम्। अपांवृणोुर्ज्योतिरायीय नि संव्यतः सांदि दस्युंरिन्द्र॥ १८॥

धिष्व। शर्वः। शूर्। येनं। वृत्रम्। अवु॰अभिनत्। दानुम्। औणु॰वाभम्।
अपं। अवृणोः। ज्योतिः। आयीय। नि। स्व्यतः। सादि। दस्युः। इन्द्र॥ १८॥
सर्नेम् ये तं ऊतिभिस्तरंन्तो विश्वाः स्पृध आर्येण् दस्यून्।
अस्मभ्यं तत्त्वाष्ट्रं विश्वकंतपमरंन्थयः साख्यस्यं वितायं॥ १९॥
सर्नेम। ये। ते। ऊति॰भिः। तरंन्तः। विश्वाः। स्पृधंः। आर्येण। दस्यून्।
अस्मभ्यंम्। तत्। त्वाष्ट्रम्। विश्व॰र्रूणम्। अरंन्थयः। साख्यस्यं। वितायं॥ १९॥
अस्य सुवानस्यं मन्दिनस्त्रितस्य न्यर्बुदं वावृधानो अस्तः।
अर्वतंयत्सूर्यो न चक्रं भिनद्वलिमन्त्रो अङ्गिरस्वान्॥ २०॥
अस्य। सुवानस्यं। मन्दिनः। वितस्यं। नि। अर्बुदम्। वृवृधानः। अस्तरित्यंस्तः।
अर्वतंयत्। सूर्यः। न। चक्रम्। भिनत्। वलम्। इन्द्रंः। अङ्गिरस्वान्॥ २०॥
नूनं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मुघोनी।
शिक्षां स्तोतृभ्यो माति धुग्भगो नो बृहद्वदेम विद्ये सुवीराः॥ २१॥
[६] ११
नूनम्। सा। ते। प्रति। वरंम्। जरित्रे। दुहीयत्। इन्द्र। दक्षिणा मुघोनी।

[१२] [१५ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्द्रेवो द्वेवान्क्रतुंना पर्यभूषत्।
यस्य शुष्पाद्रोदंसी अभ्यंसेतां नृम्णस्यं मुह्ना स जनास् इन्द्रः॥ १॥
यः। जातः। एव। प्रथमः। मनस्वान्। देवः। देवान्। क्रतुंना। पृरि्॰अभूषत्।
यस्यं। शुष्पात्। रोदंसी इति। अभ्यंसेताम्। नृम्णस्यं। मुह्ना। सः। जनासः। इन्द्रंः॥ १॥
यः पृथिवीं व्यथमानामदृंहद्यः पर्वतान्प्रकृपिताँ अर्गम्णात्।
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्स जनास् इन्द्रंः॥ २॥
यः। पृथिवीम्। व्यथमानाम्। अदृंहत्। यः। पर्वतान्। प्र॰कुपितान्। अर्गम्णात्।
यः। अन्तरिक्षम्। वि॰ममे। वरीयः। यः। द्याम्। अस्तभनात्। सः। जनासः। इन्द्रंः॥ २॥
यो हत्वाहिमरिणात्सप्त सिन्धून्यो गा उदाजंदप्धा वृत्सस्यं।
यो अश्मनोरन्तर्गनं ज्ञानं संवृक्समत्सु स जनास् इन्द्रंः॥ ३॥

यः। हत्वा। अहिंम्। अरिणात्। सुप्त। सिन्धून्। यः। गाः। उत्॰आर्जत्। अपु॰धा। वलस्यं। यः। अष्टमनोः। अन्तः। अग्निम्। जुजानं। सुम्॰वृक्। सुमत्॰सुं। सः। जुनाुसुः। इन्द्रं:॥ ३॥ येनेमा विश्वा च्यवंना कृतानि यो दासुं वर्णमर्थरुं गुहार्कः। श्वजीव यो जिंगीवाँ लुक्षणादंदुर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्रंः॥ ४॥ येन । इमा । विश्वा । च्यवंना । कृतानि । यः । दासंम् । वर्णम् । अर्धरम् । गुहा । अक्रित्यकः । श्वघ्नीऽईव। य:। जिगीवान्। लुक्षम्। आदेत्। अर्यः। पुष्टानि। सः। जुनासः। इन्द्रेः॥ ४॥ यं स्मा पृच्छन्ति कुहु सेतिं घोरमुतेमांहुर्नेषो अस्तीत्येनम्। सो अर्यः पुष्टीर्विजंड्वा मिनाति श्रदंस्मै धत्त स जनास इन्द्रंः॥ ५॥ [9] यम्। स्म। पृच्छन्ति। कुहै। सः। इति। घोरम्। उत। ईम्। आहुः। न। एषः। अस्ति। इति। एनुम्। सः। अर्यः। पुष्टीः। विजःऽइव। आ। मिनाति। श्रत्। अस्मै। धृत्त्। सः। जुनासः। इन्द्रः॥ ५॥ यो रुधस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नार्धमानस्य कीरेः। युक्तग्रांच्यो योंऽविता सुंशिप्रः सुतसोंमस्य स जनास इन्द्रंः॥ ६॥ यः। रुध्रस्य । चोदिता। यः। कृशस्य । यः। ब्रुह्मणः। नार्धमानस्य। की्रेः। युक्त°ग्रांव्णः। यः। अविता। सु°श्चिप्रः। सुत°सोमस्य। सः। जुनासः। इन्द्रं:॥ ६॥ यस्याश्वांसः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथांसः। यः सूर्यं य उषसं जुजानु यो अपां नेता स जनास इन्द्रंः॥ ७॥ यस्य । अश्वासः । प्र°दिशि । यस्य । गार्वः । यस्य । ग्रामाः । यस्य । विश्वे । रथासः । यः। सूर्यम्। यः। उषसम्। जुजानं। यः। अपाम्। नेता। सः। जुनासः। इन्द्रंः॥ ७॥ यं क्रन्दंसी संयुती विद्वयेते परेऽवर उभया अमित्राः। सुमानं चिद्रर्थमातस्थिवांसा नानां हेवेते स जनास इन्द्रं:॥ ८॥ यम्। क्रन्दंसी इति । संयती इति सम्॰यती। विह्वयैते इति वि॰ह्वयैते। परे । अवरे। उभयीः। अमित्रा: ॥ सुमानम् । चित् । रथम् । आतुस्थि वांसा । नाना । हुवेते इति । सः । जुनासः । इन्द्रेः ॥ ८ ॥ यस्मान्न ऋते विजयंन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हर्वन्ते। यो विश्वंस्य प्रतिमानं बुभूव यो अंच्युतच्युत्स जनास इन्द्रंः॥ ९॥ यस्मात्। न। ऋते। वि॰जयन्ते। जनासः। यम्। युध्यमानाः। अवसे। हर्वन्ते। यः। विश्वस्य। प्रृति्॰मानम्। बुभूवं। यः। अच्युत्॰च्युत्। सः। जुनासः। इन्द्रंः॥ ९॥

[6]

यः शर्श्वतो महोनो दर्धानानमंन्यमानाञ्च्छर्वा जुघानं। यः शर्धते नानुददांति शृध्यां यो दस्योर्हुन्ता स जनास् इन्द्रं:॥ १०॥ यः। शर्र्वतः। महिं। एनंः। दर्धानान्। अमन्यमानान्। शर्वा। जुघानं। यः। शर्धते। न। अनु॰ददांति। शृघ्याम्। यः। दस्योः। हुन्ता। सः। जुनासः। इन्द्रंः॥ १०॥ यः शम्बंरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिश्यां श्ररद्यन्वविन्दत्। ओजायमानुं यो अहिं जुघानु दानुं शर्यानुं स जनासु इन्द्रः॥ ११॥ यः। शम्बरम्। पर्वतेषु। क्षियन्तम्। चृत्वारिश्याम्। शुरदि । अनु°अविनदत्। ओुजायमानम्। यः। अहिंम्। जुघानं। दानुंम्। शर्यानम्। सः। जुनासः। इन्द्रं:॥ ११॥ यः सप्तरंश्मिवृष्भस्तुविष्मानुवासृजुत्सर्तवे सप्त सिन्धून्। यो रौहिणमस्फुरुद्वज्रबाहुर्द्धामारोहन्तं स जनास इन्द्रं:॥ १२॥ यः। सप्त°रंश्मिः। वृष्भः। तुर्विष्मान्। अवु°असृंजत्। सर्तवे। सप्त। सिन्धून्। यः। रौहिणम्। अस्फुरत्। वर्ज्न' बाहुः। द्याम्। आ्°रोह्नेन्तम्। सः। जुनासः। इन्द्रेः॥ १२॥ द्यावां चिदस्मै पृथिवी नंमेते शुष्मांच्चिदस्य पर्वता भयन्ते। यः सोम्पा निचितो वर्ज्जबाहुर्यो वर्ज्जहस्तः स जनास् इन्द्रेः॥ १३॥ द्यार्वा । चित्। अस्मै । पृथिवी इति । नुमेते इति । शुष्मात् । चित्। अस्य । पर्वताः । भयन्ते । यः। सोुम्॰पाः। नि॰चितः। वर्ज्रं॰बाहुः। यः। वर्ज्रं॰हस्तः। सः। जुनाुस्ः। इन्द्रंः॥ १३॥ यः सुन्वन्तमवित् यः पर्चन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती। यस्य ब्रह्म वर्धनुं यस्य सोमो यस्येदं राधुः स जनास इन्द्रंः॥ १४॥ यः। सुन्वन्तम्। अविति। यः। पर्चन्तम्। यः। शंसन्तम्। यः। शृशृमानम्। ऊती। यस्यं। ब्रह्मं। वर्धनम्। यस्यं। सोमं:। यस्यं। इदम्। रार्धः। सः। जुनासः। इन्द्रं:॥ १४॥ यः सुन्वते पर्चते दुध आ चिद्वाजं दर्दिष्टिं स किलांसि सत्यः। व्यं तं इन्द्र विश्वहं प्रियासः सुवीरांसो विदथमा वंदेम॥ १५॥ [9] यः। सुन्वन्तम्। पर्चते। दुध्रः। आ। चित्। वार्जम्। दर्दिषि। सः। किल्। असि। सत्यः। व्यम्। ते। इन्द्र। विश्वहं। प्रियासं:। सु॰वीरांस:। विदर्थम्। आ। वृदेम्॥ १५॥

[ १३ ][ १३ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः । इन्द्रः । जगतीः १३ त्रिष्टुप् ] ऋतुर्जिनित्री तस्यां अपस्परिं मुक्षू जात आविशदासु वर्धते। तदाहुना अभवित्पृप्युषी पयोंऽशोः पीयूषं प्रथमं तदुक्थ्यंम्॥ १॥ ऋतुः। जिनत्री। तस्याः। अपः। परि। मुक्षु। जातः। आ। अविष्ठात्। यासुं। वर्धते। तत्। आहुनाः। अभवत्। पिप्युषी। पर्यः। अंशोः। पीयूष्म्। प्रथमम्। तत्। उक्थ्यम्॥ १॥ सुधीमा यन्ति परि बिभ्रतीः पर्यो विश्वपन्याय प्र भरन्त भोजनम्। सुमानो अध्वा प्रवर्तामनुष्यदे यस्तार्कृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः॥ २॥ सुधी। ईम्। आ। युन्ति। परि। बिभ्रती:। पर्यः। विश्व॰प्स्याय। प्र। भुरुन्तु। भोजनम्। सुमानः। अध्वां। प्र॰वर्ताम्। अनु॰स्यदे। यः। ता। अर्कृणोः। प्रथुमम्। सः। असि। उक्थ्यः॥ २॥ अन्वेको वदत् यहदाति तद्रूपा मिनन्तदेपा एकं ईयते। विश्वा एकंस्य विनुदंस्तितिक्षते यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः॥ ३॥ अनुं। एकः। वृद्ति। यत्। दर्ताति। तत्। रूपा। मिनन्। तत्°अपाः। एकः। ईयते। विश्वाः। एकस्य। वि॰नुदः। तितिक्षते। यः। ता। अर्कृणोः। प्रथमम्। सः। असि। उक्थाः॥ ३॥ प्रजाभ्यं: पुष्टिं विभर्जन्त आसते र्यिमिव पृष्ठं प्रभवन्तमायते। असिन्वन्द्रंष्ट्रैः पितुरंत्ति भोजेनं यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः॥ ४॥ प्र°जाभ्यः। पुष्टिम्। वि॰भजन्तः। आसते। र्यिम्ऽईव। पृष्टम्। प्र॰भवन्तम्। आ॰यते। असिन्वन्। दंष्ट्रैः। पितुः। अति । भोजनम्। यः। ता। अकृणोः। प्रथमम्। सः। असि। उक्थ्यः॥ ४॥ अर्धाकृणोः पृथिवीं संदृशें दिवे यो धौतीनामहिहुन्नारिणक्पथः। तं त्वा स्तोमेभिरुदिभिर्न वाजिनं देवं देवा अजन्त्सास्युक्थ्यः॥ ५॥ [ 80] अर्ध। अकृणोः। पृथिवीम्। सम्°दृशें। दिवे। यः। धौतीनाम्। अहि॰हुन्। अरिणक्। पृथः। तम्। त्वा। स्तोमेभिः। उद॰भिः। न। वाजिनम्। देवम्। देवाः। अजनुन्। सः। असि। उक्थ्यः॥ ५॥ यो भोजनं च दर्यसे च वर्धनमार्द्रादा शुष्कं मधुमहुदोहिथ। सः शेवधिं नि दंधिषे विवस्वंति विश्वस्यैकं ईशिषे सास्युक्थ्यः॥ ६॥ यः। भोर्जनम्। च्। दयंसे। च्। वर्धनम्। आ्र्रात्। आ। शुष्कम्। मर्धु॰मत्। दुहोहिंथ। सः। शेुवु°धिम्। नि। दुधि्षे। विवस्वति। विश्वस्य। एकः। ईशि्षे। सः। असि्। उक्थ्यः॥ ६॥

यः पुष्पिणीश्च प्रस्वश्च धर्मुणाधि दाने व्यंशवनीरधारयः। यश्चासम्मा अर्जनो दिद्युतो दिव उरुरुवाँ अभितः सास्युक्थ्यः॥ ७॥ यः। पुष्पिणीः। चु। प्र॰स्वः। चु। धर्मणा। अधि। दानै। वि। अवनीः। अधौरयः। यः। चु। असमाः। अर्जनः। दिद्युतंः। दिवः। उ्रुः। ऊर्वान्। अभितः। सः। असि। उक्थ्यः॥ ७॥ यो नार्मुरं सहवसुं निहन्तवे पृक्षाय च दासवेशाय चार्वहः। ऊर्जर्यन्या अपरिविष्टमास्यंमुतैवाद्य पुरुकृत्सास्युक्थ्यः॥ ८॥ यः। नार्मुरम्। सह॰वंसुम्। नि॰हंन्तवे। पृक्षायं। च्। दास॰वेंशाय। च्। अवंहः। कुर्जर्यन्त्याः। अपंरि°विष्टम्। आस्यम्। उत। एव। अद्य। पुरु°कृत्। सः। असि। उक्थ्यः॥ ८॥ शृतं वा यस्य दर्श साकमाद्य एकंस्य श्रुष्टौ यद्धं चोदमाविथ। अरुज्जौ दस्यून्सम्नेनब्दुभीतये सुप्राट्यो अभवः सास्युक्थ्यः॥ ९॥ श्तम्। वा। यस्य। दर्श। साकम्। आ। अर्घः। एकस्य। श्रुष्टौ। यत्। हु। चोदम्। आर्विथ। अरज्जौ। दस्यून्। सम्। उनुप्। दुभीतंये। सुप्रु°अव्यः। अभुवः। सः। असि। उन्थ्यः॥ ९॥ विश्वेदनुं रोधना अस्य पौंस्यं दुदुरंस्मै दुधिरे कृत्नवे धर्नम्। षळंस्तभ्रा विष्टिरः पञ्चं संदृशः परि प्रो अभवः सास्युक्थ्यः॥ १०॥ [ 88] विश्वा । इत्। अर्नु । रोधनाः। अस्य । पौंस्यम् । दुदुः। अस्मै । दुधिरे । कृत्नवै । धर्नम् । षट्। अस्तुभाः। वि॰स्तिरः। पञ्चं। सुम्॰दृष्णः। परिं। पुरः। अभवः। सः। असि। उक्थ्यः॥ १०॥ सुप्रवाचनं तर्वं वीर वीर्यंश यदेकेन क्रतुंना विन्दसे वसुं। जातूष्ठिरस्य प्र वयुः सहस्वतो या चुकर्ध् सेन्द्र विश्वास्युक्थ्यः॥ ११॥ सु॰प्रवाचनम्। तवं। वीर्। वीर्यम्। यत्। एकंन। क्रतुंना। विन्दसे। वसुं। जातू॰स्थिरस्य। प्र। वर्यः। सहस्वतः। या। चुकर्थं। सः। इन्द्र। विश्वां। असि। उक्थ्यः॥ ११॥ अरमयुः सरपस्स्तराय कं तुर्वीतये च व्ययाय च स्नुतिम्। नीचा सन्तमुदंनयः परावृज्ं प्रान्धं श्रोणं श्रुवयुन्त्सास्युक्थ्यः॥ १२॥ अर्रमयः। सरं°अपसः। तराय। कम्। तुर्वीत्ये। च। वृय्याय। च। स्रुतिम्॥ नी्चा। सन्तम्। उत्। अनुयः। पुरा॰वृर्जम्। प्र। अन्धम्। श्रोणम्। श्रुवयन्। सः। असि। उक्थ्यः॥ १२॥

असमभ्यं तद्वंसो दानाय राधः समर्थयस्व बहु ते वस्व्यंम्। इन्द्र यच्चित्रं श्रेवस्या अनु द्यून्बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीर्गः॥ १३॥ असमभ्यंम्। तत्। वसो इति। दानायं। राधः। सम्। अर्थ्यस्व। बहु। ते। वस्व्यंम्। इन्द्रं। यत्। चित्रम्। श्रवस्याः। अनुं। द्यून्। बृहत्। वृदेम्। विदर्थे। सु॰वीर्गः॥ १३॥

[88]

[ 83]

[ १४ ] [ १२ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ] अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोमुमामेत्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्धः। कामी हि वीरः सद्मस्य पीतिं जुहोत् वृष्णे तदिदेष विष्टि॥ १॥ अध्वर्यवः। भरता इन्द्राया सोर्मम्। आ। अमेत्रेभिः। सिञ्चतः। मर्धम्। अन्धेः। कामी। हि। वीरः। सदम्। अस्य। पीतिम्। जुहोतं। वृष्णे। तत्। इत्। एषः। वृष्टि॥ १॥ अध्वर्यवो यो अपो वंद्रिवांसं वृत्रं जुघानाशन्येव वृक्षम्। तस्मा एतं भरत तद्वशायं एष इन्द्रो अर्हति पीतिर्मस्य॥ २॥ अर्ध्वर्यवः। यः। अपः। वृद्धि°वांसंम्। वृत्रम्। जुघानं। अ्शन्यांऽइव। वृक्षम्। तस्मै । पुतम् । भुरत् । तुत्°वृशायं । पुषः । इन्द्रंः । अुर्हुत् । पीतिम् । अस्य ॥ २ ॥ अध्वर्यवो यो दूर्भीकं जुघानु यो गा उदाजुदपु हि वुलं वः। तस्मां एतमुन्तरिक्षे न वातुमिन्द्रं सोमैरोर्णुत जूर्न वस्त्रैः॥ ३॥ अध्वर्यवः। यः। दृर्भीकम्। जुघानं। यः। गाः। उत्°आजंत्। अपं। हि। वुलम्। वरिति वः। तस्मै । एतम् । अन्तरिक्षे । न । वार्तम् । इन्द्रम् । सोमै : । आ । ऊर्णुत् । जूः । न । वस्त्रै : ॥ ३॥ अध्वर्यवो य उर्गणं जुघानु नवं चुख्वांसं नवृतिं चं बाहून्। यो अर्बुद्मव नीचा बंबाधे तमिन्द्रं सोमस्य भृथे हिनोत॥ ४॥ अर्ध्वर्यवः। यः। उरणम्। जुघानं। नवं। चुख्वांसंम्। नुवृतिम्। चु। बाहून्। यः। अर्बुदम्। अर्व। नीचा। बुबा्धे। तम्। इन्द्रम्। सोर्मस्य। भृथे। हिनोत्॥ ४॥ अर्ध्वर्यवो यः स्वरुनं जुघानु यः शुष्णामुशुष्टं यो व्यंसम्। यः पिप्रुं नर्मुच्चिं यो र्रुधिकां तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहोत॥ ५॥ अर्ध्वर्यवः। यः। सु। अर्श्नम्। जुघानं। यः। शुष्णंम्। अ्शुर्षम्। यः। वि°अंसम्। यः। पिप्रुम्। नर्मुचिम्। यः। रुधि॰क्राम्। तस्मै। इन्द्राय। अन्धंसः। जुहोत्॥ ५॥

अर्ध्वर्ययो यः शृतं शम्बरस्य पुरो बिभेदाश्मेनेव पूर्वीः। यो वर्चिनः शृतमिन्द्रः सहस्रम्पावपुद्धरता सोममस्मै॥ ६॥ अर्ध्वर्यवः। यः। शृतम्। शम्बरस्य। पुर्रः। बि्भेर्द्। अश्मनाऽइव। पूर्वीः। यः। वृर्चिनः। शुतम्। इन्द्रः। सहस्रम्। अपु॰अर्वपत्। भरत। सोर्मम्। अस्मै ॥ ६॥ अर्ध्वर्यवो यः शृतमा सहस्रं भूम्यां उपस्थेऽवंपञ्जघुन्वान्। कुर्त्सस्यायोरितिथिग्वस्यं वीरान्यवृणाग्भरता सोर्ममस्मै॥ ७॥ अर्ध्वर्यवः। यः। शृतम्। आ। सहस्रम्। भूम्याः। उप°स्थे। अवपत्। जुघुन्वान्। कुर्त्सस्य। आयो:। अतिथि॰ग्वस्यं। वीरान्। नि। अवृणक्। भरत। सोर्मम्। अस्मै॥७॥ अर्ध्वर्यवो यन्तरः कामयाध्वे श्रुष्टी वहन्तो नशथा तदिन्द्रे। गर्भस्तिपूर्तं भरत श्रुतायेन्द्रांय सोमं यज्यवो जुहोत॥ ८॥ अर्ध्वर्यवः। यत्। नुरः। कामर्याध्वे। श्रुष्टी। वहन्तः। नुशुथु। तत्। इन्द्रे। गर्भस्ति॰पूतम्। भुरत्। श्रुतायं। इन्द्रायं। सोर्मम्। युज्यवः। जुहोत्॥ ८॥ अर्ध्वर्यवुः कर्तना श्रुष्टिमस्मै वने निपूतं वनु उन्नयध्वम्। जुषाणो हस्त्यंमुभि वावशे व इन्द्रांय सोमं मदिरं जुंहोत॥ ९॥ अर्ध्वर्यवः। कर्तन। श्रुष्टिम्। अस्मै। वर्ने। नि॰पूतम्। वर्ने। उत्। नुयुध्वम्। जुषाणः। हस्त्यम्। अभि। वावशे। वः। इन्द्राय। सोमम्। मृद्रिरम्। जुहोत्॥ ९॥ अध्वर्यवुः पयुसोधुर्यथा गोः सोमैभिरीं पृणता भोजिमन्द्रम्। वेदाहमस्य निभृतं म एतदित्सन्तं भूयो यज्तिश्चिकत॥ १०॥ अर्ध्वर्यवः। पर्यसा। ऊर्धः। यथां। गोः। सोमैभिः। ईम्। पृण्तु। भोजम्। इन्द्रम्। वेदं। अहम्। अस्य। नि॰ भृतम्। मे । एतत्। दित्संन्तम्। भूयः। युज्तः। चिकेृत्॥ १०॥ अध्वर्यवो यो द्विव्यस्य वस्वो यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजां। तमूर्दरं न पृणता यवेनेन्द्रं सोमें भिस्तदपों वो अस्तु॥ ११॥ अर्ध्वर्यवः। यः। दिव्यस्य । वस्वः। यः। पार्थिवस्य। क्षम्यस्य। राजां। तम्। ऊर्दरम्। न। पृण्तु। यर्वेन। इन्द्रम्। सोमैभिः। तत्। अपः। वः। अस्तु॥ ११॥

[88]

अस्मभ्यं तद्वेसो दानाय राधः समर्थयस्व बहु ते वस्व्यंम्। इन्द्रं यच्चित्रं श्रेवस्या अनु द्यून्बृहद्वेदेम विदर्थे सुवीराः॥ १२॥ अस्मभ्यंम्। तत्। वृसो इति। दानायं। राधः। सम्। अर्थ्यस्व। बहु। ते। वस्व्यंम्। इन्द्रं। यत्। चित्रम्। श्रवस्याः। अनुं। द्यून्। बृहत्। वृदेम्। विदर्थे। सु॰वीर्राः॥ १२॥

[ १५ ] [ १० गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ] प्र घा न्वंस्य महुतो मुहानि सत्या सत्यस्य कर्रणानि वोचुम्। त्रिकंद्रुकेष्विपबत्सुतस्यास्या मदे अहिमिन्द्रो जघान॥ १॥ प्र। घु। नु। अस्य। मृहृतः। मृहानिं। सुत्या। सुत्यस्यं। करणानि। वोचम्। त्रि॰कंद्रुकेषु। अपिबृत्। सुतस्यं। अस्य। मर्दे। अहिम्। इन्द्रं:। जुघानु॥ १॥ अवंशे द्यामंस्तभायद्भहन्तमा रोदंसी अपृणदुन्तरिक्षम्। स धारयत्पृथिवीं पुप्रथंच्य सोमस्य ता मदु इन्द्रेश्चकार॥ २॥ अवंशे। द्याम्। अस्तभायत्। बृहन्तंम्। आ। रोदंसी इति। अपृण्त्। अन्तरिक्षम्। सः। धार्यत्। पृथिवीम्। पप्रथत्। च। सोमस्य। ता। मदै। इन्द्रेः। चुकार्॥ २॥ सदौंव प्राचो वि मिमाय मानैवीत्रेण खान्यंतृणत्रदीनाम्। वृथांसृजत्पृथिभिदींर्घयाथैः सोमस्य ता मदु इन्द्रेश्चकार॥ ३॥ सद्गंऽइव। प्राचं:। वि। मिमाय। मार्नै:। वर्जेण। खार्नि। अतृण्त्। नदीनाम्। वृथा । असुजत्। पृथि॰भिः। दीर्घ॰याथैः। सोमस्य। ता। मर्दे। इन्द्रः। चुकार्॥ ३॥ स प्रवोळह्न्यंरिगत्यां दुभीतेविंश्वंमधागायुंधिमृद्धे अग्नौ। सं गोभिरश्वैरसृजुद्रथैभिः सोमस्य ता मदु इन्द्रश्चकार॥ ४॥ सः। प्रु॰वोळ्ह्न्। पुरि्॰गत्यं। दुभीतेः। विश्वंम्। अधाक्। आर्युधम्। इद्धे। अग्नौ। सम्। गोभि:। अश्वै:। असृजुत्। रथैभि:। सोर्मस्य। ता। मदै। इन्द्रे:। चुकाुर्॥ ४॥ स ईं मुहीं धुनिमेर्तौररम्णात्सो अस्नात्नंपारयत्ख्वस्ति। त उत्स्नायं रियमुभि प्र तस्थुः सोर्मस्य ता मदु इन्द्रेश्चकार॥ ५॥ सः। ईम्। मुहीम्। धुर्निम्। एतौः। अरम्णात्। सः। अस्नातॄन्। अपार्यत्। स्वस्ति। ते। उत्°स्नार्य। र्यिम्। अभि। प्र। तुस्थुः। सोर्मस्य। ता। मर्दे। इन्द्रेः। चुकार्॥ ५॥

सोर्दञ्चं सिन्धुंमरिणान्महित्वा वज्रेणानं उषसः सं पिपेष। अजुवसों जुविर्नीभिर्विवृश्चन्त्सोर्मस्य ता मदु इन्द्रश्चकार॥ ६॥ सः। उदंश्चम्। सिन्धुंम्। अरिणात्। मृहि॰त्वा। वर्त्रेण। अनः। उषसंः। सम्। पि्पेषु। अजुवसं:। जुविनीभि:। वि॰वृश्चन्। सोमस्य। ता। मर्दे। इन्द्रं:। चुकार्॥ ६॥ स विद्वाँ अपगोहं कुनीनामाविभवन्नुदंतिष्ठत्परावृक्। प्रति श्रोणः स्थाद्वर्यंश्नगंचष्ट् सोर्मस्य ता मदु इन्द्रश्चकार॥ ७॥ सः। विद्वान्। अपु॰गोहम्। कुनीनाम्। आविः। भवन्। उत्। अतिष्ठुत्। पुरा॰वृक्। प्रतिं। श्रोणः। स्थात्। वि। अनक्। अचुष्ट्। सोर्मस्य। ता। मर्दे। इन्द्रेः। चुकार्॥ ७॥ भिनद्वलमङ्गिरोभिर्गृणानो वि पर्वतस्य दृंहितान्यैरत्। रिणग्रोधंसि कृत्रिमांण्येषां सोमंस्य ता मद् इन्द्रंश्चकार॥ ८॥ भिनत्। वुलम्। अङ्गिरः२भि। गृणानः। वि। पर्वतस्य। दृंहितानि। ऐ्रत्। रिणक्। रोधांसि। कृतिमाणि। एषाम्। सोमस्य। ता। मर्दे। इन्द्रं:। चुकार्॥। ८॥ स्वर्जनाभ्युप्या चुर्मुरि धुनिं च जुघन्थ दस्युं प्र दुभीतिमावः। रम्भी चिदत्रं विविदे हिरंण्युं सोमंस्य ता मदु इन्द्रंश्चकार॥ ९॥ स्वर्पेन। अभि॰उप्यं। चुमुंरिम्। धुनिंम्। च्। ज्घन्थं। दस्युम्। प्र। दुभीतिंम्। आ्व:। रमभी। चित्। अत्रं। विविदे। हिर्ण्यम्। सोमस्य। ता। मर्दे। इन्द्रं:। चुकार्॥ ९॥ नूनं सा ते प्रति वरं जि्त्रे दुंहीयदिंन्द्र दक्षिणा मुघोनी। शिक्षां स्तोतृभ्यो मार्ति धुग्भगों नो बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीराः॥ १०॥ [ 38 ] नूनम्। सा। ते। प्रतिं। वरम्। जुरित्रे। दुहीयत्। इन्द्र। दक्षिणा। मुघोनी। शिक्षं। स्तोतृ॰भ्यं:। मा। अतिं। धुक्। भर्गः। नुः। बृहत्। वृदेम्। विदर्थे। सु॰वीरां:॥ १०॥

[१६][९ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। जगती, ९ त्रिष्टुप्।] प्र वंः सतां ज्येष्ठंतमाय सुष्टुतिम्ग्नाविंव सिमधाने हुविभीरे। इन्द्रमजुर्यं जुरयन्तमुक्षितं सुनाद्युवानमवंसे हवामहे॥ १॥ प्र। वुः। सुताम्। ज्येष्ठं तमाय। सु॰स्तुतिम्। अ्ग्नौऽईव। सुम्॰डुधाने। हुविः। भूरे।

इन्द्रम्। अजुर्यम्। जुरयन्तम्। उक्षितम्। सनात्। युर्वानम्। अवसे। हुवामुहे ॥ १ ॥

[ 88]

यस्मादिन्द्रांद्रहुतः किं चुनेमृते विश्वांन्यस्मिन्त्संभृताधिं वीर्या। जुठरे सोमं तुन्वी ई सहो महो हस्ते वज्रं भरित शीर्षणि क्रतुम्॥ २॥ यस्मोत् । इन्द्रोत् । बृहुतः । किम् । चुन । ईुम् । ऋते । विश्वानि । अस्मिन् । सम्°र्भृता । अधि । वीुर्या । जुठरें। सोम्मम्। तुन्वि। सहः। महः। हस्तै। वर्ज्जम्। भरति। शोर्षणि। क्रतुंम्॥ २॥ न श्लोणीभ्यां परिभ्वें त इन्द्रियं न संमुद्रैः पर्वतैरिन्द्र ते रथः। न ते वजूमन्वंश्रोति कश्चन यदाशुभिः पर्तसि योजना पुरु॥ ३॥ न। क्षोणीभ्याम्। पुरि॰भ्वे। ते। इन्द्रियम्। न। सुमुद्रै:। पर्वतै:। इन्द्र। ते। रथे:। न। ते। वर्जुम्। अर्नु। अश्रोति। कः। चन। यत्। आशु॰भिः। पत्ति। योर्जना। पुरु॥ ३॥ विश्वे ह्यंस्मै यजुतायं धृष्णवे क्रतुं भरंन्ति वृष्भाय सश्चेते। वृषां यजस्व ह्विषां विदुष्टंरुः पिबेन्द्र सोमं वृष्भेणं भानुनां॥ ४॥ विश्वे । हि । अस्मै । युजुताये । धृष्णवे । क्रतुम् । भरेन्ति । वृष्भाये । सश्चेते । वृषां। युजस्व। हुविषां। विदुःश्तरः। पिबं। इन्द्र। सोमंम्। वृष्भेणं। भानुनां॥ ४॥ वृष्णुः कोशः पवते मध्वं ऊर्मिर्वृषुभान्नांय वृषुभाय पावते। वृषंणाध्वर्यू वृष्भासो अद्रयो वृषंणं सोमं वृष्भायं सुष्वति॥ ५॥ वृष्णै:। कोशै:। पुवते। मध्वै:। ऊर्मि:। वृष्भ°अन्नाय। वृष्भाये। पातेवे। वृषंणा। अध्वर्यू इति । वृष्भासः। अद्रयः। वृषंणम्। सोमम्। वृष्भायं। सुस्वृत् ॥ ५ ॥ वृषां ते वर्ज उत ते वृषा रथो वृषंणा हरी वृष्भाण्यायुंधा। वृष्णो मदंस्य वृषभ् त्वामीशिषु इन्द्र सोर्मस्य वृष्भस्यं तृष्णुहि॥ ६॥ वृषां। ते। वर्षः। उत। ते। वृषां। रथः। वृषंणा। हरी इतिं। वृष्भाणिं। आर्युधा। वृष्णः। मदस्य। वृष्भः। त्वम्। ईशिषे । इन्द्रं। सोमस्य। वृष्भस्यं। तृष्णुहि ॥ ६ ॥ प्र ते नावं न समने वचस्युवं ब्रह्मणा यामि सर्वनेषु दार्थृषिः। कुविन्नो अस्य वर्चसो निबोधिषदिन्द्रमुत्सं न वर्सुनः सिचामहे॥ ७॥ प्र। ते । नावम् । न । समने । वचस्युवम् । ब्रह्मणा । यामि । सर्वनेषु । दर्धृषि:। कुवित्। नुः। अस्य। वर्चसः। नि॰बोधिषत्। इन्द्रम्। उत्स्मम्। न। वसुनः। सिचामहे ॥ ७॥

पुरा संबाधाद्वभ्या वंवृत्स्व नो धेनुर्न वृत्सं यर्वसस्य ण्रिप्युषी।
स्कृत्सु तै सुमृतिभिः शतक्रतो सं पत्निभिनं वृषणो नसीमिह॥८॥
पुरा। सृम्॰ बाधात्। अभि। आ। वृवृत्स्व। नः। धेनुः। न। वृत्सम्। यर्वसस्य। पिप्युषी ॥ स्कृत्।
सु। ते। स्नुमृति॰भिः। शृतक्रतो इति शत॰ क्रतो। सम्। पत्निभिः। न। वृषणः। नसीमृह् ॥८॥
त्रृनं सा ते प्रति वरं जिर्त्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मृघोनी।
शिक्षां स्तोतृभ्यो माति धुग्भगो नो बृहद्वदेम विद्ये सुवीर्राः॥९॥
त्रुनम्। सा। ते। प्रति। वर्रम्। जुर्त्रि। दुहीयत्। इन्द्र। दक्षिणा। मृघोनी।
शिक्षं। स्तोतृ॰ भ्यंः। मा। अति। धुक्। भगः। नः। बृहत्। वुदेम्। विद्ये। सु॰ वीर्राः॥९॥

[ १७ ][ ९ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। जगती;८-९ त्रिष्टुभौ।] तदंस्मै नव्यमङ्गिरुस्वदंर्चत् शुष्मा यदंस्य प्रत्नशोदीरते। विश्वा यद्गेत्रा सहंसा परीवृता मद्दे सोमंस्य दृंहितान्यैरयत्॥ १॥ तत्। अस्मै। नव्यम्। अङ्गिरुस्वत्। अर्चुत्। शुष्माः। यत्। अस्य। प्रत्न॰था। उत्॰ईरते। विश्वा । यत् । गोत्रा । सहसा । परिं वृता । मर्दे । सोमस्य । दृंहितानि । ऐरयत् ॥ १ ॥ स भूत यो हं प्रथमाय धार्यस ओजो मिर्मानो महिमानुमातिरत्। शूरो यो युत्सु तुन्वं परिव्यतं शीर्षणि द्यां मंहिमा प्रत्यंमुञ्जत ॥ २॥ सः। भूतु। यः। हु। प्रथमार्य। धार्यसे। ओर्जः। मिर्मानः। मृहिमानम्। आ। अतिरत्। शूर्रः। यः। युत्°सु। तुन्वम्। पुरि्°व्यत्। शीर्षणि। द्याम्। मुहिमा। प्रति। अुमुञ्चत्॥ २॥ अर्थाकृणोः प्रथमं वीर्यं महद्यदस्याग्रे ब्रह्मणा शुष्ममैर्रयः। रथेष्ठेन हर्यश्चेन विच्युंताः प्र जी्रयः सिस्त्रते सुध्यं१क् पृथंक्॥ ३॥ अध। अकृणोः। प्रथमम्। वीर्यम्। मुहत्। यत्। अस्य। अग्रै। ब्रह्मणा। शुष्मम्। ऐर्यः। र्थे॰स्थेनं। हरिं॰अश्वेन। वि॰च्युंता:। प्र। जी्रयं:। सिस्तृते। सुध्यंक्। पृथंक्॥ ३॥ अधा यो विश्वा भुवनानि मुज्मनेशानुकृत्प्रवया अभ्यवर्धत। आद्रोदंसी ज्योतिषा वह्निरातनोत्सीव्यन्तमंसि दुर्धिता समेव्ययत्॥ ४॥ अर्ध। य:। विश्वां। भुवना। अभि। मज्मनां। ईुशान्°कृत्। प्र°वंया:। अभि। अवर्धत॥ आत्। रोदंसी इति । ज्योतिषा। वहिं:। आ। अतुनोत्। सीर्व्यन्। तमींसि। दुर्धिता। सम्। अव्ययत्॥ ४॥

म प्राचीनान्पर्वतान्दुंहदोर्जसाधराचीनमकुणोदपामपः। अर्धारयत्पृथिवीं विश्वर्धायसमस्तंभान्मायया द्यामंवुस्त्रसं:॥ ५॥ [88] सः। प्राचीनान्। पर्वतान्। दृंहुत्। ओर्जसा। अधुराचीनेम्। अकृणोत्। अपाम्। अपः। अर्धारयत्। पृथिवीम्। विश्व°र्धायसम्। अस्तंभात्। माययां। द्याम्। अवु॰स्नसं:॥ ५॥ सास्मा अरं बाहुभ्यां यं पिताकृणोद्विश्वस्मादा जनुषो वेदसस्परि। येनां पृथिव्यां नि क्रिविं श्यध्यै वर्त्रेण हुत्व्यवृंणक्तुविष्वणिः॥ ६॥ सः। अस्मै । अर्रम् । बाहु॰भ्याम् । यम् । पिता । अर्कृणोत् । विश्वंस्मात् । आ । जुनुषं : । वेदंसः । परि । येनं। पृथिव्याम्। नि। क्रिविंम्। शुयध्यै। वर्त्रेण। हुत्वी। अवृंणक्। तुवि॰स्विनं:॥ ६॥ अमाजूरिव पित्रोः सर्चा सती संमानादा सर्दसस्त्वामिये भर्गम्। कृधि प्रंकेतमुपं मास्या भर दुद्धि भागं तुन्वो ई येनं मामहं:॥ ७॥ अमाजूःऽईव। पित्रोः। सर्चा। सृती। सुमानात्। आ। सर्दसः। त्वाम्। इये। भर्गम्। कृधि। प्र॰केतम्। उपं। मासि। आ। भुर्। दुद्धि। भागम्। तुन्वं:। येनं। मुमहं:॥ ७॥ भोजं त्वार्मिन्द्र व्यं हुंवेम दुदिष्ट्विमन्द्रापंसि वार्जान्। अविङ्कीन्द्र चित्रयां न ऊती कृधि वृषित्रन्द्र वस्यसो नः॥ ८॥ भोजम्। त्वाम्। इन्द्रु। वयम्। हुवेमु। दुदिः। त्वम्। इन्द्रु। अपंसि। वाजान्। अविङ्घि। इन्द्र। चित्रया। नुः। ऊती। कृधि। वृष्न्। इन्द्र। वस्यसः। नुः॥ ८॥ नूनं सा ते प्रति वरं जिर्त्रे दुंहीयदिन्द्र दक्षिणा मुघोनी। शिक्षां स्तोतृभ्यो मार्ति धुग्भगों नो बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीराः॥ ९॥ [ 20] नूनम्। सा। ते। प्रति। वरम्। जुरित्रे। दुहीयत्। इन्द्र। दक्षिणा। मुघोनी। शिक्षं । स्तोतृ॰भ्यं:। मा। अति । धुक्। भर्गः। नुः। बृहत्। वृदेम्। विदर्थे। सु॰वीर्गः॥ ९॥

[१८] [१ गृत्समद (आङ्गरसः शौनहोत्रः; पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]
प्राता रथो नवो योजि सस्निश्चतुंर्युगस्त्रिक्शः सप्तर्रिश्मः।
दशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः स इष्टिभिर्मृतिभी रह्यो भूत्॥ १॥
प्रातरिति। रथः। नवेः। योजि। सस्निः। चतुः २युगः। त्रि॰क्शः। सप्त॰र्रिश्मः।
दश्ने॰अरित्रः। मृनुष्यः। स्वः२सा। सः। इष्टि॰भिः। मृति॰भिः। रह्यैः। भूत्॥ १॥

सास्मा अरं प्रथमं स द्वितीयंमुतो तृतीयं मनुषः स होतां। अन्यस्या गर्भमुन्य ऊं जनन्तु सो अन्येभिः सचते जेन्यो वृषां॥ २॥ सः। अस्मै। अरम्। प्रथमम्। सः। द्वितीयम्। उतो इति । तृतीयम्। मनुषः। सः। होता । अन्यस्याः। गर्भम्। अन्ये। ऊँ इतिं। जुनुन्तु। सः। अन्येभिः। सुचुते। जेन्यः। वृषां॥ २॥ हरी नु कुं रथ इन्द्रंस्य योजमायै सूक्तेन वर्चसा नर्वन। मो षु त्वामत्रं बहवो हि विप्रा नि रीरमुन्यर्जमानासो अन्ये॥ ३॥ हरी इतिं। नु। कुम्। रथें। इन्द्रंस्य। योजुम्। आ॰यै। सु॰उुक्तेनं। वर्चसा। नर्वेन। मो इतिं। सु। त्वाम्। अत्रं। बहवं:। हि। विप्रां:। नि। रीर्मुन्। यर्जमानास:। अन्ये॥ ३॥ आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चृतुर्भिरा षुड्भिर्हूयमानः। आष्ट्राभिर्दुशिभः सोमुपेयमयं सुतः सुमख् मा मृर्धस्कः॥ ४॥ आ। द्वाभ्याम्। हरिं॰भ्याम्। इन्द्र। याहि्। आ। चृतुः२भिं। आ। षुट्॰भि। हूयमानः। आ। अष्टाभिः। दुश°भिः। सोमु°पेर्यम्। अयम्। सुतः। सु°मुख्। मा। मृधः। कृरिति कः॥ ४॥ आ विंशत्या त्रिंशता याह्यवीङा चत्वारिशता हरिभिर्युजानः। आ पंञ्जाशता सुरथेभिरिन्द्रा षुष्ट्या संप्तृत्या सोमुपेर्यम्॥ ५॥ [ 28] आ। विंशुत्या। त्रिंशता । याहि । अर्वाङ्। आ। चृत्वारिंशता । हरिं॰भि:। युजान:। आ। पञ्चाशर्ता। सु॰रथैभि:। इन्द्र। आ। षुष्ट्या। सुप्तत्या। सोुम्॰पेर्यम्॥ ५॥ आशीत्या नंवत्या यांह्यर्वाङा शतेन हरिभिरुह्यमांनः। अयं हि तें शुनहोंत्रेषु सोम् इन्द्रं त्वाया परिषिक्तो मदाय॥ ६॥ आ। अशीत्या। नुवृत्या। याहि। अर्वाङ्। आ। शृतेन । हरि॰भि:। उह्यमान:। अयम्। हि। ते। शुन°होत्रेषु। सोमः। इन्द्रं। त्वा॰या। परि॰िसक्तः। मदाय॥ ६॥ मम् ब्रह्मेन्द्र याह्यच्छा विश्वा हरीं धुरि धिष्वा रथस्य। पुरुत्रा हि विहव्यों बुभूथासमिञ्छूर सर्वने मादयस्व॥ ७॥ मर्म। ब्रह्मं। इन्द्र। याहि। अच्छं। विश्वां। हरी इति। धुरि। धिष्व। रथस्य। पुरु°त्रा। हि। वि°हर्व्यः। बुभूर्थ। अस्मिन्। शूर्। सर्वने। मादुयस्व॥ ७॥ न म् इन्द्रेंण सुख्यं वि योषदुस्मभ्यंमस्य दक्षिणा दुहीत। उपु ज्येष्ठे वर्र्स्थे गर्भस्तौ प्रायेप्राये जिगीवांसः स्याम॥ ८॥

न। में। इन्द्रेण। सुख्यम्। वि। योष्वत्। अस्मभ्यंम्। अस्य। दक्षिणा। दुहीत्।
उपं। ज्येष्ठें। वर्रूषे। गर्भस्तौ। प्राये॰प्राये। जि्गीवांसः। स्याम्॥८॥
नूनं सा ते प्रति वर्रं जि्त्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मुघोनी।
शिक्षां स्तोतृभ्यो माति ध्रम्भगां नो बृहद्वंदेम विद्ये सुवीर्ताः॥९॥
[२२]
नूनम्। सा। ते। प्रतिं। वर्रम्। जुर्त्रि। दुहीयत्। इन्द्र। दक्षिणा। मुघोनी।
शिक्षां। स्तोतृ॰भ्यंः। मा। अतिं। धुक्। भगः। नुः। बृहत्। वुदेम्। विद्ये। सु॰वीर्राः॥९॥

[ १९ ] [ ९ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ] अपांच्यस्यान्धंसो मदांय मनीषिणः सुवानस्य प्रयंसः। यस्मिन्निन्द्रः प्रदिवि वावधान ओको दथे ब्रह्मण्यन्तश्च नरः॥ १॥ अपायि । अस्य । अन्धंसः । मदाय । मनीषिणः । सुवानस्य । प्रयंसः । यरिमन् । इन्द्रं:। प्र°दिविं। वुवृधानः। ओकः। दुधे। ब्रह्मण्यन्तः। चु। नर्रः॥ १॥ अस्य मंन्द्ानो मध्वो वर्जहस्तोऽहिमिन्द्रो अर्णोवृतं वि वृश्चत्। प्र यद्वयो न स्वसंराण्यच्छा प्रयांसि च नृदीनां चक्रमन्त॥ २॥ अस्य। मुन्दानः। मध्वः। वर्षे॰हस्तः। अहिंम्। इन्द्रः। अर्णः२वृतंम्। वि। वृश्चत्। प्र। यत्। वर्यः। न। स्वसंराणि। अच्छं। प्रयांसि। चु। नुदीनाम्। चक्रमन्त॥ २॥ स माहिंनु इन्द्रो अर्णो अपां प्रैरंयदिहुहाच्छा समुद्रम्। अर्जनयुत्सूर्यं विदद्गा अक्तुनाह्नं वयुनानि साधत्॥ ३॥ सः। माहिनः। इन्द्रेः। अर्णः। अपाम्। प्र। ऐ्रयृत्। अहि्॰हा। अच्छ्रं। सुमुद्रम्। अर्जनयत्। सूर्यम्। विदत्। गाः। अक्तुनां। अह्नाम्। वयुनांनि। साधृत्॥ ३॥ सो अप्रतीनि मनवे पुरूणीन्द्रों दाशद्दाशुषे हन्तिं वृत्रम्। सुद्यो यो नृभ्यों अतुसाय्यो भूत्यंस्पृधानेभ्यः सूर्यंस्य सातौ॥ ४॥ सः। अप्रतीनि । मनवे । पुरूणि । इन्द्रेः। दाशत्। दाशुषै । हन्ति । वृत्रम्। सद्यः। यः। नृ॰भ्यः। अतुसाय्यः। भूत्। पुस्पृधानेभ्यः। सूर्यस्य। सातौ॥ ४॥ स सुन्वत इन्द्रः सूर्यमा देवो रिण्ङ्मर्त्यायं स्तुवान्। आ यद्रियं गुहद्वद्यमस्मै भर्दंशं नैतंशो दशस्यन्॥ ५॥

[ 53]

सः। सुन्वते। इन्द्रः। सूर्यम्। आ। देवः। रिणुक्। मर्त्याय। स्तुवान्। आ। यत्। र्यिम्। गुहत्°अंवद्यम्। अस्मै। भरत्। अंशंम्। न। एतंशः। दुशस्यन्॥ ५॥ स रंन्धयत्सदिवः सारंथये शुष्णामशुष् कुर्यवं कुत्साय। दिदोदासाय नवृतिं च नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य॥ ६॥ सः। रन्ध्यत्। स्°दिवं:। सारंथये। शुष्णम्। अशुषम्। कुर्यवम्। कुत्साय। दिवं:२दासाय। नुवृतिम्। चु। नवं। इन्द्रं:। पुरं:। वि। ऐ्रत्। शम्बरस्य॥ ६॥ एवा तं इन्द्रोचर्थमहेम श्रवस्या न त्मनां वाजर्यन्तः। अश्याम् तत्साप्तंमाशुषाणा नुनमो वधुरदेवस्य पीयोः॥ ७॥ एव। ते। इन्द्र। उचर्थम्। अहेम्। श्रवस्या। न। त्मनां। वाजयन्तः। अश्यामं। तत्। साप्तंम्। आशुषाणाः। नुनर्मः। वर्धः। अदैवस्य। पीयोः॥ ७॥ एवा ते गृत्सम्दाः शूर मन्मावस्यवो न वयुनानि तक्षुः। ब्रह्मण्यन्तं इन्द्र ते नवीय इष्मूर्जं सुक्षितिं सुम्रमंश्युः॥ ८॥ एव। ते। गृत्सु॰मदाः। शूर्। मन्मं। अवस्यवं:। न। वयुनानि। तुक्षुः। ब्रह्मण्यन्तः। इन्द्र । ते । नवीयः । इषम् । ऊर्जम् । सु॰िक्षितिम् । सुम्रम् । अ्रयुः ॥ ८॥ नूनं सा ते प्रति वरं जि्तत्रे दुंहीयदिन्द्र दक्षिणा मुघोनी। शिक्षां स्तोतृभ्यो मार्ति धग्भगों नो बृहद्वंदेम विदर्थं सुवीराः॥ ९॥ नूनम्। सा। ते। प्रति। वरम्। जुरित्रे। दुहीयत्। इन्द्र। दक्षिणा। मुघोनी। शिक्षं। स्तोतृ॰भ्यं:। मा। अर्ति। धुक्। भर्गः। नुः। बृहत्। वृद्देम्। विदर्थे। सु॰वीराः॥ ९॥

[ 58]

[२०][९ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्; ३ विराड्रूप

व्यं ते वयं इन्द्र विद्धि षु णः प्र भरामहे वाज्युर्न रथम्। विपन्यवो दीध्यंतो मनीषा सुम्नमियंक्षन्तस्त्वावंतो नृन्॥ १॥ व्यम्। ते। वयं:। इन्द्र। विद्धि। सु। नः। प्र। भ्रामहे। वाज्॰यः। न। रथम्। विपन्यवं:। दीध्यंतः। मुनीषा। सुम्रम्। इयंक्षन्तः। त्वा॰वंतः। नृन्। त्वं न इन्द्र त्वाभिकृती त्वायतो अभिष्टिपासि जनान्। त्विमनो दाशुषों वरूतेत्थाधीरभि यो नक्षति त्वा॥ २॥ त्वम्। नः। इन्द्र्। त्वाभिः। ऊती। त्वा॰युतः। अभिष्टि॰पा। असि। जनान्। त्वम्। इनः। दाशुषंः। वृरूता। इत्था॰धीः। अभि। यः। नक्षेति। त्वा॥ २॥ स नो युवेन्द्रों जोहूत्रः सर्खा शिवो नरामंस्तु पाता। यः शंसन्तं यः शशमानमूती पर्चन्तं च स्तुवन्तं च प्रणेषंत्॥ ३॥ सः। नः। युर्वा। इन्द्रेः। जोहूर्त्रः। सर्खा। शिवः। नुराम्। अस्तु। पाता। यः। शंस्रीन्तम्। यः। शुशुमानम्। ऊती। पर्चन्तम्। च। स्तुवन्तम्। च। प्र॰नेषेत्॥ ३॥ तम् स्तुष् इन्द्रं तं गृंणीषे यस्मिन्युरा वावृधुः शांशृदुर्श्च। स वस्वः कामं पीपरदियानो ब्रह्मण्यतो नूर्तनस्यायोः॥ ४॥ तम्। ऊँ इति। स्तुषे। इन्द्रम्। तम्। गृणीषे। यस्मिन्। पुरा। ववृधः। शाशदुः। च। सः। वस्वः। कार्मम्। पीपुरत्। इयानः। ब्रह्मण्यतः। नूर्तनस्य। आयोः॥ ४॥ सो अङ्गिरसामुचर्था जुजुष्वान्ब्रह्मा तूतोदिन्द्रो गातुमिष्णन्। मुष्णन्नुषसः सूर्येण स्तवानश्नस्य चिच्छिश्नथत्पूर्व्याणि ॥ ५॥ सः। अङ्गिरसाम्। उचर्या। जुजुष्वान्। ब्रह्मं। तूतोत्। इन्द्रः। गातुम्। इष्णन्। मुष्णन्। उषसं:। सूर्येण। स्तुवान्। अश्नस्य। चित्। शि्शन्थत्। पूर्व्याणि। ५॥ स हं श्रुत इन्द्रो नामं देव ऊर्ध्वो भुवन्मनुषे दुस्मतमः। अवं प्रियमर्शसानस्यं साह्वाञ्छरों भरद्दासस्यं स्वधावान्॥ ६॥ सः। हु। श्रुतः। इन्द्रः। नामं। देवः। ऊर्ध्वः। भुवृत्। मनुषे। दुस्म॰तमः। अवं । प्रियम् । अर्शुसानस्यं । सुह्वान् । शिरं: । भुरत् । दासस्यं । स्वधा॰वान् ॥ ६ ॥ स वृंत्रहेन्द्रः कृष्णयोनीः पुरंदुरो दासीरैरयुद्धि। अर्जनयुन्मनेवे क्षामुपर्श्व सुत्रा शंसुं यर्जमानस्य तूतोत्॥ ७॥ सः। वृत्रु°हा। इन्द्र॑:। कृष्ण°योंनीः। पुरम्°द्रः। दासीः। ऐ्रयृत्। वि। अर्जनयत्। मनवे। क्षामं। अपः। च्। सुत्रा। शंसम्। यर्जमानस्य। तूत्रोत्॥। ७॥ तस्मै तवस्येशमनुं दायि सुत्रेन्द्राय देवेभिर्गासातौ। प्रति यदस्य वर्जं बाह्वोर्धुर्ह्त्वी दस्यून्पुर आयसीिर्नि तारीत्॥८॥

[ 24]

तस्मै। त्वस्यम्। अनुं। दाया। स्त्रा। इन्द्राय। देवेभिः। अर्णं॰सातौ।
प्रतिं। यत्। अस्य। वर्ज्रम्। बाह्वोः। धुः। हृत्वो। दस्यून्। पुरेः। आर्यसीः। नि। तारीत्॥ ८॥
नूनं सा ते प्रति वरं जिर्त्रे दृहीयदिन्द्र दक्षिणा मुघोनी।
शिक्षां स्तोतृभ्यो माति धुग्भगों नो बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीराः॥ ९॥
नूनम्। सा। ते। प्रतिं। वर्रम्। जुर्त्रिते। दुहीयत्। इन्द्र। दिक्षणा। मुघोनी।
शिक्षं। स्तोतृ॰भ्यंः। मा। अतिं। धुक्। भगः। नः। बृहत्। वृद्ये। विदर्थे। सु॰वीराः॥ ९॥

[ २१ ] [ ९ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। जगती; ६ त्रिष्टुप् ] विश्वजिते धनुजिते स्वर्जिते सत्राजिते नृजित उर्वगुजिते। अ्रवृजिते गोजिते अब्जिते भरेन्द्राय सोमं यजुताय हर्युतम्॥ १॥ विश्वु°जिते । धुनु°जिते । स्वु:२जिते । सुत्राु°जिते । नृ°जिते । उुर्वृगु°जिते । अश्वु°जितै। गोु°जितै। अप्°जितै। भुर्। इन्द्राय। सोमम्। युजुताये। हुर्युतम्॥ १॥ अभिभुवेंऽभिभुङ्गायं वन्वतेऽषांळहाय सहंमानाय वेधसें। तुविग्रये वह्नये दुष्टरीतवे सत्रासाहे नम् इन्द्राय वोचत॥ २॥ अभि°भुवै। अभि°भुङ्गायै। वुन्वते। अषाळहाय। सहमानाय। वेधसे। तुवि॰ग्रयै। वह्नये। दुस्तरीतवे। सुत्रा॰सहै। नर्मः। इन्द्राय। वोचुत्॥ २॥ स्त्रासाहो जनभक्षो जनस्हश्च्यवनो युध्मो अनु जोषमुक्षितः। वृतंच्यः सहुंरिर्विक्ष्वांरित इन्द्रंस्य वोचं प्र कृतानिं वीर्यां॥ ३॥ सृत्रा॰सहः। जुनु॰भक्षः। जुनुम्॰सहः। च्यवनः। युध्मः। अनुं। जोषंम्। उक्षितः। वृत्म्°चयः। सहुंरिः। वृक्षु। आरि्तः। इन्द्रंस्य। वोचम्। प्र। कृतानिं। वी्र्यां॥ ३॥ अनानुदो वृष्यभो दोर्धतो वधो गम्भीर ऋष्वो असमष्टकाव्यः। र्ध्रचोदः श्नर्थनो वीळितस्पृथुरिन्द्रः सुयुज्ञ उषसः स्वर्जनत्॥ ४॥ अनुनु॰दः। वृष्भः। दोर्धतः। वृधः। गुम्भीरः। ऋष्वः। असमष्ट॰काव्यः। रुष्ट्र°चोदः। श्नर्थनः। वीळितः। पृथुः। इन्द्रैः। सु॰युज्ञः। उषसैः। स्वैः। जुनृत्॥ ४॥ युज्ञेनं गातुमप्तुरों विवद्रिरे धियों हिन्वाना उशिजों मनीिषण:। अभिस्वर्ग निषदा गा अवस्यव इन्ह्रे हिन्वाना द्रविणान्याशत॥ ५॥

यज्ञेनं। गातुम्। अप्°तुर्रः। विविद्विद्वेरे। धिर्यः। हिन्वानाः। उशिजः। मृनीिषणः।
अभि°स्वर्रा। नि॰सदा। गाः। अवस्यवः। इन्द्रे। हिन्वानाः। द्रविणानि। आशत्॥ ५॥
इन्द्र श्रेष्ठांनि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षंस्य सुभग्त्वमस्मे।
पोषं रयीणामरिष्टिं तुनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनुत्वमह्माम्॥ ६॥
[२७]
इन्द्रे। श्रेष्ठांनि। द्रविणानि। धेहि। चित्तिंम्। दक्षंस्य। सुभुगु॰त्वम्। अस्मे इतिं।
पोषम्। र्यीणाम्। अरिष्टिम्। तुनूनांम्। स्वाद्मानंम्। वाचः। सुदिनु॰त्वम्। अह्माम्॥ ६॥

[ २२ ] [ ८ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः। १ अष्टिः, २-३ अतिशक्वरीः, ४ अष्टिः, अतिशक्वरी वा।]

त्रिकंद्रुकेषु महिषो यवांशिरं तुविशुष्मंस्तृपत्सोमंमिपबृद्धिष्णुंना सुतं यथावंशत्। स ईं ममादु मिंहु कर्मु कर्तवे महामुरुं सैनं सश्चद्वेवो देवं सुत्यिमन्द्रं सुत्य इन्दुंः॥ १॥ त्रि°कंद्रुकेषु। मृहिष:। यर्व' आशिरम्। तुवि 'शुष्पं:। तृपत्। सोर्मम्। अपिबृत्। विष्णुंना। सुतम्। यथा। अवंशत्॥ सः। ईम्। मुमाद्। महिं। कर्म। कर्तवे। मुहाम्। उरुम्। सः। एनम्। सृश्रुत्। देवः। देवम्। सृत्यम्। इन्द्रम्। सृत्यः। इन्दुः॥ १॥ अधु त्विषीमाँ अभ्योर्जसा क्रिविं युधार्भवृदा रोर्दसी अपृणदस्य मुज्मना प्र वावृधे। अर्धत्तान्यं जुठरे प्रेमंरिच्यत् सैनं सश्चद्देवो देवं सृत्यमिन्द्रं सृत्यं इन्दुं:॥ २॥ अर्ध। त्विषिं°मान्। अभि। ओर्जसा। क्रिविंम्। युधा। अभुवृत्। आ। रोदंसी इति । अपृण्त्। अस्य । मुज्मना । प्र। वृवृधे ॥ अर्धत्त । अन्यम्। जुठरे । प्र। ईम्। अरिच्यत् । सः। एनुम्। सृश्चत्। देवः। देवम्। सृत्यम्। इन्द्रम्। सृत्यः। इन्दुः॥ २॥ साकं जातः क्रतुंना साकमोर्जसा ववक्षिथ साकं वृद्धो वीर्यैः सासिहर्मृधो विचेर्षणिः। दाता रार्धः स्तुवते काम्युं वसु सैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुंः॥ ३॥ साकम्। जातः। क्रतुंना। साकम्। ओर्जसा। वृवक्षिथः। साकम्। वृद्धः। वीर्यैः। सुसुहिः। मृधैः। वि॰चंर्षणि:॥ दार्ता। रार्धः। स्तुवृते। काम्यम्। वर्सु। सः। एनुम्। सृश्चत्। देवः। देवम्। सृत्यम्। इन्द्रम्। सृत्यः। इन्दुः॥ ३॥

तव् त्यन्नर्यं नृतोऽपं इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं द्विव प्रवाच्यं कृतम्।
यद्वेवस्य शर्वसा प्रारिणा असुं रिणन्नपः।
भुवृद्धिश्चेम्भ्यादेवमोर्जसा विदादूर्जं शृतक्रेतुर्विदादिषंम्॥ ४॥ [२८] (२)
तवं। त्यत्। नर्यम्। नृतो इति। अपः। इन्द्र। प्रथमम्। पूर्व्यम्। द्विव। प्र°वाच्यंम्। कृतम्।
यत्। देवस्यं। शर्वसा। प्र। अरिणाः। असुंम्। रिणन्। अपः।
भुवंत्। विश्वम्। अभि। अदेवम्। ओजसा। विदात्। ऊर्जम्। शृत°क्रेतुः। विदात्। इषम्॥ ४॥

[ २३ ] [ १९ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। बृहस्पतिः; १, ५, ९, ११, १४, १९ त्रिष्टुप्।]

गुणानां त्वा गुणपतिं हवामहे कृविं कवीनामुपुमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठ्राजुं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत् आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीदु सार्दनम्॥ १॥ गुणानाम्। त्वा। गुण॰पंतिम्। हुवामहे । क्विम्। क्वीनाम्। उपमश्रवः २तमम्। ज्येष्ठ्राजम्। ब्रह्मणाम्। ब्रह्मणुः। पुते। आ। नुः। शृण्वन्। ऊति॰भिः। सीद्। सर्दनम्॥ १॥ देवाश्चित्ते असुर्य प्रचेतस्रो बृहंस्पते युज्ञियं भागमानशुः। उस्राइंव सूर्यो ज्योतिषा मुहो विश्वेषामिज्जनिता ब्रह्मणामसि॥ २॥ देवाः। चित्। ते। असुर्य। प्र॰चैतसः। बृहंस्पते। युज्ञियम्। भागम्। आनुशुः। उसाःऽईव। सूर्यः। ज्योतिषा। मृहः। विश्वैषाम्। इत्। जुनिता। ब्रह्मणाम्। असि॥ २॥ आ विबाध्यां परिरापुस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथमृतस्यं तिष्ठसि। बृहंस्पते भीममंमित्रदम्भंनं रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वर्विदम्॥ ३॥ आ। वि॰बार्ध्य । पुरि॰रपं:। तमांसि। च । ज्योतिष्मन्तम्। रथम्। ऋतस्य । तिष्ठसि। बृह्स्पते। भीमम्। अमित्र॰दम्भनम्। रुक्षः २हनम्। गोत्र॰भिद्म्। स्वः २विद्म्॥ ३॥ सुनीतिभिर्नयसि त्रायसे जनं यस्तुभ्यं दाशान्न तमंही अश्नवत्। ब्रह्मद्विष्स्तपंनो मन्युमीरिस बृहंस्यते मिंह तत्ते महित्वनम्॥ ४॥ सुनीति॰भिः। न्यसि। त्रायंसे। जनम्। यः। तुभ्यम्। दाशांत्। न। तम्। अंहः। अ्रन्वत्। बृह्म°द्विषं:। तपनः। मृन्यु°मीः। असि। बृहंस्पते। महिं। तत्। ते। मृहि॰त्वनम्॥ ४॥

न तमंहो न दुरितं कुर्तश्चन नारातयस्तितिरुर्न द्वयाविनः। विश्वा इदंस्माद्ध्वरसो वि बांधसे यं सुंगोपा रक्षंसि ब्रह्मणस्पते॥ ५॥ [ 28] न । तम् । अंह : । न । दुः २इतम् । कुतः । चुन । न । अर्रातयः । तितिकुः । न । द्वयाविन : । विश्वाः। इत्। अस्मात्। ध्वरस्ः। वि। बाधसे। यम्। सु॰गोपाः। रक्षसिं। ब्रह्मणः। पते॥ ५॥ त्वं नो गोपाः पंथिकृद्विचक्षणस्तवं वृतायं मृतिभिर्जरामहे। बृहंस्पते यो नो अभि ह्वरों दुधे स्वा तं मंमर्तु दुच्छुना हर्स्वती॥ ६॥ त्वम्। नु:। गोपा:। पृथि॰कृत्। वि॰चुक्षणः। तर्व। व्रुतार्य। मृति॰भिः। जुरामुहे। बृहंस्पते। य:। नु:। अभि। ह्वरं:। दुधे। स्वा। तम्। मुर्मुतुं। दुच्छुनं। हर्रस्वती॥ ६॥ उत वा यो नो मुर्चयादनांगसोऽरातीवा मर्तः सानुको वृकः। बृहंस्पते अप तं वर्तया पृथः सुगं नो अस्यै देववीतये कृधि॥ ७॥ उत्त । वा । यः । नुः । मुर्चयात् । अनागसः । अग्रति॰वा । मर्तः । सानुकः । वृकः । बृहंस्पते। अपं। तम्। वृर्त्य। पथः। सु॰गम्। नुः। अस्यै। देव॰वीतये। कृधि॥ ७॥ त्रातारं त्वा तुनूनां हवामुहेऽवंस्पर्तरधिवृक्तारंमसम्युम्। बृहंस्पते देवनिदो नि बंहय मा दुरेवा उत्तरं सुम्नमुन्नशन्॥ ८॥ त्रातारम् । त्वा । तुनूनाम् । हुवामुहे । अवे°स्पर्तः । अधि°वृक्तारम् । अस्मु°युम् । बृहंस्पते। देव्॰निदं:। नि। बृह्या मा। दु:२एवां:। उत्॰तरम्। सुम्नम्। उत्। नुशुन्॥ ८॥ त्वयां वयं सुवृधां ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसुं मनुष्या दंदीमिह। या नों दूरे तुळितो या अरातयोऽभि सन्ति जम्भया ता अनुप्रसं:॥ ९॥ त्वया । वयम् । सु॰वृधा । ब्रह्मण्:। पृते । स्पार्हा । वसु । मृनुष्या । आ। दुदीमृहि । याः। नुः। दूरे। तुळितः। याः। अर्रातयः। अभि। सन्ति। जम्भर्य। ताः। अनुप्नर्सः॥ ९॥ त्वयां वयमुंत्तमं धींमहे वयो बृहंस्पते पप्रिणा सिस्नंना युजा। मा नों दुःशंसों अभिद्रिप्सुरीशत प्र सुशंसां मृतिभिंस्तारिषीमहि॥ १०॥ [30] त्वया । व्यम् । उत्°तमम् । धीम्हे । वयः । बृहस्पते । पप्रिणा । सस्निना । युजा । मा। नुः। दुःश्शंसः। अभि॰दिप्सुः। ईश्तु। प्र। सु०शंसाः। मृति॰भिः। तारिषीमहि॥ १०॥

अनानुदो वृष्यभो जग्मिराहुवं निष्टप्ता शत्रुं पृत्नेनासु सासुहिः। असि सुत्य ऋणया ब्रह्मणस्पते उग्रस्य चिद्दमिता वीळुहुर्षिण:॥ ११॥ अनुनु॰दः। वृष्भः। जिर्मः। आ॰हुवम्। निः२तंप्ता। शर्नुम्। पृतंनासु। सुसुहिः। असिं। सुत्यः। ऋणु॰याः। बृह्मणुः। पृते। उग्रस्यं। चित्। दुमिता। वीळु॰हुर्षिणं:॥ ११॥ अर्देवेन मनसा यो रिष्णयितं शासामुग्रो मन्यमानो जिघांसित। बृहंस्पते मा प्रणुक्तस्यं नो वृधो नि कंर्म मुन्युं दुरेवंस्य शर्धतः॥ १२॥ अदैवेन। मर्नसा। यः। रिष्णयति । शासाम्। उग्रः। मर्न्यमानः। जिघौसति। बृहंस्पते। मा। प्रणंक्। तस्यं। नुः। वृधः। नि। कुर्म्। मुन्युम्। दुः२एवंस्य। शर्धतः॥ १२॥ भरेषु हव्यो नर्मसोपुसद्यो गन्ता वाजेषु सनिता धर्नधनम्। विश्वा इदुर्यो अभिदिप्स्वो ३ मृथो बृहुस्पतिर्वि वंवर्हा रथाँइव॥ १३॥ भरेषु । हर्व्यः । नर्मसा । उपु॰सर्द्यः । गन्तां । वार्जेषु । सर्निता । धर्नम्॰धनम् । विश्वा:। इत्। अर्य:। अभि॰दिप्स्व:। मृधं:। बृहुस्पति:। वि। वुवुर्हु। रथान्ऽइव॥ १३॥ तेर्जिष्ठया तपुनी रुक्षसंस्तपु ये त्वां निदे दंधिरे दृष्टवीर्यम्। आविस्तत्कृष्व यदसंत्त उक्थ्यं १ बृहंस्पते वि पंरिरापों अर्दय॥ १४॥ तेर्जिष्ठया। तुपुनी। रक्षस्रः। तुपु। ये। त्वा। निदे। दुधिरे। दुष्ट॰वीर्यम्। आवि:। तत्। कृष्व। यत्। अस्त्। ते। उक्थ्यंम्। बृहंस्पते। वि। पुरि॰रपं:। अर्द्यु॥ १४॥ बृहंस्पते अति यदुर्यो अहीं ह्युमद्विभाति क्रतुंमुज्जनेषु। यद्दीदयुच्छवंस ऋतप्रजात् तदुस्मासु द्रविंणं धेहि चित्रम्॥ १५॥ बृहंस्पते। अतिं। यत्। अर्यः। अर्हात्। द्यु॰मत्। वि॰भातिं। क्रतुं॰मत्। जनेषु। यत्। दीदर्यत्। शर्वसा। ऋतु॰प्रजात्। तत्। अस्मार्सु। द्रविणम्। धेहि। चित्रम्॥ १५॥ मा नं: स्तेनेभ्यो ये अभि द्रहस्पदे निरामिणों रिपवोऽन्नेषु जागृधुः। आ देवानामोहते वि व्रयों हृदि बृहंस्पते न पुरः साम्नों विदुः॥ १६॥ मा। नुः। स्त्रेनेभ्यः। ये। अभि। द्रुहः। पुदे। निरामिणः। रिपर्वः। अत्रेषु। जुगृधुः। आ। देवार्नाम्। ओहर्ते। वि। व्रर्यः। हृदि। बृहर्स्पते। न। पुरः। साम्नः। विदुः॥ १६॥

[ 38 ]

विश्वंभयो हि त्वा भुवंनेभ्यस्पि त्वष्टाजंनुत्साम्नःसाम्नः कृविः।
स ऋंण्चिदृंण्या ब्रह्मणस्पतिंदुंहो हुन्ता मह ऋतस्यं धृतीरं॥ १७॥
विश्वंभ्यः। हि। त्वा। भुवंनेभ्यः। परि। त्वष्टा। अजंनत्। साम्नःश्सामः। कृविः।
सः। ऋण्॰चित्। ऋण्॰याः। ब्रह्मणः। पतिः। हुहः। हुन्ता। मृहः। ऋतस्यं। धर्तरि॥ १७॥
तवं श्रिये व्यंजिहीत पर्वतो गवां गोत्रमुदर्सृजो यदिङ्गरः।
इन्द्रेण युजा तमस्य परीवृतं बृहंस्यते निर्पामौब्जो अर्ण्वम्॥ १८॥
तवं। श्रिये। वि। अजि्हीत्। पर्वतः। गवाम्। गोत्रम्। उत्॰अर्मुजः। यत्। अङ्गिरः।
इन्द्रेण। युजा। तमसा। परि॰वृतम्। बृहंस्यते। निः। अपाम्। औ्बजः। अर्ण्वम्॥ १८॥
ब्रह्मणस्यते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्यं बोधि तनयं च जिन्व।
विश्वं तद्धदं यदवन्ति देवा बृहद्वंदेम विद्यं सुवीर्ताः॥ १९॥
[३२]
ब्रह्मणः। पृते। त्वम्। अस्य। यन्ता। सु॰उक्तस्यं। बोधि। तनयम्। च। जिन्व।
विश्वंम्। तत्। भुद्रम्। यत्। अवीन्त। देवाः। बृहत्। वृदेम्। विद्यं। सु॰वीर्ताः॥ १९॥

इत्याश्वलायन-संहितायां द्वितीयाष्टके षष्ठोऽध्यायः समाप्तः॥



## ॥ अथ द्वितीयाष्ट्रके सप्तमोऽध्यायः॥

[ २४ ] [ १६ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। ब्रह्मणस्पितः, १, १० बृहस्पितः, १२ इन्द्राब्रह्मणस्पती। जगतीः, १२, १६ त्रिष्टुप्।]

सेमामंविड्डि प्रभृतिं य ईशिषेऽया विधेम् नवया महा गिरा। यथां नो मी्ढ्वान्स्तवंते सखा तव बृहंस्पते सीषंधः सोत नो मृतिम्॥१॥ सः। इमाम्। अविङ्कि। प्र°भृतिम्। यः। ईशिषे। अया। विधेम्। नवया। मुहा। गिरा। यथा। नुः। मीढ्वान्। स्तवंते। सर्खा। तवं। बृहंस्पते। सीसंधः। सः। उत। नुः। मृतिम्॥ १॥ यो नन्त्वान्यनमुत्र्योर्जसोतादंर्दर्मन्युना शम्बराणि वि। प्राच्यावयुदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा चार्विशृद्वसुमन्तुं वि पर्वतम्॥ २॥ यः। नन्त्वानि। अनेमत्। नि। ओर्जसा। उत। अदुर्दुः। मुन्युना। शम्बराणि। वि। प्र। अच्युव्यत्। अर्च्युता। ब्रह्मणः। पतिः। आ। च्। अविंशत्। वर्सु॰मन्तम्। वि। पर्वतम्॥ २॥ तद्देवानां देवतमायु कर्त्वमश्रथनन्दूळहात्रदन्त वीळिता। उद्गा आजुदभिनुद्रह्मणा वुलमगृहुत्तमो व्यंचक्षयत्स्वः॥ ३॥ तत्। देवानाम्। देव॰र्तमाय। कर्त्वम्। अश्रथ्नन्। दृळ्हा। अत्रदन्त। वी॒ळिता॥ उत्। गा:। आजत्। अभिनत्। ब्रह्मणा। वलम्। अगूहत्। तमः। वि। अचुक्षयत्। स्वरिति स्वः॥ ३॥ अश्मास्यमवृतं ब्रह्मणस्यित्मध्धधारम्भि यमोजसातृणत्। तमेव विश्वें पिपरे स्वुर्दृशों बहु साकं सिंसिचुरुत्समुद्रिणम्॥ ४॥ अश्मं°आस्यम्। अवृतम्। ब्रह्मणः। पतिः। मधुं°धारम्। अभि। यम्। ओर्जसा। अर्तृणत्। तम्। एव। विश्वै। पृप्रिः। स्वः२दृशः। बृहु। साकम्। सिसिचुः। उत्सम्। उद्गिणम्॥ ४॥ सना ता का चिद्धवना भवीत्वा माद्धिः श्ररद्धिर्दुरो वरन्त वः। अर्यतन्ता चरतो अन्यदंन्यदिद्या चुकारं वयुना ब्रह्मणस्पितिः॥ ५॥ [8] सर्ना । ता। का। चित्। भुवना। भवीत्वा। मात्॰भिः। शरत्॰भिः। दुर्रः। वुरन्तु। वुः। अर्यतन्ता। चुर्तुः। अन्यत्°अन्यत्। इत्। या। चुकार्र। वृयुनां। ब्रह्मणः। पतिः॥ ५॥

अभिनक्षंन्तो अभि ये तमानुशुर्निधिं पंणीनां पंरमं गुहां हितम्। ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानृता पुनुर्यतं उ आयुन्तदुदीयुराविशम्॥ ६॥ अभि°नक्षंन्तः। अभि। ये। तम्। आनुशुः। नि़°धिम्। पुणीनाम्। पुरमम्। गुहां। हितम्॥ ते। -विद्वांसं:। प्रति॰चक्ष्यं। अर्नृता। पुनं:। यतं:। ऊँ इतिं। आर्यन्। तत्। उत्। र्डुयु:। आ्॰विर्श्नम्॥ ६॥ ऋतार्वानः प्रतिचक्ष्यार्नृता पुन्रात आ त्रंस्थुः क्वयो महस्पथः। ते बाहुभ्यं। धिमृतमृग्निमश्मंनि निकः षो अस्त्यरंणो जुहुर्हि तम्॥ ७॥ ऋत°वानः। प्रति°चक्ष्यं। अर्नृता। पुनः। आ। अर्तः। आ। तस्थुः। क्वयः। मृहः। पृथः। ते। बाहु॰भ्याम्। धुमितम्। अग्निम्। अश्मीन। नर्किः। सः। अस्ति। अर्रणः। जुहुः। हि। तम्॥ ७॥ ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिर्यत्र विष्ट प्र तद्शोति धन्वना। तस्यं साध्वीरिषंवो याभिरस्यंति नृचक्षंसो दृशये कर्णयोनयः॥ ८॥ ऋत°ज्येन। क्षिप्रेणं। ब्रह्मणः। पतिः। यत्रं। वर्ष्टि। प्र। तत्। अश्रोति। धन्वंना। तस्यं। साध्वी:। इषेव:। याभि:। अस्यंति। नृ॰चक्षंस:। दृशयं। कर्णं॰योनय:॥ ८॥ स संनुयः स विनयः पुरोहितः स सुष्टुंतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः। चाक्ष्मो यद्वाजं भरंते मती धनादित्सुर्यंस्तपति तप्यतुर्वृथां॥ ९॥ सः। सुम्°नयः। सः। वि्°न्यः। पुरः२हितः। सः। सु॰स्तुतः। सः। युधि। ब्रह्मणः। पर्तिः। चाक्ष्मः। यत्। वार्जम्। भरते। मृती। धर्ना। आत्। इत्। सूर्यः। तुपृति। तुप्युतुः। वृथां॥ ९॥ विभु प्रभु प्रथमं मेहनावतो बृहुस्पतेः सुविदत्राणि राध्या। इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जर्ना उभये भुझते विशः॥ १०॥ [7] वि॰भु। प्र॰भु। प्रथमम्। मेहनां॰वतः। बृहस्पतेः। सु॰विदत्राणि। राध्यां। डुमा। सातानि । वेन्यस्य । वाजिन :। येन । जर्ना :। उभर्ये । भुञ्जते । विर्शः ॥ १० ॥ योऽवरे वृजने विश्वर्था विभुर्महामुं रुणवः शर्वसा व्विक्षिण। स देवो देवान्प्रति पप्रथे पृथु विश्वेदु ता परिभूर्ब्रह्मणस्पर्तिः॥ ११॥ यः। अवरे। वृजने। विश्व°र्था। वि़॰भुः। मुहाम्। ऊँ इति। रुण्वः। शर्वसा। व्वक्षिय। सः। देवः। देवान्। प्रति। पुप्रथे। पृथु। विश्वा। इत्। ऊँ इति। ता। पुरि॰भूः। ब्रह्मणः। पर्तिः॥ ११॥ विश्वं सत्यं मघवाना युवोरिदापश्चन प्र मिनन्ति वृतं वाम्। अच्छेन्द्राब्रह्मणस्पती हुविर्नोऽत्रुं युर्जेव वाजिनां जिगातम्॥ १२॥

विश्वम्। सुत्यम्। मुघु॰वानाः। युवोः। इत्। आपः। चन। प्र। मिनुन्ति। वृतम्। वाम्। अच्छं। इन्द्राब्रह्मणस्पती इति। हुवि:। नु:। अत्रम्। युजांऽइव। वाजिनां। जिगातम्॥ १२॥ उताशिष्ठा अर्नु शृण्विन्त वह्नयः सभेयो विप्रो भरते मृती धर्ना। वीुळुद्वेषा अनु वर्श ऋणमांदुदिः स हं वाजी संमिथे ब्रह्मणस्पतिः॥ १३॥ उत्त। आर्शिष्ठाः। अनुं। शृण्वन्ति। वह्नयः। सभेर्यः। विप्रः। भुरते। मृती। धर्ना। वीुळु॰द्वेषां:। अर्नु। वर्शां। ऋणम्। आ़॰ददिः। सः। हु। वाजी। सुम्॰इथे। ब्रह्मंणः। पतिं:॥ १३॥ ब्रह्मणस्पतेरभवद्यथावशं सत्यो मृन्युर्मिह कर्मा करिष्युतः। यो गा उदाजुत्स दिवे वि चांभजन्मुहीवं रीतिः शवंसासर्त्पृथंक्॥ १४॥ ब्रह्मणः। पर्तैः। अभुवत्। यथाु॰वृशम्। सत्यः। मृन्युः। महिं। कर्म। कृरिष्यतः। यः। गाः। उत्°आर्जत् सः। दिवे। वि। चु। अभुजुत्। महीऽई्व। रीति:। शर्वसा। असुरत्। पृथेक्॥ १४॥ ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वहां ग्रायः स्याम गुथ्यो ३ वर्यस्वतः। वीरेषु वीराँ उप पृड्धि नुस्त्वं यदीशानो ब्रह्मणा वेषि मे हर्वम्॥ १५॥ ब्रह्मणः। पुते । सु॰यमस्य । विश्वहा । गुयः। स्याम् । रुथ्यः। वयस्वतः। वीरेषुं। वीरान्। उपं। पृङ्धि। नुः। त्वम्। यत्। ईशानः। ब्रह्मणा। वेषिं। मे्। हवंम्॥ १५॥ ब्रह्मणस्पते त्वमस्य युन्ता सूक्तस्य बोधि तर्नयं च जिन्व। विश्वं तद्धद्रं यदवंन्ति देवा बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीराः॥ १६॥ [3] ब्रह्मणः। पुते। त्वम्। अस्य। युन्ता। सु°उक्तस्य। बोधि। तनयम्। च। जिन्व। विश्वम्। तत्। भुद्रम्। यत्। अवन्ति। देवाः। बृहत्। वृदेम्। विदर्थे। सु॰वीराः॥ १६॥

[२५] [५ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। ब्रह्मणस्पतिः। जगती।] इन्धानों अग्निं वेनवद्वनुष्यतः कृतब्रेह्माः शूशुवद्गातहेळ्य इत्। जातेनं जातमित् स प्र संसृते यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पितः॥ १॥ इन्धीनः। अग्निम्। वृन्वत्। वृनुष्यतः। कृत॰ ब्रह्मा। शूशुवत्। गृत॰ हेळ्यः। इत्। जातेनं। जातम्। अतिं। सः। प्र। सर्सृते। यम्॰ यंम्। युजंम्। कृणुते। ब्रह्मणः। पितः॥ १॥

वीरेभिवीरान्वनवद्वनुष्यतो गोभी रियं पप्रथद्वोर्धित त्मना। तोकं च तस्य तर्नयं च वर्धते यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणुस्पतिः॥ २॥ वीरेभिः। वीरान्। वनुवत्। वनुष्यतः। गोभिः। रुयिम्। पुप्रथत्। बोर्धति। त्मनां। तोकम्। च। तस्यं। तनयम्। च। वर्धते। यम्॰यंम्। युजंम्। कृणुते। ब्रह्मंणः। पतिः॥ २॥ सिन्धुर्न क्षोदुः शिमीवाँ ऋघायतो वृषेव वधीँरुभि वृष्ट्योर्जसा। अग्नेरिव प्रसितिनीं वर्तवे यंयुं युजं कृणुते ब्रह्मणुस्पतिः॥ ३॥ सिन्धुं:। न। क्षोदं:। शिर्मी॰वान्। ऋघायतः। वृषांऽइव। वधीन्। अभि। वृष्टि। ओर्जसा। अग्ने:ऽईव। प्र°सिंति। न। अहं। वर्तवे। यम्°यंम्। युजम्। कृणुते। ब्रह्मणः। पतिः॥ ३॥ तस्मां अर्षन्ति दिव्या अंसुश्चतुः स सत्वंभिः प्रथमो गोर्षु गच्छति। अनिभुष्टतविषिर्दुन्त्योर्जसा यंयुं युर्जं कृणुते ब्रह्मणुस्पतिः॥ ४॥ तस्मै । अर्षुन्ति । दिव्याः। अस्थर्तः। सः। सत्वं भिः। प्रथमः। गोर्षु । गुच्छृति । अनिभृष्ट°तविषि:। हुन्ति । ओर्जसा। यम्°यम्। युर्जम्। कृणुते। ब्रह्मण:। पति:॥ ४॥ तस्मा इद्विश्वे धुनयन्त सिन्ध्वोऽच्छिद्रा शर्म दिधरे पुरूणि। देवानां सुम्ने सुभगः स एंधते यंयं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पितः॥ ५॥ [8] तस्मै । इत् । विश्वे । धुन्यन्त् । सिन्धेवः । अच्छिद्रा । शर्म । दुधिरे । पुरूणि । देवानाम्। सुम्ने। सु॰भगः। सः। एधते। यम्॰यम्। युर्जम्। कृणुते। ब्रह्मणः। पतिः॥ ५॥

[२६] [५ गृत्समद (आङ्गरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। ब्रह्मणस्पतिः। जगती।]
ऋजुरिच्छंसो वनवद्वनुष्यतो देवयित्रददेवयन्तम्भ्यंसत्।
सुप्रावीरिद्वंनवत्पृत्सु दुष्टरं यञ्चेदयंज्योविं भंजाति भोजनम्॥ १॥
ऋजुः। इत्। शंसः। वनवत्। वृनुष्यतः। देव्॰यन्। इत्। अदेव॰यन्तम्। अभि। असत्।
सुप्र॰अवीः। इत्। वनवत्। पृत्॰स्। दुस्तरम्। यज्जो। इत्। अयंज्योः। वि। भुजाति। भोजनम्॥ १॥
यजस्व वीर् प्र विहि मनायतो भृद्रं मनः कृणुष्व वृत्रत्ये।
हिवष्कृणुष्व सुभगो यथासंसि ब्रह्मण्स्यतेरव् आ वृणीमहे॥ २॥
यजस्व। वीर्। प्र। विहि । मनायतः। भुद्रम्। मनः। कृणुष्व। वृत्र॰त्ये।
हिवः। कृणुष्व। सु॰भगः। यथां। असंसि। ब्रह्मणः। पतेः। अवः। आ। वृणीमहे॥ २॥
हिवः। कृणुष्व। सु॰भगः। यथां। असंसि। ब्रह्मणः। पतेः। अवः। आ। वृणीमहे॥ २॥

[4]

स इज्जर्नेन स विशा स जन्मंना स पुत्रैर्वाजं भरते धना नृभिः।
देवानां यः पितर्रमाविर्वासित श्रद्धामंना हृविषा ब्रह्मंणस्पतिम्॥ ३॥
सः। इत्। जर्नेन। सः। विशा। सः। जन्मंना। सः। पुत्रैः। वार्जम्। भरते। धनां। नृ॰भिः।
देवानाम्। यः। पितर्रम्। आ॰विर्वासित। श्रद्धा॰मंनाः। हृविषां। ब्रह्मंणः। पितम्॥ ३॥
यो अस्मै हृव्यैर्घृतवद्धिरविध्तप्र तं प्राचा नयित् ब्रह्मंणस्पतिः॥
उक्त्रध्यतीमंहंसो रक्षंती रिषों इंहोश्चिदस्मा उक्त्चिक्तरद्धंतः॥ ४॥
यः। अस्मै। हृव्यैः। घृतवंत्॰भिः। अविधत्। प्र। तम्। प्राचा। न्यति। ब्रह्मंणः। पितः।
उक्त्रधितं। ईम्। अंहंसः। रक्षंति। रिषः। अंहोः। चित्। अस्मै। उक्॰चिक्तः। अद्धंतः॥ ४॥

[२७][१७ कूर्मो गार्त्समदो, गृत्समदो वा। आदित्या:। त्रिष्टुप्।]

इमा गिरं आदित्येभ्यों घृतस्नूंः सुनाद्राजंभ्यो जुह्वां जुहोमि। शृणोर्तुं मित्रा अर्युमा भगों नस्तुविजातो वर्रुणो दक्षो अंशः॥ १॥ डुमाः। गिरंः। आदि्त्येभ्यंः। घृत°स्नूंः। सुनात्। राज'॰भ्यः। जुह्वां। जुह्योम्। शृणोर्तुं। मित्रः। अर्यमा। भर्गः। नुः। तुवि्॰जातः। वर्रुणः। दक्षः। अंशः॥ १॥ इमं स्तोमुं सक्रतवो मे अद्य मित्रो अर्युमा वर्रुणो जुषन्त। आदित्यासः शुर्चयो धारंपूता अवृंजिना अनवद्या अरिष्टाः॥ २॥ इमम्। स्तोमम्। स॰क्रतवः। मे्। अद्य। मि्त्रः। अर्यमा। वर्रणः। जुष्नन्त्। आदित्यासं:। शुचंय:। धारं॰पूता:। अवृंजिना:। अनुवद्या:। अरिष्टा:॥ २॥ त आंदुत्यासं उरवों गभीरा अदंब्धासो दिप्सन्तो भूर्यक्षाः। अन्तः पंश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वं राजंभ्य परमा चिदन्ति॥ ३॥ ते। आदित्यासं:। उरवं:। गृभी्रा:। अदंब्धास:। दिप्संन्त:। भूरि°अक्षा:। अन्तरिर्ति । पुश्यन्ति । वृजिना । उत । साधु । सर्वम् । राजं॰भ्यः । पुरमा । चित् । अन्ति ॥ ३॥ धारयन्त आदित्यासो जगुतस्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः। दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यमृतावानुश्चयमाना ऋणानि॥ ४॥ धारयन्तः। आदित्यासः। जर्गत्। स्थाः। देवाः। विश्वस्य। भुवनस्य। गोपाः। दीर्घ°र्धियः। रक्षमाणाः। असुर्यम्। ऋत°र्वानः। चर्यमानाः। ऋणानि॥ ४॥

[ ६ ]

विद्यामादित्या अवसो वो अस्य यदर्यमन्भय आ चिन्मयोभ। युष्पाकं मित्रावरुणा प्रणीतौ परि श्वभ्रेव दुरितानि वृज्याम्॥ ५॥ -विद्याम्। आदित्याः। अवसः। वः। अस्य। यत्। अर्युम्न्। भुये। आ। चित्। मुयः२भु। युष्पाकम् । मित्रावरुणा । प्र॰नीतौ । परि । श्वभ्रांऽइव । दु:२डुतानि । वृज्याम् ॥ ५ ॥ मुगो हि वो अर्यमन्मित्र पन्थां अनृक्ष्रो वंरुण साधुरस्ति। तेनादित्या अर्धि वोचता नो यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म॥ ६॥ सु॰गः। हि। वः। अर्यमन्। मित्र। पन्थाः। अनृक्षरः। वृरुण्। साधुः। अस्ति। तेनं। आदित्याः। अर्धि। वोच्त्। नः। यच्छत। नः। दुः२पुरिहन्तुं। शर्मे॥ ६॥ पिपंतुं नो अदिती राजपुत्राति द्वेषांस्यर्यमा सुगेभिः। बृहन्मित्रस्य वर्रणस्य शर्मोपं स्याम पुरुवीरा अरिष्टाः॥ ७॥ पिपेर्तु । नुः। अदितिः। रार्जं॰पुत्रा। अति । द्वेषांसि। अर्युमा। सु॰गेभिः। बृहत्। मित्रस्यं। वर्रणस्य। शर्मं। उपं। स्याम्। पुरु°वीराः। अरिष्टाः॥ ७॥ तिस्त्रो भूमीर्धारयन् त्रीँरुत द्यून्त्रीणि वृता विदर्थे अन्तरेषाम्। ऋतेनंदित्या महिं वो महित्वं तदंर्यमन्वरुण मित्र चारुं॥ ८॥ ति्स्रः। भूमीः। धार्यन्। त्रीन्। उत। द्यून्। त्रीणि। व्रता। विदर्थे। अन्तः। एषाम्। ऋतेनं । आदित्याः। महिं। वः। मृहि॰त्वम्। तत्। अर्युम्न्। व्रुण्। मित्र्। चार्रः॥ ८॥ त्री रोंचुना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचंयो धारपूताः। अस्वप्रजो अनिमुषा अदंब्धा उरुशंसां ऋजवे मर्त्याय॥ ९॥ त्री। रोचना। दिव्या। धारयन्तु। हिरुण्यया:। शुचैय:। धारं°पूता:। अस्वप्न°जः। अनिु॰मिषाः। अदेब्धाः। उरु॰शंसाः। ऋजवै। मर्त्याय॥ ९॥ त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ता:। शृतं नो रास्व शुरदो विचक्षेऽश्यामार्यूषि सुधितानि पूर्वा ॥ १०॥ त्वम्। विश्वैषाम्। वृरुण्। असि। राजां। ये। च्। देवाः। असुर। ये। च्। मर्ताः। शुतम्। नुः। रास्वु। शुरद्ः। वि॰चक्षे। अश्यामं। आयूषि। सु॰धितानि। पूर्वीः॥ १०॥ न दंक्षिणा वि चिंकिते न सुव्या न प्राचीनमादित्या नोत पुश्चा। पाक्यां चिद्वसवो धीर्यां चिद्युष्मानीतो अभयं ज्योतिरश्याम्॥ ११॥

[9]

न। दुक्षिणा। वि। चिकिते। न। सुव्या। न। प्राचीनम्। आदित्याः। न। उत। पुश्चा। पाक्या । चित्। वस्वः। धीर्या । चित्। युष्मा॰नीतः। अभयम्। ज्योतिः। अश्याम्॥ ११॥ यो राजभ्य ऋतुनिभ्यों दुदाशु यं वुर्धर्यन्ति पुष्टर्यश्च नित्याः। स रेवान्यांति प्रथमो रथेन वसुदावां विदर्थेषु प्रशस्तः॥ १२॥ यः। राजं॰भ्यः। ऋतुनि॰भ्यंः दुदार्शं। यम्। वुर्धयंन्ति। पुष्टयः। च्। नित्याः। सः। रेवान्। याति। प्रथमः। रथेन। वसु॰दावा। विदर्थेषु। प्र॰शुस्तः॥ १२॥ शुचिर्पः सूयवंसा अदंब्ध उप क्षेति वृद्धवंयाः सुवीरः। निकुष्टं घुन्त्यन्तितो न दूराद्य आदित्यानां भवति प्रणीतौ॥ १३॥ शुर्चि:। अप:। सुयर्वसा:। अदेब्ध:। उपं। क्षेति। वृद्ध°र्वया:। सु°वीर्र:। नर्कि:। तम्। घ्रन्ति। अन्तितः। न। दूरात्। यः। आदित्यानाम्। भवति। प्र°नीतौ॥ १३॥ अदिते मित्र वर्रणोत मृळ यद्वी वयं चकुमा कच्चिदार्गः। उर्वश्यामभयं ज्योतिरिन्द्र मा नो दीर्घा अभि नशुन्तमिस्ताः॥ १४॥ अदिते। मित्रे। वर्रण। उत। मृळ्। यत्। वृः। वयम्। चुकृम। कत्। चित्। आर्गः। उरु। अश्याम्। अर्थयम्। ज्योतिः। इन्द्र। मा। नः। दीर्घाः। अभि। नशुन्। तर्मिस्राः॥ १४॥ उभे असमै पीपयतः समीची दिवो वृष्टिं सुभगो नाम पुष्यन्। उभा क्षर्यावाजयंन्याति पृत्सूभावधौं भवतः साधू अस्मै॥ १५॥ उभे इति । अस्मै । पीपयतः । समीची इति सम्र्डिची । दिवः । वृष्टिम् । सुर्भाः । नाम । पुष्यन् । डुभा। क्षयौ । आ्॰जर्यन्। याति। पृत्॰सु। डुभौ। अधौ । भुवृतु:। साधू इति। अस्मै॥ १५॥ या वो माया अभिद्रुहें यजत्राः पाशां आदित्या रिपवे विचृत्ताः। अश्वीव ताँ अर्ति येषुं रथेनारिष्टा उरावा शर्मन्तस्याम॥ १६॥ याः। वः। मायाः। अभि॰द्वहै । युज्राः। पाशाः। आदित्याः। रिपर्वे। वि॰चृत्ताः। अ्षवीऽईव। तान्। अर्ति। येषुम्। रथैन। अरिष्टाः। उरौ। आ। शर्मन्। स्याम्॥ १६॥ माहं मुघोनों वरुण प्रियस्यं भूरिदाव्न आ विदुं शूनमापेः। मा रायो राजन्तसुयमादवं स्थां बृहद्वंदेम विदर्थं सुवीराः॥ १७॥ [6] मा। अहम्। मुघोनं:। वुरुण्। प्रियस्यं। भूरि॰दार्ञः। आ। विदुम्। शूनंम्। आपे:। मा। रायः। राजुन्। सु॰यमात्। अवं। स्थाम्। बृहत्। वृदेम्। विदर्थे। सु॰वीराः॥ १७॥

[२८][११ कूर्मो गार्त्समदो, गृत्समदो वा। वरुणः। त्रिष्टुप्]

इदं कुवेरादित्यस्य स्वराजो विश्वानि सान्त्यभ्यंस्तु मुह्ना। अति यो मन्द्रो युजर्थाय देवः सुंकीर्तिं भिक्षे वर्रुणस्य भूरें:॥ १॥ इदम्। कुवे:। आदित्यस्यं। स्व॰राजं:। विश्वानि। सन्ति। अभि। अस्तु। मुह्ना। अर्ति। यः। मुन्द्रः। युजर्थाय। देवः। सु॰कीर्तिम्। भिक्षे। वरुणस्य। भूरैः॥ १॥ तर्व व्रते सुभगांसः स्याम स्वाध्यों वरुण तुष्टुवांसंः। उपार्यन उषसां गोर्मतीनामुग्नयो न जरमाणा अनु द्यून्॥ २॥ तर्व । व्रुते । सु॰भगांसः । स्याम् । सु॰आध्यः । वृरुण् । तुस्तु॰वांसः । उपु॰अर्यने। उषसाम्। गो॰मतीनाम्। अग्नर्यः। न। जरमाणाः। अनुं। द्यून्॥ २॥ तर्व स्याम पुरुवीरस्य शर्मन्नुरुशंसस्य वरुण प्रणेतः। यूयं नः पुत्राः अदितेरदब्धा अभि क्षमध्वं युज्याय देवाः॥ ३॥ तवं। स्याम्। पुरु॰वीरस्य। शर्मन्। उरु॰शंसस्य। वरुण्। प्रनेत्रितिं प्र॰नेतः। यूयम्। नः। पुत्राः। अदितेः। अदुब्धाः। अभि। क्षमध्वम्। युज्याय। देवाः॥ ३॥ प्र सीमादित्यो असृजद्विधृतीं ऋतं सिन्धंवो वर्रणस्य यन्ति। न श्राम्यन्ति न वि मुचन्त्येते वयो न पंप्तू रघुया परिज्मन्॥ ४॥ प्र। सीम्। आदित्यः। असृजत्। वि°धर्ता। ऋतम्। सिन्धेवः। वर्रणस्य। युन्ति। न । श्राम्यन्ति । न । वि । मुचन्ति । एते । वर्यः । न । पृप्तुः । रुघु॰या । परिं॰ज्मन् ॥ ४॥ वि मर्च्छ्रथाय रशुनामिवार्ग ऋध्यामं ते वरुण खामृतस्यं। मा तन्तुंश्छेदि वर्यतो धियं मे मा मात्रां शार्युपर्सः पुर ऋतोः॥५॥ वि। मत्। श्रुथुयु। रुशुनाम्ऽईव। आर्गः। ऋध्याम्। ते। वुरुणु। खाम्। ऋतस्य। मा। तन्तुः। छेदि। वर्यतः। धियम्। मे्। मा। मार्त्रा। शारि। अपर्सः। पुरा। ऋतोः॥ ५॥ अपो सु म्यंक्ष वरुण भियसुं मत्सम्राळृतावोऽनुं मा गृभाय। दामेव वृत्साद्वि मुंमुग्ध्यंहों नृहि त्वदारे निमिष्शृनेशे॥ ६॥ अपो इति । सु। म्युक्ष । वुरुण् । भियसंम् । मत् । सम्॰राट् । ऋते॰वः । अनु । मा । गृभाय । दाम्ऽइव। वृत्सात्। वि। मुमुग्धि। अंहः। नृहि। त्वत्। आरे। नि॰मिषः। चुन। ईशे॥ ६॥

मा नो वधैर्वरुण ये त इष्टावेन: कृण्वन्तमसुर भ्रीणन्ति। मा ज्योतिषः प्रवस्थानि गन्म वि षू मृधः शिश्रथो जीवसे नः॥ ७॥ मा। नुः। वृधैः। वृरुण्। ये। ते। इ्ष्टौ। एनंः। कृण्वन्तंम्। असुर। भ्रीणन्ति। मा। ज्योतिषः। प्र॰वृस्थानि। गुन्म्। वि। सु। मृधः। शिश्रथः। जीवसे। नुः॥ ७॥ नर्मः पुरा ते वरुणोत नूनमुताप्रं तुंविजात ब्रवाम। त्वे हि कुं पर्वते न श्रितान्यप्रंच्युतानि दूळभ वृतानि ॥ ८॥ नर्मः। पुरा। ते। वुरुणः। उत। नूनम्। उत। अपुरम्। तुवि्॰जातं। ब्रवामः। त्वे इति । हि । कुम् । पर्वते । न । श्रितानि । अप्र ॰च्युतानि । दुः २दुभ् । व्रतानि ॥ ८ ॥ पर ऋणा सावीरध् मत्कृतानि माहं राजवन्यकृतेन भोजम्। अर्व्युष्टा इन्तु भूयंसीरुषास आ नों जीवान्वंरुण तासुं शाधि॥ ९॥ पर्गं। ऋणा। सावी:। अर्धं। मत्°कृतानि। मा। अहम्। राजुन्। अन्य°कृतेन। भोजुम्। अविं°उष्टाः। इत्। नु। भूयंसीः। उषसंः। आ। नुः। जीवान्। वुरुण्। तासुं। शाुधि॥ ९॥ यो में राजुन्युज्यों वा सर्खा वा स्वप्ने भयं भीरवे मह्यमाहं। स्तेनो वा यो दिप्सति नो वृको वा त्वं तस्माद्वरुण पाह्यस्मान्॥ १०॥ यः। मे। राजुन्। युर्ज्यः। वा। सर्खा। वा। स्वप्नै। भ्यम्। भीरवै। मह्यम्। आर्ह। स्त्रेनः। वा। यः। दिप्स्ति। नुः। वृक्षः। वा। त्वम्। तस्मात्। वृरुणु। पाहि। अस्मान्॥ १०॥ माहं मुघोनों वरुण प्रियस्य भूरिदान् आ विंदं शूनमापे:। मा रायो राजन्तसुयमादवं स्थां बृहद्वंदेम विदर्थं सुवीराः॥ ११॥ [09] मा। अहम्। मुघोनं:। वुरुण्। प्रियस्यं। भूरि॰दाव्नं:। आ। विदुम्। शूनंम्। आपे:। मा। ग्रयः। ग्रजुन्। सु॰यमात्। अवं। स्थाम्। बृहत्। वृदेम्। विदर्थे। सु॰वीराः॥ ११॥

[२९][७ कूर्मो गार्त्समदो, गृत्समदो वा। विश्वेदेवा:। त्रिष्टुप्।]

धृतंत्रता आदित्या इषिरा आरे मत्कर्त रहसूरिवार्गः। शृण्वतो वो वर्रुण मित्र देवां भृद्रस्यं विद्वाँ अवसे हुवे वः॥ १॥ धृतं॰व्रताः। आदित्याः। इषिराः। आरे। मत्। कुर्तु। रहसूःऽईव। आर्गः। शृण्वतः। वः। वर्रुण। मित्रं। देवाः। भृद्रस्यं। विद्वान्। अवसे। हुवे। वः॥ १॥

यूयं देवाः प्रमतिर्यूयमोजो यूयं द्वेषांसि सनुतर्युयोत। अभिक्षुत्तारों अभि च क्षमंध्वमुद्या चं नो मृळयंतापुरं चं॥ २॥ यूयम्। देवाः। प्र°मितिः। यूयम्। ओर्जः। यूयम्। द्वेषांसि। सुनुतः। युयोत्। ञ्भि°क्षत्तार्रः। अभि। च। क्षमेध्वम्। अद्य। च। नुः। मृळयंत। अपुरम्। च॥ २॥ किमू नु वं: कृणवामापरेण किं सर्नेन वसव आप्येन। यूयं नों मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिन्द्रामरुतो द्धात॥ ३॥ किम्। ऊँ इति । नु। वृ:। कृण्वाम्। अपरेण। किम्। सर्नेन। वृस्वु:। आप्येन। यूयम्। नुः। मित्रावरुणा। अदिते। च। स्वस्तिम्। इन्द्रामुरुतः। दुधातु॥ ३॥ हुये देवा यूयमिदापर्यः स्थ ते मृळत् नार्धमानाय मह्यम्। मा वो रथों मध्यम्वाळृते भून्मा युष्मावंतस्वापिषं श्रमिष्म॥ ४॥ हुये। देवाः। यूयम्। इत्। आपर्यः। स्था ते। मृळ्तु। नार्धमानाय। मह्यम्। मा। वः। रथः। मध्यम्°वाट्। ऋते। भूत्। मा। युष्मावंत्°सु। आृपिषुं। श्रृमिष्म्॥ ४॥ प्र व एको मिमय भूर्यागो यन्मा पितेव कित्वं श्रेशास। आरे पाशा आरे अघानि देवा मा मार्धि पुत्रे विमिव ग्रभीष्ट॥ ५॥ प्र। वु:। एक:। मिम्या भूरि। आर्गः। यत्। मा। पिताऽईव। कित्वम्। शुशास। आरे। पार्शाः। आरे। अघानि। देवाः। मा। मा। अधि। पुत्रे। विम्ऽईव। ग्रुभीष्ट्॥ ५॥ अुर्वाञ्चो अद्या भवता यजत्रा आ वो हार्दि भयमानो व्ययेयम्। त्राध्वं नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्वं कुर्तादंवपदो यजत्राः॥ ६॥ अुर्वाञ्चः। अद्य। भुवृत्। युजुत्राः। आ। वः। हार्दि। भर्यमानः। व्ययेयुम्। त्रार्ध्वम्। नुः। देवाः। नि॰जुर्रः। वृकंस्य। त्रार्ध्वम्। कुर्तात्। अवु॰पर्दः। युजुत्राः॥ ६॥ माहं मुघोनों वरुण प्रियस्यं भूरिदाव्नु आ विंदुं शूनमापेः। मा रायो राजन्त्सुयमादवं स्थां बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीराः॥ ७॥ मा। अहम्। मुघोनं:। वुरुण्। प्रियस्यं। भूरि॰दाव्नं। आ। विदुम्। शूनंम्। आपेः। मा। रायः। राजन्। सु॰यमात्। अवं। स्थाम्। बृहत्। वृद्रेम्। विदर्थे। सु॰वीरां:॥ ७॥

[88]

[३०][११ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। इन्द्रः, ६ इन्द्रासोमौ, ८ (पूर्वार्धर्चस्य) सरस्वती, ९ बृहस्पतिः, ११ मरुतः। त्रिष्टुप्; ११ जगती।]

ऋतं देवायं कृण्वते संवित्र इन्द्रायाहिष्टे न रमन्त आपः। अहरहर्यात्यक्तरपां कियात्या प्रथमः सर्ग आसाम्॥ १॥ ऋतम्। देवायं। कृण्वते। सुवित्रे। इन्द्राय। अहि॰घ्ने। न। रुमुन्ते। आपः। अहं:२अहः। याति। अक्तुः। अपाम्। कियंति। आ। प्रथमः। सर्गः। आसाम्॥ १॥ यो वृत्रायु सिनुमत्राभीरिष्युत्प्र तं जिनत्री विदुषं उवाच। पदो रदन्तीरनु जोषमस्मै दिवेदिवे धुनयो युन्त्यर्थम्॥ २॥ यः। वृत्रायं। सिनम्। अत्रं। अभरिष्यत्। प्र। तम्। जनित्री। विदुषै। उवाच्। पथः। रदन्तीः। अर्नु। जोषम्। अस्मै। द्विवे॰दिवे। धुनयः। यन्ति। अर्थम्॥ २॥ ऊर्ध्वो हास्थादध्यन्तरिक्षेऽधां वृत्राय प्र वधं जभार। मिहं वसान उप हीमदुंद्रोत्तिग्मायुंधो अजयच्छत्रुमिन्द्रः॥ ३॥ ऊर्ध्वः। हि। अस्थात्। अर्धि। अन्तरिक्षे। अर्ध। वृत्रार्य। प्र। वृधम्। जुभार्। मिहंम्। वसानः। उपं। हिं। ईम्। अदुंद्रोत्। तिग्म॰आयुधः। अज्युत्। शतुंम्। इन्द्रं:॥ ३॥ बृहंस्पते तपुषाश्रेंव विध्य वृकंद्वरसो असुरस्य वीरान्। यथां ज्ञान्यं धृष्ता पुरा चिद्वेवा जिहु शर्त्रुमस्माकिमिन्द्र॥ ४॥ बृहंस्पते। तपुषा। अश्लाऽइव। वि्ध्य। वृकं°द्वरस:। असुरस्य। वी्रान्। यर्था। जुघन्थं। धृष्ता। पुरा। चित्। एव। जुहि। शत्रुम्। अस्माकम्। इन्द्र॥ ४॥ अवं क्षिप दिवो अश्मानमुच्चा येन शर्त्रुं मन्दसानो निजूर्वाः। तोकस्यं सातौ तनंयस्य भूरेरस्माँ अर्धं कृणुतादिन्द्र गोनाम्॥ ५॥ [88] अवं। क्षिपु। दिवः। अश्मानम्। उच्चा। येनं। शत्रुम्। मुन्दसानः। नि॰जूर्वाः। तोकस्य । सातौ । तर्नयस्य । भूरै : । अस्मान् । अर्धम् । कृणुतात् । इन्द्र । गोनाम् ॥ ५ ॥ प्र हि क्रतुं बृहथो यं वनुथो रुधस्य स्थो यजमानस्य चोदौ। इन्द्रांसोमा युवमुस्माँ अविष्टमुस्मिन्ध्यस्थे कृणुतमु लोकम्॥ ६॥ प्र। हि। क्रतुम्। बृहर्थः। यम्। वृनुथः। र्ध्रस्यं। स्थः। यर्जमानस्य। चोदौ। इन्द्रांसोमा। युवम्। अस्मान्। अविष्टम्। अस्मिन्। भय°स्थे। कृणुतम्। ऊँ इति। लोकम्॥ ६॥

न मां तमुन्न श्रममुनोत तेन्द्रन वोचामु मा सुनोतेति सोमम्। यो मे पृणाद्यो दद्दद्यो निबोधाद्यो मां सुन्वन्तुमुप् गोभिरायंत्॥ ७॥ न। मा। तुमृत्। न। श्रुमृत्। न। उत। तुन्द्रुत्। न। वोचाम्। मा। सुनोत्। इति। सोमम्। यः। मे । पृणात्। यः। दर्दत्। यः। नि॰बोर्धात्। यः। मा । सुन्वन्तम्। उपं। गोर्भिः। आ। अर्यत्॥ ७॥ सरस्वित त्वमस्माँ अविङ्कि मुरुत्वती धृषती जेषि शर्त्रून्। त्यं चिच्छर्धन्तं तविषीयमाणामिन्द्रो हन्ति वृष्भं शण्डिकानाम्॥८॥ सरस्विति। त्वम्। अस्मान्। अविङ्कि। मुरुत्वंती। धृषुती। जेषि। शर्त्रून्। त्यम्। चित्। शर्धन्तम्। तुविषी॰यमाणम्। इन्द्रेः। हुन्ति। वृष्भम्। शर्णिडकानाम्॥ ८॥ यो नः सर्नुत्य उत वा जिघुत्तुरंभिख्याय तं तिंगितेन विध्य। बृहंस्पत् आयुंधैर्जेषि शत्रून्हुहे रीषन्तं परि धेहि राजन्॥ ९॥ यः। नः। सनुत्यः। उत। वा। जिघतनुः। अभि॰ख्यायं। तम्। तिगितेनं। विध्य। बृहंस्पते। आर्युधै:। जे्षि। शर्त्रून्। द्रुहे। रिषंन्तम्। परि। धे्हि। राजुन्॥ ९॥ अस्माके भिः सत्वंभिः शूर शूरैर्वीर्यां कृधि यानि ते कर्त्वांनि। ज्योगंभूवृन्ननुंधूपितासो हुत्वी तेषामा भरा नो वसूंनि॥ १०॥ अस्माकेभि:। सत्वं°भि:। शूर्। शूरैं:। वीर्यां। कृधि। यानिं। ते। कर्त्वानि। ज्योक्। अभूवन्। अनुं धूपितासः। हृत्वी। तेषाम्। आ। भूर। नः। वसूनि॥ १०॥ तं वः शर्धं मारुतं सुम्रुयुर्गिरोपं ब्रुवे नर्मसा दैव्यं जनम्। यथां र्यिं सर्ववीरं नशांमहा अपत्यसाचं श्रुत्यं दिवेदिंवे॥ ११॥ [ 83] तम्। वः। शर्धम्। मार्रुतम्। सुम्रु॰युः। गिरा। उपं। ब्रुवे। नमसा। दैर्व्यम्। जर्नम्। यथा । रुयिम् । सर्वं॰वीरम् । नशांमहै । अपुत्यु॰साचंम् । श्रुत्यंम् । द्विवे॰दिवे ॥ ११ ॥

[ ३१ ] [ ७ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। विश्वे देवाः। जगती, ७ त्रिष्टुप्।]

अस्माकं मित्रावरुणावतं रथमादित्यै रुद्रैर्वसंभिः सचाभुवा।
प्र यद्वयो न पप्तन्वस्मन्स्परि श्रवस्यवो हषीवन्तो वन्षदः॥ १॥
अस्माकंम्। मित्रावरुणा। अवतम्। रथम्। आदित्यैः। रुद्रैः। वसं॰भि। सचा॰भुवा।
प्र। यत्। वर्यः। न। पप्तन्। वस्मनः। परि। श्रवस्यवः। हषीवन्तः। वन्॰सदः॥ १॥

अर्ध स्मा नु उद्वता सजोषसो रथं देवासो अभि विक्षु वाज्युम्। यदाशवः पद्याभिस्तित्रतो रजः पृथिव्याः सानौ जङ्घनन्त पाणिभिः॥ २॥ अर्ध। स्म । नुः। उत्। अवृत्। सु॰जोषसः। रथम्। देवासः। अभि। विक्षु। वाजु॰युम्। यत्। आ्राश्वं:। पद्याभि:। तित्रंत:। रर्जः। पृथिव्या:। सानौ । जङ्घंनन्त। पाणि°भि:॥ २॥ उत स्य न इन्द्रों विश्वचर्षणिर्दिवः शर्धेन मार्रंतेन सुक्रतुः। अनु नु स्थात्यवृकाभिंक्तिभी रथं महे सनये वार्जसातये॥ ३॥ उत्त। स्यः। नुः। इन्द्रैः। वि्शव॰चेर्षणिः। दिवः। शर्धेन। मार्रुतेन। सु॰क्रतुः। अनुं। नु। स्थाति। अवृकाभिं:। ऊति°भि:। रथम्। महे। सुनर्ये। वार्ज॰सातये॥ ३॥ उत स्य देवों भुवंनस्य सुक्षणिस्त्वष्टा ग्नाभिः सुजोषां जूजुवृद्रर्थम्। इळा भगों बृहद्दिवोत रोदंसी पूषा पुरंधिरुश्विनावधा पर्ती॥ ४॥ उत। स्यः। देवः। भुवंनस्य। सुक्षणिः। त्वष्टां। ग्नाभिः। सु॰जोषाः। जूजुवृत्। रथम्। इळां। भगं:। बृहुत्°दिवा। उत। रोर्दसी इतिं। पूषा। पुरंम्°धि:। अ्शिवनौ। अर्ध। पुती इतिं॥ ४॥ उत त्ये देवी सुभगें मिथूदृशोषासानक्ता जर्गतामपीजुर्वा। स्तुषे यद्वां पृथिवि नव्यसा वर्चः स्थातुश्च वयस्त्रवंया उपस्तिरं॥ ५॥ उत्त। त्ये इतिं। देवी इतिं। सुभगे इतिं सु॰भगें। मिथु॰दृशां। उषसानकां। जर्गताम्। अपि॰जुवां। स्तुषे। यत्। वाम्। पृथिवि। नव्यसा। वर्चः। स्थातुः। च्। वर्यः। त्रि॰वयाः। उप्॰स्तिरं॥ ५॥ उत वः शंसमुशिजांमिव शमस्यिहं र्बुध्नयो ३ ज एक पादुत। त्रित ऋंभुक्षाः संविता चनों दधेऽपां नपांदाशुहेमां धिया शर्मि॥ ६॥ उत्त। वु:। शंसम्। उशिजाम्ऽइव। श्मृस्ति। अहिः। बुध्न्यः। अजः। एके॰पात्। उत। त्रितः। ऋभुक्षाः। सुविता। चनः। दुधे। अपाम्। नपात्। आशु॰हेमा। धिया। शर्मि॥ ६॥ एता वो वृश्म्युद्यंता यजत्रा अतक्षत्रायवो नव्यंसे सम्। श्रवस्यवो वार्जं चकानाः सप्तिर्न रथ्यो अहं धीतिम्श्याः॥ ७॥ [88] एता। वृ:। वृष्टिम्। उत्°र्यता। युजुत्राः। अतंक्षन्। आयर्वः। नव्यसे। सम्। श्रुवस्यवं:। वार्जम्। चुक्गना:। सप्तिः। न। रथ्यः। अहं। धीतिम्। अश्याः॥ ७॥

[ ३२ ] [ ८ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गव शौनकः। १ द्यावापृथिवी, २-३ इन्द्रस्त्वष्टा वा, ४-५ राका, ६-७ सिनीवाली, ८ लिङ्गोक्ताः। जगती; ६-८ अनुष्टुभः] अस्य में द्यावापृथिवी ऋतायतो भूतमंवित्री वर्चसः सिर्षासतः। ययोरायुः प्रतरं ते इदं पुर उपस्तुते वसूयुर्वां मुहो दंधे॥ १॥ अस्य। मे । द्यावापृथिवी इति । ऋतु॰यतः। भूतम्। अवित्री इति । वर्चसः। सिसासतः॥ ययोः। आर्यु:। प्र°त्रम्। ते इतिं। इदम्। पुर:। उपंस्तुते इत्युपं°स्तुते। वसु°यु:। वाम्। मह:। दुधे॥ १॥ मा नो गुह्या रिपं आयोरहंन्दभुन्मा नं आभ्यो रीरधो दुच्छुनांभ्यः। मा नो वि यौ: सुख्या विद्धि तस्य न: सुम्रायुता मर्नसा तत्त्वेमहे॥ २॥ मा। नुः। गुह्याः। रिर्पः। आयोः। अहंन्। दुभुन्। मा। नुः। आभ्यः। रीरुधः। दुच्छुनांभ्यः। मा। नु:। वि। यौ:। सुख्या। विद्धि। तस्यै। नु:। सुम्रु॰युता। मर्नसा। तत्। त्वा। ईमुहे ॥ २॥ अहंळता मनसा श्रुष्टिमा वंहु दुहानां धेनुं पिप्युषीमस्रश्रतम्। पद्यांभिराशुं वर्चसा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरुहूत विश्वहां॥ ३॥ अहं ळता। मनसा। श्रुष्टिम्। आ। वृह्। दुहांनाम्। धेनुम्। पिप्युषीम्। अस्थ्रतम्। पद्याभि:। आशुम्। वर्चसा। चु। वाजिनम्। त्वाम्। हिनोुम्। पुरु॰हूत्। विश्वहां॥ ३॥ गुकामृहं सुहवां सुष्टुती हुंवे शृणोर्तुं नः सुभगा बोर्धतु त्मनां। सीव्यत्वर्पः सूच्याच्छिद्यमानया ददांतु वीरं शतदायमुक्थ्यम्॥ ४॥ गुकाम्। अहम्। सु॰हर्वाम्। सु॰स्तुती। हुवे। शृणोर्तु। नुः। सु॰भर्गा। बोर्धतु। त्मना। सीर्व्यंतु। अर्पः। सूच्या। अच्छिद्यमानया। दर्दातु। वीरम्। शृत॰दीयम्। उक्थ्यम्॥ ४॥ यास्तें राके सुमृतयः सुपेशंसो याभिर्ददांसि दाशुषे वसूनि। ताभिनीं अद्य सुमनां उपागिहि सहस्रपोषं सुंभगे ररांणा॥ ५॥ याः। ते । राके । सु॰मृतयः। सु॰पेशंसः। याभिः। ददांसि। दाशुर्षे। वसूनि। ताभि:। नु:। अद्य। सु॰मना:। उपु॰आगहि। सहस्रु॰पोषम्। सु॰भुगे। रर्राणा॥ ५॥ सिनीवालि पृथुंष्टुके या देवानामिस स्वसां। जुषस्वं हुव्यमाहुंतं प्रजां देवि दिदिङ्कि नः॥ ६॥ सिनीवालि। पृथुं°स्तुके। या। देवानांम्। असिं। स्वसां। जुषस्व । हुव्यम् । आ॰हुतम् । प्र॰जाम् । देवि । दिदिङ्घि । नुः ॥ ६ ॥

या सुंबाहुः स्वंङ्गुितः सुषूमां बहुसूवरी। तस्यै विश्पत्यै हुविः सिनीवाल्यै जुंहोतन॥ ७॥
या। सु॰बाहुः। सु॰अङ्गुितः। सु॰सूमां। बृहु॰सूवरी।
तस्यै। विश्पत्यै। हृविः। सिनीवाल्यै। जुहोत्नु॥ ७॥
या गुङ्गूर्या सिनीवाली या राका या सर्रस्वती। इन्द्राणीमह ऊतये वरुणानीं स्वस्तये॥ ८॥
या। गुङ्गूः। या। सिनीवाली। या। राका। या। संरस्वती।
इन्द्राणीम्। अह्वे। ऊतये। वरुणानीम्। स्वस्तये॥ ८॥

[ ३३ ] [ १५ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। रुद्रः। त्रिष्टुप्। ] आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः। अभि नों वीरो अर्वति क्षमेतु प्र जांयेमहि रुद्र प्रजाभि:॥ १॥ आ। ते। पितः। मुरुताम्। सुम्रम्। एतु। मा। नः। सूर्यस्य। सुम्°दृशः। युयोथाः। अभि। नुः। वीरः। अविति। क्षुमेतु। प्र। जायेुमहि। रुद्र। प्र°जाभिः॥ १॥ त्वादंत्तेभी रुद्र शंतमिभः शृतं हिमा अशीय भेषुजेभिः। व्यंशस्मद्द्वेषों वित्रं व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूची:॥ २॥ त्वा॰दंत्तेभिः। रुद्र। शम्॰तंमेभिः। श्तम्। हिमाः। अशीयः। भेषुजेभिः। वि। अस्मत्। द्वेषं:। वि॰तुरम्। वि। अहं:। वि। अमीवा:। चात्यस्व। विषूची:॥ २॥ श्रेष्ठों जातस्यं रुद्र श्रियासिं तुवस्तंमस्तुवसां वज्रबाहो। पर्षि णः पारमंहंसः स्वस्ति विश्वां अभीती रपंसो युयोधि॥ ३॥ श्रेष्ठै:। जातस्यै। रुद्र। श्रिया। असि। तुवः२तैमः। तुवसौम्। वुज्रबाहो इति वज्र°बाहो। पर्षि । नुः। पारम्। अंहंसः। स्वस्ति। विश्वाः। अभि°ईतीः। रपसः। युयोधि॥ ३॥ मा त्वां रुद्र चक्रुधामा नमोभिर्मा दुष्ट्रंती वृषभु मा सहूती। उन्नों वीराँ अपीय भेषुजेभिभिभिषक्तंमं त्वा भिषजां शृणोमि॥ ४॥ मा। त्वा। रुद्र। चुक्रुधाम्। नर्मः २भि। मा। दुः २स्तुंती। वृष्भु। मा। स॰हूंती। उत्। नुः। वीरान्। अर्प्यः। भेषुजेभिः। भिषक्°तमम्। त्वाः। भिषजाम्। शृणोमिः॥ ४॥ हवींमिभुईवंते यो ह्विभि्रव स्तोमेंभी रुद्रं दिषीय। ऋदूदरः सुहवो मा नो अस्यै बुभुः सुशिप्रो रीरधन्मुनायै॥ ५॥ [ 38 ] हर्वीम॰भि:। हर्वते। य:। ह्वि:२भि:। अर्व। स्तोमैभि:। रुद्रम्। दि्षीय। ऋदूदर्रः। सु॰हर्वः। मा। नः। अस्यै। बुभुः। सु॰शिप्रः। री्रध्त्। मुनायै॥ ५॥ उन्मां ममन्द वृष्भो मुरुत्वान्त्वक्षीयसा वर्यसा नार्धमानम्। घृणींव च्छायामरुपा अंशीया विवासेयं रुद्रस्यं सुम्रम्॥ ६॥ उत्। मा । मुमुन्दु । वृषुभः । मुरुत्वांन् । त्वक्षीयसा । वयंसा । नार्धमानम् । घृणिंऽइव। च्छायाम्। अरुपा:। अशीय्। आ। विवासेयम्। रुद्रस्यं। सुम्रम्॥ ६॥ क्वंशस्य ते रुद्र मृळ्याकुईस्तो यो अस्ति भेषुजो जलांषः। अपुभूर्ता रपसो दैव्यस्याभी नु मां वृषभ चक्षमीथा:॥ ७॥ क्वं। स्यः। ते । रुद्र । मृळ्याकुः। हस्तंः। यः। अस्ति । भेषुजः। जलांषः। अपु॰भूर्ता। रपस:। दैर्व्यस्य। अभि। नु। मा। वृष्भु। चुक्षुमीथा:॥७॥ प्र बुभ्रवे वृष्भायं श्वितीचे महो महीं सुंष्टुतिमीरयामि। नुमुस्या कल्मलीकिनं नमोभिर्गृणीमिसं त्वेषं रुद्रस्य नामं॥ ८॥ प्र। बुभवें। वृष्भायं। श्वितीचे। मृहः। मृहीम्। सु॰स्तुतिम्। ई्रयामि। नुमुस्य । कुल्मुलीिकनेम् । नर्मः २भिः । गृणीमसि । त्वेषम् । रुद्रस्य । नार्म ॥ ८॥ स्थिरेभिरङ्गैः पुरुरूपं उग्रो बुभुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरंण्यैः। ईशानादस्य भुवनस्य भूरेन वा उं योषद्रुद्रादंसुर्यम्॥ ९॥ स्थिरेभि:। अङ्गै:। पुरु°रूप:। उग्रः। बुभ्रः। शुक्रेभि:। पिपिशे। हिरण्यै:। ईशानात्। अस्य। भुवनस्य। भूरै:। न। वै। ऊँ इति। योषत्। रुद्रात्। असुर्यम्॥ ९॥ अर्हन्बिभर्षि सार्यकानि धन्वार्हन्निष्कं यंजुतं विश्वरूपम्। अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं न वा ओर्जीय रुद्र त्वदंस्ति॥ १०॥ अर्हन्। बिभुर्षि। सार्यकानि। धन्वं। अर्हन्। निष्कम्। युज्तम्। विश्व°रूपम्। अर्हन्। दुयस्। दुयस्। विश्वम्। अर्भ्वम्। न। वै। ओर्जीयः। रुद्र। त्वत्। अस्ति॥ १०॥ स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीमम्पहल्तुमुग्रम्। मृळा जरित्रे रुद्र स्तवानोऽन्यं ते अस्मन्नि वपन्तु सेनाः॥ ११॥ स्तुहि। श्रुतम्। गुर्तु॰सदम्। युवानम्। मृगम्। न। भीमम्। उपु॰हुलुम्। उग्रम्। मुळ। जुरित्रे। रुद्र। स्तर्वानः। अन्यम्। ते। अस्मत्। नि। वृपुन्तु। सेर्नाः॥ ११॥

[ 80]

कुमारश्चिंत्पतरं वर्न्दमानं प्रतिं नानाम रुद्रोपयन्तम्। भूरेंर्दातारुं सत्पंतिं गृणीषे स्तुतस्त्वं भेषुजा रास्यस्मे॥ १२॥ कुमारः। चित्। पितरम्। वन्दंमानम्। प्रतिं। नुनाम्। रुद्र। उपु॰यन्तम्। भूरें:। दातारंम्। सत्°पंतिम्। गृणी॒षे्। स्तुतः। त्वम्। भेषुजा। रासि्। अस्मे इतिं॥ १२॥ या वो भेषुजा मंरुतः शुर्चीनि या शंतमा वृषणो या मयोभु। यानि मनुरवृंणीता पिता नस्ता शं च योश्चं सुद्रस्यं वश्मि॥ १३॥ या। वु:। भेषुजा। मुरुतु:। शुर्चीनि। या। शम्°तमा। वृषुणु:। या। मुयु:२भु। यार्नि। मर्नु:। अवृंणीत। पिता। नु:। ता। शम्। च। यो:। च। रुद्रस्यं। वृश्मि॥ १३॥ परि णो हेती कुद्रस्यं वृज्याः परि त्वेषस्यं दुर्मृतिर्मृही गांत्। अवं स्थिरा मुघवंद्भ्यस्तनुष्वं मीढ्वंस्तोकायं तनंयाय मृळ॥ १४॥ परिं। नुः। हेतिः। रुद्रस्यं। वृज्याः। परिं। त्वेषस्यं। दुःश्मृतिः। मृही। गात्। अर्व। स्थिरा। मुघर्वत्°भ्यः। तुनुष्वु। मीढ्वं:। तोकार्य। तर्नयाय। मृळु॥ १४॥ एवा बंभ्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हंणींषे न हंसिं। हुवनुश्रुन्नों रुद्रेह बोंधि बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीराः॥ १५॥ एव। बुभ्रो इति । वृष्भा चेिकतान्। यथा । देव। न। हुणीषे। न। हंसि। हुवुनु॰श्रुत्। नुः। रुद्रु। इह। बोधि। बृहत्। वृदेम्। विदर्थे। सु॰वीराः॥ १५॥

[ 28]

[ ३४ ][ १५ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। मरुतः। जगती;१५ त्रिष्टुप्।] धारावरा मुरुतो धृष्णवोजसो मृगा न भीमास्तविषीभिरुर्चिनः। अग्नयो न श्रृंशुचाना ऋंजीिषणो भृमिं धर्मन्तो अप गा अवृण्वत॥ १॥ धारावराः। मुरुतंः। धृष्णु°औंजसः। मृगाः। न। भीमाः। तर्विषीभिः। अर्चिनंः। अग्नर्यः। न। शुशुचानाः। ऋजीषिणः। भृमिम्। धर्मन्तः। अपं। गाः। अवृण्वत्॥ १॥ द्यावो स्तृभिश्चितयन्त खादिनो व्यश्भिया द्युतयन्त वृष्टयः। कुद्रो यद्वो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषार्जनि पृश्न्याः शुक्र ऊर्धनि॥ २॥ द्यार्वः। न। स्तृ॰भिः। चित्यन्त्। खादिर्नः। वि। अभ्रियाः। न। द्युत्यन्त्। वृष्टयः। रुद्रः। यत्। वृः। मुरुतुः। रुक्मु॰वृक्षुसुः। वृषां। अर्जनि। पृश्न्याः। शुक्रे। ऊर्धनि॥ २॥

[ 99]

उक्षन्ते अश्वाँ अत्याँइवाजिषुं नृदस्य कर्णंस्तुरयन्त आशुभिः। हिरंण्यशिप्रा मरुतो दर्विध्वतः पृक्षं यांथु पृषंतीभिः समन्यवः॥ ३॥ उक्षन्ते । अश्वान् । अत्यान्ऽइव । आजिर्षु । नुदस्य । कर्णै : । तुर्यन्ते । आशु॰भि : । हिरंण्य°शिप्राः। मुरुतः। दविध्वतः। पृक्षम्। याथु। पृषतीभिः। सु॰मुन्यवः॥ ३॥ पृक्षे ता विश्वा भुवना वविश्वरे मित्रायं वा सदमा जीरदानवः। पृषंदश्वासो अनव्भ्ररांधस ऋजिप्यासो न व्युनेषु धूर्षदं:॥ ४॥ पृक्षे। ता। विश्वा। भुवना। वृव्धिरे। मित्राय। वा। सर्दम्। आ। जीर॰दानवः। पृषंत्°अश्वासः। अनुव्भ्र°रांधसः। ऋजिप्यासंः। न। व्युनेषु। धूः२सदंः॥ ४॥ इन्धंन्वभिर्धेनुभी रुषादूंधभिरध्वस्मभिः पृथिभिर्भाजदृष्टयः। आ हंसासो न स्वसंराणि गन्तन मधोर्मदाय मरुतः समन्यवः॥ ५॥ इन्धन्व॰भि:। धेनु॰भि:। रुष्शर्दूध॰भि:। अध्वस्म॰भि:। पृथि॰भि:। भ्राजुत्॰ऋष्ट्यः। आ। हुंसास:। न। स्वसंराणि। गुन्तुन्। मधी:। मदाय। मुरुतुः। सु॰मुन्युवुः॥ ५॥ आ नो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नुरां न शंसुः सर्वनानि गन्तन। अश्वामिव पिप्यत धेनुमूर्धनि कर्ता धिर्यं जिरत्रे वार्जपेशसम्॥ ६॥ आ। नुः। ब्रह्माणि। मुरुतुः। सु॰मुन्युवुः। नुराम्। न। शंस्रः। सर्वनानि। गुन्तुन्। अर्थाम्ऽइव । पिप्यत् । धेनुम् । ऊर्धनि । कर्त । धिर्यम् । जुरित्रे । वार्ज ॰पेशसम् ॥ ६ ॥ तं नो दात मरुतो वाजिनं रथं आपानं ब्रह्मं चितयंद्दिवेदिवे। इषं स्तोतृभ्यों वृजनेषु कारवें सुनिं मेधामरिष्टं दुष्टरं सहः॥७॥ तम्। नुः। दातु। मुरुतुः। वाजिनम्। रथे। आपानम्। ब्रह्मं। चितयत्। दिवे॰दिवे। इषम्। स्तोतृ॰भ्यः। वृजर्नेषु। कारवै। सनिम्। मेधाम्। अरिष्टम्। दुस्तरम्। सहैः॥७॥ यद्यञ्जते मुरुतो रुक्मवंक्षसोऽश्चात्रथेषु भगु आ सुदानवः। धेनुर्न शिश्वे स्वसरेषु पिन्वते जनाय रातह विषे महीमिषम्॥ ८॥ यत्। युञ्जते। मुरुतः। रुक्म°र्वक्षसः। अश्वान्। रथेषु। भर्गे। आ। सु°दानेवः। धेनु:। न। शिश्वे। स्वसंरेषु। पिन्वृते। जर्नाय। सृत°हं विषे। मृहीम्। इषम्॥ ८॥

यो नो मरुतो वृकर्ताति मर्त्यो रिपुर्द्धे वसवो रक्षता रिषः। वर्तयंत तपुषा चक्रियाभि तमवं रुद्रा अशसों हन्तना वर्धः॥ ९॥ यः। नुः। मुरुतुः। वृक°ताति। मर्त्यः। रिपुः। दुधे। वसुवुः। रक्षता रिषः। वर्तयंत । तपुंषा । चुक्रियां । अभि । तम् । अवं । रुद्राः । अशसंः । हुन्तुन् । वधुरितिं ॥ ९ ॥ चित्रं तद्वों मरुतो याम चेकिते पृश्नया यदूधरप्यापयों दुहु:। यद्वां निदे नवमानस्य रुद्रियास्त्रितं जराय जुरतामदाभ्याः॥ १०॥ [ 20] चित्रम्। तत्। वः। मुरुतः। यामं। चेिक्ते। पृश्न्याः। यत्। ऊर्धः। अपि। आपर्यः। दुहुः। यत्। वा। निदे। नवमानस्य। रुद्रियाः। त्रितम्। जराय। जुरताम्। अदाभ्याः॥ १०॥ तान्वों महो मुरुतं एवयाव्यो विष्णोंरेषस्यं प्रभृथे हंवामहे। हिरंण्यवर्णान्ककुहान्यतस्त्रुंचो ब्रह्मण्यन्तः शंस्यं राधं ईमहे॥ ११॥ तान्। वु:। मुहः। मुरुतः। एवु॰यानः। विष्णौः। एषस्य। प्र॰भृथे। हुवामुहे। हिरंण्य॰वर्णान्। कुकुहान्। युत॰स्रुंचः। ब्रह्मण्यन्तः। शंस्यम्। राधः। ईम्हे ॥ ११ ॥ ते दर्शग्वाः प्रथमा युज्ञमूंहिरे ते नो हिन्वन्तूषसो व्युष्टिषु। उषा न रामीर रू णैरपों र्णुते मुहो ज्योतिषा शुचता गोअर्णसा॥ १२॥ ते। दर्श<sup>॰</sup>ग्वाः। प्रथमाः। युज्ञम्। ऊहि्रे। ते। नुः। हिन्वन्तु। उषसंः। वि॰उष्टिषु। उषाः। न। सुमीः। अर्णः। अपं। ऊर्णुते। मृहः। ज्योतिषा। शुच्ता। गो॰अर्णसा॥ १२॥ ते क्षोणीभिरहणेभिनांञ्जिभी रुद्रा ऋतस्य सद्नेषु वावृधुः। निमेर्घमाना अत्येन पार्जसा सुश्चन्द्रं वर्णं दिधरे सुपेशंसम्॥ १३॥ ते। क्षोणीर्भिः। अरुणेर्भिः। न। अञ्जि॰िभिः। रुद्राः। ऋतस्यै। सदैनेषु। वृवृधुः। नि॰मेघंमानाः। अत्येन। पार्जसा। सु॰चन्द्रम्। वर्णम्। दुधिरे। सु॰पेशसम्॥ १३॥ ताँ इंयानो मिंह वर्र्स्थमूतय उप घेदेना नमसा गृणीमिस। त्रितो न यान्पञ्च होतॄन्भिष्टंय आवुवर्तुदवंराञ्चक्रियावंसे॥ १४॥ तान्। इयानः। महिं। वर्र्णथम्। ऊतयै। उपं। घु। इत्। एना। नमसा। गृणीुमुसि। त्रितः। न। यान्। पञ्चं। होतॄन्। अभिष्टंये। आ॰व्वतित्। अवरान्। चुक्रियां। अवसे॥ १४॥ ययां रुध्रं पारयथात्यंहो ययां निदो मुञ्चर्थं वन्द्रितारम्। अर्वाची सा मरुतो या व ऊतिरो षु वाश्रेव सुमृतिर्जिगातु॥ १५॥ [ 28]

ययां । रुध्रम् । पारयंथ । अतिं । अंहै : । ययां । नि्दः । मुञ्चर्थं । वृन्दितारंम् । अर्वाचीं । सा । मुरुतुः । या । वुः । ऊतिः । ओ इतिं । सु । वाुश्राऽईव । सु॰मितः । जि्गातु ॥ १५ ॥

[ ३५ ] [ १५ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। अपांनपात्। त्रिष्टुप्।] उपेमसृक्षि वाजुयुर्वचस्यां चनों दधीत नाद्यो गिरों मे। अपां नपादाशुहेमां कुवित्स सुपेशंसस्करित जोषिषुद्धि॥ १॥ उपं। ईम्। असृक्षि। वाजु॰युः। वचस्याम्। चनः। दुधीत्। नाद्यः। गिरंः। मे । अपाम्। नपात्। आृशु॰हेमा । कुवित्। सः। सु॰पेश्रमः। कृर्ति। जोषिषत्। हि॥ १॥ इमं स्वस्मै हृद आ सुर्तेष्टं मन्त्रं वोचेम कुविद्स्य वेदंत्। अपां नपांदसुर्यस्य मुह्ना विश्वांन्युर्यो भुवंना जजान॥ २॥ इमम्। सु। अस्मै। हृदः। आ। सु॰तंष्टम्। मन्त्रंम्। वोचेम्। कुवित्। अस्य। वेदंत्। अपाम्। नपात्। असुर्यस्य। मुह्ना। विश्वानि। अर्यः। भुवना। जुजानु॥ २॥ समुन्या यन्त्युपं यन्त्युन्याः संमानमूर्वं नृद्यः पृणन्ति। तम् शुचिं शुचेयो दीदिवांसम्पां नपातं परि तस्थुरापः॥ ३॥ सम्। अन्याः। यन्ति । उपं। यन्ति । अन्याः। समानम्। ऊर्वम्। नुर्द्यः। पृणन्ति । तम्। ऊँ इति । शुर्चिम्। शुर्चयः। दीदि॰वांसम्। अपाम्। नपतिम्। परि । तुस्थुः। आपैः॥ ३॥ तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्मृज्यमानाः परि युन्त्यापः। स शुक्रेभिः शिक्वंभी रेवदस्मे दीदायांनिध्मो घृतनिर्णिगुप्सु॥ ४॥ तम्। अस्मैराः। युवतर्यः। युवानम्। मुर्मृज्यमानाः। परि। युन्ति। आपः। सः। शुक्रेभिः। शिक्वं°भिः। रेवत्। अस्मे इतिं। दीदायं। अनिध्मः। घृत°निर्निक्। अप्°सु॥ ४॥ अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारींदेवाय देवीर्दिधिषुन्त्यन्नम्। कृतांइवोप हि प्रसुर्से अप्सु स पीयूषं धयति पूर्वसूनांम्॥ ५॥ [ 22] अस्मै। तिस्रः। अव्यथ्यायं। नारीः। देवायं। देवीः। दिधिषुन्ति। अन्नम्। कृतां:ऽइव। उपं। हि। प्र॰सुर्स्ने। अप्॰सु। सः। प्रीयूषंम्। धुयुति। पूर्वु॰सूनाम्॥ ५॥ अश्वस्यात्र जिनेमास्य च स्वर्द्धहो रिषः संपृचः पाहि सूरीन्। आमास् पूर्षु परो अप्रमृष्यं नारांतयो वि नशान्नानृतानि॥ ६॥

[ 73]

अर्श्वस्य। अर्त्र। जर्निम। अस्य। च। स्वः। द्रुहः। रिषः। सम्°पृचः। पाहि। सूरीन्। आमसुं। पूर्षु। पुर:। अप्रु॰मृष्यंम्। न। अर्रातय:। वि। नुशुन्। न। अर्नृतानि॥ ६॥ स्व आ दमें सुदुघा यस्यं धेनुः स्वधां पीपाय सुभ्वन्नमित्त। सो अपां नपांदूर्जयन्नप्रवंशन्तर्वसुदेयांय विधृते वि भांति॥ ७॥ स्वे। आ। दमें। सु॰दुर्घा। यस्यं। धेनुः। स्वधाम्। पीपायः। सु॰भु। अन्नम्। अति। सः। अपाम्। नपात्। ऊर्जयन्। अप्°सु। अन्तः। वृसु°देयाय। विधृते। वि। भाृति॥ ७॥ यो अप्स्वा शुचिना दैव्येन ऋतावार्जस्त्र उर्विया विभाति। वया इदन्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वी्रुध्रश्च प्रजाभिः॥ ८॥ यः। अप्°सु। आ। शुचिना। दैर्व्येन। ऋत°वां। अजस्तः। उर्विया। वि°भातिं। वयाः। इत्। अन्या। भुवनानि। अस्य। प्र। जायन्ते। वीरुधं:। च्। प्र°जाभि:॥ ८॥ अ्पां नपादा ह्यस्थांदुपस्थं जिह्यानांमूर्ध्वो विद्युतं वसानः। तस्य ज्येष्ठं महिमानुं वहंन्तीहिरंण्यवर्णाः परिं यन्ति युह्वीः॥ ९॥ अपाम्। नपात्। आ। हि। अस्थात्। उप°स्थम्। जिह्यानाम्। ऊर्ध्वः। वि°द्युतम्। वसानः। तस्यं। ज्येष्ठंम्। मुहिमानंम्। वहंन्तीः। हिरंण्य॰वर्णाः। परिं। युन्ति। युह्वीः॥ ९॥ हिरंण्यरूपः स हिरंण्यसंदृगुपां नपात्सेदु हिरंण्यवर्णः। हिर्ण्ययात्परि योनेर्निषद्यां हिरण्युदा दंदुत्यन्नंमस्मै॥ १०॥ हिरंण्य°रूपः। सः। हिरंण्य°संदृक्। अपाम्। नपात्। सः। इत्। ऊँ इति। हिरंण्य°वर्णः। हिरुण्ययात्। परिं। योर्ने:। नि॰सर्घं। हिरुण्यु॰दा:। दुद्ति। अन्नम्। अस्मै॥ १०॥ तदुस्यानीकमुत चारु नामापीच्यं वर्धते नप्तुरुपाम्। यमिन्धर्ते युवृतयः समित्था हिर्णयवर्णं घृतमन्नमस्य॥ ११॥ तत्। अस्य । अनीकम् । उत । चार्र । नाम । अपीच्यम् । वृध्ते । नप्तुः । अपाम् । यम्। इन्धर्ते। युवृतयः। सम्। इत्था। हिरंण्य॰वर्णम्। घृतम्। अन्नंम्। अस्यु॥ ११॥ असमै बंहूनामंवमाय सख्ये युज्ञैर्विधेम् नमसा हुविभिः। सं सानु मार्जिम् दिधिषाम् बिल्मैर्दधाम्यत्रैः परि वन्द ऋग्भिः॥ १२॥ अस्मै। बहूनाम्। अवमार्य। सख्यै। युज्ञैः। विधेम्। नर्मसा। हुवि:२भिः। सम्। सार्नु। मार्जिम्। दिधिषामि। बिल्मैं:। दर्धामि। अन्नै:। परि। वृन्दे। ऋक्°भि:॥ १२॥

स ई वृषांजनयत्तासु गर्भ स ई शिश्रुंध्यित् तं रिहन्ति।

सो अपां नपादनंभिम्लातवर्णोऽन्यस्येवेह तुन्वां विवेष॥ १३॥

सः। ईम्। वृषां। अजुन्यत्। तासुं। गर्भम्। सः। ईम्। शिशुंः। ध्यति। तम्। रिहृन्ति।

सः। अपाम्। नपात्। अनेभिम्लात॰वर्णः। अन्यस्यंऽइव। दुह। तुन्वां। विवेषु॥ १३॥

अस्मिन्यदे पर्मे तिस्थ्रवांसंमध्वस्मभिविश्वहां दीदिवांसंम्।

आपो नप्रं घृतमत्रं वहंन्तीः स्वयमत्कैः परिं दीयन्ति यृह्वीः॥ १४॥

अस्मिन्। पृदे। पुर्मे। तस्थि॰वांसम्। अध्वस्म॰भिः। विश्वहां। दीदि॰वांसम्।

आपंः। नप्रं। घृतम्। अत्रम्। वहंन्तीः। स्वयम्। अत्कैः। परिं। दीयन्ति। यृह्वीः॥ १४॥

अयांसमग्ने सुश्चितिं जनायायांसमु मुघवंद्भ्यः सुवृक्तिम्।

विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा बृहद्वंदेम विदर्थं सुवीर्तः॥ १५॥

अयांसम्। अग्ने। सु॰श्चितिम्। जनाय। अयांसम्। कुँ इति। मुघवंत्॰भ्यः। सु॰वृक्तिम्।

विश्वंम्। तत्। भुद्रम्। यत्। अवंन्ति। देवाः। बृहत्। वृद्देम्। विदर्थं। सु॰वीर्राः॥ १५॥

विश्वंम्। तत्। भुद्रम्। यत्। अवंन्ति। देवाः। बृहत्। वृद्देम। विदर्थं। सु॰वीर्राः॥ १५॥

[ ३६ ] [ ६ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। ऋतुदेवताः-१ इन्द्रो मधुश्च, २ मरुतो माधवश्च, ३ त्वष्टा शुक्रश्च, ४ अग्निः शुचिश्च, ५ इन्द्रो नभश्च, ६ मित्रोवरुणौ नभस्यश्च। जगती।]

तुभ्यं हिन्वानो वंसिष्ट् गा अपोऽध्यंक्षन्तसीमविभिरि द्रिभिन्तरः।

पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुंतं वर्षट्कृतं होत्रादा सोमं प्रथमो य ईशिषे॥ १॥

तुभ्यंम्। हिन्वानः। वृसिष्ट्। गाः। अपः। अध्येक्षन्। सीम्। अविंभिः। अद्रिंभिः। नर्रः।

पिबं। इन्द्र। स्वाहां। प्र॰हुंतम्। वर्षट्॰कृतम्। होत्रात्। आ। सोमम्। प्रथमः। यः। ईशिषे॥ १॥

यक्तैः संमिश्लाः पृष्वंतीभिर्ऋष्टिभिर्यामंञ्छुभासो अञ्जिषुं प्रिया उत्त।

आसद्यां बर्हिर्भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः॥ २॥

यक्तैः। सम्॰मिश्लाः। पृष्वंतीभिः। ऋष्टि॰भिः। यामन्। शुभासः। अञ्जिषुं। प्रियाः। उत्त।

आ्थाः। बर्हिः। भूरतस्य। सून्वः। पोत्रात्। आ। सोमम्। पिबता दिवः। नरः॥ २॥

अभेवं नः सुहवा आ हि गन्तंन नि बर्हिषं सदतना रिणिष्टन।

अर्था मन्दस्व जुजुषाणो अन्धंसस्त्वष्टंदेवेभिर्जनिभिः सुमद्रणः॥ ३॥

अ्माऽइवं। नः। सु॰ह्वाः। आ। हि। गर्नन। नि। बहिषिं। सदतन। रिणेष्टन।
अर्थ। मृन्दस्व। जुजुषाणः। अन्धंसः। त्वष्टंः। देवेभिः। जिने॰भिः। सुमत्॰गंणः॥ ३॥
आ विक्षि देवाँ इह विष्रु यिक्षं चोशन्होंतुर्नि षंदा योनिषु त्रिषु।
प्रितं विहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबार्ग्निधात्तवं भागस्यं तृष्णुहि॥ ४॥
आ। वृक्षिः। देवान्। इह। विष्रु। यिक्षं। च। उुशन्। होतः। नि। सद। योनिषु। त्रिषु।
प्रितं। वीहि। प्र॰स्थितम्। सोम्यम्। मधुं। पिबं। आग्निधात्। तवं। भागस्यं। तृष्णुहि॥ ४॥
पृष स्य ते तन्वो नृम्णुवर्धनः सह् ओजः प्रदिविं बाह्वोहितः।
तुभ्यं सुतो मंघवन्तुभ्यमाभृतस्त्वमंस्य ब्राह्मणादा तृपत्पव॥ ५॥
एषः। स्यः। ते। तन्वः। नृम्णु॰वर्धनः। सर्हः। ओजः। प्र॰दिवं। बाह्वोः। हितः।
तुभ्यम्। सुतः। मुघु॰वन्। तुभ्यंम्। आ॰भृतः। त्वम्। अस्य। ब्राह्मणात्। आ। तृपत्। पिब्व॥ ५॥
जुषेथां युज्ञं बोधंतं हवस्य मे सत्तो होतां निवदः पूर्व्या अनुं।
अच्छा राजांना नमं पुत्यावतं प्रशास्त्रादा पिवतं सोम्यं मधुं॥ ६॥
वुषेथांम्। युज्ञम्। बोधंतम्। हवस्य। मे। सत्तः। होतां। नि॰विदः। पूर्व्याः। अनुं।
अच्छं। राजांना। नमः। पुति। आ॰वृतंम्। प्र॰शास्त्रात्। आ। पुब्वतम्। सोम्यम्। मधुं॥ ६॥

इत्याश्वलायन-संहितायां द्वितीयाष्टके सप्तमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ द्वितीयाष्ट्रके अष्टमोऽध्याय:॥

[ ३७ ] [ ६ गृत्समद् ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। १-४ द्राविणोदा ऋतवश्च, ५ अश्विनौ ऋतवश्च, ६ अग्निः ऋतुश्च। जगती।]

मन्दंस्व होत्रादनु जोषुमन्ध्सोऽध्वर्यवः स पूर्णां वष्ट्यासिचम्। तस्मां पुतं भरत तद्वशो दुदिर्हो्त्रात्सोमं द्रविणोदुः पिबं ऋतुभिः॥ १॥ मन्दंस्व। होत्रात्। अनुं। जोषंम्। अन्धंसः। अध्वर्यवः। सः। पूर्णाम्। वृष्ट्। आ्॰सिचंम्। तस्मै । एतम् । भुरत् । तुत्°वृशः । दुदिः । होत्रात् । सोमम् । द्रविणः २द् । पिबं । ऋतु°भिः ॥ १॥ यमु पूर्वमहुवे तिमृदं हुवे सेदु हव्यों दुदियों नामु पत्यंते। अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधुं पोत्रात्सोमं द्रविणोदः पिबं ऋतुभिः॥ २॥ यम्। ऊँ इति। पूर्वम्। अहुवे। तम्। इदम्। हुवे। सः। इत्। ऊँ इति। हर्व्यः। दुदिः। यः। नामे। पत्यते। अध्वर्यु॰भिः। प्र॰स्थितम्। सोम्यम्। मधुं। पोत्रात्। सोमम्। द्रविणः२दः। पिबं। ऋतु॰भिः॥ २॥ मेद्यंन्तु ते बह्नयो येभिरीयसेऽरिषण्यन्वीळयस्वा वनस्पते। आयूर्या धृष्णो अभिगूर्या त्वं नेष्ट्रात्सोमं द्रविणोदः पिबं ऋतुर्भिः॥ ३॥ मेद्यंन्तु। ते। वह्नयः। येभिः। ईयसे। अरिषण्यन्। वीळ्यस्व। वनस्पते। आ॰यूर्यं। धृष्णो इतिं। अभि॰गूर्यं। त्वम्। नेष्ट्रात्। सोर्मम्। द्रविणः २दः। पिर्बं। ऋतु॰भिः॥ ३॥ अपाद्धोत्रादुत पोत्रादमत्तोत नेष्ट्रादंजुषत प्रयो हितम्। तुरीयुं पात्रममृंक्तममृंत्यं द्रविणोदाः पिंबतु द्राविणोदुसः॥ ४॥ अपात्। होत्रात्। उत। पोत्रात्। अमृत्तः। उतः। नेष्ट्रात्। अजुष्तः। प्रयः। हितम्। तुरीयम्। पात्रम्। अमृक्तम्। अमृत्यम्। द्वविणः २दाः। पि्बतु। द्राविणः २दसः॥ ४॥ अवाञ्चं मुद्य युय्यं नृवाहंणुं रथं युञ्जाथामिह वां विमोचनम्। पृड्कं हुवींषि मधुना हि कं गुतमधा सोमं पिबतं वाजिनीवसू॥ ५॥

अुर्वाञ्चम्। अद्य। युर्य्यम्। नृ॰वाहंनम्। रथंम्। युञ्जाथाम्। इह। वाम्। वि॰मोर्चनम्॥ पृङ्कम्। ह्वींषिं। मधुना। आ। हि। कृम्। गृतम्। अर्थ। सोर्मम्। पि्बृत्म्। वाजिनीवस् इति वाजिनी॰वस्॥ ५॥ जोष्यग्ने स्मिधं जोष्याहुंतिं जोषि ब्रह्म जन्यं जोषि सुष्टुतिम्। विश्वेभिविश्वां ऋतुनां वसो मह उशन्देवां उशातः पायया हुविः॥ ६॥ [१] जोषिं। अग्ने। स्म्॰इधंम्। जोषिं। आ॰हुंतिम्। जोषिं। ब्रह्मं। जन्यम्। जोषिं। सु॰स्तुतिम्। विश्वान्। ऋतुनां। वसो इतिं। महः। उशन्। देवान्। उशातः। पाययः। हुविः॥ ६॥

[ ३८ ] [ ११ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। सविता। त्रिष्टुप्।]

उदु घ्य देवः संविता सुवायं शश्चत्तमं तदंपा विह्नरस्थात्। नूनं देवेभ्यो वि हि धाति रत्नमथाभंजद्वीतिहोत्रं स्वस्तौ॥ १॥ उत्। ऊँ इति । स्यः। देवः। सुविता। सुवाये। शृश्वत्°तुमम्। तत्°अपाः। वहिः। अस्थात्। नूनम्। देवेभ्यः। वि। हि। धार्ति। रत्नेम्। अर्थः। आ। अभुजुत्। वीति॰हीत्रम्। स्वस्तौ॥ १॥ विश्वंस्य हि श्रुष्टयें देव ऊर्ध्वः प्र बाहवां पृथुपाणिः सिसंर्ति। आपश्चिदस्य वृत आ निर्मृग्रा अयं चिद्वातों रमते परिज्मन्॥ २॥ विश्वंस्य। हि। श्रुष्ट्यें। देव:। ऊर्ध्व:। प्र। बाहवां। पृथु॰पांणि:। सिसंतिं। आप:। चित्। अस्य। ब्रुते। आ। नि॰मृंग्राः। अयम्। चित्। वार्तः। रुमुते। परिं॰ज्मन्॥ २॥ आशुभिश्चिद्यान्वि मुंचाति नूनमरीरमुदत्रमानं चिदेतों:। अह्यर्षूणां चिन्न्ययाँ अविष्यामनुं वृतं संवितुर्मोक्यागांत्॥ ३॥ आ्रु॰भिं:। चित्। यान्। वि। मुचाति। नूनम्। अरीरमत्। अतमानम्। चित्। एतौं:। अह्यर्षूणाम्। चित्। नि। अयान्। अविष्याम्। अर्नु। व्रतम्। सवितुः। मोर्कौ। आ। अगात्॥ ३॥ पुनः समेव्यद्वितंतं वयन्ती मुध्या कर्तोर्न्यं धाच्छक्म धीरः। उत्संहायांस्थाद्व्यृंश्तूँरदर्धरुगंतिः सिवता देव आगांत्॥ ४॥ पुन्रिति। सम्। अव्यत्। वि॰तंतम्। वर्यन्ती। मुध्या। कर्ती:। नि। अधात्। शक्मं। धीर्र:। उत्। सम्॰हार्यं। अस्थात्। वि। ऋतून्। अदुर्धः। अरमंतिः। सुविता। देवः। आ। अगात्॥ ४॥ नानौकंसि दुर्यो विश्वमायुर्वि तिष्ठते प्रभुवः शोको अग्ने:। ज्येष्ठं माता सूनवें भागमाधादन्वस्य केर्तमिषितं संवित्रा॥ ५॥ [ ? ]

नार्ना । ओकांसि । दुर्यः । विश्वम् । आर्युः । वि । तिष्ठ्ते । प्र°भवः । शोर्कः । अग्नेः । ज्येष्ठंम्। माता। सूनर्वे। भागम्। आ। अधात्। अनुं। अस्य । केर्तम्। इषितम्। सवित्रा॥ ५॥ समाववर्ति विष्ठितो जिगीषुर्विश्चेषां कामुश्चरतामुमाभूत्। शश्राँ अपो विकृतं हित्व्यागादन् वृतं संवितुर्देव्यंस्य॥ ६॥ सम्°आवंवर्ति । वि°स्थितः । जिगीषुः । विश्वेषाम् । कार्मः । चरताम् । अमा । अभूत् । शर्थान्। अप:। वि°कृतम्। हित्वी। आ। अगात्। अनु। वृतम्। सुवितु:। दैर्व्यस्य॥ ६॥ त्वर्या हितमप्यमप्सु भागं धन्वान्वा मृंग्यसो वि तस्थुः। वर्नानि विभ्यो निकरस्य तानि वृता देवस्य सिवृतुर्मिनन्ति॥ ७॥ त्वर्या । हितम् । अप्यम् । अप्॰सु । भागम् । धन्वं । अनुं । आ । मृग्यसं : । वि । तुस्थु : । वर्नानि । वि° भ्यः । निकः । अस्य । तानि । व्रता । देवस्य । सुवितुः । मिनुन्ति ॥ ७ ॥ याद्राध्यं १ वर्रुणो योनिमप्यमनिशितं निमिषि जर्भुराणः। विश्वों मार्ताण्डो व्रजमा पुशुर्गात्स्थुशो जन्मानि सविता व्यार्कः॥ ८॥ यात्°राध्यंम्। वर्रणः। योनिंम्। अप्यंम्। अनिं°शितम्। नि्°मिषि। जर्भुराणः॥ विश्वंः। मार्ताण्डः। व्रजम्। आ। पुशुः। गात्। स्थु°शः। जन्मानि। सुविता। वि। आ। अक्रित्यंकः॥ ८॥ न यस्येन्द्रो वर्रुणो न मित्रो व्रतमंर्यमा न मिनन्ति रुद्रः। नारांतयुस्तिमुदं स्वृस्ति हुवे देवं संवितारं नमोंभिः॥ ९॥ न। यस्य। इन्द्रं:। वर्रुण:। न। मित्र:। व्रुतम्। अर्थुमा। न। मिनन्ति। रुद्र:। न। अरातयः। तम्। इदम्। स्वस्ति। हुवे। देवम्। सुवितारम्। नर्मः २१भः॥ ९॥ भगुं धियं वाजयन्तः पुरंधिं नराशंसो ग्नास्पर्तिनी अव्याः। आये वामस्यं संगुथे रंयीणां प्रिया देवस्यं सिवतुः स्याम॥ १०॥ भर्गम्। धिर्यम्। वाजयन्तः। पुरम्॰धिम्। नराशंसः। ग्नाःपर्तिः। नः। अव्याः। आ्॰अये। वामस्यं। सम्॰ग्थे। र्योणाम्। प्रियाः। देवस्यं। स्वितुः। स्याम्॥ १०॥ अस्मभ्यं तद्दिवो अद्भ्यः पृंधिव्यास्त्वयां दुत्तं काम्यं राध् आ गांत्। शं यत्स्तोतृभ्यं आपये भवात्युक् शंसाय सवितर्जिरित्रे॥ ११॥

अस्मर्भ्यम्। तत्। द्विः। अत्°भ्यः। पृथिव्याः। त्वयां। दत्तम्। काम्यम्। रार्धः। आ। गात्। शम्। यत्। स्तोतृ°भ्यः। आपर्ये। भवाति। उरु°शंसाय। सवितः। जुरित्रे॥ ११॥

[ ३९ ] [ ८ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। अश्विनौ। त्रिष्टुप्। ]

ग्रावाणेव तदिदर्थं जरेथे गृधेव वृक्षं निधिमन्तमच्छे। ब्रह्माणेव विदर्थं उक्थशासां दूतेव हव्या जन्यां पुरुत्रा॥ १॥

ग्रावाणाऽइव। तत्। इत्। अर्थम्। जुरेथे इति। गृधाऽइव। वृक्षम्। निधि॰मन्तम्। अच्छे। बृह्माणाऽइव। विदर्थे। उक्थ॰शर्सा। दूताऽईव। हर्व्या। जन्या। पुरु॰त्रा॥ १॥

प्रातुर्यावाणा रुथ्येव वीराजेव युमा वरुमा संचेथे।

मेर्नेइव तुन्वा ३ शुम्भमाने दम्पतीव क्रतुविदा जर्नेषु॥ २॥

प्रातः श्यावाना । रथ्याऽइव । वीरा । अजाऽईव । यमा । वरम् । आ । सचेथे इति ।

मेर्ने इवेति मेर्नेऽइव। तुन्वां। शुम्भमाने इतिं। दम्पतीर्वेति दम्पतीऽइव। ऋतु॰विदां। जर्नेषु॥ २॥

शृङ्गेव नः प्रथमा गन्तम्वांक्च्छ्फाविव जर्भुराणा तरोभिः।

चुक्रवाकेव प्रति वस्तौरुस्त्रार्वाञ्चा यातं रुथ्यैव शका॥ ३॥

शृङ्गांऽइव। नुः। प्रथमा। गुन्तुम्। अर्वाक्। शुफौऽईव। जर्भुराणा। तरः २भिः।

चुक्रवाकाऽईव । प्रति । वस्तौ : । उस्रा । अुर्वाञ्चा । यातुम् । रुथ्याऽइव । शुक्रा ॥ ३ ॥

नावेवं नः पारयतं युगेव नभ्येव न उपधीवं प्रधीवं।

श्चानैव नो अरिषण्या तुनूनां खूर्गलेव विस्त्रसं: पातम्स्मान्॥ ४॥

नावाऽईव। नः। पार्यतम्। युगाऽईव। नभ्याऽइव। नः। उपधी इवेत्युपधीऽईव। प्रधी इवेति

प्रधीऽईव ॥ श्वानांऽइव । नुः । अरिषण्या । तुनूनाम् । खृगेलाऽइव । वि॰स्नसंः । पातुम् । अस्मान् ॥ ४ ॥

वार्तेवाजुर्या नृद्येव रीतिरक्षीइव चक्षुषा यातमुर्वाक्।

हस्तांविव तुन्वे र्च शंभविष्ठा पार्देव नो नयतं वस्यो अच्छ ॥ ५॥

[8]

वार्तांऽइव। अजुर्या। नद्यांऽइव। रोति:। अक्षी इवेत्यक्षी ईव। चक्षुंषा। आ। यातम्। अर्वाक्। हस्तौंऽइव। तुन्वे। शम्°भविष्ठा। पादांऽइव। नु:। नुयुतुम्। वस्यं:। अच्छं॥ ५॥

ओष्ठांविव मध्वास्ने वदंन्ता स्तर्नाविव पिप्यतं जीवसे नः।

नासैव नस्तुन्वो रिक्षतारा कर्णाविव सुश्रुतां भूतमस्मे॥ ६॥

औष्ठौंऽइव। मधुं। आस्ने। वदंन्ता। स्तनौंऽइव। पिप्यतुम्। जीवसं। नुः। नासांऽइव। नु:। तुन्वं:। रुक्षितारां। कर्णोऽइव। सु॰श्रुतां। भूतुम्। अस्मे इतिं॥ ६॥ हस्तेव शक्तिमभि संदुदी नुः क्षामेव नुः समजतुं रजांसि। इमा गिरों अश्विना युष्प्यन्तीः क्ष्णोत्रेणेव स्वर्धितिं सं शिशीतम्॥ ७॥ हस्तांऽइव। शुक्तिम्। अभि। सुंदुदी इतिं सुम्°दुदी। नुः। क्षामंऽइव। नुः। सम्। अजुतुम्। रजांसि। इमाः। गिरंः। अशिवना । युष्पु॰यन्तीः। क्ष्णोत्रेण॰इव। स्व॰धितिम्। सम्। शिशीतुम्॥ ७॥ एतानि वामश्विना वर्धनानि ब्रह्म स्तोमं गृत्समदासो अक्रुन्। -तानि नरा जुजुषाणोर्प यातं बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीराः॥ ८॥ एतानि । नाम् । अशिवना । वर्धनानि । ब्रह्मं । स्तोमम् । गृत्स्°मुदासं: । अक्रुन् । तार्नि । नुरा । जुजुषाणा । उपं । यातुम् । बृहत् । वृदेम् । विदर्थे । सु॰वीरा : ॥ ८ ॥

[ ४० ] [ ६ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। सौमापूषणौ, ६ ( अन्त्यार्धर्चस्य ) अदिति:। त्रिष्टुप्।]

सोमांपूषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्याः। जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम्॥ १॥ सोर्मापूषणा। जनेना। रुयीुणाम्। जनेना। दिवः। जनेना। पृथिव्याः। जातौ। विश्वंस्य। भुवंनस्य। गोपौ। देवा:। अकृण्वन्। अमृतंस्य। नाभिम्॥१॥ इमौ देवौ जार्यमानौ जुषन्तेमौ तमंसि गूहतामर्जुष्टा। आभ्यामिन्द्रेः पुक्वमामास्वन्तः सोमापूषभ्यां जनदुस्त्रियासु॥ २॥ हुमौ। देवौ। जायमानौ। जुषुन्तु। हुमौ। तमासि। गृहुताम्। अर्जुष्टा। आभ्याम्। इन्द्रे:। पुक्वम्। आमासुं। अन्तरिति। सोमापूष°भ्याम्। जुनुत्। उस्त्रियासु॥ २॥ सोमापूषणा रजसो विमानं सप्तचेक्कं रथमविश्वमिन्वम्। विषूवृतं मनसा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा पञ्चरिमम्॥ ३॥ सोमापूषणा। रजसः। वि॰मानस्। सप्त॰चंक्रम्। रथम्। अविश्व॰मिन्वम्। विषु वृतम्। मनसा। युज्यमानम्। तम्। जिन्वथः। वृष्णा। पञ्चे रिशमम्॥ ३॥ दिव्यर्नन्यः सद्नं चुक्र उच्चा पृथिव्यामुन्यो अध्युन्तरिक्षे। तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरुक्षुं रायस्पोषुं वि ष्यंतां नाभिमस्मे॥ ४॥

दिवि। अन्यः। सर्दनम्। चुक्रे। उच्चा। पृथिव्याम्। अन्यः। अधि। अन्तरिक्षे।
तौ। अस्मभ्यंम्। पुरु°वारंम्। पुरु°क्षुम्। रायः। पोषंम्। वि। स्याताम्। नाभिम्। अस्मे इति॥ ४॥
विश्वान्यन्यो भुवना जुजान् विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति।
सोमांपूषणाववतं धियं मे युवाभ्यां विश्वाः पृतंना जयेम॥ ५॥
विश्वानि। अन्यः। भुवना। जुजानं। विश्वम्। अन्यः। अभि॰चक्षाणः। एति।
सोमांपूषणौ। अर्वतम्। धिर्यम्। में। युवाभ्यांम्। विश्वाः। पृतंनाः। जुयेम्॥ ५॥
धियं पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो रियं सोमो रियपितर्दधातु।
अर्वतु देव्यदितिरन्वां बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीराः॥ ६॥
[६]
धिर्यम्। पूषा। जिन्वतु । विश्वम्॰इन्वः। रियम्। सोमः। रिय॰पितः। दधातु।
अर्वतु। देवी। अर्दितिः। अन्वां। बृहत्। वृदेम्। विदर्थे। सु॰वीराः॥ ६॥

[४१][२१ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। १-२ वायुः, ३ इन्द्रवायू, ४-६ मित्रावरुणौ, ७-९ अश्विनौ, १०-१२ इन्द्रः, १३-१५ विश्वे देवाः, १६-१८ सरस्वती, १९-२१ द्यावापृथिव्यौ हविर्धाने वा (१९ ततीयपादस्य अग्निर्वा)। गायत्री; १६-१७ अनुष्टुभौः; १८ बृहती।]

वायो ये तें सहस्त्रिणो स्थांसस्तेभिरा गंहि। नियुत्वान्त्सोमंपीतये॥ १॥ वायो इति। ये। ते। सहस्त्रिणं:। स्थांसः। तेभिः। आ। गृहि। नियुत्वांन्। सोमं॰पीतये॥ १॥ नियुत्वांन्वायवा गंह्ययं शुक्रो अंयामि ते। गन्तांसि सुन्वतो गृहम्॥ २॥ नियुत्वांन्। वायो इति। आ। गृहि। अयम्। शुक्रः। अयामि। ते। गन्तां। असि। सुन्वतः। गृहम्॥ २॥ शुक्रस्याद्य गवांशिर् इन्द्रंवायू नियुत्वंतः। आ यातं पिबंतं नरा॥ ३॥ शुक्रस्यं। अद्य। गो॰आंशिरः। इन्द्रंवायू इति। नियुत्वंतः। आ। यातम्। पिबंतम्। नुग्रु॥ ३॥ अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोमं ऋतावृधा। ममेदिह श्रुतं हर्वम्॥ ४॥ अयम्। वाम्। मित्रावरुणा। सुतः। सोमंः। ऋतु॰वृधा। ममं। इत्। इह। श्रुतम्। हर्वम्॥ ४॥ राजांनावनंभिद्रहा धुवे सर्दस्यन्तमे। सहस्रंस्थूण आसाते॥ ५॥ [७] राजांनो। अनिभि॰द्वहा। धुवे। सर्दसि। उत्॰तुमे। सहस्रं स्थूणे। आसाते इति॥ ५॥ ता सम्राजां घृतासंती आदित्या दार्नुन्स्यती। सर्चते अनंवहरम्॥ ६॥

ता। सुम्°राजां। घृतासुंतो इति घृत°आंसुती। आदित्या। दार्नुनः। पती इतिं। सचेते इति । अनव°ह्वरम् ॥ ६ ॥ गोमंदू षु नांस्त्याश्वांवद्यातमश्चिना। वृतीं रुंद्रा नृपाय्यंम्॥ ७॥ गो॰र्मत्। ऊँ इति । सु। नासत्या । अश्व ॰वत्। यातम्। अश्वना । वृति:। रुद्रा । नृ॰पार्य्यम्॥ ७॥ न यत्परो नान्तर आदुधर्षद्वृषण्वसू। दुःशंसो मर्त्यो रिपुः॥ ८॥ न। यत्। पर्रः। न। अन्तरः। आ॰द्धर्षत्। वृष्णवस् इति वृषण्॰वस्। दुः२शंसः। मर्त्यः। रिपुः॥ ८॥ ता नु आ वोळहमश्विना रुयिं पुशङ्गसंदृशम्। धिष्णया वरिवोविदंम्॥ ९॥ ता। नः। आ। वोळहम्। अशिवना। र्यिम्। पि्शङ्गं॰संदृशम्। धिष्णयां। वृरिवःशिवदंम्॥ ९॥ इन्द्रों अङ्ग मृहद्धयम्भी षदपं चुच्यवत्। स हि स्थिरो विचर्षणि:॥ १०॥ इन्द्रे:। अङ्ग । महत्। भयम्। अभि। सत्। अपं। चुच्युवृत्। सः। हि। स्थिरः। वि॰चंर्षणि:॥ १०॥ इन्द्रेश्च मृळयाति नो न नः पृश्चादुघं नशित्। भुद्रं भवाति नः पुरः॥ ११॥ इन्द्रे:। च। मृळयाति। नु:। न। नु:। पुश्चात्। अघम्। नुशुत्। भुद्रम्। भुवाति। नु:। पुर:॥ ११॥ इन्द्र आशांभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत्। जेता शत्रून्विचर्षणिः॥ १२॥ इन्द्रे:। आशांभ्य:। परिं। सर्वाभ्य:। अभयम्। कुर्त्। जेतां। शत्रून्। वि॰चंर्षणि:॥ १२॥ विश्वें देवास् आ गत शृणुता मं इमं हर्वम्। एदं बहिनिं षींदत॥ १३॥ विश्वै। देवासः। आ। गृत्। शृणुत। मे । इमम्। हवम् । आ। इदम्। बृहिः। नि। सीद्तु॥ १३॥ तीव्रो वो मधुमाँ अयं शुनहोत्रेषु मत्सरः। एतं पिंबत् काम्यम्॥ १४॥ तीवः। वः। मधुं॰मान्। अयम्। शुन॰हीत्रेषु। मृत्सरः। एतम्। पृब्त्। काम्यम्॥ १४॥ इन्द्रंज्येष्ठा मर्रुंद्रणा देवांसः पूर्षरातयः। विश्वे मर्म श्रुता हर्वम्॥ १५॥ [9] इन्द्रं ॰ज्येष्ठाः। मर्रुत् ॰गणाः। देवांसः। पूषं ॰रातयः। विश्वे। मर्म। श्रुत्। हर्वम्॥ १५॥ अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वित। अप्रशस्ताईव स्मसि प्रशंस्तिमम्ब नस्कृधि॥ १६॥ अम्बि॰तमे। नर्दी॰तमे। देविं॰तमे। सर्रस्वति। अप्रशस्ता:ऽईव। स्मृस्। प्र॰शंस्तिम्। अम्बु। नु:। कृधि॥ १६॥ त्वे विश्वां सरस्वति श्रितायूंषि देव्याम्। शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिह्वि नः॥ १७॥

त्वे इति। विश्वा । स्र्रस्वृति । श्रृता । आर्यूषि । देव्याम् ।

श्वन॰ होत्रेषु । मृत्स्व । प्र॰ जाम् । देवि । दिदिष्ट्वि । नः ॥ १७ ॥

इमा ब्रह्म सरस्वित जुषस्व वाजिनीवित ।

या ते मन्म गृत्सम्दा ऋताविरि प्रिया देवेषु जुह्वित ॥ १८ ॥

इमा ब्रह्म । स्रुरस्वृति । जुषस्व । वाजिनी ॰ वृति ।

या ते । मन्म । गृत्सु ॰ मदाः । ऋतु ॰ वृदि । प्रिया । देवेषु । जुह्वित ॥ १८ ॥

प्रेता यज्ञस्य शृंभुवा युवामिदा वृंणीमहे । अग्नि चं हव्यवाहं नम् ॥ १९ ॥

प्र । इताम् । यज्ञस्य । शृम् ॰ भुवा । युवाम् । इत् । आ । वृणी मृहे । अग्निम् । च् । हृव्यु ॰ वाहं नम् ॥ १९ ॥

द्यावा नः पृथिवी इमं सिधम्द्य दिविस्पृशीम् । यज्ञं देवेषु यच्छताम् ॥ २० ॥

द्यावा । नः । पृथिवी इति । इमम् । सिधम् । अद्य । दिवि ॰ स्पृश्रीम् ॥ यज्ञम् । देवेषु । यच्छताम् ॥ २० ॥

आ वामुपस्थमहुहा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः । इहाद्य सोमंपीतये ॥ २१ ॥

[१०]

आ वाम् । उप॰ स्थेम् । अद्वुहा । देवाः । सीदन्तु । यज्ञियाः । इह । अद्य । सोमं॰ पीतये ॥ २१ ॥

[४२][३ गृत्समद (आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद्) भार्गवः शौनकः। शकुन्तः (कपिञ्जलरूपीन्द्रः)। त्रिष्टुप्।]

किर्निक्रदज्जनुषं प्रबुवाण इयेर्ति वार्चमितिव नार्वम्।
सुमङ्गलंश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदिभिभा विश्व्यां विदत्॥ १॥
किर्निक्रदत्। जनुषम्। प्र॰ बुवाणः। इयेर्ति। वार्चम्। अरिताऽईव। नार्वम्।
सु॰ मङ्गलंः। च। शकुने। भवासि। मा। त्वा। का। चित्। अभि॰भा। विश्व्यां। विदत्॥ १॥
मा त्वां श्येन उद्वंधीन्मा सुंपूर्णो मा त्वां विद्दिषुंमान्वीरो अस्तां।
पित्र्यामनुं प्रदिश्चं किनिक्रदत्सुमङ्गलों भद्रवाही वदेह॥ २॥
मा। त्वा। श्येनः। उत्। वधीत्। मा। सु॰पुणः। मा। त्वा। विदत्। इषुं॰मान्। वीरः। अस्तां।
पित्र्याम्। अनुं। प्र॰दिशम्। किनिक्रदत्। सु॰मङ्गलः। भद्र॰वादी। वद्। इह॥ २॥
अवं क्रन्द दक्षिणतो गृहाणां सुमङ्गलों भद्रवादी श्रंकुन्ते।
मा नंः स्तेन ईशत् माघशंसो बृहद्वंदेम विद्ये सुवीराः॥ ३॥

अवं । क्रुन्द् । दुक्षिणतः । गृहाणांम् । सु॰मुङ्गलंः । भुद्र॰वादी । शुकुन्ते । मा । नुः । स्तेनः । ई्शृत् । मा । अघ॰शंसः । बृहत् । वृदेम् । विदर्थे । सु॰वीर्गः॥ ३॥

> [ ४३ ] [ ३ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। शकुन्तः ( कपिञ्जलरूपीन्द्रः )। जगती; २ अतिशक्करी अष्टिर्वा ]

पृद्क्षिणिद्रिभ गृंणिन्त का्रवो वयो वर्दन्त ऋतुथा श्कुन्तंयः।
उभे वाचौ वदित साम्गाईव गायुत्रं च त्रैष्टुंभं चानुं राजित॥ १॥
प्र॰दुक्षिणित्। अभि। गृणिन्तः। का्रवं:। वर्दनः। ऋतु॰था। श्कुन्तंयः।
उभे इतिं। वाचौ। वृद्ति। साम्गाऽईव। गायुत्रम्। च। त्रैस्तुंभम्। च। अनुं। राजित्॥ १॥
उद्भातेव शकुने सामं गायिस ब्रह्मपुत्रइंव सर्वनेषु शंसिस।
वृषेव वाजी शिश्रुंमतीरपीत्यां सर्वतो नः शकुने भूद्रमा वद
विश्वतो नः शकुने पुण्यमा वद॥ २॥
उद्माताऽईव। शकुने। सामं। गायुसि। ब्रह्मपुत्रःऽईव। सर्वनेषु। शंसुसि।
वृषांऽइव। वाजी। शिश्रुं॰मतीः। अपि॰इत्यं। सुर्वतः। नः। शकुने।
भूद्रम्। आ। वृद् ॥ विश्वतः। नः। शकुने। पुण्यम्। आ। वृद् ॥ २॥
आवदंस्त्वं शंकुने भूद्रमा वद तूष्णीमासीनः सुमृतिं चिकिद्धि नः।
यदुत्यतुन्वदंसि कर्कृरिर्यथा बृहद्वंदेम विद्यथं सुवीराः॥ ३॥
[१२]
आ॰वदंन्। त्वम्। शकुने। भूद्रम्। आ। वृद्। तूष्णीम्। आसीनः। सु॰मृतिम्। चिकिद्धि। नः।
यत्। उत्॰पतेन्। वदंसि। कुर्कृरिः। यथा। बृहत्। वृद्म। विद्यथं। सु॰वीराः॥ ३॥

\* [ ४४ ] [ ५ गृत्समद ( आङ्गिरसः शौनहोत्रः, पश्चाद् ) भार्गवः शौनकः। किपञ्जलः। अनुष्टुप् ]
भूद्रं वदं दक्षिणतो भूद्रमुंत्तर्तो वंद। भूद्रं पुरस्तान्नो वद भूद्रं पृश्चात्कंपिञ्जल॥ १॥ \*
भूद्रम्। वृद् । दक्षिणतः। भूद्रम्। उत्°त्रतः। वृद् ।
भूद्रम्। पुरस्तात्। नः। वृद् । भूद्रम्। पृश्चात्। कृपिञ्जलः॥ १॥
भूद्रं वद पुत्रभूद्रं वद गृहेषुं च। भूद्रमस्माकं वद भूद्रं नो अभयं वद॥ २॥ \*
भूद्रम्। वृद् । पुत्रैः। भूद्रम्। वृद् । गृहेषुं। च ।
भूद्रम्। अस्माकंम्। वृद । भूद्रम्। नः। अभयम्। वृद् ॥ २॥

भूद्रम्धस्तांनो वद भूद्रमुपरिष्टाद् वद। भूद्रभद्रं न आ वद भुद्रं नः सुर्वतो वद॥ ३॥ \*
भूद्रम्। अधस्तात्। नः। वद। भूद्रम्। उपरिष्टात्। वद।
भूद्रम् भूद्रम्। नः। आ। वद। भूद्रम्। नः। सुर्वतः। वद् ॥ ३॥
अस्पुत्नं पुरस्तांनः शिवं दक्षिणतस्कृधि। अभृयं सत्तं पृश्चाद् भूद्रमुत्तर्तो गृहे॥ ४॥ \*
अस्पुत्नम्। पुरस्तात्। नः। शिवम्। दक्षिणतः। कृधि।
अभृयम्। सव्ततम्। पृश्चात्। भूद्रम्। उत्वत्तराः। गृहे॥ ४॥
यौवनानि महयसि जिग्युषामिव दुन्दुभिः। शकुन्तक प्रदक्षिणं शत्पत्राभि नो वद॥ ५॥ \*
यौवनानि। मह्यसि। जिग्युषाम्ऽइव। दुन्दुभिः।
शकुन्तक। प्रविक्षणम्। शत्वे पत्र। अभि। नः। वद॥ ५॥

इत्याश्वलायन-संहितायां द्वितीयं मण्डलम् समाप्तम्॥



## ॥ अथ तृतीयं मण्डलम्॥

[१][२३ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। त्रिष्टुप्]

सोमस्य मा तुवसुं वक्ष्यंग्ने विह्नं चकर्थ विद्वे यर्जध्यै। देवाँ अच्छा दीर्द्यंद्यञ्जे अद्रिं शमाये अंग्ने तुन्वं जुषस्व॥ १॥ सोम्स्य। मा। तुवसम्। वक्षि। अग्ने। वहिनम्। चुकुर्थ। विदर्थ। यर्जध्यै। देवान्। अच्छं। दीर्घत्। युञ्जे। अद्रिम्। शुम्॰ आये। अग्ने। तुन्वम्। जुषुस्व॥१॥ प्राञ्चं युज्ञं चंकृम् वर्धतां गीः सुमिद्भिर्गिनं नर्मसा दुवस्यन्। दिवः श्रांशासुर्विदथां कवीनां गृत्साय चित्तवसे गातुर्मीषुः॥ २॥ प्राञ्चम्। युज्ञम्। चुकृम्। वर्धंताम्। गीः। सुमित्°भिः। अग्निम्। नर्मसा। दुवस्यन्। द्विः। शृशासुः। विदर्था । क्वीनाम्। गृत्साय। चित्। त्वसै। गातुम्। ईषुः॥ २॥ मयों दधे मेधिरः पूतदंक्षो दिवः सुबन्धुर्जनुषां पृथिव्याः। अविन्दन्नु दर्शतम्पस्वंशन्तर्देवासो अग्निम्पस् स्वस्ंणाम्॥ ३॥ मर्यः। दुधे । मेधिरः। पूत°देक्षः। दिवः। सु°बन्धुः। जुनुषां। पृथिव्याः। अविन्दन्। ऊँ इति । दुर्शतम्। अप्°सु। अन्तः। देवासः। अग्निम्। अपसि । स्वसॄणाम्॥ ३॥ अवर्धयन्त्सुभगं सप्त युद्धीः श्वेतं जज्ञानमेरुषं महित्वा। शिशुं न जातम्भ्यां रुर्श्वां देवासों अग्निं जिनमन्वपुष्यन्॥ ४॥ अवर्धयन्। सु॰भगम्। सप्त। युह्वीः। श्वेतम्। जुज्ञानम्। अरुषम्। मुहि॰त्वा। शिशुम्। न। जातम्। अभि। आ्रुः। अश्वाः। देवासः। अग्निम्। जिनम्। वृपुष्यन्॥ ४॥ शुक्रेभिरङ्गै रर्ज आततुन्वान् कर्तुं पुनानः कृविभिः पृवित्रैः। शोचिर्वसानुः पर्यायुरपां श्रियों मिमीते बृह्तीरनूनाः॥ ५॥ [( ( ( ( ) 8 ) ] शुक्रेभि:। अङ्गैं:। रर्ज:। आ्°तुतुन्वान्। क्रतुंम्। पुनानः। कृवि°भि:। पुवित्रै:। शोचिः। वसानः। परि । आर्युः। अपाम्। श्रियः। मिमीते । बृह्तीः। अर्नूनाः॥ ५॥

वुव्राजां सीमनंदतीरदंब्धा दिवो युह्वीरवंसाना अनंग्नाः। सना अर्त्र युवृतयुः सयोनीरेकं गर्भं दिधरे सुप्त वाणीः॥ ६॥ वब्राजं। सीम्। अनंदती:। अदंब्धा:। दिव:। यह्वी:। अवंसाना:। अनंग्ना:। सर्नाः। अत्रं। युवृतयंः। स॰योनीः। एकंम्। गर्भम्। दुधिरे। सप्त। वाणीः॥ ६॥ स्तीर्णा अस्य सुंहतों विश्वरूपा घृतस्य योनौं स्रुवधे मधूनाम्। अस्थुरत्रं धेनवः पिन्वंमाना मही दुस्मस्यं मातरां समीची॥ ७॥ स्तीर्णाः। अस्य। सम्°हतः। विशव°रूपाः। घृतस्य। योनौ। स्ववर्थे। मधूनाम्। अस्थुं:। अत्रं। धेनवं:। पिन्वंमाना:। मुही इतिं। दुस्मस्यं। मातरां। सुमीची इतिं सुम्॰ईची॥७॥ बुभाणः सूनो सहसो व्यद्यौद्दर्धानः शुक्रा रंभसा वर्पूषि। श्रोतंन्ति धारा मधुनो घृतस्य वृषा यत्रं वावृधे काव्येन॥ ८॥ बुभाणः। सूनो इति । सहसः। वि। अद्यौत्। दर्धानः। शुक्रा। रुभुसा। वर्पूषि। श्रोतंन्ति। धार्गः। मधुनः। घृतस्यं। वृषां। यत्रं। वृव्धे। कार्व्यन॥ ८॥ पितुश्चिदूर्धर्जुनुषां विवेद व्यस्य धारां असृजुद्धि धेनाः। गुहा चर्रन्तं सिखंभिः शिवेभिर्दिवो युह्वीभिर्न गुहां बभूव॥ ९॥ पितुः। चित्। ऊर्थः। जुनुषां। विवेद्। वि। अस्य। धाराः। असृजुत्। वि। धेनाः। गुहां। चरन्तम्। सर्खि॰भि:। शिवेभि:। दिव:। युह्वीभि:। न। गुहां। बुभूव ॥ ९॥ पितुश्च गर्भं जिन्तुश्चं बभ्रे पूर्वीरेको अधयत्पीप्यानाः। वृष्णे सप्तनी शुर्चये सबन्धू उभे असमै मनुष्ये ३ नि पाहि॥ १०॥ प्तुः। च। गर्भम्। जुनितुः। च। ब्ध्रे। पूर्वीः। एकः। अध्युत्। पीप्यानाः। वृष्णे । सपत्नी इति स्॰पत्नी । शुचैये । सबैन्धू इति स॰बेन्धू । उभे इति । अस्मे । मुनुष्ये ३ इति । नि । पाहि ॥ १० ॥ उरौ महाँ अनिबाधे वंवधीपों अग्निं यशसः सं हि पूर्वीः। ऋतस्य योनांवशयद्दमूंना जामीनम्ग्निर्पसि स्वसॄणाम्॥ ११॥ उरौ। मुहान्। अृनि॰बाधे। वृवुर्ध्। आपै:। अृग्निम्। युशस्:। सम्। हि। पूर्वी:। ऋतस्यं। योनौं। अ्श्यत्। दमूनाः। जामीनाम्। अग्निः। अपसिं। स्वसॄणाम्॥ ११॥

[ १५ (१४) ]

[ १६ (१५) ]

अक्रो न बुभ्रिः समिथे महीनां दिदृक्षेयः सूनवे भाऋंजीकः। उदुिस्त्रया जिनता यो जुजानापां गर्भो नृतमो यह्वो अगिनः॥ १२॥ अकः। न। बुभिः। सुम्°डुथे। मुहीनाम्। दिदृक्षेयः। सूनवै। भाः२ऋंजीकः। उत्। उस्त्रियाः। जनिता। यः। जुजाने। अपाम्। गर्भः। नृ॰तेमः। युह्वः। अग्निः॥ १२॥ अपां गर्भं दर्शतमोषंधीनां वर्ना जजान सुभगा विर्रूपम्। देवासंश्चिन्मनंसा सं हि ज्ग्मुः पनिष्ठं जातं त्वसं दुवस्यन्॥ १३॥ अपाम्। गर्भम्। दुर्शृतम्। ओषंधीनाम्। वनां। जुजान्। सु॰भगां। वि॰र्रूपम्। देवासं:। चित्। मनसा। सम्। हि। ज्ग्मु:। पनिष्ठम्। जातम्। तुवसंम्। दुवस्यन्॥ १३॥ बृहन्त इद्भानवो भाऋजीकम्गिनं संचन्त विद्युतो न शुक्राः। गुहैव वृद्धं सद्सि स्वे अन्तरंपार ऊर्वे अमृतं दुहानाः॥ १४॥ बृहन्तः। इत्। भानवः। भाः२ऋंजीकम्। अग्निम्। सचन्तः। वि॰द्युतः। न। शुक्राः। गुहांऽइव। वृद्धम्। सदंिस। स्वे। अन्तः। अपारे। ऊर्वे। अमृतंम्। दुहांनाः॥ १४॥ ईळें च त्वा यजमानो हविभि्रीळें सिख्तवं सुमृतिं निकाम:। देवैरवों मिमीहि सं जरित्रे रक्षां च नो दम्येभिरनीकै:॥ १५॥ ईळें। चु। त्वा। यजमानः। हुवि:२भिः। ईळें। सुखि॰त्वम्। सु॰मृतिम्। नि॰कामः। देवै:। अवं:। मिुमीुहि। सम्। जुरित्रे। रक्षं। चु। नु:। दम्येभि:। अनीकै:॥ १५॥ उपक्षेतारस्तवं सुप्रणीतेऽग्ने विश्वांनि धन्या दर्धानाः। सुरेतसा श्रवसा तुञ्जमाना अभि ष्याम पृतनायूँरदेवान्॥ १६॥ उपु॰क्षेतार्रः। तर्व। सु॰प्रुनीते । अग्नै । विश्वानि । धन्या । दर्धानाः। सु॰रेतंसा। श्रवंसा। तुञ्जंमानाः। अभि। स्याम्। पृतना॰यून्। अदेवान्॥ १६॥ आ देवानांमभवः केतुरंग्ने मुन्द्रो विश्वांनि काव्यांनि विद्वान्। प्रति मतीँ अवासयो दर्मूना अर्नु देवार्त्रथिरो यांसि सार्धन्॥ १७॥ आ। देवानाम्। अभवः। केतुः। अग्ने। मन्द्रः। विश्वानि। काव्यानि। विद्वान्। प्रति । मर्तीन् । अवास्यः । दर्मूनाः । अर्नु । देवान् । रथिरः । यासि । सार्धन् ॥ १७ ॥

नि दुंरोणे अमृतो मर्त्यांनां राजां ससाद विदर्थांनि सार्धन्। घृतप्रतीक उर्विया व्यंद्यौदुग्निर्विश्वांनि काव्यांनि विद्वान्॥ १८॥ नि। दुरोणे। अमृतः। मर्त्यानाम्। राजां। सुसाद्। विदर्थानि। सार्धन्। घृत°प्रतीकः। उर्विया। वि। अद्यौत्। अग्निः। विश्वानि। कार्व्यानि। विद्वान्॥ १८॥ आ नो गिह सुख्येभिः शिवेभिर्मुहान्मुहीभिक्तिभिः सुरण्यन्। अस्मे र्यिं बहुलं संतर्कत्रं सुवाचं भागं युशसं कृधी नः॥ १९॥ आ। नु:। गृहि । सुख्येभि:। शिवेभि:। मुहान्। मुहीभि:। ऊति°भि:। सुरुण्यन्। अस्मे इति । र्यिम्। बहुलम्। सम्॰तंरुत्रम्। सु॰वार्चम्। भागम्। यशसंम्। कृधि। नु:॥ १९॥ एता तें अग्ने जिनमा सर्नानि प्र पूर्व्याय नूर्तनानि वोचम्। मुहान्ति वृष्णे सर्वना कृतेमा जन्मंजन्मुन् निर्हितो जातवेदाः॥ २०॥ एता। ते। अग्ने। जनिम। सर्नानि। प्र। पूर्व्याये। नूतनानि। वोचम्। मुहान्ति । वृष्णै । सर्वना । कृता । इमा । जन्मेन्°जन्मन् । नि°हितः । जात°वैदाः ॥ २०॥ जन्मंजन्मुन् निर्हितो जातवेदा विश्वामित्रेभिरिध्यते अर्जस्त्रः। तस्यं वयं सुमतौ युज्ञियस्यापि भुद्रे सौमनुसे स्याम॥ २९॥ जन्मंन्°जन्मन्। नि°हितः। जात°वैदाः। विश्वामित्रेभिः। दुध्यते। अजस्तः। तस्यं। व्यम्। सु॰मृतौ। युज्ञियस्य। अपिं। भुद्रे। सौमुनुसे। स्याम्॥ २१॥ इमं युज्ञं संहसावन् त्वं नों देवुत्रा धेहि सुक्रतो रराणः। प्र यंसि होतर्बृहुतीरिषो नोऽग्ने मिह द्रविणुमा यंजस्व॥ २२॥ डुमम्। युज्ञम्। सुहुसाु°वृन्। त्वम्। नुः। देुवु°त्रा। धेुहि । सुक्रुतो इर्ति सु°क्रतो। रर्राणः। प्र। युंसि । होतुः। बृहतीः। इषः। नुः। अग्नै । महि । द्रविणम् । आ। युज्स्व ॥ २२॥ इळामग्ने पुरुदंसं सुनिं गोः श्राश्वत्तमं हर्वमानाय साध। स्यान्नः सूनुस्तनंयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वस्मे॥ २३॥ [ १७ (१६)] इळाम्। अग्ने। पुरु॰दंसम्। सनिम्। गोः। शुरुवृत्॰तुमम्। हर्वमानाय। साध्। स्यात्। नुः। सूनुः। तर्नयः। विजा॰वां। अग्नै। सा। ते। सु॰मृतिः। भूतु। अस्मे इति॥ २३॥

[२][१५ गाथिनो विश्वामित्रः। वैश्वानरोऽग्निः। जगती।]

वैश्वानरायं धिषमामृतावधे घृतं न पूतम्ग्नये जनामि। द्विता होतारं मनुषश्च वाघतों धिया रथं न कुर्लिशः समृण्वित॥ १॥ वैश्वानुरायं। धिषणाम्। ऋतु॰वृधे। घृतम्। न। पूतम्। अग्नये। जुनाुमुस्ति। द्विता। होतारम्। मनुषः। च । वाघतः। धिया। रथम्। न। कुर्लिशः। सम्। ऋण्वृति ॥ १॥ स रोचयञ्जनुषा रोदंसी उभे स मात्रोरंभवत्पुत्र ईड्यं:। हव्यवाळुग्निरुजरश्चनोंहितो दूळभों विशामितिथिर्विभावंसुः॥ २॥ सः। रोच्यत्। जुनुषां। रोदंसी इतिं। उभे इतिं। सः। मात्रोः। अभवत्। पुत्रः। ईड्यः। हुव्यु°वाट्। अग्नि:। अजर्र:। चर्न:२हित:। दु:२दर्भ:। विशाम्। अतिथि:। विभा°वंसु:॥ २॥ क्रत्वा दक्षस्य तर्रुषो विधर्मणि देवासो अग्नि जनयन्त चित्तिभिः। रुरुचानं भानुना ज्योतिषा मुहामत्यं न वार्जं सनिष्यन्तुपं ब्रवे॥ ३॥ क्रत्वा । दक्षस्य । तर्रषः । वि॰ धर्मणि । देवासः । अग्निम् । जुनुयुन्तु । चित्तिं ॰भिः । रुरुचानम्। भानुनां। ज्योतिषां। महाम्। अत्यंम्। न। वार्जम्। सुनिष्यन्। उपं। ब्रुवे ॥ ३॥ आ मुन्द्रस्यं सन्िष्यन्तो वरंण्यं वृणीमहे अह्नंयं वार्जमृग्मियम्। रातिं भृगूणामुशिजं क्विक्रतुमुग्निं राजन्तं दिव्येनं शोचिषां॥ ४॥ आ। मुन्द्रस्यं। सुनिष्यन्तं:। वरेण्यम्। वृणीमहं। अहंयम्। वार्जम्। ऋग्मियंम्। रातिम्। भृगूणाम्। उशिजंम्। कृवि॰क्रंतुम्। अग्निम्। राजंन्तम्। दिव्येनं। शोचिषां॥ ४॥ अग्निं सुम्नायं दिधरे पुरो जना वाजेश्रवसिम्ह वृक्तबर्हिषः। युतस्रुंचः सुरुचं विश्वदेंव्यं रुद्रं युज्ञानां सार्धदिष्टिम्पसाम्॥५॥ [ १८ (१७)] अग्निम्। सुम्नार्य। दुधिरे । पुर:। जनाः। वार्ज॰ श्रवसम्। इह। वृक्त॰ बहिष:। युत॰स्रुचः। सु॰रुचम्। वि्रव॰दैव्यम्। रूद्रम्। युज्ञानाम्। सार्धत्॰इष्टिम्। अपसाम्॥ ५॥ पार्वकशोचे तव हि क्षयं परि होर्तर्यज्ञेषु वृक्तबंहिषो नरः। अग्ने दुवं इच्छमानास् आप्युमुपासते द्रविणं धेह् तेभ्यः॥ ६॥ पार्वक°शोचे। तर्व। हि। क्षयंम्। परि। होतः। युज्ञेषुं। वृक्त°बंहिषः। नरः। अग्नै । दुर्वः । इच्छमानासः । आप्यम् । उपं । आसते । द्रविणम् । धेहि । तेभ्यः ॥ ६ ॥

आ रोदंसी अपूणदा स्वर्महर्जातं यदेनमुपसो अधारयन्। सो अध्वराय परि णीयते कुविरत्यो न वार्जसातये चनोहितः॥ ७॥ आ। रोदंसी इतिं। अपृण्त्। आ। स्वं:। मुहत्। जातम्। यत्। एनुम्। अपसं:। अर्धारयन्। सः। अध्वरायं। परिं। नीयुते। कुविः। अत्यंः। न। वार्जं॰सातये। चनंः२हितः॥ ७॥ नुमुस्यतं हुव्यदांतिं स्वध्वरं दुंवस्यत् दम्यं जातवेंदसम्। रुथीर्ऋतस्यं बृहतो विचर्षणिरुग्निर्देवानांमभवत्पुरोहितः॥ ८॥ नुमस्यतं। हृव्य॰दांतिम्। सु॰अध्वरम्। दुवस्यतं। दम्यंम्। जात॰वेंदसम्। रथीः। ऋतस्य । बृह्तः। वि॰चेर्षणिः। अग्निः। देवानाम्। अभ्वत्। पुरः२हितः॥ ८॥ तिस्रो यह्नस्यं समिधः परिज्मनोऽग्नेरंपुनन्नुशिजो अमृत्यवः। तासामेकामद्धिर्मर्त्ये भुजमु लोकमु द्वे उप जामिमीयतुः॥ ९॥ तिस्तः। युह्नस्यं। सुम्°इर्धः। परिं°ज्मनः। अग्नेः। अपुन्न्। उशिर्जः। अमृत्यवः॥ तासाम्। एकाम्। अदंधुः। मत्ये । भुजम्। ऊँ इति । लोकम्। ऊँ इति । द्वे इति । उप । जामिम्। ईयुतुः॥ ९॥ विंशा कृविं विश्पतिं मार्नुषीरिषः सं सीमकृण्वन्तस्वधितिं न तेर्जसे। स उद्वतों निवतों याति वेविष्तस गर्भमेषु भुवनेषु दीधरत्॥ १०॥ [(39) 99] विशाम्। क्विम्। विश्पतिम्। मानुषी:। इष:। सम्। सीम्। अकृण्वन्। स्व°धितिम्। न। तेजसे। सः। उत्°वर्तः। नि॰वर्तः। याति। वेविषत्। सः। गर्भम्। एषु। भुवनेषु। दीधुरत्॥ १०॥ स जिन्वते जुठरेषु प्रजज्ञिवान्वृषां चित्रेषु नानंदुन्न सिंहः। वैश्वानुरः पृथुपाजा अमेर्त्यो वसु रत्ना दर्यमानो वि दाृशुषे ॥ ११ ॥ सः। जिन्वते। जुठरेषु। प्रजुज्ञि॰वान्। वृषां। चित्रेषुं। नानंदत्। न। सिंहः। वैश्वानुरः। पृथु॰पार्जाः। अमर्त्यः। वसुं। रत्नां। दर्यमानः। वि। दाशुर्षे॥ ११॥ वैश्वानुरः प्रतथा नाकुमार्महद्विवस्पृष्ठं भन्दंमानः सुमन्मंभिः। स पूर्ववञ्जनयञ्जनतवे धर्न समानमञ्मं पर्येति जागृविः॥ १२॥ वैश्वान्रः। प्रत्न॰थां। नाकंम्। आ। अ्रुह्त्। द्विवः। पृष्ठम्। भन्दंमानः। सुमन्मं॰भिः। सः। पूर्वि॰वत्। जनयन्। जन्तवे। धनम्। समानम्। अज्मम्। परि। एति। जागृविः॥ १२॥

ऋतावांनं युज्ञियं विप्रमुक्थ्यंश्मा यं दुधे मांतिरश्वां दिवि क्षयंम्।
तं चित्रयांमं हरिकेशमीमहे सुदीतिमिनं सुविताय नव्यसे॥ १३॥
ऋत°वांनम्। युज्ञियंम्। विप्रम्। उक्थ्यंम्। आ। यम्। दुधे। मातिरश्वां। दिवि। क्षयंम्।
तम्। चित्र॰यांमम्। हरि॰केशम्। ईम्हे। सु॰दीतिम्। अिन्म्। सुवितायं। नव्यसे॥ १३॥
शुचिं न यामन्तिष्रं स्वर्दृशं केतुं दिवो रोचन्स्थामुंष्वर्बुधंम्।
अिनं मूर्धानं दिवो अप्रतिष्कुतं तमींमहे नमंसा वाजिनं बृहत्॥ १४॥
शुचिंम्। न। यामन्। इषिरम्। स्वः २दृशंम्। केतुम्। दिवः। रोचन्॰स्थाम्। उषः २बुधंम्।
अिनम्। मूर्धानंम्। दिवः। अप्रति॰स्कुतम्। तम्। ईम्हे। नमंसा। वाजिनंम्। बृहत्॥ १४॥
मन्द्रं होतांरं शुचिमद्वयाविनं दर्मृनसमुक्थ्यं विश्वचर्षणिम्।
रथं न चित्रं वपुषाय दर्शतं मनुंहितं सदिमद्राय ईमहे॥ १५॥
मन्द्रम्। होतांरम्। शुचिम्। अद्वयाविनम्। दर्मृनसम्। उक्थ्यम्। विश्व॰चर्षणिम्।
रथंम्। न। चित्रम्। वपुषाय। दर्शतम्। मनुं: २हितम्। सर्दम्। इत्। रायः। ईम्हे॥ १५॥
रथंम्। न। चित्रम्। वपुषाय। दर्शतम्। मनुं: २हितम्। सर्दम्। इत्। रायः। ईम्हे॥ १५॥

[३][१५ गाथिनो विश्वामित्रः। वैश्वानरोऽग्निः। जगती।]

वैश्वान्तरायं पृथुपाजंसे विषो रत्नां विधन्त ध्रुरुणंषु गातंवे।
अग्निहिं देवाँ अमृतों दुवस्यत्यथा धर्माणि स्नता न दूंदुषत्॥ १॥
वैश्वान्तरायं। पृथु॰पाजंसे। विषं:। रत्नां। विधन्तः। ध्रुरुणंषु। गातंवे।
अग्निः। हि। देवान्। अमृतं:। दुवस्यति। अर्थ। धर्माणि। स्नतां। न। दूदुष्वत्॥ १॥
अन्तर्द्तो रोदंसी दुस्म ईयते होता निषंत्तो मनुषः पुरोहितः।
क्षयं बृहन्तं परि भूषित द्युभिदेवेभिर्गिनिरिषितो ध्यावंसुः॥ २॥
अन्तः। दूतः। रोदंसी इति। दुस्मः। ईयते। होतां। नि॰संतः। मनुषः। पुरःशहितः।
क्षयंम्। बृहन्तंम्। परि। भूषित्। द्यु॰भिः। देवेभिः। अग्निः। दुष्किः। ध्या॰वंसुः॥ २॥
केतुं युज्ञानां विदर्थस्य सार्धनं विप्रांसो अग्निं महयन्त चित्तिभिः।
अपांसि यस्मिन्धिं संदुधुर्गरस्तिमन्त्युम्नान् यर्जमान् आ चेके॥ ३॥
केतुम्। युज्ञानांम्। विदर्थस्य। सार्धनम्। विप्रांसः। अग्निम्। मुह्यन्तः। चित्तिं॰भिः।
अपांसि। यस्मिन्। अर्धि। सुम्॰दुधुः। गिर्रः। तस्मिन्। सुम्नानं। यर्जमानः। आ। चुके॥ ३॥

आश्वलायनशाखीया

पिता यज्ञानामसुरो विपश्चितां विमानंमुग्निर्वयुनं च वाघताम्। आ विवेश रोदंसी भूरिवर्पसा पुरुप्रियो भन्दते धार्मभिः कृविः॥ ४॥ पिता। युज्ञानांम्। असुरः। विपुःश्चितांम्। वि॰मानंम्। अग्निः। वयुनंम्। च्। वाघतांम्। आ। विवेशः। रोदंसी इति। भूरिं॰वर्पसा। पुरु॰प्रियः। भुन्दते। धार्मं॰भिः। क्विः॥ ४॥ चुन्द्रमुग्निं चुन्द्ररंथुं हरिव्रतं वैश्वानुरम्प्सुषदं स्वुर्विदंम्। विगाहं तूर्णिं तर्विषीभिरावृतं भूर्णिं देवास इह सुश्रियं दधुः॥ ५॥ [ 28 (20)] चुन्द्रम्। अग्निम्। चुन्द्र॰रंथम्। हरिं॰व्रतम्। वैश्वानुरम्। अप्सु॰सदंम्। स्वु:२विदंम्। वि॰गाहम्। तूर्णिम्। तर्विषीभिः। आ॰वृतम्। भूर्णिम्। देवासः। इह। सु॰श्रियम्। दुधुः॥ ५॥ अग्निदेवेभिर्मनुषश्च जुन्तुभिस्तन्वानो युज्ञं पुरुपेशसं धिया। रथीरन्तरीयते सार्धदिष्टिभिर्जीरो दर्मूना अभिशस्तिचार्तनः॥ ६॥ अग्निः। देवेभिः। मनुषः। च । जन्तु॰भिः। तन्वानः। यज्ञम्। पुरु॰पेशंसम्। धिया। रथी:। अन्तः। ईयुते । साधंदिष्टि°भि:। जी्रः। दर्मूनाः। अभिश्रस्ति°चातनः॥ ६॥ अग्ने जरस्व स्वप्त्य आयुन्यूर्जा पिन्वस्व समिषों दिदीहि नः। वयांसि जिन्व बृह्तश्चं जागृव उृशिग्देवानामिसं सुक्रतुर्विपाम्॥ ७॥ अग्ने। जर्रस्व। सु°अपुत्ये। आयुनि। ऊर्जा। पिन्वस्व। सम्। इष:। दिदीहि। नु:। वयांसि। जिन्व। बृह्तः। च। जागृवे। उशिक्। देवानाम्। असि। सु॰क्रतुः। विपाम्॥ ७॥ विश्पितं यह्नमितंथिं नरः सदां यन्तारं धीनामुशिजं च वाघताम्। अध्वराणां चेत्नं जातवेदसं प्र शंसिन्त नमसा जूतिभिर्वृधे॥ ८॥ विश्पर्तिम्। युह्वम्। अर्तिथिम्। नर्रः। सद्गं। युन्तारम्। धीनाम्। उशिजम्। च। वाघर्ताम्। अध्वराणाम् । चेतंनम् । जात॰वेदसम् । प्र । शुंसुन्ति । नमस्सा । जूति॰भिः । वृधे ॥ ८ ॥ विभावां देवः सुरणः परि क्षितीर्ग्निर्बभूव शर्वसा सुमद्रथः। तस्यं वृतानिं भूरिपोषिणों व्यमुपं भूषेम् दम् आ सुवृक्तिभिः॥ ९॥ विभा°वां । देवः । सु॰रणः । परि । क्षितीः । अग्निः । ब्भूव । शर्वसा । सुमत्॰रंथः । तस्यं। ब्रुतानिं। भूरि॰पोषिणं:। व्यम्। उपं। भूषेमः। दमें। आ। सुवृक्ति॰भिं:॥ ९॥ वैश्वानर तव धामान्या चके येभिः स्वर्विदर्भवो विचक्षण। जात आपृंणो भुवंनानि रोदंसी अग्ने ता विश्वां परिभूरंसि त्मनां॥ १०॥

वैश्वानर। तर्व। धार्मानि। आ। चके। येभिः। स्वःश्वित्। अभैवः। वि॰चुक्षुण्। जातः। आ। अपृणः। भुवनानि। रोदेसी इति। अग्नै। ता। विश्वा। पृरि॰भूः। असि। त्मनां॥ १०॥ वैश्वानरस्यं दंसनांभ्यो बृहदरिणादेकः स्वप्स्ययां कृविः। उभा पितरां मृहयंन्नजायताग्निर्द्यावांपृथिवी भूरिरेतसा॥ १९॥ [२२ (२१)] वैश्वानरस्यं। दंसनांभ्यः। बृहत्। अरिणात्। एकः। सु॰अपस्ययां। कृविः। उभा। पितरां। मृहयन्। अजायत्। अग्निः। द्यावांपृथिवी इतिं। भूरि॰रेतसा॥ १९॥

[४] [१५ गाथिनो विश्वामित्रः। १ इध्मः समिद्धोऽग्निर्वा, २ तनूनपात्, ३ इळः, ४ बर्हिः, ५ देवीर्द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्त्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाकृतयः। त्रिष्टुप्]

समित्समित्सुमर्ना बोध्यस्मे शुचाश्चा सुमृतिं रांसि वस्वः। आ देव देवान्यज्ञर्थाय विश्व सखा सर्खीन्त्सुमर्ना यक्ष्यग्ने॥१॥ समित्°समित्। सु॰मनाः। बोधि। अस्मे इति। शुचा॰श्ची। सु॰मृतिम्। युस्रि। वस्वैः। आ। देव। देवान्। युजर्थाय। वृक्षि। सर्खा। सर्खीन्। सु॰मना:। युक्षि। अग्ने॥ १॥ यं देवासुस्त्रिरहंन्नायजन्ते दिवेदिवे वर्रुणो मित्रो अग्निः। सेमं युज्ञं मधुमन्तं कृधी नुस्तनूनपाद्घृतयोनिं विधन्तम्॥ २॥ यम्। देवासः। त्रिः। अहंन्। आ्॰यर्जन्ते। दिवे॰दिवे। वर्रुणः। मित्रः। अग्निः। सः। डुमम्। युज्ञम्। मधुं॰मन्तम्। कृधि। नुः। तर्नू॰नपात्। घृत॰यौनिम्। विधन्तम्॥ २॥ प्र दीर्धितिर्विश्ववारा जिगाति होतारिम्ळः प्रथमं यर्जध्यै। अच्छा नमोभिर्वृषभं वन्दध्यै स देवान्यक्षिदिषितो यजीयान्॥ ३॥ प्र। दीर्धिति:। विश्व॰वारा। जि्गाति। होतारम्। इळ:। प्रथमम्। यर्जध्यै। अच्छं। नर्मः २भि। वृष्भम्। वृन्दध्यै। सः। देवान्। युक्षुत्। इष्तिः। यजीयान्॥ ३॥ कुर्ध्वो वां गातुंरध्वरे अंकार्यूर्ध्वा शोचींषि प्रस्थिता रजांसि। दिवो वा नाभा न्यंसादि होतां स्तृणीमिहं देवव्यंचा वि बहिं:॥४॥ ऊर्ध्वः। वाम्। गातुः। अध्वरे। अकारि। ऊर्ध्वा। शोचीषि। प्र°स्थिता। रजासि। द्वि:। वा । नाभा । नि । असादि । होता । स्तृणीमिह । देव॰व्यंचा:। वि । बुिह:॥ ४॥

३८६

सुप्त होत्राणि मनसा वृणाना इन्वन्तो विश्वं प्रति यन्नृतेने। नृपेशसो विदर्थेषु प्र जाता अभी ३ मं युज्ञं वि चरन्त पूर्वीः॥ ५॥

[ २३ (२२) ]

सुप्त। होत्राणि। मनसा। वृणानाः। इन्वन्तः। विश्वम्। प्रति। युन्। ऋतेन।

नृ॰पेशंसः। विदर्थेषु। प्र। जाताः। अभि। इमम्। यज्ञम्। वि। चुर्न्तु। पूर्वीः॥ ५॥

आ भन्दमाने उषसा उपांके उत स्मयेते तुन्वा र्रु विरूपे।

यथां नो मित्रो वर्रुणो जुजीषदिन्द्रों मुरुत्वां उत वा महीभिः॥ ६॥

आ। भन्दमाने इति। उषसौ । उपाके इति। उत। स्मुयेते इति। तुन्वा। विरूपे इति वि॰र्रूपे।

यथां। नुः। मित्रः। वरुणः। जुजीषत्। इन्द्रः। मुरुत्वान्। उत। वा। महः २भिः॥ ६॥

दैव्या होतारा प्रथमा न्यूञ्जे सप्त पृक्षासः स्वधया मदन्ति।

ऋतं शंसन्त ऋतमित्त आंहुरनुं वृतं व्रंतपा दीध्यानाः॥ ७॥

दैव्या । होतारा । प्रथमा । नि । ऋञ्जे । सप्त । पृक्षासः । स्वधया । मुदुन्ति ।

ऋतम्। शंसन्तः। ऋतम्। इत्। ते। आहुः। अनु। वृतम्। वृत्व॰पाः। दीध्यानाः॥ ७॥

आ भारती भारतीभिः सुजोषा इळा देवैर्मनुष्येभिर्गिनः।

सरंस्वती सारस्वतेभिर्याक् तिस्रो देवीर्बहिरेदं संदन्तु॥८॥

आ। भारती। भारतीभि:। सु॰जोषा:। इळा । देवै:। मुनुष्येभि:। अग्नि:।

सर्रस्वती। सारुस्वतेभिः। अर्वाक्। तिस्रः। देवीः। बहिः। आ। इदम्। सदन्तु ॥ ८॥

तन्न्रंस्तुरीपमधं पोषयित्तु देवं त्वष्ट्विं रंगुणः स्यस्व।

यतौ वीरः कर्म्ण्यः सुदक्षौ युक्तग्रावा जायते देवकामः॥ ९॥

तत्। नुः। तुरीपम्। अर्धः। पोष्टित्। देवं। त्वृष्टुः। वि। र्राणः। स्यस्वेतिं स्यस्व।

यतः। वीरः। कुर्म्ण्यः। सु॰दक्षः। युक्त॰ग्रावा। जायते। देव॰कामः॥ ९॥

वर्नस्यतेऽवं सृजोपं देवान्ग्निह्विः शम्मिता सूदयाति।

सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद ॥ १०॥

वर्नस्पते। अवं। सृज्। उपं। देवान्। अग्निः। हुविः। शुमिता। सूद्याति।

सः। इत्। ऊँ इति । होता । सत्य॰तरः। युजाति । यथा । देवानाम् । जिनमानि । वेदं ॥ १० ॥

आ यांह्यन्ने सिमधानो अर्वाङिन्द्रेण देवैः सुरथं तुरेभिः।

बर्हिर्नु आस्तामिदंतिः सुपुत्रा स्वाहां देवा अमृतां मादयन्ताम्॥ ११॥

[ 28 (23)]

आ। याहि । अग्ने । सम्°डुधानः। अर्वाङ्। इन्द्रेण। देवै:। सु°रर्थम्। तुरेभिः। बहिः। नः। आस्ताम्। अदितिः। सु°पुत्रा। स्वाहां। देवाः। अमृताः। माद्यन्ताम्॥ ११॥

[५] [१५ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। त्रिष्टुप्]

प्रत्यग्निरुषसुच्चेकितानोऽबोधि विप्रः पदुवीः केवीनाम्। पृथुपाजां देव्यद्धिः सिम्द्धोऽप् द्वारा तमसो वह्निरावः॥ १॥ - -प्रति । अग्नि:। उषसै:। चेकितान:। अबौधि। विप्रै:। पुदु°वी:। कुवीनाम्। पृथु॰पार्जा:। देवयत्°भि:। सम्॰ईद्ध:। अपं। द्वारां। तमस:। वह्नि:। आुव्रिरत्याव:॥ १॥ प्रेद्धग्निवीवृधे स्तोमेभिर्गीभिः स्तोतृणां नमस्यं उक्थैः। पूर्वीर्ऋतस्यं संदूर्शश्चकानः सं दूतो अंद्यौदुषसों विरोके॥ २॥ प्र। इत्। ऊँ इति। अग्नि:। वृवृधे। स्तोमेभि:। गी:२भि:। स्तोतुणाम्। नुमुस्यः। उक्थै:। पूर्वीः। ऋतस्य । सम्°दृशः। चुकानः। सम्। दूतः। अद्यौत्। उषसः। वि॰रोके॥ २॥ अर्धाय्यग्निर्मानुषीषु विक्ष्वंश्पां गर्भो मित्र ऋतेन् सार्धन्। आ हर्युतो यंजुतः सान्वस्थादभूदु विप्रो हव्यो मतीनाम्॥ ३॥ अर्थायि । अग्नि:। मार्नुषीषु । विक्षु । अपाम् । गर्भः । मित्रः । ऋतेर्न । सार्धन् । आ। हुर्युतः। युजुतः। सार्नु। अस्थात्। अर्भूत्। ऊँ इति। विप्रुः। हर्व्यः। मृतीनाम्॥ ३॥ मित्रो अग्निर्भवित् सत्सिमद्भो मित्र होता वर्रुणो जातवैदाः। मित्रो अध्वर्युरिषिरो दमूना मित्रः सिन्धूनामुत पर्वतानाम्॥ ४॥ मित्रः। अग्निः। भुवृति। यत्। सम्॰ईद्धः। मित्रः। होतां। वरुणः। जात॰वैदाः। मित्रः। अध्वर्युः। इषिरः। दर्मूनाः। मित्रः। सिन्धूनाम्। उत। पर्वतानाम्॥ ४॥ पार्ति प्रियं रिपो अग्रं पुदं वे: पार्ति युद्धश्ररणं सूर्यस्य। पाति नाभां सप्तर्शीर्षाणम्गिनः पाति देवानामुपुमादमृष्वः॥ ५॥ [ २५ (२४) ] पार्ति । प्रियम् । रिपः । अग्रम् । पुदम् । वेः । पार्ति । युह्वः । चरणम् । सूर्यस्य । पार्ति । नाभां । सुप्त°र्शीर्षाणम् । अग्निः । पार्ति । देवानाम् । उपु॰मार्दम् । ऋष्वः ॥ ५ ॥ ऋभुश्चेक्र ईड्यं चारु नाम विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान्। सुसस्य चर्मं घृतवंत्पदं वेस्तदिदुग्नी रक्षत्यप्रयुच्छन्॥६॥

ऋुभुः। चुक्रे। ईड्यम्। चार्रं। नार्मं। विश्वानि। देवः। वयुनानि। विद्वान्। सुसस्य । चर्म । घृत॰वंत् । पुदम् । वेः । तत् । इत् । अग्निः । रुक्षुति । अप्र ॰ युच्छन् ॥ ६ ॥ आ योनिंमुग्निर्घृतवंन्तमस्थात्पृथुप्रंगाणमुशन्तंमुशानः। दीद्यानः शुचिर्ऋष्वः पावकः पुनःपुनर्मातग् नव्यसी कः॥ ७॥ आ। योनिम्। अग्नि:। घृत°वंन्तम्। अस्थात्। पृथु°प्रगानम्। उुशन्तंम्। उुशान:। दीद्यानः। शुर्चिः। ऋष्वः। पावकः। पुनैः २पुनः। मातर्रा। नव्यसी इति। क्रिति कः॥ ७॥ सुद्यो जात ओर्षधीभिर्ववक्षे यदी वर्धन्ति प्रस्वो घृतेनं। आपंइव प्रवता शुम्भंमाना उरुष्यदग्निः पित्रोरुपस्थे ॥ ८॥ सुद्यः। जातः। ओषंधीभिः। वुवृक्षे। यदिं। वर्धन्ति। प्र॰स्वः। घृतेनं। आपं:ऽइव। प्र°वर्ता। शुम्भमाना:। उरुष्यत्। अग्नि:। प्रित्रो:। उप°स्थें॥ ८॥ उदुं च्टुतः सुमिधां यह्वो अद्यौद्वर्ष्मन्दिवो अधि नाभां पृथिव्याः। मित्रो अग्निरीड्यो मातुरिश्वा दूतो वक्षद्यजथाय देवान्॥ ९॥ उत्। ऊँ इति । स्तुतः। सम्॰इधां। युह्नः। अद्यौत्। वर्ष्मन्। दिवः। अधि । नाभां। पृथिव्याः। मित्रः। अग्निः। ईड्यः। मात्रिरश्वा । आ। दूतः। वृक्षत्। युजर्थाय। देवान्॥ ९॥ उद्स्तम्भीत्समिधा नाकमृष्वो३्गिनर्भवन्नुत्तमो रोचनानाम्। यदी भृगुंभ्यः परिं मातुरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे॥ १०॥ उत्। अस्तम्भीत्। सम्॰इधां। नाकंम्। ऋष्वः। अग्निः। भवंन्। उत्॰तमः। रोचनानाम्। यदि । भृगुं॰भ्यः। परि । मात्रिश्वां । गुहां । सन्तम् । हृव्यु॰वाहंम् । सुम्॰ईधे ॥ १० ॥ इळांमग्ने पुरुदंसंं सुनिं गो श्रांश्वत्तुमं हर्वमानाय साध। स्यानः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वसमे॥ ११॥ [ २६ (२५)] इळाम्। अग्ने। पुरु॰दंसम्। सनिम्। गोः। शुरुवृत्॰तुमम्। हवमानाय। साध्। स्यात्। नुः। सृतुः। तन्यः। विजा॰वां। अग्नै। सा। ते। सु॰मृतिः। भूतु। अस्मे इतिं॥ ११॥

[६] [१५ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। त्रिष्टुप्]

प्र कारवो मनुना वृच्यमाना देवुद्रीचीं नयत देवुयन्तः। दुक्षिणावाड्वाजिनी प्राच्येति हुविभर्रन्त्युग्नये घृताची॥ १॥ प्र। <u>कार्वः। मन</u>्ना। वच्यमानाः। देव्द्रीचीम्। न्युत्। देव्॰यन्तः। दुक्षिणा़॰वाट्। वाजिनी । प्राची । एति । हुवि:। भर्रन्ती । अग्नयै । घृताची ॥ १॥ आ रोदंसी अपृणा जार्यमान उत प्र रिक्था अधु नु प्रयज्यो। दिवर्श्चिदग्ने महिना पृथिव्या वच्यन्तां ते वह्नयः सुप्तिजिह्वाः॥ २॥ आ। रोर्दसी इर्ति। अपृणाः। जार्यमानः। उत। प्र। रिक्थाः। अर्ध। नु। प्रयुज्यो इर्ति प्र°यज्यो। द्वि:। चित्। अग्ने। महिना। पृथिव्या:। वच्यन्ताम्। ते। वह्नयः। सुप्त॰ जिह्ना:॥ २॥ द्यौर्श्व त्वा पृथिवी युज्ञियांसो नि होतांरं सादयन्ते दमाय। यदी विशो मार्नुषीर्देवयन्तीः प्रयस्वतीरीळंते शुक्रमुर्चिः॥ ३॥ द्यौः। चु। त्वा । पृथिवी । युज्ञियासः। नि। होतारम्। सादुयन्ते। दर्माय। यदि । विश: । मानुषी: । देवु॰यन्ती: । प्रयस्वती: । ईळंते । शुक्रम् । अर्चि: ॥ ३ ॥ मुहान्त्सुधस्थें ध्रुव आ निषंत्तोऽन्तर्द्यावा माहिने हर्यमाणः। आस्क्रे सुपत्नी अजरे अमृक्ते सबुर्दुधे उरुगायस्य धेनू॥ ४॥ महान्। सुध°स्थे। ध्रुवः। आ। नि॰संत्तः। अन्तः। द्यावां। माहिने इतिं। हर्यमाणः॥ आस्क्रे इतिं। स्पत्नी इति सु॰पत्नी । अजरे इति । अमृक्ते इति । सुबुर्दुघे इति सुबु:२दुघे । उरु॰गायस्य । धेनू इति ॥ ४॥ व्रता ते अग्ने महुतो महानि तव क्रत्वा रोदंसी आ तंतन्थ। त्वं दूतो अभवो जार्यमानुस्त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम्॥५॥ [ २७ (२६) ] ब्रुता। ते । अग्ने । महतः। महानि । तर्व । क्रत्वा । रोर्दसी इति । आ। तुतन्थ । त्वम्। दूत:। अभ्व:। जार्यमान:। त्वम्। नेता। वृष्भ्। चुर्षणीनाम्॥ ५॥ ऋतस्यं वा केशिनां योग्याभिर्घृतस्नुवा रोहिता धुरि धिष्व। अथा वंह देवान्देव विश्वांन्स्वध्वरा कृणुहि जातवेदः॥ ६॥ ऋतस्यं। वा। केशिनां। योग्याभिः। घृतु॰स्नुवां। रोहिंता। धुरि। धिष्व। अर्थ । आ। वृह् । देवान् । देव् । विश्वान् । सु॰अध्वरा । कृणुह् । जातु॰वेदुः ॥ ६ ॥ द्विविश्चिदा ते रुचयन्त रोका उषो विभातीरन् भासि पूर्वी:। अपो यदंग्न उशध्गवनेषु होतुर्मुन्द्रस्यं पुनर्यन्त देवाः॥७॥

द्विवः। चित्। आ। ते। रुच्यन्त्। रोकाः। उषः। वि°भातीः। अनुं। भासि। पूर्वीः। अपः। यत्। अग्ने। उशर्धक्। वर्नेषु। होतुः। मुन्द्रस्य। पुनर्यन्त। देवाः॥ ७॥ उरौ वा ये अन्तरिक्षे मदन्ति दिवो वा ये रोचने सन्ति देवाः। कर्मा वा ये सुहर्वासो यर्जत्रा आयेमिरे रुथ्यों अग्ने अश्वाः॥ ८॥ उरौ। वा। ये। अन्तरिक्षे। मदन्ति। दिवः। वा। ये। रोचने। सन्ति। देवाः। ऊर्मा:। वा । ये । सु॰हर्वास:। यजेत्रा:। आ़॰येमिरे । रुथ्ये:। अग्ने । अश्वां:॥ ८॥ एभिरग्ने सुरथं याह्यर्वाङ् नानार्थं वा विभवो ह्यश्वा:। पलीवतस्त्रिंशतं त्रींशचं देवानंनुष्वधमा वंह मादयस्व॥ ९॥ आ। एभिः। अग्ने। सु°रर्थम्। याहि। अर्वाङ्। नाना°र्थम्। वा। वि॰भर्वः। हि। अर्श्वाः। पर्ली°वतः। त्रिंशतम्। त्रीन्। च्। देवान्। अनु°स्वधम्। आ। वृह्। मादयस्व॥ ९॥ स होता यस्य रोदंसी चिदुर्वी युज्ञंयंज्ञमुभि वृधे गृंणीतः। प्राची अध्वरेवं तस्थतुः सुमेकें ऋतावंरी ऋतजातस्य सत्ये॥ १०॥ सः। होतां। यस्यं। रोदंसी इतिं। चित्। उर्वी इतिं। युज्ञम्॰यज्ञंम्। अभि। वृधे। गृणीतः॥ प्राची इतिं। अध्वराऽईव। तुस्थतु:। सुमेके इति सु॰मेके। ऋतवरी इत्यृत॰वरी। ऋत॰जातस्य। सुत्ये इति ॥ १०॥ इळामग्ने पुरुदंसं सुनिं गोः शशवत्तमं हर्वमानाय साध। स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वस्मे॥ ११॥ [ 26 (50)] इळाम्। अग्ने। पुरु॰दंसम्। सनिम्। गोः। शुश्वृत्॰तुमम्। हवंमानाय। साध्। स्यात्। नुः। सूनुः। तर्नयः। विजा॰वां। अग्नैं। सा। ते। सु॰मृतिः। भूतु। अस्मे इतिं॥ ११॥

> इत्याश्वलायन-संहितायां द्वितीयाष्टके अष्टमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ तृतीयाष्ट्रके प्रथमोध्याय:॥

[७] [१५ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। त्रिष्टुप्]

प्र य आ्रुः शितिपृष्ठस्यं धासेरा मातरां विविशुः सप्त वाणीः। पुरिक्षितां पितरा सं चरेते प्र संर्स्नाते दीर्घमार्युः प्रयक्षे॥ १॥ प्र। ये। आ्रः। शिति॰पृष्ठस्यं। धासे:। आ। मातर्रा। विविशु:। सप्त। वाणी:। पुरि॰क्षिता । पितरा । सम् । चुरेते इति । प्र । सुर्स्याते इति । दीर्घम् । आर्युः । प्र॰यक्षे ॥ १ ॥ दिवक्षंसो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा तंस्थौ मधुंमुद्वहंन्ती:। ऋतस्यं त्वा सर्दसि क्षेमुयन्तुं पर्येकां चरति वर्तुनिं गौ:॥२॥ दिवक्षसः। धेनर्वः। वृष्णैः। अश्वाः। देवीः। आ। तस्थौ । मधुं॰मत्। वहंन्तीः। ऋतस्य । त्वा । सर्दसि । क्षेम्॰यन्तम् । परि । एका । चुरति । वर्तनिम् । गौः॥ २॥ आ समीरोहत्सुयमा भवनतीः पतिश्चिकित्वार्त्रयिविद्रयीणाम्। प्र नीर्लपृष्ठो अतुसस्यं धासेस्ता अवासयत्पुरुधप्रंतीकः॥ ३॥ आ। सीम्। अरोहृत्। सु॰यमा:। भवन्ती:। पति:। चिकित्वान्। रृयि॰वित्। रयीणाम्। प्र। नीलं॰पृष्ठ:। अतुसस्यं। धासे:। ता:। अवास्यत्। पुरुध॰प्रंतीक:॥ ३॥ मिहं त्वाष्ट्रमूर्जयन्तीरजुर्यं स्तंभूयमानं वृहतो वहन्ति। व्यङ्गेभिर्दिद्युतानः सुधस्थ एकांमिव रोदंसी आ विवेश ॥ ४॥ महिं। त्वाष्ट्रम्। ऊर्जयंन्ती:। अजुर्यम्। स्तुभु॰यमानम्। वृहतः। वृहन्ति। वि । अङ्गेभि: । दिद्युतान: । सुध°स्थें । एकाम्ऽइव । रोदंसी इति । आ । विवेश ॥ ४ ॥ जानन्ति वृष्णो अरुषस्य शेवंमुत ब्र्धस्य शासंने रणन्ति। दिवोरुचं: सुरुचो रोचंमाना इळा येषां गण्या माहिना गीः॥५॥ जानिन्तं। वृष्णं:। अरुषस्यं। शेवंम्। उत। ब्रुध्नस्यं। शासंने। रणन्ति। दिवः २रुचं: । सु॰रुचं: । रोचंमाना: । इळां । येषांम् । गण्यां । माहिंना । गी: ॥ ५ ॥

[8]

[ ? ]

उतो पितृभ्यां प्रविदानु घोषं महो महद्भ्यामनयन्त शूषम्। उक्षा हु यत्र परि धार्नमुक्तोरनु स्वं धार्म जरितुर्ववर्क्ष ॥ ६ ॥ उतो इति । पितृ°भ्याम् । प्र°विदां । अनु । घोषंम् । महः । महत्°भ्याम् । अनुयन्त । शूषम् । उक्षा। हु। यत्रं। परि। धानम्। अक्तोः। अनुं। स्वम्। धामं। जुरितुः। वृवक्षं॥ ६॥ अध्वर्युभिः पुञ्चभिः सुप्त विप्राः प्रियं रक्षन्ते निर्हितं पुदं वेः। प्राञ्चों मदन्त्युक्षणो अजुर्या देवा देवानामनु हि व्रता गुः॥ ७॥ अध्वर्यु॰भि:। पुञ्च॰भि:। सुप्त। विप्राः। प्रियम्। रुक्षुन्ते। नि॰हितम्। पुदम्। वेरिति वे:। प्राञ्चः। मुदुन्ति । उक्षणः। अजुर्याः। देवाः। देवानाम् । अनु । हि । व्रता । गुरिति गुः॥ ७॥ दैव्या होतारा प्रथमा न्यूञ्जे सप्त पृक्षासः स्वधयां मदन्ति। ऋतं शंसन्त ऋतमित्त आहुरनु वृतं व्रतपा दीध्यानाः॥ ८॥ दैव्या । होतारा । प्रथमा । नि । ऋञ्जे । सप्त । पृक्षासं : । स्वधर्या । मृदुन्ति । ऋतम्। शंसन्तः। ऋतम्। इत्। ते। आहुः। अनुं। व्रतम्। व्रत्व॰पाः। दीध्यानाः॥ ८॥ वृषायन्ते महे अत्याय पूर्वीर्वृष्णे चित्राय रूश्मर्यः सुयामाः। देवं होतर्मुन्द्रत्रिकित्वान्मुहो देवात्रोदंसी एह वंक्षि॥ ९॥ वृष्°यन्ते। महे। अत्याय। पूर्वी:। वृष्णे। चित्राये। रुश्मये:। सु°यामा:। देवं। होतु:। मुन्द्र°त्ररः। चिकित्वान्। मुहः। देवान्। रोदसी इतिं। आ। इह। वृक्षि॥ ९॥ पृक्षप्रयजो द्रविणः सुवार्चः सुकेतवं उषसो रेवदूषुः। उतो चिंदग्ने महिना पृथिव्याः कृतं चिदेनः सं महे दशस्य॥ १०॥ पृक्ष°प्रयजः। द्रविणः। सु°वार्चः। सु°केतर्वः। उषसंः। रेवत्। ऊषुः। उतो इति । चित्। अग्ने । मृहिना। पृथिव्या। कृतम्। चित्। एनः। सम्। मृहे। दुशस्यः॥ १॥। इळामग्ने पुरुदंसं सुनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध। स्यानः सूनुस्तनयो विजायाग्ने सा ते सुमृतिभूंत्वस्मे॥ ११॥ इळाम्। अग्ने। पुरु॰दंसम्। सनिम्। गोः। शुश्वृत्॰तुमम्। हर्वमानाय। साध्। स्यात्। नुः। सूनुः। तर्नयः। विजा°वां। अग्नै। सा। ते। सु°मितः। भूतुः। अस्मे इतिं॥ ११॥

[ \( \) ]

[८] [१५ गाथिनो विश्वामित्रः। यूपः, ६-१० यूपाः, ८ विश्वेदेवा वा, ११ व्रश्चनः। त्रिष्टुप्; ३, ७ अनुष्टुभौ ]

अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वर्नस्पते मधुना दैव्येन। यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह धंत्ताद्यद्वा क्षयों मातुरस्या उपस्थे॥ १॥ अञ्जन्ति । त्वाम् । अध्वरे । देवु॰यन्ते : । वर्नस्पते । मधुना । दैव्येन । यत्। ऊर्ध्वः। तिष्ठाः। द्रविणा। इह। धृत्तात्। यत्। वा। क्षयः। मातुः। अस्याः। उप°स्थे॥ १॥ समिद्धस्य श्रयमाणः पुरस्ताद्ब्रह्मं वन्वानो अजरं सुवीरंम्। आरे अस्मदर्मतिं बार्धमान् उच्छ्रंयस्व महुते सौर्भगाय॥ २॥ सम्°ईद्धस्य। श्रयंमाणः। पुरस्तात्। ब्रह्मं। वृन्वानः। अजरंम्। सु°वीरंम्। आरे । अस्मत् । अमेतिम् । बार्धमानः । उत् । श्रुयस्व । मृहुते । सौर्भगाय ॥ २ ॥ उच्छ्रंयस्व वनस्पते वर्ष्मंन्पृथिव्या अर्धि। सुमिती मीयमानो वर्चो धा युज्ञवाहसे॥ ३॥ उत्। श्रुयुस्व । वृनुस्पृते । वर्ष्मन् । पृथिव्या: । अर्धि । सु°िमती। मीयमानः। वर्चः। धाः। युज्ञ°वाहसे॥ ३॥ युवा सुवासाः परिवीत् आगात्स उ श्रेयांन्भवति जार्यमानः। तं धीरांसः कुवयु उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ मनसा देवयन्तः॥ ४॥ युवा । सु॰वासा :। परि॰वीत:। आ। अगात्। स:। ऊँ इति । श्रेयान्। भुवृति । जायमानः। तम्। धीरासः। क्वयः। उत्। नुयन्ति । सु॰आध्यः। मनसा। देव॰यन्तः॥ ४॥ जातो जांयते सुदिनुत्वे अह्नां समुर्य आ विद्ये वर्धमानः। पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा देवया विप्र उदियर्ति वार्चम्॥५॥ जात:। जायते। सुदिन्°त्वे। अह्मम्। सु°मुर्ये। आ। विदर्थे। वर्धमान:। पुनन्ति । धीराः । अपसं: । मुनीषा । देव्॰याः । विप्रः । उत् । इयुर्ति । वार्चम् ॥ ५ ॥ यान्वो नरों देवयन्तों निमिम्युर्वनंस्पते स्वधितिर्वा तृतक्षं। ते देवासः स्वरंवस्तस्थिवांसः प्रजावंदुस्मे दिधिषन्तु रत्नेम्॥ ६॥ यान् । वुः । नर्रः । देवु॰यन्तरः । नि॰मिम्युः । वर्नस्पते । स्व॰धितिः । वा । तृतक्षे । ते। देवासं:। स्वरंव:। तुस्थि॰वांसं:। प्रजा॰वत्। अस्मे इति । दिधिषुन्तु। रत्नेम्॥ ६॥

ये वृक्णासो अधि क्षमि निमितासो युतस्तुंचः। ते नों व्यन्तु वार्यं देवुत्रा क्षेत्रसाधसः॥ ७॥ ये। वृक्णासं:। अधि। क्षमिं। नि°मितास:। युत°सुंच:। ते। नुः। व्यन्तु। वार्यम्। देवु॰त्रा। क्षेत्रु॰सार्धसः॥ ७॥ आदुत्या रुद्रा वसंवः सुनीथा द्यावाक्षामां पृथिवी अन्तरिक्षम्। सुजोषसो युज्ञमेवन्तु देवा ऊर्ध्वं कृणवन्त्वध्वरस्यं केतुम्॥८॥ आदित्याः। रुद्राः। वस्वः। सु॰नीथाः। द्यावाक्षामां। पृथिवी। अन्तरिक्षम्। स्°जोषंसः। युज्ञम्। अवन्तु। देवाः। ऊर्ध्वम्। कृण्वन्तु। अध्वरस्यं। केतुम्॥ ८॥ हुंसाईव श्रेणिशो यतानाः शुक्रा वसानाः स्वरंवो न आर्गुः। उन्नीयमानाः कविभिः पुरस्ताद्देवा देवानामपि यन्ति पार्थः॥ ९॥ हुंसाः२ईव। श्रेणि॰शः। यतानाः। शुक्रा। वसानाः। स्वरंवः। नः। आ। अगुः। उत्°नीयमानाः। क्वि°भिः। पुरस्तात्। देवाः। देवानाम्। अपि। यन्ति। पार्थः॥ ९॥ शृङ्गाणीवेच्छृङ्गिणां सं दंदृश्रे चुषालंबन्तः स्वरंबः पृथिव्याम्। वाघद्भिर्वा विहुवे श्रोषंमाणा अस्माँ अवन्तु पृतनाज्येषु॥ १०॥ शृङ्गाणिऽइव। इत्। शृङ्गिणाम्। सम्। दुदृश्चे। चुषालं वन्तः। स्वरंवः। पृथि्व्याम्। वाघत्॰भिः। वा। वि॰ह्वे। श्रोषमाणाः। अस्मान्। अवन्तु। पृत्नाज्येषु॥ १०॥ वर्नस्पते शतवल्शो वि रोह सहस्रवल्शा वि वयं रुहेम। यं त्वामुयं स्वधितिस्तेर्जमानः प्रणिनायं महुते सौभगाय॥ ११॥ वर्नस्पते। शृत॰वंत्रा:। हि। रोहु। सहस्रं॰वल्शा:। वि। व्यम्। रुहेुम्। यम्। त्वाम्। अयम्। स्व°धिति:। तेर्जमान:। प्र°निनार्य। मृहुते। सौभगाय॥ ११॥

[8]

[९] [९ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। बृहती, ९ त्रिष्टुप्।]

सर्खायस्त्वा ववृमहे देवं मर्तांस ऊतये। अपां नपातं सुभगं सुदीदितिं सुप्रतूर्तिमनेहस्मम्॥१॥ सर्खायः। त्वा। वृवृमहे। देवम्। मर्तासः। ऊतये। अपाम्। नपातम्। सु॰भगम्। सु॰दीदितिम्। सु॰प्रतूर्तिम्। अनेहस्मम्॥१॥

[म. ३, अनु. १, सू. ९] कार्यमानो वना त्वं यन्मात्रर्जगन्नुपः। न तत्ते अग्ने प्रमृषें निवर्तनुं यदूरे सन्निहाभवः॥ २॥ कार्यमानः। वृना। त्वम्। यत्। मातृः। अर्जगन्। अपः। न। तत्। ते। अग्ने। प्र॰मृषे। नि॰वर्तनम्। यत्। दूरे। सन्। इह। अभवः॥ २॥ अर्ति तृष्टं वंवक्षिृथाथैव सुमर्ना असि। प्रप्रान्ये यन्ति पर्यन्त आंसते येषां सुख्ये असि श्रितः॥ ३॥ अर्ति । तृष्टम् । वृवृक्षिथु । अर्थं । एव । सु॰मनाः । असि । प्र°प्रं। अन्ये। यन्तिं। परिं। अन्ये। आसते। येषांम्। सुख्ये। असिं। श्रितः॥ ३॥ ईयिवांसमिति स्त्रिधः शश्वंतीरति सुश्चतं:। अर्न्वीमविन्दन्निच्रासों अद्भुहोऽप्सु सिंहिमंव श्रितम्॥ ४॥ ईयु॰वांसम्। अति। स्त्रिधी:। शर्थती:। अति। सुश्चर्ती:। अर्नु । र्ड्म् । अविन्दुन् । नि॰चिरास् : । अद्गुह्र : । अप्॰सु । सिंहम्ऽईव । श्रितम् ॥ ४ ॥ सुस्वांसंमिव त्मनाग्निमृत्था तिरोहिंतम्। ऐनं नयन्मातुरिश्वां परावतों देवेभ्यों मथितं परिं॥५॥ [4] सुस्वांसम्ऽइव। त्मनां। अग्निम्। इत्था। तिरः २हिंतम्। आ। एनुम्। नुयुत्। मातुरिश्वा । पुरा॰वर्तः। देवेभ्यः। मृथितम्। परि॥ ५॥ तं त्वा मर्ता अगुभ्णत देवेभ्यों हव्यवाहन। विश्वान्यद्यज्ञाँ अभिपासि मानुषु तव क्रत्वा यविष्ठ्य॥ ६॥ तम्। त्वा। मर्ता:। अगृभ्णुत्। देवेभ्यः। हुव्यु°वाहन्। विश्वान्। यत्। युज्ञान्। अभि॰पासि। मानुष्। तवं। क्रत्वां। युविष्ठ्य॥६॥ तद्धद्रं तर्व दुंसना पाकाय चिच्छदयति। त्वां यदंग्रे पुशर्वः सुमासंते सिमंद्धमिपशर्वरे॥ ७॥ तत्। भुद्रम्। तवं। दुंसनां। पाकांय। चित्। छुदुयृति। त्वाम्। यत्। अग्ने। पुशर्वः। सुम्॰आस्ते। सम्॰ईद्धम्। अपि॰शृर्वरे॥ ७॥ आ जुंहोता स्वध्वरं शीरं पांवुकशोचिषम्। आशुं दूतमंजिरं प्रत्नमीड्यं श्रुष्टी देवं संपर्यत॥ ८॥

[ ]

आ। जुहोत्। सु॰अध्वरम्। शीरम्। पावक॰शौचिषम्।
आशुम्। दूतम्। अजिरम्। प्रत्नम्। ईड्यम्। श्रुष्टी। देवम्। सर्पयत्॥ ८॥
त्रीणि शता त्री सहस्र्याण्यग्नि त्रिंशच्यं देवा नवं चासपर्यन्।
औक्षंन्यृतैरस्तृंणन्ब्रहिरंस्मा आदिब्द्रोतांरं न्यंसादयन्त॥ ९॥
त्रीणि। शता। त्री। सहस्र्याण। अग्निम्। त्रिंशत्। च्। देवा:। नवं। च्। असपुर्यन्।
औक्षंन्। घृतै:। अस्तृंणन्। ब्रहि:। अस्मै। आत्। इत्। होतांरम्। नि। असादयन्त॥ ९॥

[ १० ] [ ९ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। उष्णिक् ]

त्वामंग्ने मनीषिणं: सुम्राजंं चर्षणीनाम्। देवं मर्तांस इन्धते समध्वरे॥ १॥ त्वाम्। अग्ने। मुनीषिण:। सुम्°राजम्। चुर्षुणीनाम्। देवम्। मर्तास:। डुन्धते। सम्। अध्वरे॥ १॥ त्वां युज्ञेष्वृत्विजुमग्ने होतारमीळते। गोपा ऋतस्यं दीदिह् स्वे दमें॥ २॥ त्वाम्। युज्ञेषुं। ऋत्विजम्। अग्नै। होतारम्। ईळते। गोपा:। ऋतस्य । दीदिहि। स्वे। दमे ॥ २॥ स घा यस्ते ददांशित समिधां जातवेदसे। सो अंग्ने धत्ते सुवीर्यं स पुंच्यित॥ ३॥ सः। घु। यः। ते । दर्दांशति । सुम्॰इधां । जातर्वेदसे । सः। अग्ने । धृते । सु॰वीर्यम् । सः। पुष्यृति ॥ ३॥ स केतुरंध्वराणांमुग्निर्देवेभिरा गंमत्। अञ्जानः सप्त होतृंभिर्हविष्मंते॥ ४॥ सः। केतुः। अध्वराणाम्। अग्निः। देवेभिः। आ। गुमृत्। अञ्जानः। सप्त। होर्नृ°भिः। हृविष्मते॥४॥ प्र होत्रें पूर्व्यं वचोऽग्नयें भरता बृहत्। विपां ज्योतींषि बिभ्रते न वेधसें॥ ५॥ [9] प्र। होत्रें। पूर्व्यम्। वर्च:। अग्नयें। भरत्। बृहत्। विपाम्। ज्योतींषि। बिभ्रते। न। वेधसें॥ ५॥ अग्निं वर्धन्तु नो गिरो यतो जायंत उक्थ्यः। महे वार्जाय द्रविणाय दर्शतः॥ ६॥ अग्निम्। वुर्धुन्तु। नुः। गिर्रः। यतः। जायते। उक्थ्यः। मुहे। वार्जाय। द्रविणाय। दुर्शृतः॥ ६॥ अग्ने यर्जिष्ठो अध्वरे देवान्देवयुते यंज। होतां मुन्द्रो वि राजस्यित् स्त्रिर्धः॥ ७॥ अग्नै। यर्जिष्ठ:। अध्वरे। देवान्। देवु॰युते। युजु। होतां। मुन्द्र:। वि। राजुसि। अतिं। स्त्रिर्धः॥७॥ स र्नः पावक दीदिहि द्युमदुस्मे सुवीर्यम्। भर्वा स्तोतृभ्यो अन्तमः स्वस्तर्ये॥ ८॥ सः। नुः। पावुक्। दीदिहि। द्यु॰मत्। अस्मे इति । सु॰वीर्यम्। भर्व । स्तोतृ॰भ्यं:। अन्तंम:। स्वस्तयं ॥ ८॥

तं त्वा विप्रां विप्न्यवों जागृवांसः सिमंन्थते। हुव्यवाहुममंत्यं सहोवृथंम्॥ ९॥ [८] तम्। त्वा। विप्राः। विप्न्यवः। जागृ॰वांसः। सम्। इन्धते। हुव्य॰वाहंम्। अमंत्यम्। सहः २वृथंम्॥ ९॥

[ ११ ] [ ९ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। गायत्री।]

अग्निहीतां पुरोहितोऽध्वरस्य विचेर्षणि। स वेंद युज्ञमांनुषक्॥ १॥ अग्नि:। होता । पुर:२हिंत:। अध्वरस्य । वि॰चंर्षणि:। स:। वेद् । युज्ञम्। आनुषक्॥ १॥ स हं व्यवाळमंत्र्य उशिग्दूतश्चनोहितः। अग्निर्धिया समृण्वित॥ २॥ सः। हुव्यु°वाट्। अमेर्त्यः। उृशिक्। दूतः। चनः २हितः। अग्निः। धिया। सम्। ऋण्वृति॥ २॥ अग्निर्धिया स चैतित केतुर्युज्ञस्यं पूर्व्यः । अर्थं ह्यंस्य तुरणि ॥ ३॥ अग्निः। धिया। सः। चेतुति। केतुः। युज्ञस्यं। पूर्व्यः। अर्थम्। हि। अस्य । तुर्राणं॥ ३॥ अग्निं सूनुं सन्श्रुतं सहसो जातवैदसम्। वह्निं देवा अंकृण्वत॥ ४॥ अग्निम्। सृनुम्। सने॰श्रुतम्। सहंसः। जात॰वेंदसम्। वह्निम्। देवाः। अकृण्वत्॥४॥ अदांभ्यः पुरएता विशामग्निर्मानुंषीणाम्। तूर्णी रथः सदा नर्वः॥ ५॥ [9] अदंभ्यः। पुरः२एता। विशाम्। अग्निः। मानुंषीणाम्। तूर्णिः। रथः। सद्गं। नवंः॥ ५॥ साह्वान्विश्वां अभियुजः क्रतुंर्देवानाममृंक्तः। अग्निस्तुविश्रंवस्तमः॥ ६॥ सुह्वान् । विश्वाः । अभि°युर्जः । क्रतुः । देवानाम् । अमृक्तः । अग्निः । तुविश्रवः २तमः ॥ ६ ॥ अभि प्रयांसि वाहंसा दाश्राँ अंश्नोति मर्त्यः। क्षयं पावकशोचिषः॥ ७॥ अभि । प्रयासि । वाहसा । दाश्वान् । अश्नोति । मर्त्यः । क्षयम् । पावुक°शौचिषः ॥ ७ ॥ परि विश्वांनि सुधिताग्नेरंश्याम् मन्मंभिः। विप्रांसो जातवेदसः॥ ८॥ परिं। विश्वानि। सु°धिता। अग्ने। अश्याम्। मन्मे°भि। विप्रांसः। जात°वैदसः॥८॥ अग्ने विश्वानि वार्या वार्जेषु सनिषामहे। त्वे देवासु एरिरे॥ ९॥ [ 80] अग्नै । विश्वानि । वार्यी । वार्जेषु । सुनिषामुहे । त्वे इति । देवासु : । आ । ईरिरे ॥ ९ ॥

[ १२ ] [ ९ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्राग्नी। गायत्री ]

इन्द्रांग्नी आ गंतं सुतं गीभिर्नभो वरंण्यम्। अस्य पातं धियेषिता॥ १॥ इन्द्रांग्नी इतिं। आ। गृतम्। सुतम्। गी:२भि। नर्भः। वरंण्यम्। अस्य। पात्म्। धिया। इषिता॥ १॥ आ। जुहोत्। सु॰अध्वरम्। शीरम्। पावक॰शौचिषम्।
आशुम्। दूतम्। अजिरम्। प्रत्नम्। ईङ्यम्। श्रुष्टी। देवम्। सुर्प्यत्॥ ८॥
त्रीणि शता त्री सहस्र्याण्यग्नि त्रिंशच्ये देवा नवं चासपर्यन्।
औक्षंन्यृतैरस्तृंणन्बृहिर्रस्मा आदिद्धोतांरं न्यंसादयन्त॥ ९॥
त्रीणि। शता। त्री। सहस्र्याणि। अग्निम्। त्रिंशत्। च्। देवाः। नवं। च। असपुर्यन्।
औक्षंन्। घृतैः। अस्तृंणन्। बृहिः। अस्मै। आत्। इत्। होतांरम्। नि। असाद्यन्त॥ ९॥

[8]

[१०] [९ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। उष्णिक् ]

त्वामंग्ने मनीषिणः सुम्राजं चर्षणीनाम्। देवं मर्तास इन्धते समध्वरे॥ १॥ त्वाम्। अग्ने। मुनीषिणः। सुम्॰राजंम्। चुर्षुणीनाम्। देवम्। मर्तासः। इन्धृते। सम्। अध्वरे॥ १॥ त्वां युज्ञेष्वृत्विजमग्ने होतांरमीळते। गोपा ऋतस्यं दीदिहि स्वे दमें॥ २॥ त्वाम्। युज्ञेषु । ऋत्विजम्। अग्ने । होतारम्। ईळ्ते । गोपा:। ऋतस्य । दीदिहि । स्वे। दमे ॥ २॥ स घा यस्ते दर्दाशित सुमिधां जातर्वेदसे। सो अंग्ने धत्ते सुवीर्यं स पुंच्यति॥ ३॥ सः। घु। यः। ते। दर्दाशति। सुम्°इधा। जातर्वेदसे। सः। अग्ने। धत्ते। सु°वीर्यम्। सः। पुष्यति॥ ३॥ स केतुरंध्वराणांमुग्निर्देवेभिरा गंमत्। अञ्जानः सप्त होतृभिर्हविष्मंते॥ ४॥ सः। केतुः। अध्वराणाम्। अग्निः। देवेभिः। आ। गुमृत्। अञ्जानः। सुप्त। होतृं°भिः। हृविष्मते॥ ४॥ प्र होत्रें पूर्व्यं वचोऽग्नयें भरता बृहत्। विपां ज्योतींषि बिभ्रते न वेधसें॥ ५॥ [9] प्र। होत्रें। पूर्व्यम्। वर्च:। अग्नयें। भूरत्। बृहत्। विपाम्। ज्योतींषि। बिभ्रते। न। वेधसें॥ ५॥ अग्निं वर्धन्तु नो गिरो यतो जार्यंत उक्थ्यः। मुहे वार्जाय द्रविणाय दर्शतः॥ ६॥ अग्निम्। वृध्नितु। नुः। गिरंः। यतः। जायते। उक्थ्यः। मुहे। वाजाय। द्रविणाय। दुर्शतः॥ ६॥ अग्ने यर्जिष्ठो अध्वरे देवान्देवयुते यंज। होता मुन्द्रो वि राजस्यित स्त्रिर्धः॥ ७॥ अर्ग्ने। यर्जिष्ठः। अध्वरे। देवान्। देव्°यते। युज्। होतां। मुन्द्रः। वि। राजुस्। अति। स्निधं:॥७॥ स र्नः पावक दीदिहि द्युमदुस्मे सुवीर्यम्। भर्वा स्तोतृभ्यो अन्तमः स्वस्तर्ये॥८॥ सः। नः। पावकः। दीदिहि। द्यु॰मत्। अस्मे इति । सु॰वीर्यम्। भवं। स्तोतृ॰भ्यं:। अन्तंमः। स्वस्तये॥८॥

तं त्वा विप्रां विपुन्यवी जागृवांसः सिमंन्थते। हृव्यवाहुममंत्यं सहोवृधंम्॥९॥ [८] तम्। त्वा। विप्राः। विपुन्यवः। जागृ॰वांसः। सम्। इन्धते। हृव्यु॰वाहंम्। अमंत्यम्। सहः २वृधंम्॥९॥

[ ११ ] [ ९ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। गायत्री।]

अग्निहींता पुरोहितोऽध्वरस्य विचेर्षणि। स वैद युज्ञमानुषक्॥ १॥ अग्नि:। होता । पुर:२हित:। अध्वरस्य । वि॰चंर्षणि:। स:। वेद्। युज्ञम्। आनुषक्॥ १॥ स हंव्यवाळमंर्त्य उशिग्दूतश्चनोहितः। अग्निधिया समृण्वति॥ २॥ सः। हुव्यु°वाट्। अमेर्त्यः। उशिक्। दूतः। चनः २हितः। अग्निः। धिया। सम्। ऋण्वृति ॥ २॥ अग्निर्धिया स चैतित केतुर्युज्ञस्यं पूर्वाः। अर्थं ह्यस्य तुरणिं॥ ३॥ अग्नि:। धिया। स:। चेतृति। केतु:। युज्ञस्यं। पूर्व्य:। अर्थम्। हि। अस्य। तुर्राणं॥ ३॥ अग्निं सूनुं सर्नश्रुतं सर्हसो जातवेदसम्। वह्निं देवा अंकृण्वत॥ ४॥ अग्निम्। सूनुम्। सने॰ श्रुतम्। सहसः। जात॰ वैदसम्। वह्निम्। देवाः। अकृण्वत्॥४॥ अदांभ्यः पुरएता विशामगिनर्मानुषीणाम्। तूर्णी रथः सद् नर्वः॥ ५॥ अदंष्यः। पुरः२एता। विशाम्। अग्निः। मानुषीणाम्। तूर्णिः। रथः। सदं। नर्वः॥ ५॥ साह्वान्विश्वां अभियुजः क्रतुंर्देवानाममृक्तः। अग्निस्तुविश्रवस्तमः॥ ६॥ सुह्वान् । विश्वाः । अभि °युर्जः । क्रतुः । देवानाम् । अर्मृक्तः । अग्निः । तुविश्रवः २तमः ॥ ६ ॥ अभि प्रयंसि वाहंसा दाश्वाँ अंश्नोति मर्त्यः। क्षयं पावकशोचिषः॥ ७॥ अभि । प्रयासि । वाहसा । दाश्वान् । अश्नोति । मर्त्यः । क्षयम् । पावक°शौचिषः ॥ ७ ॥ परि विश्वांनि सुधिताग्नेर्रश्याम् मन्मंभिः। विप्रांसो जातवेदसः॥ ८॥ परिं। विश्वानि। सु॰धिता। अग्ने। अश्याम्। मन्मे॰भि। विप्रासः। जात॰वैदसः॥ ८॥ अग्ने विश्वानि वार्या वार्जेषु सनिषामहे। त्वे देवास् एरिरे॥ ९॥ अग्नै । विश्वानि । वार्यी । वार्जेषु । सुनिषामहे । त्वे इति । देवासु: । आ । ईरिरे ॥ ९ ॥

[90]

[9]

[ १२ ] [ ९ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्राग्नी। गायत्री ]

इन्द्रांग्नी आ गंतं सुतं गीभिर्नभो वरंण्यम्। अस्य पातं धियेषिता॥ १॥ इन्द्रांग्नी इतिं। आ। गृतम्। सुतम्। गीः २भि। नभः। वरंण्यम्। अस्य। पातम्। धिया। इषिता॥ १॥

इन्द्रांग्नी जरितुः सर्चा युज्ञो जिंगाति चेतंनः। अया पातिमिमं सुतम्॥ २॥ इन्द्रांग्नी इति । जुर्तुः । सर्चा । युज्ञः । जिगाति । चेतेनः । अया । पातुम् । इमम् । सुतम् ॥ २ ॥ इन्द्रमुग्निं केविच्छदां युज्ञस्यं जूत्या वृंणे। ता। सोमंस्येह तृंम्पताम्॥ ३॥ इन्द्रंम्। अग्निम्। कुवि॰च्छदां। युज्ञस्यं। जूत्या। वृणे। ता। सोमंस्य। इह। तृम्पुताम्॥ ३॥ तोशा वृंत्रहणां हुवे सुजित्वानापंराजिता। इन्द्राग्नी वांजुसार्तमा॥ ४॥ तोशा। वृत्रु॰हर्ना। हुवे। सु॰जित्वाना। अपरा॰जिता। इन्द्राग्नी इति। वाजु॰सातमा॥ ४॥ प्र वामर्चन्युक्थिनों नीथाविदों जरितारः । इन्द्रांग्नी इषु आ वृंणे ॥ ५ ॥ [88] प्र। वाम्। अर्चुन्ति। उक्थिनः। नीथु॰विदः। जुरितारः। इन्द्रांग्नी इति। इषः। आ। वृणे॥ ५॥ इन्द्रांग्नी नवृतिं पुरों दासपंत्नीरधूनुतम्। साुकमेकेन कर्मणा॥ ६॥ इन्द्रांग्नी इति । नुवृतिम् । पुर्रः । दास॰पेत्नीः । अधूनुतुम् । साकम् । एकेन । कर्मणा ॥ ६ ॥ इन्द्रांग्नी अपसस्पर्युप् प्र यंन्ति धीतयः। ऋतस्यं पृथ्याः अनुं॥ ७॥ इन्द्रांग्नी इति । अपसः । परि । उप । प्र । यन्ति । धीतर्यः । ऋतस्य । पृथ्याः । अनु ॥ ७ ॥ इन्द्रांग्नी तिवुषाणि वां सुधस्थानि प्रयांसि च। युवोर्प्तूर्यं हितम्॥ ८॥ इन्द्रांग्नी इति। तुविषाणि । वाम्। सुध॰स्थानि। प्रयांसि। चु। युवो:। अप्॰तूर्यम्। हितम्॥८॥ इन्द्रांग्नी रोचना दिवः परि वार्जेषु भूषथः। तद्वं चेति प्र वीर्यम्।। ९।। [ 8 ] {8} इन्द्रांग्नी इति । रोचुना। दिवः। परि । वार्जेषु। भूष्थः। तत्। वाम्। चेति । प्र। वीर्यम्॥ ९॥

[१३][९ ऋषभो वैश्वामित्रः। अग्निः। अनुष्टुप्।]

प्र वो देवायाग्नये बर्हिष्ठमर्चास्मै। गर्मदेवेभिरा स नो यजिष्ठो बर्हिरा संदत्॥ १॥ प्रावः। देवार्य। अग्नये। बर्हिष्ठम्। अर्च्। अस्मै। गर्मत्। देवेभिः। आ। सः। नः। यजिष्ठः। बर्हिः। आ। सद्त्॥ १॥ ऋतावा यस्य रोदंसी दक्षं सर्चन्त ऊतर्यः। ह्विष्मंन्तुस्तमीळते तं संनिष्यन्तोऽवंसे॥ २॥ ऋत°वां। यस्यं। रोदंसी इतिं। दक्षम्। सर्चन्ते। ऊतर्यः। ह्विष्मंन्तः। तम्। ईळते। तम्। सुनिष्यन्तेः। अवंसे॥ २॥ स यन्ता विप्रं एषां स यज्ञानामथा हिषः। अग्निं तं वो दुवस्यत् दाता यो वनिता मुघम्॥ ३॥ स यन्ता विप्रं एषां स यज्ञानामथा हिषः। अग्निं तं वो दुवस्यत् दाता यो वनिता मुघम्॥ ३॥

सः। युन्ता। विप्रैः। एषाम्। सः। युज्ञानीम्। अर्थ। हि। सः।
अगिनम्। तम्। वः। दुवस्यत्। दातां। यः। विनिता। मुघम्॥ ३॥
सः नः शर्मांणि वीतयेऽगिनर्यंच्छतु शंतंमा। यतो नः पुष्णावृद्धस्तं द्विवि क्षितिभ्यो अप्स्वा॥ ४॥
सः। नः। शर्माणि। वीतये। अगिनः। युच्छतु। शम् तेमा।
यतः। नः। पुष्णावत्। वस्तं। द्विव। क्षिति भ्यः। अपस्। आ॥ ४॥
दीदिवांसमपूर्व्यं वस्वीभिरस्य धीतिभिः। ऋक्वाणो अगिनिमन्थते होतारं विश्पतिं विशाम्॥ ५॥
दीदि॰ वांसम्। अपूर्व्यम्। वस्वीभिः। अस्य। धीति भैः।
ऋक्वाणः। अगिनम्। इन्धते। होतारम्। विश्पतिम्। विशाम्॥ ५॥
उत नो ब्रह्मनिवष उव्यथेषु देवहूत्नमः। शं नः शोचा मुरुद्धोऽग्ने सहस्र्वसात्मः॥ ६॥
उत। नः। ब्रह्मन्। अविषः। उन्थेषः। अग्ने। सहस्रु॰ सात्मः॥ ६॥
शम्। नः। शोच्। मुरुत्॰ वृधः। अग्ने। सहस्रु॰ सात्मः॥ ६॥
त्र नो रास्व सहस्रवन्तोकवत्पुष्टिमद्वसु। द्युमदग्ने सुवीर्यं विष्ठिपत्तम्॥ ७॥
द्यु॰ मत्। अग्ने। सु॰ वीर्यम्। विषिष्ठम्। अन्पि। वस्त्री।
द्यु॰ मत्। अग्ने। सु॰ वीर्यम्। विषिष्ठम्। अन्पि। वस्त्री।
द्यु॰ मत्। अग्ने। सु॰ वीर्यम्। विषिष्ठम्। अन्पि। वस्त्रिम्॥ ७॥

[ १४ ] [ ९ ऋषभो वैश्वामित्रः। अग्निः। त्रिष्टुप्। ]

आ होतां मन्द्रो विद्धांन्यस्थात्स्त्यो यज्वां कृवितंमः स वेधाः।
विद्युद्रंथः सहंसस्युत्रो अग्निः शोचिष्कंशः पृथिव्यां पाजां अश्रेत्॥ १॥
आ। होतां। मन्द्रः। विद्धांनि। अस्थात्। सत्यः। यज्वां। कृवि॰तंमः। सः। वेधाः।
विद्युत्॰रंथः। सहंसः। पुत्रः। अग्निः। शोचिः २कंशः। पृथिव्याम्। पाजः। अश्रेत्॥ १॥
अयांमि ते नमंउक्तिं जुषस्व ऋतांवस्तुभ्यं चेतंते सहस्वः।
विद्वाँ आ विक्ष विदुषो नि षत्मि मध्य आ बहिं रूतये यजत्र॥ २॥
अयांमि। ते। नमः २उक्तिम्। जुषस्व। ऋतं॰वः। तुभ्यंम्। चेतंते। सहस्वः।
विद्वान्। आ। वृक्षि। विदुषः। नि। सृत्सि। मध्ये। आ। बृहिः। ऊतये। युज्त्र॥ २॥
द्रवंतां त उषसां वाजयंन्ती अग्ने वातंस्य पृथ्यांभिरच्छं।
यत्सीमृञ्जन्तिं पूर्व्यं हर्विभिरा वृन्थुरंव तस्थतुर्दुरोणे॥ ३॥

द्रवंताम्। ते । उषसां । वाजयंन्ती इति । अग्ने । वातस्य । पृथ्यांभि: । अच्छं । यत्। सीम्। अञ्जन्ति । पूर्व्यम्। हुवि:२भिं:। आ। वुन्धुर्गंऽइव। तुस्थृतु:। दुरोणे॥ ३॥ मित्रश्च तुभ्यं वर्रुणः सहस्वोऽग्ने विश्वे मुरुतः सुम्नमर्चन्। यच्छोचिषां सहसस्पुत्र तिष्ठां अभि क्षितीः प्रथयन्त्सूर्यो नृन्॥ ४॥ मित्रः। च । तुभ्यंम् । वर्रणः। सहस्वः। अग्नै। विश्वै। मुरुतः। सुम्नम्। अर्चन्। यत्। शोचिषां। सहसः। पुत्र। तिष्ठाः। अभि। क्षितीः। प्रथयंन्। सूर्यः। नृन्॥ ४॥ वयं ते अद्य रिमा हि काममुत्तानहंस्ता नमसोप्सद्यं। यजिष्ठेनु मर्नसा यक्षि देवानस्त्रेधता मन्मना विप्रो अग्ने॥ ५॥ व्यम्। ते। अद्य। ररिम। हि। कार्मम्। उत्तान° हंस्ताः। नर्मसा। उप॰ सद्यं। यर्जिष्ठेन। मनसा। युक्षु। देवान्। अर्स्नेधता। मन्मना। विप्रः। अग्ने॥ ५॥ त्वद्धि पुत्र सहस्रो वि पूर्वीर्देवस्य यन्त्यूतयो वि वार्जाः। त्वं देंहि सहुस्त्रिणं रुयिं नोंऽद्रोधेणु वर्चसा सुत्यमंग्ने॥ ६॥ त्वत्। हि। पुत्रः। सहसः। वि। पूर्वीः। देवस्य । यन्ति । ऊतयः। वि। वार्जाः। त्वम्। देहि। सहस्रिणम्। रियम्। नः। अद्रोधेणं। वर्चसा। सुत्यम्। अग्ने॥ ६॥ तुभ्यं दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मर्तासो अध्वरे अकर्म। त्वं विश्वस्य सुरर्थस्य बोधि सर्वं तद्ग्ने अमृत स्वदेह॥ ७॥ तुभ्यंम्। दुक्ष्। कृविक्रुतो इति कवि॰क्रतो। यानि । इमा। देव । मतीस:। अध्वरे। अकेर्म। त्वम्। विश्वंस्य। सु°रथंस्य। बोधि। सर्वम्। तत्। अग्ने। अमृत्। स्वुद्। इह॥ ७॥

[88]

[ १५ ] [ ७ कात्य उत्कीलः। अग्निः। त्रिष्टुप्। ]

वि पार्जसा पृथुना शोश्चानो बार्धस्व द्विषो रक्षसो अमीवाः।
सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्यामग्नेरहं सुहर्वस्य प्रणीतौ॥१॥
वि। पार्जसा। पृथुना। शोश्चानः। बार्धस्व। द्विषः। रक्षसः। अमीवाः।
सु॰शर्मणः। बृहतः। शर्मणि। स्याम्। अग्नेः। अहम्। सु॰हर्वस्य। प्र॰नीतौ॥१॥
त्वं नी अस्या उषसो व्युष्टौ त्वं सूर उदिते बोधि गोपाः।
जन्मेव नित्यं तन्यं जुषस्व स्तोमं मे अग्ने तन्वां सुजात॥२॥

त्वम्। नुः। अस्याः। उषसंः। वि॰उंष्टौ। त्वम्। सूरें। उत्॰इते। बोधि। गोपाः। जन्मेऽइव। निर्त्यम्। तनेयम्। जुष्स्व। स्तोमेम्। मे्। अग्ने। तन्वां। सु॰जात्॥ २॥ त्वं नृचक्षां वृष्भानुं पूर्वीः कृष्णास्वंग्ने अरुषो वि भाहि। वसो नेषि च पर्षि चात्यंहः कृधी नो राय उशिजो यविष्ठ॥ ३॥ त्वम्। नृ॰चक्षाः। वृष्भ्। अनु। पूर्वीः। कृष्णासु। अग्ने। अरुषः। वि। भाहि। वसो इति । नेषि । च । पर्षि । च । अति । अहै : । कृधि । नु : । राये । उशिर्ज : । युविष्ठु ॥ ३ ॥ अर्षाळहो अग्ने वृष्भो दिदीहि पुरो विश्वाः सौर्भगा संजिगीवान्। युज्ञस्यं नेता प्रंथमस्यं पायोर्जातंवेदो बृहुतः सुंप्रणीते॥ ४॥ अर्षोळ्हः। अग्ने । वृष्भः। दिदीहि । पुरंः। विश्वाः। सौर्भगा। सुम्°िजगीवान्। युज्ञस्य । नेता। प्रथमस्य । पायो:। जातं ॰वेद:। बृहुत:। सु॰प्रनीते ॥४॥ अर्च्छिद्रा शर्म जिरतः पुरूणि देवाँ अच्छा दीद्यांनः सुमेधाः। रथों न सस्निर्भि वृक्षि वाजमग्ने त्वं रोर्द्सी नः सुमेके ॥ ५॥ अच्छिंद्रा। शर्म। जुरित्रिरितं। पुरूणि। देवान्। अच्छं। दीद्यानः। सु॰मेधाः॥ रथः। न। सस्निः। अभि। वृक्षि। वार्जम्। अग्नै। त्वम्। रोदंसी इति। नु:। सुमेके इति सु॰मेके ॥ ५॥ प्र पीपय वृषभ् जिन्व वाजानग्ने त्वं रोदंसी नः सुदोर्घे। देवेभिर्देव सुरुचा रुचानो मा नो मर्तस्य दुर्मतिः परि छात्॥ ६॥ प्र। पीप्य। वृष्भ्। जिन्वं। वार्जान्। अग्ने। त्वम्। रोदंसी इति। नुः। सुदोघे इति सु॰दोघे। देवेभि:। देव। सु°रुचा । रुचान:। मा। नु:। मर्तस्य। दु:२मृति:। परि। स्थात्॥ ६॥ इळांमग्ने पुरुदंसं सुनिं गोः शंश्वत्तमं हर्वमानाय साध। स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वसमे॥ ७॥ इळाम्। अग्ने। पुरु॰दंसम्। सुनिम्। गोः। शुश्वृत्॰तुमम्। हर्वमानाय। साध्। स्यात्। नुः। सूनुः। तनयः। विजा॰वां। अग्ने। सा। ते। सु॰र्मतिः। भूतु। अस्मे इतिं॥ ७॥

[ १६ ] [ ७ कात्य उत्कीलः। अग्निः। प्रगाथः ( = १, ३, ५ बृहती; २, ४, ६ सतोबृहती )।] अयम्ग्निः सुवीर्यस्येशे मृहः सौभंगस्य। ग्राय ईशे स्वपुत्यस्य गोमंत ईशे वृत्रृहथानाम्॥ १॥

अयम्। अग्नि:। सु°वीर्यस्य। ईशें। मुह:। सौभंगस्य। गुयः। र्डुश्रे। सु°अपत्यस्यं। गो°र्मतः। ईशें। वृत्र°हर्थानाम्॥ १॥ इमं नरो मरुतः सश्चता वृधं यस्मित्रायः शेवृंधासः। अभि ये सन्ति पृतंनासु दूढ्यों विश्वाहा शत्रुंमादुभुः॥ २॥ डुमम्। नुर:। मुरुत:। सुश्रुत्। वृधम्। यस्मिन्। रायः। शे°वृधास:। अभि। ये। सन्ति। पृतेनासु। दु:२६यै:। विश्वाहां। शर्नुम्। आ॰दुभु:॥ २॥ स त्वं नो रायः शिशीहि मीढ्वो अग्ने सुवीर्यस्य। तुर्विद्युम्न वर्षिष्ठस्य प्रजावंतोऽनमीवस्यं शुष्मिणः॥ ३॥ सः। त्वम्। नुः। रायः। शिशीहि । मीढ्वं:। अग्ने । सु°वीर्यस्य। तुर्वि॰द्युम्र । वर्षिष्ठस्य । प्रजा॰वंतः । अनुमीवस्यं । शुष्मिणं: ॥ ३॥ चिक्रयों विश्वा भुवनाभि सामहिश्रिक्रिर्देवेष्वा दुवं:। आ देवेषु यतत् आ सुवीर्य आ शंस उत नृणाम्॥ ४॥ चिक्रः। यः। विश्वां। भुवना। अभि। सुसहिः। चिक्रिः। देवेषुं। आ। दुवंः। आ। देवेषु । यतंते। आ। सु॰वीर्ये। आ। शंसे। उत। नृणाम्॥ ४॥ मा नो अग्नेऽमतये मावीरतायै रीरधः। मागोतांयै सहसस्पुत्र मा निदेऽप देषांस्या कृधि॥ ५॥ मा। नुः। अग्ने। अमृतये। मा। अवीरतायै। रीर्धः। मा। अगोर्तायै। सहसः। पुत्र। मा। निदे। अपं। द्वेषांसि। आ। कृधि॥ ५॥ शृग्धि वार्जस्य सुभग प्रजावृतोऽग्ने बृहुतो अध्वरे। सं राया भूयंसा सृज मयोभुना तुर्विद्युम्न यशस्वता।। ६।। शृग्धि। वार्जस्य। सु°भुग्। प्रजा°वंत:। अग्नै। बृहुत:। अध्वरे। सम्। राया। भूर्यसा। सृज्। मृयु:२भुना । तुर्वि°द्युम्न। यशस्वता॥ ६॥

[ १६ ]

[ १७ ] [ कतो वैश्वामित्रः। अग्निः। त्रिष्टुप्। ]

सुमिध्यमानः प्रथमानु धर्मा समुक्तुभिरज्यते विश्ववारः। शोचिष्केशो घृतनिर्णिक्पावकः सुयुज्ञो अग्निर्युज्ञथाय देवान्॥ १॥

सम्°इध्यमानः। प्रथमा। अर्नु। धर्म। सम्। अक्तु॰भिः। अञ्यते। वि्शव॰वीरः। शोचि:२केश:। घृत°निर्निक्। पावकः। सु°युज्ञः। अग्निः। युजर्थाय। देवान्॥ १॥ यथायंजो होत्रमंग्ने पृथिव्या यथां दिवो जातवेदश्चिकित्विान्। एवानेनं हविषां यक्षि देवान्मंनुष्वद्युज्ञं प्र तिरेममुद्य॥ २॥ यथा । अयेजः। होत्रम्। अग्ने। पृथिव्याः। यथा । दिवः। जात्°वेदः। चिकित्वान्। एव। अनेन । हुविषा । युक्षि । देवान् । मुनुष्वत् । युज्ञम् । प्र । तिर् । डुमम् । अद्य ॥ २ ॥ त्रीण्यार्यूषि तर्वं जातवेदस्तिस्त्र आजानीरुषसंस्ते अग्ने। ताभिदेंवानामवो यक्षि विद्वानथा भव यर्जमानाय शं यो:॥ ३॥ त्रीणि । आर्यूषि । तर्व । जातु॰वेदुः । तिस्रः । आ॰जानीः । उषसंः । ते । अग्ने । ताभि:। देवानाम्। अव:। युक्षि। विद्वान्। अर्थः। भुवः। यजमानाय। शम्। यो:॥ ३॥ अग्निं सुदीतिं सुदृशं गृणन्तो नमस्यामस्त्वेड्यं जातवेदः। त्वां दूतम्रेरितं ह्रंव्यवाहं देवा अंकृण्वन्नुमृतंस्य नाभिम्॥ ४॥ अग्निम्। सु॰दीतिम्। सु॰दृश्मम्। गृणन्तः। नुम्स्यामः। त्वा। ईड्यम्। जातु॰वेदुः। त्वाम्। दूतम्। अर्तिम्। हुव्यु°वाहंम्। देवा:। अकृण्वन्। अमृतस्य। नार्भिम्॥४॥ यस्त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीयान्द्विता च सत्ता स्वधर्या च शुंभुः। तस्यानु धर्म् प्र यंजा चिकित्वोऽथां नो धा अध्वरं देववीतौ॥५॥ यः। त्वत्। होतां। पूर्वः। अग्ने। यजीयान्। द्विता। च्। सत्तां। स्वधयां। च। शुम्॰भुः। तस्य । अर्नु । धर्म । प्र । युजु । चिकित्वु : । अर्थ । नु : । धाु : । अध्वरम् । देव°वीतौ ॥ ५ ॥

[ 29]

[ १८ ] [ कतो वैश्वामित्रः। अग्निः। त्रिष्टुप्। ]

भवां नो अग्ने सुमना उपेतौ सर्खेव सख्ये पितरेव साधः। पुरुद्वहो हि क्षितयो जनांनां प्रति प्रतीचीर्दहतादरांतीः॥१॥ भवं। नः। अग्ने। सु॰मनाः। उपं॰इतौ। सर्खाऽइव। सख्ये। पितरांऽइव। साधः। पुरु॰द्वहः। हि। क्षितयः। जनांनाम्। प्रति। प्रतीचीः। दहतात्। अर्गतीः॥१॥ तपो ष्वंग्ने अन्तराँ अमित्रान् तपा शंसमरेरुषः परस्य। तपो वसो चिकितानो अचित्तान्व ते तिष्ठन्तामुजरां अयासः॥२॥

[38]

तपो इति । सु । अग्ने । अन्तरान् । अमित्रान् । तपे । शंसेम् । अरेरुषः । परेस्य ।
तपो इति । वसो इति । चिकितानः । अचित्तान् । वि । ते । तिष्ठुन्ताम् । अजर्राः । अयासेः ॥ २ ॥
इध्येनाग्न इच्छमाना घृतेन जुहोमि हृव्यं तरसे बलाय ।
यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम् ॥ ३ ॥
इध्येन । अग्ने । इच्छमानः । घृतेन । जुहोमि । हृव्यम् । तरसे । बलाय ।
यावत् । ईशें । ब्रह्मणा । वन्दमानः । इमाम् । धियम् । श्रातु क्सेयाय । देवीम् ॥ ३ ॥
उच्छोचिषां सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्वयः शसमानेषुं धेहि ।
रेवदंग्ने विश्वामित्रेषु शं योमीपृंज्या ते तुन्वं १ भूरि कृत्वः ॥ ४ ॥
उत्। शोचिषां । सहसः । पुत्र । स्तुतः । बृहत् । वयः । श्राश्मानेषुं । धेहि ।
रेवत् । अग्ने । विश्वामित्रेषु । शम् । योः । मुर्मुज्य । ते । तुन्वं म् । भूरि । कृत्वः ॥ ४ ॥
कृधि रत्नं सुसनित्रर्धनानां स घेदंग्ने भवसि यत्समिद्धः ।
स्तोतुर्दुरीणे सुभगस्य रेवतसृप्रा क्रस्नां दिधषे वपूंषि ॥ ५ ॥
कृधि । रत्नम् । सु ध्मित्रः । धनानाम् । सः । घ् । इत् । अग्ने । भवसि । यत् । सम् इंद्धः ।
स्तोतुः । दुरोणे । सु भगस्य । रेवत् । सृप्रा । क्रस्नां । दुधिषे । वपूषि ॥ ५ ॥

[ १९ ] [ ५ गाथी कौशिक:। अग्नि:। त्रिष्टुप्।]

अग्निं होतांरं प्र वृंणे मियेधे गृत्सं कृविं विश्वविद्यममूरम्।
स नो यक्षद्देवताता यजीयात्राये वाजाय वनते मुघानि॥ १॥
अग्निम्। होतांरम्। प्र। वृणे । मिमेधे । गृत्संम्। कृविम्। विश्व॰ विदंम्। अमूरम्।
सः। नः। युक्षत्। देव॰ ताता। यजीयान्। राये। वाजाय। वृनते। मुघानि ॥ १॥
प्र ते अग्ने हृविष्मंतीमियुम्यंच्छां सुद्युम्नां रातिनीं घृताचीम्।
प्रदक्षिणिद्देवतांतिमुराणः सं रातिभिर्वसुंभिर्यज्ञमंश्रेत्॥ २॥
प्र। ते । अग्ने। हृविष्मंतीम्। इयुम्। अच्छं। सु॰ द्युम्नाम्। रातिनीम्। घृताचीम्।
प्र॰ दक्षिणित्। देव॰ तातिम्। उराणः। सम्। राति॰ भिः। वसुं॰ भिः। युज्ञम्। अश्रेत्॥ २॥
स तेजीयसा मनसा त्वोतं उत शिक्ष स्वपृत्यस्यं शिक्षोः।
अग्ने रायो नृतंमस्य प्रभूतौ भूयामं ते सुष्टुतयंश्च वस्वः॥ ३॥

सः। तेजीयसा। मर्नसा। त्वा॰र्ऊतः। उत। शिक्षः। सु॰अपुत्यस्यं। शिक्षोः।
अग्ने। ग्रयः। नृ॰तंमस्य। प्र॰भूंतौ। भूयामं। ते। सु॰स्तुत्यः। च्। वस्वः॥ ३॥
भूरीणि हि त्वे दंधिरे अनीकाग्ने देवस्य यज्येवो जनांसः।
स आ वंह देवतांतिं यविष्ठ् शर्धो यद्द्य दिव्यं यजांसि॥ ४॥
भूरीणि। हि। त्वे इतिं। दुधिरे। अनीका। अग्ने। देवस्यं। यज्येवः। जनांसः।
सः। आ। वृह्। देव॰तांतिम्। यृविष्ठ्। शर्धः। यत्। अद्य। दिव्यम्। यजांसि॥ ४॥
यन्त्वा होतांरम्नजंन्म्येधे निषादयंन्तो यज्यांय देवाः।
स त्वं नो अग्नेऽवितेह बोध्यिध् श्रवांसि धेहि नस्त्नपूर्षु॥ ५॥
यत्। त्वा। होतांरम्। अनर्जन्। मियेधे। नि॰सादयंन्तः। यज्यांय। देवाः।
स:। त्वम्। नः। अग्ने। अविता। इह। बोधि। अधि। श्रवांसि। धेहि। नः। तुनूष्वं॥ ५॥
सः। त्वम्। नः। अग्ने। अविता। इह। बोधि। अधि। श्रवांसि। धेहि। नः। तुनूष्वं॥ ५॥

[ २० ] [ ५ गाथी कौशिक:। अग्नि:; १, ५ विश्वे देवा:। त्रिष्टुप्।] अग्निमुषसम्पिवनां दिधुक्रां व्युष्टिषु हवते विह्निक्वथै:। सुज्योतिषो नः शृण्वन्तु देवाः सजोषंसो अध्वरं वावशानाः॥ १॥ अग्निम् । उषस्म । अश्विनां । दुधि॰क्राम् । वि॰उंष्टिषु । हुवुते । वह्निं: । उक्थै: । सु॰ज्योतिषः। नः। शृण्वन्तु। देवाः। सु॰जोष॑सः। अध्वरम्। वावृशानाः॥ १॥ अग्ने त्री ते वार्जिना त्री षुधस्था तिस्त्रस्ते जिह्ना ऋतजात पूर्वी:। तिस्त्र उं ते तुन्वों देववांतास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयुच्छन्॥ २॥ अग्नै । त्री । ते । वार्जिना । त्री । सुध°स्था । तिस्रः । ते । जिह्वाः । ऋतु°जातु । पूर्वीः । तिस्तः। ऊँ इति । ते । तन्वः। देव°वाताः। ताभिः। नः। पाहि । गिरः। अप्र°युच्छन्॥ २॥ अग्ने भूरीणि तर्व जातवेदो देव स्वधावोऽमृतस्य नामं। यार्श्च माया मायिनां विश्वमिन्व त्वे पूर्वी: संदुधु: पृष्टबन्धो॥ ३॥ अग्नै। भूरीणि। तर्व। जातु॰वेदुः। देवं। स्वधा॰वुः। अमृतंस्य। नामं॥ याः। चु। मायाः। मायिनाम्। विश्वम्°इन्व। त्वे इतिं। पूर्वी:। सम्°द्धः। पृष्ट्बन्धो इतिं पृष्ट°बन्धो॥३॥ अग्निर्नेता भगइव क्षितीनां दैवीनां देव ऋतुपा ऋतावा। स वृंत्रहा सुनयों विश्ववेदाः पर्षेद्विश्वाति दुरिता गृणन्तम्॥ ४॥

अग्निः। नेता। भर्गःऽइव। क्षितीनाम्। दैवीनाम्। देवः। ऋतु॰पाः। ऋत॰वां।
सः। वृत्र॰हा। सनर्यः। विश्व॰वेदाः। पर्षत्। विश्वां। अतिं। दुः२इता। गृणन्तंम्॥ ४॥
द्धिक्राम्ग्निम्षसं च देवीं बृह्स्पतिं सिवृतारं च देवम्।
अश्विनां मित्रावर्रुणाः भगं च वसृतुद्राँ आदित्याँ दृह हुवे॥ ५॥
दिधि॰काम। अग्निम। उषसंम। च। देवीम। बहस्पतिंम। सवितारंम। च। देवम।

[ 20]

दुधि॰क्राम्। अग्निम्। उषसंम्। च्। देवीम्। बृह्स्पतिम्। सुवितारम्। च्। देवम्। अश्विनां। मित्रावर्रुणा। भर्गम्। च्। वसून्। रुद्रान्। आदित्यान्। इह। हुवे॥ ५॥

[ २१ ] [ ५ गाथी कौशिक:। अग्नि:। १ त्रिष्टुप्, २-३ अनुष्टुभौ, ४ विराङ्रूपा, ५ सतोबृहती।]

ड्रमं नों यज्ञम्मृतेषु धेहीमा ह्व्या जातवेदो जुषस्व। स्तोकानांमग्ने मेदंसो घृतस्य होतः प्राशांन प्रथमो निषद्यं॥ १॥

इमम्। नुः। युज्ञम्। अमृतैषु। धेहि। इमा। हृव्या। जातु॰वेदुः। जुष्सव।

स्तोकानाम्। अग्ने। मेर्दसः। घृतस्यं। होत्रिरिति। प्र। अशान्। प्रथमः। नि॰सद्यं॥ १॥

घृतवंन्तः पावक ते स्तोकाः श्चोतिन्ति मेद्रसः। स्वर्धर्मन्द्रेववीतये श्रेष्ठं नो धेहि वार्यम्॥ २॥

घृत°वंन्तः। पावक्। ते। स्तोकाः। श्चोतन्ति। मेदसः।

स्व॰ धर्मन्। देव॰ वीतये। श्रेष्ठम्। नः। धेहि। वार्यम्॥ २॥

तुभ्यं स्तोका घृतश्चतोऽग्ने विप्राय सन्त्य। ऋषिः श्रेष्ठः सिमध्यसे यज्ञस्यं प्राविता भव॥ ३॥

तुभ्यम्। स्तोकाः। घृत्°श्चर्तः। अग्नै। विप्राय। सन्त्य।

ऋषिं:। श्रेष्ठं:। सम्। इ्ध्यस्रे। युज्ञस्यं। प्र°अविता। भव्॥ ३॥

तुभ्यं श्रोतन्त्यिशगो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेदंसो घृतस्य।

कृविश्रस्तो बृंहता भानुनागां हुव्या जुंषस्व मेधिर॥ ४॥

तुभ्यम्। श्रोतन्ति। अधिगो इत्यधि॰गो। शची॰वः। स्तोकासः। अग्ने। मेदसः। घृतस्य।

कृवि°शस्तः। बृह्ता। भानुना । आ। अगाः। ह्व्या। जुषस्व। मेधिर॥ ४॥

ओजिंष्ठं ते मध्यतो मेदु उद्भृतं प्र ते व्यं ददामहे।

श्रोतंन्ति ते वसो स्तोका अधि त्वचि प्रति तान्देवशो विहि॥ ५॥

ओर्जिष्ठम्। ते। मध्यतः। मेदः। उत्°भृतम्। प्र। ते। व्यम्। दुद्ाम्हे।

श्चोतिन्त । ते । वृसो °इर्ति । स्तोकाः । अर्धि । त्वृचि । प्रति । तान् । देवृ °शः । विहि ॥ ५ ॥

[ 38]

[ २२ ] [ ५ गाथी कौशिक:। अग्नि:; ४ पुरीष्या अग्नय:। त्रिष्टुप्। ४ अनुष्टुप्।] अयं सो अग्निर्यस्मिन्त्सोमुमिन्द्रः सुतं दुधे जुठरे वावशानः। सुहुस्त्रिणुं वाजुमत्युं न सिप्तं ससुवान्त्सन्त्तूंयसे जातवेदः॥१॥ अयम्। सः। अग्निः। यस्मिन्। सोमेम्। इन्द्रेः। सुतम्। दुधे। जुठरै। वावुशानुः। सुहुस्निर्णम्। वार्जम्। अर्त्यम्। न सप्तिम्। सुसु॰वान्। सन्। स्तूयुसे। जातु॰वेदुः॥१॥ अग्ने यत्ते दिवि वर्च: पृथिव्यां यदोषंधीष्वप्स्वा यंजत्र। येनान्तरिक्षमुर्वातृतस्थं त्वेषः स भानुर्रण्वो नृचक्षाः॥ २॥ अग्नै। यत्। ते। दिवि। वर्च:। पृथिव्याम्। यत्। ओषंधीषु। अप्°सु। आ। युजुत्रु। येनं । अन्तरिक्षम् । उरु । आ्°तृतन्थं । त्वेषः । सः । भानुः । अर्ण्वः । नृ°चक्षां : ॥ २ ॥ अर्गे दिवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवाँ ऊंचिषे धिष्णया ये। या रोचने पुरस्तात्सूर्यस्य याश्चावस्तांदुपृतिष्ठंन्त आपं:॥३॥ अग्नै। दिव:। अर्णम्। अच्छै। जिगासि। अच्छै। देवान्। ऊचिषे। धिष्णयाः। ये। याः। रोचुने। पुरस्तात्। सूर्यस्य। याः। चु। अवस्तात्। उपु॰तिष्ठन्ते। आपः॥ ३॥ पुरीष्यांसो अग्नयः प्राव्णेभिः सुजोषंसः। जुषन्तां युज्ञमुद्रुहोऽनमीवा इषो मुहीः॥ ४॥ पुरीष्यांसः।अग्नयः।प्रवणेभिः।स्॰जोषंसः।जुषन्तांम्।युज्ञम्।अद्रुहंः।अनुमीवाः।इषंः।मुहीः॥४॥ इळामग्ने पुरुदंसं सुनिं गोः श्रश्चत्तमं हर्वमानाय साध। स्यानः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वसमे॥ ५॥ [ 22] इळाम्। अग्ने। पुरु॰दंसम्। सुनिम्। गोः। शुश्वृत्॰तुमम्। हर्वमानाय। साध्। स्यात्। नुः। सूनुः। तर्नयः। विजा॰वां। अग्नै। सा। ते। सु॰मृतिः। भूतु। अस्मे इतिं॥ ५॥

[२३] [५ देवश्रवा देववातश्च भारतौ। अग्निः। त्रिष्टुप्, ३ सतोबृहती।]
निर्मिथितः सुधित आ स्थस्थे युवां कृविरध्वरस्यं प्रणेता।
जूर्यत्स्वग्निरजरो वनेष्वत्रां दथे अमृतंं जातवेदाः॥ १॥
निः२मिथितः। सु॰धितः। आ। स्थ॰स्थे। युवां। कृविः। अध्वरस्यं। प्र॰नेता।

जूर्यत्°सु। अग्नि:। अजर्र:। वर्नेषु। अत्रं। दुधे। अमृतंम्। जात°वैदा:॥ १॥

अमेन्थिष्टां भारता रेवद्गिनं देवश्रवा देववातः सुदक्षम्। अग्ने वि पंश्य बृहताभि सुयेषां नों नेता भवतादनु द्यून्॥ २॥ अमेन्थिष्टाम् । भारता । रेवत् । अग्निम् । देव°श्रवाः । देव°वातः । सु°दक्षेम् । अर्गे । वि । पुश्य । बृहुता । अभि । राया । इषाम् । नुः । नेता । भुवृतात् । अर्नु । द्यून् ॥ २ ॥ दश् क्षिपं: पूर्व्यं सीमजीजनुन्त्सुजातं मातृषुं प्रियम्। अग्निं स्तुहि दैववातं देवश्रवो यो जनानामसंद्वशी॥ ३॥ दर्श । क्षिपः । पूर्व्यम् । सीम् । अजीजनन् । सु॰ जातम् । मातृषु । प्रियम् । अग्निम्। स्तुहि। दैवु°वातम्। देवु°श्रुवु:। य। जनानाम्। असंत्। वृशी॥ ३॥ नि त्वां दधे वर आ पृथिव्या इळायास्पदे सुंदिन्त्वे अह्नाम्। दृषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदंग्ने दिदीहि॥ ४॥ नि। त्वा। दुधे। वरें। आ। पृथिव्या:। इळाया:। पुदे। सुद्निन्°त्वे। अह्नाम्। दृषत्°वंत्याम्। मार्नुषे। आप्यायाम्। सर्रस्वत्याम्। रेवत्। अग्ने। दिदीहि॥ ४॥ इळामग्ने पुरुदंसं सुनिं गोः शश्चित्तमं हर्वमानाय साध। स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिर्भूत्वसमे॥ ५॥ इळाम्। अग्ने। पुरु॰दंसम्। सनिम्। गो:। शृश्वत्॰तमम्। हवमानाय। साध्। स्यात्। नुः। सूनुः। तर्नयः। विजा°वा । अग्नै । सा। ते । सु°मृतिः। भूतु । अस्मे इति ॥ ५ ॥

[ 23]

[२४] [५ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। गायत्रीः १ अनुष्टुप्।]
अग्ने सहंस्व पृतंना अभिमांतीरपांस्य। दुष्टरस्तरत्ररांतीर्वर्चो धा यज्ञवाहसे॥ १॥
अग्ने। सहंस्व। पृतंनाः। अभि॰मांतीः। अपं। अस्य।
दुस्तरः। तरंन्। अरांतीः। वर्चः। धाः। यज्ञ॰वांहसे॥ १॥
अग्ने इळा सिमंध्यसे वीतिहोत्रो अमर्त्यः। जुषस्व सू नो अध्वरम्॥ २॥
अग्ने। इळा। सम्। इध्यसे। वीति॰होत्रः। अमर्त्यः। जुषस्वं। सु। नः। अध्वरम्॥ २॥
अग्ने दुम्नेनं जागृवे सहंसः सूनवाहुत। एदं बहिः सदो मम॥ ३॥
अग्ने। द्युम्नेनं। जागृवे। सहंसः। सूनो इति। आ॰हुत। आ। दुदम्। बहिः। सुदः। ममं॥ ३॥
अग्ने विश्वेभिरिनिभिर्देवेभिर्महया गिरंः। यज्ञेषु य उं चायवः॥ ४॥

अग्नै। विश्वैभि:। अग्नि°भि:। देवेभि:। मृह्य्। गिर्रः। युज्ञेषुं। ये। कुँ इतिं। चायवः॥४॥ अग्ने दा दाशुषें रियं वीरवन्तं परीणसम्। शिशीहि नः सूनुमतः॥५॥ [२४] अग्नै। दाः। दाशुषें। रियम्। वीर°वन्तम्। परीणसम्। शिशीहि। नः। सूनु°मतः॥५॥

[ २५ ] [ ५ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः; ४ अग्नीन्द्रौ। विराट्।]

अग्नै दिवः सूनुरंसि प्रचेतास्तनां पृथिव्या उत विश्ववेदाः। ऋधेग्देवाँ इह येजा चिकित्वः॥ १॥ अग्नै। दिवः। सूनुः। असि। प्र॰चेताः। तनां। पृथिव्याः। उत। विश्व॰वेदाः। ऋधेक्। देवान्। इह। यज्। चिकित्वः॥ १॥

अग्निः स्नोति वीर्याणि विद्वान्स्नोति वार्जम्मृताय भूषेन्। स नो देवाँ एह वहा पुरुक्षो॥ २॥ अग्निः। सनोति। वीर्याणि। विद्वान्। सनोति। वार्जम्। अमृताय। भूषेन्। सः। नः। देवान्। आ। इह। वहु। पुरुक्षो इति पुरुक्षो॥ २॥

अग्निद्यावांपृथिवी विश्वजंन्ये आ भाति देवी अमृते अमूरः। क्षयन्वाजैः पुरुश्चन्द्रो नमोभिः॥ ३॥ अग्निः। द्यावांपृथिवी इति । विश्वजंन्ये इति विश्व॰ जन्ये। आ। भाति । देवी इति । अमृते इति। अमूरः॥ क्षयंन्। वाजैः। पुरु॰ चन्द्रः। नमः२भिः॥ ३॥ अग्न इन्द्रेश्च दाशुषो दुरोणे सुतावतो युज्ञमिहोपं यातम्। अमर्थन्ता सोम्पेयांय देवा॥ ४॥

अर्ग्ने। इन्द्रे:। च्। दाशुर्षः। दुरोणे। सुत॰वंतः। यज्ञम्। इह। उपे। यातम्। अर्मर्धन्ता। सोम॰पेयाय। देवा॥४॥

अग्नै अपां सिमध्यसे दूरोणे नित्यः सूनो सहसो जातवेदः। सुधस्थानि मृहयमान ऊती॥ ५॥ अग्नै। अपाम्। सम्। इध्यसे। दुरोणे। नित्यः। सूनो इतिं। सहसः। जातु॰ वेदः। [२५] सुध॰स्थानि। मृहयमानः। ऊती॥ ५॥

[ २६ ] [ ९ गाथिनो विश्वामित्रः। ७ आत्मा। १-३ वैश्वानरोऽग्निः, ४-६ मरुतः, ७-८ आत्मा (अग्निर्वा), ९ विश्वामित्रोपाध्यायः। १-६ जगत्यः, ७-९ त्रिष्टुभः।]

वैश्वान्तरं मनसाग्निं निचाय्यां ह्विष्मन्तो अनुष्तयं स्वर्विद्मे।
सुदानुं देवं रिश्वरं वसूयवो गीभी रणवं कुशिकासो हवामहे॥ १॥
वैश्वान्तरम्। मनसा। अग्निम्। नि॰चाय्ये। ह्विष्मन्तः। अनु॰स्त्यम्। स्वःश्विद्मे।
सु॰दानुंम्। देवम्। रिश्वरम्। वसु॰यवं:। गीःशभः। रणवम्। कुशिकासः। ह्वामहे॥ १॥

तं शुभ्रमुग्निमवसे हवामहे वैश्वानुरं मातुरिश्वानमुक्थ्यम्। बृहुस्पतिं मर्नुषो देवतांतये विष्टं श्रोतांरुमतिंथिं रघुष्यदंम् ॥ २ ॥ तम्। शुभ्रम्। अग्निम्। अवंसे। हुवामुहे। वैश्वानुरम्। मातुरिश्वानम्। उक्थ्यम्। बृह्स्पतिम्। मनुषः। देव॰तातये। विप्रम्। श्रोतारम्। अतिथिम्। रघु॰स्यदेम्॥ २॥ अश्वो न क्रन्दञ्जिनिभिः सिमध्यते वैश्वानुरः कुशिकेभिर्युगेयुगे। स नों अग्निः सुवीर्यं स्वश्व्यं दर्धातु रत्नममृतेषु जागृविः॥ ३॥ अरुवं:। न। क्रन्दंन्। जिनं॰भि:। सम्। इध्यते। वैश्वान्रः। कुशिकेभि:। युग॰युंगे। सः। नुः। अग्निः। सु॰वीर्यम्। सु॰अश्रव्यम्। दर्धातु। रत्नम्। अमृतैषु। जागृविः॥ ३॥ प्र यंन्तु वाजास्तिविषीभिर्ग्नयः शुभे संमिशलाः पृषंतीरयुक्षत। बृहुदक्षों मुरुतों विश्ववेदसुः प्र वेपयन्ति पर्वताँ अदाभ्याः॥ ४॥ प्र। युन्तु। वार्जाः। तर्विषीभिः। अग्नर्यः। शुभे। सम्°र्मिश्लाः। पृषेतीः। अयुक्षुत्। बृहुत्°उक्षं:। मुरुतं:। वि्रव°वेदस:। प्र। वेप्यन्ति। पर्वतान्। अदाध्या:॥ ४॥ अग्निश्रियों मुरुतों विश्वकृष्टय आ त्वेषमुग्रमवं ईमहे व्यम्। ते स्वानिनों रुद्रियां वर्षनिर्णिजः सिंहा न हेषक्रतवः सुदानवः॥ ५॥ अग्नि॰श्रियं:। मुरुतं:। वि्रव॰कृष्टय:। आ। त्वेषम्। उग्रम्। अवं:। ईम्हे । व्यम्। ते। स्वानिनः। रुद्रियाः। वृष्॰िर्निनिजः। सिंहाः। न। हेष॰क्रंतवः। सु॰दानवः॥ ५॥ व्रातंत्रातं गुणंगणं सुश्रुस्तिभिर्ग्नेभीमं मुरुतामोर्ज ईमहे। पृषंदश्वासो अनव्भ्रराधसो गन्तारो युज्ञं विदर्थेषु धीराः॥ ६॥ त्रार्तम्°त्रातम्। गुणम्°र्गणम्। सुशुस्ति°भिः। अग्नेः। भार्मम्। मुरुताम्। ओर्जः। ईमुहे। पृषंत्°अश्वासः। अनुव्भ्र°राधसः। गन्तारः। युज्ञम्। विद्र्थेषु। धीराः॥ ६॥ अग्निरंस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्। अुर्कस्त्रिधातू रर्जसो विमानोऽर्जस्त्रो घुर्मी हुविरस्मि नाम ॥ ७॥ अग्निः। अस्मि। जन्मना। जात°वैदाः। घृतम्। मे्। चक्षुः। अमृतम्। मे्। आसन्। अर्कः। त्रि°धार्तुः। रजसः। वि°मार्नः। अर्जस्रः। घुर्मः। हुविः। अस्मि। नाम ॥ ७॥ त्रिभिः प्वित्रैरपुंपो्द्ध्यंश्कं हृदा मृतिं ज्योतिरनुं प्रजानन्। वर्षिष्ठुं रत्नमकृत स्वधाभिरादिद्यावांपृथिवी पर्यपश्यत्॥ ८॥

[ 35 ]

[ 26]

त्रि॰भिः। प्वित्रैः। अपुपोत्। हि। अर्कम्। हृदा। मृतिम्। ज्योतिः। अनु। प्रु॰जानन्। वर्षिष्ठम्। रत्नम्। अकृत्। स्वधाभिः। आत्। इत्। द्यावापृथिवी इति। परि। अपुश्यत्॥ ८॥ शृतधारमृत्समक्षीयमाणं विपृश्चितं पितरं वक्त्वानाम्। मेळि मदेन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचेम्॥ ९॥ [२७] शृत॰धारम्। उत्सम्। अक्षीयमाणम्। विपुःश्चितंम्। पितरंम्। वक्त्वानाम्। मेळिम्। मदेन्तम्। पित्रोः। उप॰स्थे। तम्। रोदसी इति। पिपृतम्। सृत्यु॰वाचेम्॥ ९॥

[ २७ ] [ १५ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः; १ ऋतवो वा। गायत्री।]

प्र वो वार्जा अभिद्यंवो ह्विष्मंन्तो घृताच्यां। देवाञ्जिगाति सुमृयुः॥ १॥ प्र। वु:। वार्जा:। अभि°द्यंव:। हुविष्मंन्त:। घृताच्यां। देवान्। जि्गाति। सुम्रुयु:॥ १॥ ईळे अग्निं विपृश्चितं गिरा युज्ञस्य सार्धनम्। श्रुष्टीवानं धितार्वानम्॥ २॥ ईळें। अग्निम्। विपु:२चितंम्। गिरा। युज्ञस्यं। साधंनम्। श्रुष्टी॰वानंम्। धित॰वानम्॥ २॥ अग्ने शुकेमं ते वयं यमं देवस्यं वाजिनः। अति द्वेषांसि तरेम॥ ३॥ अर्ग्ने। शुकेमं। ते। व्यम्। यमम्। देवस्यं। वाजिनः। अति। द्वेषींसि। तुरेम्॥ ३॥ सुमिध्यमानो अध्वरेर्रुग्निः पावक ईड्यः। शोचिष्केशस्तमीमहे॥ ४॥ सम्॰डुध्यमानः। अध्वरे। अग्निः। पावकः। ईड्यः। शोचिः२केशः। तम्। ईम्हे ॥ ४॥ पृथुपाजा अमेर्त्यो घृतनिर्णिक्स्वाहुतः। अग्निर्युज्ञस्यं हव्यवाट्॥ ५॥ पृथु॰पार्जाः। अमर्त्यः। घृत॰निर्निक्। सु॰आहुतः। अग्निः। युज्ञस्ये। हृव्यु॰वाट्॥ ५॥ तं सुबाधो युतस्त्रुंच इत्था ध्रिया युज्ञवंन्तः। आ। चंक्रुर्गिनमूतये॥ ६॥ तम्। सु°बार्धः। यृत°स्नुंचः। इत्था। धिया। यृज्ञ°वंन्तः। आ। चृक्कः। अग्निम्। ऊत्ये ॥ ६॥ होता देवा अमर्त्यः पुरस्तादिति मायया । विदर्थानि प्रचोदर्यन् ॥ ७ ॥ होता । देव:। अमर्त्य:। पुरस्तात्। <u>एति । मायया । वि</u>दर्थानि । प्र°चोदर्यन् ॥ ७ ॥ वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते। विप्रो यज्ञस्य सार्धनः॥ ८॥ वाजी। वार्जेषु। धीयते। अध्वरेषुं। प्र। नीयते। विप्रः। युज्ञस्यं। सार्धनः॥ ८॥ धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दंधे। दक्षस्य पितरं तनां॥ ९॥ धिया। चुक्रे । वरेण्य:। भूतानाम्। गर्भम्। आ। दुधे। दक्षेस्य। पितरम्। तना ॥ ९॥

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

नि त्वां दधे वरंण्यं दक्षंस्येळा संहस्कृत। अग्नें सुदीतिमुशिजंम्॥ १०॥

नि। त्वा। दधे। वरंण्यम्। दक्षंस्य। इळा। सहः २कृत्। अग्नें। सु॰दीतिम्। उशिजंम्॥ १०॥

अग्निं यन्तुरंम्। त्र्पंत्रस्य योगें वनुषंः। विष्रा वाजैः सिमंन्थते॥ ११॥

अग्निम्। यन्तुरंम्। अप्॰तुरंम्। ऋतस्यं। योगें। वनुषंः। विष्राः। वाजैः। सम्। इन्धते॥ ११॥

ऊर्जो नपातमध्वरे दीदिवांसमुप् द्यविं। अग्निमीळे किविक्रतुम्॥ १२॥

ऊर्जाः। नपातम्। अध्वरे। दीदि॰ वांसम्। उपं। द्यविं। अग्निम्। ईळे। किवि॰ क्रतुम्॥ १२॥

ईळेन्यों नमस्यंस्तिरस्तमंसि दर्शतः। सम्गिनिरंध्यते वृषां॥ १३॥

ईळेन्यों नमस्यंः। तिरः। तमंसि। दुर्शतः। सम्। अग्निः। इध्यते। वृषां॥ १३॥

वृषों अग्निः सिम्ध्यतेऽश्वो न देववाहनः। तं हृविष्मंन्त ईळते॥ १४॥

वृषों अग्निः। सम्। इध्यते। अश्वः। न। देव॰ वाहंनः। तम्। हृविष्मंन्तः। ईळ्ते॥ १४॥

वृषणं त्वा वयं वृषन्वृषणः सिमंधीमहि। अग्ने दीद्यंतं बृहत्॥ १५॥

वृषणं त्वा वयं वृषन्वृषणः सिम्धीमहि। अग्ने दीद्यंतं बृहत्॥ १५॥

वृषणम्। त्वा। वयम्। वृषन्। वृषणः। सम्। इधीमिहि। अग्ने। दीद्यंतम्। बृहत्॥ १५॥

[२८] [६ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। १-२, ६ गायत्र्यः, ३ उष्णिक्, ४ त्रिष्टुप्, ५ जगती।]
अग्नै जुषस्व नो हृविः पुरोळाशं जातवेदः। प्रातःसावे धियावसो॥ १॥
अग्नै। जुषस्व । नः। हृविः। पुरोळाशंम्। जात् वेदः। प्रातः रसावे। धियावसो इति धिया वसो॥ १॥
पुरोळा अंग्ने पचतस्तुश्यं वा घा परिष्कृतः। तं जुषस्व यविष्ठ्यः॥ २॥
पुरोळाः। अग्ने। पुचतः। तुश्यंम्। वा। घ। परि कृतः। तम्। जुषस्व। यविष्ठ्यः॥ २॥
अग्नै वीहि पुरोळाश्माहुतं तिरोअह्न्यम्। सहसः सूनुरस्यध्वरे हृतः॥ ३॥
अग्नै विहि । पुरोळाशंम्। आ॰ हुतम्। तिरः २ अह्म्यम्। सहसः। सूनुः। असि। अध्वरे। हृतः॥ ३॥
आग्नै। वीहि। पुरोळाशंम्। आ॰ हुतम्। तिरः २ अह्म्यम्। सहसः। सूनुः। असि। अध्वरे। हृतः॥ ३॥
माध्यंदिने सर्वने जातवेदः पुरोळाशंमिह केवे जुषस्व।
अग्नै यह्नस्य तर्व भाग्धेयं न प्र मिनन्ति विद्येषु धीर्यः॥ ४॥
माध्यंदिने। सर्वने। जात् वेदः। पुरोळाशंम्। इह। क्वे। जुषस्व।
अग्नै। यह्नस्यं। तर्व। भागः धेयंम्। न। प्र। मिन्तिः। विद्येषु। धीर्यः॥ ४॥
अग्नै तृतीये सर्वने हि कानिषः पुरोळाशं सहसः सून्वाहुतम्।
अथां देवेष्वंध्वरं विप्न्यया धा रत्नेवन्तम्मृतेषु जागृविम्॥ ५॥

अग्नै। तृतीये। सर्वने। हि। कार्निष:। पुरो़ळाशंम्। सहसः। सूनो इति। आ॰ हुंतम्। अर्थ। देवेषुं। अध्वरम्। विपन्ययां। धाः। रत्ने॰ वन्तम्। अमृतेषु। जागृंविम्॥५॥ अग्नै वृधान आहुंतिं पुरो़ळाशंं जातवेदः। जुषस्वं तिरोअह्म्यम्॥६॥ [३१] अग्नै। वृधानः। आ॰ हुंतिम्। पुरो़ळाशंम्। जाति॰ वेदः। जुषस्वं। तिरः२अह्म्यम्॥६॥

[ २९ ] [ १६ गाथिनो विश्वामित्रः। अग्निः। ५ ऋत्विजो वा। त्रिष्टुप्; १,४,१०,१२ अनुष्टुभः; ६,११,१४,१५ जगत्यः ]

अस्तीदर्मधिमन्थन्मस्ति प्रजर्ननं कृतम्। एतां विश्पत्नीमा भराग्निं मन्थाम पूर्वथां॥ १॥ अस्ति । इदम् । अधि॰मन्थंनम् । अस्ति । प्र॰जनंनम् । कृतम् । एताम्। विश्पत्नीम्। आ। भुर्। अग्निम्। मुन्थाम्। पूर्व॰थां॥१॥ अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भइव सुर्धितो गुर्भिणीषु। द्विवेदिंव ईड्यों जागृवद्भिंह्विष्मद्भिमंनुष्येभिर्गिनः॥ २॥ अरण्यौ:। नि॰हिंत:। जात॰वेंदा:। गर्भ:ऽइव। सु॰धिंत:। गुर्भिणीषु। द्विवे॰द्वि । ईड्यः । जागृवत्॰भिः । हुविष्मत्॰भिः । मुनुष्यैभिः । अग्निः ॥ २ ॥ इळांयास्त्वा पुदे वयं नाभां पृथिव्या अधि। जातंवेदो नि धीमुह्यग्ने हुव्याय वोळ्हंवे॥ ४॥ इळाया:। त्वा । पुदे। वयम्। नाभां। पृथिव्या:। अधि। जातं॰वेद:। नि। धीुमुहि। अग्ने। हुव्यायं। वोळ्हंवे॥४॥ मन्थता नरः क्विमद्वयन्तं प्रचेतसम्मृतं सुप्रतीकम्। युज्ञस्यं केतुं प्रथमं पुरस्तांदुग्निं नरो जनयता सुशेवंम्॥५॥ [37] मन्थंत। नुरः। कृविम्। अद्वंयन्तम्। प्र॰चैतसम्। अमृतंम्। सु॰प्रतीकम्। युज्ञस्यं। केृतुम्। प्रथमम्। पुरस्तात्। अग्निम्। नुरः। जुनुयत्। सु॰शेवंम्॥ ५॥ यदी मन्थंन्ति बाहुभिर्वि रोचतेऽश्वो न वाज्यंरुषो वनेष्वा। चित्रो न यामन्नुश्विनोर्रानंवृतः परिं वृणुक्त्यश्मनस्तृणा दहन्।। ६॥ यदि। मन्थेन्ति। बाहु°भिः। वि। रोच्ते। अश्वः। न। वाजी। अरुषः। वर्नेषु। आ। चित्रः। न। यामन्। अश्विनौः। अनिं वृतः। परिं। वृण्किः। अश्मनः। तृणां। दहंन्॥ ६॥

जातो अग्नी रोचते चेकितानो वाजी विप्रः कविशस्तः सुदानुः। यं देवास् ईड्यं विश्वविदं हव्यवाहुमदंधुरध्वरेषुं॥ ७॥ जातः। अग्निः। रोचते । चेकितानः। वाजी। विप्रः। कृवि°शस्तः। सु°दानुः। यम्। देवासं:। ईड्यम्। वि्रवः विदंम्। हृव्यः वाहंम्। अदंधु:। अध्वरेषुं॥ ७॥ सीदं होतुः स्व उं लोके चिकित्वान्त्सादयां यज्ञं सुंकृतस्य योनौं। देवावीर्देवान्ह्विषां यजास्यग्नें बृहद्यर्जमाने वयों थाः॥ ८॥ सीदं। होत्रिरितं। स्वे। ऊँ इतिं। लोके। चिकित्वान्। सादयं। युज्ञम्। सु°कृतस्यं। योनौं। देव°अवी:। देवान्। हृविषां। युजासि । अग्नै । बृहत्। यजमाने। वर्यः। धाः॥ ८॥ कृणोतं धूमं वृषंणं सखायोऽस्त्रेधन्त इतन् वाज्मच्छं। अयम्ग्निः पृतनाषाट् सुवीरो येन देवासो असंहन्त दस्यून्॥ ९॥ कृणोतं। धूमम्। वृषंणम्। सुखायः। अस्रेधन्तः। इतुन्। वार्जम्। अच्छं। अयम्। अग्निः। पृतुनाषाट्। सु॰वीर्रः। येनं। देवासंः। असंहन्त। दस्यूंन्॥ ९॥ अयं ते योर्निर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः। तं जानन्नग्न आ सीदाथा नो वर्धया गिरः॥ १०॥ अयम्। ते। योर्निः। ऋत्वियः। यतः। जातः। अरौचथाः। [33] तम्। जानन्। अग्ने। आ। सीद्र। अर्थ। नः। वर्धय। गिरः॥ १०॥ तनूनपांदुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसों भवति यद्विजायंते। मातुरिश्वा यदिमंमीत मातिर वार्तस्य सर्गो अभवत्सरीमणि॥ ११॥ तनूर्ं॰नपात्। उच्यते । गर्भः। आसुरः। नराशंसंः। भुवृति । यत्। वि॰जायते । मातुरिश्वा । यत् । अर्मिमीत । मातरि । वार्तस्य । सर्गः । अभवत् । सरीमणि ॥ ११ ॥ सुनिर्मथा निर्मिथितः सुनिधा निर्हितः कृविः। अग्नै स्वध्वरा कृणु देवान्देवयुते यंज॥ १२॥ सुनिः२मथा । निः२मंथितः। सु॰निधा। नि॰हितः। कृविः। अर्ग्नै। सु°अध्वरा। कृणु। देवान्। देवु°यते। युजु॥ १२॥ अर्जीजनत्रुमृतं मर्त्यांसोऽस्त्रेमाणं तुरिणं वी्ळुजंम्भम्। दश् स्वसारो अग्रुवं: समीसी: पुमांसं जातम्भि सं रंभन्ते॥ १३॥

अर्जीजनन्। अमृतंम्। मर्त्यांसः। अस्त्रेमाणंम्। त्रिणंम्। वीळु॰जंम्भम्।
दर्श। स्वसारः। अग्रुवंः। सम्॰र्ड्चोः। पुमांसम्। जातम्। अभि। सम्। रुभन्ते॥ १३॥
प्र सप्तहोता सन्कादराचत मातुरुपस्थे यदशोचद्रधंनि।
न नि मिषित सुरणो दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादजायत॥ १४॥
प्र। सप्त॰होता। सन्कात्। अरोच्त्। मातुः। उप॰स्थे। यत्। अशोचत्। ऊधंनि।
न। नि। मिष्ठति। सु॰रणंः। दिवे॰दिवे। यत्। असुरस्य। जठरात्। अजायत॥ १४॥
अम्त्रायुधो मरुतांमिव प्रयाः प्रथम्जा ब्रह्मणो विश्वमिद्विदुः।
द्युम्वद्ब्रह्मं कुश्कास् एरिंग् एकंएको दमे अनिनं समीधिरे॥ १५॥
अम्नुवःयुधेः। मुरुतांम्ऽइव। प्र॰याः। प्रथम्॰जाः। ब्रह्मणः। विश्वम्। इत्। विदुः।
द्युम्र॰वेत्। ब्रह्मं। कुश्कासः। आ। ईर्रिः। एकं:२एकः। दमें। अगिनम्। सम्। ईधिरे॥ १५॥
यदद्य त्वां प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतंश्चिकृत्वोऽवृणीमहीह।
ध्रुवमंया ध्रुवमुताशंमिष्ठाः प्रजानन्विद्वाँ उपं याद्वि सोमंम्॥ १६॥
[३४] (२)
यत्। अद्य। त्वा। प्र॰यति। यज्ञे। अस्मन्। होत्रिति। चिकृत्वः। अवृणीमिह। इह।
ध्रुवम्। अयाः। ध्रुवम्। उत्। अश्मिष्ठाः। प्र॰जानन्। विद्वान्। उपं। याद्वि। सोमंम्॥ १६॥

इत्याश्वलायन-संहितायां तृतीयाष्टके प्रथमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ तृतीयाष्टके द्वितीयोऽध्यायः॥

[३०][२२ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

इच्छन्तिं त्वा सोम्यासः सर्खायः सुन्वन्ति सोमं दर्धति प्रयासि। तिर्तिक्षन्ते अभिशंस्तिं जनांनामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रंकेृतः॥ १॥ इच्छन्ति । त्वा । सोम्यासं: । सर्खाय: । सुन्वन्ति । सोमंम् । दर्धति । प्रयासि । तिर्तिक्षन्ते। अभि°शंस्तिम्। जनानाम्। इन्द्रं। त्वत्। आ। कः। चुन। हि। प्रु॰केृतः॥ १॥ न तें दूरे प्रमा चिद्रजांस्या तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्। स्थिराय वृष्णे सर्वना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्नौ॥ २॥ न। ते। दूरे। पुरुमा। चित्। रजांसि। आ। तु। प्र। याहि। हुरि॰वु:। हरि॰भ्याम्। स्थिरायं। वृष्णें। सर्वना। कृता। डुमा। युक्ताः। ग्रावाणः। सम्°इ्धाने। अग्नौ॥ २॥ इन्द्रंः सुशिप्रों मुघवा तरुत्रो मुहाव्रातस्तुविकूर्मिर्ऋघावान्। यदुग्रो धा बांधितो मर्त्येषु क्वं१ त्या तें वृषभ वीर्याणि॥३॥ इन्द्रं:। सु°शिप्रं:। मुघ°वां। तर्रत्र:। मुहा°व्रांत:। तुवि्°कूर्मि:। ऋघांवान्। यत्। उग्रः। धाः। बाधितः। मर्त्येषुं। क्वं। त्या। ते। वृष्भु। वीर्याणि॥ ३॥ त्वं हि ष्मां च्यावयुन्नच्युंतान्येकों वृत्रा चरंसि जिर्घ्नमानः। तव द्यावापृथिवी पर्वतासोऽनुं व्रताय निर्मितेव तस्थुः॥ ४॥ त्वम्। हि। स्म । च्युवयन्। अर्च्युतानि। एकः। वृत्रा। चरसि। जिर्घ्नमानः। तर्व । द्यार्वापृथिवी इति । पर्वतासः । अर्नु । व्रताय । निर्मिताऽइव । तुस्थुः ॥ ४ ॥ उताभंये पुरुहूत् श्रवोभिरेको दृळ्हमंवदो वृत्रहा सन्। इमे चिदिन्द्र रोदंसी अपारे यत्संगृभ्णा मंघवन्काशिरित्ते ॥ ५ ॥ [8] उत्त। अभये। पुरु°हृत्। श्रवं:२भि:। एकं:। दृळ्हम्। अवदः। वृत्र°हा। सन्॥ इमे इतिं। चित्। डुन्हु । रोदंसी इति । अपारे इति । यत् । सम्°गृभ्णाः । मृघ्°वृन् । का्शिः । इत । ते ॥ ५ ॥

४१६

प्र सू ते इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वर्जः प्रमृणत्रेतु शर्त्रून्। जुहि प्रतीचो अनूचः पराचो विश्वं सत्यं कृणुहि विष्टमस्तु॥ ६॥ प्र। सु। ते । इन्द्र। प्र°वर्ता । हरिं°भ्याम्। प्र। ते । वर्जः। प्र°मृणन्। एतु । शर्त्रून्। जुहि। प्रतीचः। अनूचः। पराचः। विश्वम्। सुत्यम्। कृणुहि। विष्टम्। अस्तु ॥ ६॥ यस्मै धायुरद्धा मर्त्यायाभक्तं चिद्धजते गेह्यं १ सः। भुद्रा त इन्द्र सुमृतिर्घृताची सहस्रदाना पुरुहूत ग्ति:॥ ७॥ यस्मै। धार्युः। अदेधाः। मर्त्याय। अभैक्तम्। चित्। भुजुते। गेुह्यम्। सः। भुद्रा । ते । इन्द्र । सु॰मृति: । घृताची । सुहस्नं ॰दाना । पुरु॰हूत् । सुति: ॥ ७ ॥ सहदानुं पुरुहूत क्षियन्तमहुस्तमिन्द्र सं पिणुक्कुणांरुम्। अभि वृत्रं वर्धमानुं पियारुमुपादमिन्द्र तुवसां जघन्थ॥ ८॥ सह°दानुम्। पुरु°हूत्। क्षियन्तम्। अहस्तम्। इन्द्र। सम्। पिणुक्। कुर्णारुम्। अभि । वृत्रम् । वर्धमानम् । पियारम् । अपार्दम् । इन्द्र । तुवसा । जुघन्थु ॥ ८ ॥ नि सामनामिषिरामिन्द्र भूमिं महीमेपारां सदेने ससत्थ। अस्तेभ्राद्म्यां वृष्भो अन्तरिक्षुमर्षन्त्वापुस्त्वयेह प्रसूताः॥ ९॥ नि । सामनाम् । इषिराम् । इन्द्र । भूमिम् । महीम् । अपाराम् । सदेने । सुसत्थ । अस्तंभात्। द्याम्। वृष्भः। अन्तरिक्षम्। अर्षन्तु। आर्पः। त्वयां। इह। प्र°सूंताः॥ ९॥ अलातृणो वल इन्द्र व्रजो गोः पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार। सुगान्पथो अंकृणोन्निरजे गाः प्रावन्वाणीः पुरुहूतं धर्मन्ती॥ १०॥ [ ? ] अलातृणः। वृलः। इन्द्र। व्रजः। गोः। पुरा। हन्तौः। भयमानः। वि। आर्। सु॰गान्। पृथः। अकृणोत्। निः२अर्जे। गाः। प्र। आवृन्। वार्णीः। पुरु॰हूतम्। धर्मन्तीः॥ १०॥ एको द्वे वस्पमती समीची इन्द्र आ पप्रौ पृथिवीमुत द्याम्। उतान्तरिक्षादुभि नः समीक इषो रथीः सुयुर्जः शूर वार्जान्॥ ११॥ एकः। द्वे इति । वसुमती इति वसु॰मती। समीची इति सम्॰ईची। इन्द्रः। आ। पृष्टौ। पृथिवीम्। उत। द्याम् ॥ उत्त । अन्तरिक्षात् । अभि । नुः । सम्॰ईके । इषः । रथीः । स्॰युजेः । शूर् । वार्जान् ॥ ११ ॥

दिशः सूर्यो न मिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हर्यश्वप्रसूताः। सं यदानुळध्वन आदिदश्रैविंमोचनं कृणुते तत्त्वस्य॥ १२॥ दिशं:। सूर्य:। न। मिनाति । प्र°दिंष्टा:। दिवे°दिवे। हर्यश्व°प्रसूता:। सम्। यत्। आनंट्। अर्ध्वनः। आत्। इत्। अश्वैः। वि़॰मोर्चनम्। कृणुते। तत्। तु। अस्य ॥ १२॥ दिदूंक्षन्त उषस्रो यामंत्रुक्तोर्विवस्वत्या महि चित्रमनीकम्। विश्वें जानन्ति महिना यदागादिन्द्रंस्य कर्म सुकृता पुरूणिं॥ १३॥ दिदृक्षन्ते। उषसं:। यामंन्। अक्तो:। विवस्वत्या:। महिं। चित्रम्। अनीकम्। विश्वै । जानुन्ति । मुहिना । यत् । आ । अगात् । इन्द्रंस्य । कर्म । सु॰कृंता । पुरूणि ॥ १३ ॥ महि ज्योतिर्निहितं वृक्षणांस्वामा पुक्वं चरित बिभ्रती गौः। विश्वं स्वाद्य संभृतमुस्त्रियायां यत्सीमिन्द्रो अदंधाद्भोजनाय॥ १४॥ महिं। ज्योतिः। नि॰हिंतम्। वृक्षणांसु। आमा। पुक्वम्। चुरुति। बिभ्रंती। गौः। विश्वम्। स्वाद्यं। सम्°र्भृतम्। उस्त्रयायाम्। यत्। सीम्। इन्द्रं:। अद्धात्। भोजनाय॥ १४॥ इन्द्र दृह्यं यामकोशा अभूवन्यज्ञायं शिक्ष गृण्ते सर्खिभ्यः। दुर्मायवो दुरेवा मर्त्यांसो निष्डिङ्गणों रिपवो हन्त्वांसः॥ १५॥ इन्द्रं। दृह्यं। यामु॰कोशाः। अभूवन्। युज्ञायं। शिक्षु। गृणते। सर्खि॰भ्यः। दुःश्मायर्वः। दुःश्एर्वाः। मर्त्यासः। निषुङ्गिर्णः। रिपर्वः। हन्त्वासः॥ १५॥ सं घोषं: शृण्वेऽवमैरमित्रैर्जही न्येंष्वशनिं तिपंष्ठाम्। वृश्चेमुधस्ताद्वि र्रुजा सहस्व जुहि रक्षों मघवत्रन्थयंस्व॥ १६॥ सम्। घोषं:। शृण्वे। अव्मै:। अमित्रै:। जुहि। नि। एषु। अशनिम्। तिपष्ठाम्। वृश्च। ईम्। अधस्तात्। वि। रुजु। सहस्व। जुहि। रक्षः। मुघ्॰वुन्। रुन्थर्यस्व॥ १६॥ उद्दंह रक्षं: सहमूलिमिन्द्र वृश्चा मध्यं प्रत्यग्रं शृणीिह। आ कीर्वतः सल्लूकं चकर्थ ब्रह्मद्विषे तपुंषिं हेतिमस्य॥ १७॥ उत्। बृह्। रक्षे:। सह॰ मूंलम्। इन्द्र। वृश्च। मध्यम्। प्रतिं। अग्रम्। शृणीृहि। आ। कीर्वतः। सुलुलूकम्। चुकुर्थ्। ब्रुह्म॰द्विषै। तपुषिम्। हेतिम्। अस्य ॥ १७॥

स्वस्तये वाजिभिश्च प्रणेतः सं यन्महीरिषं आसित्स पूर्वीः। रायो वन्तारों बृहुतः स्यांमासमे अस्तु भर्ग इन्द्र प्रजावान्॥ १८॥ स्वस्तर्ये। वाजि॰भिः। च । प्र<u>नेत</u>रिति प्र॰नेतः। सम्। यत्। मुहीः। इषेः। आ॰सर्त्सि। पूर्वीः। रायः। वन्तार्रः। बृहतः। स्याम्। अस्मे इति । अस्तु । भर्गः। इन्द्र । प्रजा॰वान् ॥ १८ ॥ आ नों भरु भर्गमिन्द्र द्युमन्तुं नि तें देष्णस्यं धीमिह प्ररेके। ऊर्वईव पप्रथे कामों अस्मे तमा पृंण वसुपते वसूंनाम्॥ १९॥ आ। नुः। भुरु। भर्गम्। इन्द्र। द्यु॰मन्तम्। नि। ते। देष्णस्यं। धीमहि। प्र॰रेके। ऊर्व:२ईव। पुप्रथे। कार्म:। अस्मे इतिं। तम्। आ। पृण्। वृसु॰पुते। वसूनाम्॥ १९॥ इमं कार्मं मन्दया गोभि्रश्वैश्चन्द्रवता रार्धसा पुप्रश्रेश्च। स्वर्यवो मृतिभिस्तुभ्यं विष्रा इन्द्राय वार्हः कुशिकासो अक्रन्॥ २०॥ इमम्। कामम्। मुन्दुयु। गोभि:। अश्वै:। चुन्द्र°वंता। राधंसा। पुप्रर्थ:। च। स्व:२यर्व:। मृति°भि:। तुभ्यम्। विप्रा:। इन्द्राय। वार्ह:। कुशिकार्स:। अुक्रुन्॥ २०॥ आ नो गोत्रा दर्दृहि गोपते गाः समस्मभ्यं सुनयो यन्तु वार्जाः। द्विवक्षां असि वृषभ सत्यश्रुष्मोऽस्मभ्यं सु मघवन्बोधि गोदाः॥ २१॥ आ। नुः। गोत्रा। दुर्दृह् । गो॰पुते। गाः। सम्। अस्मभ्यम्। सुनर्यः। युन्तु। वार्जाः। दिवक्षाः। असि । वृष्भ । सत्य°शुष्मः। अस्मभ्यम्। सु। मुघ्°वन्। बोधि। गो॰दाः॥ २१॥ शुनं हुवेम मुघवानुमिन्द्रमस्मन्भरे नृतमं वार्जसातौ। शृण्वन्तमुग्रमूतर्ये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धर्नानाम्॥ २२॥ [8] शुनम्। हुवेम्। मुघ°वानम्। इन्द्रम्। अस्मिन्। भरे। नृ°तंमम्। वार्ज'॰सातौ। शृण्वन्तंम्। उग्रम्। ऊतर्ये। समत्॰स्रं। घ्रन्तंम्। वृत्राणि। सम्॰िजतंम्। धनानाम्॥ २२॥

[ ३१ ] [ २२ कुशिक ऐषीरथिः, गाथिनो विश्वामित्रो वा। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

शासद्विह्नंदुंहितुर्नृप्त्यं गाद्विद्वाँ ऋतस्य दीर्धिति सपूर्यन्। पिता यत्रं दुहितुः सेकंमृञ्जन्तसं शृग्म्येन् मनसा दधन्वे॥ १॥ शासत्। वहिः। दुहितुः। नृप्त्यंम्। गात्। विद्वान्। ऋतस्यं। दीर्धितिम्। सपूर्यन्। पिता। यत्रं। दुहितुः। सेकंम्। ऋञ्जन्। सम्। शृग्म्येन। मनसा। दुधन्वे॥ १॥

[4]

न जामये तान्वों रिक्थमंरिक्चकार गर्भं सनितुर्निधानंम्। यदीं मातरों जनयंन्त विह्नमुन्यः कुर्ता सुकृतोंरुन्य ऋन्धन्॥ २॥ न। जामर्ये। तान्वः। रिक्थम्। अुरैक्। चुकारं। गर्भम्। सुनितुः। नि॰धानम्। यदि । मातर्रः। जुनर्यन्त । वह्निम् । अन्यः। कुर्ता । सु॰कृतौः। अन्यः। ऋन्धन् ॥ २ ॥ अग्निजी जुह्वाई रेजमानो महस्पुत्राँ अरुषस्य प्रयक्षे। मुहानार्भो मह्या जातमेषां मुही प्रवृद्धर्यश्वस्य यज्ञैः॥ ३॥ अग्नि:। जुज्जे । जुह्मं। रेजमान:। मुहः। पुत्रान्। अरुषस्यं। प्र॰यक्षे। मुहान्। गर्भः। महिं। आ। जातम्। एषाम्। मुही। प्र॰वृत्। हरिं॰अश्वस्य। युज्ञैः॥ ३॥ अभि जैत्रीरसचन्त स्पृधानं मिंहु ज्योतिस्तर्मसो निरंजानन्। तं जांनतीः प्रत्युदांयन्नुषासः पतिर्गवांमभवदेक इन्द्रः॥ ४॥ अभि। जैत्री:। असुचन्त्। स्पृधानम्। महिं। ज्योति:। तमंस:। नि:। अजानन्। तम्। जानुती:। प्रतिं। उत्। आयुन्। उषसं:। पतिं:। गर्नाम्। अभुवृत्। एकः। इन्द्रं:॥ ४॥ वीळौ सुतीर्भि धीरां अतृन्दन्ग्राचाहिन्वन्मनंसा सुप्त विप्राः। विश्वामविन्दन्पथ्यामृतस्यं प्रजानिनत्ता नमुसा विवेश॥ ५॥ वीळौ। सुती:। अभि। धीरा:। अतृन्दुन्। प्राचा। अहिन्वुन्। मर्नसा। सुप्त। विप्रा:। विश्वाम्। अविन्दुन्। पृथ्याम्। ऋतस्यं। प्र॰जानन्। इत्। ता। नर्मसा। आ। विवेशु॥ ५॥ विदद्यदी सुरमां कृग्णमद्रेमीह पार्थः पूर्व्य सुध्यक्कः। अग्रं नयत्सुपद्यक्षंराणामच्छा रवं प्रथमा जानती गांत्॥ ६॥ विदत्। यदि । सुरमा । रुग्णम् । अद्रै : । महि । पार्थ : । पूर्व्यम् । सुध्यंक् । कुरिति क : । अर्ग्रम् । नुयुत् । सु॰पदी । अर्क्षराणाम् । अच्छं । रर्वम् । प्रथमा । जानुती । गात् ॥ ६ ॥ अर्गच्छदु विप्रतमः सखीयनसूदयत्सुकृते गर्भमद्रिः। ससान् मर्यो युवंभिर्मख्स्यन्नथांभवदङ्गिराः सुद्यो अर्चन्॥७॥ अर्गच्छत्। ऊँ इति । विप्र'°तमः। सुखि़°यन्। असूदयत्। सु°कृते । गर्भम्। अद्रिः। सुसान्। मर्यः। युवं°भिः। मुख्स्यन्। अर्थं। अभुवृत्। अङ्गिराः। सुद्यः। अर्चन्॥७॥

सतःसर्तः प्रतिमानं पुरोभूविंश्वां वेद जिनमा हन्ति शुष्णंम्। प्र णो दिवः पंदुवीर्ग्व्युरर्चन्त्सखा सर्खौरमुञ्चन्तिरंवद्यात्॥ ८॥ सतः २ संतः । प्रति॰मानंम् । पुरः २भूः । विश्वां । वेद् । जिनम । हिन्तं । शुष्णम् । प्र। नु:। द्वि:। पुद्व°वी:। गुव्यु:। अर्चन्। सर्खां। सर्खीन्। अमुञ्चत्। नि:। अवुद्यात्॥ ८॥ नि गंव्यता मनसा सेदुरकैः कृणवानासो अमृतत्वार्यं गातुम्। इदं चिन्नु सर्दनुं भूर्येषां येनु मासाँ असिषासन्तृतेन ॥ ९॥ नि। गुव्यता। मनसा। सेदुः। अर्कैः। कृण्वानासः। अमृत्°त्वार्य। गातुम्। इदम्। चित्। नु। सद्नम्। भूरि। एषाम्। यन्। मास्नान्। अस्निसासन्। ऋतेन्॥ ९॥ संपश्यंमाना अमदन्निभ स्वं पर्यः प्रत्नस्य रेतसो दुर्घानाः। वि रोदंसी अतपुद्धोषं एषां जाते निःष्ठामदंधुर्गीषुं वीरान्॥ १०॥ [६] सम्॰पश्यमानाः। अमदुन्। अभि। स्वम्। पर्यः। प्रत्नस्यं। रेतंसः। दुर्घानाः। वि। रोदंसी इतिं। अतुपत्। घोषं:। एषाम्। जाते। नि:२स्थाम्। अदंधु:। गोषुं। वीरान्॥ १०॥ स जातेभिर्वृत्रहा सेद् हुव्यैरुदुस्त्रियां असृज्दिन्द्रों अर्कैः। उक् च्यंस्मै घृतवृद्धरंन्ती मधु स्वाद्यं दुदुहे जेन्या गौः॥ ११॥ सः। जातेभिः। वृत्र°हा। सः। इत्। ऊँ इति। हुव्यैः। उत्। उस्त्रियाः। असृज्त्। इन्द्रेः। अर्कैः। उक्ची। अस्मै। घृत°वंत्। भरंन्ती। मधुं। स्वाद्मं। दुदुहे। जेन्यां। गौ:॥ ११॥ पित्रे चिच्चकुः सदेनं समस्मै मिह त्विषीमत्सुकृतो वि हि ख्यन्। विष्कुभ्रन्तः स्कम्भनेना जिनत्री आसीना ऊर्ध्वं रेभुसं वि मिन्वन्॥ १२॥ पित्रे । चित् । चुक्रुः । सद्नम् । सम् । अस्मै । महिं । त्विषि॰मत् । सु॰कृतः । वि । हि । ख्यन् । वि॰स्कुभन्तः।स्कन्भनेन।जनित्री इति।आसीनाः। ऊर्ध्वम्। रुभुसम्। वि। मिन्वन्॥ १२॥ मुही यदि धिषणां शिश्रथे धात्मंद्योवधं विभवं १रोदंस्योः। गिरो यस्मिन्ननवृद्याः समीचीर्विश्वा इन्द्रांय तर्विषीरनुंत्ताः॥ १३॥ मुही। यदि। धिषणा । शिष्टनर्थे। धात्। सद्यः २वृर्धम्। वि॰ भ्वम्। रोदस्योः। गिरः। यस्मिन्। अनुवद्याः। सुम्°र्डुचीः। विश्वाः। इन्द्राय। तर्विषीः। अनुताः॥ १३॥

मह्या ते सुख्यं विश्म शुक्तीरा वृत्रुघ्ने नियुतो यन्ति पूर्वी:। मिंह स्तोत्रमव आर्गन्म सूरेर्स्माकुं सु मघवन्बोधि गोपाः॥ १४॥ महिं। आ। ते। सुख्यम्। वृश्मि। शुक्तीः। आ। वृत्रु॰घ्ने। नि॰युतः। युन्ति। पूर्वीः। महिं। स्तोत्रम्। अवं:। आ। अगुन्म्। सूरे:। अस्माकंम्। सु। मृघ्°वृन्। बोधि। गोपा:॥ १४॥ महि क्षेत्रं पुरु श्रुन्द्रं विविद्वानादित्सिखिभ्यश्रुरथुं समैरत्। इन्द्रो नृभिरजनुद्दीद्यानः साकं सूर्यमुषसं गातुमुग्निम्॥ १५॥ [9] महिं। क्षेत्रम्। पुरु। चुन्द्रम्। विविद्वान्। आत्। इत्। सर्खि॰भ्यः। चुरर्थम्। सम्। ऐरत्। इन्द्रैः। नृ॰भिः। अजुनुत्। दीद्यानः। साकम्। सूर्यम्। उषसम्। गातुम्। अग्निम्॥ १५॥ अपश्चिदेष विभ्वो३ दमूनाः प्र सुधीचीरसृजद्विश्वर्श्चन्द्राः। मर्घ्वः पुनानाः क्विभिः प्वित्रैर्द्युभिर्हिन्वन्त्यक्तुभिर्धनुत्रीः॥ १६॥ अपः। चित्। एषः। वि॰भ्वंः। दर्मृनाः। प्र। सुधीचीः। असृजुत्। विश्व॰चंन्द्राः। मध्वः। पुनानाः। कृवि°र्भिः। पृवित्रैः। द्यु°र्भिः। हिन्वन्ति। अक्तु°र्भिः। धर्नुत्रीः॥ १६॥ अनुं कृष्णे वसुंधिती जिहाते उभे सूर्यस्य मुंहना यजेत्रे। परि यत्ते महिमानं वृजध्यै सर्खाय इन्द्र काम्यां ऋजिप्याः॥ १७॥ अनुं। कृष्णे इतिं। वसुंधिती इति वसुं धिती। जिहाते इतिं। उभे इतिं। सूर्यस्य। मुंहनां। यजेते इतिं। परि। यत्। ते। मृहिमानंम्। वृजध्यै। सर्खायः। इन्द्र। काम्याः। ऋजिप्याः॥ १७॥ पर्तिर्भव वृत्रहन्त्सूनृतानां गिरां विश्वायुर्वृष्भो वयोधाः। आ नों गहि सुख्येभिः शिवेभिर्मुहान्मुहीभिक्तिभिः सरुण्यन्॥ १८॥ पर्तिः। भुव । वृत्र°हुन्। सूनृतानाम्। गिराम्। विश्व°आयुः। वृष्भः। वृयः२धा। आ। नुः। गृह् । सुख्येभिः। शिवेभिः। महान्। महीभिः। ऊति°भिः। सुरुण्यन्॥ १८॥ तमंङ्गिरुस्वन्नमंसा सपुर्यन्नव्यं कृणोम् सन्यंसे पुराजाम्। द्रुहो वि याहि बहुला अदेवीः स्वेश्च नो मघवन्त्सातये धाः॥ १९॥ तम्। अङ्गिरुस्वत्। नर्मसा। सुपुर्यन्। नर्व्यम्। कृणोुमि। सन्यसे। पुरा्°जाम्। द्वहः। वि। याहि। बहुलाः। अदैवीः। स्वं९ुरिति स्वंः। च्। नः। मुघु°वन्। सातर्ये। धाः॥ १९॥

मिर्हः पाव्काः प्रतंता अभूवन्स्वस्ति नंः पिपृहि पारमांसाम्।
इन्द्र त्वं रिथ्ररः पाहि नो रिषो मृक्षूमंश्चर् कृणुहि गोजितों नः॥ २०॥

मिर्हः। पाव्काः। प्र॰तंताः। अभूवन्। स्वस्ति। नः। पिपृहि । पारम्। आसाम्।
इन्द्रं। त्वम्। रिथरः। पाहि । नः। रिषः। मृक्षु॰मंश्च। कृणुहि । गो॰जितः। नः। २०॥

अदंदिष्ट वृत्रहा गोपंतिर्गा अन्तः कृष्णाँ अरुषधामंभिर्गात्।
प्र सूनृतां दिशमान ऋतेन् दुरश्च विश्वां अवृणोदप् स्वाः॥ २१॥

अदंदिष्ट । वृत्र॰हा। गो॰पंतिः। गाः। अन्तरिति । कृष्णान्। अरुषः। धामं॰भिः। गात्।
प्र । सूनृतांः। दिशमानः। ऋतेनं। दुरंः। च। विश्वाः। अवृणोत्। अपं। स्वाः॥ २१॥

शुनं हुवेम मुघवानिमन्द्रमस्मिन्भरे नृतंमं वार्जसातौ।

शृणवन्तंमुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणिं संजितं धनानाम्॥ २२॥

शुनम्। हुवेम्। मुघ॰वानम्। इन्द्रंम्। अस्मिन्। भरे। नृ॰तंमम्। वार्ज॰सातौ।
शृणवन्तंम्। उग्रम्। ऊतये। समत्॰सुं। घ्रन्तंम्। वृत्राणिं। सम्॰जितंम्। धनानाम्॥ २२॥

[6]

[ ३२ ] [ १७ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

इन्द्र सोमं सोमपते पिबेमं माध्यंदिनं सर्वनं चारु यत्ते।
प्रप्रथ्या शिप्रें मघवत्रृजीिषिन्वमुच्या हरीं इह मांदयस्व॥१॥
इन्द्रं।सोमंम्।सोम्॰पते।पिबं।इमम्।माध्यंदिनम्।सर्वनम्।चार्छ।यत्।ते।
प्र॰प्रथ्यं।शिप्रे इतिं।मृष्ठ॰वृन्।ऋजीषिन्।वि॰मुच्यं।हरी इतिं।इह।माद्यस्व॥१॥
गवांशिरं मन्थिनंमिन्द्र शुक्रं पिबा सोमं रितमा ते मदांय।
ब्रह्मकृता मारुतेना गणेनं सजोषां रुद्रैस्तृपदा वृषस्व॥२॥
गो॰आंशिरम्।मन्थिनम्।इन्द्र।शुक्रम्।पिबं।सोमंम्।रित्म।ते।मदांय।
ब्रह्म॰कृतां।मारुतेन।गणेनं।स॰जोषां:।रुद्रैः।तृपत्।आ।वृषस्व॥२॥
ये ते शुष्यं ये तिवंषीमवंर्धन्नर्चन्त इन्द्र मुरुतंस्त ओजः।
मार्ध्यंदिने सर्वने वज्रहस्त पिबां रुद्रेभिः सर्गणः सुशिप्र॥३॥
ये।ते।शुष्पंम्।ये।तिवंषीम्।अवंर्धन्।अर्चन्तः।इन्द्र।म्रुतः।ते।ओजः।
मार्ध्यंदिने।सर्वने।वृष्ठ॰हुस्त्।पिबं।रुद्रेभिः।स॰र्गणः।सु॰श्रिप्रः॥३॥

[9]

त इन्नवंस्य मधुमद्विविष्र इन्द्रंस्य शर्धों मुरुतो य आसंन्। येभिर्वृत्रस्येषितो विवेदांमुर्मणो मन्यंमानस्य मर्मं॥४॥ ते। इत्। नु। अस्य। मधुं°मत्। विविष्ठे। इन्द्रंस्य। शर्धः। मुरुतः। ये। आसंन्। येभि:। वृत्रस्य । इषितः। विवेदं । अमुर्मणः। मन्यमानस्य। मर्म ॥ ४॥ मुनुष्वदिन्द्र सर्वनं जुषाणः पिबा सोमं शर्श्वते वीर्याय। स आ वंवृत्स्व हर्यश्व युज्ञैः संरुण्युभिरुपो अर्णी सिसर्षि॥ ५॥ मुनुष्वत्। इन्द्र। सर्वनम्। जुषाणः। पिबं। सोर्मम्। शश्वते। वीर्याय। सः। आ। वृवृत्स्व । हृरि॰अ्श्व । युज्ञैः। सुरुण्यु॰भिः। अपः। अर्णी । सिसुर्षि ॥ ५ ॥ त्वमुपो यद्धं वृत्रं जंघुन्वाँ अत्याँइवु प्रासृंजुः सर्त्वाजौ। शर्यानमिन्द्र चरता वुधेन विव्ववांसं परि देवीरदेवम् ॥ ६ ॥ त्वम्। अपः। यत्। हु। वृत्रभ्। जुघुन्वान्। अत्यान्ऽइव। प्र। असृजः। सर्त्वै। आजौ। शर्यानम्। इन्द्र। चरता। वधेनं। वृत्ति °वांसंम्। परि। देवी:। अर्देवम्॥ ६॥ यजाम इन्नमंसा वृद्धमिन्द्रं बृहन्तंमृष्वमुजरुं युवानम्। यस्यं प्रिये मुमर्तुर्युज्ञियंस्य न रोदंसी महिमानं मुमाते॥ ७॥ यजामः। इत्। नर्मसा। वृद्धम्। इन्द्रम्। बृहन्तम्। ऋष्वम्। अजरम्। युवानम्। यस्य । प्रिये इति । मुमतुः । युज्ञियस्य । न । रोदंसी इति । मुहिमानम् । मुमाते इति ॥ ७ ॥ इन्द्रंस्य कर्म सुकृता पुरूणि वृतानि देवा न मिनन्ति विश्वे। दा्धार यः पृथिवीं द्यामुतेमां जजान सूर्यमुषसं सुदंसाः॥ ८॥ इन्द्रस्य। कर्म । सु॰कृंता। पुरूणिं। व्रतानिं। देवा:। न। मिनुन्ति। विश्वें। दाधारं। यः। पृथिवीम्। द्याम्। उत्। इमाम्। जुजानं। सूर्यम्। उषसंम्। सु°दंसाः॥ ८॥ अद्रोंघ सत्यं तव तन्महित्वं सुद्यो यञ्जातो अपिबो ह सोमम्। न द्यार्व इन्द्र तुवसंस्तु ओजो नाहा न मासाः शुरदो वरन्त॥ ९॥ अद्रोघ। सृत्यम्। तर्व। तत्। मृहि॰त्वम्। सृद्यः। यत्। जातः। अपिबः। ह्। सोमम्। न। द्यार्वः। इन्द्र। तुवसंः। ते। ओर्जः। न। अहा। न। मासाः। शुरदः। वुरन्तु ॥ ९॥

त्वं सद्यो अपिबो जात ईन्द्र मदाय सोमं पर्मे व्योमन्। यद्ध द्यावांपृथिवी आविवेशी्रथांभवः पूर्व्यः काुरुधांयाः॥ १०॥ [ 80] त्वम्। सद्यः। अपिबुः। जातः। इन्द्र्। मदाय। सोमंम्। पुरुमे। वि°ओमन्। यत्। हु। द्यावापृथिवी इति। आ। अविवेशी:। अर्थ। अभवः। पूर्वः। कारुधाया:॥ १०॥ अहन्नहिं परिशयांनुमणी ओजायमानं तुविजात् तव्यान्। न तें महित्वमनुं भूदध् द्यौर्यदुन्ययां स्फिग्या ३ क्षामवंस्थाः॥ ११॥ अहंन् । अहं म् । पुरि॰शयानम् । अर्णः । ओजायमानम् । तुवि॰जात् । तव्यान् । न। ते । मृहि॰त्वम् । अर्नु । भूत् । अर्थ । द्यौ:। यत् । अन्ययां । स्फ्रिग्यां । क्षाम् । अर्वस्था:॥ ११ ॥ युज्ञो हि तं इन्द्र वर्धनो भूदुत प्रियः सुतसोमो मियेर्धः। युज्ञेनं युज्ञमंव युज्ञियुः सन्युज्ञस्ते वर्ज्रमहिहत्यं आवत्॥ १२॥ युज्ञः। हि। ते । इन्द्र । वर्धनः। भूत्। उत। प्रियः। सुत॰सौमः। मियेर्धः। युज्ञेनं। युज्ञम्। अव्। युज्ञियं:। सन्। युज्ञः। ते। वर्ज्रम्। अहि॰हत्यें। आवृत्॥ १२॥ युज्ञेनेन्द्रमवसा चंक्रे अविंगेनं सुम्नाय नव्यंसे ववृत्याम्। यः स्तोमेभिर्वावृधे पूर्व्वेभिर्यो मध्यमेभिरुत नूत्रेनेभिः॥ १३॥ युज्ञेनं। इन्द्रम्। अवसा। आ। चुक्रे। अुर्वाक्। आ। एनुम्। सुम्नायं। नव्यंसे। वुवृत्याम्। यः। स्तोमेभिः। वृवृधे। पूर्व्येभिः। यः। मुध्यमेभिः। उत। नूतनेभिः॥ १३॥ विवेषु यन्मां धिषणां जुजानु स्तवै पुरा पार्यादिन्द्रमह्नः। अंह सो यत्र पीपरद्यथा नो नावेव यान्त मुभये हवन्ते॥ १४॥ विवेषं । यत् । मा । धिषणां । जुजानं । स्तवं । पुरा । पार्यात् । इन्द्रंम् । अह्नं: । अंहसः। यत्रं। पीपरंत्। यथां। नुः। नावाऽईव। यान्तम्। उभयें। हुवन्ते ॥ १४॥ आपूर्णो अस्य कुलशः स्वाहा सेकेव कोशं सिसिचे पिबंध्यै। समुं प्रिया आवंवृत्रन्मदांय प्रदक्षिणिद्भि सोमांस इन्द्रम्॥ १५॥ आ॰पूर्णः। अस्य । कुलर्शः। स्वाहां। सेक्तांऽइव। कोर्शम्। सिसिचे । पिबंध्यै। सम्। ऊँ इति । प्रियाः। आ। अववृत्रन्। मदौय। प्र॰द्क्षिणित्। अभि। सोमौसः। इन्द्रम्॥ १५॥

न त्वां गभीरः पुंरुहृत सिन्धुनिर्द्रयः पिर् षन्तों वरन्त।

इत्था सिर्खंभ्य इषितो यिद्न्द्रा दृळ्हं चिद्रर्ह्णो गर्व्यमूर्वम्॥ १६॥

न। त्वा। गृभीरः। पुरु॰हृत । सिन्धुः। न। अद्रयः। परि । सन्तः। वरन्त ।

डुत्था। सिर्खं॰भ्यः। डुषितः। यत्। इन्द्र । आ। दृळ्हम्। चित्। अर्हजः। गर्व्यम्। रुव्वम्॥ १६॥

श्रुनं हुवेम मुघवानिमन्द्रमिस्मन्भरे नृतम् वार्जसातौ।

श्रुण्वन्तमुग्रमृत्ये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्॥ १७॥

श्रुण्वन्तम्। ग्रुग्रम्। कृतये । समत्॰सुं। घ्रन्तम्। वृत्राणि । सम्॰जितंम्। धनानाम्॥ १७॥

श्रुण्वन्तम्। उग्रम्। कृतये । समत्॰सुं। घ्रन्तम्। वृत्राणि । सम्॰जितम्। धनानाम्॥ १७॥

[ ३३ ] [ १७ गाथिनो विश्वामित्रः, ४, ६, ८, १० नद्यः ऋषिकाः। नद्यः, ४, ८, १० विश्वामित्रः, ६, ७ इन्द्रः। त्रिष्टुप्, १३ अनुष्टुप्।]

प्र पर्वतानामुश्ती उपस्थादश्चेइव विषिते हासमाने।
गावेव शुभे मातरा रिहाणे विपादछुतुद्री पर्यसा जवते॥ १॥
प्रापर्वतानाम्। उश्ती इति। उप°स्थात्। अश्वे इवेत्यश्वेऽइव। विसिते इति वि°सिते। हासमाने इति।
गावाऽइव। शुभे इति। मातरा। रिहाणे इति। वि°पाद। शुतुद्री। पर्यसा। ज्वेते इति॥ १॥
इन्द्रेषिते प्रस्वं भिक्षंमाणे अच्छां समुद्रं रुष्ट्यंव याथः।
समाराणे ऊर्मिभः पिन्वंमाने अन्या वांमन्यामप्येति शुभे॥ २॥
इन्द्रेषिते इतीन्द्रं इषिते। प्र॰सवम्। भिक्षंमाणे इति। अच्छं। समुद्रम्। रुष्ट्यांऽइव। याथः॥ समाराणे इति
सम्॰आराणे। कुर्मि॰भिः। पिन्वंमाने इति। अन्या। वाम्। अन्याम्। अपि। एति। शुभे इति॥ २॥
अच्छा सिन्धुं मातृतंमामयासुं विपाशमुर्वी सुभगांमगन्म।
वत्सिमंव मातरा संरिहाणे समानं योनिमनुं संचर्रनती॥ ३॥
अच्छं। सिन्धुंम्। मातृ॰तंमाम्। अयासम्। वि॰पाशम्। उर्वीम्। सु॰भगांम्। अगुन्म्॥ वृत्सम्ऽइंव।
मातरा। संरिहाणे इति सम्॰रिहाणे। समानम्। योनिम्। अनुं। संचर्रन्ती इति सम्॰चरन्ती॥ ३॥
एना वयं पर्यसा पिन्वमाना अनु योनि देवकृतं चर्रन्तीः।
न वर्तवे प्रस्वः सर्गतकः विंयुविंग्रो नद्यो जोह्वीति॥ ४॥

[83]

एना। वयम्। पर्यसा। पिन्वमानाः। अनु। योनिम्। देव॰कृतम्। चरन्तीः। न। वर्तवे। प्रु॰स्वः। सर्ग॰तक्तः। किम्॰युः। विप्रैः। नुर्धः। जोहुबीति॥ ४॥ रमध्वं मे वर्चसे सोम्याय ऋतांवरीरुपं मुहूर्तमेवैं:। प्र सिन्धुमच्छां बृह्ती मंनीषावस्युरेह्वे कुशिकस्यं सूनुः॥५॥ [88] रमध्वम्। मे । वर्चसे । सोम्यायं । ऋतं वरी: । उपं । मुहूर्तम् । एवै: । प्र। सिन्धुंम्। अच्छं। बृह्ती। मृनीषा। अवस्युः। अह्ने। कुशिकस्यं। सूनुः॥५॥ इन्द्रो अस्माँ अरद्द्वज्रबाहुरपाहन्वृत्रं परिधिं नदीनाम्। देवोऽनयत्सविता सुंपाणिस्तस्यं वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥ ६ ॥ इन्द्रे:। अस्मान् । अरुदुत् । वर्ज्ने॰बाहु:। अर्प । अहुन् । वृत्रम् । पुरि॰धिम् । नुदीनाम् । देवः। अनुयत्। सृविता। सु॰पाणिः। तस्य। वयम्। प्र॰स्वे। यामुः। उर्वीः॥ ६॥ प्रवाच्यं शश्वधा वीर्यं १ तदिन्द्रस्य कर्म् यदिहं विवृश्चत्। वि वर्त्रेण परिषदी जघानायुन्नापोऽयनमिच्छमानाः॥ ७॥ प्रु॰वार्च्यम्। शृश्वधा। वीर्यम्। तत्। इन्द्रस्य। कर्म। यत्। अहिंम्। वि॰वृश्चत्। वि। वर्त्रण। पुरि॰सर्दः। जुघानु। आर्यन्। आर्पः। अर्यनम्। इच्छर्मानाः॥ ७॥ एतद्वर्चो जरितुर्मापि मृष्ठा आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि। उक्थेषुं कारो प्रतिं नो जुषस्व मा नो नि कः पुरुष्त्रा नमस्ते॥८॥ एतत्। वर्चः। जुरितः। मा। अपिं। मृष्ठाः। आ। यत्। ते। घोषांन्। उत्°त्रंग। युगानिं। उक्थेषु । कारो इति । प्रति । नुः। जुष्स्व । मा। नुः। नि । क्रिति कः। पुरुष्°त्रा। नर्मः। ते। ८॥ ओ षु स्वंसारः कारवें शृणोत ययौ वो दूरादनंसा रथेन। नि षू नमध्वं भवंता सुपारा अधाअक्षाः सिन्धवः स्रोत्याभिः॥ ९॥ ओ इति । सु । स्वसारः । कारवे । शृणोत् । ययौ । वः । दूरात् । अनसा । रथैन । नि। सु। नुमुध्वम्। भवत। सु॰पाराः। अधः२अक्षाः। सिन्धवः। स्रोत्यार्भिः॥९॥ आ तें कारो शृणवामा वचंंसि युयार्थं दूरादर्नमा रथेन। नि तें नंसै पीप्यानेव योषा मर्यायेव कुन्यां शश्च तें॥ १०॥ आ। ते । कारो इति । शृणुवाम् । वचीसि । युयार्थं । दूरात् । अनसा । रथैन । नि। ते। नुंसै। पीप्यानाऽईव। योषां। मर्यायऽइव। कुन्यां। शृश्चचै। तु इतिं ते॥ १०॥

यदुङ्ग त्वां भरताः संतरंयुर्ग्व्यन्ग्रामं इष्ति इन्द्रंजूतः।
अर्षाद्वहं प्रस्वः सर्गतक्त आ वो वृणे सुमृतिं युज्ञियांनाम्॥ ११॥
यत्। अङ्ग। त्वा। भरताः। सम् वर्त्रेयुः। गृव्यन्। ग्रामंः। इष्तिः। इन्द्रं व्जृतः।
अर्षात्। अहं। प्रव्सवः। सर्गव्तकः। आ। वः। वृणे। सुव्मृतिम्। युज्ञियांनाम्॥ ११॥
अर्ताारषुर्भरता गृव्यवः समर्भक्त विष्रः सुमृतिं नृदीनांम्।
प्र पिन्वध्वम्षयन्तीः सुराधा आ वृक्षणाः पृणध्वं यात शीर्भम्॥ १२॥
अर्ताारषुः। भरताः। गृव्यवः। सम्। अर्भक्त। विष्रः। सुव्मृतिम्। नृदीनांम्।
प्र। पिन्वध्वम्। इषयंन्ती। सुव्याधाः। आ। वृक्षणाः। पृणध्वंम्। यात। शीर्भम्॥ १२॥
उद्घं कृमिः शम्यां हुन्त्वापो योक्ताणि मुञ्चत। माद्धंकृतौ व्येनसाघ्यौ शूनमारंताम्॥ १३॥
उत्। वः। कृमिः। शम्यां। हुन्तु। आपः। योक्ताणि। मुञ्चत्।

[ १४ ]
मा। अर्दुः रकृतौ। विव्एंनसा। अघ्यौ। शूनम्। आ। अर्ताम्॥ १३॥

[ ३४ ] [ ११ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

इन्द्रंः पूर्भिदातिंग्रद्दासंमुकैविंदद्वंसुर्दयंमानो वि शत्रून्।
ब्रह्मंजूतस्तुन्वां वावृथानो भूरिदात्र आपृण्द्रोदंसी उभे॥१॥
इन्द्रंः। पूःश्भित्। आ। अतिर्त्। दासंम्। अकैः। विदत्॰वंसुः। दयंमानः। वि। शत्रृन्।
ब्रह्मं॰जूतः। तुन्वां। वृवृधानः। भूरि॰दात्रः। आ। अपृण्णत्। रोदंसी इतिं। उभे इतिं॥१॥
मुखस्यं ते तिवृषस्य प्र जूतिमियंर्मि वार्चमुमृतांय भूषंन्।
इन्द्रं क्षितीनामंसि मानुंषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावां॥२॥
मुखस्यं। ते। तिवृषस्यं। प्र। जूतिम्। इयंर्मि। वार्चम्। अमृतांय। भूषंन्।
इन्द्रं। क्षितीनाम्। असि। मानुंषीणाम्। विशाम्। दैवीनाम्। उत। पूर्व॰यावां॥२॥
इन्द्रं। वृत्रमंवृणोच्छर्धंनीतिः प्र मायिनांमिमनाद्वर्पणीतिः।
अह्नव्यंसमुशथ्यवनेष्वाविधेनां अकृणोद्राम्याणांम्॥३॥
इन्द्रं। वृत्रम्। अवृणोत्। शर्ध॰नीतिः। प्र। मायिनांम्। अमिनात्। वर्ष॰नीतिः।
अहंन्। वि॰अंसम्। उशर्धक्। वनेषु। आविः। धेनाः। अकृणोत्। राम्याणांम्॥३॥

[ 84]

इन्द्रं: स्वर्षा जुनयुन्नहांनि जिगायोशिग्धि: पृतना अधिष्टि:। प्रारोचयुन्मनंवे केतुमहामविन्द्ञ्योतिर्बृहते रणाय॥४॥ इन्द्रे:। स्वः२साः। जुनर्यन्। अहानि। जि्गायं। उशिक्°भिः। पृतनाः। अभिष्टिः। प्र। अरोच्यत्। मनेवे। केतुम्। अह्नाम्। अविन्दत्। ज्योतिः। बृहते। रणाय॥ ४॥ इन्द्रस्तुजों बुर्हणा आ विवेश नृवद्दर्धानो नयीं पुरूणि। अर्चेतयुद्धियं इमा जरित्रे प्रेमं वर्णमितिरच्छुक्रमांसाम्॥५॥ इन्द्रं:। तुर्जः। बुर्हणाः। आ। विवेशः। नृ॰वत्। दर्धानः। नर्या। पुरूणि। अर्चेतयत्। धिर्यः। इमाः। जुरित्रे। प्र। इमम्। वर्णम्। अतिरत्। शुक्रम्। आसाम्॥ ५॥ मुहो मुहानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि। वृजर्नेन वृजिनान्त्मं पिपेष मायाभिर्दस्यूरभिभूत्योजाः॥६॥ मुहः। मुहानि । पुनुयन्ति । अस्य । इन्द्रस्य । कर्म । सु॰कृता । पुरूणि । वृजर्नेन। वृजिनान्। सम्। पिपेषः। मायाभिः। दस्यून्। अभिभूति°ओजाः॥ ६॥ युधेन्द्रों मुह्ना वरिवश्चकार देवेभ्यः सर्त्पतिश्चर्षणिप्राः। विवस्वंतः सदंने अस्य तानि विप्रां उक्थेभि क्वयों गृणन्ति॥७॥ युधा। इन्द्रे:। मृह्णा। वरिवः। चुकार्। देवेभ्यः। सत्॰पंतिः। चुर्षणि॰प्राः। विवस्वतः। सदेने। अस्य। तार्नि। विप्राः। उक्थेभिः। क्वयः। गृण्नित्॥ ७॥ सुत्रासाहुं वरेणयं सहोदां संसुवांसं स्वरूपश्चं देवी:। सुसान् यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रं मदुन्त्यनु धीरंणासः॥८॥ सुत्रा॰सहम्। वरेण्यम्। सुहु:२दाम्। सुसु॰वांसम्। स्व:। अप:। चु। देवी:। सुसानं । यः । पृथिवीम् । द्याम् । उत । इमाम् । इन्द्रम् । मृदुन्ति । अर्नु । धी॰र्रणासः ॥ ८॥ सुसानात्यां उत सूर्यं ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम्। हिर्ण्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्यून्प्रार्यं वर्णमावत्॥ ९॥ सुसान् । अत्यान् । उत् । सूर्यम् । सुसान् । इन्द्रं : । सुसान् । पुरु॰भोर्जसम् । गाम् । हिरुण्ययम्। उत्। भोर्गम्। सुसान्। हृत्वी। दस्यून्। प्र। आर्यम्। वर्णम्। आ्वृत्॥ ९॥ इन्द्र ओषंधीरसन्ोदहांनि वन्स्पतीँरसनोदन्तरिक्षम्।

बिभेदं वलं नुंनुदे विवाचोऽथांभवद्दम्ताभिकंतूनाम्॥ १०॥

इन्द्रं:।ओषंधी:।असनोत्।अहांनि।वन्स्पतीन्।असनोत्।अन्तरिक्षम्।

बिभेदं।वलम्।नुनुदे।वि॰वांच:।अर्थ।अभुवत्।द्रमिता।अभि॰कंतूनाम्॥१०॥

शुनं हुंवेम मुघवांनुमिन्द्रंमुस्मिन्भरे नृतंमं वार्जसातौ।

शृणवन्तंमुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धनांनाम्॥११॥

शृणवन्तंम्।इवेम्।मघ॰वांनम्।इन्द्रंम्।अस्मिन्।भरे।नृ॰तंमम्।वार्ज॰सातौ।

शृणवन्तंम्।उग्रम्।ऊतये।समत्॰सुं।घन्तंम्।वृत्राणि।सम्॰जितंम्।धनांनाम्॥११॥

[ ३५ ] [ ११ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायुर्न नियुतों नो अच्छं। पिबास्यन्थों अभिसृष्टो असमे इन्द्र स्वाहां रिमा ते मदांय॥ १॥ तिष्ठं। हरी इतिं। रथें। आ। युज्यमाना। याहि। वायु:। न। नि॰युतं:। न:। अच्छ। पिर्बासि। अन्धः। अभि°सृष्टः। अस्मे इति। इन्द्रं। स्वाहां। रुरिम। ते। मदाय॥ १॥ उपांजिरा पुंरुहूताय सप्ती हरी रथस्य धूर्ष्वा युनिन्म। द्रवद्यथा संभृतं विश्वतश्चिदुपेमं युज्ञमा वहात इन्द्रम्।। २।। उपं। अजिरा। पुरु°हूतायं। सप्ती इतिं। हरी इतिं। रथस्य। धू:२सु। आ। युनुज्मि। द्रवत्। यथा। सम्॰ भृतम्। वि्शवतः। चित्। उपं। डुमम्। युज्ञम्। आ। वृहातः। इन्द्रम्॥ २॥ उपों नयस्व वृषंणा तपुष्पोतेमंव त्वं वृषभ स्वधावः। ग्रसैतामश्चा वि मुचेह शोणां दिवेदिवे सदृशीरद्धि धानाः॥ ३॥ उपो इति । न्यस्व । वृषंणा । तुपुः२पा । उत । ईम् । अव । त्वम् । वृष्भ । स्वधाु॰वः । ग्रर्सेताम्। अर्खा। वि। मुच्। इह। शोर्णा। द्विवे°दिवे। सु°दृशी:। अृद्धि। धाना:॥ ३॥ ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुर्जा युनन्मि हरी सर्खाया सध्मादं आशू। स्थिरं रथं सुखिमंन्द्राधितिष्ठंन्प्रजानिन्वद्वाँ उपं याहि सोमंम्॥४॥ ब्रह्मणा। ते। ब्रह्म॰युजां। युनुन्मि। हरी इति। सर्खाया। सुध्॰मादै। आ्शू इति। स्थिरम्। रथम्। सु॰खम्। इन्द्र। अधि॰तिष्ठंन्। प्र॰जानन्। विद्वान्। उपं। याहि। सोमम्॥ ४॥ मा ते हरी वृषंणा वीतपृष्ठा नि रीरमुन्यजमानासो अन्ये। अत्यायांहि शर्थतो व्यं तेऽरं सुतेभिः कृणवाम् सोमैः॥५॥ [89] मा। ते। हरी इति। वृषणा। वीत॰ पृष्ठा। नि। रीर्मुन्। यर्जमानास:। अन्ये। अति°आयांहि। शश्वतः। वयम्। ते । अरम्। सुतेभिं:। कृण्वाम्। सोमैः॥५॥ तवायं सोमुस्त्वमेहार्वाङ् शृश्चतुमं सुमना अस्य पाहि। अस्मिन्यज्ञे बुर्हिष्या निषद्यां दिधुष्वेमं जुठर् इन्दुमिन्द्र॥ ६॥ तर्व । अयम् । सोमः । त्वम् । आ । इहि । अुर्वाङ् । शृश्वत°तुमम् । सु°मनाः । अस्य । पाहि । अस्मिन्। युज्ञे। बुर्हिषिं। आ। नि॰सर्छं। दुधिष्व। डुमम्। जुठरें। इन्दुंम्। इन्द्रं॥ ६॥ स्तीर्णं ते बहिः सुत ईन्द्र सोमः कृता धाना अत्तवे ते हरिभ्याम्। तदोकसे पुरुशाकाय वृष्णे मुरुत्वेते तुभ्यं राता हुवींषि ॥ ७॥ स्तीर्णम्। ते। बहिः। सुतः। इन्द्र। सोमः। कृताः। धानाः। अत्तेवे। ते। हरिं भ्याम्। तत्°ओंकसे। पुरु°शाकाय। वृष्णे। मुरुत्वते। तुभ्यम्। राता। हुवींषिं॥७॥ इमं नरः पर्वतास्तुभ्यमापः सिमन्द्र गोभिर्मधुमन्तमक्रन्। तस्यागत्या सुमना ऋष्व पाहि प्रजानिवद्वान्यथ्या ३ अनु स्वाः॥ ८॥ डुमम्। नर्रः। पर्वताः। तुभ्यम्। आर्षः। सम्। इन्द्रः। गोभिः। मर्धुं॰मन्तम्। अक्रुन्। तस्यं । आ्॰गत्यं । सु॰मनां : । ऋष्व् । पाहि । प्र॰जानन् । विद्वान् । पृथ्यां : । अनुं । स्वा : ॥ ८ ॥ याँ आभजो मुरुत इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धन्नभवनाणस्ते। तेभिरेतं सुजोषां वावशानो र्रुग्नेः पिंब जिह्हया सोमंमिन्द्र॥ ९॥ यान्। आ। अर्थजः। मुरुतः। इन्द्र। सोमै। ये। त्वाम्। अवर्धन्। अर्थवन्। गुणः। ते। तेभिः। एतम्। सु॰जोषाः। वावृशानः। अग्ने। पिब् । जिह्नयां। सोम्म्। इन्द्र॥ ९॥ इन्द्र पिबं स्वधयां चित्सुतस्याग्नेवीं पाहि जिह्नयां यजत्र। अध्वर्योर्वा प्रयंतं शक्र हस्तान्द्रोतुर्वा युज्ञं ह्विषो जुषस्व॥ १०॥ इन्द्रं । पिबं । स्वधयां । चित् । सुतस्यं । अग्नेः । वा । पाहि । जिह्हयां । युज्रु । अध्वर्योः। वा। प्र°यंतम्। शुक्रु। हस्तात्। होतुः। वा। युज्ञम्। हुविषः। जुषुस्व ॥ १०॥

शुनं हुंवेम मुघवानिमन्द्रमिस्मन्भरे नृतंमं वार्जसातौ। शृणवन्तंमुग्रमृतये समत्सु घननं वृत्राणि संजितं धनानाम्॥ ११॥ शुनम्। हुवेम। मुघ°वानम्। इन्द्रंम्। अस्मिन्। भरें। नृ°तंमम्। वार्ज॰सातौ। शृण्वन्तंम्। उुग्रम्। ऊतयें। सुमत्॰सुं। घनन्तंम्। वृत्राणिं। सुम्॰जितंम्। धनानाम्॥ ११॥

[ 28]

[ ३६ ] [ ११ गाथिनो विश्वामित्रः, १० घोर आङ्गिरसः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

इमामू षु प्रभृतिं सातये धाः शश्चेच्छश्वदूतिभिर्याद्मानः। सुतेसुते वावृधे वर्धनेभिर्यः कर्मभिर्महद्भिः सुश्रुतो भूत्॥ १॥ डुमाम्। ऊँ इति । सु। प्र°र्भृतिम्। सातये । धाः। शर्थत्°शश्वत्। ऊति°भिः। यादमानः। सुते॰ सुते। वृवृधे। वर्धनेभि:। य:। कर्म॰ भि:। मुहत्॰ भि:। सु॰ श्रुतः। भूत्॥ १॥ इन्द्रांयु सोमाः प्रदिवो विदाना ऋभुर्येभिर्वृषंपर्वा विहायाः। प्रयम्यमानान्प्रति षू गृंभायेन्द्र पिब वृषंधूतस्य वृष्णाः॥ २॥ इन्द्राय। सोमा:। प्र°दिवं:। विदाना:। ऋभु:। येभिं:। वृषं°पर्वा। वि°हाया:। प्र°यम्यमानान्। प्रति। सु। गृभायु। इन्द्री। पिबी। वृषी धूतस्य। वृष्णी: ॥ २॥ पिबा वर्धस्व तर्व घा सुतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतेमे। यथापिंबः पूर्व्यौ ईन्द्र सोमां एवा पाहि पन्यों अद्या नवीयान्॥ ३॥ पिबं। वर्धस्व। तवं। घु। सुतासं:। इन्द्रं। सोमांस:। प्रथमा:। उत। इमे। यथा । अपिंबः। पूर्व्यान्। इन्द्रः। सोमान्। एव। पाहिः। पन्यः। अद्यः। नवीयान्॥ ३॥ महाँ अमंत्रो वृजने विरुष्युंश्यं शर्वः पत्यते धृष्णवोर्जः। नाहं विव्याच पृथिवी चुनैनं यत्सोमासो हर्यश्वममन्दन्॥४॥ मुहान्। अमेत्रः। वृजर्ने। वि°रुप्शी। उग्रम्। शर्वः। पृत्यते। धृष्णु। ओर्जः। न। अहं। वि्वव्याच्। पृथिवी। चन। एन्म्। यत्। सोमांसः। हरिं॰अश्वम्। अमन्दन्॥ ४॥ महाँ उग्रो वावधे वीर्याय समाचेक्रे वृष्भः कार्व्येन। इन्द्रो भर्गो वाजुदा अस्य गावुः प्र जायन्ते दक्षिणा अस्य पूर्वीः॥ ५॥ [88] मुहान्। उुग्र:। वुवृधे। वीर्याय। सुम्°आचंक्रे। वृष्भ:। कार्व्यन। इन्द्रं:। भर्गः। वाजु॰दाः। अस्य। गार्वः। प्र। जायुन्ते। दक्षिणाः। अस्य। पूर्वीः॥ ५॥

प्र यत्सिन्धंवः प्रस्वं यथायुन्नापः समुद्रं रुथ्येव जग्मुः। अतंश्चिदिन्द्रः सर्दसो वरीयान्यदीं सोमः पृणितं दुग्धो अंशुः॥ ६॥ प्र। यत्। सिन्धंवः। प्र°स्वम्। यथां। आर्यन्। आपः। सुमुद्रम्। रुथ्यांऽइव। जुग्मुः। अर्तः। चित्। इन्द्रः। सदंसः। वरीयान्। यत्। ईम्। सोमः। पृणितं। दुग्धः। अंशुः॥ ६॥ सुमुद्रेण सिन्धेवो यादमाना इन्द्रीय सोमं सुषुतं भरन्तः। अंशुं दुंहन्ति हुस्तिनों भुरित्रैर्मध्वः पुनन्ति धार्रया पुवित्रैः॥ ७॥ सुमुद्रेण । सिन्धंवः। यार्दमानाः। इन्द्राय। सोर्मम्। सु॰सुतम्। भरंन्तः। अंशुम्। दुहृन्ति । हृस्तिनः। भृरित्रैः। मध्वः। पुनृन्ति । धारया। पृवित्रैः॥ ७॥ ह्रदाईंव कुक्षर्यः सोम्धानाः समीं विव्याच् सर्वना पुरूणि। अन्ता यदिन्द्रीः प्रथमा व्याशं वृत्रं जेघुन्वाँ अवृणीत् सोमम्॥ ८॥ हुदा:ऽईव। कुक्षयं:। सोमु॰धानां:। सम्। ईमितिं। विवयाच्। सर्वना। पुरूणिं। अन्ना । यत् । इन्द्रे : । प्रथमा । वि । आर्श् । वृत्रम् । जुघुन्वान् । अवृणीत् । सोर्मम् ॥ ८ ॥ आ तू भूर मार्किरेतत्परिं ष्ठाद्विद्या हि त्वा वसुपितिं वसूनाम्। इन्द्र यत्ते माहिनं दत्रमस्त्यस्मभ्यं तद्धर्यश्च प्र यन्धि॥ ९॥ आ। तु। भुरु। मार्कि:। एतत्। परिं। स्थात्। विद्य। हि। त्वा । वसुं॰पतिम्। वसूंनाम्। इन्द्रं। यत्। ते। माहिनम्। दर्नम्। अस्ति। अस्मभ्यम्। तत्। हृरि॰अशव्। प्र। यन्धि॥ ९॥ असमे प्र यन्धि मघवन्नजीषिनिनन्द्रं रायो विश्ववारस्य भूरेः। अस्मे शृतं शृरदों जीवसें धा अस्मे वीराञ्छश्वंत इन्द्र शिप्रिन्॥ १०॥ अस्मे इति । प्र। यन्धि । मुघु॰वृन् । ऋजीषिन् । इन्द्रं । रायः । विश्व॰वारस्य । भूरें:। अस्मे इति । शृतम् । शृरद्ः । जीवसे । धाः । अस्मे इति । वीरान् । शर्ष्वतः । इन्द्र । शिप्रिन् ॥ १० ॥ शुनं हुवेम मुघवानुमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ। शृण्वन्तंमुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धर्नानाम्॥ ११॥ [ 20] शुनम्। हुवेम। मुघ°वानम्। इन्द्रम्। अस्मिन्। भरें। नृ॰तंमम्। वार्जं॰सातौ। शृण्वन्तम्। उग्रम्। ऊतये। समत्॰सुं। घ्रन्तम्। वृत्राणि। सम्॰जितम्। धनानाम्॥ ११॥

[ ३७ ] [ ११ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। गायत्री, ११ अनुष्टुप्।]

वार्त्रहत्यायु शर्वसे पृतनाषाह्यांय च। इन्द्र त्वा वंर्तयामसि॥ १॥ वार्त्र ॰ हत्याय । शर्वसे । पृतुना ॰ सह्याय । चु । इन्द्र । त्वा । आ । वृर्तुयामुसि ॥ १ ॥ अर्वाचीनुं सु ते मनं उत चक्षुः शतक्रतो। इन्द्रं कृण्वन्तुं वाघतः॥ २॥ अर्वाचीनम्। सु। ते। मनं:। उत। चर्श्वं:। शृतुक्रतो इतिं शत°क्रतो। इन्द्रं। कृण्वन्तुं। वाघतं:॥ २॥ नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीभिरीमहे। इन्द्राभिमातिषाह्ये॥ ३॥ नामानि। ते। शुतुक्रुतो इति शत°क्रतो। विश्वाभिः। गीः२भिः। ईमुहे। इन्द्रं। अभिमाति॰सह्ये॥ ३॥ पुरुष्टुतस्य धार्मभिः शृतेनं महयामसि। इन्द्रंस्य चर्षणीुधृतं:॥ ४॥ पुरु॰स्तुतस्यं। धार्म॰भि:। शृतेनं। मृहुयामुसि। इन्द्रंस्य। चुर्षणि॰धृतं:॥ ४॥ इन्द्रं वृत्राय हन्तंवे पुरुहूतमुपं ब्रुवे। भरेषु वार्जसातये॥ ५॥ [ 28] इन्द्रंम्। वृत्रायं। हन्तंवे। पुरु॰हूतम्। उपं। ब्रुवे। भरंषु। वार्जं॰सातये॥ ५॥ वार्जेषु सासुहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो। इन्द्रं वृत्रायु हन्तंवे॥ ६॥ वार्जेषु। सुसुहि:। भुवु। त्वाम्। ईमुहुे। शुतुक्रुतो इति शत°क्रतो। इन्द्रे। वृत्रार्य। हन्तेवे॥ ६॥ द्युम्नेषुं पृत्नाज्यं पृत्सुतूर्षु श्रवं:सु च। इन्द्र साक्ष्वाभिमांतिषु॥ ७॥ द्युम्नेषुं। पृत्नार्ज्ये। पृत्सुतूर्षुं। श्रवं:सु। च्। इन्द्रं। साक्ष्वं। अभि॰मातिषु॥ ७॥ शुष्मिन्तमं न ऊतयें द्युम्निनं पाहि जागृविम्। इन्द्र सोमं शतक्रतो॥ ८॥ शुष्मिन्°तंमम्। नः। ऊतये। द्युम्निनंम्। पाहि। जागृंविम्। इन्द्रं। सोमंम्। शुतुक्रुतो इति शत°क्रतो॥ ८॥ इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जर्नेषु पञ्चस् । इन्द्र तार्नि त आ वृंणे॥ ९॥ इन्द्रियाणि । शुतुऋतो इति शत°ऋतो । या । ते । जर्नेषु । पुञ्च°स् । इन्द्रं । तार्नि । ते । आ । वृणे ॥ ९ ॥ अर्गनिन्द्र श्रवों बृहद् द्युम्नं दंधिष्व दुष्टरंम्। उत्ते शुष्मं तिरामिस॥ १०॥ अर्गन्। इन्द्रः। श्रवं:। बृहत्। द्युम्नम्। दुधिष्वः। दुस्तरंम्। उत्। ते। शुष्मंम्। तिरामुसिः॥ १०॥ अर्वावतों नु आ गृह्यथों शक्र परावर्तः। उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत् आ गिहि॥ ११॥ अर्वा॰वर्तः। नुः। आ। गृह्रि। अथो इति। शुक्रु। पुरा॰वर्तः। [ 22] ऊँ इति । लोकः। यः। ते । अृद्धि॰वः। इन्द्रं । इह । ततः। आ। गृहि ॥ ११ ॥

[ ३८ ] [ १० प्रजापतिर्वेश्वामित्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा, तावुभाविप वा, गाथिनो विश्वामित्रो वा। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

अभि तष्टेंव दीधया मनीषामत्यो न वाजी सुधुरो जिहांन:। अभि प्रियाणि मर्मृशत्पराणि कुर्वीरिच्छामि सुंदृशे सुमेधाः॥ १॥ अभि । तष्टांऽइव । दी्ध्य । मुनीषाम् । अत्यः । न । वाजी । सु॰धुरः । जिहानः । अभि । प्रियाणि । मर्मृशत् । पराणि । कुवीन् । डुच्छामि । सुम्°दृशें । सु°मेधाः ॥ १ ॥ इनोत पृंच्छ जिंनमा कवीनां मनोधृतः सुकृतंस्तक्षत द्याम्। इमा उं ते प्रुण्यो र्वं वर्धमाना मनोवाता अधु नु धर्मणि ग्मन्॥ २॥ इना। उत। पृच्छ। जिनम। कुवीनाम्। मृनु:२धृतः। सु॰कृतः। तुक्षुत्। द्याम्। इमा:। ऊँ इति । ते । प्र॰न्यः। वर्धमानाः। मनः २वाताः। अर्धः। नु। धर्मणि। ग्मुन्॥ २॥ नि षीमिदत्र गुह्या दर्धांना उत क्ष्त्राय रोदंसी समञ्जन्। सं मात्रांभिर्मिमुरे येमुरुर्वी अन्तर्मुही समृते धार्यसे धुः॥ ३॥ नि। सीम्। इत्। अत्रं। गुह्यां। दर्धानाः। उत्। क्षुत्रायं। रोदंसी इति। सम्। अञ्जन्॥ सम्। मात्रांभिः। मुमिरे। येमु:। उर्वी इति । अन्तः। मुही इति । समृते इति सम्॰ ऋते। धायसे। धुरिति धु:॥ ३॥ आतिष्ठंन्तुं परि विश्वें अभूष्ठिळ्यो वसानश्चरित स्वरोचिः। मुहत्तद्वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ॥ ४॥ आ्॰तिष्ठंन्तम्। परि। विश्वं। अभूषुन्। श्रियं:। वसानः। चुर्ति। स्व॰रौचि:। मुहत्। तत्। वृष्णः। असुरस्य। नामं। आ। वि्षव॰रूपः। अमृतानि। तस्थौ ॥ ४॥ असूत पूर्वो वृषुभो ज्यायांनिमा अस्य शुरुधः सन्ति पूर्वीः। दिवों नपाता विदर्थस्य धीभिः क्षत्रं राजाना प्रदिवों दधाथे॥ ५॥ असूत । पूर्वः । वृष्भः । ज्यायान् । डुमाः । अस्य । शुरुर्धः । सुन्ति । पूर्वीः । दिवं:। नुपाता । विदर्थस्य । धीभि:। क्षुत्रम्। राजाना । प्र॰दिवं:। दुधार्थे इतिं॥ ५॥ त्रीणि राजाना विदर्थे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदीसि। अपेश्यमत्रु मर्नसा जगुन्वान्त्रुते गेन्धुवीँ अपि वायुकेशान्॥ ६॥

[ २३ ]

त्रीणि । राजाना । विदर्थे । पुरूणि । परि । विश्वानि । भृष्थः । सदांसि । अपेश्यम्। अत्रे। मनसा। जुगुन्वान्। ब्रुते। गुन्धुर्वान्। अपि। वाुयु°केशान्॥ ६॥ तदिन्वंस्य वृष्भस्यं धेनोरा नामंभिर्मामिरे सक्म्यं गोः। अन्यदंन्यदसुर्यं १ वसांना नि मायिनों मिमरे रूपमंस्मिन्॥७॥ तत्। इत्। नु। अस्य । वृष्भस्य । धेनोः। आ। नाम १भिः। मृमिरे । सक्म्यम्। गोः। अन्यत्°अन्यत्। असुर्यम्। वसानाः। नि। मायिनः। मुम्पिरे। रूपम्। अस्मिन्॥ ७॥ तदिन्वंस्य सवितुर्निकंमें हिर्णययींम्मितुं यामिशंश्रेत्। आ सुंष्टुती रोदंसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जिनमानि वव्रे॥८॥ तत्। इत्। नु। अस्य । सृवितुः। निकः। मे । हिरुण्ययीयम्। अमितिम्। याम्। अशिश्रेत् ॥ आ। सु॰स्तुती। रौंदसी इति । विश्वमिन्वे इति विश्वम्॰इन्वे । अपिऽइव । योषा । जिनमानि । वृत्रे ॥ ८ ॥ युवं प्रत्नस्यं साधथो मुहो यद्दैवीं स्वस्तिः परिं णः स्यातम्। गोपाजिह्नस्य तुस्थुषो विरूपा विश्वे पश्यन्ति मायिनः कृतानि ॥ ९॥ युवम्। प्रत्नस्यं। साध्यः। मृहः। यत्। दैवी। स्वस्तिः। परिं। नः। स्यातम्। गोपार्जिह्नस्य। तस्थुर्ष:। वि°रूपा। विश्वे। पुश्यन्ति। मायिने:। कृतार्नि॥ ९॥ शुनं हुंवेम मुघवानुमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वार्जसातौ। शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सुंजितुं धर्नानाम्॥ १०॥ [ 88] {3} शुनम्। हुवेम्। मुघं॰वानम्। इन्द्रंम्। अस्मिन्। भरं। नृ॰तंमम्। वार्जं॰सातौ। शृण्वन्तम्। उग्रम्। ऊतयै। समत्॰स्री। घ्रन्तम्। वृत्राणि। सम्॰जितम्। धर्नानाम्॥ १०॥

[ ३९ ] [ ९ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

इन्द्रं मृतिर्द्धद आ वृच्यमानाच्छा पितं स्तोमंतष्टा जिगाति। या जागृंविर्विद्धे शस्यमानेन्द्र यत्ते जायते विद्धि तस्यं॥ १॥ इन्द्रम्। मृति:। हुद:। आ। वृच्यमाना। अच्छं। पितंम्। स्तोमं॰तष्टा। जिगाति। या। जागृंवि:। विद्धें। शुस्यमाना। इन्द्रं। यत्। ते। जायते। विद्धि। तस्यं॥ १॥ दिवश्चिदा पूर्व्या जायमाना वि जागृंविर्विद्धें शुस्यमाना। भूद्रा वस्त्राण्यर्जुना वसाना सेयमस्मे सन्जा पित्र्या धी:॥ २॥ दिवः। चित्। आ। पूर्व्या। जार्यमाना। वि। जार्गृविः। विदर्थे। शुस्यमाना। भद्रा। वस्त्रंणि। अर्जुना। वसाना। सा। इयम्। अस्मे इति। सुनु॰जा। पित्र्या। धी:॥ २॥ यमा चिद्रत्रं यमुसूरंसूत जिह्वाया अग्रं पतुदा ह्यस्थात्। वपृषि जाता मिथुना संचेते तमोहना तपुषो बुध्न एता ॥ ३॥ यमा। चित्। अत्रं। युमु॰सूः। असूत्। जिह्नार्याः। अग्रंम्। पतंत्। आ। हि। अस्थांत्। वपूषि। जाता। मिथुना। सचेते इति। तुमः २हर्ना। तपुषः। बृध्ने। आ॰ईता॥ ३॥ नर्किरेषां निन्दिता मर्त्येषु ये अस्माकं पितरो गोर्षु योधाः। इन्द्रं एषां दुंहिता माहिनावानुद्गोत्राणि ससृजे दुंसनावान्॥ ४॥ नर्किः। एषाम्। निन्दिता। मर्त्येषु। ये। अस्मार्कम्। पितरः। गोषुं। योधाः। इन्द्रे:। एषाम्। दृंहिता। माहिन°वान्। उत्। गोत्राणि। ससृजे। दंसनां°वान्॥४॥ सर्खां ह यत्र सर्खिभिनंवंग्वैरभिज्ञा सर्त्वंभिगां अनुगमन्। सत्यं तदिन्द्रों दशभिर्दर्शग्वैः सूर्यं विवेद तमस क्षियन्तम्॥ ५॥ सर्खा । हु । यत्र । सर्खि॰भि:। नवं॰ग्वै:। अभि॰ज्ञु । आ। सत्वं॰भि:। गा:। अनु॰ग्मन्। स्त्यम्। तत्। इन्द्रं:। दुश॰भिं:। दर्श॰ग्वै:। सूर्यम्। विवेद्। तमसा। क्षियन्तम्॥ ५॥ इन्द्रो मधु संभृतमुस्त्रियायां पद्वद्विवेद शुफवुन्नमे गोः। गुहां हितं गुह्यं गूळहम्प्सु हस्तें दधे दक्षिणे दक्षिणावान्॥ ६॥ इन्द्रे:। मधुं। सम्॰भृतम्। उस्त्रियायाम्। पृत्॰वत्। विवेद्र। शुफ॰वंत्। नर्मे। गो:। गुहा । हितम् । गुह्यम् । गूळहम् । अप॰सु । हस्ते । दुधे । दक्षिणे । दक्षिण॰वान् ॥ ६ ॥ ज्योतिर्वृणीत् तमसो विजाननारे स्याम दुरिताद्भीके। इमा गिरः सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वैन्द्र पुरुतम्सय कारोः॥ ७॥ ज्योतिः। वृणीत्। तमसः। वि॰जानन्। आरे। स्याम्। दुः२ङ्तात्। अभीके। इमाः। गिर्रः। सोम्॰पाः। सोम्॰वृद्ध। जुषस्वं। इन्द्र। पुरु॰तर्मस्य। कारोः॥ ७॥ ज्योतिर्युज्ञाय रोदंसी अनुं ष्यादारे स्याम दुरितस्य भूरें:। भूरि चिद्धि तुंजुतो मर्त्यस्य सुपारासो वसवो बुईणावत्॥ ८॥

[ 24]

ज्योतिः। युज्ञायं। रोदंसी इति । अनु । स्यात्। आरे । स्याम्। दुः २ इतस्यं। भूरें: ।
भूरि । चित्। हि । तुज्तः । मर्त्यस्य । सु॰पारासः । वसवः । ब्रहणां॰ वत्॥ ८ ॥

शुनं हुंवेम मुघवांनिमन्द्रं मुस्मिन्भरे नृतंमं वार्जसातौ ।

शृण्वन्तं मुग्रमूत्यं समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धनांनाम्॥ ९ ॥

शृण्वन्तं म्। मुघ॰वांनम् । इन्द्रं म्। अस्मिन् । भरे । नृ॰तंमम् । वार्जं॰सातौ ।

शृण्वन्तं म्। उग्रम् । ऊत्यं । समत्॰सुं । घ्रन्तं म्। वृत्राणिं । सम्॰जितंम् । धनांनाम्॥ ९ ॥

इत्याश्वलायन-संहितायां तृतीयाष्टके द्वितीयोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ तृतीयाष्ट्रके तृतीयोऽध्याय:॥

[ ४० ] [ ९ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। गायत्री।]

इन्द्रं त्वा वृष्भं वयं सुते सोमें हवामहे। स पांहि मध्वो अन्धंसः॥ १॥ इन्द्रं। त्वा । वृष्भम्। व्यम्। सुते। सोमें। हुवामहे। सः। पाहि। मध्वः। अन्धंसः॥ १॥ इन्द्रं क्रतुविदं सुतं सोमं हर्य पुरुष्टुत। पिबा वृषस्व तार्तृपिम्॥ २॥ इन्द्रं। ऋतु॰विद्रम्। सुतम्। सोमम्। हुर्य्। पुरु॰स्तुत्। पिबं। आ। वृष्स्व। तर्तृपिम्॥ २॥ इन्द्रु प्र णो धितावानं युज्ञं विश्वेभिर्देवेभि । तिर स्तवान विश्पते ॥ ३ ॥ इन्द्रं। प्र। नुः। धित॰वानम्। युज्ञम्। विश्वैभिः। देवेभिः। तिर। स्तुवान्। विश्पृते॥ ३॥ इन्द्र सोमाः सुता इमे तव् प्र यन्ति सत्पते। क्षयं चन्द्रास् इन्दंवः॥ ४॥ इन्द्रं। सोमाः। सुताः। हुमे। तवं। प्र। युन्ति। सृत्॰पुते। क्षयंम्। चुन्द्रासंः। इन्दंवः॥ ४॥ द्धिष्वा जुठरे सुतं सोमीमन्द्र वरेण्यम्। तर्व द्युक्षास् इन्दंवः॥५॥ दुधिष्व। जुठरे । सुतम्। सोमम्। इन्द्र। वरेण्यम्। तवं। द्युक्षासं:। इन्दंव:॥५॥ गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे। इन्द्र त्वादातिमद्यर्शः॥ ६॥ गिर्वणः। पाहि। नः। सुतम्। मधौः। धाराभिः। अञ्यसे। इन्द्रं। त्वा॰दातम्। इत्। यशंः॥ ६॥ अभि द्युम्नानि वृनिन् इन्द्रं सचन्ते अक्षिता। पीत्वी सोमस्य वावृधे॥ ७॥ अभि । द्युम्नानि । वृनिन : । इन्द्रम् । सचुन्ते । अक्षिता । पीत्वी । सोमस्य । वृवृधे ॥ ७ ॥ अर्वावतो नु आ गंहि परावर्तश्च वृत्रहन्। इमा जुंषस्व नो गिरः॥ ८॥ अर्वा॰वर्तः। नः। आ। गृहि। पुरा॰वर्तः। च। वृत्र॰हन्। इमाः। जुष्स्व। नः। गिर्रः॥ ८॥ यदंन्तरा पंरावर्तमर्वावर्तं च हूयसे। इन्द्रेह तत् आ गंहि॥ ९॥ यत्। अन्तरा। पुरा॰वर्तम्। अर्वा॰वर्तम्। चु। हूयसे । इन्द्रं। इह। तर्तः। आ। गृहि ॥ ९॥

[8].

[ ? ]

# [४१][९ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। गायत्री।]

आ तू न इन्द्र मुद्र्यंग्घुवानः सोर्मपीतये। हरिंभ्यां याह्यद्रिवः॥ १॥ आ। तु। नुः। इन्द्र। मुद्र्यंक्। हुवानः। सोमं॰पीतये। हरिं॰भ्याम्। याहि । अद्गि॰वः॥ १॥ सुत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे बुर्हिरा नुषक्। अर्युजन्प्रातरद्रंयः॥ २॥ सुत्तः। होता । नुः। ऋत्वियः। तिस्तिरे। बुर्हिः। आनुषक्। अर्युज्रन्। प्रातः। अर्द्रयः॥ २॥ इमा ब्रह्मं ब्रह्मवाहः क्रियन्तु आ बुर्हिः सींद। वीहि शूर पुरोळाशंम्॥ ३॥ डुमा। ब्रह्मं। ब्रह्म॰वाहु:। क्रियन्तें। आ। ब्रिहि:। सीद्। वीहि। शूर्। पुरोळाशेम्॥ ३॥ रारुन्थि सर्वनेषु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन्। उक्थेष्विन्द्र गिर्वणः॥ ४॥ रुरन्धि। सर्वनेषु। नु:। एषु। स्तोमेषु। वृत्र°हुन्। उुक्थेषु । इन्द्र। गिुर्वुणु:॥ ४॥ मृतयः सोमुपामुरुं रिहन्ति शर्वसस्पतिम्। इन्द्रं वृत्सं न मातरः॥ ५॥ [3] मृतयः। सोमु॰पाम्। उरुम्। रिहन्ति। शर्वसः। पतिम्। इन्द्रम्। वृत्सम्। न मातरः॥ ५॥ स मन्दस्वा हान्थंसो राधंसे तुन्वां मुहे। न स्तोतारं निदे करः॥ ६॥ सः। मुन्दुस्व । हि । अन्धंसः। राधंसे। तुन्वां। मुहे। न। स्तोतारम्। निदे। कुरुः॥ ६॥ व्यमिन्द्र त्वायवो हिवष्मन्तो जरामहे। उत त्वर्मस्मयुर्वसो॥ ७॥ वयम्। इन्द्र। त्वा॰यवः। हविष्मन्तः। जुरामुहे। उत। त्वम्। अस्मु॰युः। वसो इति ॥ ७॥ मारे अस्मद्वि मुमुचो हरिप्रियार्वाङ् याहि। इन्द्रं स्वधावो मत्स्वेह॥ ८॥ मा। आरे। अस्मत्। वि। मुमुचु:। हरि॰प्रिय। अर्वाङ्। याहि। इन्द्रं। स्वधा॰वु:। मत्स्वं। इह॥ ८॥ अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे वहतामिन्द्र केशिनां। घृतस्नूं बर्हिरासदें॥ ९॥ अविञ्चम्। त्वा । सु॰खे। रथें। वहंताम्। इन्द्र । के्शिनां। घृतस्नू इतिं घृत॰स्नूं। बुर्हि:। आ॰सदें॥ ९॥

#### [४२][९ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। गायत्री।]

उपं नः सुतमा गृहि सोम्मिन्द्र गर्वाशिरम्। हरिभ्यां यस्ते अस्मयुः॥ १॥ उपं। नः। सुतम्। आ। गृहि। सोम्मेन्। इन्द्र। गो॰ आशिरम्। हरि॰ भ्याम्। यः। ते। अस्मु॰ युः॥ १॥ तिमेन्द्र मदमा गृहि बर्हिः छां ग्रावंभिः सुतम्। कुविन्वंस्य तृष्णावंः॥ २॥ तम्। इन्द्र। मदम्। आ। गृहि। बर्हिः २स्थाम्। ग्रावं॰भिः। सुतम्। कुवित्। नु। अस्य। तृष्णावंः॥ २॥

इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छांगुरिषिता इतः। आवृते सोमंपीतये॥ ३॥ इन्द्रम् । इत्था । गिर्रः । मर्म । अच्छे । अगुः । डुषिताः । इतः । आ्वृते । सोर्म॰पीतये ॥ ३ ॥ इन्द्रं सोमंस्य पीतये स्तोमैरिह हंवामहे। उक्थेभिः कुविदागमंत्॥ ४॥ इन्द्रम्। सोर्मस्य। पीतर्ये। स्तोमै:। इह। हुवामहे। उक्थेभि:। कुवित्। आ॰गर्मत्॥ ४॥ इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्दंधिष्व शतक्रतो। जुठरं वाजिनीवसो॥ ५॥ इन्द्रं। सोमाः। सुताः। इमे। तान्। दुधिष्व्। शुतुक्रुतो इति शत॰क्रतो। जठरं । वाजिनीवसो इति वाजिनी॰वसो॥५॥ विद्या हि त्वा धनंज्यं वाजेषु दधृषं केवे। अर्धा ते सुम्नमीमहे॥ ६॥ विद्म। हि। त्वा। धुनुम्॰जुयम्। वार्जेषु। दुधृषम्। कुवे। अर्ध। ते। सुम्नम्। ईमुहे॥ ६॥ इमर्मिन्द्र गर्वाशिरं यवाशिरं च नः पिब। आगत्या वृषंभिः सुतम्॥ ७॥ डुमम्। डुन्द्र। गो॰ आशिरम्। यर्व॰ आशिरम्। चु। नु:। पि्बु। आ॰ गत्यं। वृषं॰भि:। सुतम्॥ ७॥ तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्ये ३ सोमं चोदामि पीतये। एष रारन्तु ते हुदि॥ ८॥ तुभ्यं। इत्। इन्द्र। स्वे। ओक्यं। सोमंम्। चोदामि। पीतये। एषः। रुरन्तु। ते। हृदि॥ ८॥ त्वां सुतस्यं पीतयं प्रलिमंन्द्र हवामहे। कुशिकासों अवस्यवं:॥ ९॥ त्वाम् । सुतस्यं । पीतर्ये । प्रत्नम् । इन्द्र । ह्वामहे । कुशिकार्सः । अवस्यवः ॥ ९ ॥

[ ४३ ] [ ८ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुप् ]

आ यांह्यवांडुपं वन्धुरेष्ठास्तवदेनुं प्रदिवंः सोम्पेयंम्।
प्रिया सखाया वि मुचोपं बर्हिस्त्वामिमे हंव्यवाहों हवन्ते॥१॥
आ। याहि। अर्वाङ्। उपं। वन्धुरे॰स्थाः। तवं। इत्। अनुं। प्र॰दिवंः। सोम्॰पेयंम्।
प्रिया। सखाया। वि। मुच्। उपं। बर्हिः। त्वाम्। इमे। हृव्यु॰वाहंः। हृवन्ते॥१॥
आ यांहि पूर्वीरितं चर्ष्णीराँ अर्य आशिष् उपं नो हरिभ्याम्।
इमा हि त्वां मृतयः स्तोमंतष्टा इन्द्र हर्वन्ते सुख्यं जुंषाणाः॥२॥
आ। याहि। पूर्वीः। अर्ति। चर्ष्णीः। आ। अर्यः। आ॰शिषंः। उपं। नः। हरिं॰भ्याम्।
इमाः। हि। त्वा। मृतयंः। स्तोमं॰तष्टाः। इन्द्रं। हर्वन्ते। सुख्यम्। जुषाणाः॥२॥

आ नों युज्ञं नमोुवृधं सुजोषा इन्द्रं देव हरिभिर्याहि तूर्यम्। अहं हि त्वां मृतिभिर्जोहंवीमि घृतप्रंयाः सधुमादे मधूंनाम्॥ ३॥ आ। नुः। युज्ञम्। नुमुः २वृधंम्। सु॰जोषाः। इन्द्रं। देवु। हरिं॰भिः। याहि । तूर्यम्। अहम्। हि। त्वा । मृति॰भि:। जोहं वीमि। घृत॰प्रयाः। सुधु॰मादे। मधूनाम्॥ ३॥ आ च त्वामेता वृषंणा वहातो हरी सर्खाया सुधुरा स्वङ्गा। धानावृदिन्द्रः सर्वनं जुषाणः सखा सख्युः शृणवृद्वन्दंनानि॥४॥ आ। च्। त्वाम्। एता। वृषंणा। वहातः। हरी इति। सर्खाया। सु॰धुर्रा। सु॰अङ्गा। धाना॰वंत्। इन्द्रं:। सर्वनम्। जुषाणः। सर्खा। सर्ख्युः। शृण्वृत्। वन्दंनानि॥ ४॥ कुविन्मां गोपां करसे जनस्य कुविद्राजानं मघवत्रृजीिषन्। कुविन्मु ऋषिं पिपवांसं सुतस्यं कुविन्मे वस्वो अमृतस्य शिक्षाः॥५॥ कुवित्। मा। गोपाम्। करसे। जर्नस्य। कुवित्। राजानम्। मुघ्°वन्। ऋजीुषिन्। कुवित्। मा । ऋषिम्। पृपि॰वांसम्। सुतस्यं। कुवित्। मे । वस्वं:। अमृतंस्य। शिक्षां:॥ ५॥ आ त्वां बृहन्तो हरयो युजाना अर्वागिन्द्र सध्मादो वहन्तु। प्र ये द्विता दिव ऋञ्जन्त्याताः सुसंमृष्टासो वृष्भस्यं मूराः॥ ६॥ आ। त्वा। बृहन्तं:। हर्रय:। युजाना:। अुर्वाक्। इन्द्र। सुध्°मादं:। वृहुन्तु। प्र। ये। द्विता। दिवः। ऋञ्जन्ति। आर्ताः। सु॰संमृष्टासः। वृष्भस्यं। मूराः॥ ६॥ इन्द्र पिब् वृष्धूतस्य वृष्णु आ यं ते श्येन उंशते जुभारं। यस्य मदें च्यावयंसि प्र कृष्टीर्यस्य मदे अपं गोत्रा वृवर्थं॥७॥ इन्द्रं। पिर्बं। वृषं॰धूतस्य। वृष्णं:। आ। यम्। ते। श्येन:। उशते। जुभारं। यस्यं। मर्दे। च्युवयंसि। प्र। कृष्टी:। यस्यं। मर्दे। अपं। गोत्रा। वृवर्थं॥ ७॥ शुनं हुंवेम मुघवानुमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वार्जसातौ॥ शृण्वन्तंमुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धर्नानाम्॥८॥ [9] शुनम्। हुवेम्। मघ°वानम्। इन्द्रम्। अस्मिन्। भरे। नृ॰तंमम्। वार्जं॰सातौ। शृण्वन्तंम्। उग्रम्। ऊतर्ये। समत्॰सुं। घ्नन्तंम्। वृत्राणिं। सम्॰जितंम्। धनानाम्॥ ८॥

### [ ४४ ] [ ५ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। बृहती।]

अयं तें अस्तु हर्युतः सोम् आ हरिभिः सुतः। जुबाण ईन्द्र हरिभिर्न आ गृह्या तिष्ठ हरितं रथम्॥१॥ -अयम्। ते । अस्तु । हुर्युतः। सोमः। आ। हरिं॰भिः। सुतः। जुषाणः। इन्द्र। हरिं°भिः। नुः। आ। गृहि । आ। तिष्ठु। हरितम्। रथम्॥ १॥ हर्यन्नुषसमर्चयः सूर्यं हर्यन्नेरोचयः। विद्वांश्चिकित्वान्हं र्यश्ब वर्धस् इन्द्र विश्वां अभि श्रियं:॥ २॥ हर्यन्। उषसम्। अर्च्यः। सूर्यम्। हुर्यन्। अरोच्यः। विद्वान्। चिकित्वान्। हुरि॰अशव्। वर्धसे। इन्द्रं। विश्वाः। अभि। श्रियः॥ २॥ द्यामिन्द्रो हरिधायसं पृथिवीं हरिवर्पसम्। अधारयद्धरितोर्भूरि भोजनं ययोर्न्तर्हरिश्चरंत्॥ ३॥ द्याम्। इन्द्रं:। हरिं°धायसम्। पृथिवीम्। हरिं°वर्पसम्। अधारयत्। हुरितो:। भूरिं। भोजनम्। ययो:। अन्तः। हरिः। चर्रत्॥ ३॥ जज्ञानो हरिंतो वृषा विश्वमा भांति रोचनम्। हर्यश्वो हरितं धत्त आयुंधमा वर्जं बाह्वोहरिम्॥४॥ जुज्ञानः। हरितः। वृषां। विश्वंम्। आ। भाति। रोचनम्। हरिं॰अश्वः। हरितम्। धुत्ते। आयुंधम्। आ। वर्ज्रम्। बाुह्वोः। हरिम्॥४॥ इन्द्रों हुर्यन्तुमर्जुनुं वर्ज्नं शुक्रैरुभीवृतम्। अपावृणो्द्धरिभिरद्रिभिः सुतमुद्रा हरिभिराजत॥ ५॥ इन्द्रे:। हुर्यन्तम्। अर्जुनम्। वर्ज्रम्। शुक्रै:। अभि॰वृतम्। [6] अपं। अवृणोत्। हरिं॰भिः। अद्रिं॰भिः। सुतम्। उत्। गाः। हरिं॰भिः। आजुत्॥ ५॥

[ ४५ ] [ ५ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। बृहती।]

आ मुन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मुयूर्रोमभिः। मा त्वा के चिन्नि यमुन्विं न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि॥१॥ आ। मुन्द्रै:। इन्द्र। हरि॰भिः। याहि। मुयूर्रोम॰भिः। मा। त्वा। के। चित्। नि। युमुन्। विम्। न। पाशिनैः। अति। धन्वैऽइव। तान्। इहि ॥१॥ वृत्रखादो वंलंकृजः पुरां दुर्भी अपाम्जः।
स्थाता रथंस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रों दृळ्हा चिंदाकृजः॥ २॥
वृत्र॰खादः। वृत्यम्॰कृजः। पुराम्। दुर्भः। अपाम्। अजः।
स्थातां। रथंस्य। हर्योः। अभि॰स्वरे। इन्द्रः। दृळहा। चित्। आ॰कृजः॥ २॥
गम्भीराँ उंदुर्थीरिव कर्तुं पुष्यसि गाइंव। प्र सुंगोपा यवंसं धेनवों यथा हृदं कृल्याइंवाशत॥ ३॥
गम्भीरान्। उद्धीन्ऽईव। कर्तुं पुष्यसि। गाःऽईव।
प्र। सु॰गोपाः। यवंसम्। धेनवंः। यथा। हृदम्। कृल्याःऽईव। आशृत्॥ ३॥
आ नस्तुजं रियं भूरांशं न प्रतिजानते। वृक्षं पुक्वं फलंमुङ्कीवं धूनुहीन्द्रं संपारंणं वसुं॥ ४॥
आ। नः। तुर्जम्। र्ययम्। भूर्। अंशंम्। न। प्रति॰ जानते।
वृक्षम्। पुक्वम्। फलंम्। अङ्कीऽईव। धूनुहि। इन्द्रं। सुम्॰पारंणम्। वसुं॥ ४॥
स्वयुरिन्द्र स्वराळंसि स्मिद्दिष्टः स्वयंशस्तरः।
स वांवृधान ओजंसा पुरुष्टत भवां नः सुश्रवंस्तमः॥ ५॥
[१]
स्व॰युः। इन्द्र। स्व॰राट्। असि। स्मत्॰दिष्टः। स्वयंशः२तरः।
सः। वृवृधानः। ओजंसा। पुरु॰स्तुत्। भवं। नः। सुश्रवं:२तमः॥ ५॥

[ ४६ ] [ ५ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुप् ]

युध्मस्यं ते वृष्धभस्यं स्वराजं उग्रस्य यूनः स्थिवरस्य घृष्वंः।
अर्जूर्यतो वृज्जिणो वीर्यार्३णीन्द्रं श्रुतस्यं मह्तो महानि॥१॥
युध्मस्यं।ते।वृष्धभस्यं।स्व॰राजंः।उग्रस्यं।यूनंः।स्थिवरस्य।घृष्वंः।
अर्जूर्यतः।वृज्जिणंः।वीर्याणि।इन्द्रं।श्रुतस्यं।महतः।महानि॥१॥
महाँ असि महिष् वृष्णयेभिर्धन्स्पृद्रंग्र सहमानो अन्यान्।
एको विश्वंस्य भुवंनस्य राजा स योधयां च क्ष्ययां च जनान्॥२॥
महान्।असि।महिष्।वृष्णयेभिः।धृन्॰स्पृत्।उग्र्।सहमानः।अन्यान्।
एकंः।विश्वंस्य।भुवंनस्य।राजां।सः।योधयं।च्।क्ष्ययं।च्।जनांन्॥२॥
प्र मात्रांभी रिरिचे रोचंमानः प्र देवेभिविंश्वतो अप्रतीतः।
प्र मज्यनां दिव इन्द्रंः पृथिव्याः प्रोरोर्महो अन्तरिक्षादृजीषी॥३॥

प्र। मात्राभिः। रिरिचे । रोचेमानः। प्र। देवेभिः। विश्वतः। अप्रति॰इतः।
प्र। मुज्मनां। दिवः। इन्द्रंः। पृथिव्याः। प्र। उरोः। मुहः। अन्तरिक्षात्। ऋजीषी॥ ३॥
उक्तं गंभीरं जनुषाभ्यं १ ग्रं विश्वव्यं चसमवृतं मंतीनाम्।
इन्द्रं सोमांसः प्रदिविं सुतासंः समुद्रं न स्रवत् आ विशन्ति॥ ४॥
उक्त्म्। गुभीरम्। जनुषां। अभि। उग्रम्। विश्वव॰ व्यं चसम्। अवतम्। मृतीनाम्।
इन्द्रं म्। सोमांसः। प्र॰दिविं। सुतासंः। सुमुद्रम्। न। स्रवतः। आ। विश्वन्ति॥ ४॥
यं सोमांमन्द्र पृथिवीद्यावा गर्भं न माता बिंभृतस्त्वाया।
तं ते हिन्वन्ति तम् ते मृजन्त्यध्वर्यवों वृषभ् पात्वा उं॥ ५॥
यम्। सोमंम्। इन्द्र। पृथिवीद्यावां। गर्भम्। न। माता। विभृतः। त्वा॰या।
तम्। ते। हिन्वन्ति । तम्। कुँ इतिं। ते। मृजन्ति। अध्वर्यवः। वृष्यः। पात्वै। कुँ इतिं॥ ५॥
तम्। ते। हिन्वन्ति । तम्। कुँ इतिं। ते। मृजन्ति। अध्वर्यवः। वृष्यः। पात्वै। कुँ इतिं॥ ५॥

[ ४७ ] [ ५ गाथिनो विश्वामित्रः। मरुत्वान्। इन्द्रः। त्रिष्टुप्]

म्रुर्त्वां इन्द्र वृष्भो रणांय पिबा सोममनुष्यधं मदांय।
आ सिञ्चस्व जुठरे मध्यं ऊर्मिं त्वं राजांसि प्रदिवं: सुतानांम्॥१॥
म्रुर्त्वान्। इन्द्र। वृष्पः। रणांय। पिवं। सोमंम्। अनु॰स्वधम्। मदांय।
आ। सिञ्चस्व। जुठरे। मध्यं:। ऊर्मिम्। त्वम्। राजां। असि। प्र॰दिवं:। सुतानांम्॥१॥
स्जोषां इन्द्र सगंणो म्रुर्ह्निः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान्।
जुहि शत्रूर्प् मृध्यं नुद्स्वाथाभयं कृणुहि विश्वतां नः॥१॥
सु॰जोषां:। इन्द्र। स॰गंणः। म्रुर्त्वः। सोमंम्। पिवः। वृत्रुः। शूर्। विद्वान्।
जुहि। शत्रून्। अपं। मृधं:। नुदुस्व। अथं। अभयम्। कृणुहि। विश्वतं:। नः॥२॥
उत ऋतुभिर्ऋतुणः पाहि सोम्मिन्द्रं देवेभिः सिर्विभः सुतं नंः।
याँ आभंजो म्रुर्ता ये त्वान्वहंन्वृत्रमदंधुस्तुभ्यमोजः॥३॥
उत। ऋतु॰भिः। ऋतु॰पाः। पाहि। सोमंम्। इन्द्रं। देवेभिः। सिर्वि॰भिः। सुतम्। नः।
यान्। आ। अभंजः। मुरुतं:। ये। त्वा। अनुं। अहंन्। वृत्रम्। अदंधुः। तुभ्यम्। ओजंः॥३॥
ये त्वांहिहत्यं मघवन्वधंये शांम्बरे हरिवो ये गविष्टौ।
ये त्वां नृनमंनुमदंन्व विष्राः पिबंन्द्र सोमं सगंणो मुरुद्धिः॥४॥

ये। त्वा। अहि॰हत्ये। मृघ॰वन्। अवंधन्। ये। शाम्बरे। हरि॰वः। ये। गो॰ई॰प्टौ।
ये। त्वा। नूनम्। अनु॰मदंन्ति। विप्राः। पिबं। इन्द्र। सोमंम्। स॰गंणः। मुरुत्॰िभंः॥ ४॥
मुरुत्वंन्तं वृष्भं वांवृधानमकंवारिं दि्व्यं शासिमन्द्रम्।
वृश्वासाह्मवंसे नूतंनायोग्रं संहोदामिह तं हुंवेम॥ ५॥
मुरुत्वंन्तम्। वृष्भम्। वृवृधानम्। अकंव॰अरिम्। दि्व्यम्। शासम्। इन्द्रम्।
वृश्व॰सहंम्। अवंसे। नूतंनाय। उग्रम्। सहः २दाम्। इह। तम्। हुवेम्॥ ५॥

[88]

[४८][५ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्]

सुद्यो हं जातो वृष्भः कुनीनः प्रभर्तुमावदन्धंसः सुतस्य। साधोः पिंब प्रतिकामं यथां ते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्यं॥ १॥ सुद्यः। हु। जातः। वृष्भः। क्नीनंः। प्र°र्भर्तुम्। आवृत्। अन्धसः। सुतस्य। साधोः। पिब्रु। प्रति॰कामम्। यथा। ते। रसं॰आशिरः। प्रथमम्। सोम्यस्य ॥ १॥ यञ्जायंथास्तदहंरस्य कामेंऽशोः पीयूषंमिपबो गिरिष्ठाम्। तं तें माता परि योषा जिनंत्री महः पितुर्दम् आसिञ्चदग्रे॥ २॥ यत्। जायेथाः। तत्। अहः। अस्य। कार्मे। अंशोः। पीयूर्षम्। अपिबः। गिरि॰स्थाम्। तम्। ते। माता। परिं। योषां। जिनत्री। महः। पितुः। दमें। आ। असिञ्चत्। अग्ने॥ २॥ उपस्थायं मात्रमनंमैट्ट तिग्ममंपश्यद्भि सोमुमूर्धः। प्रयावयंन्नचरुद् गृत्सो अन्यान्महानि चक्रे पुरुधप्रतीकः॥ ३॥ उपु॰स्थायं। मातरम्। अन्नम्। ऐट्ट् । तिग्मम्। अपुश्यत्। अभि। सोमम्। ऊर्धः। प्र°यवर्यन्। अ<u>चर</u>त्। गृत्सं:। अन्यान्। महानिं। चुक्रे । पुरुध°प्रंतीक:॥ ३॥ उग्रस्तुंराषाळ्भिभूत्योजा यथावृशं तुन्वं चक्र एषः। त्वष्टांरमिन्द्रों जुनुषांभिभूयामुष्या सोमंमिपबच्चमूषुं॥४॥ उुग्रः। तुराषाट्। अभिभूति°ओजाः। यथाु°वशम्। तुन्वम। चुक्रे । एषः। त्वष्टारम्। इन्द्रं:। जुनुषां। अभि॰भूयं। आ॰मुष्यं। सोमंम्। अपिबत्। चुमूषुं॥ ४॥ शुनं हुंवेम मुघवानुमिन्द्रमस्मन्भरे नृतंमं वार्जसातौ। शृण्वन्तंमुग्रमूतयें समत्सु घन्तं वृत्राणि सुंजितुं धनानाम्॥५॥

[88]

शुनम्। हुवेम्। मघ°वानम्। इन्द्रम्। अस्मिन्। भरे। नृ°तंमम्। वार्ज॰सातौ। शृण्वन्तम्। उग्रम्। ऊतये। समत्॰सुं। घ्रन्तम्। वृत्राणि। सम्॰जितम्। धर्नानाम्॥ ५॥

[४९] [५ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्]

शंसां मुहामिन्द्रं यस्मिन्विश्वा आ कृष्टर्यः सोमुपाः कामुमव्यन्। यं सुक्रतुं धिषणे विभ्वतृष्टं घुनं वृत्राणां जुनर्यन्त देवाः॥१॥ शंसं। महाम्। इन्द्रम्। यस्मिन्। विश्वाः। आ। कृष्टयः। सोम्॰पाः। कार्मम्। अर्व्यन्। यम्। सु॰क्रतुंम्। धिषणे इतिं। विभ्व॰तुष्टम्। घनम्। वृत्राणांम्। जनयंन्त। देवाः॥ १॥ यं नु निकः पृतनासु स्वराजं द्विता तरित नृतमं हिष्ठाम्। इनतमः सर्त्विभ्यों हं शूषैः पृथुज्रयां अमिनादायुर्दस्योः॥ २॥ यम्। नु। निकः। पृतनासु। स्वु॰राजम्। द्विता। तरित। नृ॰तमम्। हृरि॰स्थाम्। ड्न°तमः। सत्वं°भिः। यः। हु। शूषैः। पृथु°ज्रयाः। अमिनात्। आयुः। दस्योः॥ २॥ सुहार्वा पृत्सु तुरिणर्नार्वी व्यानुशी रोदंसी मेहनावान्। भगो न कारे हव्यों मतीनां पितेव चार्रः सुहवों वयोधाः॥ ३॥ सह°वा । पृत्°सु । तुरणि: । न । अवीं । वि़°आ़न्शि: । रोदंसी़ इति । मे्हना °वान् । भर्गः। न। कारे। हर्व्यः। मृतीनाम्। पिताऽईव। चार्रः। सु॰हर्वः। वृयः२धाः॥ ३॥ धुर्ता दिवो रजसस्पृष्ट ऊर्ध्वो रथो न वायुर्वसुभिर्नियुत्वान्। क्ष्पां वस्ता जंनिता सूर्यस्य विभक्ता भागं धिषणेव वार्जम्॥४॥ धुर्ता। दिवः। रजसः। पृष्टः। ऊर्ध्वः। रथः। न। वायुः। वर्सुं भिः। नियुत्वान्। क्षुपाम्। वस्त। जुनिता। सूर्यस्य। वि°भंका। भागम्। धिषणांऽइव। वार्जम्॥४॥ शुनं हुवेम मुघवानुमिन्द्रमुस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ। शृणवन्तंमुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धर्नानाम्॥५॥ शुनम्। हुवेम्। मुघ°वानम्। इन्द्रम्। अस्मिन्। भरे। नृ॰तमम्। वार्जं॰सातौ। शृण्वन्तम्। उग्रम्। ऊतयै। समत्॰सुं। घ्रन्तम्। वृत्राणि। सम्॰जितम्। घर्नानाम्॥ ५॥

[88]

[83]

[५०][५ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्]

इन्द्रः स्वाहां पिबतु यस्य सोमं आगत्या तुम्रों वृष्भो मुरुत्वान्। ओरुव्यर्चाः पृणतामेभिरन्तैरास्यं हविस्तुन्वंशः कार्मपृथ्याः॥ १॥ इन्द्रेः। स्वार्ह्गा पि्बतु । यस्ये । सोर्मः। आ्॰गत्ये । तुर्प्रः । वृष् भः । मुरुत्वान् । आ। उ्रु॰व्यर्चाः। पृण्ताम्। एभिः। अत्रैः। आ। अस्य। हुविः। तुन्वः। कार्मम्। ऋध्याः॥ १॥ आ तें सपुर्यू जुवसें युनज्मि ययोरनुं प्रदिवः श्रुष्टिमार्वः। इह त्वा धेयुर्हरयः सुशिष्र पिबा त्वंशस्य सुर्षुतस्य चारोः॥ २॥ आ। ते । सुपुर्यू इति । जुवसे । युनर्ज्मि । ययो : । अनु । प्र°दिव : । श्रुष्टिम् । आव : । इह। त्वा । धेयु: । हर्रय: । सु°शिष्रु । पिबं । तु । अस्य । सु°सुंतस्य । चारों: ॥ २ ॥ गोभिर्मिमिक्षुं दंधिरे सुपारमिन्द्रं ज्यैष्ठ्यांय धार्यसे गृणानाः। मुन्दानः सोमं पिपवाँ ऋजीिषुन्त्समुस्मभ्यं पुरुधा गा ईषण्य॥ ३॥ गोभि:। मिमिक्षुम्। दुधिरे। सु॰पारम्। इन्द्रम्। ज्यैष्ठ्याय। धायसे। गृणाना:। मुन्दानः। सोर्मम्। पृपि॰वान्। ऋजीषिन्। सम्। अस्मर्भ्यम्। पुरुधा। गाः। इषण्यः॥ ३॥ इमं कामं मन्दया गोभिरश्वैश्चन्द्रवंता राधंसा पुप्रथेश्च। स्वर्यवो मृतिभिस्तुभ्यं विष्रा इन्द्राय वार्हः कुशिकासो अक्रन्॥ ४॥ इमम्। कार्मम्। मुन्दुयु। गोभि:। अश्वै:। चुन्द्र॰वंता। राधंसा। पुप्रथं:। चु। स्वः श्यर्वः । मृति॰भिः । तुभ्यम् । विप्राः । इन्द्राय । वार्हः । कुश्विकासः । अकृन् ॥ ४॥ शुनं हुवेम मुघवानुमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वार्जसातौ। शृण्वन्तं मुग्रमूतये समत्सु घन्तं वृत्राणि संजितं धर्नानाम्॥५॥ [88] शुनम्। हुवेम्। मघ°वानम्। इन्द्रम्। अस्मिन्। भरे। नृ॰तमम्। वार्जं॰सातौ। शृष्वन्तंम्। उग्रम्। ऊतये। समत्°सुं। घ्नन्तम्। वृत्राणि। सम्°जितंम्। धनानाम्॥ ५॥

[५१][१२ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। १-३ जगत्यः, ४-९ त्रिष्टुभः, १०-१२ गायत्र्यः।]

चर्षणीधृतं मुघवानमुक्थ्यंश्मिन्द्रं गिरो बृह्तीर्भ्यनूषत। वावृधानं पुरुहूतं सुवृक्तिभिरमर्त्यं जरमाणं दिवेदिवे॥ १॥

[ 84]

चुर्षुणु॰धृतम्। मुघ॰वानम्। उक्थ्यम्। इन्द्रम्। गिर्रः। बृहुतीः। अभि। अनूषत्। वृवृधानम् । पुरु°हूतम् । सुवृक्ति°भिः । अमर्त्यम् । जरमाणम् । द्विवे°दिवे ॥ १ ॥ श्तक्रंतुमर्ण्वं शाकिनं नरं गिरों मु इन्द्रमुपं यन्ति विश्वतः। वाजसिनं पूर्भिदं तूर्णिम्प्तुरं धामसाचमिभषाचं स्वर्विदंम्॥ २॥ शत°क्रंतुम्। अर्णुवम्। शाकिनंम्। नरंम्। गिरं:। मे । इन्द्रंम्। उपं। युन्ति। विश्वतं:। वाजु॰सर्निम्। पूः२भिदंम्। तूर्णिम्। अप्॰तुरंम्। धामु॰साचंम्। अभि॰साचंम्। स्वः२विदंम्॥ २॥ आक्रे वसोर्जिर्ता पंनस्यतेऽनेहसः स्तुभ् इन्द्रो दुवस्यति। विवस्वंतः सदंन आ हि पिप्रिये संत्रासाहंमिभमातिहनं स्तुहि॥ ३॥ आ॰क्रे। वसो:। जुरिता। पुनुस्युते। अनेहसं:। स्तुर्भः। इन्द्रं:। दुवुस्युति। विवस्वतः। सदेने। आ। हि। पिप्रिये। सृत्रा॰सहम्। अभिमाति॰हर्नम्। स्तुहि॥ ३॥ नृणाम् त्वा नृतमं गीभिरुक्थैर्भि प्र वीरमर्चता सुबार्धः। सं सहंसे पुरुमायो जिहीते नमों अस्य प्रदिव एक ईशे॥ ४॥ नृणाम्। ऊँ इति। त्वा। नृ॰तंमम्। गीः२भिः। उक्थैः। अभि। प्र। वीरम्। अर्चत्। सु॰बार्धः। सम्। सहसे। पुरु॰मायः। जिहीते। नमः। अस्य। प्र॰दिवः। एकः। ईशे॥ ४॥ पूर्वीरंस्य निष्विधो मर्त्येषु पुरू वसूनि पृथिवी बिभर्ति। इन्द्राय द्याव ओषंधीरुतापों रुयिं रक्षन्ति जीरयो वर्नानि॥५॥ पूर्वी:। अस्य। नि:२सिधं:। मर्त्येषु। पुरु। वसूनि। पृथिवी। बि्भर्ति। इन्द्राय । द्यावं:। ओषंधी:। उत । आपं:। र्यिम्। रुक्षुन्ति । जीरयं:। वर्नानि ॥ ५ ॥ तुभ्यं ब्रह्माणा गिरं इन्द्र तुभ्यं सुत्रा दंधिरे हरिवो जुषस्व। बोध्या ३ पिरवंसो नूतंनस्य सखे वसो जिरतृभ्यो वयो धाः॥६॥ तुभ्यम्। ब्रह्मणि। गिर्रः। इन्द्र। तुभ्यम्। सूत्रा। दुधिरे। हृरि॰वं:। जुषस्वं। बोधि। आपि:। अवसः। नूतंनस्य। सर्खे। वृसो इति। जुरितृभ्यः। वर्यः। धाः॥ ६॥ इन्द्रं मरुत्व इह पाहि सोम्ं यथां शार्याते अपिबः सुतस्यं। तवु प्रणीती तर्व शूर शर्मुन्ना विवासन्ति कुवर्यः सुयुज्ञाः॥७॥

इन्द्रं। मुरुत्वुः। इह। पाहि। सोमम्। यथा। शाुर्याते। अपिंबः। सुतस्यं। तवं। प्र॰नीती। तवं। शूर्। शर्मन्। आ। विवासन्ति। क्वयं:। सु॰युज्ञा:॥ ७॥ स वांवशान इह पांहि सोमंं मुरुद्धिरिन्द्र सर्खिभिः सुतं नेः। जातं यत्त्वा परि देवा अभूषन्महे भराय पुरूहूत विश्वे ॥ ८ ॥ सः। वावुशानः। इह। पाहि। सोमम्। मुरुत्॰भिः। इन्द्र। सर्खि॰भिः। सुतम्। नः। जातम्। यत्। त्वा। परि। देवा:। अभूषन्। मृहे। भराय। पुरु°हूत्। विश्वै॥ ८॥ अप्तूर्ये मरुत आपिरेषोऽमंन्दुन्निन्द्रमनु दार्तिवाराः। तेभिः साकं पिंबतु वृत्रखादः सुतं सोमं दाशुषः स्वे सुधस्थे ॥ ९ ॥ अप्°तूर्यै । मुरुतुः। आपिः। एषः। अमन्दन्। इन्द्रम्। अनुं। दार्ति°वाराः। तेभिः। साकम्। पि॒बतुः। वृत्र॰खादः। सुतम्। सोम॑म्। दाशुष॑ः। स्वे। सुध॰स्थे॥ ९॥ इदं ह्यन्वोर्जसा सुतं राधानां पते। पिबा त्वंशस्य गिर्वणः॥ १०॥ इदम्। हि। अनु । ओर्जसा। सुतम्। राधानाम्। पते। पिब । तु। अस्य। गिर्वृणः॥ १०॥ यस्ते अनु स्वधामसत्सुते नि यच्छ तुन्वम्। स त्वां मत्तु सोम्यम्॥ ११॥ यः। ते। अर्नु। स्वधाम्। अस्ति। सुते। नि। युच्छु। तुन्वम्। सः। त्वा। मुमुत्तु। सोम्यम्॥ ११॥ प्र तें अश्नोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः। प्र बाहू शूर रार्धसे॥ १२॥ [ 38 ] प्र। ते । अश्नोतु । कुक्ष्योः । प्र। इन्द्र । ब्रह्मणा । शिर्रः । प्र। बाहू इति । शूर् । राधंसे ॥ १२ ॥

[५२][८ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः। १-४ गायत्री, ६ जगती, शिष्टाः त्रिष्टुभः]

धानावन्तं करिभणंमपूपवन्तमुविधनंम्। इन्द्रं प्रातर्जुषस्व नः॥१॥
धाना॰वन्तम्। क्रिम्भणंम्। अपूप॰वन्तम्। उविधनंम्। इन्द्रं। प्रातः। जुषस्व। नः॥१॥
पुरोळाशं पच्त्यं जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च। तुभ्यं हुव्यानि सिस्नते॥२॥
पुरोळाशंम्। प्चत्यंम्। जुषस्वं। इन्द्रं। आ। गुरस्व। च। तुभ्यंम्। हुव्यानि। सिस्नते॥२॥
पुरोळाशं च नो घसो जोषयासे गिरंश्च नः। वध्युयुरिव योषणाम्॥३॥
पुरोळाशंम्। च। नः। घसः। जोषयासे। गिरंः। च। नः। वध्युयुःऽईव। योषणाम्॥३॥
पुरोळाशंम्। च। नः। घसः। जोषयासे। गिरंः। च। नः। वध्युःऽईव। योषणाम्॥३॥
पुरोळाशं सनश्रुत प्रातःसावे जुषस्व नः इन्द्र क्रतुिहं ते बृहन्॥४॥
पुरोळाशंम्। स्न॰ श्रुत। प्रातःरसावे। जुषस्व। नः। इन्द्रं। क्रतुः। हि। ते। बृहन्॥४॥

[ 66 ]

मार्ध्यंदिनस्य सर्वनस्य धानाः पुरोळाशंमिन्द्र कृष्वेह चार्रुम्। प्र यत्स्तोता जीरता तूण्यंथीं वृषायमाणु उपं गीभिरीट्टं ॥ ५ ॥ मार्ध्यदिनस्य। सर्वनस्य। धानाः। पुरोळाशम्। इन्द्र। कृष्व्। इह। चार्रम्। प्र। यत्। स्तोता। जुरिता। तूर्णि॰अर्थ:। वृष्॰यमाण:। उपं। गी:२भि:। ईट्टें॥५॥ तृतीये धानाः सर्वने पुरुष्टुत पुरोळाश्माहुतं मामहस्व नः। ऋभुमन्तुं वार्जवन्तं त्वा कवे प्रयस्वन्त उपं शिक्षेम धीति°भिः॥ ६॥ तृतीर्ये । धानाः । सर्वने । पुरु॰स्तुत् । पुरोळांशम् । आ॰हुंतम् । मुमुहुस्व । नुः । ऋभु॰मन्तम्। वार्ज॰वन्तम्। त्वा । कुवे । प्रयस्वन्तः। उपं। शिक्षेम्। धीति॰भिः॥६॥ पूष्णवर्ते ते चकृमा कर्म्भं हरिवते हर्यश्वाय धानाः। अपूपमन्द्रि सर्गणो मुरुद्धिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान्॥७॥ पूष्ण्°वर्ते। ते। चुकृम्। कुर्म्भम्। हरि॰वते। हरि॰अश्वाय। धाुना:। अपूपम्। अृद्धि । स॰र्गणः। मुरुत्°िभं। सोमम्। पिब् । वृत्र°हा। शूर । विद्वान्॥७॥ प्रतिं धाना भरत तूर्यमस्मै पुरोकाशं वीरतमाय नृणाम्। दिवेदिवे सुदूर्शीरिन्द्र तुभ्युं वर्धन्तु त्वा सोम्पेयाय धृष्णो॥८॥ प्रति । धानाः । भुरत् । तूर्यम् । अस्मै । पुरोळाशम् । वीर°तमाय । नृणाम् । द्विवे॰दिवे। सु॰दृशी:। इन्द्र। तुभ्यम्। वर्धन्तु। त्वा। सोमु॰पेयाय। धृष्णो इति॥ ८॥

[88]

[ ५३ ] [ २४ गाथिनो विश्वामित्रः। इन्द्रः; १ इन्द्रापर्वतौ; १५, १६ वाक् ( ससर्परी ); १७-२० रथाङ्गानि; २१-२४ अभिशापाः। त्रिष्टुप्; १०, १६ जगत्यौ; १३ गायत्री; १२, २०, २२ अनुष्टुभः; १८ बृहती।]

इन्द्रांपर्वता बृह्ता रथेन वामीरिष् आ वहतं सुवीराः। वीतं ह्व्यान्यध्वरेषुं देवा वर्धेथां गीभिरिळंया मदंन्ता॥१॥ इन्द्रांपर्वता। बृह्ता। रथेन। वामीः। इषंः। आ। वृह्तुम्। सु॰वीराः। वीतम्। ह्व्यानि। अध्वरेषुं। देवा। वर्धेथाम्। गीः२भिः। इळंया। मदंन्ता॥१॥ तिष्ठा सु कं मघवन्मा परां गाः सोमस्य नु त्वा सुषुंतस्य यक्षि। पितुनी पुत्रः सिच्मा रंभे तु इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शंचीवः॥ २॥

तिष्ठं। सु। कृम्। मुघु॰वृन्। मा। पर्रा। गाः। सोर्मस्य। नु। त्वा। सु॰सुंतस्य। युक्षि। पितुः। न। पुत्रः। सिर्चम्। आ। रुभे। ते। इन्द्रं। स्वादिष्ठया। गिरा। शृची॰वुः॥ २॥ शंसावाध्वर्यों प्रति मे गृणीहीन्द्रांय वाहं: कृणवाव जुर्ष्टम्। एदं बुर्हिर्यर्जमानस्य सीदार्था च भूदुक्थमिन्द्रांय शुस्तम्॥ ३॥ शंसाव। अध्वर्यो इति। प्रति। मे। गृणीहि। इन्द्रीय। वाहै:। कृणवाव। जुष्टेम्। आ। इदम्। बुर्हि:। यर्जमानस्य। सीद्र। अर्थ। चु। भूत्। उक्थम्। इन्द्राय। शुस्तम्॥ ३॥ जायेदस्तं मघवन्त्सेदु योनिस्तदित्त्वां युक्ता हर्रयो वहन्तु। युदा कुदा च सुनवाम सोमम्गिनष्ट्वा दूतो धन्वात्यच्छ ॥ ४॥ जाया। इत्। अस्तंम्। मुघु॰वृन्। सा। इत्। ऊँ इतिं। योनिः। तत्। इत्। त्वा। युक्ताः। हर्रयः। वृहुन्तु। युदा। कुदा। चु। सुनवाम। सोर्मम्। अग्नि:। त्वा। दूत:। धुन्वाति। अच्छे॥ ४॥ पर्ग याहि मघवुन्ना चं याहीन्द्रं भ्रातरुभ्यत्रां ते अर्थम्। यत्रा रथंस्य बृहुतो निधानं विमोर्चनं वाजिनो रासंभस्य॥ ५॥ [ 88] पर्गं। याहि। मुघु॰वन्। आ। च। याहि। इन्द्रं। भ्रातः। उभयत्रं। ते। अर्थम्। यत्रं। रथस्य। बृह्तः। नि॰धानम्। वि॰मोर्चनम्। वाजिनः। रासंभस्य॥ ५॥ अपाः सोमुमस्तिमिन्द्रु प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते। यत्रा रथंस्य बृहुतो निधानं विमोर्चनं वाजिनो दक्षिणावत्।। ६॥ अपा:। सोमम्। अस्तम्। इन्द्र। प्र। याहि। कल्याणी:। जाया। सु°रणम्। गृहे। ते। यत्रं। रथंस्य। बृह्तः। नि॰धानम्। वि॰मोर्चनम्। वाजिनः। दक्षिणा॰वत्॥ ६। इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। विश्वामित्राय दर्दतो मुघानि सहस्त्रसावे प्र तिरन्त आर्युः॥ ७॥ इमे। भोजाः। अङ्गिरसः। वि°रूपाः। दिवः। पुत्रास्:। असुरस्य। वीराः। विश्वामित्राय। दर्दतः। मुघानि । सुहुस्रु॰सावे। प्र। तिरुन्ते। आयुः॥ ७॥ क्रुपंक्षंपं मुघवां बोभवीति मायाः कृणवानस्तुन्वं १परि स्वाम्। त्रिर्यद्विवः परिं मुहूर्तमागात्स्वैर्मन्त्रैरनृतुपा ऋतावां ॥ ८॥

रूपम्°रूपम्। मुघ°वां। बोभवीति। मायाः। कृष्वानः। तुन्वंम्। परिं। स्वाम्। त्रिः। यत्। दिवः। परिं। मुहूर्तम्। आ। अगात्। स्वैः। मन्त्रैः। अनृतु॰पाः। ऋत॰वां॥ ८॥ मुहाँ ऋषिर्देवता देवजूतोऽस्त्रभात्सिन्ध्रमण्वं नृचक्षाः। विश्वामित्रो यदवहत्सुदासमप्रियायत कुश्विकेभिरिन्द्रे:॥ ९॥ मुहान्। ऋषिः। देव्°जाः। देव°जूतः। अस्तेभ्रात्। सिन्धुम्। अर्ण्वम्। नृ°चक्षाः। विश्वामित्रः। यत्। अवहत्। सु॰दासम्। अप्रियात। कुशिकेभिः। इन्द्रेः॥ ९॥ हुंसाईव कृणुथु श्लोक्मिद्रिभिर्मदंन्तो गीभिरध्वरे सुते सर्चा। देवेभिर्विप्रा ऋषयो नृचक्षसो वि पिबध्वं कुशिकाः सोम्यं मधुं॥ १०॥ [ 20] हंसा:ऽईव। कृणुथ। श्लोकंम्। अद्रिं॰भि:। मदंन्त:। गी:२भि:। अध्वरे। सुते। सर्चा। देवेभिः। विप्राः। ऋष्यः। नृ॰चक्षसः। वि। पिबुध्वम्। कुश्चिकाः। सोम्यम्। मधुं॥ १०॥ उपु प्रेतं कुशिकाश्चेतर्यध्वमश्चं गुये प्र मुञ्चता सुदासः॥ राजां वृत्रं जंङ्घनुत्प्रागपागुद्गर्था यजाते वर् आ पृथिव्याः॥ ११॥ उपं। प्र। इत्। कुश्काः। चेतर्यध्वम्। अश्वंम्। ग्रये। प्र। मुञ्चत्। सु°दासंः। राजां। वृत्रम्। जुङ्घनृत्। अपाक्। उदंक्। अर्थ। युजाते। वरे। आ। पृथिव्या:॥ ११॥ य इमे रोदंसी उभे अहमिन्द्रमतुंष्टवम्। विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्॥ १२॥ यः। इमे इति । रोदसी इति । उभे । अहम् । इन्द्रम् । अतुंस्तवम् । विश्वामित्रस्य। रुक्षुति । ब्रह्मं । डुदम् । भारतम् । जनम् ॥ १२ ॥ विश्वामित्रा अरासत् ब्रह्मेन्द्राय वृज्जिणे । कर्दिन्नः सुरार्धसः ॥ १३॥ विश्वामित्राः। अरास्त्। ब्रह्मं। इन्द्राय। वृज्ञिणे। करत्। इत्। नुः। सु॰रार्धसः॥ १३॥ किं तें कृण्वन्ति कीकंटेषु गावो नाशिरं दुहे न तपन्ति घुर्मम्। आ नो भरु प्रमंगन्दस्य वेदों नैचाशाुखं मंघवत्रन्थया नः॥ १४॥ किम्। ते। कृण्वन्ति। कीकेटेषु। गावः। न। आ॰ शिरम्। दुह्रे। न तुपन्ति। घुर्मम्। आ। नुः। भुरु। प्र॰र्मगन्दस्य। वेर्दः। नैचा॰शाखम्। मुघ्॰वृन्। रुन्ध्यः। नुः॥ १४॥ सुसूर्परीरमतिं बार्धमाना बृहन्मिमाय जुमद्गिनदत्ता। सा सूर्यस्य दुहिता तंतान् श्रवों देवेष्वमृतंमजुर्यम्॥ १५॥ [ 28 ]

सुसुर्परी:। अमेतिम्। बाधमाना। बृहत्। मिुमायु। जुमद्गिन॰दत्ता। सा। सूर्यस्य। दुहिता। तृतानु। श्रवः। देवेषुं। अमृतंम्। अजुर्यम्॥ १५॥ सुसूर्परीरंभरुतूर्यमेभ्योऽधि श्रवः पञ्चेजन्यासु कृष्टिषुं। सा पुक्ष्याः नव्यमायुर्दधाना यां में पलस्तिजमदुग्नयों दुदुः॥ १६॥ सुसुर्परी:। अभुरत्। तूर्यम्। एभ्यः। अधि। श्रर्वः। पाञ्चं°जन्यासु। कृष्टिषुं। सा। पुक्ष्यां। नर्व्यम्। आयुं:। दर्धांना। याम्। मे्। पुलुस्ति°जुमुदुग्नयं:। दुदु:॥ १६॥ स्थिरौ गावौं भवतां वीुळुरक्षों मेषा वि वर्हि मा युगं वि शारि। इन्द्रं: पातल्यें ददतां शरीतोररिष्टनेमे अभि नः सचस्व॥ १७॥ स्थिरौ। गावौ। भुवताम्। वीळु:। अक्षै:। मा। ईषा। वि। वृहिं। मा। युगम्। वि। शारि। इन्द्रं:। पातुल्येः इति । दुदुताम् । शरीतोः। अरिष्ट॰नेमे । अभि । नुः। सुचुस्व ॥ १७ ॥ बलं धेहि तुनूषुं नो बलंमिन्द्रानुळुत्सुं नः। बर्ल तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बंलुदा असि॥ १८॥ बलम्। धेहि। तुनूषुं। नुः। बलम्। इन्द्र। अनुळुत्॰सुं। नुः। बर्लम्। तोकायं। तनयाय। जीवसं। त्वम्। हि। बुलु॰दा:। असिं॥ १८॥ अभि व्यंयस्व खद्रिरस्य सार्मोजों धेहि स्पन्दने शिंशपायाम्। अक्षं वीळो वीळित वीळयंस्व मा यामांदस्मादवं जीहिपो नः॥ १९॥ अभि। व्ययस्व। खुद्रिरस्य। सारम्। ओर्जः। धेहि। स्पन्दने। शिंशपायाम्। अक्षं। वीळो इतिं। वीळित्। वीळयंस्व। मा। यामात्। अस्मात्। अवं। जीहिपः। नः॥ १९॥ अयमुस्मान्वनुस्पतिर्मा च हा मा च रीरिषत्। स्वस्त्या गृहेभ्य आवसा आ विमोर्चनात्॥ २०॥ अयम्। अस्मान्। वनस्पतिः। मा। च। हाः। मा। च। रिरिषुत्। [ 22] स्वस्ति। आ। गृहेभ्यः। आ। अवु॰से। आ। वि॰मोर्चनात्॥ २०॥ इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिनीं अद्य यांच्छ्रेष्ठाभिर्मघवञ्छूर जिन्व। यो नो द्वेष्ट्यर्थरः सस्पदीष्ट् यमुं द्विष्मस्तमुं प्राणो जहातु॥ २१॥ इन्द्रं। ऊति॰भिं। बुहुलाभिं:। न:। अद्य। यात्॰श्रेष्ठाभिं:। मुघ्॰वन्। श्रूर्। जिन्व। यः। नुः। द्वेष्टिं। अर्धरः। सः। पृदीष्ट्। यम्। ऊँ इतिं। द्विष्मः। तम्। ऊँ इति। प्राणः। जुहातु॥ २१॥

पुरशुं चिद्वि तंपित शिम्बलं चिद्वि वृंश्चित ।

उखा चिदिन्द्र येषंन्ती प्रयंस्ता फेनंमस्यित ॥ २२ ॥

पुरशुम् । चित् । वि । तुप्ति । शिम्बलम् । चित् । वि । वृश्चिति ।

उखा । चित् । इन्द्र । येषंन्ती । प्र°यंस्ता । फेनंम् । अस्यति ॥ २२ ॥

न सार्यंकस्य चिकिते जनासो लोधं नंयित् पशु मन्यंमानाः ।

नार्वाजिनं वाजिनां हासयित् न गर्द्भं पुरो अश्वांन्यित्त ॥ २३ ॥

न । सार्यंकस्य । चिकिते । जनासः । लोधम् । नयन्ति । पशुं । मन्यंमानाः ।

न । अर्वाजिनम् । वाजिनां । हास्यन्ति । न । गर्द्भम् । पुरः । अर्श्वात् । न्यन्ति ॥ २३ ॥

इम इन्द्र भरतस्यं पुत्रा अपिपत्वं चिकितुर्न प्रेपित्वम् ।

हुन्वन्त्यश्चमरंणं न नित्यं ज्यांवाजं परि णयन्त्याजौ ॥ २४ ॥

[ २३ ] ४४

इमे । इन्द्र । भरतस्यं । पुत्राः । अपु॰पित्वम् । चिकितुः । न । प्र॰पित्वम् ।

हुन्वन्ति । अर्थ्वम् । अर्रणम् । न । नित्यंम् । ज्यां॰वाजम् । परि । न्यन्ति । आ्जौ ॥ २४ ॥

[ ५४ ] [ २२ प्रजापतिवैश्वामित्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप्।]

ड्मं महे विद्ध्याय शूषं शश्चत्कृत्व ईड्याय प्र जंभुः।
शृणोतुं नो दम्येभिरनीकैः शृणोत्विग्निर्द्व्यैरजंस्तः॥१॥
डमम्। महे। विद्ध्याय। शूषम्। शश्वत्। कृत्वः। ईड्याय। प्र। जुभुः।
शृणोतुं। नः। दम्येभिः। अनीकैः। शृणोतुं। अग्नः। दिव्यैः। अर्जस्तः॥१॥
महिं महे दिवे अर्चा पृथ्विय्यै कामों म इच्छञ्चरित प्रजानन्।
ययोर्द्द स्तोमें विद्ध्येषु देवाः संपूर्यवो मादयन्ते सचायोः॥२॥
महिं। महे। दिवे। अर्च्। पृथ्विय्यै। कामः। मे। इच्छन्। च्रति। प्र॰जानन्।
ययोः। हु। स्तोमें। विद्ध्येषु। देवाः। सप्र्यवः। मादयन्ते। सर्चा। आयोः॥२॥
युवोर्ऋतं रोदसी सत्यमंस्तु महे षु णः सुविताय प्र भूतम्।
ड्दं दिवे नमों अग्ने पृथ्विय्यै संपूर्वामे प्रयसा यामि रत्नम्॥३॥
युवोः। ऋतम्। रोदसी इति। सत्यम्। अस्तु। महे। सु। नः। सुवितायं। प्र। भूतम्।
ड्दम्। दिवे। नमः। अग्ने। पृथिव्यै। सप्पर्यामं। प्रयसा। यामि। रत्नम्॥३॥

[88]

उतो हि वां पूर्व्या आविविद्र ऋतांवरी रोदसी सत्यवार्यः। नर्शिद्धां समिथे शूर्रसातौ ववन्दिरे पृथिवि वेविदानाः॥ ४॥ उतो इति । हि । वाम् । पूर्व्याः । आ॰विविद्रे । ऋतेवरी इत्यृते॰वरी । रोदसी इति । सृत्य॰वार्चः । नर्रः। चित्। वाम्। सम्॰इथे। शूरं॰सातौ। वुवन्दिरे। पृथिवि। वेविदानाः॥ ४॥ को अद्धा वेंदु क इह प्र वोचदेवाँ अच्छा पृथ्या ३ का समेति। ददृंश्र एषामवमा सदांसि परेषु या गुह्यंषु व्रतेषुं॥५॥ कः। अद्भा। वेद। कः। इह। प्र। वोचत्। देवान्। अच्छै। पृथ्यौ। का। सम्। एति। ददृं श्रे। एषाम्। अवमा। सदांसि। परेषु। या। गृह्येषु। वृतेषुं॥ ५॥ कुविर्नृचक्षां अभि षीमचष्ट ऋतस्य योना विघृते मदन्ती। नानां चक्राते सर्दनुं यथा वेः संमानेनु क्रतुंना संविदाने॥ ६॥ क्विः। नृ॰चक्षाः। अभि। सीम्। अचुष्ट्। ऋतस्य। योनां। विघृते इति वि॰घृते। मदन्ती इति। नानां। चुक्राते इतिं। सदेनम्। यथां। वे:। सुमानेनं। क्रतुंना। सुंविदाने इतिं सुम्°विदाने॥ ६॥ सुमान्या वियुते दूरेअन्ते धुवे पुदे तस्थतुर्जागुरूके। उत स्वसारा युवती भवन्ती आर्दु बुवाते मिथुनानि नाम ॥ ७॥ समान्या। विर्युते इति वि°र्युते। दूरे°अन्ते इति दूरे°अन्ते। ध्रुवे। पर्दे। तस्थुतु:। जागुरूके इति। उत । स्वसारा । युवती इति । भवन्ती इति । आत् । ऊँ इति । ब्रुवाते इति । मिथुनानि । नाम ॥ ७ ॥ विश्वेद्देते जिंमा सं विविक्तो महो देवान्बिभ्रती न व्यर्थते। एजंद्धुवं पंत्यते विश्वमेकं चर्त्पतित्र विषुणं वि जातम्॥८॥ विश्वा । इत्। एते इति । जिनमा। सम्। विविक्तः। महः। देवान्। बिभ्रती इति । न। व्यथेते इति । एजंत्। ध्रुवम्। पुत्यते। विश्वम्। एकंम्। चरंत्। पुतुत्रि। विषुणम्। वि। जातम्॥ ८॥ सर्ना पुराणमध्येम्यारान्महः पितुर्जनितुर्जामि तन्नै:।

देवासो यत्रं पनितार् एवैरुरौ पृथि व्युते तस्थुरन्तः॥९॥ सर्ना । पुराणम् । अधि । एमि । आरात् । महः । पितुः । जनितुः । जामि । तत् । नः । देवासः । यत्रं । पृनितारः । एवैः । उरौ । पृथि । वि॰उंते । तस्थुः । अन्तरिर्ति ॥९॥ इमं स्तोमं रोदसी प्र ब्रंवीम्यृदूदर्गः शृणवन्नग्निज्हाः। मित्रः सम्राजो वर्रुणो युवान आदित्यासः क्वयः पप्रथानाः॥ १०॥ डुमम्। स्तोमम्। रोदसी इति। प्र। ब्रवीमि। ऋदूदर्गः। शृणवन्। अग्नि॰जिह्नाः। मित्रः। सुम्°राजः। वरुणः। युवानः। आदित्यासः। कुवर्यः। पुप्रथानाः॥ १०॥ हिरंण्यपाणिः सविता सुजिह्नस्त्रिरा दिवो विदथे पत्यमानः। देवेषुं च सवितः श्लोक्मश्रेरादुस्मभ्यमा स्व सर्वतातिम्॥ ११॥ हिरंण्य॰पाणि:। सुविता। सु॰जिह्हः। त्रि:। आ। दिव:। विदर्थे। पत्यंमान:। देवेषुं। च । सुवित्रिति । श्लोकंम् । अश्रें: । आत्। अस्मर्भ्यम् । आ । सुव । सुर्व °तातिम् ॥ ११ ॥ सुकृत्सुपाणिः स्ववा ऋतावा देवस्त्वष्टावसे तानि नो धात्। पूष्णवन्तं ऋभवो मादयध्वमूर्ध्वग्रावाणो अध्वरमंतष्ट ॥ १२ ॥ सु॰कृत्। सु॰पाणिः। स्व॰वान्। ऋृत॰वा। देवः। त्वष्टा। अवसे। तानि। नुः। धात्। पूष्ण्॰वन्तः। ऋभ्वः। माद्यध्वम्। ऊर्ध्व॰ग्रावाणः। अध्वरम्। अतुष्ट्॥ १२॥ विद्युद्रिथा मुरुतं ऋष्ट्रिमन्तों दिवो मर्या ऋतजाता अयासः। सर्रस्वती शृणवन्युज्ञियांसो धार्ता रुयिं सहवीरं तुरासः॥ १३॥ विद्युत्°रंथाः। मुरुतः। ऋष्टि्॰मन्तः। दिवः। मयीः। ऋत॰जाताः। अयासः। सर्रस्वती। शृणुवन्। युज्ञियासः। धातं। रुयिम्। सह°वीरम्। तुरासः॥ १३॥ विष्णुं स्तोमासः पुरुदुस्ममुर्का भगस्येव कारिणो यामेनि ग्मन्। उ्रुक्रमः केकुहो यस्य पूर्वीर्न मर्धन्ति युव्तयो जनित्रीः॥ १४॥ विष्णुम्। स्तोमासः। पुरु°दुस्मम्। अर्काः। भगस्यऽइव। कारिणः। यामंनि। ग्मन्। उ्रु°क्रमः। कुकुहः। यस्यं। पूर्वीः। न। मुर्धन्ति। युवतर्यः। जिनेत्रीः॥ १४॥ इन्द्रो विश्वैर्वीर्ये दे: पत्यमान उभे आ पप्रौ रोदंसी महित्वा। पुरंदरो वृत्रहा धृष्णुषेणः संगृभ्यां न आ भरा भूरि पृश्वः॥ १५॥ इन्द्रं:। विश्वै:। वी्यै:। पत्यमान:। उभे इति । आ। पुप्रौ । रोदंसी इति । मुहित्वा। पुरम्°दुरः। वृत्र॰हा। धृष्णु॰सैनः। सुम्॰गृभ्यं। नुः। आ। भूर। भूरिं। पुश्वः॥ १५॥

[ 38 ]

नासंत्या मे पितरां बन्धुपृच्छां सजात्यंमुश्विनोश्चारु नामं। युवं हि स्थो रयिदौ नो रयीणां दात्रं रक्षेथे अकवैरदंब्धा॥ १६॥ नासंत्या। मे । पितरा । बुन्धु॰पृच्छा । सु॰जात्यम् । अश्विनो : । चार्र । नाम । युवम्। हि। स्थः। रुयि॰दौ। नः। रुयीणाम्। दात्रम्। रुक्षेथे इति। अकवैः। अदेब्धा॥ १६॥ मुहत्तद्वः कवयुश्चारु नामु यद्धं देवा भवंथ विश्व इन्हें। सर्ख ऋभुभिः पुरुहूत प्रियेभिरिमां धियं सातये तक्षता नः ॥ १७॥ मुहत्। तत्। वु:। कुवुयु:। चार्रः। नामं। यत्। हु। देवाु:। भवंथ। विश्वें। इन्द्रें। सर्खा । ऋभु॰भिः । पुरु॰हूत । प्रियेभिः । इमाम् । धियम् । सातर्ये । तुक्ष्तु । नः ॥ १७ ॥ अर्युमा णो अदितिर्युज्ञियासोऽदंब्धानि वर्रुणस्य वृतानि। युयोतं नो अनप्त्यानि गन्तोः प्रजावांन्नः पशुमाँ अस्तु गातुः॥ १८॥ अर्युमा। नः। अदितिः। युज्ञियासः। अदेब्धानि। वर्रणस्य। व्रतानि। युयोतं । नुः। अनुपत्यानि । गन्तोः। प्रजा॰वान् । नुः। पृशु॰मान् । अस्तु । गातुः॥ १८॥ देवानां दूतः पुंरुध प्रसूतोऽनांगान्नो वचतु सुर्वतांता। शृणोर्तु नः पृथिवी द्यौरुतापुः सूर्यो नक्षेत्रैरुर्वं १न्तरिक्षम्॥ १९॥ देवानाम् । दूतः । पुरुध । प्र°सूतः । अनागान् । नः । वोचतु । सुर्व°ताता । शृणोर्तु । नुः । पृथिवी । द्यौः । उत । आपः । सूर्यः । नक्षेत्रैः । उरु । अन्तरिक्षम् ॥ १९ ॥ शृण्वन्तुं नो वृषंणुः पर्वतासो धुवक्षंमास इळंया मद्नितः। आदित्यैर्नो अदितः शृणोतु यच्छन्तु नो मुरुतः शर्म भुद्रम्॥ २०॥ शृण्वन्तुं। नुः। वृषंणः। पर्वतासः। ध्रुव॰क्षेमासः। इळ्या। मद्नेन्तः। आदित्यै:। नु:। अदिति:। शृणोतु। यच्छेन्तु। नु:। मुरुतः। शर्मः। भुद्रम्॥ २०॥ सदां सुगः पितुमाँ अस्तु पन्था मध्वां देवा ओषंधीः सं पिपृक्त। भगों मे अग्ने सुख्ये न मृध्या उद्रायो अंश्यां सद्नं पुरुक्षोः॥ २१॥ सर्दा । सु॰गः। पितु॰मान्। अस्तु। पन्थाः। मध्वा । देवाः। ओषंधीः। सम्। पिपृक्तः। भर्गः। मे । अग्ने। सुख्ये। न। मृध्याः। उत्। स्यः। अश्याम्। सद्नम्। पुरु°क्षोः॥ २१॥ स्वदंस्व हुव्या सिमषों दिदीह्यस्मुद्यंश्वसं मिमीहि श्रवांसि। विश्वा अग्ने पृत्सु ताञ्जेषि शत्रूनहा विश्वा सुमर्ना दीदिही नः॥ २२॥

स्वदंस्व। हुव्या। सम्। इषं:। दिदीहि। अस्मुद्यंक्। सम्। मिमीहि। श्रवांसि। विश्वांन्। अग्ने। पृत्°सु। तान्। जेषि। शत्रून्। अहां। विश्वां। सु॰मनाः। दीदिहि। नुः॥ २२॥

[ ५५ ] [ २२ प्रजापतिर्वेश्वामित्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप्।]

उषसः पूर्वा अध् यद्वयूषुर्मृहद्वि जज्ञे अक्षरं पदे गोः। व्रता देवानामुप् नु प्रभूषंन्महद्देवानामसुरत्वमेकंम्॥ १॥ उषसं:। पूर्वी:। अर्थ। यत्। वि॰ऊषु:। मृहत्। वि। युज्ञे। अक्षरम्। पुदे। गी:। व्रता। देवानाम्। उपं। नु। प्र॰ भूषंन्। मृहत्। देवानाम्। असुर॰त्वम्। एकंम्॥ १॥ मो षू णो अत्रं जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरं: पद्जा:। पुराण्योः सद्यनोः केतुरन्तर्महद्देवानामुरत्वमेकम्॥ २॥ मो इति । सु । नु : । अत्र । जुहुरन्त । देवा : । मा । पूर्वे । अग्ने । पितर्र : । पुदु॰ज्ञा : । पुराण्योः। सद्यनोः। केतुः। अन्तः। मृहत्। देवानाम्। असुर्°त्वम्। एकंम्॥ ३॥ समानो राजा विभृतः पुरुत्रा शर्ये श्यासु प्रयुत्तो वनानु । अन्या वृत्सं भरति क्षेति माता महद्देवानामसुरत्वमेकम्॥४॥ समानः। राजां। वि॰भृंतः। पुरु॰त्रा। शये। श्यासुं। प्र॰युंतः। वनां। अनुं। अन्या। वृत्सम्। भरति। क्षेति। माता। महत्। देवानाम्। असुर्°त्वम्। एकंम्॥४॥ आक्षित्पूर्वास्वपंरा अनूरुत्सद्यो जातासु तर्रुणीष्वन्तः। अन्तर्वतीः सुवते अप्रवीता मृहद्देवानामसुरत्वमेकम्॥५॥ आ़॰क्षित्। पूर्वीसु। अपराः। अनुरुत्। सद्यः। जातासुं। तरुणीषु। अन्तरिति। अन्तः २वंतीः। सुवृते । अप्रं°वीताः। मृहत्। देवानाम्। असुर्°त्वम्। एकंम्॥ ५॥ शयुः प्रस्ताद्य नु द्विमाताबन्धनश्चरित वृत्स एकः। मित्रस्य ता वर्रुणस्य व्रतानि महद्देवानामसुरत्वमेकम्॥६॥ शुयुः। पुरस्तात्। अर्धः। नु। द्वि॰माता। अबन्धनः। चुरति। वृत्सः। एकः। मित्रस्य । ता । वर्रणस्य । व्रतानि । महत् । देवानाम् । असुर्°त्वम् । एकंम् ॥ ६ ॥ द्विमाता होतां विदर्थेषु सुम्राळन्वग्रं चरित् क्षेतिं बुध्नः। प्र रणयानि रणयुवाची भरन्ते मृहद्देवानामसुरत्वमेकम्॥७॥

[25]

द्वि॰माता। होतां। विदर्थेषु। सम्॰राट्। अनुं। अग्रम्। चरति। क्षेतिं। बुध्नः। प्र। रण्यानि। रुण्यु॰वार्चः। भरन्ते। महत्। देवार्नाम्। असुर॰त्वम्। एकम्॥७॥ शूरंस्येव युध्यंतो अन्तुमस्यं प्रतीचीनं ददृशे विश्वमायत्। अन्तर्मृतिश्चरति निष्ठिधं गोर्मृहद्देवानामसुरत्वमेकम्॥८॥ शूरंस्यऽइव। युध्यंत:। अन्तुमस्यं। प्रतीचीनंम्। दुदृशे । विश्वम्। आ॰यत्। अन्तः। मृतिः। चुर्ति । निः २सिर्धम्। गोः। मृहत्। देवानाम्। असुर्°त्वम्। एकम्॥८॥ नि वेंवेति पलितो दूत आंस्वन्तर्मुहांश्चरित रोचनेन। वपूंषि बिभ्रद्भि नो वि चेष्टे महद्देवानामसुरत्वमेकम्॥ ९॥ नि। वेवेति। पुलितः। दूतः। आसु। अन्तः। महान्। चुरति। रोचनेन। वपूंषि। बिभ्रत्। अभि। नः। वि। चुष्टे। मुहत्। देवानाम्। असुर°त्वम्। एकम्॥ ९॥ विष्णुंर्गोपाः प्रमं पाति पार्थः प्रिया धार्मान्युमृता दर्धानः। अग्निष्टा विश्वा भुवनानि वेद मुहद्देवानांमसुरत्वमेकंम्॥ १०॥ [ 79] विष्णुः। गोपाः। पुरमम्। पाति। पार्थः। प्रिया। धार्मानि। अमृता। दधानः। अग्नि:। ता। विश्वा । भुवनानि। वेद्। महत्। देवानाम्। असुर्°त्वम्। एकम्॥ १०॥ नानां चक्राते युम्या ३ वपूंषि तयोर् न्यद्रोचते कृष्णम्न्यत्। श्यावीं च यदर्भषी च स्वसारी मृहद्देवानां मसुरत्वमेकंम्॥ ११॥ नानां। चुक्राते इतिं। युम्या। वर्षृषि। तयोः। अन्यत्। रोचेते। कृष्णम्। अन्यत्। श्यावी । च । यत् । अरुषी । च । स्वसारी । मृहत् । देवानाम् । असुर°त्वम् । एकम् ॥ ११ ॥ माता च यत्रं दुहिता चं धेनू संबुर्दुधे धापयेते समीची। ऋतस्य ते सद्सीळे अन्तर्मृहद्देवानां मसुरत्वमेकंम्॥ १२॥ माता। चु। यत्रं। दुहिता। चु। धेनू इति । सुबुर्दुघे इति सुबु:२दुघे । धापर्यते इति । सुमीची इति सुम॰र्ड्ची। ऋतस्य । ते इति । सदिस । ईळे । अन्तः । महत् । देवानाम् । असुर°त्वम् । एकम् ॥ १२ ॥ अन्यस्यां वृत्सं रिंहुती मिमायु कर्या भुवा नि दंधे धेनुरूधः। ऋतस्य सा पर्यसापिन्वतेळा महद्देवानामसुरत्वमेकम्॥ १३॥

अन्यस्याः। वृत्सम्। रिहृती। मिमाय्। कर्या। भुवा। नि। दुधे। धेनुः। ऊर्धः। ऋतस्य । सा। पर्यसा। अपिन्वत । इळा । महत्। देवानांम्। असुर्°त्वम्। एकंम् ॥ १३ ॥ पद्यां वस्ते पुरुरूपा वर्पूष्यूर्ध्वा तस्थौ त्र्यविं रेरिहाणा। ऋतस्य सद्म वि चरामि विद्वान्महद्देवानामसुरत्वमेकम्॥ १४॥ पद्यां। वस्ते। पुरु॰रूपां। वपूंषि। ऊर्ध्वा। तुस्थौ। त्रि॰अविंम्। रेरिहाणा। ऋतस्य । सद्य । वि । चुरामि । विद्वान् । महत् । देवानाम् । असुर्°त्वम् । एकंम् ॥ १४ ॥ पुदेईव निर्हिते दुस्मे अन्तस्तयोर्न्यदुह्यमाविर्न्यत्। सुधीचीना पृथ्या ई सा विषूची महद्देवानां मसुरत्वमेकं म्॥ १५॥ पुदेइवेति पुदेऽईव । निर्हिते इति नि°हिते । दुस्मे । अन्तरिति । तयो : । अन्यत् । गुह्यम् । आवि : । अन्यत् ॥ सुध्रीचीना। पृथ्यां। सा। विषूंची। मृहत्। देवानांम्। असुर°त्वम्। एकंम्॥ १५॥ आ ध्रेनवो धुनयन्तामिशश्चीः सबुर्दुर्घाः शश्या अप्रदुग्धाः। नव्यानव्या युवृतयो भवन्तीर्मृहद्देवानामसुरत्वमेकम्॥ १६॥ आ। धेनवं:। धुन्यन्ताम्। अशिश्वी:। सृब्:२दुर्घा:। शृश्या:। अप्रे॰दुग्धाः। नव्याः रनव्याः । युवतयः । भवन्तीः । महत् । देवानाम् । असुर्°त्वम् । एकम् ॥ १६ ॥ यदन्यासुं वृष्भो रोरंवीति सो अन्यस्मिन्यूथे नि दंधाति रेतः। स हि क्षपावान्त्स भगः स राजां महद्देवानां मसुरत्वमेकंम्॥ १७॥ यत्। अन्यासुं। वृष्भः। रोरवीति। सः। अन्यस्मिन्। यूथे। नि। दुधाति। रेतः। सः। हि। क्षपां॰वान्। सः। भर्गः। सः। राजां। मृहत्। देवानांम्। असुर्॰त्वम्। एकंम्॥ १७॥ वीरस्य नु स्वश्व्यं जनासः प्र नु वोचाम विदुरस्य देवाः। षोळहा युक्ताः पञ्चपञ्च वहन्ति महद्देवानामसुरत्वमेकम्॥ १८॥ वीरस्य । नु । सु॰अश्रव्यम् । जुनासः । प्र । नु । वोचाम् । विदुः । अस्य । देवाः । षोळहा। युक्ताः। पञ्चं॰पञ्च। आ। वृहुन्ति। मृहत्। देवानाम्। असुर्॰त्वम्। एकंम्॥ १८॥ देवस्त्वष्टां सविता विश्वरूपः पुपोषं प्रजाः पुंरुधा जंजान। डुमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवानांमसुरत्वमेकंम्॥ १९॥

देवः। त्वष्टां। सुविता। विश्व॰रूपः। पुणोषं। प्र॰जाः। पुरुधा। जुजान्।

इमा। च्। विश्वां। भुवनानि। अस्य। मृहत्। देवानांम्। असुर्॰त्वम्। एकंम्॥ १९ ॥

मृही समैरच्च्य्यां समीची उभे ते अस्य वस्नुना न्यृंष्टे।

शृण्वे वीरो विन्दमानो वसूनि मृहदेवानांमसुरत्वमेकंम्॥ २० ॥

मृही इतिं। सम्। ऐरत्। च्य्यां। सुमीची इतिं सुम्॰ईची। उभे इतिं। ते इति। अस्य। वस्नुना।

न्यृंष्टे इति नि॰ऋंष्टे॥ शृण्वे। वीरः। विन्दमानः। वसूनि। मृहत्। देवानाम्। असुर्॰त्वम्। एकंम्॥ २० ॥

इमां चं नः पृथिवीं विश्वधाया उपं क्षेति हितमित्रो न राजां।

पुरःसदः शर्मसदो न वीरा मृहद्देवानांमसुरत्वमेकंम्॥ २१ ॥

इमाम्। च्। नः। पृथिवीम्। विश्व॰धायाः। उपं। क्षेति। हित॰र्मित्रः। न। राजां।

पुरःरसदः। शर्मु॰र्सदः। न। वीराः। मृहत्। देवानांम्। असुर्॰त्वम्। एकंम्॥ २१ ॥

निष्विष्ट्वरीस्त ओषंधीकृतापां रियं तं इन्द्र पृथिवी बिंभितिं।

सखायस्ते वाम्भाजः स्याम मृहद्देवानांमसुरत्वमेकंम्॥ २२ ॥

[३१]

निःरिसिध्वरीः। ते। ओषंधीः। उत। आपंः। र्ययम्। ते। इन्द्र। पृथिवी। बिभितिं।

इत्याश्वलायन-संहितायां तृतीयाष्टके तृतीयोऽध्याय:

सर्खायः। ते। वामु॰भाजः। स्याम्। महत्। देवानाम्। असुर्॰त्वम्। एकम्॥ २२॥

समाप्तः॥



# ॥ अथ तृतीयाष्ट्रके चतुर्थोऽध्यायः॥

[ ५६ ] [ ८ प्रजापतिर्वेश्वामित्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप्। ] न ता मिनन्ति मायिनो न धीरा वृता देवाना प्रथमा धुवाणि। न रोदंसी अदुहां वेद्याभिनं पर्वता निनमें तस्थिवांसं:॥ १॥ न। ता। मिनुन्ति। मायिनः। न। धीराः। व्रता। देवानाम्। प्रथमा। ध्रुवाणि। न। रोदंसी इति । अद्भुहा । वेद्याभिः। न। पर्वताः। नि॰नमे । तुस्थि॰वांसः॥ १॥ षड्भाराँ एको अर्चरन्बिभर्त्यृतं वर्षिष्ठुमुप् गाव आर्गुः। तिस्त्रो मुहीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा द्वे निहिते दश्र्येका ॥ २॥ षट्। भारान्। एकः। अचेरन्। बिभिर्ति। ऋतम्। वर्षिष्ठम्। उपं। गावः। आ। अगुः। तिस्तः। महीः। उपराः। तस्थुः। अत्याः। गुहां। द्वे इतिं। निर्हिते इति नि॰हिते। दर्शिं। एकां॥ २॥ त्रिपाजस्यो वृष्भो विश्वरूप उत त्र्युधा पुरुध प्रजावान्। त्र्युनीकः पत्यते माहिनावान्त्स रेतोधा वृष्भः शर्थतीनाम्॥ ३॥ त्रि॰पाजस्य:। वृष्भ:। वि्षव॰र्रूप:। उत्त। त्रि॰उधा। पुरुध। प्रजा॰वान्। त्रि°अनीकः। पुत्यते । माहिंन°वान् । सः। रेतः२धाः। वृष्भः। शर्श्वतीनाम् ॥ ३ ॥ अभीकं आसां पद्वीरंबोध्यादित्यानांमह्ने चारु नामं। आपृश्चिदस्मा अरमन्त देवीः पृथुग्वर्जन्तीः परि षीमवृञ्जन्॥ ४॥ अभीके । आसाम्। पुद्ववी:। अबोधि। आदित्यानाम्। अह्वे। चार्रः। नामः। आपं:। चित्। अस्मै। अरुमन्त्। देवी:। पृथंक्। व्रजन्ती:। परि। सीम्। अवृञ्जन्॥ ४॥ त्री षुधस्थां सिन्धवस्त्रः कंवीनामुत त्रिमाता विदर्शेषु सुम्राट्। ऋतावरीर्योषणास्तिस्रो अप्यास्त्रिरा दिवो विद्ये पत्यमानाः॥ ५॥ त्री । सुध°स्था । सिन्धुवु: । त्रि: । कुवीनाम् । उत । त्रि°माता । विदर्थेषु । सुम्°राट् । ऋत°वंरी:। योषणा:। ति्स्र:। अप्याः। त्रिः। आ। दिवः। विदर्थे। पत्यंमानाः॥ ५॥

त्रिस दिवः संवित्वांयांणि दिवेदिंव आ सुंव त्रिन् अह्नैः।
त्रिधातुं स्य आ सुंवा वसूंनि भर्ग त्रातिर्धिषणे सातये धाः॥ ६॥
तिः। आ। दिवः। सवितः। वार्याणि। दिवे॰दिवे। आ। सुवः। तिः। नः। अह्नैः।
तिः। आ। दिवः। सवितः। वार्याणि। दिवे॰दिवे। आ। सुवः। तिः। नः। अह्नैः।
त्रिःधातुं। स्यः। आ। सुवः। वसूंनि। भर्ग। त्रातः। धिष्णे। सातये। धाः॥ ६॥
त्रिस दिवः संविता सोषवीति राजांना मित्रावरुणा सुपाणी।
आपंश्चिदस्य रोदंसी चिदुर्वी रत्नं भिक्षन्त सिवतुः स्वायं॥ ७॥
तिः। आ। दिवः। सविता। सोसवीति। राजांना। मित्रावरुणा। सुपाणी इति सु॰पाणी।
आपंः। चित्। अस्य। रोदंसी इति। चित्। उर्वी इति। रत्नंम्। भिक्षन्तः। सवितुः। स्वायं॥ ७॥
त्रिरुत्तमा दूणशां रोचनानि त्रयों राजन्त्यसुंरस्य वीराः।
ऋतावान इषिरा दूळभांसस्त्रिरा दिवो विदर्थं सन्तु देवाः॥ ८॥
त्रिः। उत्॰तमा। दुः २नशां। रोचनानि। त्रयंः। राजनित्। असुरस्य। वीराः।
ऋत॰वानः। इषिराः। दुः २नशां। रोचनानि। त्रयंः। राजनित्। विदर्थं। सन्तु। देवाः॥ ८॥

[ ५७ ] [ ६ गाथिनो विश्वामित्रः। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप्। ]

प्र में विविव्वां अविदन्मनीषां धेनुं चर्रन्तीं प्रयंतामगोपाम्।

सद्यश्चिद्या दुदुहे भूरि धासेरिन्द्रस्तदुग्निः पंनितारों अस्याः॥ १॥

प्र । में । विविव्ववान्। अविदत्। मनीषाम्। धेनुम्। चर्रन्तीम्। प्र॰यंताम्। अगोपाम्।

सद्यः। चित्। या। दुदुहे। भूरिं। धासेः। इन्द्रंः। तत्। अगिनः। पुनितारः। अस्याः॥ १॥

इन्द्रः सु पूषा वृषंणा सुहस्तां दिवो न प्रीताः श्रांश्यं दुंदुहे।

विश्वे यदंस्यां रुणयन्त देवाः वोऽत्रं वसवः सुम्रमंश्याम्॥ २॥

इन्द्रंः। सु। पूषा। वृषंणाः। सु॰हस्तां। दिवः। न। प्रीताः। शृश्यम्। दुदुहे।

विश्वे। यत्। अस्याम्। रुणयन्त। देवाः। प्र। वः। अत्रं। वृस्वः। सुम्रम्। अश्याम्॥ २॥

या जामयो वृष्णं इच्छन्ति शिक्तं। प्र। वः। अत्रं। वृस्वः। सुम्रम्। अश्याम्॥ २॥

याः। जामयेः। वृष्णं। इच्छन्ति। शिक्तम्। नुमस्यन्तीः। जानते। गर्भम्। अस्मिन्।

अच्छं। पुत्रम्। धेनवः। वावशानाः। महः। चरन्ति। बिर्ध्रतम्। वर्ण्षि॥ ३॥

अच्छां विविवसम् रोदंसी सुमेक् प्रावणों युजानो अध्वरे मंनीषा।
इमा उं ते मनवे भूरिवारा ऊर्ध्वा भंवित्त दर्शता यर्जनाः॥ ४॥
अच्छं। विविवित्तम्। रोदंसी इति। सुमेके इति सु॰मेके । ग्राव्णः। युजानः। अध्वरे । मृनीषा।
इमाः। ऊँ इति। ते । मनवे । भूरि॰वाराः। ऊर्ध्वाः। भवित्ति । दुर्शताः। यर्जनाः॥ ४॥
या ते जिह्वा मधुमती सुमेधा अग्ने देवेषूच्यतं उर्ख्वा।
तयेह विश्वाँ अर्वसे यर्जनाना सांदय पाययां चा मधूनि॥ ५॥
या। ते । जिह्वा । मधु॰मती । सु॰मेधाः। अग्ने । देवेषु । उच्यते । उर्ख्वा।
तयां। इह । विश्वांन्। अर्वसे । यर्जनान्। आ। साद्य । पाययं। च । मधूनि॥ ५॥
या ते अग्ने पर्वतस्येव धारासंश्चन्ती पीपयंदेव चित्रा।
ताम्समभ्यं प्रमंतिं जातवेदो वस्तो रास्वं सुमृतिं विश्वजंन्याम्॥ ६॥
[२]
या। ते । अग्ने । पर्वतस्यऽइव । धारो । असंश्चन्ती । पीपयंत् । देव । चित्रा।
ताम्। अस्मभ्यंम्। प्र॰मंतिम्। जातु॰वेदुः। वस्तो इतिं। रास्वं। सु॰मृतिम्। विश्व॰जंन्याम्॥ ६॥

[५८][९ गाथिनो विश्वामित्रः। अश्विनौ। त्रिष्टुप्।]

धेनुः प्रत्नस्य काम्यं दुह्रांनान्तः पुत्रश्चंरति दक्षिणायाः।
आ द्योतिनं वंहति शुभ्रयांमोषसः स्तोमो अश्विनांवजीगः॥ १॥
धेनुः। प्रत्नस्यं। काम्यम्। दुह्रांना। अन्तरिति। पुत्रः। च्रति। दक्षिणायाः।
आ। द्योतिनम्। वृह्ति। शुभ्रःयांमा। उषसंः। स्तोमः। अश्विनौ। अजीग्रिति॥ १॥
स्युग्वंहन्ति प्रतिं वामृतेनोध्वां भविन्ति पितरेव मेधाः।
जरेथाम्स्मद्धि पणेर्मनीषां युवोरवंश्वकृमा यांतम्वांक्॥ २॥
सु॰युक्। वृह्नित्। प्रति। वाम्। ऋतेनं। ऊर्ध्वाः। भविन्ति। पितर्राऽइव। मेधाः।
जरेथाम्। अस्मत्। वि। पणेः। मृनीषाम्। युवोः। अर्वः। च्कृम्। आ। यातम्। अर्वाक्॥ २॥
स्युग्धिरश्वैः सुवृता रथेन् दस्त्राविमं शृणुतं श्लोक्मद्रैः।
किम्ङ्ग वां प्रत्यवर्तिं गर्मिष्ठाहुर्विप्रांसो अश्विना पुराजाः॥ ३॥
स्युक्॰भिः। अश्वैः। सु॰वृतां। रथेन। दस्त्रौ। इमम्। शृणुतम्। श्लोकेम्। अद्रैः।
किम्। अङ्ग। वाम्। प्रति। अर्वर्तिम्। गर्मिष्ठा। आहुः। विप्रांसः। अश्विना। पुरा॰जाः॥ ३॥

आ मन्येथामा गतुं कच्चिदेवैर्विश्वे जर्नासो अश्विनां हवन्ते। इमा हि वां गोऋंजीका मधूंनि प्र मित्रासो न दुदुरुस्रो अग्नें॥ ४॥ आ। मुन्येथाम्। आ। गृतुम्। कत्। चित्। एवै:। विश्वै। जनास:। अश्विनां। हुवृन्ते। डुमा। हि। वाम्। गो॰ऋंजीका। मधूंनि। प्र। मि्त्रासं:। न। दुदु:। उस्र:। अग्नै ॥ ४॥ तिरः पुरू चिद्रिश्वना रजांस्याङ्गूषो वां मघवाना जनेषु। एह यांतं पृथिभिदेवयानैर्दस्राविमे वां निधयो मधूनाम्॥ ५॥ [3] तिरः। पुरु। चित्। अशिवना। रजांसि। आङ्गूषः। वाम्। मुघ्°वाना। जर्नेषु। आ। इह। यातम्। पृथि°भिः। देवु°यानैः। दस्रौ। इमे। वाम्। नि॰धर्यः। मधूनाम्॥ ५॥ पुराणमोर्कः सुख्यं शिवं वां युवोर्नरा द्रविणं जुह्राव्याम्। पुनं: कृण्वाना: सुख्या शिवानि मध्वां मदेम सुह नू संमाना: ॥ ६ ॥ पुराणम्। ओकः। सुख्यम्। शिवम्। वाम्। युवोः। नुरा। द्रविणम्। जुह्नाव्याम्। पुन्रिति । कृण्वानाः । सुख्या । शिवानि । मध्वा । मुद्रेम् । सुह । नु । सुमानाः ॥ ६ ॥ अश्विना वायुना युवं सुदक्षा नियुद्धिश्च सुजोषंसा युवाना। नासंत्या तिरोअंद्भगं जुषाणा सोमं पिबतमुस्त्रिधां सुदानू॥ ७॥ अर्श्विना। वायुना । युवम्। सु॰दुक्षा। नियुत्॰िभः। च्। सु॰जोर्षसा। युवाना। नासंत्या। तिरः २अह्रयम्। जुषाणा। सोमंम्। पिबतुम्। अस्त्रिधां। सुदानू इतिं सु॰दानू॥ ७॥ अश्विना परि वामिषः पुरूचीरीयुर्गीभिर्यतमाना अमृधाः। रथों ह वामृत्जा अद्विजृतः परि द्यावांपृथिवी यांति सद्यः॥ ८॥ अर्श्विना। परि। वाम्। इषं:। पुरूची:। ई्यु:। गी:२भि:। यतमाना:। अमृधा:। रथः। हु। वाम्। ऋतु॰जाः। अद्रिं॰जूतः। परिं। द्यावापृथिवी इतिं। याति । सद्यः॥ ८॥ अश्विना मधुषुत्तमो युवाकुः सोमुस्तं पातमा गतं दुरोणे। रथों ह वां भूरि वर्षः करिक्रत्सुतावतो निष्कृतमार्गमिष्ठः॥ ९॥ [8] अर्श्विना। मुधुसुत्°र्तमः। युवाकुः। सोर्मः। तम्। पातुम्। आ। गृतुम्। दुरोणे। रर्थः। हु। वाम्। भूरिं। वर्षः। करिक्रत्। सुत॰वंतः। निः?कृतम्। आ॰गमिष्ठः॥ ९॥

[ ५९ ] [ ९ गाथिनो विश्वामित्रः। मित्रः। त्रिष्टुप्, ६-९ गायत्र्यः।]

मित्रो जर्नान्यातयति ब्रवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्। मित्रः कृष्टीरिनिमिषाभि चष्टे मित्रार्यं हुव्यं घृतवं जुहोत॥ १॥ मित्रः। जनान्। यात्यति । ब्रुवाणः। मित्रः। दाधारः। पृथिवीम्। उत। द्याम्। मित्रः। कृष्टीः। अनिं°मिषा। अभि। चृष्ट्रे। मित्रायं। ह्व्यम्। घृत°वंत्। जुह्ोत्॥ १॥ प्र स मित्रु मर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षंति व्रतेन। न हंन्यते न जीयते त्वोतो नैनुमंहों अश्नोत्यन्तितो न दूरात्॥ २॥ प्र। सः। मृत्रु। मर्तः। अस्तु। प्रयंस्वान्। यः। ते । आदित्यु। शिक्षंति। ब्रुतेनं। न। हुन्युते। न। जीयुते। त्वा॰ऊतः। न। एनुम्। अंहै:। अ्श्नोति। अन्तितः। न। दूरात्॥ २॥ अनुमीवास् इळंया मदंन्तो मितज्ञंवो वरिमुन्ना पृथिव्याः। आदित्यस्यं वृतमुंपक्षियन्तों वयं मित्रस्यं सुमृतौ स्यांम॥ ३॥ अनुमीवास:। इळेया। मदेन्त:। मित॰ ज्ञेव:। वरिमन्। आ। पृथिव्या:। आदित्यस्य । व्रुतम् । उपु॰िक्षयन्तः । वयम् । मित्रस्य । सु॰मृतौ । स्याम् ॥ ३ ॥ अयं मित्रो नमस्यः सुशेवो राजां सुक्षत्रो अंजनिष्ट वेधाः। तस्यं व्यं सुंमृतौ युज्ञियुस्यापि भुद्रे सौमनुसे स्याम॥४॥ अयम्। मित्रः। नुमुस्यः। सु॰शेवः। राजां। सु॰क्षत्रः। अजुनिष्ट्। वेधाः। तस्य । व्यम् । सु॰मृतौ । युज्ञियस्य । अपि । भुद्रे । सौमुनुसे । स्याम् ॥ ४ ॥ मुहाँ आदित्यो नर्मसोपुसद्यो यात्यञ्जनो गृण्ते सुशेवः। तस्मां एतत्पन्यंतमाय जुष्टंमग्नौ मित्रायं ह्विरा जुहोत॥५॥ महान्। आदित्यः। नर्मसा। उपु॰सर्घः। यात्यत्॰र्जनः। गृण्ते। सु॰शेर्नः। तस्मै । एतत् । पन्यं ॰तमाय । जुष्टंम् । अग्नौ । मित्रायं । ह्वि: । आ । जुहोत् ॥ ५ ॥ मित्रस्यं चर्षणीधृतोऽवों देवस्यं सान्सि। द्युम्नं चित्रश्रंवस्तमम्॥ ६॥ मित्रस्यं। चुर्षणि॰धृतं:। अवं:। देवस्यं। सानुसि। द्युम्नम्। चित्रश्रव:२तमम्॥ ६॥ अभि यो महिना दिवं मित्रो बुभूवं सुप्रथाः। अभि श्रवोभिः पृथिवीम्॥ ७॥ अभि। यः। मुहिना। दिवंम्। मित्रः। बुभूवं। सु॰प्रथाः। अभि। श्रवं:२भिः। पृथिवीम्॥७॥

[4]

मित्राय पञ्च येमिरे जनां अभिष्टिशवसे। स देवान्विश्वांन्बिभर्ति॥ ८॥ मित्रायं। पञ्चं। येमिरे। जनाः। अभिष्टिं शवसे। सः। देवान्। विश्वांन्। बि्भर्ति॥ ८॥ मित्रो देवेष्वायुषु जनाय वृक्तबंहिषे। इषं इष्टप्नंता अकः॥ ९॥ मित्रः। देवेषुं। आयुषुं। जनाय। वृक्त॰ बंहिषे। इषं:। इष्ट॰ व्रंताः। अक्रित्यंकः॥ ९॥

[ ]

[६०][९ गाथिनो विश्वामित्रः। ऋभवः, ५-७ इन्द्र ऋभवश्च। जगती।]

इहेह वो मनसा बन्धुतां नर उशिजों जग्मुरिभ तानि वेदंसा। याभिमींयाभिः प्रतिजूतिवर्षसः सौधन्वना युज्ञियं भागमानुश॥ १॥ डुह॰ईह। वु:। मर्नसा। बुन्धुतां। न्रु:। उृशिजं:। जुग्मु:। अभि। तार्नि। वेदसा। याभिः। मायाभिः। प्रतिजूति°वर्षसः। सौधन्वनाः। युज्ञियम्। भागम्। आनुश ॥ १ ॥ याभिः शर्चीभिश्चमुसाँ अपिंशतु ययां धिया गामरिंणीतु चर्मणः। येनु हरी मनसा निरतंक्षत तेनं देवत्वमृभवः समानश ॥ २॥ याभि:। शर्चीभि:। चुमुसान्। अपिंशत। ययां। धिया। गाम्। अरिंणीत। चर्मणः। येनं। हरी इतिं। मनसा। निः२अतंक्षत। तेनं। देवु॰त्वम्। ऋभवः। सम्। आनुश् ॥ २॥ इन्द्रंस्य सुख्यमृभवः समानशुर्मनोर्नपातो अपसो दधन्विरे। सौधुन्वनासो अमृतुत्वमेरिरे विष्ट्वी शर्मीभिः सुकृतः सुकृत्यया ॥ ३॥ इन्द्रंस्य। सुख्यम्। ऋभवं:। सम्। आनुशुः। मनोः। नपातः। अपसं:। दुधन्विरे। सौधुन्वनासं:। अमृतुत्वम्। आ। ई्रिरे । विष्ट्वी। शर्मीभि:। सु°कृतं:। सु°कृत्ययां॥ ३॥ इन्द्रेण याथ सुरथं सुते सचाँ अथो वशानां भवथा सुह श्रिया। न वंः प्रतिमै सुकृतानि वाघतुः सौधन्वना ऋभवो वीर्याणि च॥४॥ इन्द्रेण। याथु। सु॰रथम्। सुते। सर्चा। अथो इति। वशानाम्। भुवुथु। सुह। श्रिया। न। वु:। प्रति॰मै। सु॰कृतार्नि। वाघतु:। सौधंन्वना:। ऋभवु:। वीर्याणि। चु॥४॥ इन्द्रं ऋभुभिर्वार्जवद्धिः समुक्षितं सुतं सोम्मा वृषस्वा गर्भस्त्योः। ध्यिषेष्तो मंघवन्दाशुषों गृहे सौधन्वनेभिः सह मतस्वा नृभिः॥ ५॥ इन्द्रं। ऋभु॰भिः। वाजवंत्॰भिः। सम्॰उंक्षितम्। सुतम्। सोमम्। आ। वृष्स्व। गर्भस्त्योः। धिया। इषितः। मृघु॰वृन्। दाुशुर्षः। गृहे। सौधुन्वनेभिः। सह। मृत्स्व। नृ॰भिः॥ ५॥

[६१][७ गाथिनो विश्वामित्र:। उषा:। त्रिष्टुप्।]

इन्द्रं ऋभुमान्वाजंवान्मत्स्वेह नोऽस्मिन्त्सर्वने शच्यां पुरुष्टुत।
इमानि तुभ्यं स्वसंराणि येमिरे वृता देवानां मनुंषश्च धर्मभिः॥६॥
इन्द्रं।ऋभु॰मान्। वाजं॰वान्। मृत्स्व्। इह। नः। अस्मिन्। सर्वने। शच्या। पुरु॰स्तुत्।
इमानि। तुभ्यम्। स्वसंराणि। येमिरे। वृता। देवानाम्। मनुंषः। च। धर्म॰भिः॥६॥
इन्द्रं ऋभुभिर्वाजिभिर्वाजयन्तिह स्तोमं जित्तुरुपं याहि यज्ञियम्।
श्वतं केतेभिरिषिरेभिरायवे सहस्र्यणीथो अध्वरस्य होमनि॥७॥
इन्द्रं। ऋभु॰भिः। वाजि॰भिः। वाजयन्। इह। स्तोमम्। जित्तुः। उप। याहि। यज्ञियम्।
श्वतम्। केतेभिः। इषिरेभिः। आयवे। सहस्रं॰नीथः। अध्वरस्यं। होमनि॥७॥

[9]

उषो वार्जन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुषस्व गृण्तो मंघोनि।
पुराणी देवि युवृतिः पुरंधिरनुं वृतं चरिस विश्ववारे॥१॥
उषं:। वार्जन। वाजिनि। प्र॰चेताः। स्तोमंम्। जुषस्व। गृण्तः। मृघोनि।
पुराणी। देवि। युवृतिः। पुरंम्॰धिः। अनुं। वृतम्। चुर्सि। विश्व॰ वारे॥१॥
उषो देव्यमंत्र्या वि भाहि चन्द्ररंथा सूनृतां ईरयन्ती।
आ त्वां वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरेण्वणा पृथुपार्जसो ये॥२॥
उषं:। देवि। अमत्र्या। वि। भाहि। चन्द्र॰रंथा। सूनृतां। ईरयन्ती।
आ। त्वा। वहन्तु। सु॰यमासः। अश्वाः। हिरेण्य॰वणाम्। पृथु॰पार्जसः। ये॥२॥
उषः प्रतीची भुवनानि विश्वोध्वां तिष्ठस्यमृतस्य केतुः।
समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववृत्तव॥३॥
उषः। प्रतीची। भुवनानि। विश्वां। ऊर्ध्वा। तिष्ठ्सि। अमृतस्य। केतुः।
समानम्। अर्थम्। चुरणीयमाना। चक्रम्ऽइंव। नव्यसि। आ। व्वृत्त्व॥३॥
अव स्यूमेव चिन्वती मृघोन्युषा याति स्वसंरस्य पत्ती।
स्वं १ जनन्ती सुभगां सुदंसा आन्तादिवः पंप्रथ आ पृथिव्याः॥४॥
अवं। स्यूमंऽइव। चिन्वती। मृघोनी। उषाः। याति। स्वसंरस्य। पत्ती।

स्वः। जर्नन्ती। सु॰भर्गा। सु॰दंसाः। आ। अन्तात्। दिवः। पुप्रथे। आ। पृथिव्याः॥ ४॥

अच्छां वो देवीमुषसं विभातिं प्र वो भरध्यं नमसा सुवृक्तिम्।

कुर्ध्वं मधुधा दिवि पाजो अश्रेत्र रोचना रु रु चे रुण्वसंदृक् ॥ ५ ॥
अच्छी । वुः । देवीम् । उषसंम् । वि॰ भातीम् । प्र । वुः । भुरुध्वम् । नमसा । सु॰ वृक्तिम् ।
कुर्ध्वम् । मुधुधा । दिवि । पाजो : । अश्रेत् । प्र । रोचना । रु रु चे । रुण्व॰ संदृक् ॥ ५ ॥

ऋतावरी दिवो अर्केरं बोध्या रेवती रोदंसी चित्रमंस्थात् ।
आयतीमंग्न उषसं विभातीं वाममेषि द्रविणं भिक्षंमाणः ॥ ६ ॥

ऋत॰ वरी । दिवः । अर्केः । अबोधि । आ । रेवती । रोदंसी इति । चित्रम् । अस्थात् ।
आ॰ यतीम् । अग्ने । उषसंम् । वि॰ भातीम् । चामम् । एषि । द्रविणम् । भिक्षंमाणः ॥ ६ ॥

ऋतस्य बुध्न उषसामिष्ण्यन्वृषां मही रोदंसी आ विवेश ।

मही मित्रस्य वर्रणस्य माया चन्द्रेवं भानुं वि दंधे पुरुत्रा ॥ ७ ॥

[८]

ऋतस्य । वुध्ने । उषसाम् । इष्ण्यन् । वृषां । मही इति । रोदंसी इति । आ । विवेश ।
मही । मित्रस्य । वर्रणस्य । माया । चन्द्रा॰ ईव । भानुम् । वि । दुधे । पुरु॰ त्रा ॥ ७ ॥

[६२][१८ गाथिनो विश्वामित्रः, १६-१८ जमदिग्नर्वा। १-३ इन्द्रावरुणौ, ४-६ बृहस्पितः, ७-९ पूषा, १०-१२ सिवता, १३-१५ सोमः, १६-१८ मित्रावरुणौ। गायत्री, १-३ त्रिष्टुभः।]

इमा उ वां भृमयो मन्यमाना युवावंते न तुज्यां अभूवन्।
क्वंश्त्यदिन्द्रावरुणा यशो वां येनं स्मा सिनं भर्रथः सिर्खिभ्यः॥१॥
इमाः। ऊँ इति। वाम्। भृमयः। मन्यमानाः। युवा॰वंते। न। तुज्याः। अभूवन्।
क्वं। त्यत्। इन्द्रावरुणा। यशः। वाम्। येनं। स्मा। सिनंम्। भर्रथः। सिर्खि॰भ्यः॥१॥
अयम् वां पुरुतमो रयीयञ्छंश्वत्तममवंसे जोहवीति।
स्जोषांविन्द्रावरुणा मरुद्धिदिवा पृथिव्या शृणुतं हवं मे॥२॥
अयम्। ऊँ इति। वाम्। पुरु॰तमः। र्यि॰यन्। शृश्वत्॰तमम्। अवंसे। जोह्वीति।
स॰जोषां । इन्द्रावरुणा। मरुत्॰भिः। दिवा। पृथिव्या। शृणुतम्। हवंम्। मे ॥२॥
असमे तदिन्द्रावरुणा वस्तं ष्यादुस्मे र्यिर्मरुतः सर्ववीरः।
अस्मान्वर्कत्रीः शरुणौरवन्त्वस्मान्होत्रा भारती दक्षिणाभिः॥३॥

अस्मे इति । तत् । इन्द्रावुरुणा । वसु । स्यात् । अस्मे इति । र्यिः । मुरुतः । सर्ववीरः । अस्मान्। वर्र्न्त्री:। शुरुणै:। अवन्तु। अस्मान्। होत्रा । भारती। दक्षिणाभि:॥ ३॥ बृहंस्पते जुषस्वं नो हुव्यानि विश्वदेव्य। रास्व रत्नांनि दाशुषें॥ ४॥ बृह्रंस्पते। जुषस्वं। नु:। हृव्यानिं। वि्शव्°देव्यः। रास्वं। रत्नांनि। दा्शुर्षे॥४॥ शुचिमुर्कैर्बृहस्पतिमध्वरेषुं नमस्यत। अनाम्योज् आ चंके॥ ५॥ [9] शुचिम्। अर्कै:। बृह्स्पतिम्। अध्वरेषु । नुमस्यत्। अनीम। ओर्जः। आ। चुके ॥ ५॥ वृषुभं चेषणीनां विशवर्रूपमद्मिभ्यम्। बृहस्पतिं वरेण्यम्।। ६।। वृष्भम्। चुर्षुणीनाम्। विशव°रूपम्। अदांभ्यम्। बृहस्पतिंम्। वरेण्यम्॥ ६॥ इयं ते पूषन्नाघृणे सुष्टुतिर्देव नव्यंसी। अस्माभिस्तुभ्यं शस्यते॥ ७॥ इयम्। ते। पूष्टन्। आघृणे। सु॰स्तुतिः। देव। नर्व्यंसी। अस्माभिः। तुभ्यंम्। शुस्यते॥७॥ तां जुंषस्व गिरं ममं वाज्यन्तीमवा धियम्। वध्युरिव योषणाम्॥ ८॥ ताम्। जुष्स्व। गिरंम्। ममं। वाजु॰यन्तीम्। अव। धियंम्। वधूयु:ऽईव। योषंणाम्॥ ८॥ यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति। स नः पूषाविता भुवत्॥ ९॥ यः। विश्वा । अभि । वि॰पश्यति । भुवना । सम् । चु । पश्यति । सः । नुः । पूषा । अविता । भुवत् ॥ ९ ॥ तत्संवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यं धीमहि। धियो यो नंः प्रचोदयात्॥ १०॥ [90] तत्। सुवितुः। वरेण्यम्। भर्गः। देवस्यं। धीमहि। धिर्यः। यः। नुः। प्र॰चोदयात्॥ १०॥ देवस्यं सवितुर्वयं वांज्यन्तः पुरंध्या। भगंस्य गुतिमीमहे॥ ११॥ देवस्य । स्वितु: । व्यम् । वाज्॰यन्तं: । पुरम्॰ध्या । भगस्य । ग्रतिम् । ईम्हे ॥ ११ ॥ देवं नरः सिवतारं विप्रा युज्ञैः सुवृक्तिभिः। नुमुस्यन्ति ध्रियेष्तिताः॥ १२॥ देवम्। नरं:। सुवितारम्। विप्राः। युज्ञैः। सुवृक्ति॰भिः। नुमुस्यन्ति। धिया। इषिताः॥ १२॥ सोमों जिगाति गातुविद्देवानांमेति निष्कृतम्। ऋतस्य योनिमासदंम्॥ १३॥ सोम:। जिगाति। गातु॰वित्। देवानाम्। एति। निःश्कृतम्। ऋतस्य। योनिम्। आ॰सदम्॥ १३॥ सोमों अस्मभ्यं द्विपदे चतुंष्यदे च पुशर्वे। अनुमीवा इषंस्करत्॥ १४॥ सोम:। अस्मभ्यम्। द्वि॰पर्दे। चतुः २पदे। च्। पुशर्वे। अनुमीवाः। इषः। कुरुत्॥ १४॥

अस्माक् मायुं वर्धयंन् भिर्मातीः सहं मानः । सोर्मः स्थस्थ्रमासंदत् ॥ १५॥
अस्माकं म् । आर्युः । वर्धयंन् । अभि॰ मातीः । सहं मानः । सोर्मः । स्थ॰ स्थं म् । आ । अस्दत् ॥ १५॥
आ नो मित्रावरुणा । घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम् । मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ १६॥
आ । नः । मित्रावरुणा । घृतैः । गव्यूतिम् । उक्षत् म् । मध्वा । रजांसि । सुक्रतू इति सु॰ क्रतू ॥ १६॥
उक्त्शंसां नमोवृधां मुह्ना दक्षंस्य राजथः । द्राघिष्ठाभिः शुचिव्रता ॥ १७॥
उक्त्शंसां । नुमः २वृधां । मुह्ना । दक्षंस्य । राज्यः । द्राघिष्ठाभिः । शुचि॰ वृत् ॥ १७॥
गृणाना जमदंग्निना योनांवृतस्यं सीदतम् । पातं सोर्ममृतावृधा ॥ १८॥

[ ११] (५)
गृणाना जमत्॰ अंग्निना । योनौ । ऋतस्यं । सीदतम् । पातम् । सोर्मम् । ऋत्॰ वृधा ॥ १८॥

इत्याश्वलायन-संहितायां तृतीयं मण्डलं समाप्तम्॥



## ॥ अथ चतुर्थं मण्डलम्॥

[१][२० वामदेवो गौतमः। अग्निः, २-५ अग्नीवरुणौ वा। त्रिष्टुप्, १ अष्टिः, २ अतिजगती, ३ धृतिः।]

त्वां ह्यंग्ने सदमित्समुन्यवों देवासों देवमरतिं न्येरिर इति क्रत्वां न्येरिरे। अमृत्यं यजतु मर्त्येष्वा देवमादेवं जनतु प्रचेतसुं विश्वमादेवं जनतु प्रचेतसम्॥१॥ त्वाम्। हि। अग्ने। सर्दम्। इत्। सु॰मुन्यवं:। देवासं:। देवम्। अर्तिम्। नि॰पुरिरे। इति। क्रत्वा । नि॰पुरिरे। अमेर्त्यम्। युजुतु। मर्त्येषु। आ। देवम्। आ°देवम्। जुनुतु । प्र॰चैतसम् । विश्वम् । आ॰दैवम् । जुनुतु । प्र॰चैतसम् ॥ १ ॥ स भ्रातंरुं वर्रुणमग्नु आ वंवृत्स्व देवाँ अच्छा सुमृती युज्ञवनस् ज्येष्ठं युज्ञवनसम्। ऋतावानमादित्यं चर्षणीधृतं राजानं चर्षणीधृतम्॥ २॥ सः। भ्रातरम्। वर्रणम्। अग्ने। आ। वृवृत्स्व। देवान्। अच्छे। सु॰मृती। युज्ञ॰वेनसम्। ज्येष्ठेम्। युज्ञ॰वेनसम्। ऋृत°वानम्। आदित्यम्। चुर्षेणिु°धृतम्। राजानम्। चुर्षेणिु°धृतम्॥२॥ सखे सखायमुभ्या वेवृत्स्वाशुं न चुक्रं रथ्येव रंह्यास्मभ्यं दस्म रंह्यां। अग्ने मृळीकं वर्रणे सर्चा विदो मुरुत्सु विश्वभानुषु। तोकार्यं तुजे शुंशुचान् शं कृध्यसमभ्यं दस्म शं कृधि॥ ३॥ सखे। सखायम्। अभि। आ। वृवृत्स्वु। आशुम्। न। चुक्रम्। रथ्याऽइव। रंह्यां। अस्मभ्यंम्। दुस्म्। रंह्या ॥ अग्नै । मृळीकम् । वर्रुणे । सर्चा । विदुः । मुरुत्॰स् । विश्व॰भानुषु । तोकार्य। तुजे। शुशुचान। शम्। कृधि। अस्मर्ध्यम्। दुस्म्। शम्। कृधि॥ ३॥ त्वं नो अग्ने वर्फणस्य विद्वान्देवस्य हेळोऽवं यासिसीष्ठाः। यजिष्ठो वहितमः शोशुंचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुंमुग्ध्यस्मत्॥ ४॥

[88]

त्वम्। नुः। अग्ने। वर्रणस्य। विद्वान्। देवस्य। हेळः। अवं। यासिसीष्ठाः। यर्जिष्ठः। वर्ह्मि°तमः। शोशुंचानः। विश्वां। द्वेषांसि। प्र। मुमुग्धि। अस्मत्॥ ४॥ स त्वं नों अग्नेऽवुमो भंवोती नेदिंष्ठो अस्या उषसो व्यंष्टौ। अवं यक्ष्व नो वर्रुणं रर्राणो वीहि मृंळीकं सुहवों न एधि॥५॥ सः। त्वम्। नुः। अग्ने। अवुमः। भुवु। ऊती। नेदिष्ठः। अस्याः। उषसंः। वि॰उंष्टौ। अवं। युक्ष्व। नुः। वर्रुणम्। रर्राणः। वीहि। मृळीकम्। सु°हर्वः। नुः। एधि ॥ ५ ॥ अस्य श्रेष्ठां सुभगंस्य सुंदृग्देवस्यं चित्रतंमा मर्त्येषु। शुचि घृतं न तुप्तमध्यायाः स्पार्हा देवस्य मुंहनेव धेनोः॥ ६॥ अस्य। श्रेष्ठां। सु°भगंस्य। सुम्°दृक्। देवस्यं। चित्र°तंमा। मर्त्येषु। शुर्चि । घृतम् । न । तुप्तम् । अघ्न्यायाः । स्पार्हा । देवस्य । मुंहनाः ऽइव । धेनोः ॥ ६ ॥ त्रिरस्य ता परमा सन्ति सत्या स्पार्हा देवस्य जनिमान्युग्नेः। अनुन्ते अन्तः परिवीत् आगाच्छुचिः शुक्रो अर्थो रोर्र्णचानः॥ ७॥ त्रिः। अस्य । ता। पुरमा। सन्ति । सत्या। स्पार्हा। देवस्य । जनिमानि। अग्नेः। अनुन्ते। अन्तरिर्ति। परि॰वीत:। आ। अगात्। शुर्चि:। शुक्र:। अर्य:। रोरुंचान:॥ ७॥ स दूतो विश्वेदुभि वंष्ट्रि सद्मा होता हिरंण्यरथो रंसुंजिह्नः। रोहिदंशो वपुष्यों विभावा सदा रुणवः पितुमतीव संसत्॥ ८॥ सः। दूतः। विश्वा । इत्। अभि। वृष्ट्। सद्म । होता । हिर्रण्य॰रथः। रम्॰सुंजिह्नः। रोहित्°अर्थः। वृपुष्यः। विभा°वा । सदा । रुण्वः। पितुमतीऽइव । सुम्°सत्॥ ८॥ स चेतयुन्मनुषो युज्ञबन्धुः प्र तं मुह्या रशानयां नयन्ति। स क्षेत्यस्य दुर्यांसु सार्धन्देवो मर्तस्य सधनित्वमाप॥ ९॥ सः। चेत्यत्। मर्नुषः। यज्ञ॰बन्धुः। प्र। तम्। मृह्या। रुशनया। नयन्ति। सः। क्षेति। अस्य। दुर्यासु। सार्धन्। देवः। मर्तस्य। सुधृनि॰त्वम्। आपु॥ ९॥ स तू नों अग्निर्नयतु प्रजाननच्छा रत्नं देवभंक्तं यदस्य। धिया यद्विश्वें अमृता अकृणवन्द्यौष्पिता जनिता सत्यमुंक्षन्॥ १०॥

[ 83]

सः। तु। नुः। अग्निः। नुयुतु। प्र°जानन्। अच्छ्रं। रत्नेम्। देव°र्भक्तम्। यत्। अस्य। धिया। यत्। विश्वे । अमृताः। अकृण्वन्। द्यौः। पिता। जुनिता। सृत्यम्। उक्षुन्॥ १०॥ स जांयत प्रथमः पुस्त्यांसु मुहो बुध्ने रर्जसो अस्य योनौ। अपार्दशीर्षा गुहमानी अन्तायोयंवानी वृष्भस्य नीळे॥ ११॥ सः। जायुत्। प्रथमः। पुस्त्यासु। मृहः। बुध्ने। रजसः। अस्य। योनौ। अपात्। अशीर्षा। गुहर्मानः। अन्ता। आ°योर्युवानः। वृष्भस्य। नीळे॥ ११॥ प्र शर्ध आर्त प्रथमं विपन्याँ ऋतस्य योनां वृष्भस्यं नीळे। स्पार्ही युवा वपुष्यो विभावा सप्त प्रियासोऽजनयन्त वृष्णे॥ १२॥ प्र। शर्धः। आर्त्। प्रथमम्। विपन्या। ऋतस्यं। योनां। वृष्भस्यं। नी्ळे। स्पार्हः। युर्वा। वृपुष्यः। विभा°वा। सप्त। प्रियासः। अजन्यन्त। वृष्णे॥ १२॥ अस्माक् मत्रं पितरों मनुष्यां अभि प्र सेंदुर्ऋतमांशुषाणाः। अश्मव्रजाः सुदुघा वृत्रे अन्तरुदुस्रा आजन्तुषसी हुवानाः॥ १३॥ अस्मार्कम्। अत्रं। पृतरं:। मुनुष्यां:। अभि। प्र। सेदुः। ऋतम्। आशुषाणाः। अश्मं°व्रजाः। सु°दुर्घाः। वृत्रे। अन्तः। उत्। उसाः। आजुन्। उषसंः। हुवानाः॥ १३॥ ते मर्मृजत ददृवांसो अद्रिं तदेषामुन्ये अभितो वि वोचन्। पुश्वयंन्त्रासो अभि कारमंर्चन्विदन्त ज्योतिश्चकृपन्तं धीभिः॥ १४॥ ते। मुर्मुज्त। दुदृ°वांसं:। अद्रिम्। तत्। एषाम्। अन्ये। अभितः। वि। वोचन्। पुश्व°यन्त्रासः। अभि। कारम्। अर्चन्। विदन्तं। ज्योतिः। चुकृपन्तं। धीभिः॥ १४॥ ते गंव्यता मनसा दूधमुख्धं गा येमानं परि षन्तमद्रिम्। दूळहं नरो वचसा दैळोन व्रजं गोमन्तमुशिजो वि ववः ॥ १५॥ ते । गुट्युता । मनसा । दृध्रम् । उब्धम् । गाः । येमानम् । परि । सन्तंम् । अद्रिम् । दुळहम्। नरः। वचसा। दैळौन। व्रुजम्। गो॰मन्तम्। उृशिजः। वि। वृत्रुरिति वत्रुः॥ १५॥ ते मन्वत प्रथमं नामं धेनोस्त्रिः सप्त मातुः परमाणि विन्दन्। तज्जानतीरुभ्यनूषत् व्रा आविर्भुवदरुणीर्युशसा गोः॥ १६॥ ते। मुन्वत्। प्रथमम्। नामं। धेनोः। त्रिः। सप्त। मातुः। पुरुमाणि। विन्दुन्। तत्। जानृती:। अभि। अनुष्त। व्रा:। आवि:। भुवृत्। अुरुणी:। युशसा । गो:॥ १६॥

[88]

नेशृत्तमो दुर्धितं रोचंत द्यौरुद्देव्या उषसो भानुरंति। आ सूर्यों बृहुतस्तिष्ठुदज्ञां ऋजु मर्तेषु वृज्िना च पश्यन्।। १७॥ नेश्रंत्। तमं:। दुधितम्। रोचंत। द्यौ:। उत्। देव्या:। उषसं:। भानु:। अर्त्। आ। सूर्यः। बृह्तः। तिष्ठुत्। अज्ञान्। ऋजु। मर्तेषु। वृजिना। च। पृश्यन्॥ १७॥ आदित्पृश्रा बुंबुधाना व्यंख्युन्नादिद्रत्नं धारयन्तु द्युभंक्तम्। विश्वे विश्वांसु दुर्यांसु देवा मित्रं धिये वरुण सृत्यमंस्तु ॥ १८ ॥ आत्। इत्। पृश्चा। बुबुधानाः। वि। अख्यन्। आत्। इत्। रत्नम्। धार्यन्त्। द्यु॰ भंकम्। विश्वं । विश्वांसु । दुर्यासु । देवा: । मित्रं । धिये । वृरुणु । सुत्यम् । अस्तु ॥ १८ ॥ अच्छां वोचेय शुशुचानम्गिनं होतारं विश्वभरसं यर्जिष्ठम्। शुच्यूथी अतृणुन्न गवामन्थो न पूतं परिषिक्तमुंशोः॥ १९॥ अच्छं। वोचेय। शुशुचानम्। अग्निम्। होतारम्। विश्व°भरसम्। यजिष्ठम्। शुर्चि। ऊर्धः। अतृणुत्। न। गर्वाम्। अन्धः। न। पूतम्। परिं°सिक्तम्। अंशोः॥ १९॥ विश्वेषामिद्वितर्युज्ञियानां विश्वेषामितिथिमानुषाणाम्। अग्निर्देवानामवं आवृणानः सुमृळीको भवतु जातवेदाः॥ २०॥ विश्वेषाम्। अदिति:। युज्ञियानाम्। विश्वेषाम्। अतिथि:। मानुषाणाम्। अग्निः। देवानाम्। अर्वः। आ्°वृणानः। सु°मृळीकः। भ्वतु। जात°वैदाः॥ २०॥

[ 84]

[२][२० वामदेवो गौतमः। अग्निः। त्रिष्टुप्]

यो मर्त्येष्वमृतं ऋतावां देवो देवेष्वंरितिर्निधायि।

होता यजिष्ठो मृह्रा शुचध्ये हुव्यैरिनर्मनुंष ईर्यध्ये॥ १॥

यः। मर्त्येषु। अमृतंः। ऋत°वां। देवः। देवेषुं। अरितः। नि॰धायि।

होतां। यजिष्ठः। मृह्रा। शुचध्ये। हुव्यैः। अग्निः। मनुषः। ईर्यध्ये॥ १॥

इह त्वं सूनो सहसो नो अद्य जातो जाताँ उभयाँ अन्तरंग्ने।

दूत ईयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान्वृष्णः शुक्रांश्चं॥ २॥

इह। त्वम्। सूनो इति। सहसः। नः। अद्य। जातः। जातान्। उभयान्। अन्तः। अग्ने।

दूतः। ईयसे। युयुजानः। ऋष्व। ऋजु॰मुष्कान्। वृष्णः। शुक्रान्। च्॥ २॥

अत्यां वृध्स्नू रोहिता घृतस्नूं ऋतस्यं मन्ये मनस्म जविष्ठा। अन्तरीयसे अरुषा युजानो युष्मांश्चे देवान्विश आ च मर्तान्॥ ३॥ अत्या । वृध्स्नू इति वृध्°स्नू । रोहिंताः। घृतस्नू इति घृत°स्नू । ऋतस्य । मन्ये । मनसा। जिब्छा। अन्तः। ईयसे । अरुषाः। युजानः। युष्मान्। च्। देवान्। विशः। आ। च्। मतीन्॥ ३॥ अर्युमणुं वर्रुणं मित्रमेषामिन्द्राविष्णूं मुरुतो अश्विनोत। स्वश्ची अग्ने सुरर्थः सुराधा एद् वह सुहविषे जनांय॥ ४॥ अर्यमणम् । वर्रणम् । मित्रम् । एषाम् । इन्द्राविष्णू इति । मुरुतः । अश्विना । उत् । सु॰अर्श्वः। अग्ने । सु॰रर्थः। सु॰राधाः। आ। इत्। ऊँ इति । वृह् । सु॰हृविर्षे । जनाय ॥ ४॥ गोमां अग्नेऽविमाँ अश्वी युज्ञो नृवत्संखा सद्मिदंप्रमृष्यः। इळांवाँ एषो असुर प्रजावान्दीर्घो रियः पृथुबुध्नः सभावान्॥ ५॥ [ १६ ] गो॰मान्। अग्ने। अविं॰मान्। अश्वी। युज्ञ:। नृवत्॰संखा। सर्दम्। इत्। अप्रु॰मृष्य:। इळां°वान्। एषः। असुर्। प्रजा°वान्। दीर्घः। र्यिः। पृथु°बुध्नः। सुभा°वान्॥ ५॥ यस्तं इध्मं जुभरंत्सिष्विद्ानो मूर्धानं वा तुतपंते त्वाया। भुवस्तस्य स्वतंवाँ: पायुरंग्ने विश्वस्मात्सीमघायुत उरुष्य॥ ६॥ यः। ते । इध्मम्। जुभरंत्। सिस्विदानः। मूर्धानम्। वा । तुतपंते। त्वा॰या। भुवं:। तस्यं। स्व॰तंवान्। पायु:। अग्ने। विश्वंस्मात्। सीम्। अघु॰युत:। उुरुष्यु ॥ ६ ॥ यस्ते भरादन्नियते चिदन्नं निशिषन्मन्द्रमितिथिमुदीरंत्। आ देव्युरिनधंते दुरोणे तरिमन्विधुवो अस्तु दास्वान्॥७॥ यः। ते । भरात् । अन्नि॰यते । चित् । अन्निम् । नि॰शिषंत् । मुन्द्रम् । अतिथिम् । उत्॰ईरंत् । आ। देवु॰यु:। इनर्धते। दुरो्णे। तस्मिन्। र्यि:। ध्रुव:। अस्तु। दास्वान्॥७॥ यस्त्वां दोषा य उषिसं प्रशंसात्प्रियं वां त्वा कृणवंते ह्विष्मान्। अश्वो न स्वे दम् आ हेम्यावान्तमंहं सः पीपरो दाश्वांसंम्॥ ८॥ यः। त्वा । दोषा। यः। उषसि । प्र°शंसात्। प्रियम्। वा। त्वा । कृणवंते। ह्विष्मान्। अश्व:। न। स्वे। दमें। आ। हेम्या°वान्। तम्। अंहंसः। पीप्रः। दाश्वांसंम्॥ ८॥ यस्तुभ्यमग्ने अमृताय दाशृहुवस्त्वे कृणवते यतस्रुक्। न स राया शशमानो वि योषुन्नैनुमंहुः परि वरदघायोः॥ ९॥

नेशृत्तमो दुर्धितं रोचत द्यौरुद्देव्या उषसों भानुर्रत । आ सूर्यो बृह्तस्तिष्ठुदज्ञां ऋजु मर्तेषु वृज्जिना च पश्यन्।। १७॥ नेश्रीत्। तमः। दुर्धितम्। रोचेत। द्योः। उत्। देव्याः। उषसः। भानुः। अर्तु। आ। सूर्यः। बृह्तः। तिष्ठुत्। अज्ञीन्। ऋजु। मर्तेषु। वृजि्ना। च्। पृश्येन्॥ १७॥ आदित्पृश्चा बुंबुधाना व्यख्युन्नादिद्रत्नं धारयन्त द्युर्भक्तम्। विश्वे विश्वांसु दुर्यांसु देवा मित्रं धिये वंरुण सृत्यमंस्तु॥ १८॥ आत्। इत्। पृश्चा। बुबुधानाः। वि। अख्युन्। आत्। इत्। रत्नम्। धार्यन्तः। द्यु॰भैक्तम्। विश्वं । विश्वांसु । दुर्यासु । देवा: । मित्रं । धिये । वुरुणु । सृत्यम् । अस्तु ॥ १८ ॥ अच्छा वोचेय शुशुचानम्गिनं होतारं विश्वभरसं यर्जिष्ठम्। शुच्यूथी अतृणुन्न गवामन्थो न पूतं परिषिक्तम्ंशोः॥ १९॥ अच्छं। वोचेय्। शुशुचानम्। अग्निम्। होतारम्। विश्व°भरसम्। यजिष्ठम्। शुर्चि । ऊर्धः । अृतृणृत् । न । गर्वाम् । अन्धः । न । पूतम् । परिं°सिक्तम् । अंशोः ॥ १९ ॥ विश्वेषामदितिर्युज्ञियानां विश्वेषामतिथिर्मानुषाणाम्। अग्निर्देवानामवं आवृणानः सुमृळीको भवतु जातवेदाः॥ २०॥ [84] विश्वेषाम्। अदिति:। युज्ञियानाम्। विश्वेषाम्। अतिथि:। मानुषाणाम्। अग्नि:। देवानाम्। अर्व:। आ॰वृणान:। सु॰मृळीक:। भुवृतु। जात॰वैदा:॥ २०॥

[२][२० वामदेवो गौतमः। अग्निः। त्रिष्टुप्]

यो मर्त्येष्वमृतं ऋतावां देवो देवेष्वंरतिर्निधायि।
होता यजिष्ठो मृह्णा शुचध्यै हृव्यैर्गिनर्मनुष ईर्यध्यै ॥ १ ॥
यः। मर्त्येषु। अमृतः। ऋत॰वां। देवः। देवेषुं। अर्तिः। नि॰धार्यः।
होतां। यजिष्ठः। मृह्णा शुचध्यै। हृव्यैः। अग्निः। मर्नुषः। ईर्यध्यै ॥ १ ॥
इह त्वं सूनो सहसो नो अद्य जातो जाताँ उभयाँ अन्तरंग्ने।
दूत ईयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान्वृषंणः शुक्रांश्चं ॥ २ ॥
इह। त्वम्। सूनो इतिं। सहसः। नः। अद्य। जातः। जातान्। उभयांन्। अन्तः। अग्ने।
दूतः। ईयसे। युयुजानः। ऋष्व। ऋजु॰मुष्कान्। वृषंणः। शुक्रान्। च्॥ २ ॥

अत्यां वृध्स्नू रोहिता घृतस्नूं ऋतस्यं मन्ये मनसा जिवेष्ठा। अन्तरीयसे अरुषा युंजानो युष्मांश्चं देवान्विश् आ च मर्तान्॥ ३॥ अत्या । वृध्स्नू इति वृध् स्नू । रोहिताः । घृतस्नू इति घृत स्नू । ऋतस्य । मन्ये । मनसा । जिवेष्ठा । अन्तः। ईयसे । अरुषाः। युजानः। युष्मान्। च्। देवान्। विश्रः। आ। च्। मतीन्॥ ३॥ अर्यमणुं वर्रणं मित्रमेषामिन्द्राविष्णूं मुरुतो अश्विनोत। स्वश्ची अग्ने सुरर्थः सुराधा एद् वह सुहविषे जनाय॥४॥ अर्यमणम् । वर्रणम् । मित्रम् । एषाम् । इन्द्राविष्णू इति । मुरुतः । अश्विनां । उत । सु॰अर्श्वः। अग्ने । सु॰रर्थः। सु॰रार्धाः। आ। इत्। ऊँ इति। वृह् । सु॰हृविर्षे। जनाय॥ ४॥ गोमां अग्नेऽविमाँ अश्वी युज्ञो नृवत्संखा सद्मिदंप्रमृष्यः। इळांवाँ एषो अंसुर प्रजावांन्दीर्घो रियः पृथुबुध्नः सुभावांन्॥ ५॥ गो॰मान्। अग्ने। अवि॰मान्। अश्वी। युज्ञः। नृवत्॰संखा। सर्दम्। इत्। अप्रु॰मृष्यः। इळां°वान्। एषः। असुर। प्रजा°वान्। दीर्घः। रयिः। पृथु°बुध्नः। सभा°वान्॥ ५॥ यस्तं इध्मं जुभरंत्सिष्विदानो मूर्धानं वा तुतपंते त्वाया। भुवस्तस्य स्वतंवाँ: पायुरंग्ने विश्वंस्मात्सीमघायत उक्षय॥ ६॥ य:। ते । इध्मम्। जुभरत्। सिस्विदानः। मूर्धानम्। वा । ततपते। त्वा॰या। भुवं:। तस्यं। स्व॰तंवान्। पायु:। अग्ने। विश्वंस्मात्। सीम्। अघ्॰युत:। उुरुष्यु ॥ ६ ॥ यस्ते भरादन्नियते चिदन्नं निशिषन्मन्द्रमितिथिमुदीरंत्। आ देव्युरिनधंते दुरोणे तरिमन्विधुवो अस्तु दास्वान्॥७॥ यः। ते । भरात् । अन्नि॰यते । चित् । अन्नम् । नि॰शिषंत् । मुन्द्रम् । अतिथिम् । उत्॰ईरंत् । आ। देवु॰यु:। इनर्धते। दुरो्णे। तस्मिन्। रुयि:। ध्रुव:। अस्तु। दास्वान्॥७॥ यस्वां दोषा य उषिसं प्रशंसात्प्रियं वां त्वा कृणवंते ह्विष्मान्। अश्वो न स्वे दम् आ हेम्यावान्तमंहं सः पीपरो दाश्वांसंम्॥ ८॥ यः। त्वा । दोषा। यः। उषिः। प्र°शंसात्। प्रियम्। वा। त्वा । कृणवंते। ह्विष्मान्। अरुवं:। न। स्वे। दमें। आ। हेम्या°वान्। तम्। अंहंसः। पी<u>प्रः</u>। दाश्वांसंम्॥ ८॥ यस्तुभ्यमग्ने अमृतांय दाशृहुवस्त्वे कृणवंते यतस्रुक्। न स राया शशमानो वि योषुन्नैनुमंहुः परि वरदघायोः॥ ९॥

यः। तुभ्यम्। अग्ने। अमृताय। दाशंत्। दुवंः। त्वे इतिं। कृणवंते। यृत॰स्रुंक्। न। सः। राया। शृश्मानः। वि। योषुत्। न। एनुम्। अंहः। परि। वृरत्। अघु॰योः॥ ९॥ यस्य त्वमंग्ने अध्वरं जुजोंषो देवो मर्तस्य सुधितं ररांणः। प्रीतेदंसुद्धोत्रा सा यंविष्ठासांमु यस्यं विधतो वृधासं:॥ १०॥ [89] यस्य । त्वम् । अग्ने । अध्वरम् । जुर्जोषः । देवः । मर्तस्य । सु°धितम् । रराणः । प्रीता। इत्। असुत्। होत्रां। सा। युविष्ठु। असाम। यस्यं। विधृत:। वृधासं:॥ १०॥ चित्तिमचित्तिं चिनवृद्धि विद्वान्पृष्ठेवं वीता वृजिना च मर्तान्। गुये च नः स्वप्त्यायं देव दितिं च रास्वादितिमुरुष्य॥ ११॥ चित्तिम्। अचितिम्। चिन्वत्। वि। विद्वान्। पृष्ठाऽईव। वीता। वृजिना। च। मर्तान्। गुये। चु। नु:। सु°अपुत्यायं। देवु। दितिम्। चु। रास्वं। अदितिम्। उुरुष्यु॥ ११॥ कृविं श्रांशासुः क्वयोऽदंब्धा निधारयन्तो दुर्यास्वायोः। अतुस्त्वं दृश्यां अग्न पुतान्पुड्भिः पशयेरद्धंताँ अर्य एवैः॥ १२॥ कुविम्। शुशासुः। कुवर्यः। अदंब्धाः। नि॰धारर्यन्त। दुर्यासु। आयोः। अतः। त्वम्। दृश्यान्। अग्ने। एतान्। पुट्°भिः। पुश्येः। अद्धुतान्। अर्यः। एवैः॥ १२॥ त्वमंग्ने वाघतें सुप्रणीतिः सुतसोमाय विधते यविष्ठ। रत्नं भर शशमानायं घृष्वे पृथु श्चन्द्रमवंसे चर्षणिप्राः॥ १३॥ त्वम्। अग्ने। वाघते। सु॰प्रनीति:। सुत॰सीमाय। विधते। युविष्ठ। रत्नम्। भूर। शुशुमानायं। घृष्वे। पृथु। चुन्द्रम्। अवसे। चुर्षणि॰प्राः॥ १३॥ अर्धा हु यद्वयमंग्ने त्वाया पुड्भिहस्तेभिश्चकृमा तुनूभिः। रथं न क्रन्तो अपसा भुरिजोर्ऋतं येमुः सुध्यं आशुषाणाः॥ १४॥ अर्ध। हु। यत्। व्यम्। अग्ने। त्वा॰या। पुट्॰भिः। हस्तै॰भिः। चुकृम। तुनूभिः। रथंम्। न। क्रन्तं:। अपसा। भुरिजों:। ऋतम्। येमु:। सु॰ध्यं:। आशुषाणा:॥ १४॥ अर्धा मातुरुषसंः सप्त विप्रा जायेमिहि प्रथमा वेधसो नृन्। द्विवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेमाद्रिं रुजेम धुनिनं शुचन्तः॥ १५॥ [86] अर्धं। मातुः। उषसंः। सप्त। विप्राः। जार्यमहि। प्रथमाः। वेधसंः। नृन्। दिवः। पुत्राः। अङ्गिरसः। भुवेम्। अद्रिम्। रुजेम्। धृनिनम्। शुचन्तः॥ १५॥

अधा यथा नः पितरः परासः प्रतासो अग्र ऋतमांशुषाणाः। शुचीद्यन्दीर्धितमुक्थशासः क्षामां भिन्दन्तों अरुणीरपं व्रन्॥ १६॥ अर्ध । यथा । नुः। पितर्रः। पर्रासः। प्रत्नार्सः। अग्ने । ऋतम्। आशुषाणाः। शुर्चि । इत्। अयुन्। दीर्धितिम्। उक्थु॰शर्सः। क्षामं। भिन्दन्तः। अरुणीः। अपं। ब्रुन्॥ १६॥ सुकर्माणः सुरुचों देवयन्तोऽयो न देवा जिनमा धर्मन्तः। शुचन्तों अग्निनं ववृधन्त इन्द्रमूर्वं गव्यं परिषद्नतो अग्मन्॥ १७॥ सु॰कर्माणः। सु॰रुचेः। देव॒॰यन्तेः। अर्यः। न। देवाः। जिनम। धर्मन्तः। शुचन्तः। अग्निम्। वृवृधन्तः। इन्द्रम्। ऊर्वम्। गर्व्यम्। पुरि॰सदेन्तः। अग्मन्॥ १७॥ आ यूथेवं क्षुमितं पुश्वो अंख्यद्देवानां यज्जिन्मान्त्युंग्र। मर्तानां चिदुर्वर्शीरकृप्रन्वृधे चिदुर्य उपरस्यायोः॥ १८॥ आ। यूथाऽईव। क्षु॰मति। पुश्व:। अुख्युत्। देवानाम्। यत्। जनिम। अन्ति। उुग्रु। मर्तीनाम्। चित्। उर्वशीः। अकृप्रन्। वृधे। चित्। अर्यः। उपरस्य। आयोः॥ १८॥ अकर्म ते स्वपंसो अभूम ऋतमंवस्त्रनुषसों विभातीः॥ अनूनमग्निं पुरुधा सुश्चन्द्रं देवस्य मर्मृजतश्चाक् चक्षुः॥ १९॥ अर्कम् । ते । सु॰अपंसः । अभूम् । ऋतम् । अवस्त्रन् । उषसं : । विभातीः । अर्नूनम्। अग्निम्। पुरुधा। सु॰चन्द्रम्। देवस्यं। मर्मृजतः। चार्रः। चक्षुः॥ १९॥ पुता ते अग्न उचर्थानि वेधोऽवीचाम क्वये ता जुषस्व। उच्छोचस्व कृणुहि वस्यसो नो महो रायः पुरुवार प्र यन्धि॥ २०॥ एता। ते। अग्रे। उचर्थान। वेधः। अवीचाम। क्वयै। ता। जुष्स्व। उत्। शोचस्व। कृणुहि। वस्यसः। नः। महः। रायः। पुरु॰वार्। प्र। यन्धि॥ २०॥

[88]

[३][१६ वामदेवो गौतमः। अग्निः, १ रुद्रः। त्रिष्टुप्]

आ वो राजानमध्वरस्यं रुद्रं होतांरं सत्ययजं रोदंस्योः। अग्निं पुरा तनियत्नोर्चित्ताद्धिरंण्यरूपमवंसे कृणुध्वम्॥१॥ आ।वः। राजानम्। अध्वरस्यं। रुद्रम्। होतारम्। सृत्यु॰यर्जम्। रोदंस्योः। अग्निम्।पुरा। तुन्यित्नोः। अचित्तांत्। हिरंण्य॰रूपम्। अवंसे। कृणुध्वम्॥१॥

अयं योनिश्चकृमा यं वयं तें जायेव पत्यं उश्ती सुवासां:। अर्वाचीनः परिवीतो नि षींदेमा उं ते स्वपाक प्रतीचीः॥ २॥ अयम्। योनि:। चुकृम। यम्। व्यम्। ते। जायाऽईव। पत्ये। उ्शृती। सु°वासाः। अुर्वाचीनः। परिं°वीतः। नि। सीद्। इमाः। ऊँ इतिं। ते। सु°अपाक्। प्रतीचीः॥ २॥ आशृण्वते अदृपिताय मन्मं नृचक्षंसे सुमृळीकायं वेधः। देवायं शुस्तिमुमृताय शंसु ग्रावेव सोता मधुषुद्यमीळे॥ ३॥ आु॰शृण्वते। अदृपिताय। मन्मं। नृ॰चक्षंसे। सु॰मृळी॒कायं। वेधु:। देवायं। शुस्तिम्। अमृताय। शुंस्। ग्रावाऽइव। सोता। मुधु°सुत्। यम्। ईळे॥ ३॥ त्वं चिन्तः शम्यां अग्ने अस्या ऋतस्यं बोध्यृतचित्स्वाधीः। कुदा तं उक्था संधुमाद्यांनि कुदा भवन्ति सुख्या गृहे ते ॥ ४॥ त्वम्। चित्। नु:। शम्यैं। अग्ने। अस्या:। ऋतस्यं। बोधि। ऋत्°चित्। सु°आधी:। कुदा। ते । उक्था। सुधु॰माद्यानि। कुदा। भुवृन्ति। सुख्या। गृहे। ते ॥ ४॥ कथा ह तद्वर्रणाय त्वमंग्ने कथा दिवे गर्हसे कन्नु आर्गः। कथा मित्रार्यं मीळहुषें पृथिव्यै ब्रवः कर्दर्यम्णे कद्भगांय॥ ५॥ कथा। हु। तत्। वर्रुणाय। त्वम्। अग्ने। कथा। दिवे। गुर्हुसे। कत्। नु:। आर्गः। कथा। मित्रायं। मीळहुषे। पृथिव्यै। ब्रवं:। कत्। अर्युम्णे। कत्। भगाय॥ ५॥ कद्धिष्ण्यांसु वृथसानो अंग्ने कद्वातांय प्रतंवसे शुभुंये। परिज्मने नासंत्यायु क्षे ब्रवः कर्दग्ने सुद्रायं नृघ्ने॥ ६॥ कत्। धिष्ण्यासु। वृधसानः। अग्ने। कत्। वार्ताय। प्र॰तंवसे। शुभुम्॰ये। परिं॰ज्मने। नासंत्याय। क्षे। ब्रवं:। कत्। अग्ने। रुद्रायं। नृ॰घ्ने॥ ६॥ कथा महे पुष्टिभ्रायं पूष्णे कहुद्राय सुमंखाय हिव्दे। कद्विष्णंव उरुगायाय रेतो ब्रवः कदंग्ने शर्वे बृहुत्यै॥ ७॥ क्था। महे। पुष्टिम्°भ्रायं। पूष्णे। कत्। रुद्रायं। सु°मंखाय। हुवि:२दे। कत्। विष्णवे। उ्रु॰गायार्य। रेतः। ब्रवः। अग्ने। शर्वे। बृह्त्यै॥ ७॥ क्था शर्धांय मुरुतांमृतायं कथा सूरे बृंहते पृच्छ्यमानः। प्रतिं ब्रुवोऽदिंतये तुराय सार्धा दिवो जातवेदश्चिकत्वान्॥ ८॥

[ 20]

क्था। शर्धीय। मुरुताम्। ऋतायं। क्था। सूरे। बृहुते। पृच्छ्यमानः। प्रति । ब्रुवुः। अदितये। तुरायं। सार्धं। द्विवः। जातु॰वेदुः। चिकित्वान्॥ ८॥ ऋतेन ऋतं नियंतमीळ आ गोरामा सचा मधुमत्पक्वमंग्ने। कृष्णा सुती रुशंता धासिनुषा जामंर्येण पर्यसा पीपाय॥ ९॥ ऋतेनं । ऋतम् । नि॰यंतम् । ईळे । आ । गोः । आमा । सर्चा । मर्धुं॰मत् । पुक्वम् । अग्ने । कृष्णा। सुती। रुशता। धासिना। एषा। जामर्येण। पर्यसा। पीपाय॥ ९॥ ऋतेन हि ष्मां वृष्भश्चंदक्तः पुमां अग्निः पर्यसा पृष्ठ्यंन। अस्पन्दमानो अचरद्वयोधा वृषां शुक्रं दुंदुहे पृश्निरूधः॥ १०॥ [ 28] ऋतेनं। हि। स्म्। वृष्भः। चित्। अक्तः। पुर्मान्। अग्निः। पर्यसा। पृष्ठ्येन। अस्पेन्दमानः। अचुरत्। वृयः२धाः। वृषां। शुक्रम्। दुदुहे। पृष्टिनः। ऊर्धः॥ १०॥ ऋतेनाद्विं व्यंसन्भिदन्तः समङ्गिरसो नवन्त गोभिः। शुनं नरः परि षदन्नुषासमाविः स्वरभवज्जाते अग्नौ॥ ११॥ ऋतेनं। अद्गिम्। वि। असुन्। भिदन्तः। सम्। अङ्गिरसः। नुवन्तः। गोभिः। शुनम्। नरं:। परि। सुदुन्। उषसंम्। आवि:। स्वं:। अभवत्। जाते। अग्नौ॥ ११॥ ऋतेनं देवीरुमृता अमृक्ता अर्णीभिरापो मधुमद्भिरग्ने। वाजी न सर्गेषु प्रस्तुभानः प्र सदुमित्स्त्रवितवे दधन्युः॥ १२॥ ऋतेनं। देवी:। अमृतां:। अमृक्ता:। अर्ण:२भि:। आपं:। मधुंमत्°भि। अग्ने। वाजी। न। सर्गेषु। प्र°स्तुभानः। प्र। सद्म्। इत्। स्रवितवे। दुधन्युः॥ १२॥ मा कस्यं युक्षं सदुमिद्धुरो गा मा वेशस्यं प्रमिन्तो मापेः। मा भ्रातुंरग्ने अनृंजोर्ऋणं वेर्मा सख्युर्दक्षं रिपोर्भुंजेम॥ १३॥ मा। कस्य । युक्षम्। सदम्। इत्। हुरः। गाः। मा। वेशस्य । प्र॰िमन्तः। मा। आपेः। मा। भ्रातुं:। अग्ने। अनृंजो:। ऋणम्। वे:। मा। सर्ख्यु:। दक्षम्। रिपो:। भुजेम्॥ १३॥ रक्षां णो अग्ने तव रक्षणभी रारक्षाणः सुमख प्रीणानः। प्रति ष्फुर वि रुज वीड्वंहों जुहि रक्षो मिह चिद्वावृधानम्॥ १४॥ रक्षं। नुः। अग्ने। तवं। रक्षंणेभिः। रुरक्षाणः। सु॰मुख्। प्रीणानः। प्रति । स्फुर्। वि। रुज्। वी्ळु। अंहै:। जुहि। रक्षै:। महि । चित्। वृवृधानुम्॥ १४॥

प्भिर्भव सुमनां अग्ने अकैं रिमान्त्स्पृश् मन्मंभिः शूर् वार्जान्।
उत ब्रह्माण्यङ्गिरो जुषस्व सं ते शिस्तिर्देववाता जरेत॥ १५॥
प्रिः। भवा सु॰मनाः। अग्ने। अकैंः। इमान्। स्पृश् । मन्मं॰भिः। शूर्। वार्जान्।
उत। ब्रह्माणि। अङ्गिरः। जुषस्व । सम्। ते। शिस्तः। देव॰वाता। जरेत ॥ १५॥
प्रता विश्वां विदुषे तुभ्यं वेधो नीथान्यंग्ने निण्या वचांसि।
निवर्चना क्वये काव्यान्यशंसिषं मृतिभिर्विप्रं उक्थैः॥ १६॥
प्ता। विश्वां। विदुषे। तुभ्यंम्। वेधः। नीथानिं। अग्ने। निण्या। वचांसि।
नि॰वर्चना। क्वये। काव्यानि। अशंसिषम्। मृति॰भिः। विप्रंः। उक्थैः॥ १६॥

[ 22]

[४][१५ वामदेवो गौतमः। रक्षोहाग्निः। त्रिष्टुप्]

कृणुष्व पाजुः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँ इभेन। तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्तांसि विध्यं रक्षसस्तिपिष्ठैः॥ १॥ कृणुष्व। पार्जः। प्र°िसंतिम्। न। पृथ्वीम्। याहि। राजांऽइव। अमं°वान्। इभेन। तृष्वीम्। अर्नु। प्र°सितिम्। द्रुणानः। अस्तां। असि। विध्यं। रक्षसं:। तिपंष्ठै:॥ १॥ तर्व भूमासं आशुया पंतन्त्यनुं स्पृश धृष्ता शोशुंचानः। तपूंष्यग्ने जुह्वां पतुङ्गानसंदितो वि सृज विष्वंगुल्काः॥ २॥ तवं । भ्रमासं:। आ्रशु॰या। प्तन्ति । अनुं । स्पृश् । धृष्ता । शोरशुंचान:। तपूंषि। अग्ने। जुह्वा। पुतुङ्गान्। असम्॰िदतः। वि। सृज्। विष्वंक्। उल्काः॥ २॥ प्रति स्पशो वि सृज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदंब्धः। यो नो दूरे अघशंसो यो अन्त्यग्ने मार्किष्ट्रे व्यथिरा दंधर्षीत्॥ ३॥ प्रति । स्पर्शः । वि । सृज् । तूर्णि °तमः । भवं । पायुः । विशः । अस्याः । अदंब्धः । यः। नुः। दूरे। अघ°शंसः। यः। अन्ति। अग्नै। मार्किः। ते। व्यर्थिः। आ। दुधुर्षीत्॥ ३॥ उद्गेने तिष्ठु प्रत्या तनुष्वु न्यंशमित्रां ओषतात्तिग्महेते। यो नो अर्रातिं समिधान चुक्रे नीचा तं धंक्ष्यतसं न शुष्कम्॥ ४॥ उत्। अग्ने। तिष्ठु। प्रतिं। आ। तुनुष्वु। नि। अमित्रांन्। ओषुतात्। तिग्मु॰हेते। यः। नः। अर्रातिम्। सम्॰डुधान। चुक्रे। नीचा। तम्। धक्षि। अतुसम्। न। शुष्कंम्॥ ४॥

[ 23]

ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याध्यस्मद्विष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने। अर्व स्थिरा तंनुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मृंणीहि शर्त्रून्॥ ५॥ ऊर्ध्वः। भुवः। प्रतिं। विध्यः। अधिं। अस्मत्। आविः। कृणुष्वः। दैव्यानि। अग्ने। अवं। स्थिरा। तुनुहि। यातु॰जूनाम्। जामिम्। अजामिम्। प्र। मृणीहि। शर्त्रून्॥ ५॥ स ते जानाति सुमृतिं यंविष्ठ् य ईवंते ब्रह्मणे गातुमैरंत्। विश्वांन्यस्मै सुदिनांनि ग्यो द्युम्नान्युर्यो वि दुरों अभि द्यौत्॥ ६॥ सः। ते । जानाति । सु॰मृतिम् । युविष्ठ । यः। ईवंते । ब्रह्मणे । गातुम् । ऐरंत् । विश्वानि। अस्मै। सु॰दिनानि। राय:। द्युम्नानि। अर्य:। वि। दुर्र:। अभि। द्यौत्॥ ६॥ सेदंग्ने अस्तु सुभर्गः सुदानुर्यस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थैः। पिप्रीषत् स्व आयुंषि दुरोगो विश्वेदंस्मै सुदिना सासंदिष्टिः॥ ७॥ सः। इत्। अग्ने। अस्तु। सु॰भर्गः। सु॰दानुः। यः। त्वा। नित्येन। ह्विषां। यः। उक्थैः। पिप्रीषित। स्वे। आर्युषि। दुरोणे। विश्वां। इत्। अस्मै। सु°दिनां। सा। असत्। इष्टि:॥७॥ अर्चीम ते सुमृतिं घोष्युर्वाक्सं ते वावार्ता जरतामियं गी:। स्वश्चांस्त्वा सुरथां मर्जयेमास्मे क्षुत्राणि धारयेरनु द्यून्॥ ८॥ अर्चीमि। ते । सु°मृतिम्। घोषि । अर्वाक्। सम्। ते । ववार्ता । जुरताम्। इयम्। गीः। सु॰अश्वा:। त्वा । सु॰रथा:। मुर्जुयेम । अस्मे इति । क्षुत्राणि । धार्ये:। अर्नु । द्यून् ॥ ८ ॥ इह त्वा भूर्या चरेदुप त्मन्दोषांवस्तर्दीदिवांसमनु द्यून्। क्रीळंन्तस्त्वा सुमनंसः सपेमाभि द्युम्ना तंस्थिवांसो जनानाम्॥ ९॥ इह। त्वा। भूरि। आ। चुरेत्। उपं। त्मन्। दोषां°वस्तः। दीदि्°वांसंम्। अनुं। दून्। क्रीळेन्तः। त्वा । सु॰मनंसः। सपेम । अभि । द्यम्ना । तस्थि॰वांसः। जनानाम् ॥ ९ ॥ यस्त्वा स्वश्वं: सुहिर्णयो अंग्न उपयाति वसुमता रथेन। तस्यं त्राता भवसि तस्य सखा यस्तं आतिथ्यमानुषग्जुजोषत्॥ १०॥ यः। त्वा। सु॰अश्वः। सु॰हिर्ण्यः। अग्ने। उपु॰याति। वसुं॰मता। रथैन। तस्य । त्राता । भुवृस्ति । तस्य । सर्खा । यः । ते । आृति्थ्यम् । आृनुषक् । जुर्जोषत् ॥ १० ॥

[88]

मुहो रुजामि बन्धुता वचोभिस्तन्मा पितुर्गोत्मादिन्वियाय। त्वं नो अस्य वर्चसश्चिकिद्धि होतर्यविष्ठ सुक्रतो दर्मूनाः॥ ११॥ मुहः। रुजामि । बुन्धुता । वर्चः २भिः। तत्। मा । पितुः। गोतमात्। अनु । इयायः। त्वम्। नुः। अस्य। वर्चसः। चिकिृद्धि। होतः। युविष्ठु। सुक्रृतो इति सु॰क्रतो। दर्मूनाः॥ ११॥ अस्वेजजस्तुरणंयः सुशेवाः अतंन्द्रासोऽवृका अश्रीमिष्ठाः। ते पायर्वः सुध्यंञ्चो निषद्याग्ने तर्व नः पान्त्वमूर॥ १२॥ अस्वंप्न॰जः। तुरर्णयः। सु॰शेर्वाः। अतंन्द्रासः। अवृकाः। अश्रंमिष्ठाः। ते। पायवं:। सुध्यंञ्व:। नि॰सद्यं। अग्नें। तवं। नु:। पान्तु। अमूर्॥ १२॥ ये पायवों मामतेयं तें अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुंरितादर्क्षन्। रुरक्षु तान्त्सुकृतों विश्ववेंदा दिप्संन्त इद्रिपवो नाहं देभुः॥ १३॥ ये। पायवं:। मामृतेयम्। ते। अग्ने। पश्यंन्तः। अन्धम्। दुः२इतात्। अरंक्षन्। ्ररक्षं। तान्। सु॰कृतः। वि्षव॰वेदाः। दिप्सन्तः। इत्। रिपर्वः। न। अहं। देभुः॥ १३॥ त्वर्या वयं संधन्यं१स्त्वोतास्तव प्रणीत्यश्याम् वार्जान्। उभा शंसां सूदय सत्यतातेऽनुष्ठुया कृणुहाह्रयाण॥ १४॥ त्वयां। वयम्। सु॰धन्यः। त्वा॰ऊंताः। तर्व। प्र॰नीती। अश्याम्। वाजान्। डुभा। शंसा । सूद्य । सृत्यु॰ताते । अनुष्ठुया। कृणुहि । अहुयाणु ॥ १४॥ अया तें अग्ने सुमिधां विधेमु प्रति स्तोमं शुस्यमानं गृभाय। दहाशसो रक्षसंः पाह्यं १ स्मान्द्रहो निदो मित्रमहो अवद्यात्॥ १५॥ [ 24] अया। ते । अग्ने । सम्°इधां । विधेम् । प्रतिं । स्तोमंम् । शुस्यमानम् । गृभाय । दहं। अशर्सः। रक्षसं:। पाहि। अस्मान्। द्रुहः। निदः। मित्रं°महः। अवद्यात्॥ १५॥

इत्याश्वलायन-संहितायां तृतीयाष्टके चतुर्थोध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ तृतीयाष्ट्रके पंचमोध्यायः॥

[५][१५ वामदेवो गौतमः। वैश्वानरोऽग्निः। त्रिष्टुप्।]

वैश्वानुरायं मीळहुषे सुजोषां: कुथा दाशेमाग्नयं बृहद्भाः। अर्नूनेन बृहुता वृक्षथ्रेनोपं स्तभायदुप्मिन्न रोधः ॥ १॥ वैश्वानुरायं। मीळहुर्षे। सु॰जोर्षाः। कथा। दाशेम्। अग्नयं। बृहत्। भाः। अनूनेन। बृहुता। वृक्षर्थेन। उपं। स्तुभायत्। उपु॰मित्। न। रोधः॥ १॥ मा निन्दत् य इमां मह्यं रातं देवो ददौ मर्त्याय स्वधावान्। पाकाय गृत्सो अमृतो विचेता वैश्वानुरो नृतमो युह्वो अग्निः॥ २॥ मा। निन्दुत्। यः। इमाम्। मह्यम्। गुतिम्। देवः। दुदौ। मर्त्याय। स्वधा॰वान्। पार्काय। गृत्सः। अमृतः। वि॰चैताः। वैश्वानुरः। नृ॰तमः। युह्वः। अग्निः॥ २॥ साम द्विबर्हा मिह तिग्मभृष्टिः सहस्रोरेता वृष्भस्तिविष्मान्। पदं न गोरपंगूळहं विविद्वानिग्नर्मह्यं प्रेदुं वोचन्मनीषाम्॥ ३॥ साम । द्वि॰बर्हा:। मर्हि । तिग्म॰भृष्टि:। सहस्र ॰रेता:। वृष्भः। तुर्विष्मान्। पुदम्। न। गो:। अपं॰गूळहम्। विविद्वान्। अग्नि:। मह्यम्। प्र। इत्। ऊँ इतिं। वोचत्। मृनीषाम्॥ ३॥ प्र ताँ अग्निर्बभसत्तिग्मजम्भस्तिपिष्टेन शोचिषा यः सुरार्धाः। प्र ये मिनन्ति वर्रणस्य धाम प्रिया मित्रस्य चेतंतो धुवाणि ॥ ४॥ प्र। तान्। अग्निः। बुभुसुत्। तिग्म॰र्जम्भः। तिपष्ठेन। शोचिषां। यः। सु॰राधाः। प्र। ये। मिनन्ति। वर्रुणस्य। धाम । प्रिया। मित्रस्य । चेततः। ध्रुवाणि ॥ ४॥ अभातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः। पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पुदर्मजनता गभीरम्॥५॥ [8] अभातरः। न। योषणः। व्यन्तः। पृति॰रिपः। न। जनयः। दुः२एवाः। पापासः। सन्तः। अनृताः। असत्याः। इदम्। पदम्। अजन्तः। गुभीरम्॥ ५॥

864

इदं में अग्ने कियते पावकामिनते गुरुं भारं न मन्म। बृहर्द्धाथ धृष्ता गंभी्रं युह्वं पृष्टं प्रयंसा सप्तर्धांतु॥ ६॥ इदम्। मे । अग्ने । कियते । पावकः । अमिनते । गुरुम् । भारम् । न । मन्मे । बृहत्। दुधाुथ्। धृषुता। गुभीरम्। युह्नम्। पृष्ठम्। प्रयंसा। सुप्त°धांतु ॥ ६ ॥ तमिन्वे इंव संमुना संमानमुभि क्रत्वां पुनृती धीतिरंश्याः। सुसस्य चर्मुन्निध चारु पृश्नेरग्रें रूप आर्रुपितुं जर्बार ॥ ७॥ तुम्। इत्। नु। एव। सुमुना। सुमानम्। अभि। क्रत्वां। पुनती। धीति:। अश्या:। सुसस्य । चर्मन् । अर्धि । चार्र । पृश्नै : । अग्रै । रुप : । अर्रिपतम् । जर्बारु ॥ ७ ॥ प्रवाच्यं वर्चसः किं में अस्य गुहां हितमुपं निणिग्वदन्ति। यदुस्त्रियांणामपु वारिव व्रन्पार्ति प्रियं रुपो अग्रं पुदं वेः॥८॥ प्र°वाच्यम्। वर्चसः। किम्। मे । अस्य। गुहां। हितम्। उपं। निणिक्। वृदन्ति। यत्। उस्त्रयाणाम्। अपं। वा:२ईव। व्रन्। पार्ति। प्रियम्। रुप:। अग्रम्। पुदम्। वेरिति वे:॥ ८॥ इदमु त्यन्मिह महामनीकं यदुस्त्रिया सर्चत पूर्व्यं गौ:॥ ऋतस्यं पदे अधि दीद्यांनं गुहां रघुष्यद्रघुयद्विवेद॥ ९॥ इदम्। ऊँ इति । त्यत्। महि । मुहाम्। अनीकम्। यत्। उस्त्रिया । सर्चत। पूर्व्यम्। गौ:। ऋतस्य । पुदे । अर्धि । दीद्यानम् । गुहां । रुघु॰स्यत् । रुघु॰यत् । विवेद् ॥ ९ ॥ अर्ध द्युतानः पित्रोः सचासामनतुत् गुह्यं चारु पृश्नेः। मातुष्पदे परमे अन्ति षद्गोर्वृष्णः शोचिषः प्रयंतस्य जिह्वा॥ १०॥ [ ? ] अर्धं। द्युतानः। पित्रोः। सर्चां। आसा। अर्मनुत। गुह्यंम्। चारु। पृश्नेः। मातुः। पदे। परमे। अन्ति। सत्। गोः। वृष्णैः। शोचिषैः। प्र॰यंतस्य। जिह्वा॥ १०॥ ऋतं वोचे नमंसा पृच्छ्यमांनुस्तवाशसां जातवेदो यदीदम्। त्वमस्य क्षंयसि यद्ध विश्वं दिवि यदु द्रविणुं यत्पृथिव्याम्॥ ११॥ ऋतम्। वोचे। नमसा। पृच्छ्यमानः। तर्व। आ्॰शसा। जात्व॰वेदः। यदि। इदम्। त्वम्। अस्य। क्षुयुस्ति। यत्। हु। विश्वम्। द्विवि। यत्। ऊँ इति। द्रविणम्। यत्। पृथिव्याम्॥ ११॥

किं नों अस्य द्रविणुं कद्ध रत्नुं वि नों वोचो जातवेदश्चिकित्वान्। गुहार्ध्वनः परमं यन्नो अस्य रेर्कु पुदं न निंदाना अर्गन्म॥ १२॥ किम्। नुः। अस्य। द्रविणम्। कत्। हु। रत्नम्। वि। नुः। वोचुः। जातु॰वेदुः। चिकित्वान्। गुहा । अर्ध्वनः। पुरमम्। यत्। नुः। अस्य। रेकुं। पुदम्। न। निदानाः। अर्गन्म॥ १२॥ का मुर्यादां वयुना कर्द्ध वाममच्छां गमेम रुघवो न वार्जम्। कृदा नो देवीरमृतंस्य पत्नीः सूरो वर्णेन ततननुषासः॥ १३॥ का। मुर्यादां। वृयुनां। कत्। हु। वामम्। अच्छं। गुमेुम्। रुघवं:। न। वाजंम्। कुदा। नु:। देवी:। अमृतस्य। पत्नी:। सूर्र:। वर्णन। तुतुन्न्। उषसं:॥ १३॥ अनिरेण वर्चसा फुल्ग्वेन प्रतीत्येन कृधुनांतृपासः। अधा ते अंग्ने किमिहा वंदन्त्यनायुधास आसंता सचन्ताम्॥ १४॥ अनिरेणं। वर्चसा। फुलवेन। प्रतीत्येन। कृधुनां। अतृपासं:। अर्ध। ते। अग्ने। किम्। इह। वृदुन्ति। अनायुधार्सः। अर्सता। सचन्ताम्॥ १४॥ अस्य श्रिये संमिधानस्य वृष्णो वसोरनींकं दम् आ रुरोच। रुशृद्धसानः सुदृशीकरूपः क्षितिर्न गुया पुरुवारो अद्यौत्॥ १५॥ [3] अस्य। श्रिये। सम्॰डुधानस्यं। वृष्णं:। वसो:। अनीकम्। दर्मे। आ। रुरोच्। रुश्रंत्। वस्रानः। सुदृशीक°रूपः। क्षितिः। न। ग्रया। पुरु°वारः। अद्यौत्॥ १५॥

[६][११ वामदेवो गौतमः। अग्निः। त्रिष्टुप्।]

ऊर्ध्व ऊषु णो अध्वरस्य होत्रग्ने तिष्ठं देवतांता यजीयान्।
त्वं हि विश्वंम्भ्यस्मि मन्म प्र वेधसंश्चित्तरिस मनीषाम्॥ १॥
ऊर्ध्व:।ॐ इतिं।सु।नः।अध्वरस्य।होतः।अग्ने।तिष्ठं।देव॰तांता।यजीयान्।
त्वम्।हि।विश्वंम्।अभि।असिं।मन्मं।प्र।वेधसः।चित्।तिर्रिस्।मनीषाम्॥१॥
अमूरो होता न्यंसादि विश्वंशिनम्निंद्रो विद्येषु प्रचेताः।
ऊर्ध्वं भानुं संवितेवांश्रेन्मेतेव धूमं स्तभायदुप द्याम्॥२॥
अमूरः।होतां।नि।असादि।विश्वः।अग्निः।मन्द्रः।विद्येषु।प्र॰चेताः।
ऊर्ध्वम्।भानुम्।स्विताऽईव।अश्रेत्।मेतांऽइव।धूमम्।स्तुभायत्।उपं।द्याम्॥२॥

[8]

यता सुंजूर्णी रातिनी घृताची प्रदक्षिणिद्देवतांतिमुराणः। उदु स्वर्ह्णनंवजा नाक्रः पुश्वो अनिक्ति सुधितः सुमेर्कः॥ ३॥ यता । सु॰जूर्णि:। रातिनी । घृताची । प्र॰दुक्षिणित् । देव॰तातिम् । उराणः । उत्। ऊँ इति। स्वर्षः। नुवु॰जाः। न। अकः। पृश्वः। अनुक्ति। सु॰धितः। सु॰मेर्कः॥ ३॥ स्तीर्णे बुर्हिषि समिधाने अग्ना ऊर्ध्वो अध्वर्युर्जुजुषाणो अस्थात्। पर्युग्निः पंशुपा न होतां त्रिविष्ट्येति प्रदिवं उराणः॥ ४॥ स्तीर्णे। बुर्हिषि। सुम्°डुधाने। अग्नौ। ऊर्ध्वः। अध्वर्युः। जुजुषाणः। अस्थात्। परिं। अग्नि:। पुशु॰पा:। न। होतां। त्रि॰विष्टि। पुति। प्र॰दिवं:। उराण:॥ ४॥ परि त्मना मितहुरेति होताग्निर्मन्द्रो मधुवचा ऋतावा। द्रवंत्त्यस्य वाजिनो न शोका भयंन्ते विश्वा भुवंना यदभ्राट्॥ ५॥ परिं। त्मनां। मित॰द्रुं:। एति । होतां। अग्निः। मुन्द्रः। मधुं॰वचाः। ऋत॰वां। द्रवन्ति। अस्य। वाजिनः। न। शोकाः। भयन्ते। विश्वा। भुवना। यत्। अभार्।। ५॥ भुद्रा तें अग्ने स्वनीक सुंदूग्धोरस्यं सुतो विषुणस्य चार्रः। न यत्ते शोचिस्तमंसा वरंन्त न ध्वस्मानंस्तुन्वी ३ रेपु आ र्धुः॥ ६॥ भुद्रा। ते। अग्ने। सु॰अनीक्। सुम्॰दृक्। घोरस्यं। सुत:। विषुणस्य। चार्रः। न। यत्। ते। शोचि:। तमसा। वर्रन्त। न। ध्वस्मानः। तन्व। रेपः। आ। धुरिति धुः॥ ६॥ न यस्य सातुर्जनितोरवारि न मातरांपितरा नू चिंदिष्टौ। अर्था मित्रो न सुर्धितः पावको ३ गिनदीदाय मानुषीषु विक्षु॥ ७॥ न। यस्य । सार्तुः। जनितोः। अवारि। न। मातरापितरा । नु। चित्। इष्टौ। अर्धं। मित्रः। न। सु°िर्धंतः। पावकः। अग्निः। दीदायः। मानुंषीषु। विक्षु॥ ७॥ द्विर्यं पञ्च जीर्जनन्त्संवसानाः स्वसारो अग्नि मानुषीषु विक्षु। उषुर्बुधमथुर्यो ३ न दन्तं शुक्रं स्वासं पर्शुं न तिग्मम्॥८॥ द्विः। यम्। पञ्चं। जीजंनन्। सम्°वसानाः। स्वसारः। अग्निम्। मानुषीषु। वि्रक्षु। उषः २ बुर्धम् । अथर्यः । न । दन्तम् । शुक्रम् । सु॰ आसम् । पुरशुम् । न । तिग्मम् ॥ ८ ॥ तव त्ये अंग्ने हुरितों घृतुस्ना रोहितास ऋज्वञ्चः स्वञ्चं:। अ्रुषासो वृषंण ऋजुमुष्का आ देवतातिमह्नन्त दुस्माः॥ ९॥

तवं। त्ये। अग्ने। हृरितः। घृतः स्नाः। रोहितासः। ऋजुः अञ्चः। अरुषासः। वृषणः। ऋजुः मुष्काः। आ। देवः तातिम्। अह्नन्तः। दुस्माः॥ ९॥

ये हृ त्ये ते सहंमाना अयासंस्त्वेषासों अग्ने अर्चयुश्चरंन्ति।

श्येनासो न दुवस्नासो अर्थं तुविष्वणसो मार्नतं न शर्धः॥ १०॥

ये। हृ। त्ये। ते। सहंमानाः। अयासः। त्वेषासः। अग्ने। अर्चयः। चरंन्ति।

श्येनासः। न। दुवस्नासः। अर्थम्। तुविः स्वनसः। मार्नतम्। न। शर्धः॥ १०॥

अकारि ब्रह्मं समिधान तुभ्यं शंसात्युक्थं यजते व्यूं धाः।

होतारम्ग्निं मनुषो नि षेदुर्नम्स्यन्तं दृशिजः शंसम्मायोः॥ ११॥

होतारम्। अग्निम्। मनुषः। नि। सेदुः। नुमस्यन्तः। दृशिजः। शंसम्। आयोः॥ ११॥

होतारम्। अग्निम्। मनुषः। नि। सेदुः। नुमस्यन्तः। दृशिजः। शंसम्। आयोः॥ ११॥

[७][११ वामदेवो गौतमः। अग्निः। त्रिष्टुप्, १ जगती, २-६ अनुष्टुभः।]
अयम्ह प्रथमो धायि धातृभिहींता याजिष्ठो अध्यरेष्वीड्यः।
यमप्रवानो भृगेवो विरुक् चुर्वनेषु चित्रं विभ्यं विशेविशे॥१॥
अयम्। इह। प्रथमः। धायि। धातृ॰भिः। होता। याजिष्ठः। अध्यरेषु। ईड्यः।
यम्। अप्नेवानः। भृगेवः। वि॰कृक्चुः। वनेषु। चित्रम्। वि॰भ्वेम्। विशे॰विशे॥१॥
अग्ने कृदा तं आनुष्रभ्वेद्देवस्य चेतंनम्। अधा हि त्वां जगृभ्रिरे मर्तांसो विश्वीड्यंम्॥२॥
अग्ने। कृदा। ते। आनुष्क्। भुवंत्। देवस्यं। चेतंनम्।
अधं। हि। त्वा। जुगृष्ठिरे। मर्तासः। विश्वः। ईड्यंम्॥२॥
ऋतावानं विचेतसं पश्यंन्तो द्यामिव स्तृभिः। विश्वेषामध्वराणां हस्कृतीरं दमेदमे॥३॥
ऋतःवानम्। वि॰चेतसम्। पश्यंन्तः। द्याम्ऽईव। स्तृ॰भिः।
विश्वेषाम्। अध्वराणाम्। हस्कृतीरंम्। दमे॰दमे॥३॥
आशुं दूतं विवस्वतो विश्वा यश्चेष्णीर्भि। आ जेशुः केतुमायवो भृगेवाणं विशेविशे॥४॥
आशुम्। दूतम्। विवस्वतः। विश्वाः। यः। चुर्षुणीः। अभि।
आ। जुशुः। केतुम्। आयवंः। भृगेवाणम्। विशे॰विशे॥४॥

तमीं होतारमानुषक् चिकित्वांसं नि षेदिरे। रुण्वं पावकशोचिषं यजिष्ठं सप्त धार्मभिः॥५॥

[8]

तम्। ईम्। होतारम्। आनुषक्। चिकित्वांसम्। नि। सेदिरे।
रुण्वम्। पावक॰शौचिषम्। यजिष्ठम्। सप्त। धार्म॰भिः॥ ५॥

तं शश्वतीषु मातृषु वन् आ वीतमश्रितम्। चित्रं सन्तं गुहां हितं सुवेदं कूचिद्धिनम्।। ६॥

तम्। शश्वतीषु। मातृषुं। वनं। आ। वीतम्। अश्वितम्।

चित्रम्। सन्तम्। गुहां। हितम्। सु॰वेदंम्। कूचित्॰अधिनंम्॥ ६॥

ससस्य यद्वियुंता सिस्मन्नूर्धन्तृतस्य धार्मत्रुणयन्त देवाः।

महाँ अग्निर्नमंसा रातहं व्यो वेरध्वराय सदमिदृतावां॥ ७॥

ससस्य । यत्। वि॰युंता। सरिमन्। ऊर्धन्। ऋतस्य । धार्मन्। रुणयन्त। देवाः।

महान्। अग्निः। नर्मसा। रात°हंव्यः। वेः। अध्वरायं। सदम्। इत्। ऋत°वां॥ ७॥

वरिध्वरस्यं दूत्यांनि विद्वानुभे अन्ता रोदंसी संचिकित्वान्।

दूत ईयसे प्रदिवं उराणो विदुष्टंरो दिव आरोधनानि॥ ८॥

वे:। अध्वरस्य । दूत्यांनि। विद्वान्। उभे इति । अन्तरिर्ति । रोदसी इति । सम्°िच्कित्वान्।

दूतः। ईयस्रे। प्र°दिर्वः। उराणः। विदुःतरः। दिवः। आ॰रोधनानि॥ ८॥

कृष्णं त एम् रुशंतः पुरो भाश्चरिष्णवंश्चिर्वपुषामिदेकम्।

यदप्रवीता दर्धते हु गर्भं सद्यश्चिंज्जातो भवसीदुं दूतः॥ ९॥

कृष्णम्। ते। एमं। रुशतः। पुरः। भाः। चुरिष्णु। अर्चिः। वपुषाम्। इत्। एकम्।

यत्। अप्रं°वीता। दर्धते। हु। गर्भम्। सुद्यः। चित्। जातः। भवसि। इत्। ऊँ इति। दूतः॥ ९॥

सद्यो जातस्य दर्दृशानुमोजो यदस्य वार्तो अनुवार्ति शोचिः।

वृणिक्तं तिग्मामंतुसेषुं जिह्वां स्थिरा चिदनां दयते वि जम्भैः॥ १०॥

सुद्यः। जातस्यं। ददृशानम्। ओर्जः। यत्। अस्य । वातः। अनु॰वाति । शोचिः।

वृणिक्षं। तिग्माम्। अतसेषुं। जिह्वाम्। स्थिरा। चित्। अन्नां। दुयते। वि। जम्भै:॥ १०॥

तृषु यदना तृषुणा व्वक्ष तृषुं दूतं कृणुते यह्वो अग्नि:।

वार्तस्य मेळिं संचते निजूर्वन्नाशुं न वाजयते हिन्वे अवीं॥ ११॥

[9]

तृषु। यत्। अन्नां। तृषुणां। व्वक्षं। तृषुम्। दूतम्। कृणुते। यहः। अग्नि:। वार्तस्य। मेळिम्। सचते। नि॰जूर्वन्। आशुम्। न। वाज्यते। हिन्वे। अवीं॥ ११॥

[८][८ वामदेवो गौतमः। अग्निः। गायत्री।]

दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहुममत्र्यम्। यजिष्ठमृञ्जसे गिरा॥ १॥ दूतम्। वु:। वि्शव॰वेदसम्। हुव्यु॰वाहंम्। अमर्त्यम्। यर्जिष्ठम्। ऋञ्जुसे । गि्रा॥१॥ स हि वेदा वसुंधितिं मुहाँ आरोधंनं दिवः। स देवाँ एह वंक्षति॥ २॥ सः। हि। वेदं। वसुं°धितिम्। मुहान्। आु°रोधंनम्। दिवः। सः। देवान्। आ। इह। वृक्षुति ॥ २॥ स वेंद देव आनमं देवाँ ऋतायते दमे। दाति प्रियाणि चिद्वसुं॥ ३॥ सः। वेद्। देवः। आ॰नम्म्। देवान्। ऋतु॰यते। दमें। दातिं। प्रियाणिं। चित्। वसुं॥ ३॥ स होता सेर्दुं दूर्त्यं चिकित्वाँ अन्तरीयते। विद्वाँ आरोधनं दिवः॥ ४॥ सः। होता । सः। इत्। ऊँ इति । दूर्त्यम्। चिकित्वान्। अन्तः। ईयते । विद्वान्। आ॰रोधनम्। दिवः॥ ४॥ ते स्याम ये अग्नयें ददा्शुईव्यदांतिभिः। य ई पुष्यंन्त इन्ध्ते॥ ५॥ ते। स्याम्। ये। अग्नये। दुदाशुः। हृव्यदाति॰भिः। ये। ईम्। पुष्यन्तः। इन्ध्ते॥ ५॥ ते राया ते सुवीर्यैः सस्वांसो वि शृणिवरे। ये अग्ना दंधिरे दुवः॥ ६॥ ते। गुया। ते। सु॰वीर्यै:। सुसु॰वांसं:। वि। शृण्विरे। ये। अग्ना। दुधिरे। दुवं:॥६॥ असमे रायों दिवेदिवे सं चरन्तु पुरुस्पृहः। असमे वार्जास ईरताम्॥ ७॥ अस्मे इति । रायः । दिवे॰दिवे । सम् । च्रुन्तु । पुरु॰स्पृह्णः । अस्मे इति । वार्जासः । <u>ई</u>रताम् ॥ ७ ॥ स विप्रश्चर्षणीनां शर्वसा मार्नुषाणाम्। अति क्षिप्रेवं विध्यति॥ ८॥ [6] सः। विप्रः। चुर्षुणीनाम्। शर्वसा। मानुषाणाम्। अति। क्षिप्राऽईव। विध्यति॥ ८॥

[९][८ वामदेवो गौतमः। अग्निः। गायत्री।]

अग्नै मृळ महाँ असि य ईमा देव्युं जनम्। इयेथं बहिंग्सदंम्॥ १॥ अग्नै। मृळ। महान्। असि। यः। ईम्। आ। देव्॰युम्। जनम्। इयेथं। बहिंः। आ॰सदंम्॥ १॥ स मानुषीषु दूळभों विक्षु प्रावीरमंत्यः। दूतो विश्वेषां भुवत्॥ २॥ सः। मानुषीषु। दुः२दर्भः। विक्षु। प्र॰अवीः। अमंत्र्यः। दूतः। विश्वेषाम्। भुवत्॥ २॥ स सद्य परि णीयते होतां मुन्द्रो दिविष्टिषु। उत पोता नि षीदित॥ ३॥
सः। सद्यी परि । नीयते । होतां । मुन्द्रः। दिविष्टिषु। उत । पोतां । नि । सीदित ॥ ३॥
उत ग्ना अग्निरेध्वर उतो गृहपंतिर्दमें। उत बृह्या नि षीदित ॥ ४॥
उत ग्नाः। अग्निः। अध्वरे। उतो इतिं। गृह॰पंतिः। दमें। उत । बृह्या। नि । सीदित ॥ ४॥
वेषि हांध्वरीयतामुंपवक्ता जनांनाम्। हृव्या च मानुंषाणाम्॥ ५॥
वेषि । हि । अध्वरि॰युताम्। उप॰वृक्ता। जनांनाम्। हृव्या। च । मानुंषाणाम्॥ ५॥
वेषि । हत् । कुँ इतिं। अस्य । दूत्यंम्। यस्यं। जुजोषः। अध्वरम्। हृव्यम्। मर्तस्य। वोळ्हंवे॥ ६॥
अस्माकं जोष्यध्वरम्समाकं युज्ञमंङ्गरः। अस्माकं शृणुधी हव्यम्। ७॥
अस्माकं जोष्यध्वरम्। अस्याकं प्रमाकंम्। युज्ञम्। अङ्गिरः। अस्माकंम्। शृणुधि । हव्यम्॥ ७॥
परि ते दूळभो रथोऽस्माँ अश्नोतु विश्वतः। येन् रक्षंसि दाशुषः॥ ८॥
परि । ते । दुः २दर्भः। रथः। अस्मान्। अश्नोतु । विश्वतः। येन । रक्षंसि । दाशुषः॥ ८॥

[१०][८ वामदेवो गौतम:। अग्नि:। पदपंक्ति:, ४, ६, ७, उष्णिहो वा, ५ महापदपंक्ति:, ८ उष्णिक्।]

अग्ने तम्द्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भृद्रं हृदिस्पृशंम्। ऋध्यामां त ओहैः॥१॥
अग्ने। तम्। अद्य। अर्थम्। न। स्तोमैः। क्रतुंम्। न। भृद्रम्। हृद्वि॰स्पृशंम्। ऋध्यामं। ते। ओहैः॥१॥
अधा ह्यंग्ने क्रतोभ्द्रस्य दक्षंस्य साधोः। रथीर्ऋतस्यं बृहृतो बुभूथं॥२॥
अधं। हि। अग्ने। क्रतौः। भृद्रस्यं। दक्षंस्य। साधोः। रथीः। ऋतस्यं। बृहृतः। बुभूथं॥२॥
पृभिनों अर्केभवां नो अर्वाङ् स्वंशणं ज्योतिः। अग्ने विश्वंभिः सुमना अनीकैः॥३॥
पृभिः। नः। अर्केः। भवं। नः। अर्वाङ्। स्वंः। न। ज्योतिः।
अग्ने। विश्वंभिः। सु॰मनाः। अनीकैः॥३॥
आभिष्टं अद्य गीभिर्गृणन्तोऽग्ने दाशंम। प्रते दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः॥४॥

आभिन्धे अद्य गीभिर्गृणन्तोऽग्ने दाशेम। प्र ते दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः॥ ४॥ आभिः। ते। अद्य। गीः२भिः। गृणन्तेः। अग्ने। दाशेम। प्र। ते। दिवः। न। स्तुन्यन्ति। शुष्माः॥ ४॥ तव स्वादिष्ठाग्ने संदृष्टिरिदा चिदह्रं इदा चिद्वक्तोः। श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके॥ ५॥ तवं। स्वादिष्ठा। अग्ने। सम्॰दृष्टिः। इदा। चित्। अहंः। इदा। चित्। अक्तोः। श्रिये। रुक्मः। न। रोच्ते। उपाके॥ ५॥

घृतं न पूतं तनूरिरेपाः शुचि हिरंण्यम्। तत्ते रुक्मो न रीचत स्वधावः॥६॥

घृतम्। न। पूतम्। तनूः। अरेपाः। शुचिं। हिरंण्यम्। तत्। ते। रुक्मः। न। रोचत्। स्वधा॰वः॥६॥

कृतं चिद्धि ष्मा सर्नेमि द्वेषोऽग्नं ड्नोषि मर्तात्। द्वर्था यर्जमानादृतावः॥७॥

कृतम्। चित्। हि। स्मा। सर्नेमि। द्वेषेः। अग्ने। इनोषि। मर्तात्। इत्था। यर्जमानात्। ऋतु॰वः॥७॥

शिवा नंः सुख्या सन्तुं भ्रात्राग्ने देवेषुं युष्मे। सा नो नाभिः सद्ने सिस्मन्तूर्धन्॥८॥ [१०] (१)

शिवा। नः। सुख्या। सन्तुं। भ्रात्रा। अग्ने। देवेषुं। युष्मे इतिं।

सा। नः। नाभिः। सद्ने। सर्समन्। ऊर्धन्॥८॥

[ ११ ] [ ६ वामदेवो गौतमः। अग्निः। त्रिष्टुप्। ]

भुद्रं ते अग्ने सहसिन्ननीकमुपाक आ रोचते सूर्यस्य। रुशंद् दृशे दंदृशे नक्त्या चिदरूं क्षितं दृश आ रूपे अनम्॥ १॥ भुद्रम्। ते । अग्ने । सहसिन् । अनीकम् । उपाके । आ। रोचते । सूर्यस्य। रुशत्। दृशे। दुदृशे। नुक्तु॰या। चित्। अरूक्षितम्। दृशे। आ। रूपे। अन्नम्॥१॥ वि षाह्याग्ने गृण्ते मनीषां खं वेपसा तुविजात् स्तर्वानः। विश्वेभिर्यद्वावनः शुक्र देवैस्तन्नो रास्व सुमह्रो भूरि मन्मं॥ २॥ वि । साहि । अग्ने । गृणते । मुनीषाम् । खम् । वेपसा । तुवि॰जात । स्तर्वानः । विश्वैभिः। यत्। वृवनेः। शुक्रु। देवैः। तत्। नुः। गुस्व्। सु॰मुहुः। भूरि। मन्मे॥ २॥ त्वदंग्ने काव्या त्वन्मनीषास्त्वदुक्था जांयन्ते राध्यांनि। त्वदेति द्रविणं वीरपेशा इत्थार्धिये दाशुषे मर्त्याय॥ ३॥ त्वत्। अग्ने। कार्व्या। त्वत्। मृनीषाः। त्वत्। उक्था। जायन्ते। राध्यानि। त्वत्। पृति । द्रविणम् । वीर॰पैशाः। इत्था॰धिये। दाशुर्षे । मर्त्यीय ॥ ३ ॥ त्वद्वाजी वाजभारो विहाया अभिष्टिकृज्जायते सृत्यशुष्मः। त्वद्रियर्देवजूतो मयोभुस्त्वदाशुर्जूजुवाँ अंग्ने अर्वी॥४॥ त्वत्। वाजी। वाजुम्°भुरः। वि°हायाः। अभिष्टि॰कृत्। जायुते। सुत्य॰शुंष्मः। त्वत्। रियः। देव°र्जूतः। मृयः२भुः। त्वत्। आृशुः। जूजु°वान्। अग्ने। अर्वी॥४॥ त्वामंने प्रथमं देवयन्तों देवं मर्तां अमृत मृन्द्रजिह्नम्।

द्वेषोयुत्मा विवासन्ति धीभिर्दमूनसं गृहपंतिममूरम्॥५॥
त्वाम्।अग्ने।प्रथमम्।देव्॰यन्तः।देवम्।मर्ताः।अमृत्।मृन्द्र॰जिह्नम्।
द्वेषः२युर्तम्।आ।विवासन्ति।धीभिः।दर्मूनसम्।गृह॰पंतिम्।अमूरम्॥५॥
आरे अस्मदमंतिमारे अहं आरे विश्वां दुर्मतिं यन्तिपासि।
दोषा शिवः संहसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्सचंसे स्वस्ति॥६॥
वोषा।अस्मत्।अमंतिम्।आरे।अंहंः।आरे।विश्वांम्।दुः२मृतिम्।यत्।नि॰पासिं।
दोषा।शिवः।सहसः।सूनो इतिं।अग्ने।यम्।देवः।आ।चित्।सचंसे।स्वस्ति॥६॥

[१२][६ वामदेवो गौतमः। अग्निः। त्रिष्टुप्।]

यस्त्वामग्न इनर्धते यतस्तुक् त्रिस्ते अन्नं कृणवृत्सिस्मन्नहन्। स सु द्युम्नैरुभ्यस्तु प्रसक्ष्तव् क्रत्वा जातवेदश्चिक्तत्वान्॥ १॥ यः। त्वाम्। अग्ने। इनर्धते। युत्°स्नुंक्। त्रिः। ते। अन्नम्। कृणवेत्। सस्मिन्। अहन्। सः। सु। द्युम्नैः। अभि। अस्तु। प्र॰सर्क्षत्। तर्व। क्रत्वा। जातु॰वेदः। चिकित्वान्॥ १॥ इध्मं यस्ते जुभरंच्छश्रमाणो महो अंग्ने अनीकुमा संपूर्वन्। स इंधानः प्रति दोषामुषासं पुष्यंत्रयिं संचते छनन्मित्रान्॥२॥ डुध्मम्। य:। ते। जुभरत्। शृश्रमाणः। मृहः। अग्ने। अनीकम्। आ। सुपूर्यन्। सः। डुधानः। प्रति । दोषाम्। उषसम्। पुष्येन्। रुयिम्। सच्ते। घ्नन्। अमित्रान्॥ २॥ अग्निरीशे बृह्तः क्षत्रियंस्याग्निर्वाजस्य प्रमस्यं रायः। दर्धाति रत्नं विधते यविष्ठो व्यानुषड्मर्त्याय स्वधावान्॥ ३॥ अग्निः। ईश्रे। बृह्तः। क्षुत्रियस्य। अग्निः। वाजस्य। प्रमस्य। गुयः। दर्धाति। रत्नम्। विधते। यविष्ठ:। वि। आनुषक्। मर्त्यीय। स्वधा°वान्॥ ३॥ यच्चिद्धि ते पुरुषुत्रा यविष्ठाचित्तिभिश्चकृमा कच्चिदार्गः। कृधी र्ष्वंशस्माँ अदिंतेरनांगान्येनांसि शिश्रथो विर्ष्वंगग्ने॥ ४॥ यत्। चित्। हि। ते। पुरुष्°त्रा। युविष्ठु। अचित्ति°भिः। चुकृम। कत्। चित्। आगंः। कृधि। सु। अस्मान्। अदिते:। अनागान्। वि। एनासि। शिश्रुथु:। विष्वंक्। अग्ने॥ ४॥

महश्चिद्रग्न एनंसो अभीकं ऊर्वाद्वेवानांमुत मत्यांनाम्।

मा ते सखायः सद्रमिद्रिषाम् यच्छां तोकाय तनयाय् शं योः॥५॥

महः। चित्। अग्ने। एनंसः। अभीके। ऊर्वात्। देवानांम्। उत्त। मर्त्यांनाम्।

मा। ते। सखायः। सद्म्। इत्। रिषाम्। यच्छं। तोकायं। तनयाय। शम्। योः॥५॥

यथां हु त्यद्वंसवो गौर्यं चित्पदि षिताममुञ्चता यजत्राः।

पुवो ष्वंश्र्म्मन्पंञ्चता व्यंहः प्र तांर्यग्ने प्रतुरं न् आयुः॥६॥

[१२]

यथां। हु। त्यत्। वृस्वः। गौर्यम्। चित्। पदि। सिताम्। अमुञ्चत। युज्ताः।

एवो इतिं। सु। अस्मत्। मुञ्चत्। वि। अंहः। प्र। तारि। अग्ने। प्र॰त्रम्। नः। आयुः॥६॥

[ १३ ] [ ५ वामदेवो गौतमः। अग्निः (लिङ्गोक्तदेवता इति एके)। त्रिष्टुप्।]

प्रत्युग्निरुषसामग्रमख्यद्विभातीनां सुमनां रत्न्धेयम्। यातमंश्विना सुकृतों दुग्रेणमुत्सूर्यों ज्योतिषा देव एति॥ १॥ प्रति । अग्नि:। उषसाम् । अग्रम् । अख्यत् । वि॰भातीनाम् । सु॰मनाः । रुत्नु॰धेयम् । यातम्। अशिवना । सु°कृतः। दुरोणम्। उत्। सूर्यः। ज्योतिषा। देवः। एति ॥ १ ॥ ऊर्ध्वं भानुं संविता देवो अश्रेद् द्रप्सं दिवध्वद्गविषो न सत्वा । अर्नु व्रतं वर्रुणो यन्ति मित्रो यत्सूर्यं दिव्यारोहयंन्ति॥ २॥ ऊर्ध्वम्। भानुम्। सविता। देव:। अश्रेत्। द्रप्सम्। दविध्वत्। गो॰इष:। न। सत्वा। अर्नु । व्रुतम् । वर्रुणः । युन्ति । मित्रः । यत् । सूर्यम् । दिवि । आ्°रोहर्यन्ति ॥ २ ॥ यं सीमकृणवन्तमंसे विपृचें धुवक्षेमा अनंवस्यन्तो अर्थम्। तं सूर्यं हुरितः सुप्त युह्वीः स्पशुं विश्वस्य जर्गतो वहन्ति॥ ३॥ यम्। सीम्। अर्कृण्वन्। तमसे। वि॰पृचै। ध्रुव॰क्षेमाः। अर्नव॰स्यन्तः। अर्थम्। तम्। सूर्यम्। हुरितः। सुप्त। युह्वीः। स्पर्शम्। विश्वस्य। जर्गतः। वृहुन्ति ॥ ३॥ बहिष्ठेभिर्विहर्गन्यासि तन्तुमवुव्ययुन्नसितं देव वस्म। दविध्वतो रुमयः सूर्यस्य चर्मेवावाधुस्तमो अपर्वश्नः॥४॥ बहिष्ठेभिः।वि॰हर्रन्।यासि।तन्तुम्।अवु॰व्यर्यन्।असितम्।देव।वस्म। दविंध्वतः। रुश्मयः। सूर्यस्य। चर्मऽइव। अवं। अधुः। तर्मः। अप्॰सु। अन्तरिर्ति॥ ४॥ अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यंङ्डुत्तानोऽवं पद्यते न। कयां याति स्वधया को दंदर्श द्विवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्॥५॥ अनायतः। अनि॰बद्धः। कथा। अयम्। न्यंङ्। उत्तानः। अवं। पद्यते। न। कयां। याति। स्वधयां। कः। दुद्र्श्। द्विवः। स्कम्भः। सम्॰ऋतः। पाति। नाकम्॥५॥

[१४][५ वामदेवो गौतमः। अग्निः (लिङ्गोक्तदेवता इति एके)। त्रिष्टुप्।]

प्रत्युग्निरुषसो जातवेदा अख्यद्वेवो रोचमाना महोभिः। आ नांसत्योरुगाया रथेंनेमं युज्ञमुपं नो यातमर्च्छ ॥ १॥ प्रति । अग्नि:। उषसं:। जात॰वैदा:। अर्ख्यत्। देव:। रोचमाना:। महं:२भि:। आ। नासत्या। उरु॰गाया। रथेन। इमम्। यज्ञम्। उपं। नु:। यातुम्। अच्छं॥ १॥ ऊर्ध्वं केतुं संविता देवो अश्रेज्योतिर्विश्वंसम् भुवनाय कृण्वन्। आग्रा द्यावांपृथिवी अन्तरिक्षुं वि सूर्यों रुश्मिभुश्चेकिंतानः॥ २॥ ऊर्ध्वम्। केतुम्। सुविता। देव:। अश्वेत्। ज्योति:। विश्वंस्मै। भुवंनाय। कृण्वन्। आ। अप्राः। द्यावापृथिवी इति । अन्तरिक्षम्। वि। सूर्यः। रुश्मि॰भि । चेकितानः॥ २॥ आवहन्त्यरुणीर्ज्योतिषागान्मही चित्रा रश्मिभश्चेकिताना। प्रबोधयन्ती सुवितायं देव्युं१षा ईयते सुयुजा रथेन॥ ३॥ आु°वहंन्ती। अुरुणी:। ज्योतिषा। आ। अुगात्। मुही। चित्रा। रुश्मि°भि:। चेकिताना। प्र°बोधर्यन्ती। सुवितार्य। देवी। उषा:। ईयते। सु°युजा। रथेन॥ ३॥ आ वां विहंष्ठा इह ते वहन्तु रथा अश्वांस उषसो व्युष्टौ। इमे हि वां मधुपेयाय सोमां अस्मिन्युज्ञे वृषणा मादयेथाम्॥ ४॥ आ। वाम्। वर्हिष्ठाः। इह। ते। वृहुन्तु। रथाः। अश्वासः। उषसं:। वि॰उष्टौ। डुमे। हि। वाम्। मुधु°पेयाय। सोमा:। अस्मिन्। युज्ञे। वृष्णा। मादुयेथाम्॥ ४॥ अनायतो अनिबद्धः कृथायं न्यंङ्ङुत्तानो॰वं पद्यते न। कर्या याति स्वधया को दंदर्श दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्॥ ५॥ [88] अनायतः। अर्नि॰बद्धः। कृथा। अयम्। न्यंङ्। उत्तानः। अवं। पृद्यते। न। कर्या। याति। स्वधर्या। कः। दुदुर्श्। दिवः। स्कुम्भः। सम्॰ऋतः। पाति। नार्कम्॥ ५॥

[ १५ ] [ १० वामदेवो गौतमः। अग्निः, ७-८ सोमकः साहदेव्यः, ९-१० अश्विनौ। गायत्री ] अग्निहींतां नो अध्वरे वाजी सम्परिं णीयते। देवो देवेषुं युज्ञियः॥ १॥ अग्नि:। होता । नु:। अध्वरे। वाजी। सन्। परि। नीयते। देव:। देवेषु। युज्ञियः॥ १॥ परि त्रिविष्ट्यध्वरं यात्युग्नी रुथीरिव। आ देवेषु प्रयो दर्धत्॥ २॥ परिं। त्रि॰विष्टि। अध्वरम्। यातिं। अग्नि:। रथी:ऽईव। आ। देवेषुं। प्रयं:। दर्धत्॥ २॥ परि वाजपितः कविरुग्निईव्यान्यक्रमीत्। द्ध्रहलानि दाश्षे॥ ३॥ परिं। वार्ज'॰पति:। कृवि:। अग्नि:। हुव्यानिं। अुक्रुमीत्। दर्धत्। रत्नांनि। दाुशुर्षे ॥ ३॥ अयं यः सृञ्जये पुरो दैववाते सिम्ध्यते । द्युमाँ अमित्रदम्भनः ॥ ४॥ अयम्। य:। सृञ्ज्ये। पुर:। दैवु°वाते। सम्°इध्यते। द्यु°मान्। अमिृत्र°दम्भेन:॥४॥ अस्यं घा वीर ईवंतोऽग्नेरीशीत् मर्त्यः। तिग्मर्जम्भस्य मीळहुषंः॥ ५॥ [ 84] अस्य । घु । वीर: । ईर्वत: । अग्ने: । र्डुशीत । मर्त्यः । तिग्म॰ जम्भस्य । मीळहुर्षः ॥ ५ ॥ तमर्वन्तं न सानुसिर्मरुषं न दिवः शिश्रुम्। मुर्मृज्यन्ते दिवेदिवे॥ ६॥ तम्। अर्वन्तम्। न। सानुसिम्। अरुषम्। न। द्विवः। शिशुंम्। मुर्मृज्यन्ते । द्विवे॰दिवे ॥ ६॥ बोध्द्यन्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्यः। अच्छा न हूत उदरम्॥ ७॥ बोधेत्। यत्। मा । हरि॰भ्याम्। कुमारः। साह॰देव्यः। अच्छे। न। हूतः। उत्। अरुम्॥ ७॥ उत त्या यंजुता हरी कुमारात्माहदेव्यात्। प्रतया सद्य आ दंदे॥ ८॥ उत । त्या । युज्ता । हरी इति । कुमारात् । साहु॰देव्यात् । प्र॰यंता । सुद्य: । आ । दुदे ॥ ८ ॥ एष वं देवावश्विना कुमारः साहदेव्यः। दीर्घायुरस्तु सोमकः॥ ९॥ एषः। वाम्। देवौ । अशिवना । कुमारः। साह्°देव्यः। दीर्घ°आयुः। अस्तु । सोमेकः॥ ९॥ तं युवं देवावश्विना कुमारं साहदेव्यम्। दीर्घायुषं कृणोतन॥ १०॥ तम्। युवम्। देवौ । अश्विना । कुमारम्। साह्॰देव्यम्। दीर्घ॰आयुषम्। कृणोतुन् ॥ १०॥

[ 38 ]

[ १६ ] [ २१ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

आ सत्यो यांतु मुघवां ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हर्रय उपं नः। तस्मा इदन्धः सुषुमा सुदक्षंमिहाभिपित्वं करते गृणानः॥ १॥

आ। सुत्यः। यातु। मुघ°वान्। ऋजीषी। द्रवन्तु। अस्य। हर्रयः। उपं। नुः। तस्मै । इत् । अन्धेः । सुसुम् । सु॰दक्षंम् । इह । अभि॰पित्वम् । कर्ते । गृणानः ॥ १ ॥ अवं स्य शूराध्वंनो नान्तेऽस्मिनों अद्य सर्वने मन्दध्यै। शंसात्युक्थमुशनैव वेधाश्चिकितुषे असुर्यीय मन्म ॥ २॥ अवं। स्या शरू । अर्ध्वनः। न। अन्ते। अस्मिन्। नः। अद्य। सर्वने। मृन्दध्यै। शंसाति। उक्थम्। उशनांऽइव। वेधाः। चिकितुषे। असुयीय। मन्मं॥ २॥ कुविर्न निण्यं विद्यानि साधुन्बृषा यत्सेकं विपिपानो अर्चात्। दिव इत्था जीजनत्मुप्त कारूनह्नां चिच्चकुर्वयुनां गृणन्तः॥ ३॥ कुवि:। न। निण्यम्। विदर्थानि। सार्धन्। वृषां। यत्। सेर्कम्। वि°पिपानः। अर्चात्। दिवः। इत्था। जीजनत्। सप्त। कारून्। अह्नां। चित्। चुक्रुः। वयुनां। गृणन्तः॥ ३॥ स्वंश्यद्वेदि सुदृशीं कमुर्कैर्माह् ज्योती रुरुचुर्यद्ध वस्तो:। अन्धा तमांसि दुर्धिता विचक्षे नृभ्यंश्चकार् नृतमो अभिष्टौ॥ ४॥ स्वं:। यत्। वेदिं। सु॰दृशींकम्। अर्कैं:। महिं। ज्योतिं:। रुरुचु:। यत्। हु। वस्तों:। अन्था। तमांसि। दुर्धिता। वि॰चक्षे। नृ॰भ्यः। चुकार्। नृ॰तंमः। अभिष्टौ॥ ४॥ व्वक्ष इन्द्रो अर्मितमृजीृष्युं १ भे आ पंप्रौ रोदंसी महित्वा। अतंश्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुवना बुभूव॥ ५॥ [ 89] वृवुक्षे। इन्द्रं:। अमितम्। ऋजीषी। उभे इति। आ। पृप्रौ। रोदसी इति। मृहि॰त्वा। अर्तः। चित्। अस्य । महिमा। वि। रेचि । अभि। यः। विश्वा । भुवना। बभूव ॥ ५॥ विश्वांनि शुक्रो नर्याणि विद्वानुपो रिरेच सर्खिभिनिकांमै:। अश्मानं चिद्ये बिभिदुर्वचौभिर्वूजं गोमन्तमुशिजो वि वंद्रुः॥ ६॥ विश्वानि। शुक्रः। नर्याणि। विद्वान्। अपः। रिरेच्। सिखं°भिः। नि°कामैः। अश्मानम्। चित्। ये। बि्भिदुः। वर्चः२भि। ब्रुजम्। गो॰मन्तम्। उ्शिजः। वि। वृत्रुरिति वत्रुः॥ ६॥ अपो वृत्रं वंब्रिवांसं पराहुन्प्रावत्ते वर्ज्नं पृथिवी सर्चेताः। प्राणींसि समुद्रियांण्यैनोः पतिर्भवञ्छवंसा शूर धृष्णो॥ ७॥ अपः। वृत्रम्। वृत्रि॰वांसम्। पर्गं। अहुन्। प्र। आवृत्। ते। वर्ज्नम्। पृथिवी। स॰चेताः। प्र। अर्णंसि। सुमुद्रियाणि। ऐनोः। पतिः। भवन्। शर्वसा। शूर्। धृष्णो इति॥ ७॥

अयो यदिद्रं पुरुहूत दर्दराविर्भुवत्सरमा पूर्व्यं ते। स नों नेता वाज्मा देंषिं भूरिं गोत्रा रुजन्नङ्गिरोभिर्गृणानः॥८॥ अपः। यत्। अद्रिम्। पुरु॰हूत्। दर्दः। आविः। भुवत्। सरमा। पूर्व्यम्। ते। सः। नुः। नेता। वार्जम्। आ। दुर्षि। भूरिम्। गोत्रा। रुजन्। अङ्गिरः२भि। गृणानः॥८॥ अच्छां कृविं नृमणो गा अभिष्टौ स्वर्षाता मघवुन्नार्धमानम्। क्तिभिस्तिमिषणो द्युम्नहूँतौ नि मायावानब्रह्मा दस्युर्रत ॥ ९॥ अच्छं। कुविम्। नृ॰म्नुः। गाः। अभिष्टौ। स्वं:२साता। मुघु॰वुन्। नार्धमानम्। ऊति॰भिः। तम्। इष्णः। द्युम्न॰हूंतौ। नि। माया॰वान्। अब्रह्मा। दस्युः। अर्त् ॥ ९॥ आ दस्युघ्ना मनसा याह्यस्तुं भुवत्ते कुत्सः सुख्ये निकामः। स्वै योनौ नि षदतुं सर्रूपा वि वां चिकित्सदृतुचिद्ध नारी॥ १०॥ आ। दुस्युघ्ना। मर्नसा। याहि। अस्तम्। भुवंत्। ते। कुत्सं:। सुख्ये। नि॰कांम:। स्वे। योनौं। नि। सुदुतुम्। स॰र्रूपा। वि। वाुम्। चिकित्सुत्। ऋतु॰चित्। हु। नारौ ॥ १०॥ यासि कुत्सेन सुरर्थमवस्युस्तोदो वार्तस्य हर्योरीशानः। ऋ्जा वाजुं न गध्युं युर्यूषन्क्विर्यदहुन्पार्यीय भूषात्॥ ११॥ यासि । कुत्सेन । सु°रर्थम् । अवस्युः । तोदः । वार्तस्य । हर्योः । ईशानः । ऋजा। वार्जम्। न। गर्ध्यम्। युर्यूषन्। क्वि:। यत्। अहंन्। पार्याय। भूषांत्॥ ११॥ कुत्साय शुष्णमशुषुं नि बहीं: प्रपित्वे अहः कुयंवं सहस्रां। सुद्यो दस्यून्य मृण कुत्स्येन प्र सूर्श्युक्रं वृहताद्भीके ॥ १२ ॥ कुत्साय। शुष्णम्। अशुर्षम्। नि। बुर्ही:। प्र॰िपत्वे। अह्नं:। कुर्यवम्। सहस्रा। सुद्यः। दस्यून्। प्र। मृण्। कुत्स्येनं। प्र। सूरः। चुक्रम्। वृहुतात्। अभीके ॥ १२॥ त्वं पिप्रुं मृगयं शूशुवांसमृजिश्वने वैदिथानायं रन्धीः। पुञ्चाशत्कृष्णा नि वंपः सहस्रात्कं न पुरों जिर्मा वि दंदः॥ १३॥ त्वम्। पिप्रुम्। मृगयम्। शूशु॰वांसम्। ऋजिश्वने। वैद्धिनायं। रन्धीः। पुञ्चाशत्। कृष्णा। नि। वृपुः। सहस्रा। अत्कम्। न। पुरः। जुरिमा। वि। दुर्दरिति दर्दः॥ १३॥ सूर उपाके तुन्वं १ दर्धानो वि यत्ते चेत्यमृतस्य वर्षः। मृगो न हुस्ती तिवंषीमुषाणः सिंहो न भीम आयुंधानि बिभ्रंत्॥ १४॥

[88]

सूर्रः। उपाके। तुन्वंम्। दर्धानः। वि। यत्। ते। चेति। अमृतंस्य। वर्षः। मृगः। न। हुस्ती। तर्विषीम्। उषाणः। सिंहः। न। भीमः। आर्युधानि। बिभ्रंत्॥ १४॥ इन्द्रं कामां वसूयन्तों अग्मन्त्स्वमीळहे न सर्वने चकानाः। श्रुवस्यवः शशमानासं उक्थैरोको न रुण्वा सुदृशींव पुष्टिः॥ १५॥ इन्द्रम्। कार्माः। वृसु॰यन्तः। अग्मन्। स्वः२मीळ्हे। न। सर्वने। चुकानाः। श्रुवस्यवं:। श्रुशमानासं:। उक्थै:। ओर्कः। न। रुण्वा। सुदृशीऽइव। पुष्टि:॥ १५॥ तमिद्ध इन्ह्रं सुहवं हुवेम् यस्तां चुकार् नयीं पुरूणि। यो मावंते जरित्रे गध्यं चिन्मुक्षू वाजुं भरति स्पार्हराधाः॥ १६॥ तम्। इत्। वः। इन्द्रम्। सु॰हवम्। हुवेम्। यः। ता। चुकारं। नयी। पुरूणि। यः। मा॰वंते। जुरित्रे। गर्ध्यम्। चित्। मुक्षु। वार्जम्। भरति। स्पार्ह॰राधाः॥ १६॥ तिग्मा यदुन्तरुशनिः पताति करिमञ्चिच्छूर मुहुके जनानाम्। घोरा यदंर्य समृतिर्भवात्यर्थ स्मा नस्तन्वों बोधि गोपाः॥ १७॥ तिग्मा। यत्। अन्तः। अशनिः। पताति। कस्मिन्। चित्। शूर्। मुहुके। जनानाम्। घोरा। यत्। अर्यु। सम्°ऋति:। भवाति। अर्ध्। स्मृ। नु:। तुन्वं:। बोधि। गोपा:॥ १७॥ भुवोऽविता वामदेवस्य धीनां भुवः सर्खावृको वाजसातौ। त्वामनु प्रमित्मा जगन्मोरुशंसो जरित्रे विश्वधं स्याः॥ १८॥ भुवं:। अविता। वाम॰दैवस्य। धीनाम्। भुवं:। सर्खा। अवृकः। वार्ज॰सातौ। त्वाम्। अनु । प्र॰मंतिम्। आ। जुगुन्म्। उुरु॰शंसः। जुरित्रे। वि्शवर्धः। स्याः॥ १८॥ पुभिर्नृभिरिन्द्र त्वायुभिष्ट्वा मुघवंद्भिर्मघवुन्विश्वं आजौ। द्यावो न द्युम्नैर्भि सन्तो अर्यः क्षपो मंदेम श्ररदेश पूर्वीः॥ १९॥ एभि:। नृ॰भि:। इन्द्र। त्वायु॰भि:। त्वा। मुघवंत्॰भि:। मुघु॰वुन्। विश्वं। आजौ। द्यार्वः। न। द्युम्नैः। अभि। सन्तः। अर्यः। क्षुपः। मृदेम्। शुरदः। च। पूर्वीः॥ १९॥ एवेदिन्द्राय वृष्भाय वृष्णे ब्रह्मांकर्म भगवो न रथम्। नू चिद्यर्था नः सुख्या वियोष्दसन्न उग्रोऽविता तनूपाः॥ २०॥ एव। इत्। इन्द्राय। वृष्भाय। वृष्णे। ब्रह्मं। अकुर्म्। भृगवः। न। रथम्। नु। चित्। यथा । नु:। सुख्या। वि्°योषेत्। असेत्। नु:। उग्र:। अविता। तुनू॰पा:॥ २०॥ नू ष्टुत ईन्द्र नू गृंणान इषं जित्त्रे नृद्यो है न पीपेः। अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः॥ २१॥ नु। स्तुतः। इन्द्र। नु। गृणानः। इष्म्। जित्त्रे। नृद्यः। न। पीपेरितिं पीपेः। अकारि। ते। हुरि॰वः। ब्रह्मं। नव्यम्। धिया। स्याम्। रथ्यः। सुदा॰साः॥ २१॥

[ 20]

[ १७ ] [ २१ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्, १५ एकपदा विराट्।]

त्वं महाँ इन्द्र तुभ्यं हु क्षा अनुं क्षत्रं मुंहनां मन्यत् द्यौ:। त्वं वृत्रं शर्वसा जघुन्वान्त्सृजः सिन्धूँरहिना जग्रसानान्॥१॥ त्वम्। मुहान्। इन्द्र्। तुभ्यम्। हु। क्षाः। अनु। क्षुत्रम्। मुंहना । मुन्यत्। द्यौः। त्वम्। वृत्रम्। शर्वसा। जुघुन्वान्। सृजः। सिन्धून्। अहिना। जुग्रुसानान्॥ १॥ तवं त्विषो जिनमन्नेजत् द्यौ रेजुद्धूमिर्भियसा स्वस्यं मुन्योः। ऋघायन्तं सुभ्वं १: पर्वतास् आर्दन्थन्वानि स्रयंन्त् आपः॥ २॥ तवं। त्विषः। जनिमन्। रेजुत्। द्यौः। रेजत्। भूमिः। भियसां। स्वस्यं। मुन्योः। ऋृघायन्ते। सु॰भ्वे:। पर्वतास:। आर्दन्। धन्वानि। सुरयन्ते। आर्प:॥ २॥ भिनद् गिरि शवंसा वर्जमिष्णानांविष्कृणवानः संहसान ओर्जः। वधीद्वत्रं वर्त्रेण मन्दसानः सर्नापो जर्वसा हुतवृष्णीः॥ ३॥ भिनत्। गिरिम्। शर्वसा। वर्ज्रम्। इष्णन्। आविः २कृण्वानः। सहसानः। ओर्जः। वधीत्। वृत्रम्। वर्ष्रेण। मुन्दसानः। सरन्। आपः। जवसा। हृत॰वृष्णीः॥ ३॥ सुवीरस्ते जनिता मन्यत् द्यौरिन्द्रस्य कुर्ता स्वपंस्तमो भूत्। य ईं जुजानं स्वर्यं सुवज्रमनंपच्युतं सदंसो न भूमं॥ ४॥ सु॰वीर:। ते । जुनिता। मृन्युत्। द्यौ:। इन्द्रैस्य। कुर्ता। स्वर्प:२तमः। भूत्। यः। ईम्। जुजानं। स्वयंम्। सु॰वर्ज्रम्। अनंप॰च्युतम्। सदंसः। न। भूमं॥ ४॥ य एक् इच्यावयंति प्र भूमा राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रेः। सत्यमैनमनु विश्वे मदन्ति रातिं देवस्यं गृण्तो मुघोनः॥ ५॥ यः। एकः। इत्। च्युवयंति। प्र। भूमं। राजां। कृष्टीनाम्। पुरु°हूतः। इन्द्रः। सुत्यम्। एनुम्। अनुं। विश्वें। मुदुन्ति। रातिम्। देवस्यं। गृणुतः। मुघोनः॥ ५॥

[ 38 ]

सुत्रा सोमां अभवन्नस्य विश्वें सुत्रा मदासो बृहुतो मदिष्ठाः। सुत्राभवो वसुपितिर्वसूनां दृत्रे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टी:॥६॥ सुत्रा। सोमा:। अभुवन्। अस्य। विश्वै। सुत्रा। मदौस:। बृहुत:। मदिष्ठा:। सुत्रा। अभुवः। वसुं°पतिः। वसूनाम्। दत्रे। विश्वाः। अधिथाः। इन्द्र। कृष्टीः॥ ६॥ त्वमधं प्रथमं जायमानोऽमे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टी:। त्वं प्रति प्रवतं आशयानुमहिं वर्जेण मघवुन्वि वृशचः॥ ७॥ त्वम्। अर्धः। प्रथमम्। जायमानः। अर्मे। विश्वाः। अधिथाः। इन्द्रः। कृष्टीः। त्वम्। प्रति। प्र॰वर्तः। आ॰शयानम्। अहिंम्। वर्ज्रेण। मुघु॰वन्। वि। वृश्चः॥ ७॥ सुत्राहणुं दाधृषिं तुम्रमिन्द्रं महामेपारं वृष्धभं सुवर्ज्ञम्। हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजुं दातां मुघानि मुघवां सुराधाः॥ ८॥ सुत्रा°हर्नम्। दर्धृषिम्। तुम्रम्। इन्द्रम्। मुहाम्। अपारम्। वृष्भम्। सु°वर्ष्रम्। हन्तां। यः। वृत्रम्। सर्निता। उत। वार्जम्। दातां। मुघानिं। मुघ°वां। सु°राधाः॥ ८॥ अयं वृत्रश्चातयते समीचीर्य आजिषु मुघवा शृणव एकः। अयं वार्जं भरति यं सुनोत्यस्य प्रियासः सुख्ये स्याम॥ ९॥ अयम्। वृतः। चात्यते। सम्°ईचीः। यः। आजिषुं। मघ°वां। शृण्वे। एकः। अयम्। वाजम्। भुरति। यम्। सुनोति। अस्य। प्रियासं:। सुख्ये। स्याम्॥ ९॥ अयं शृंण्वे अध् जयंन्तुत घनन्यमुत प्र कृणुते युधा गाः। यदा सत्यं कृणुते मन्युमिन्द्रो विश्वं दृळ्हं भयत् एजंदस्मात्॥ १०॥ [ 22] अयम्। शृण्वे। अर्धं। जयंन्। उत। घनन्। अयम्। उत। प्र। कृणुते। युधा। गाः। युदा। सृत्यम्। कृणुते। मृन्युम्। इन्द्रे:। विश्वम्। दृळ्हम्। भुयुते। एजेत्। अस्मात्॥ १०॥ सिमन्द्रो गा अजयत्सं हिरंण्या समिश्वया मुघवा यो हं पूर्वी:। एभिर्नृभिर्नृतमो अस्य शाकै रायो विभक्ता संभरश्च वस्वः॥ ११॥ सम्। इन्द्रे:। गाः। अज्यत्। सम्। हिरंण्या। सम्। अशिवया। मुघ°वां। यः। हु। पूर्वीः। पुभि:। नृ॰भिं:। नृ॰तंम:। अस्य। शाकै:। राय:। वि॰भुक्ता। सुम्॰भुर:। चु। वस्वं:॥ ११॥ कियंत्स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कियंत्पितुर्जनितुर्यो जजानं। यो अस्य शुष्मं मुहुकैरियर्ति वातो न जूतः स्तुनयद्भिरभैः॥ १२॥

कियत्। स्वित्। इन्द्रे:। अर्धि। एति। मातुः। कियत्। पितुः। जुनितुः। यः। जुजानं। यः। अस्य । शुष्मम् । मुहुकैः। इयर्ति । वार्तः। न । जूतः। स्तुनयंत्॰भिः। अभैः॥ १२॥ क्षियन्तं त्वमिक्षयन्तं कृणोतीयंतिं रेणुं मुघवां सुमोहंम्। विभुञ्जुनुरुशनिमाँइव द्यौरुत स्तोतारं मुघवा वसौ धात्॥ १३॥ क्षियन्तम्। त्वम्। अक्षियन्तम्। कृणो॒ति। इयेर्ति। रेणुम्। मघ°वां। सम्°ओहंम्। वि॰भुञ्जनुः। अशनिमान्ऽइव। द्यौः। उत। स्तोतारम्। मुघ॰वा। वसौ। धात्॥ १३॥ अयं चुक्रमिषणुत्सूर्यंस्य न्येत्रं रीरमत्ससृमाणम्। आ कृष्ण ईं जुहुराणो जिंघिति त्वचो बुध्ने रजसो अस्य योनौं॥ १४॥ अयम्। चुक्रम्। इुषुणुत्। सूर्यस्य। नि। एतशम्। रीरमृत्। सुसृमाणम्। आ। कृष्णः। र्हुम्। जुहुराणः। जिघति । त्वचः। बुध्ने। रजसः। अस्य। योनौ ॥ १४॥ असिक्न्यां यर्जमानो न होतां॥ १५॥ [33] असिक्न्याम्। यजमानः। न। होता ॥ १५॥ गुव्यन्तु इन्ह्रं सुख्यायु विप्रा अश्वायन्तो वृषंणं वाजयन्तः। जुनीयन्तों जिन्दामिक्षितोतिमा च्यावयामोऽवृते न कोशम्॥ १६॥ गुव्यन्ते:। इन्द्रम्। सुख्याये। विप्राः। अ्षवु॰यन्ते:। वृषेणम्। वाजयेन्तः। जुनि॰यन्तः। जुनि॰दाम्। अक्षित॰ऊतिम्। आ। च्युवयामः। अवते। न। कोशम्॥ १६॥ त्राता नो बोधि ददृशान आपिरिभिख्याता मंर्डिता सोम्यानाम्। सर्खा पिता पितृतमः पितृणां कर्तेमु लोकमुश्ते वयोधाः॥ १७॥ त्राता। नुः। बोधि। दर्दृशानः। आपिः। अभि॰ख्याता। मुर्डिता। सोम्यानाम्। सर्खा । पिता । पितृ॰तमः । पितृणाम् । कर्ता । ईम् । ऊँ इति । लोकम् । उ्शते । वयो॰धाः ॥ १७ ॥ सुखीयतामविता बोधि सखा गृणान ईन्द्र स्तुवते वयों धाः। व्यं ह्या तें चकृमा सुबार्ध आभिः शर्मीभिर्मृहयन्त इन्द्र॥ १८॥ सुखि॰युताम्। अविता। बोधि। सर्खा। गृणानः। इन्द्र। स्तुवृते। वर्यः। धाः। व्यम्। हि। आ। ते। चुकृम। सु॰बार्थः। आभिः। शर्मीभिः। मुहर्यन्तः। इन्द्र ॥ १८॥ स्तुत इन्द्रों मुघवा यद्धं वृत्रा भूरीण्येको अप्रतीनि हन्ति। अस्य प्रियो जीरेता यस्य शर्मुन्निकेर्देवा वारयन्ते न मर्ताः॥ १९॥

स्तुतः। इन्द्रंः। मघ°वां। यत्। हु। वृत्रा। भूरीणि। एकः। अप्रतीनिं। हुन्ति।
अस्य। प्रियः। जितिता। यस्यं। शर्मन्। निर्काः। देवाः। वारयन्ते। न। मतीः॥ १९॥

एवा न इन्द्रों मघवा विरूष्णी करंत्सत्या चंषणीधृदंनवां।
त्वं राजां जनुषां धेह्यस्मे अधि श्रवो माहिनं यज्जरित्रे॥ २०॥

एव। नः। इन्द्रंः। मघ°वां। वि॰रूप्णी। करंत्। सत्या। चुर्षणि॰धृत्। अनुवां।
त्वम्। राजां। जनुषांम्। धेहि। अस्मे इति। अधि। श्रवः। माहिनम्। यत्। जिर्तेते॥ २०॥

नू स्तुतः इन्द्रं नू गृंणान इषं जित्रे नद्योत्ते न पीपेः।

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः॥ २१॥

नु। स्तुतः। इन्द्रं। नु। गृणानः। इष्म्। जिर्ते। नद्यः। न। पीपेरितिं पीपेः।

अकारि। ते। हरि॰वः। ब्रह्मं। नव्यम्। धिया। स्याम्। रथ्यः। सदा॰साः॥ २१॥

[१८][१३ वामदेवो गौतमः, १ इन्द्रः, ४ (उत्तरार्धर्चस्य), ७ अदितिः। १ वामदेवः, २-४ (पूर्वार्धर्चस्य), ८-१३ इन्द्रः, ४ (उत्तरार्धर्चस्य), ७ वामदेवः। त्रिष्टुप्।]

अयं पन्था अनुंवित्तः पुराणो यतो देवा उदर्जायन् विश्वं।
अतिश्चिदा जिनिषीष्ट्र प्रवृद्धो मा मातरंममुया पत्तेव कः॥१॥
अयम्। पन्थाः। अनुं वित्तः। पुराणः। यतेः। देवाः। उत् अजायन्त। विश्वं।
अतेः। चित्। आ। जिनिषीष्ट्र। प्र॰वृद्धः। मा। मातरंम्। अमुया। पत्तेवे। कृरिति कः॥१॥
नाहमतो निर्त्या दुर्गहैतित्तिर्ष्रचर्ता पाष्ट्विनिर्गमाणि।
बहूनि मे अकृता कृर्त्वानि युध्यं त्वेन सं त्वेन पृच्छे॥२॥
न। अहम्। अतः। निः। अयु। दुःशाही। एतत्। तिर्श्चतां। पार्श्वात्। निः। गुमानि।
बहूनि। मे। अकृता। कर्त्वानि। युध्यं। त्वेन। सम्। त्वेन। पृच्छे॥२॥
प्रायतीं मातरमन्वंचष्ट न नानुं गान्यनु नू गमानि।
त्वर्ष्टुर्गहे अपिबृत्सोम्मिन्द्रः शतधन्यं चम्वोः सुतस्यं॥३॥
प्रा॰यतीम्। मातरंम्। अनुं। अचुष्ट। न। न। अनुं। गानि। अनुं। नु। गुमानि।
त्वर्ष्टुः। गृहे। अपिबृत्त। सोमम्। इन्द्रंः। शृत्॰धन्यम्। चम्वोः। सुतस्यं॥३॥
किं स ऋधंक्कृणवृद्धं सहस्रं मासो जभारं श्रारदंश्च पूर्वीः।
नहीं न्वस्य प्रतिमानुमस्त्यन्तर्जातेषूत ये जिनित्वाः॥४॥

किम्। सः। ऋर्थक्। कृण्वत्। यम्। सहस्रंम्। मासः। जुभारं। शुरदंः। चु। पूर्वीः। निह । नु । अस्य । प्रति॰मानम् । अस्ति । अन्तः । जातेषु । उत । ये जिन १००० । ४ ॥ अवद्यमिव मर्न्यमाना गुहांक्रिन्द्रं माता वीर्येणा न्यृंष्टम्। अथोदंस्थात्स्वयमत्कं वसान् आ रोदंसी अपृणाुज्जार्यमानः॥ ५॥ अवद्यम्ऽईव। मर्न्यमाना। गुहां। अकुः। इन्द्रम्। माता। वीर्येण। नि॰ऋष्टम्। अर्थ । उत् । अस्थात् । स्वयम् । अत्कम् । वसानः । आ । रोदंसी इति । अपृणात् । जार्यमानः ॥ ५ ॥ एता अर्षन्यललाभवंन्तीर्ऋतावरीरिव संक्रोशंमानाः। एता वि पृच्छ किमिदं भेनन्ति कमापो अद्रिं परिधिं र्रुजन्ति॥६॥ एताः। अर्षुन्ति । अलुला॰भवन्तीः। ऋतवरीःऽइव। सम्॰क्रोशमानाः। एता:। वि। पृच्छु। किम्। इदम्। भुनुन्ति। कम्। आपं:। अद्रिम्। पुरि़°धिम्। रुजुन्ति॥ ६॥ किम् ि चिदस्मै निविदों भनुन्तेन्द्रस्यावृद्यं दिधिषन्तु आपः। ममैतान्पुत्रो महुता वधेन वृत्रं जेघुन्वाँ असृजुद्धि सिन्धून्॥७॥ किम्। ऊँ इति । स्वित्। अस्मै । नि॰विदेः। भनन्त्। इन्द्रस्य। अवद्यम्। दिधिषन्ते । आपैः। ममं। एतान्। पुत्रः। महुता। वधनं। वृत्रम्। जुघन्वान्। असृजुत्। वि। सिन्धूंन्॥७॥ ममच्चन त्वां युवृतिः पुरास् ममच्चन त्वां कुषवां जुगारं। मर्मच्चिदापः शिशंवे ममृड्युर्ममंच्चिदिन्द्रः सहसोदितिष्ठत्॥ ८॥ ममत्। चन। त्वा। युवृतिः। पुराृ॰आसं। ममत्। चन। त्वा। कुषवां। जुगारं। ममंत्। चित्। आपः। शिशंवे। मुमृड्युः। ममंत्। चित्। इन्द्रंः। सहंसा। उत्। अतिष्ठुत्॥ ८॥ ममच्चन ते मघवुन्व्यंसो निविविध्वाँ अपु हनूं जुघानं। अधा निर्विद्ध उत्तरी बभूवाञ्छिरी दासस्य सं पिणग्वधेन ॥ ९॥ ममत्। चन। ते। मुघु॰वन्। वि॰अंसः। नि॰विविध्वान्। अप। हनू इति। जुघानं। अर्ध। नि॰विद्धः। उत्॰तरः। बुभूवान्। शिर्रः। दासस्यं। सम्। पुणुक्। वृधेनं॥ ९॥ गृष्टिः संसूव स्थिवरं तवागामनाधृष्यं वृष्षभं तुम्रुमिन्द्रम्। अरीळहं वृत्सं चुरथाय माता स्वयं गातुं तुन्वं इच्छमानम्॥ १०॥ गृष्टिः। सुसूव्। स्थविरम्। तुवागाम्। अनाधृष्यम्। वृष्भम्। तुम्रम्। इन्द्रम्। अरीळ्हम्। वृत्सम्। चुरथाय। माता। स्वयम्। गातुम्। तुन्वै। इच्छमानम्॥ १०॥

जुत माता महिषमन्ववेनदुमी त्वां जहित पुत्र देवाः।
अथां ब्रवीद् वृत्रमिन्द्रों हिन्ध्यन्त्सखें विष्णो वितृरं वि क्रमस्व॥ ११॥
जुत। माता। महिषम्। अनुं। अवेनृत्। अमी इति। त्वा। जुहुति। पुत्र। देवाः।
अर्थ। अब्रुवीत्। वृत्रम्। इन्द्रः। हुनिष्यन्। सखें। विष्णो इति। वि॰तुरम्। वि। क्रमुस्व॥ ११॥
कस्ते मातरं विधवां मचक्रच्छ्यं कस्त्वामंजिघां सच्चरंन्तम्।
कस्ते देवो अधि मार्डीक आंसी द्यत्प्रक्षिणाः पितरं पादगृद्धां॥ १२॥
कः। ते। मातरम्। विधवांम्। अचक्रत्। श्रयम्। कः। त्वाम्। अजिघां सत्। चरंन्तम्।
कः। ते। देवः। अधि। मार्डीके। आसीत्। यत्। प्र। अक्षिणाः। पितरम्। पादु॰गृद्धां॥ १२॥
अवत्र्यां शुनं आन्त्राणि पेचे न देवेषु विविधे मर्डितारम्।
अर्पश्यं जायाममहीयमानामधां मे श्येन मध्वा जभार॥ १३॥
[२६]
अर्वर्था। शुनंः। आन्त्राणि। पेचे। न। देवेषु। विविद्रे। मुर्डितारम्।
अर्पश्यम्। जायाम्। अमहीयमानाम्। अर्थ। मे। श्येनः। मर्धु। आ। जभार्॥ १३॥

इत्याश्वलायन-संहितायां तृतीयाष्टके पंचमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ तृतीयाष्ट्रके षष्ठोऽध्यायः॥

[ १९ ] [ ११ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप् ]

एवा त्वामिन्द्र वजिन्नत्र विश्वें देवासः सुहवास ऊर्माः। मुहामुभे रोदंसी वृद्धमृष्वं निरेक्मिद्दूणते वृत्र्हत्यं ॥ १॥ एव। त्वाम्। इन्द्र। वृज्रिन्। अत्रं। विश्वं। देवासं:। सु°हवास:। ऊर्मा:। महाम्। उभे इति । रोदंसी इति । वृद्धम्। ऋष्वम्। निः। एकम्। इत्। वृण्ते । वृत्रु॰हत्ये ॥ १॥ अवासृजन्त जिन्नयो न देवा भुवः सुम्राळिन्द्र सत्ययोनिः। अहुन्निं परिशयानुमर्णुः प्र वर्तनीरंरदो विश्वधेनाः॥ २॥ अवं। असृजुन्तु। जिव्रयः। न। देवाः। भुवंः। सुम्°राट्। इन्द्र। सृत्य°यौनिः। अहंन्। अहंम्। पुरि॰शयानम्। अर्णः। प्र। वृर्तनीः। अरदः। वि्शव॰धैनाः॥ २॥ अर्तृष्णुवन्तं वियंतमबुध्यमबुध्यमानं सुषुपाणिमंन्द्र। सुप्त प्रति प्रवर्त आशयांनुमिंह वर्त्रेण वि रिणा अपूर्वन्॥ ३॥ अर्तृणुवन्तम्।वि॰यतम्।अबुध्यम्।अबुध्यमानम्।सुसुपानम्।इन्द्र। सुप्त। प्रति। प्रु॰वर्तः। आ॰शयानम्। अहिम्। वर्ष्रण। वि। रिणाः। अपुर्वन्॥ ३॥ अक्षोदयुच्छवंसा क्षामं बुध्नं वार्ण वात्स्तविषीभिरिन्द्रं:। द्वळहान्यौभ्रादुशमान् ओजोऽवाभिनत्कुकुभः पर्वतानाम्॥ ४॥ अक्षोदयत्। शर्वसा। क्षामं। बुध्नम्। वा:। न। वातं:। तर्विषीभि:। इन्द्रं:। दृळ्हानि । औ्भनात् । उ्शमानः । ओर्जः । अर्व । अभिनृत् । क्कुर्भः । पर्वतानाम् ॥ ४ ॥ अभि प्र दंहुर्जनयो न गर्भ रथाइव प्र ययुः साकमद्रयः। अतर्पयो विसृतं उब्ज ऊर्मीन्त्वं वृताँ अरिणा इन्द्र सिन्धून्॥५॥ अभि।प्र।दुहुः।जनयः।न।गर्भम्।रथाःऽइव।प्र।युयुः।साकम्।अद्रयः। अतर्पयः। वि॰सृतः। उब्जः। ऊर्मीन्। त्वम्। वृतान्। अरिणाः। इन्द्र। सिन्धून्॥ ५॥

[8]

त्वं मुहीमुवनिं विश्वधेनां तुर्वीतये वय्याय क्षरंन्तीम्। अरमयो नम्सैजुदर्णः सुतर्णां अंकृणोरिन्द्र सिन्धून्॥ ६॥ त्वम्। महीम्। अवनिम्। विशव°र्धनाम्। तुर्वीतंये। वय्याय। क्षरंन्तीम्। अरमयः। नर्मसा। एर्जत्। अर्णः। सु°त्रुणान्। अकृणोः। इन्द्र। सिन्धून्॥ ६॥ प्राग्नुवों नभ्न्वो ३ न वक्वां ध्वस्ता अपिन्वद्युवतीर्ऋत्जाः। धन्वान्यज्ञां अपृणकृषाणाँ अधोगिन्द्रः स्तुर्यो ३ दंसुपत्नीः॥ ७॥ प्र। अग्रुवं:। नुभुन्वं:। न। वक्वां:। ध्वस्रा:। अपिन्वत्। युवती:। ऋतु°ज्ञा:॥ धन्वानि। अज्ञान्। अपृणुक्। तृषाणान्। अधौक्। इन्द्रः। स्तुर्यः। दम्॰सुपत्नीः॥ ७॥ पूर्वीरुषसं: श्ररदंश्च गूर्ता वृत्रं जंघुन्वाँ असृजुद्धि सिन्धून्। परिष्ठिता अतृणद्बद्धधानाः सीरा इन्द्रः स्त्रवितवे पृथिव्या॥ ८॥ पूर्वी:। उषसं:। शुरदं:। च्। गूर्ता:। वृत्रम्। जुघुन्वान्। असृजुत्। वि। सिन्धून्। परिं॰स्थिताः। अतृणत्। बुद्धधानाः। सीरा। इन्द्रः। स्रवितवे। पृथिव्या॥ ८॥ वुम्रीभिः पुत्रमुगुवो अद्गुनं निवेशनाद्धरिव आ जेभर्थ। व्यंशन्थो अंख्यदिहंमाददानो निर्भूदुखिक्कत्समंरन्त पर्व ॥ ९ ॥ वृम्रीभि:। पुत्रम्। अृगुर्वः। अदानम्। नि॰वेशनात्। हृरि॰वः। आ। जुभुर्थ्। वि। अन्धः। अख्यत्। अहिम्। आ़॰दुदानः। निः। भूत्। उखु॰िच्छित्। सम्। अर्न्तु। पर्व॥ ९॥ प्र ते पूर्वाणि करणानि विप्राविद्वाँ आह विदुषे करासि। यथांयथा वृष्णयांनि स्वगूर्तापांसि राजुन्नर्याविवेषीः॥ १०॥ प्र। ते । पूर्वाणि । करणानि । वि्रप्र । आ्°विद्वान् । आ्हु । विदुषे । करासि । यथां॰यथा। वृष्ण्यांनि। स्व॰गूर्ता। अपांसि। राजुन्। नर्या। अविवेषी:॥ १०॥ नू ष्टुत ईन्द्र नू गृणान इषं जि्रत्रे नृद्यो ३ न पीपे:। अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रुथ्यः सदासाः॥ ११॥ [3] नु। स्तुतः। इन्द्र। नु। गृणानः। इषम्। जुरित्रे। नुर्द्यः। न। पीपेरिर्ति पीपेः। अर्कारि। ते । हुरि॰वु:। ब्रह्मं। नव्यम्। धिया। स्याम्। रथ्यं:। सुदाु॰सा:॥ ११॥

[२०][११ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

आ नु इन्द्रों दूरादा नं आसादंभिष्टिकृदवंसे यासदुग्रः। ओर्जिष्ठेभिर्नृपतिर्वर्ज्ञबाहुः संगे समत्स् तुर्विणिः पृतुन्यून् ॥ १ ॥ आ। नु:। इन्द्रं:। दूरात्। आ। नु:। आसात्। अधिष्टि॰कृत्। अवसे। यासत्। उग्र:। ओर्जिप्छेभि:। नृ॰पर्ति:। वर्ज्रि॰बाहु। सम्प॰गे। समत्॰सुं। तुर्वर्णि:। पृतुन्यून्॥ १॥ आ न इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छार्वाचीनोऽवसे राधसे च। तिष्ठांति वुजी मुघवां विरुष्णीमं युज्ञमनुं नो वार्जसातौ॥ २॥ आ। नु:। इन्द्रं:। हरिं°भि:। यातु। अच्छं। अर्वाचीन:। अवसे। राधंसे। चु। तिष्ठांति । वुजी । मुघ°वां । विु°रुप्शी । इमम् । युज्ञम् । अनुं । नुः । वार्ज॰सातौ ॥ २ ॥ इमं युज्ञं त्वमस्माकंमिन्द्र पुरो दर्धत्सनिष्यसि क्रतुं नः। श्रद्मीवं वज्रिन्त्सुनये धनानां त्वयां व्यमुर्य आजिं जयेम॥ ३॥ डुमम्। युज्ञम्। त्वम्। अस्माकंम्। इन्द्रः। पुरः। दर्धत्। सृनिष्युसि। क्रतुंम्। नुः। श्वघ्नीऽईव। वृज्जिन्। सुनर्ये। धर्नानाम्। त्वयां। वृयम्। अर्यः। आजिम्। जुयेम्॥ ३॥ उ्शन्तु षु र्णः सुमर्ना उपाके सोर्मस्य नु सुर्षुतस्य स्वधावः। पा ईन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समन्धंसा ममदः पृष्ठ्येन॥ ४॥ उ्शन्। ऊँ इति । सु। नु:। सु॰मना:। उपाके। सोर्मस्य। नु। सु॰सुंतस्य। स्वधा़॰वु:। पा:। इन्द्र। प्रतिं भृतस्य। मध्वं:। सम्। अन्धंसा। मुमुदु:। पृष्ठ्येन॥४॥ वि यो र्रुष्ण ऋषिभिन्वैभिर्वृक्षो न पुक्वः सृण्यो न जेता। मर्यो न योषांमभि मन्यंमानोऽच्छां विविवसम पुरुहूतमिन्द्रंम्॥५॥ वि। यः। रुप्शे। ऋषिं भिः। नवैभिः। वृक्षः। न। पुक्वः। सृण्यः। न। जेता। मर्यः। न। योषांम्। अभि। मन्यंमानः। अच्छं। विव्विक्म्। पुरु°हूतम्। इन्द्रंम्॥ ५॥ गिरिन यः स्वतंवाँ ऋष्व इन्द्रः सुनादेव सहसे जात उग्रः। आर्दर्ता वज्रुं स्थिविरं न भीम उद्नेव कोशं वर्सुना न्यृष्टम्॥ ६॥ गिरि:। न। य:। स्व॰तंवान्। ऋष्व:। इन्द्रं:। सुनात्। एव। सहंसे। जात:। उग्र:। आ॰दर्ता। वर्जुम्। स्थिवरम्। न। भीम:। उद्नाऽईव। कोशम्। वर्सुना। नि॰ऋष्टम्॥ ६॥

[3]

न यस्यं वृतां जुनुषा न्वस्ति न राधंस आमरीता मुघस्यं। उद्घावृषाणस्तिविषीव उग्रास्मभ्यं दिद्ध पुरुहूत रायः॥ ७॥ न। यस्यं। वृर्ता। जुनुषां। नु। अस्तिं। न। राधंसः। आ्॰मुरीता। मुघस्यं। उत्°वृवृषाणः। तृविषीु°वः। उग्रु। अस्मर्थ्यम्। दुद्धि। पुरु°हूत्। रायः॥ ७॥ ईक्षे रायः क्षयस्य चर्षणीनामुत व्रजमपवृतासि गोनाम्। शिक्षानुरः संमिथेषुं प्रहावान्वस्वो राशिमंभिनेतासि भूरिम्॥ ८॥ ईक्षे । रायः । क्षयंस्य । चुर्षुणीनाम् । उत । व्रजम् । अपु॰वृर्ता । असि । गोनाम् । शिक्षा॰नुरः। सुम्॰डुथेषु । प्रहा॰वान्। वस्व । राशिम्। अभि॰नेता। असि । भूरिम्॥ ८॥ कया तच्छ्रणवे शच्या शचिष्ठो यया कृणोति मुहु का चिद्घावः। पुरु दा्शुषे विचंयिष्ठो अंहोऽथां दधाति द्रविणं जरित्रे॥ ९॥ कर्या। तत्। शृण्वे। शच्यां। शचिष्ठः। ययां। कृणोतिं। मुहुं। का। चित्। ऋष्वः। पुरु। दाशुर्षे। वि॰चंयिष्ठ:। अहं:। अर्थ। दुधाति। द्रविणम्। जुरित्रे॥ ९॥ मा नों मधींरा भरा दुद्धि तन्नुः प्र दा्शुषे दातवे भूरि यत्ते। नव्यें देष्णे शुस्ते अस्मिन्तं उक्थे प्र ब्रंवाम व्यमिन्द्र स्तुवन्तं:॥ १०॥ मा। नुः। मुर्धीः। आ। भूर। दुद्धि। तत्। नुः। प्र। दाशुर्षे। दातंवे। भूरि। यत्। ते। नर्वे । देष्णे । शुस्ते । अस्मिन् । ते । उक्थे । प्र । ब्रुवाम् । वयम् । इन्द्र । स्तुवन्ते : ॥ १० ॥ नू ष्टुत ईन्द्र नू गृणान इषं जिर्त्रे नद्यो है न पीपेः। अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रुध्यः सदासाः॥ ११॥ नु । स्तुतः । इन्द्र । नु । गृणानः । इषम् । जिर्हिते । नुर्द्यः । न । पीपेरिति पीपेः । अकारि। ते। हुरि॰वु:। ब्रह्मं। नव्यंम्। धिया। स्याम्। रुथ्यं:। सुदाु॰सा:॥ ११॥

[8]

[ २१ ] [ ११ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

आ यात्विन्द्रोऽवंस् उपं न इह स्तुतः संघमादंस्तु शूरः। वावृधाजस्तविषीर्यस्यं पूर्वीद्यौर्न क्षत्रमभिभूति पुष्यांत्॥१॥ आ। यातु। इन्द्रं:। अवंसे। उपं। नः। इह। स्तुतः। सुध्॰मात्। अस्तु। शूरंः। वृवृधानः। तिवंषीः। यस्यं। पूर्वीः। द्यौः। न। क्षत्रम्। अभि॰भूति। पुष्यांत्॥१॥ तस्येदिह स्तंवथ् वृष्णयानि तुविद्युम्नस्यं तुविरार्धसो नृन्। यस्य क्रतुंर्विद्थ्यो३ न सम्राट् साह्वान्तरुत्रो अभ्यस्ति कृष्टीः॥ २॥ तस्यं। इत्। इह। स्तुव्थ। वृष्णयानि। तुवि॰द्युम्नस्यं। तुवि॰राधंसः। नृन्। यस्य । क्रतुः । विद्रथ्यः । न । सम्°राट् । सह्वान् । तर्रत्रः । अभि । अस्ति । कृष्टीः ॥ २ ॥ आ यात्विन्द्रों दिव आ पृथिव्या मुक्षू संमुद्रादुत वा पुरीषात्। स्वर्णगुद्वंसे नो मुरुत्वांन्पगुवतों वा सर्दनादृतस्यं॥ ३॥ आ। यातु। इन्द्रेः। दिवः। आ। पृथिव्याः। मृक्षु। सुमुद्रात्। उत। वा। पुरीषात्। स्वं:२नरात्। अवसे। नुः। मुरुत्वान्। पुरा्॰वर्तः। वा। सर्दनात्। ऋतस्यं॥ ३॥ स्थूरस्यं रायो बृंहतो य ईश्ने तमुं ष्टवाम विदथेषिवन्द्रम्। यो वायुना जयंति गोमंतीषु प्र धृष्णुया नयंति वस्वो अच्छं॥ ४॥ स्थूरस्य । गुयः। बृहुतः। यः। ईशें। तम्। ऊँ इति । स्तुवाम्। विदर्थेषु। इन्द्रम्। यः। वायुना । जयित । गो॰मतीषु । प्र । धृष्णु॰या । नयित । वस्वैः । अच्छै ॥ ४॥ उप यो नमो नमंसि स्तभायन्नियंति वाचं जनयुन्यर्जध्यै। ऋञ्जसानः पुरुवारं उक्थेरेन्द्रं कृण्वीत् सद्नेषु होतां॥५॥ उपं। यः। नर्मः। नर्मसि। स्तुभायन्। इयेर्ति। वार्चम्। जुनर्यन्। यर्जध्यै। ऋुञ्जुसानः। पुरु॰वारं:। उक्थै:। आ। इन्द्रम्। कृण्वीत्। सद्नेषु। होतां॥ ५॥ धिषा यदि धिषुण्यन्तः सर्ण्यान्सदन्तो अद्रिमौशिजस्य गोहै। आ दुरोषाः पास्त्यस्य होता यो नौ महान्त्संवरणेषु वर्ह्निः॥६॥ धिषा। यदि । धिषुण्यन्तः । सुरुण्यान् । सर्दन्तः । अद्रिम् । औशिजस्य । गोर्हे । आ। दुरोषाः। पास्त्यस्यं। होतां। यः। नुः। महान्। सम्॰वरंणेषु। वह्निः॥ ६॥ सुत्रा यदीं भार्वरस्य वृष्णुः सिषंक्ति शुष्मः स्तुवृते भराय। गुह्य यदीमौशिजस्य गोहे प्र यद्धिये प्रायमे मदाय॥ ७॥ स्त्रा। यत्। र्डुम्। भाव्दरस्य। वृष्णः। सिसंक्ति। शुष्पंः। स्तुवृते। भराय। गुहा । यत्। ईम्। औ्शिजस्य । गोहै । प्र। यत्। धिये। प्र। अयसे। मदाय॥७॥ वि यद्वरं।सि पर्वतस्य वृण्वे पर्योभिर्जिन्वे अपां जवंसि। विदद्गौरस्यं गव्यस्य गोहे यदी वार्जाय सुध्यो र्वे वहंन्ति॥ ८॥

[4]

वि। यत्। वरंसि। पर्वतस्य। वृण्वे। पर्यः १भि। जिन्वे। अपाम्। जवंसि।
विदत्। गौरस्यं। गुव्यस्यं। गोहं। यदि। वाजांय। सु॰ध्यंः। वहंन्ति॥८॥
भूद्रा ते हस्ता सुकृतित पाणी प्रयन्तारा स्तुवते राधं इन्द्र।
का ते निषंतिः किमु नो मंमित्स किं नोदंदु हर्षसे दात्वा उं॥९॥
भूद्रा। ते। हस्तां। सु॰कृता। उत। पाणी इति। प्र॰यन्तारां। स्तुवते। राधंः। इन्द्र।
का। ते। नि॰संतिः। किम्। कुँ इति। नो इति। मुमृत्सि।
किम्। न। उत्॰उंत्। कुँ इति। हुर्षसे। दात्वै। कुँ इति॥९॥
प्रवा वस्व इन्द्रः सत्यः सम्राङ्कृतां वृत्रं वरिवः पूरवें कः।
पुरुष्टुत् क्रत्वां नः शिध रायो भक्षीय तेऽवंसो दैव्यस्य॥१०॥
एव। वस्वः। इन्द्रः। सत्यः। सुम्॰राट्। हन्तां। वृत्रम्। वरिवः। पूरवें। कृरितिं कः।
पुरुष्टुत क्रत्वां नः। शृिध्। रायः। भृक्षीय। ते। अर्वसः। दैव्यस्य॥१०॥
नू स्तुतः। क्रत्वां। नः। शृिध्। रायः। भृक्षीय। ते। अर्वसः। दैव्यस्य॥१०॥
नू स्तुतः। इन्द्रः। नु। गृणानः। इषं म्। जुरिते। नुद्यः। न। पीपेरितिं पीपेः।
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं ध्या स्याम रुथ्यः सद्मसाः॥११॥
नु। स्तुतः। इन्द्रः। नु। गृणानः। इषम्। जुरिते। स्याम। रुथ्यः। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः।। अर्वारः। वार्षे। स्याम। रुथः। सुद्यः। सुद्यः।। सुद्यः।। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः।। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः।। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः। सुद्यः।। सुद्यः।। सुद्यः।। सुद्यः।।

[ 8 ] {9}

[ २२ ] [ ११ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

यन् इन्द्रो जुजुषे यच्च विष्ट् तन्नो महान्करित शुष्या चित्। ब्रह्म स्तोमं मुघवा सोममुक्था यो अश्मानं शर्वसा बिश्चदेति॥१॥ यत्। नः। इन्द्रंः। जुजुषे। यत्। च। विष्ट्रं। तत्। नः। महान्। कुर्ति। शुष्मी। आ। चित्। ब्रह्मं। स्तोमंम्। मुघ°वां। सोमंम्। उक्था। यः। अश्मानम्। शर्वसा। बिश्नंत्। एतिं॥१॥ वृषा वृषंन्धिं चतुरिश्चिमस्यंन्नुग्रो बाहुभ्यां नृतंमः शर्चीवान्। श्रिये पर्रुष्णीमुषमाण् ऊर्णां यस्याः पर्वाणि सुख्यायं विव्ये॥२॥ वृषां। वृषंन्धिम्। चतुं:२अश्रिम्। अस्यंन्। उग्रः। बाहु॰भ्यांम्। नृ॰तंमः। शर्ची॰वान्। श्रिये। पर्रुष्णीम्। उषमाणः। ऊर्णाम्। यस्याः। पर्वाणि। सुख्यायं। विव्ये॥२॥

[9]

यो देवो देवतमो जायमानो मुहो वाजैभिर्मुहद्भिश्च शृष्मै:। दर्धानो वर्ज बाह्वोरुशन्तं द्याममेन रेजयुत्र भूमं॥ ३॥ यः। देवः। देव॰तंमः। जार्यमानः। मुहः। वार्जेभिः। मुहत्॰र्भिः। चु। शुष्पैः। दर्धानः। वर्ज्रम्। बाह्वोः। उशन्तंम्। द्याम्। अमेन। रेज्यत्। प्र। भूमं॥ ३॥ विश्वा रोधांसि प्रवर्तश्च पूर्वीद्यौर्ऋष्वाज्जनिमन्रेजत क्षाः। आ मातरा भरंति शुष्या गोर्नृवत्परिज्मन्नोनुवन्त वार्ताः॥ ४॥ विश्वा । रोधांसि । प्र°वतः। च । पूर्वीः। द्यौः। ऋष्वात्। जिनमन्। रेजुत्। क्षाः। आ। मातरा। भरति। शुष्मी। आ। गो:। नृ॰वत्। परिं॰ज्मन्। नोनुवृन्तु। वार्ताः॥४॥ ता तू तं इन्द्र महुतो मुहानि विश्वेष्वित्सवनेषु प्रवाच्यां। यच्छूर धृष्णो धृषुता दंधृष्वानिंदु वर्जेणु शवसाविवेषी:॥५॥ ता। तु। ते। इन्द्र। महतः। महानि। विश्वेषु। इत्। सर्वनेषु। प्र°वाच्यां। यत्। शूर। धृष्णो इति । धृष्ता। दुधृष्वान्। अहि म्। वर्ज्रेण। शर्वसा। अविवेषी:॥५॥ ता तू तें सुत्या तुंविनृम्ण् विश्वा प्र धेनवंः सिस्तते वृष्णु ऊर्ध्नः। अर्धा हु त्वद्वंषमणो भियानाः प्र सिन्धंवो जर्वसा चक्रमन्त॥ ६॥ ता। तु। ते । सुत्या। तुवि॰नृम्णु । विश्वा । प्र। धेनर्व : । सिस्रुते । वृष्ण : । ऊर्ध्न : । अर्थ । हु । त्वत् । वृष्°म्नुः । भियानाः । प्र । सिन्धंवः । जर्वसा । चुक्रुमुन्तु ॥ ६ ॥ अत्राहं ते हरिवस्ता उं देवीरवोभिरिन्द्र स्तवन्तु स्वसारः। यत्सीमनु प्र मुचो बंद्धधाना दीर्घामनु प्रसिति स्यन्दयध्यै॥ ७॥ अत्रं। अहं। ते। हुरि॰वु:। ता:। ऊँ इतिं। देवी:। अवं:२भि:। इन्द्र। स्तुवृन्तु। स्वसार:। यत्। सीम्। अनुं। प्र। मुचः। बुद्धधानाः। दीर्घाम्। अनुं। प्र°िसंतिम्। स्यन्द्यध्यै॥ ७॥ पिपीळे अंशुर्मद्यो न सिन्धुरा त्वा शर्मी शशमानस्य शक्तिः। अस्मुद्र्यंक्शुशुचानस्यं यम्या आशुर्न रुश्मं तुव्योर्जसं गोः॥ ८॥ पिपीळे। अंशुः। मर्द्यः। न। सिन्धुंः। आ। त्वा। शर्मी। शृशमानस्यं। शृक्तिः। अस्मृद्रयंक्। शुशुचानस्यं। युम्याः। आृशुः। न। रुश्मिम्। तुवि्°ओर्जसम्। गोः॥८॥ अस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठां नृम्णानि सुत्रा संहुरे सहांसि। अस्मभ्यं वृत्रा सुहर्नानि रन्धि जुहि वर्धर्वुनुषो मर्त्यस्य॥ ९॥

अस्मे इति । विषेछा । कृणुहि । ज्येष्ठा । नृम्णानि । स्त्रा । स्हुरे । सहाँसि ।
अस्मभ्यंम् । वृत्रा । सु॰हनानि । रिन्ध । जहि । वर्षः । वृत्र्षः । मर्त्यंस्य ॥ ९ ॥
अस्माक्मित्सु शृंणुहि त्विमन्द्रास्मभ्यं चित्राँ उपं माहि वार्जान् ।
अस्मभ्यं विश्वां इषणः पुरंधीरस्माकं सु मंघवन्बोधि गोदाः ॥ १० ॥
अस्माकंम् । इत् । सु । शृणुहि । त्वम् । इन्द्र । अस्मभ्यंम् । चित्रान् । उपं । माहि । वार्जान् ।
अस्मभ्यंम् । विश्वाः । इष्णुः । पुरंम्॰धीः । अस्माकंम् । सु । मुघु॰वृन् । बोधि । गो॰दाः ॥ १० ॥
नू ष्टुत ईन्द्र नू गृंणान इषं जिर्त्रे नद्यो न पीपेः ।
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यंः सदासाः ॥ ११ ॥
[८]
अकारि । ते । हरि॰वृः । ब्रह्मं । नव्यंम् । धिया । स्याम । रथ्यंः । स्दा॰साः ॥ ११ ॥
अकारि । ते । हरि॰वृः । ब्रह्मं । नव्यंम् । धिया । स्याम । रथ्यंः । स्दा॰साः ॥ ११ ॥

[ २३ ] [ ११ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः, ८-१० ऋतं वा। त्रिष्टुप्। ]

कृथा महामंवृध्तकस्य होतुंर्युज्ञं जुषाणो अभि सोम्मूर्धः।
पिबंन्नुशानो जुषमाणो अन्धी ववृक्ष ऋष्वः शुंचते धनाय॥१॥
कृथा। महाम्। अवृध्त्। कस्यं। होतुंः। युज्ञम्। जुषाणः। अभि। सोमंम्। ऊर्धः।
पिबंन्। उशानः। जुषमाणः। अन्धः। वृवक्षे। ऋष्वः। शुच्ते। धनाय॥१॥
को अस्य वीरः संधमादंमाप समानंश सुमृतिभिः को अस्य।
कदंस्य चित्रं चिकिते कदूती वृधे भुंवच्छशमानस्य यज्योः॥२॥
कः। अस्य। वीरः। सुध्°मादंम्। आप्। सम्। आनंशः। सुमृति॰भिः। कः। अस्य।
कत्। अस्य। चित्रम्। चिकिते। कत्। जुती। वृधे। भुवत्। शृशुमानस्यं। यज्योः॥२॥
कथा शृणोति हूयमानमिन्द्रः कथा शृणवन्नवंसामस्य वेद।
का अस्य पूर्वीरुपंमातयो ह कृथैनंमाहुः पपुरि जिर्त्रे॥३॥
कथा। शृणोति। हूयमानम्। इन्द्रं:। कथा। शृणवन्। अवंसाम्। अस्य। वेद।
काः। अस्य। पूर्वीः। उपं॰मातयः। ह। कथा। एनम्। आहुः। पपुरिम्। जरित्रे॥३॥
कथा सुष्याः श्रामानो अस्य नशंदुभि द्रविणं दीध्यानः।
देवो भुवन्वदेदा म ऋतानां नमो जगृभ्वाँ अभि यञ्जुजोषत्॥४॥

कथा। सु°बार्धः। शुशुमानः। अस्य । नशंत्। अभि। द्रविणम्। दीध्यानः। देवः। भुवृत्। नर्वेदाः। मे । ऋतानाम्। नर्मः। जुगृभ्वान्। अभि। यत्। जुजोषत्॥ ४॥ कथा कदस्या उषसो व्युष्टौ देवो मर्तस्य सुख्यं जुंजोष। कथा कदस्य सुख्यं सिखंभ्यो ये अस्मिन्कामं सुयुजं ततुस्रे॥ ५॥ [9] कथा। कत्। अस्या:। उषसं:। वि॰उंघ्टौ। देव:। मर्तस्य। सुख्यम्। जुजोुषु। कुथा। कत्। अस्य। सुख्यम्। सर्खि॰भ्य:। ये। अस्मिन्। कार्मम्। सु॰युर्जम्। तुतुस्रे॥ ५॥ किमादमेत्रं सुख्यं सर्खिभ्यः कुदा नु ते भात्रं प्र ब्रंवाम। श्रिये सुदृशो वर्पुरस्य सर्गाः स्वंश्र्ण चित्रतमिष् आ गोः॥६॥ किम्। आत्। अमेत्रम्। सुख्यम्। सर्खि॰भ्यः। कृदा। नु। ते। भ्रात्रम्। प्र। ब्रुवाम्। श्रिये। सु°दृशं:। वर्षु:। अस्य। सर्गा:। स्वं:। न। चित्र°तंमम्। इषे । आ। गो:॥ ६॥ द्रुहुं जिद्यांसन्ध्वरसमानिन्द्रां तेतिको तिग्मा तुजसे अनीका। ऋणा चिद्यत्रं ऋण्या नं उग्रो दूरे अज्ञांता उषसों बबाधे॥७॥ द्रुहंम्। जिघंसन्। ध्वरसम्। अनिन्द्राम्। तेतिके। तिग्मा। तुजसे। अनीका। ऋृणा। चित्। यत्रं। ऋृण्°या:। नु:। उुग्र:। दूरे। अर्ज्ञाता:। उुषसं:। बुबा्धे॥ ७॥ ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीर्ऋतस्य धीतिर्वृजिनानि हन्ति। ऋतस्य श्लोको बधिरा तंतर्द कर्णा बुधानः शुचर्मान आयोः॥ ८॥ ऋतस्य । हि । शुरुर्धः । सन्ति । पूर्वीः । ऋतस्य । धीतिः । वृजिनानि । हुन्ति । ऋतस्य । श्लोकः । बृधिरा । तृतुर्द् । कर्णा । बुधानः । शुचर्मानः । आयोः ॥ ८ ॥ ऋतस्य दुळहा धुरुणांनि सन्ति पुरूणि चुन्द्रा वर्षुषे वर्षूषि। ऋतेन दीर्घमिषणन्त पृक्ष ऋतेन गार्व ऋतमा विवेशुः॥९॥ ऋतस्य। दुळ्हा। धुरुणानि। सन्ति। पुरूणि। चन्द्रा। वर्पुषे। वर्पूषि। ऋतेन । दीर्घम् । इष्णुन्त । पृक्षः । ऋतेन । गार्वः । ऋतम् । आ । विवेशुः ॥ ९ ॥ ऋतं येमान ऋतमिद्वनोत्यृतस्य शुष्मेस्तुरया उ गृव्युः। ऋतार्य पृथ्वी बहुले गंभीरे ऋतार्य धेनू पंरमे दुहाते॥ १०॥

ऋतम्। येमानः। ऋतम्। इत्। वृनोति । ऋतस्यं। शुष्यंः। तुर्°याः। ऊँ इतिं। गृव्युः।
ऋतायं। पृथ्वी इतिं। बृहुले इतिं। गभीरे इतिं। ऋतायं। धेनू इतिं। प्रमे इतिं। दुहाते इतिं॥ १०॥
नू ष्टुत इन्द्र नू गृंणान इषं जिर्त्रे नृद्यो ३ न पींपेः।
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः॥ ११॥
नु। स्तुतः। इन्द्र। नु। गृणानः। इषम्। जुर्त्रे। नृद्यः। न। पीपेरितिं पीपेः।
अकारि। ते। हुरि॰वः। ब्रह्मं। नव्यम्। धिया। स्याम्। रथ्यः। सदा॰साः॥ ११॥

[ २४ ] [ ११ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्, १० अनुष्टुप्। ]

का सुष्टुतिः शर्वसः सूनुमिन्द्रमर्वाचीनं रार्धस् आ ववर्तत्। ददिहिं वीरो गृणुते वसूनि स गोपितिर्निष्विधां नो जनासः॥ १॥ का। सु॰स्तुति। शर्वसः। सूनुम्। इन्द्रम्। अवीचीनम्। राधसे। आ। वृवर्तत्। दुदिः। हि। वीरः। गृण्ते। वसूनि। सः। गो॰पंतिः। निः२सिधांम्। नः। जुनासः॥ १॥ स वृंत्रहत्ये हव्यः स ईड्यः स सुष्टुंतः इन्द्रः सुत्यराधाः। स यामुन्ना मुघवा मर्त्याय ब्रह्मण्युते सुष्वये वरिवो धात्॥ २॥ सः। वृत्र°हत्ये। हर्व्यः। सः। ईड्यः। सः। सु॰स्तुतः। इन्द्रः। सृत्य॰राधाः। सः। यामन्। आ। मुघ°वां। मर्त्याय। ब्रह्मण्यते। सुस्वये। वरिवः। धात्॥ २॥ तमिन्नरो वि ह्वयन्ते समीके रिरिक्वांस स्तुन्वः कृण्वत् त्राम्। मिथो यत्त्यागमुभयांसो अग्मन्तरंस्तोकस्य तनयस्य सातौ॥ ३॥ तम्। इत्। नर्ः। वि। ह्वयन्ते। सम्॰ईके। रिरिक्वांसंः। तुन्वंः। कृण्वृत्। त्राम्। मिथः। यत्। त्यागम्। उभयांसः। अग्मन्। नर्रः। तोकस्यं। तनयस्य। सातौ॥ ३॥ क्रुतूयन्ति क्षितयो योगं उग्राशुषाणासों मिथो अर्णसातौ। सं यद्विशोऽवंवृत्रन्त युध्मा आदिन्नेमं इन्द्रयन्ते अभीके ॥ ४॥ क्रुतु॰यन्ति । क्षितर्यः । योगै । उ्ग्र । आ्शुषाणासः । मिथः । अर्ण॰सातौ । सम्। यत्। विश: अववृत्रन्त। युध्मा:। आत्। इत्। नेमें। हुन्द्रयुन्ते। अभीके ॥ ४॥ आदिद्ध नेमं इन्द्रियं यंजन्त आदित्पृक्तिः पुरोळाशं रिरिच्यात्। आदित्सोमो वि पंपृच्यादसुष्वीनादिञ्जुजोष वुषुभं यर्जध्यै॥ ५॥

[88]

आत्। इत्। हु। नेमें। इन्द्रियम्। यजुन्ते। आत्। इत्। पुक्तिः। पुरोळाशंम्। रिरिच्यात्। आत्। इत्। सोमः। वि। पुपृच्यात्। असुस्वीन्। आत्। इत्। जुजोुषु। वृष्भम्। यर्जध्यै॥ ५॥ कृणोत्यंस्मै वरिवो य इत्थेन्द्राय सोमंमुश्ते सुनोति। सधीचीनेन मनुसाविवेनं तमित्सखायं कृणुते सुमत्सुं॥ ६॥ कृणोर्ति । अस्मै । वरिवः। यः। इत्था। इन्द्राय। सोमम्। उश्ते। सुनोर्ति । -सध्रीचीनैन। मनसा। अविं°वेनम्। तम्। इत्। सर्खायम्। कृणुते। समत्°सं ॥ ६॥ य इन्द्राय सुनवत्सोमम्यद्य पर्चात्यक्तीरुत भृज्जाति धानाः। प्रति मनायोरु चर्थानि हर्यन्तारिमन्दधृदूषंणुं शुष्पमिन्द्रः॥ ७॥ यः। इन्द्रीय। सुनर्वत्। सोर्मम्। अद्य। पर्चात्। पृक्तीः। उत। भृज्जाति। धानाः। प्रति । मुनायोः । उचर्थानि । हर्यन् । तस्मिन् । दुध्त् । वृषणम् । शुष्मम् । इन्द्रेः ॥ ७ ॥ यदा संमुर्यं व्यचेदृघांवा दीर्घं यदाजिम्भ्यख्यंदुर्यः। अचिक्रदृद्वर्षणुं पत्यच्छां दुरोण आ निर्शितं सोम्सुद्धिः॥ ८॥ युदा। सु॰मुर्यम्। वि। अचैत्। ऋषावा। दीर्घम्। यत्। आजिम्। अभि। अख्येत्। अर्यः। अचिक्रदत्। वृषंणम्। पत्नी। अच्छं। दुरोणे। आ। नि॰र्शितम्। सोमसुत्॰भिः॥८॥ भूयंसा वस्नमंचर्त्कनीयोऽविक्रीतो अकानिष्ं पुनुर्यन्। स भूयंसा कर्नीयो नारिरेचीद्दीना दक्षा वि दुहिन्ति प्र वाणम्॥ ९॥ भूर्यसा । वस्नम् । अ<u>चर</u>त् । कर्नीय: । अवि<sup>'</sup>॰क्रीत: । अकाुनिषम् । पुने: । यन् । सः। भूयंसा। कर्नीयः। न। अरिरेचीत्। दीनाः। दक्षाः। वि। दुहृन्ति। प्र। वाणम्॥ ९॥ क इमं दुशभिमंमेन्द्रं क्रीणाति धेनुभिः। यदा वृत्राणि जङ्घंनदर्थंनं मे पुनर्ददत्॥ १०॥ कः। डुमम्। दुश°भिः। मम्। इन्द्रम्। क्री॒णाति । धेनु°भिः। यदा। वृत्राणि। जङ्घनत्। अर्थ। एनम्। मे । पुनः। दुदुत्॥ १०॥ नू ष्टुत ईन्द्र नू गृंणान इषं जिर्त्रे नृद्यो ३ न पींपेः। अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रुथ्यः सदासाः॥ ११॥ [88] नु । स्तुतः । इन्द्र । नु । गृणानः । इष्म् । जुरित्रे । नुर्द्यः । न । पीपेरिर्ति पीपेः । अकारि। ते । हुर्रि°वु:। ब्रह्मं । नव्यंम् । धिया। स्याम् । र्थ्यः। सुदाु°सा:॥ ११ ॥

[ २५ ] [ ८ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

को अद्य नर्यो देवकाम उशन्निन्द्रस्य सुख्यं जुजोष। को वां मुहेऽवंसे पार्यांय सिमंद्धे अग्नौ सुतसोंम ईट्टे॥ १॥ कः। अद्य। नर्यः। देव°कामः। उशन्। इन्द्रस्य। सुख्यम्। जुजोुषु। कः। वा। महे। अवसे। पार्यीय। सम्°ईद्धे। अग्नौ। सुत°सोमः। ईट्ट्रे॥ १॥ को नानाम वर्चसा सोम्यायं मनायुवीं भवति वस्तं उस्ताः। क इन्द्रंस्य युज्यं कः संख्रित्वं को भ्रात्रं विष्टि कुवये क ऊती॥ २॥ कः। नुनाम्। वर्चसा। सोम्यायं। मुनायुः। वा। भुवृति। वस्तै। उस्राः। कः। इन्द्रस्य। युर्ज्यम्। कः। सुखि्°त्वम्। कः। भात्रम्। वृष्टि। कुवर्ये। कः। ऊती॥ २॥ को देवानामवों अद्या वृंणीते क आंदित्याँ अदिंतिं ज्योतिरीट्टे। कस्याश्विनाविन्द्रों अग्निः सुतस्यांशोः पिंबन्ति मनुसार्विवेनम्॥ ३॥ कः। देवानाम्। अवः। अद्यः। वृणीते । कः। आदित्यान्। अदितिम्। ज्योतिः। ईट्टे। कस्य । अ्शिवनौ । इन्द्रं: । अग्नि: । सुतस्य । अंशो: । पुबुन्ति । मनसा। अवि °वेनम् ॥ ३॥ तस्मा अग्निभरितः शर्म यंसुञ्चोक्पंश्यात्सूर्यमुच्चरन्तम्। य इन्द्राय सुनवामेत्याहु नरे नयीय नृतमाय नृणाम्॥ ४॥ तस्मै । अग्निः । भारतः । शर्म । युंसत् । ज्योक् । पुश्यात् । सूर्यम् । उत्°चरन्तम् । यः। इन्द्राय। सुनर्वाम। इति। आहै। नरे। नर्याय। नृ॰तमाय। नृणाम्॥ ४॥ न तं जिनन्ति बहवो न दुभ्रा उर्वस्मा अदितिः शर्म यंसत्। प्रियः सुकृत्प्रिय इन्हें मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी॥५॥ न। तम्। जिनुन्ति। बहर्वः। न। दुभाः। उरु। अस्मै। अदिंतिः। शर्म। युंसुत्। ष्ट्रियः। सु°कृत्। ष्ट्रियः। इन्द्रें। मृनायुः। ष्ट्रियः। सुप्र°ञ्चवीः। ष्ट्रियः। अस्य । सोमी॥ ५॥ सुप्राव्यः प्राशुषाळेष वीरः सुष्वेः पुक्तिं कृणुते केवलेन्द्रः। नासुष्वेरापिर्न सखा न जामिर्दुष्प्राव्योऽवहुन्तेदवांचः॥ ६॥ सुप्रु॰अव्यः। प्राशुषाट्। एषः। वीरः। सुस्वैः। पुक्तिम्। कृणुते। केवला। इन्द्रेः। न। असुंस्वे:। आपि:। न। सर्खा। न। जामि:। दु:प्रु॰अव्यः। अवु॰हुन्ता। इत्। अवाच:॥ ६॥

[88]

न रेवतां पृणिनां सुख्यिमन्द्रोऽस्ंन्वता सुत्पाः सं गृंणीते।
आस्य वेदंः खिदित हिन्तं नृग्नं वि सुष्वंये पृक्तये केवेलो भूत्॥७॥
न।रेवतां। पृणिनां। सुख्यम्। इन्द्रं:। असुन्वता। सुत्॰पाः। सम्। गृणीते।
आ। अस्य। वेदंः। खिदितं। हिन्तं। नृग्नम्। वि। सुस्वंये। पृक्तये। केवेलः। भूत्॥७॥
इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्तोऽवंसितास इन्द्रंम्।
इन्द्रं क्षियन्तं उत युध्यंमाना इन्द्रं नरों वाज्यन्तों हवन्ते॥८॥
इन्द्रंम्। परे। अवरे। मध्यमासंः। इन्द्रंम्। यान्तंः। अवं॰िसतासः। इन्द्रंम्।
इन्द्रंम्। क्षियन्तंः। उत। युध्यंमानाः। इन्द्रंम्। नरेः। वाज्यन्तेः। हुवन्ते॥८॥

[ २६ ] [ ७ वामदेवो गौतमः। १-३ इन्द्रो, आत्मा वा, ४-७ श्येनः। त्रिष्टुप्।] अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कृक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः। अहं कुर्त्समार्जुनेयं न्यृञ्जेऽहं क्विक्शना पश्यंता मा॥ १॥ अहम्। मर्नुः। अभवम्। सूर्यः। च। अहम्। कृक्षीवान्। ऋषिः। अस्मि। विप्रः। अहम्। कुर्त्सम्। आर्जुनेयम्। नि। ऋञ्जे । अहम्। क्वि:। उशनां। पश्यंत। मा ॥ १ ॥ अहं भूमिमदद्गमायीयाहं वृष्टिं दा्शुषे मर्त्याय। अहमुपो अनयं वावशाना मर्म देवासो अनु केर्तमायन्॥ २॥ अहम्। भूमिम्। अद्दाम्। आयीय। अहम्। वृष्टिम्। दाशुषै। मर्त्यीय। अहम्। अपः। अनुयम्। वावृशानाः। मम्। देवासः। अनु। केतम्। आयुन्॥ २॥ अहं पुरों मन्दसानो व्यैरं नवं साकं नंवतीः शम्बरस्य। शृतुतुमं वेश्यं सुर्वताता दिवोदासमितिथिग्वं यदावम्॥ ३॥ अहम्। पुर्रः। मुन्दुसानः। वि। ऐ्रम्। नवं। साकम्। नवतीः। शम्बरस्य। शृत्°तमम्। वेश्यम्। सूर्व°ताता। दिवं:२दासम्। अतिथि॰ग्वम्। यत्। आवंम्॥ ३॥ प्र सु ष विभ्यों मरुतो विरस्तु प्र श्येनः श्येनेभ्यं आशुपत्वां। अच्क्रया यत्स्वधयां सुपूर्णी हुव्यं भरुन्मनंवे देवर्जुष्टम्॥४॥ प्र। सु। सः। वि॰भ्यः। मुरुतः। विः। अस्तु। प्र। श्येनः। श्येनेभ्यः। आ्शु॰पत्वां। अ्चुक्रया । यत् । स्वधया । सु॰पुर्णः । हृव्यम् । भरत् । मनवे । देव॰ जुष्टम् ॥ ४ ॥

भर्द्यदि विरतो वेविजानः पृथोरुणा मनोजवा असर्जि।
तूर्यं ययौ मधुना सोम्येनोत श्रवो विविदे श्येनो अत्रं॥५॥
भरत्। यदि। विः। अतः। वेविजानः। पृथा। उरुणां। मनः रजवाः। असर्जि।
तूर्यम्। ययौ। मधुना। सोम्येने। उत। श्रवः। विविदे । श्येनः। अत्रं॥५॥
ऋजीपी श्येनो ददमानो अंशुं पंग्रवतः शकुनो मन्द्रं मद्म्।
सोमं भरद्दादृह्यणो देवावान्दिवो अमुष्मादुत्तराद्यायं॥६॥
ऋजीपी। श्येनः। ददमानः। अंशुम्। पृग्रव्वतः। श्रुकुनः। मन्द्रम्। मद्म्।
सोमंम्। भृरत्। दुदृह्यणः। देवव्वान्। दिवः। अमुष्मात्। उत्वत्तरात्। आव्दायं । ६॥
आदायं श्येनो अभरत्सोमं सहस्रं स्वाँ अयुतं च साकम्।
आत्रा पुरंधिरजहादरातीमंदे सोमस्य मूरा अमूरः॥७॥
आव्दायं। श्येनः। अभरत्। सोमम्। सहस्रम्। स्वान्। अयुतंम्। च। साकम्।
आत्रं। पुरंम्धिः। अजुहात्। अर्रातीः। मदे। सोमस्य। मूराः। अमूरः॥७॥

[ 84]

[२७][५ वामदेवो गौतमः। श्येनः, ५ इन्द्रो वा। त्रिष्टुप्, ५ शक्वरी।]

गर्भे नु सन्न-वेषामवेदमृहं देवानां जिनमानि विश्वां।

शृतं मा पुर आयंसीररश्चनधं श्येनो ज्वसा निरंदीयम्॥१॥

गर्भे । नु । सन् । अनुं । एषाम् । अवेदम् । अहम् । देवानाम् । जिनमानि । विश्वां ।

शृतम् । मा । पुरं : । आयंसी : । अर्धान् । अधं । श्येन : । ज्वसां । नि : । अदी्यम् ॥१॥

न घा स मामप् जोषं जभाराभीमांस त्वक्षंसा वीर्येण ।

ईमा पुरंधिरजहादरांतीकृत वातां अतरच्छूश्रुवान :॥२॥

न । घ । सः । माम् । अपं । जोषम् । जुभार । अभि । ईम् । आस् । त्वक्षंसा । वीर्येण ।

ईमा । पुरंम् धः । अजुहात् । अर्राती : । उत । वातान् । अतुर्त् । शृश्रुवान : ॥२॥

अव यच्छ्येनो अस्वनीदध् द्योवि यद्यदि वातं ऊहुः पुरंधिम् ।

सृजद्यंस्मा अवं हि श्चिपञ्चां कृशानुरस्ता मनंसा भुरण्यन् ॥३॥

अवं । यत् । श्येन : । अस्वनीत् । अधं । द्यो : । वि । यत् । यदि । वा । अतं : । ऊहु : । पुरंम् धिम् ।

सृजत् । यत् । अस्मै । अवं । हु । श्चिपत् । ज्याम् । कृशानुं : । अस्तां । मनंसा । भुरण्यन् ॥३॥

ऋृजि्ष्य ईमिन्द्रांवतो न भुज्युं श्येनो जंभार बृहुतो अध् ष्णोः।
अन्तः पंतत्पत्त्र्यंस्य पूर्णमध् यामेनि प्रसितस्य तद्वेः॥४॥
ऋृजि्ष्यः। ईम्। इन्द्रं वतः। न। भुज्युम्। श्येनः। जुभारः। बृहुतः। अधि। स्नोः।
अन्तरिति। पृतृत्। पृतृति। अस्य। पूर्णम्। अधि। यामेनि। प्र॰सितस्य। तत्। वेरिति वेः॥४॥
अधे श्वेतं कृलश्ं गोभिरक्तमापिष्यानं मुघवां शुक्रमन्धः।
अध्वर्युभिः प्रयंतं मध्यो अग्रमिन्द्रो मदाय प्रति धृत्पिबध्यै।
शूरो मदाय प्रति धृत्पिबध्यै॥५॥
[१६]
अधे। श्वेतम्। कृलश्मि। गोभिः। अक्तम्। आ॰पिष्यानम्। मुघ॰वां। शुक्रम्। अन्धः।
अध्वर्यु॰भिः। प्र॰यंतम्। मध्वः। अग्रम्। इन्द्रंः। मदाय। प्रति। धृत्। पिबंध्यै।
शूर्रः। मद्यंय। प्रतिं। धृत्। पिबंध्यै॥५॥

[२८] [५ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः, इन्द्रासोमौ वा। त्रिष्टुप्।]
त्वा युजा तव तत्सोम सख्य इन्द्रो अपो मनेवे सस्तुर्तस्कः।
अह्ननिह्मिरिणात्सप्त सिन्धूनपांवृणोदिपिहितेव खानि॥ १॥
त्वा। युजा। तवं। तत्। सोम्। सख्ये। इन्द्रेः। अपः। मनेवे। सु॰सुर्तः। कृरितिं कः।
अहंन्। अहंम्। अरिणात्। सप्त। सिन्धून्। अप। अवृणोत्। अपिहिताऽइव। खानिं॥ १॥
त्वा युजा नि खिदुत्सूर्यस्येन्द्रेश्चकं सहंसा सद्य इन्दे।।
अधि ष्णुनां बृहृता वर्तमानं मृहो द्रुहो अपं विश्वायुं धायि॥ २॥
त्वा। युजा। नि। खिदुत्। सूर्यस्य। इन्द्रेः। चुक्रम्। सहंसा। सुद्यः। इन्द्रो इतिं।
अधि। स्नुनां। बृहृता। वर्तमानम्। मृहः। द्रुहः। अपं। विश्व॰ औयु। धायि॥ २॥
अह्निनन्द्रो अदहदुग्निरिन्दो पुरा दस्यून्मध्यंदिनाद्भीकं।
दुर्गे दुरोणे क्रत्वा न यातां पुरू सहस्र्या शर्वा नि बर्हीत्॥ ३॥
अहंन्। इन्द्रेः। अदंहत्। अग्निः। इन्द्रो इति। पुरा। दस्यून्। मध्यंदिनात्। अभीकं।
दुःरगे। दुरोणे। क्रत्वां। न। याताम्। पुरु। सहस्रां। शर्वा। नि। बर्हीत्॥ ३॥
विश्वस्मात्सीमध्माँ इन्द्र दस्यून्विशो दार्सीरकृणोरप्रश्रस्ताः।
अबांधेथाममृणतं नि शत्रूनविन्देथामपंचितिं वधेतैः॥ ४॥

विश्वंस्मात्। स्रीम्। अधुमान्। इन्द्र। दस्यूंन्। विशं:। दासी:। अकृणोः। अप्रु॰शुस्ताः। अबांधेथाम्। अमृंणतम्। नि। शत्रूंन्। अविन्देथाम्। अपं॰िचितिम्। वर्धत्रैः॥ ४॥ पुवा सत्यं मंघवाना युवं तिदन्द्रंश्च सोमोर्वमश्च्यं गोः। आदंर्दृत्मिपिहितान्यश्नां रिरिच्थुः क्षाश्चित्ततृद्ग्ना॥ ५॥ पुव। सत्यम्। मृघु॰वाना। युवम्। तत्। इन्द्रंः। च। सोम्। ऊर्वम्। अश्व्यंम्। गोः। आ। अदुर्दृतुम्। अपिं॰हितानि। अश्नां। रिरिचर्थुः। क्षाः। चित्। तुतुदाना॥ ५॥

[ 80]

[२९][५ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

आ नं: स्तुत उप वार्जेभिरूती इन्द्रं याहि हरिभिर्मन्दसानः। तिरिंचदर्यः सर्वना पुरूण्याङ्गुषोभिर्गृणानः स्त्यराधाः॥ १॥ आ। नु:। स्तुत:। उपं। वार्जेभि:। ऊती। इन्द्रं। याहि। हरि॰भि:। मुन्दुसान:। तिरः। चित्। अर्यः। सर्वना। पुरूणिं। आङ्गृषेभिः। गृणानः। सत्य°राधाः॥ १॥ आ हि ष्मा याति नर्यश्चिकित्वान्हूयमानः सोतृभिरुपं युज्ञम्। स्वश्वो यो अभीरुर्मन्यमानः सुष्वाणेभिर्मदंति सं हं वीरैः॥ २॥ आ। हि। स्मु। यार्ति। नर्यः। चिकित्वान्। हूयमानः। सोतृ॰भिः। उपं। युज्ञम्। सु॰अश्वं:। य:। अभीरु:। मन्यंमान:। सुस्वानेभिं:। मदंति। सम्। हु। वी्रै:॥ २॥ श्रावयेदंस्य कर्णां वाज्यध्यै जुष्टामनु प्र दिशं मन्द्यध्यै। उद्घावृषाणो रार्धसे तुविष्मान्कर्रन्न इन्द्रीः सुतीर्थार्भयं च॥ ३॥ श्रुवयं। इत्। अस्य। कर्णा। वाज्यध्यै। जुष्टाम्। अनु। प्र। दिशम्। मुन्द्यध्यै। उत्°ववृषाणः। राधंसे। तुर्विष्मान्। करत्। नुः। इन्द्रंः। सु°तीर्था। अभयम्। चु ॥ ३॥ अच्छा यो गन्ता नार्धमानमूती इत्था विप्रं हर्वमानं गृणन्तम्। उप त्मिन दर्धांनो धुर्या ३ शून्त्सहस्रांणि शृतानि वर्जवाहुः॥ ४॥ अच्छै। य:। गन्तां। नाधंमानम्। ऊती। इत्था। विप्रम्। हवंमानम्। गृणन्तम्। उपं। त्मिनं। दर्धानः। धुरि। आ्शून्। सहस्राणि। शृतानिं। वर्ज्र॰बाहुः॥ ४॥ त्वोतांसो मघवन्निन्द्र विप्रां वयं तें स्याम सूरयों गृणन्तः। भेजानासों बृहिद्वस्य राय आंकाय्यस्य दावने पुरुक्षोः॥ ५॥

[86]

त्वा॰ऊंतासः। मृघ्॰वन्। इन्द्रः। विप्राः। वयम्। ते । स्याम्। सूर्यः। गृणन्तः। भेजानासः। बृहत्॰दिवस्य। ग्यः। आ॰काय्यस्य। दावने। पुरु॰क्षोः॥ ५॥

[ ३० ] [ २४ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः, ९-११ इन्द्रोषसौ। गायत्री, ८, २४ अनुष्टुभौ।] निकंरिन्द्र त्वदुत्तंरो न ज्यायाँ अस्ति वृत्रहन्। निकंरेवा यथा त्वम्॥ १॥ नर्कि:। डुन्द्र । त्वत्। उत्°तरः। न। ज्यायान्। अस्ति। वृत्र°हुन्। नर्कि:। एव। यथा। त्वम्॥ १॥ सुत्रा ते अर्नु कृष्टयो विश्वा चुक्रेव वावृतुः। सुत्रा मुहाँ असि श्रुतः॥ २॥ स्त्रा। ते । अनु । कृष्टर्यः । विश्वा । चुक्राऽईव । वृवृतुः । स्त्रा । महान् । असि । श्रुतः ॥ २ ॥ विश्वें चुनेदुना त्वां देवासं इन्द्र युयुधुः। यदहा नक्तमार्तिरः॥ ३॥ विश्वे । चुन । इत् । अना । त्वा । देवासं : । इन्द्र । युयुधु : । यत् । अहां । नक्तम् । आ । अतिर : ॥ ३ ॥ यत्रोत बांधितेभ्यंशच्क्रं कुत्साय युध्यंते। मुषाय इन्द्र सूर्यम्॥ ४॥ यत्रं। उत। बाधितेभ्यः। चक्रम्। कुत्साय। युध्यते। मुषायः। इन्द्र। सूर्यम्॥४॥ यत्रं देवाँ ऋधायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत्। त्विमन्द्र वनूँरहन्॥ ५॥ [88] यत्रं। देवान्। ऋघायतः। विश्वान्। अर्युध्यः। एकः। इत्। त्वम्। इन्द्र। वृनून्। अहन्॥ ५॥ यत्रोत मर्त्याय कमरिणा इन्द्र सूर्यम्। प्रावः शचीभिरेत्शम्॥ ६॥ यत्रं। उत्। मर्त्याय। कम्। अरिणाः। इन्द्र्। सूर्यम्। प्र। आवः। शर्चीभिः। एतंशम्॥ ६॥ किमादुतासि वृत्रहुन्मघंवन्मन्युमत्तमः। अत्राहु दानुमार्तिरः॥ ७॥ किम्। आत्। उत्। अस्। वृत्र°हुन्। मघं°वन्। मुन्युमत्°तमः। अत्रं। अहं। दानुंम्। आ। अतिरः॥ ७॥ एतद् घेदुत वीर्यश्मिन्द्रं चुकर्थ पौंस्यम्। स्त्रियं यहुं हणायुवं वधीर्दुहितरं दिवः॥८॥ एतत्। घ। इत्। उत। वीर्यम्। इन्द्रं। चुकर्थ। पौंस्यम्। स्त्रियम्। यत्। दुः२हृनायुवम्। वधीः। दुह्तिर्रम्। दिवः॥८॥ द्विविश्चिद् घा दुहितरं मुहान्महीयमानाम्। उषासंमिन्द्र सं पिणक्॥ ९॥ द्वि:। चित्। घु। दुहितरम्। मुहान्। मुहीयमानाम्। उषसम्। हुन्द्र। सम्। पुणुक्॥९॥ अपोषा अनंसः सर्त्संपिष्टादहं बिभ्युषीं। नि यत्सीं शिश्नथद्वषां॥ १०॥ [ 20] अप । उषाः। अनंसः। सुरुत्। सम्°पिष्टात्। अहं। बि्भ्युषी । नि। यत्। सी्म्। शि्शनर्थत्। वृषां ॥ १०॥ पुतद्स्या अर्नः शये सुसंपिष्टं विपाश्या। सुसारं सीं परावर्तः॥ ११॥

एतत्। अस्याः। अनंः। शुये। सु॰संपिष्टम्। वि॰पाशि। आ। ससारं। सीम्। पुरा॰वतंः॥ ११॥ उत सिन्धुं विबाल्यं वितस्थानामधि क्षमिं। परि ष्ठा इन्द्र माययां॥ १२॥ उत । सिन्धुंम् । वि॰बाल्यंम् । वि॰तस्थानाम् । अधि । क्षिम । परि । स्थाः । इन्द्र । माययां ॥ १२ ॥ उत शुष्णांस्य धृष्णुया प्र मृंक्षो अभि वेदंनम्। पुरो यदंस्य संपिणक्॥ १३॥ उत। शुष्णंस्य। धृष्णु॰या। प्र। मृक्षु:। अभि। वेदंनम्। पुरं:। यत्। अस्य। सुम्॰िपुणक्॥ १३॥ उत दासं कौलितुरं बृहुतः पर्वताद्धि। अवाहन्निन्द्र शम्बरम्॥ १४॥ उत। दासम्। कौलि॰तुरम्। बृहुत:। पर्वतात्। अधि। अवै। अहुन्। इन्द्र। शम्बेरम्॥ १४॥ उत दासस्य वृचिनः सहस्राणि शृतावधीः। अधि पञ्च पूधौरिव॥ १५॥ [ 38] उत। दासस्य। वृचिनः। सहस्राणि। शत। अवधीः। अधि। पञ्चे। प्रधीन्ऽईव॥ १५॥ उत त्यं पुत्रमृग्रुवः परावृक्तं शृतक्रेतुः। उक्थेष्विन्द्र आर्भजत्॥ १६॥ <u>उत्त । त्यम् । पुत्रम् । अग्रुव</u>ः । पर्गं°वृक्तम् । शृत°क्रंतुः । उक्थेषुं । इन्द्रं : । आ । अभुजृत् ॥ १६ ॥ उत त्या तुर्वशायदू अस्नातारा शचीपतिः । इन्ह्री विद्वाँ अपारयत् ॥ १७॥ उत्। त्या। तुर्वशायदू इति । अस्नातारा । शची ३ °पितः । इन्द्रः । विद्वान् । अपार्यत्॥ १७ ॥ उत त्या सद्य आर्या सुरयोरिन्द्र पारतः। अर्णाचित्ररथावधीः॥ १८॥ उत। त्या। सुद्य:। आर्या। सुरयों:। इन्द्र। पारतः। अर्णाचित्ररथा। अवुधी:॥ १८॥ अनु द्वा जिहुता नयोऽन्धं श्रोणं च वृत्रहन्। न तत्ते सुम्नमष्टवे॥ १९॥ अनु। द्वा। जुह्ति। नुयु:। अन्धम्। श्रोणम्। चु। वृत्रु॰हन्। न। तत्। ते। सुम्नम्। अष्टेवे॥ १९॥ शृतमृश्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्। दिवोदासाय दाशुर्षे॥ २०॥ [ 27] शृतम्। अश्मृन्॰मर्यीनाम्। पुराम्। इन्द्रं:। वि। आस्यृत्। दिवं:२दासाय। दाशुर्षे॥ २०॥ अस्वापयद्दभीतंये सहस्रा त्रिंशतं हथैं:। दासानामिन्द्रो मायया ॥ २१॥ अस्वापयत्। दुभीतये। सहस्रा । त्रिंशतम्। हथैः। दासानाम्। इन्द्रेः। माययां॥ २१॥ स घेदुतासि वृत्रहन्त्समान इन्द्र गोपितः। यस्ता विश्वानि चिच्युषे॥ २२॥ सः। घु। इत्। उत। असि। वृत्र°हुन्। सुमानः। इन्द्र। गो॰पतिः। यः। ता। विश्वानि। चिच्युषे॥ २२॥ उत नूनं यदिंन्द्रियं करिष्या इन्द्र पौंस्यम्। अद्या निक्ष्टदा मिनत्॥ २३॥ उत । नूनम् । यत् । इन्द्रियम् । कृरिष्याः । इन्द्र । पौंस्यम् । अद्य । निकः । तत् । आ । मिनृत् ॥ २३ ॥

वामंवामं त आदुरे देवो दंदात्वर्यमा। वामं पूषा वामं भगों वामं देवः कर्रूळती॥ २४॥ [२३] वामम् वामम्। ते। आ॰ दुरे। देवः। ददातु। अर्यमा। वामम्। पूषा। वामम्। भगः। वामम्। देवः। कर्रूळती॥ २४॥ वामम्। पूषा। वामम्। भगः। वामम्। देवः। कर्रूळती॥ २४॥

[ ३१ ] [ १५ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः। गायत्री, ३ पादनिचृत्।]

कर्या नश्चित्र आ भ्वंदूती सुदार्वृधः सर्खा। कया शर्चिष्ठया वृता॥ १॥ कर्यो । नुः । चित्रः । आ । भुवत् । ऊती । सदा°वृधः । सर्खा । कर्यो । शर्चिष्ठया । वृता ॥ १ ॥ कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धंसः। दृळहा चिंदाुरुजे वसुं॥ २॥ कः। त्वा । सृत्यः। मदानाम्। मंहिष्ठः। मृत्सृत्। अन्धंसः। दृळ्हा। चित्। आ्॰रुजै। वसुं॥ २॥ अभी षु णुः सर्खीनामविता जिरितृणाम्। शृतं भेवास्यूतिभिः॥ ३॥ अभि। सु। नु:। सर्खीनाम्। अविता। जुरितृणाम्। श्वतम्। भवासि। ऊति°भिः॥ ३॥ अभी नु आ वेवृत्स्व चुक्रं न वृत्तमर्वतः। नियुद्धिशचर्षणीनाम्॥ ४॥ अभि। नुः। आ। वृवृत्स्व । चुक्रम्। न। वृत्तम्। अर्वतः। नियुत्°भिः। चुर्षुणीनाम्॥४॥ प्रवता हि कर्तूनामा हा पदेव गच्छति। अभिक्ष सूर्ये सर्चा॥ ५॥ [88] प्रु॰वर्ता । हि । क्रतूनाम् । आ । हु । पुदाऽईव । गच्छेति । अभेक्षि । सूर्ये । सर्चा ॥ ५ ॥ सं यत्तं इन्द्र मुन्यवुः सं चुक्राणि दधन्विरे। अधु त्वे अधु सूर्ये॥ ६॥ सम्। यत्। ते । इन्द्र । मृन्यवं:। सम्। चुक्राणि । दुधन्विरे। अर्ध । त्वे इति । अर्ध । सूर्ये ॥ ६॥ उत स्मा हि स्वामाहुरिन्मुघवानं शचीपते। दार्तारुमिवंदीधयुम्॥ ७॥ उत । स्म । हि । स्वाम् । आहुः । इत् । मुघ°वीनम् । शुची्॰पुते । दातौरम् । अवि॰दीधयुम् ॥ ७ ॥ उत स्मा सुद्य इत्परि शशमानायं सुन्वते। पुरू चिन्मंहसे वसुं॥८॥ उत । स्म । सद्यः । इत् । परिं । शृशुमानायं । सुन्वते । पुरु । चित् । मृंहुसे । वसुं ॥ ८ ॥ नुहिष्मा ते शृतं चुन राधो वर्रन्त आमुरः। न च्यौत्नानि करिष्युतः॥ ९॥ नुहि। स्मृ। ते। शृतम्। चुन। रार्धः। वर्रन्ते। आ्॰मुरः। न। च्यौत्नार्नि। कृरिष्युतः॥ ९॥ अस्माँ अवन्तु ते शृतम्स्मान्त्सृहस्त्रंमूतयः। अस्मान्विश्वां अभिष्टंयः॥ १०॥ [ 24] अस्मान्। अवन्तु। ते। शतम्। अस्मान्। सहस्रम्। ऊतर्यः। अस्मान्। विश्वाः। अभिष्टयः॥ १०॥

आश्वलायनशाखीया

अस्माँ दुहा वृंणीष्व सुख्यायं स्वस्तयं। महो राये द्वित्यंते॥ ११॥
अस्मान्। इह। वृणीष्व। सुख्यायं। स्वस्तयं। महः। राये। द्वित्यंते॥ ११॥
अस्माँ अविद्वि विश्वहेन्द्रं राया परीणसा। अस्मान्विश्वांभिकृतिभिः॥ १२॥
अस्मान्। अविद्वि विश्वहां। इन्द्रं। राया। परीणसा। अस्मान्। विश्वांभिः। कृति॰भिः॥ १२॥
अस्माभ्यं ताँ अपां वृधि वृजाँ अस्तेव गोमंतः। नवांभिरिन्द्रोतिभिः॥ १३॥
अस्माभ्यंम्। तान्। अपं। वृधि। वृजान। अस्तांऽइव। गो॰मंतः। नवांभिः। इन्द्र। कृति॰भिः॥ १३॥
अस्माकं धृष्णुया रथों द्युमाँ इन्द्रानंपच्युतः। गृव्युरंश्वयुरीयते॥ १४॥
अस्माकंम्। धृष्णु॰या। रथेः। द्यु॰मान्। इन्द्र। अनंप॰च्युतः। गृव्युः। अश्व॰थुः। ई्यते॥ १४॥
अस्माकंमृत्मं कृधि श्रवों देवेषुं सूर्य। विषेष्ठं द्यामिवोपरि॥ १५॥
[२६]
अस्माकंम्। उत्॰त्मम्। कृधि। श्रवं:। देवेषुं। सूर्यः। विषेष्ठम्। द्याम्ऽईव। उपरि॥ १५॥

[ ३२ ] [ २४ वामदेवो गौतमः। इन्द्रः, २३-२४ इन्द्राश्वौ। गायत्री। ]

आ तू नं इन्द्र वृत्रहन्न्स्माकंमधंमा गंहि। महान्महीभिक्तिभिः॥ १॥
आ। तु। नः। इन्द्र। वृत्र॰ह्न्। अस्माकंम्। अर्धम्। आ। गृह्। महान्। महीभिः। ऊति॰भिः॥ १॥
भृमिश्चिद्धासि तूर्तुजिरा चित्रं चित्रिणीष्वा। चित्रं कृणोष्यूतयं॥ २॥
भृमिः। चित्। घ्। अस्। तूर्तुजिः। आ। चित्रं। चित्रिणीषु। आ। चित्रम्। कृणोषि। ऊतयं॥ २॥
दभेभिश्चिच्छशीयांसं हंसि व्रार्थन्तमोजंसा। सर्खिभियं त्वे सर्चा॥ ३॥
दभेभिः। चित्। शशीयांसम्। हंसि। व्रार्थन्तम्। ओजंसा। सर्खि॰भिः। ये। त्वे इति। सर्चा॥ ३॥
व्यमिन्द्र त्वे सर्चा व्यं त्वाभि नोनुमः। अस्माँअंस्माँ इदुदंव॥ ४॥
व्यम्। इन्द्र। त्वे इति। सर्चा। व्यम्। त्वा। अभि। नोतुमः। अस्मान्॰अंस्मान्। इत। उत्। अव्॥ ४॥
स नंश्चित्राभिरहिवोऽनव्द्याभिकृतिभिः। अनांधृष्टाभिरा गंहि॥ ५॥
[२७]
सः। नः। चित्राभिः। अद्वि॰वः। अनुव्द्याभिः। ऊति॰भिः। अनांधृष्टाभिः। आ। गृहि॥ ५॥
भूयामो षु त्वावंतः सर्खाय इन्द्र गोमंतः। युजो वाजांय घृष्वंये॥ ६॥
पूयामो इति। सु। त्वा॰वंतः। सर्खायः। इन्द्र। गो॰मंतः। युजोः। वाजांय। घृष्वंये॥ ६॥
त्वं होक ईशिष् इन्द्र वाजंस्य गोमंतः। स नों यन्धि महीमिष्म्॥ ७॥

त्वम्। हि। एकः। ईशिषे। इन्द्रं। वार्जस्य। गो॰मतः। सः। नः। यन्धि। मुहीम्। इषम्॥ ७॥

न त्वां वरन्ते अन्यथा यदित्संसि स्तुतो मुघम्। स्तोतृभ्यं इन्द्र गिर्वणः॥ ८॥ न। त्वा। व्रन्ते । अन्यर्था । यत्। दित्संसि । स्तुतः। मुघम्। स्तोतृ॰भ्यः। इन्द्र । गिुर्वृणः॥ ८॥ अभि त्वा गोर्तमा गिरानूषत् प्र दावनै। इन्द्र वार्जाय घृष्वये॥ ९॥ अभि। त्वा । गोर्तमाः। गिरा। अनूषत। प्र। दावने। इन्द्रे। वार्जाय। घृष्वये॥ ९॥ प्र तें वोचाम वीर्याई या मन्दसान आरुंजः। पुरो दासीरभीत्यं॥ १०॥ [26] प्र। ते । वोचाम् । वीर्या । याः । मृन्दसानः । आ । अरुंजः । पुरंः । दासीः । अभि॰इत्यं ॥ १० ॥ ता तें गृणन्ति वेधसो यानि चुकर्थ पौंस्यां। सुतेष्विन्द्र गिर्वणः॥ ११॥ ता। ते। गृणन्ति। वेधसं:। यानि। चुकर्थ। पौंस्या। सुतेषु। इन्द्र। गिर्वृण:॥ ११॥ अवीवधन्त गोर्तमा इन्द्र त्वे स्तोमेवाहसः। ऐषुं धा वी्रवृद्यशः॥ १२॥ अवीवृधन्त। गोर्तमाः। इन्द्रं। त्वे इर्ति। स्तोमं°वाहसः। आ। एषु। धाः। वीर°वंत्। यशः॥ १२॥ यच्चिद्धि शश्वंतामसीन्द्र साधारणस्त्वम्। तं त्वा वयं हवामहे॥ १३॥ यत्। चित्। हि। शश्वताम्। असिं। इन्द्रं। साधौरणः। त्वम्। तम्। त्वा। वयम्। हुवामुहे ॥ १३॥ अर्वाचीनो वंसो भवास्मे सु मुत्स्वान्धंसः। सोमानामिन्द्र सोमपाः॥ १४॥ अुर्वाचीन:। वसो इति । भुव । अस्मे इति । सु । मृत्स्व । अन्धेस:। सोमानाम् । इन्द्र । सोमु॰पाः॥ १४॥ अस्माकं त्वा मतीनामा स्तोमं इन्द्र यच्छतु। अर्वागा वर्तया हरी॥ १५॥ [ 28] अस्मार्कम्। त्वा । मृतीनाम्। आ। स्तोर्मः। इन्द्र । युच्छुतु । अुर्वाक्। आ। वृर्तय । हरी इति ॥ १५॥ पुरोकाशं च नो घसों जोषयांसे गिरर्श्च नः। वृध्युर्रिव योषंणाम्॥ १६॥ पुरोळाशम्। च। नः। घसः। जोषयासे। गिरः। च। नः। वध्युःऽईव। योषणाम्॥ १६॥ सुहस्रुं व्यतीनां युक्तानामिन्द्रमीमहे। शृतं सोमस्य खार्यः॥ १७॥ सहस्नम् । व्यतीनाम् । युक्तानाम् । इन्द्रम् । ईम्हे । शृतम् । सोमस्य । खार्यः ॥ १७ ॥ सहस्रां ते शृता वृयं गवामा च्यावयामसि। अस्मुत्रा रार्धं एतु ते॥ १८॥ सहस्रा । ते । शृता । वयम् । गर्वाम् । आ । च्यवयामुसि । अस्मु॰त्रा । रार्धः । पुतु । ते ॥ १८ ॥ दर्श ते कुलशानां हिरंण्यानामधीमहि। भूरिदा असि वृत्रहन्॥ १९॥ दर्श । ते । कुलशानाम् । हिरंण्यानाम् । अधीमहि । भूरि॰दाः । असि । वृत्र॰हुन् ॥ १९ ॥ भूरिंदा भूरिं देहि नो मा दुभ्रं भूर्या भर। भूरिं घेदिन्द्र दित्सिसि॥ २०॥ भूरिं॰दाः। भूरिं। देहि। नः। मा। दुभ्रम्। भूरिं। आ। भूर्। भूरिं। घ। इत्। इन्द्र। दित्सुसि ॥ २०॥

476

भूरिदा हासि श्रुतः पुंरुता शूरं वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधिस॥ २१॥

भूरि॰दाः। हि। असि। श्रुतः। पुरु॰ता। श्रुरः। वृत्र॰हन्। आ। नः। भुजस्व। राधिस॥ २१॥

प्रते बुभू विचक्षण् शंसामि गोषणो नपात्। माभ्यां गा अनुं शिश्रथः॥ २२॥

प्राते। बुभू इति। वि॰चुक्षण्। शंसामि। गो॰स्नः। नपात्।

मा। आभ्याम्। गाः। अनुं। शिश्रुथः॥ २२॥

क्निनुकेवं विद्रघे नवें द्रुपदे अर्भके। बुभू यामेषु शोभेते॥ २३॥

क्नीनुकाऽईव। विद्रघे। नवें। द्रु॰पदे। अर्भके। बुभू इति। यामेषु। शोभेते इति॥ २३॥

अरं म उस्त्रयाम्णेऽरमनुंस्त्रयाम्णे। बुभू यामेष्वस्त्रदा॥ २४॥

अरंम्। में। उस्त्र॰पाने। अरम्। अनुंस्त॰याने। बुभू इति। यामेषु। अस्त्रिधां॥ २४॥

[३०]

इत्याश्वलायन-संहितायां तृतीयाष्टके षष्ठोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ तृतीयाष्ट्रके सप्तमोऽध्याय:॥

[३३][११ वामदेवो गौतमः। ऋभवः। त्रिष्टुप्]

प्र ऋभुभ्यों दूतिमव वार्चिमध्य उपस्तिरे श्वेतंरीं धेनुमीळे। ये वार्तजूतास्तुरिंगिभिरेवैः परि द्यां सुद्यो अपसो बभूवुः॥ १॥ प्र।ऋभु॰भ्यः। दूतम्ऽईव। वार्चम्। इष्ये। उपु॰स्तिरे। श्वेतरीम्। धेनुम्। ईळे। ये। वार्तं॰जूताः। तुरिर्णं॰भिः। एवैः। परिं। द्याम्। सद्यः। अपर्सः। बुभूवुः॥ १॥ युदार्मक्रन्नभर्वः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणां दंसनांभिः। आदिद्वानामुपं सुख्यमायन्थीरांसः पुष्टिमंवहन्मुनायं॥ २॥ युदा। अरम्। अक्रन्। ऋभवः। पिृतृ॰भ्याम्। परिं॰विष्टी। वेषणां। दंसनांभिः। आत्। इत्। देवानाम्। उपं। सुख्यम्। आयुन्। धीरांसः। पुष्टिम्। अवुहुन्। मुनायै॥ २॥ पुनुर्ये चुक्रुः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शर्याना। ते वाजो विभ्वा ऋभुरिन्द्रवन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु युज्ञम्॥ ३॥ पुनः। ये। चुक्रः। पितरां। युर्वाना। सनां। यूर्पाऽइव। जुरुणा। शर्याना। ते। वार्जः। वि°भ्वां। ऋभुः। इन्द्रं°वन्तः। मधुं°प्सरसः। नुः। अवन्तु। युज्ञम्॥ ३॥ यत्संवत्संमृभवो यामरंक्षुन्यत्संवत्संमृभवो मा अपिंशन्। यत्संवत्समभ्रंरन्भासो अस्यास्ताभिः शर्मीभिरमृत्त्वर्माशुः॥ ४॥ यत्। सुम्°वर्त्सम्। ऋभवः। गाम्। अरेक्षन्। यत्। सुम्°वर्त्सम्। ऋभवः। माः। अपिंशन्। यत्। सम्°वर्त्सम्। अभरन्। भार्सः। अस्याः। ताभिः। शमीभिः। अमृत्°त्वम्। आ्शुः॥ ४॥ ज्येष्ठ आह चमुसा द्वा कुरेति कर्नीयान्त्रीन्कृणवामेत्याह। कृनिष्ठ आह चृतुरस्क्रेति त्वष्टं ऋभवस्तत्पंनयृद्वची वः॥५॥ ज्येष्ठः। आहु । चुमुसा। द्वा। कुरु । इति । कनीयान्। त्रीन्। कृणुवाुम्। इति । आहु । कृनिष्ठः। आहु । चृतुर्रः। कृर । इति । त्वष्टां । ऋभृवः। तत्। पृन्यृत्। वर्चः। वः॥ ५॥ सत्यमूंचुर्नरं पुवा हि चुक्रुरन् स्वधामृभवों जग्मुरेताम्। विभ्राजमानांश्चम्साँ अहेवार्वेनुत्त्वष्टा चृतुरों ददृश्वान्॥ ६॥

स्त्यम्। ऊचुः। नर्रः। एव। हि। चुक्रुः। अनुं। स्वधाम्। ऋभवंः। ज्म्मुः। एताम्। वि॰भ्राजमानान्। चुमुसान्। अहांऽइव। अर्वेनत्। त्वष्टां। चुतुरं:। दुदृश्वान्॥ ६॥ द्वादंश द्यून्यदगोह्यस्यातिथ्ये रणंन्नृभवंः सुसन्तंः। सुक्षेत्रांकृण्वन्नयन्त सिन्धून्धन्वातिंष्ठ्नोषंधीर्निम्नमार्पः॥७॥ द्वादंश। द्यून्। यत्। अगोद्धस्य। आति्थ्ये। रणन्। ऋभवः। सुसन्तः। सु॰क्षेत्रा । अकृण्वन् । अनंयन्त । सिन्धून् । धन्वं । आ । अतिष्ठुन् । ओषंधी: । निम्नम् । आपं: ॥ ७ ॥ रथुं ये चुकुः सुवृतं नरेष्ठां ये धेनुं विश्वजुवं विश्वरूपाम्। त आ तंक्षन्तवृभवो रुयिं नः स्ववंसः स्वपंसः सुहस्ताः॥ ८॥ रथम्। ये। चुक्रुः। सु॰वृतम्। नुरे॰स्थाम्। ये। धेनुम्। वि्रव॰जुवम्। वि्रव॰रूपाम्। ते। आ। तुक्षुन्तु। ऋभवः। र्यिम्। नः। सु॰अवंसः। सु॰अपंसः। सु॰हस्ताः॥ ८॥ अपो होषामजुषन्त देवा अभि क्रत्वा मनसा दीध्यांनाः। वाजों देवानामभवत्सुकर्मेन्द्रस्य ऋभुक्षा वर्रुणस्य विभ्वां॥ ९॥ अपः। हि। एषाम्। अर्जुषन्त। देवाः। अभि। क्रत्वां। मनसा। दीध्यानाः। वार्जः। देवानाम्। अभवत्। सु॰कर्मा। इन्द्रस्य। ऋभुक्षाः। वर्रणस्य। वि॰भ्वां॥ ९॥ ये हरीं मेधयोक्था मद्नेन्त इन्द्राय चुकुः सुयुजा ये अश्वां। ते गुयस्योषुं द्रविणान्यस्मे धृत्त ऋंभवः भेमयन्तो न मित्रम्॥ १०॥ ये। हरी इति । मेधया । उक्था। मदन्तः। इन्द्रीय। चुक्रुः। सु॰युजा । ये। अश्वा । ते। रायः। पोषंम्। द्रविणानि। अस्मे इति। धत्त। ऋभवः। क्षेम्॰यन्तः। न। मित्रम्॥ १०॥ इदाह्नः पीतिमृत वो मदं धुर्न ऋते श्रान्तस्य सुख्यायं देवाः। ते नूनमस्मे ऋभवो वसूनि तृतीयें अस्मिन्सर्वने दधात॥ ११॥ [ ? ] इदा। अहु:। पीतिम्। उत। वः। मद्म्। धः। न। ऋते। श्रान्तस्यं। सुख्यायं। देवाः। ते। नूनम्। अस्मे इति । ऋभवः। वसूनि। तृतीयै। अस्मिन्। सर्वने। दुधातु॥ ११॥

[३४] [११ वामदेवो गौतम:। ऋभव:। त्रिष्टुप्]

ऋभुर्विभ्वा वाज् इन्द्रों नो अच्छेमं युज्ञं रत्नुधेयोपं यात। इदा हि वो धिषणां देव्यह्ममधात्यीतिं सं मदां अग्मता वः॥ १॥

[3]

ऋभुः। वि॰भ्वा । वार्जः। इन्द्रंः। नुः। अच्छं। इुमम्। युज्ञम्। यज्ञम्। रुत्नु॰धेयां। उपं। यातु। इदा। हि। वु:। धिषणां। देवी। अह्नाम्। अर्धात्। पीतिम्। सम्। मर्दाः। अग्मत्। वु:॥१॥ विदानासो जन्मनो वाजरता उत ऋतुभिर्ऋभवो मादयध्वम्। सं वो मदा अग्मत सं पुरंधि सुवीरामसमे रियमेर्यध्वम्॥ २॥ विदानासः। जन्मनः। वाजु॰रत्नाः। उत। ऋतु॰भिः। ऋभवः। माद्यध्वम्। सम्। वु:। मदा:। अग्मत। सम्। पुरम्॰धि:। सु॰वीराम्। अस्मे इति। र्यिम्। आ। र्रुर्युध्वम्॥ २। अयं वो युज्ञ ऋभवोऽकारि यमा मनुष्यत्प्रदिवो दिध्ध्वे। प्र वोऽच्छां जुजुषाणासों अस्थुरभूंत विश्वें अग्रियोत वांजाः॥ ३॥ अयम्। वु:। युज्ञः। ऋभवु:। अुकारि। यम्। आ। मृनुष्वत्। प्रु°दिवै:। दुधि्ध्वे। प्र। वृ:। अच्छे। जुजुषाणासं:। अस्थु:। अभूत। विश्वे। अ्ग्रिया। उत। वाजा:॥ ३॥ अभूंदु वो विधृते रत्नुधेयमिदा नरो दाशुषे मर्त्याय। पिबंत वाजा ऋभवो दुदे वो महिं तृतीयं सर्वनं मदाय॥ ४॥ अभूत्। ऊँ इति । वु:। विधृते। रुत्नु॰धेर्यम्। इदा। नुरु:। दाशुर्षे। मर्त्याय। पिबत। वाजाः। ऋभवः। द्दे। वः। महिं। तृतीयम्। सर्वनम्। मदाय॥ ४॥ आ वांजा यातोपं न ऋभुक्षा महो नरी द्रविणसी गृणानाः। आ वं: पीतयोऽभिपित्वे अह्नामिमा अस्तं नवस्वंइव ग्मन्॥५॥ आ। वाजाः। यात्। उपं। नः। ऋभुक्षाः। महः। न्रः। द्रविणसः। गृणानाः। आ। वु:। पीतर्य:। अभि॰पित्वे। अह्नाम्। इमा:। अस्तम्। नुवस्वं:ऽइव। ग्मुन्॥५॥ आ नेपातः शवसो यातुनोपेमं युज्ञं नमंसा हूयमानाः। सुजोषसः सूरयो यस्य च स्थ मध्वः पात रत्नुधा इन्द्रवन्तः॥ ६॥ आ। नुपातुः। शुवसः। यातुन्। उपं। इमम्। युज्ञम्। नर्मसा। हूयमानाः। सु॰जोषसः। सूरयः। यस्य। चु। स्थ। मध्वः। पातु। रुत्नु॰धाः। इन्द्रं॰वन्तः॥ ६॥ सुजोषां इन्द्र वर्रुणेनु सोमं सुजोषाः पाहि गिर्वणो मुरुद्धिः। अ्ग्रेपाभिर्ऋतुपाभिः सुजोषा ग्नास्पत्नीभी रत्नुधाभिः सुजोषाः॥७॥ सु॰जोषां:। इन्द्र । वर्रुणेन । सोमम्। सु॰जोषां:। पाहि । गिर्वुण:। मुरुत्॰भिं:। अग्रे॰पाभि:। ऋतु॰पाभि:। सु॰जोर्षा:। ग्ना:पर्लीभि:। रुल्॰धार्भि:। सु॰जोर्षा:॥ ७॥

सजोषंस आदित्यैमीदयध्वं सुजोषंस ऋभवः पर्वतेभिः। सुजोषंसो दैव्येना सवित्रा सुजोषंसुः सिन्धुंभी रत्नुधेभिः॥८॥ सु॰जोषंसः। आदित्यैः। माद्यध्वम्। सु॰जोषंसः। ऋभुवः। पर्वतेभिः। सु॰जोषंसः। दैर्व्येन। सुवित्रा। सु॰जोषंसः। सिन्धुं॰भिः। रुत्नु॰धेभिः॥८॥ ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं तत्रक्षुर्ऋभवो ये अश्वां। ये अंसंत्रा य ऋध्योदंसी ये विभ्वो नरंः स्वपत्यानि चुकुः॥ ९॥ ये। अश्विना । ये। पितरा । ये। ऊती। धेनुम्। तुतुक्षुः। ऋभवः। ये। अश्वा । ये। अंस्रेत्रा। ये। ऋषंक्। रोदंसी इति। ये। वि° भ्वः। नरः। सु° अपत्यानि। चुक्रः॥ ९॥ ये गोमन्तुं वाजवन्तं सुवीरं रुयिं धृत्थ वसुमन्तं पुरुक्षुम्। ते अंग्रेपा ऋभवो मन्दसाना अस्मे धंत्त ये चं रातिं गृणन्ति ॥ १०॥ ये। गो॰मन्तम्। वार्जं॰वन्तम्। सु॰वीरंम्। र्यिम्। धृत्थ। वसुं॰मन्तम्। पुरु॰क्षुम्। ते। अुग्रे॰पाः। ऋभुवः। मुन्दुसानाः। अस्मे इति । धृत्तु। ये। चु। सुतिम्। गृणन्ति॥ १०॥ नापाभूत न वोऽतीतृषामानिःशस्ता ऋभवो युज्ञे अस्मिन्। सिमन्द्रेण मद्थ सं मुरुद्धिः सं राजभी रत्नुधेयाय देवाः॥ ११॥ न। अपं। अभूत्। न। वु:। अतीतृषाम्। अनिः २शस्ताः। ऋभवः। युज्ञे। अस्मिन्। सम्। इन्द्रेण। मद्थ। सम्। मुरुत्°भिः। सम्। राजं°भिः। रुत्नु°धेयाय। देवाः॥ ११॥

[8]

[ ३५ ] [ ९ वामदेवो गौतमः। ऋभवः। त्रिष्टुप्]

ड्होपं यात शवसो नपातः सौधंन्वना ऋभवो मार्प भूत।
अस्मिन्हि वः सर्वने रत्न्धेयं गमन्त्वन्द्रमनुं वो मदांसः॥१॥
इह। उपं। यातः। शृवसः। नपातः। सौधंन्वना। ऋभवः। मा। अपं। भूतः।
अस्मिन्। हि। वः। सर्वने। रत्नु धेयंम्। गमन्तु। इन्द्रंम्। अनुं। वः। मदांसः॥१॥
आगंन्नभूणामिह रत्न्धेयमभूत्सोमस्य सुषुतस्य पीतिः।
सुकृत्यया यत्त्वंपस्यया च् एकं विचक्र चंमसं चंतुर्धा॥२॥
आ। अगुन्। ऋभूणाम्। इह। रत्नु धेयंम्। अभूत्। सोमस्य। सु सुंतस्य। पीतिः।
सु कृत्ययां। यत्। सु अपुस्ययां। च। एकंम्। वि चक्रं। चमसम्। चतुः २धा॥२॥

व्यंकृणोत चम्सं चंतुर्धा सखे वि शिक्षेत्यंब्रवीत। अर्थंत वाजा अमृतंस्य पन्थां गुणं देवानांमृभवः सुहस्ताः॥ ३॥ वि। अकृणोत्। चमसम्। चतुः२धा। सर्खे। वि। शिक्ष्। इति। अब्रवीत। अर्थ । ऐतु । वाजाः । अमृतस्य । पन्थाम् । गणम् । देवानाम् । ऋभवः । सु°हस्ताः ॥ ३ ॥ किंमर्यः स्विच्चम्स एष आस् यं कार्व्येन चुतुरौ विचुक्र। अर्था सुनुध्वं सर्वनं मदाय पात ऋभवो मध्नाः सोम्यस्य ॥ ४॥ किम्॰मय:। स्वित्। चुम्स:। एष:। आस्। यम्। कार्व्यन। चुतुर:। वि॰चुक्र। अर्थ। सुनुध्वम्। सर्वनम्। मदाय। पात। ऋभ्वः। मधुनः। सोम्यस्य ॥ ४॥ शच्यांकर्त पितरा युवाना शच्यांकर्त चम्सं देवपानम्। शच्या हरी धर्नुतरावतष्टेन्द्रवाहांवृभवो वाजरताः॥५॥ शच्या । अकुर्तु । पितरा । युर्वाना । शच्या । अकुर्तु । चुमुसम् । देवु॰पानम् । शच्या । हरी इति । धर्नु॰तरौ । अतुष्ट । इन्द्र॰वाहौ । ऋभ्वः । वाजु॰रुलाः ॥ ५ ॥ यो वंः सुनोत्यंभिपित्वे अह्नां तीव्रं वाजासः सर्वनं मदाय। तस्मै र्यिमृभवः सर्ववीरमा तक्षत वृषणो मन्दसानाः॥ ६॥ यः। वः। सुनोति । अभि॰पित्वे। अहर्नाम्। तीव्रम्। वाजासः। सर्वनम्। मदाय। तस्मै । रुयिम् । ऋभवः । सर्वं॰वीरम् । आ । तुक्षुत् । वृषुणुः । मृन्दुसानाः ॥ ६ ॥ प्रातः सुतमंपिबो हर्यश्व माध्यंदिनं सर्वनं केवंलं ते। समृभुभि: पिबस्व रत्नुधेभिः सर्खीयाँ ईन्द्र चकृषे सुंकृत्या॥७॥ प्रातरिति । सुतम् । अपिबः । हृरि॰अश्वः । माध्यदिनम् । सर्वनम् । केवलम् । ते । सम्। ऋभु॰भिः। पिबस्व। रत्नु॰धेभिः। सर्खीन्। यान्। इन्द्र। चुकृषे। सु॰कृत्या॥७॥ ये देवासो अभवता सुकृत्या श्येनाड्वेदधि दिवि निषेद। ते रत्नं धात शवसो नपातुः सौधंन्वना अभवतामृतांसः॥८॥ ये। देवास:। अभवत। सु॰कृत्या। श्येना:ऽईव। इत्। अधि। दिवि। नि॰सेद। ते। रत्नम्। धातु। शुवुसुः। नुपातुः। सौधन्वना। अभवत। अमृतासः॥ ८॥ यत्तीयं सर्वनं रत्धेयमकृणुध्वं स्वप्स्या सुंहस्ताः। तदूंभवुः परिषिक्तं व एतत्सं मर्देभिरिन्द्रियेभिः पिबध्वम्॥ ९॥

[4]

[8]

यत्। तृतीयंम्। सर्वनम्। रृत्नु॰धेयंम्। अर्कृणुध्वम्। सु॰अ॒पुस्या। सु॰हृस्ताः। तत्। ऋृभ्वः। परि॰िसक्तम्। वः। एतत्। सम्। मर्देभिः। इन्द्रियेभिः। पि॒बृध्वम्॥ ९॥

[ ३६ ] [ ९ वामदेवो गौतमः। ऋभवः। जगती, ९ त्रिष्टुप्।]

अनुश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो ई रथस्त्रिचुक्रः परि वर्तते रर्जः। मुहत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं द्यामृभवः पृथिवीं यच्च पुष्यंथ॥ १॥ अनुश्वः। जातः। अनुभीशुः। उक्थ्यः। रथः। त्रु॰चुक्रः। परिं। वृर्तते । रजः। मृहत्। तत्। वः। देव्यस्य। प्र॰वार्चनम्। द्याम्। ऋभवः। पृथिवीम्। यत्। च्। पुष्यथ॥ १॥ रथुं ये चुकुः सुवृतं सुचेतसोऽविह्वरन्तं मनसस्परि ध्यया। ताँ कु न्वंशस्य सर्वनस्य पीतय आ वो वाजा ऋभवो वेदयामसि॥ २॥ रथम्। ये। चुक्रुः। सु॰वृतम्। सु॰चेतसः। अविं॰ह्वरन्तम्। मनसः। परिं। ध्ययां। तान्। ऊँ इति । नु। अस्य। सर्वनस्य। पीतर्ये। आ। वु:। वाजाः। ऋभवः। वेद्यामुसि॥ २॥ तद्वो वाजा ऋभवः सुप्रवाच्नं देवेषुं विभ्वो अभवन्महित्वनम्। जिब्री यत्सन्तां पितरां सनाजुरा पुनुर्युवांना चुरथांय तक्षंथ॥ ३॥ तत्। वः। वाजाः। ऋभवः। सु॰प्रवाचनम्। देवेषु । वि॰भ्वः। अभवत्। महि॰त्वनम्। जिब्री इति । यत्। सन्ता । पितरा । सुना ॰ जुरा । पुने : । युवाना । चुरथाय । तक्षेथ ॥ ३ ॥ एकं वि चंक्र चमुसं चतुर्वयं निश्चर्मणो गामरिणीत धीतिभिः। अर्था देवेष्वमृत्त्वमानश श्रुष्टी वाजा ऋभवस्तद्वं उक्थ्यम्॥४॥ एकम्। वि। चुक्रु। चुमुसम्। चर्तुः २वयम्। निः। चर्मणः। गाम्। अरिणीतु। धीति॰भिः। अर्थ। देवेषुं। अमृत्°त्वम्। आनुश्। श्रुष्टी। वाजाः। ऋभवः। तत्। वः। उक्थ्यम्॥ ४॥ ऋभुतो र्यिः प्रथमश्रवस्तमो वाजश्रुतासो यमजीजनुन्नरः। विभ्वतुष्टो विदर्थेषु प्रवाच्यो यं देवासोऽवंथा स विचर्षणिः॥ ५॥ ऋभुतः। रयिः। प्रथमश्रवः २तमः। वार्जं॰श्रुतासः। यम्। अर्जीजनन्। नरः। विभ्व॰तुष्टः। विदर्थेषु। प्र॰वाच्यः। यम्। देवासः। अवथ। सः। वि॰चर्षणिः॥ ५॥ स वाज्यर्वा स ऋषिर्वचस्यया स शूरो अस्ता पृतनासु दुष्टरः। स रायस्पोषुं स सुवीर्यं दधे यं वाजो विभ्वां ऋभवो यमाविषुः॥ ६॥

[9]

सः। वाजी। अवी। सः। ऋषिः। वचस्ययो। सः। शूर्रः। अस्तो। पृतेनासु। दुस्तरेः।
सः। ग्रुयः। पोषेम्। सः। सु॰वीर्यम्। दुधे। यम्। वाजीः। वि॰ध्वो। ऋभवः। यम्। आविषुः॥ ६॥
श्रेष्ठं वः पेशो अधि धायि दर्शतं स्तोमौ वाज ऋभवस्तं जुंजुष्टन।
धीरांसो हि ष्ठा क्वयो विपृश्चित्स्तान्वं एना ब्रह्मणा वेदयामसि॥ ७॥
श्रेष्ठंम्। वः। पेशेः। अधि। धायि। दुर्शतम्। स्तोमैः। वाजाः। ऋभवः। तम्। जुजुष्ट्न।
धीरांसः। हि। स्थ। क्वयेः। विपुःश्चितः। तान्। वः। एना। ब्रह्मणा। आ। वेदयामसि॥ ७॥
यूयम्सम्थ्यं धिषणांभ्यस्परि विद्वांसो विश्वा नर्याणा भोजना।
द्युमन्तं वाजं वृष्वेशुष्पमुत्तममा नौ र्यिमृभवस्तक्ष्ता वयः॥ ८॥
यूयम्। अस्मभ्यम्। धिषणांभ्यः। परि। विद्वांसेः। विश्वो। नर्याण। भोजना।
द्यु॰मन्तंम्। वाजम्। वृषे॰शुष्पम्। उत्॰तुमम्। आ। नः। र्यिम्। ऋभवः। तुक्षत्। आ। वेयः॥ ८॥
दृह प्रजामिह र्यि रर्राणा दृह श्रवो वीरवेत्तक्षता नः।
येनं व्यं चित्रयेमात्यन्यान्तं वाजं चित्रमृभवो ददा नः॥ ९॥
[८]
इह। प्र॰जाम्। इह। र्यिम्। रर्राणाः। इह। श्रवेः। वीर॰वेत्। तुक्षत्। नः।
येनं। व्यम्। चित्रयेम। अति। अन्यान्। तम्। वाजीम्। चित्रम्। ऋभवः। दद्। नः॥ ९॥
येनं। व्यम्। चित्रयेम। अति। अन्यान्। तम्। वाजीम्। चित्रम्। ऋभवः। दद्। नः॥ ९॥

[ ३७ ] [ ८ वामदेवो गौतमः। ऋभवः। त्रिष्टुप्, ५-८ अनुष्टुभः।]

उपं नो वाजा अध्वरमृंभुक्षा देवां यात पृथिभिदेवयानैः।
यथां यृज्ञं मनुषो विश्ववार्श्वेसु दृधिध्वे रंण्वाः सुदिनेष्वह्नांम्॥१॥
उपं। नः। वाजाः। अध्वरम्। ऋभुक्षाः। देवाः। यात। पृथि॰भिः। देव॰यानैः।
यथां। यृज्ञम्। मनुषः। विश्व। आसु। दृधिष्वे। रण्वाः। सु॰दिनेषुं। अह्नाम्॥१॥
ते वो हृदे मनसे सन्तु यृज्ञा जुष्टांसो अद्य घृतिनिर्णिजो गुः।
प्र वः सुतासो हरयन्त पूर्णाः क्रत्वे दक्षाय हर्षयन्त पीताः॥२॥
ते। वः। हृदे। मनसे। सन्तु। यृज्ञाः। जुष्टांसः। अद्य। घृत॰निर्निजः। गुः।
प्र। वः। सुतासेः। हृर्यन्त। पूर्णाः। क्रत्वे। दक्षाय। हर्ष्यन्त। पीताः॥२॥
त्रावः। सुतासेः। हर्यन्त। पूर्णाः। क्रत्वे। दक्षाय। हर्ष्यन्त। पीताः॥२॥
त्रयुदायं देवहितं यथां वः स्तोमों वाजा ऋभुक्षणो ददे वः।
जुह्ने मनुष्वदुपरासु विश्व युष्मे सर्चा बृहदिवेषु सोमम्॥३॥

त्रि॰उदायम्। देव॰हितम्। यथा। वु:। स्तोमः। वाजाः। ऋभुक्षणः। दुदे। वु:। जुह्ने। मुनुष्वत्। उपरासु। वि्रक्षु। युष्मे इति। सर्चा। बृहत्°दिवेषु। सोमम्॥ ३॥ पीवोअश्वाः शुचर्रथा हि भूतार्यःशिप्रा वाजिनः सुनिष्काः। इन्द्रंस्य सूनो शवसो नपातोऽनुं वश्चेत्यग्रियं मदाय॥ ४॥ पीवं:२अश्वा:। शुचत्°रंथा:। हि। भूत। अयं:२शिप्रा:। वाजिनः। सु°निष्का:। इन्द्रंस्य। सूनो इति। शुव्रसः। नुपातः। अनु। वः। चेति। अग्रियम्। मदौय॥४॥ ऋभुमृंभुक्षणो र्यिं वाजें वाजिन्तम्ं युर्जम्। इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासातम्मश्वनम्॥ ५॥ [१] ऋभुम्। ऋभुक्षृणुः। र्यिम्। वाजै। वाजिन्°तमम्। युजेम्। इन्द्रंस्वन्तम्। हुवाुमुहे । सुदाु॰सात्मम् । अ्शिवनम् ॥ ५ ॥ सेदृंभवो यमवंथ यूयमिन्द्रंश्च मर्त्यम्। स धीभिरंस्तु सनिता मेधसाता सो अर्वता॥ ६॥ सः। इत्। ऋभुवः। यम्। अवेथ। यूयम्। इन्द्रेः। च्। मर्त्यम्। सः। धीभिः। अस्तु। सर्निता। मेध°सांता। सः। अर्वता॥ ६॥ वि नों वाजा ऋभुक्षणः पृथश्चितन् यष्टंवे। अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आशास्तरीषणि॥७॥ वि। नुः। वाजाः। ऋभुक्षणः। पथः। चित्न। यष्टेवे। अस्मर्भ्यम्। सूर्यः। स्तुताः। विश्वाः। आशाः। तुरीषणि॥७॥ तं नो वाजा ऋभुक्षण इन्द्र नासंत्या रियम्। समर्थ्वं चर्षणिभ्य आ पुरु शंस्त मुघत्तंये॥ ८॥ तम्। नुः। वाजाः। ऋभुक्षणः। इन्द्रं। नासंत्या। र्यिम्। [ 80] सम्। अश्वम्। चुर्षुणि°भ्यः। आ। पुरु। शुस्तु। मुघत्तंये॥ ८॥

[३८] [१० वामदेवो गौतमः। दिधकाः, १ द्यावापृथिवी। त्रिष्टुप्।]

उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पुरुभ्यंस्त्रसदंस्युर्नितोशे।
श्वेत्रासां दंदथुरुर्वरासां घनं दस्युंभ्यो अभिभूतिमुग्रम्॥ १॥
उतो इतिं। हि। वाम्। दात्रा। सन्तिं। पूर्वा। या। पुरुभ्यः। त्रसदंस्यः। नि॰तोशे।
श्वेत्र॰साम्। दुद्धुः। उर्वरा॰साम्। घनम्। दस्युं॰भ्यः। अभि॰भूतिम्। उग्रम्॥ १॥
उत वाजिनं पुरुनिष्यध्वांनं दिधकाम् ददथुर्विश्वकृष्टिम्।
ऋजिष्यं श्येनं पुष्वितप्सुंमाशुं चुकृत्यंम्यीं नृपितं न शूर्रम्॥ २॥

[88]

उत । वाजिनम् । पुरुनिः २सिध्वानम् । दुधि॰क्राम् । ऊँ इति । दुदुथुः । वि्रव॰कृष्टिम् । ऋजिष्यम्। श्येनम्। प्रुषित॰प्सुम्। आशुम्। चुर्कृत्यम्। अर्यः। नृ॰पर्तिम्। न। शूर्रम्॥ २॥ यं सीमनुं प्रवर्तेव द्रवन्तं विश्वः पूरुर्मदिति हर्षमाणः। पुड्भिर्गृध्यन्तं मेध्युं न शूरं रथृतुरं वार्तमिव धर्जन्तम्॥३॥ यम्। सीम्। अनुं। प्रवर्ताऽइव। द्रवन्तम्। विश्वः। पूरुः। मदंति। हर्षमाणः। पुट्°भि:। गृध्यंन्तम्। मेघु°युम्। न। शूरंम्। रुथु°तुरंम्। वार्तम्ऽइव। ध्रजंन्तम्॥ ३॥ यः स्मांकन्धानो गध्यां समत्सु सर्नुतर्श्चरति गोषु गच्छन्। आविर्ऋजीको विदर्था निचिक्यत्तिरो अर्ति पर्यापं आयोः॥ ४॥ यः। स्मृ । आ॰रून्धानः। गध्यां। समत्॰सुं। सर्नु॰तरः। चरति। गोर्षु। गच्छन्। आवि:२ऋंजीक:। विदर्था । नि॰चिक्यंत्। तिरः। अर्रतिम्। परि । आपः। आयो:॥४॥ उत स्मैनं वस्त्रमिथं न तायुमनं क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु। नीचार्यमानं जस्पि न श्येनं श्रवश्चाच्छा पशुमच्च यूथम्॥ ५॥ उत। स्मु। एनुम्। वस्त्र॰मर्थिम्। न। तायुम्। अनु। क्रोशुन्ति। क्षितयः। भरेषु। नीचा। अयमानम्। जसुरिम्। न। श्येनम्। श्रवं:। च्। अच्छं। पुशु॰मत्। च्। यूथम्॥ ५॥ उत स्मासु प्रथमः संरिष्यन्नि वेवेति श्रेणिभी रथानाम्। स्त्रजं कृणवानो जन्यो न शुभ्वा रेणुं रेरिहित्क्रिरणं दद्शान्॥६॥ उत । स्म । आसु । प्रथमः । सुरिष्यन् । नि । वेवेति । श्रेणि भिः । रथानाम् । स्रजम्। कृण्वानः। जन्यः। न। शुभ्वां। रेणुम्। रेरिहत्। किरणम्। दुद्श्वान्॥ ६॥ उत स्य वाजी सहुरिर्ऋतावा शुश्रूषमाणस्तन्वां सम्ये। तुरं यतीषुं तुरयंन्नृजिष्योऽधिं भ्रुवोः किरते रेणुमृञ्जन्॥७॥ उत। स्य:। वाजी। सहुंरि:। ऋत॰वां। शुश्रूषमाण:। तुन्वां। सु॰मुर्ये। तुरम्। यतीषुं। तुरयंन्। ऋजिष्यः। अधिं। भ्रुवोः। किरते। रेणुम्। ऋञ्जम्॥७॥ उत स्मास्य तन्यतोरिव द्योर्ऋघायतो अभियुजो भयन्ते। युदा सहस्त्रम्भि षीमयोधीदुर्वर्तुः स्मा भवति भीम ऋञ्जन्॥८॥ उत । स्म । अस्य । तुन्यतो:ऽईव । द्यो: । ऋघायत: । अभि॰युर्जः । भ्यन्ते । यदा। सहस्रम्। अभि। सीम्। अयौधीत्। दुः २वर्तुः। स्मृ। भवति। भीमः। ऋ्ञ्जन्॥८॥ उत स्मांस्य पनयन्ति जनां जूति कृष्टिप्रो अभिभूतिमाशोः।
उत्तेनमाहः सिम्थे वियन्तः परां दिधका अंसरत्सहस्तैः॥ ९॥
उत्त। स्म। अस्य। पन्यन्ति। जनाः। जूतिम्। कृष्टि॰प्रः। अभि॰भूतिम्। आशोः।
उत। एनम्। आहुः। सम्॰इथे। वि॰यन्तः। पर्ग। दिधि॰काः। अस्रत्। सहस्तैः॥ ९॥
आ दिधिकाः शर्वसा पञ्चे कृष्टीः सूर्यइव ज्योतिषापस्तैतान।
सहस्रुसाः शतुसा वाज्यवी पृणक्तु मध्वा सिम्मा वचांसि॥ १०॥
आ। दिधि॰काः। शर्वसा। पञ्चे। कृष्टीः। सूर्यःऽइव। ज्योतिषा। अपः। तुतान्।
सहस्रु॰साः। श्रुतु॰साः। वाजी। अवी। पृणक्ते। मध्वां। सम्। इमा। वचांसि॥ १०॥

[88]

[ ३९ ] [ ६ वामदेवो गौतमः। दिधकाः। त्रिष्टुप्, ६ अनुष्टुप्]

आशु देधिकां तमु न ष्टेवाम दिवस्पृथिव्या उत चेर्किराम। उच्छन्तीर्मामुषसं: सूदयन्त्वति विश्वांनि दुरितानि पर्षन्।। १।। आशुम्। दुधि°क्राम्। तम्। ऊँ इति। नु। स्तुवाम्। द्विवः। पृथिव्याः। उत। चुर्किराम्। उच्छन्ती:। माम्। उषसं:। सूद्यन्तु। अति। विश्वानि। दु:२इतानि। पुर्षुन्॥ १॥ मुहश्चर्कम्यर्वतः क्रतुप्रा दिधिकाव्याः पुरुवारस्य वृष्णाः। यं पूरुभ्यों दीदिवांसं नाग्निं दुदर्थुर्मित्रावरुणा ततुंरिम्॥ २॥ मुहः। चुर्कुर्मि । अर्वतः। क्रुतु॰प्राः। दुधि॰क्राव्यः। पुरु॰वारस्य। वृष्णः। यम्। पूरु॰भ्यः। दीदि॰वांसम्। न। अग्निम्। दुदर्थुः। मित्राव्रुणा। ततुरिम्॥ २॥ यो अर्श्वस्य दिधक्राव्यो अकारीत्सिमद्धे अग्ना उषसो व्युष्टौ। अनागसुं तमदितिः कृणोतु स मित्रेणु वर्रुणेना सुजोषाः॥ ३॥ यः। अर्श्वस्य। दुधि॰क्राव्यः। अर्कारीत्। सम्॰ईद्धे। अग्नौ। उषसं:। वि॰उंष्टौ। अनांगसम्। तम्। अदिति:। कृणोृतु। स:। मित्रेणं। वरुणेन। स्°जोषां:॥ ३॥ द्धिकाव्यां इष ऊर्जो महो यदमंन्मिह मुरुतां नाम भुद्रम्। स्वस्तये वर्रणं मित्रम्गिनं हर्वामह् इन्द्रं वर्ज्ञबाहुम्॥४॥ द्धि°क्राव्याः। इषः। ऊर्जः। महः। यत्। अमन्महि। मुरुताम्। नामे। भुद्रम्। स्वस्तर्ये। वर्रणम्। मित्रम्। अग्निम्। हर्वामहे। इन्द्रम्। वर्ज्र॰बाहुम्॥४॥

इन्द्रंमिवेदुभये वि ह्वंयन्त उदीरांणा यज्ञम्ंपप्रयन्तः।
दुधिक्राम् सूर्दन्ं मर्त्यांय दृदर्थुर्मित्रावरुणा नो अश्वंम्॥५॥
इन्द्रंम्ऽइव।इत्।उभये।वि।हृयन्ते।उत्°ईर्राणाः।यज्ञम्।उपु॰प्रयन्तः।
दूधि॰क्राम्।ॐ इति।सूर्दनम्।मर्त्याय।दृदर्थुः।मित्रावरुणा।नः।अश्वंम्॥५॥
दूधिक्राव्यां अकारिषं जिष्णोरश्वंस्य वाजिनः।सुर्भि नो मुखां कर्त्प्र ण् आयूंषि तारिषत्॥६॥
दूधि॰क्राव्याः।अकारिषम्।जिष्णोः।अश्वंस्य।वाजिनः।
[१३]
सुर्भि।नः।मुखां।कुरत्।प्र।नः।आयूंषि।तारिष्वत्॥६॥

[ ४० ] [ ५ वामदेवो गौतमः। दिधक्रावा, ५ सूर्यः। जगती, १ त्रिष्टुप्।]

द्धिकाव्या इदु नु चंकिंराम् विश्वा इन्मामुषसंः सूदयन्तु। अपामुग्नेरुषसुः सूर्यंस्य बृहुस्पतेराङ्गिरसस्य जिष्णोः॥ १॥ दुधि॰क्राव्याः। इत्। ऊँ इति। नु। चुर्किराम्। विश्वाः। इत्। माम्। उषसः। सूद्यन्तु। अपाम्। अग्ने:। उषसं:। सूर्यस्य। बृहस्पते:। आङ्गिरसस्य। जिष्णो:॥१॥ सत्वा भरिषो गविषो दुवन्यसच्छ्वस्यादिष उषसंस्तुरण्यसत्। सुत्यो द्रवो द्रवरः पतङ्गुरो दिधिकावेषुमूर्ज् स्वर्जनत्॥२॥ सत्वा । भृरिषः । गो्॰इषः । दुवन्यु॰सत् । श्रुवस्यात् । इषः । उषसं : । तुरण्यु॰सत् । सत्यः। द्रवः। द्रवरः। पृतुङ्गरः। दुधि॰क्रावां। इषम्। ऊर्जम्। स्वः। जुनुत्॥ २॥ उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पूर्णं न वेरनुं वाति प्रगुर्धिनः। श्येनस्येव धर्जतो अडक्समं परि दिधकाव्याः सहोर्जा तरित्रतः॥ ३॥ उत। स्मु। अस्य। द्रवेत:। तुर्ण्यतः। पूर्णम्। न। वे:। अनु। वाति। प्र॰गुर्धिनै:। श्येनस्यऽइव । ध्रजतः । अङ्कुसम् । परि । दुधि॰क्राव्यः । सु । ऊर्जा । तरित्रतः ॥ ३ ॥ उत स्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकृक्ष आसिन। क्रतुं दिधका अनुं स्ंतर्वीत्वत्पथामङ्कांस्यन्वापनीफणत्॥४॥ उत । स्य:। वाजी । क्षिपुणिम् । तुरुण्यति । ग्रीवायाम् । बुद्धः । अपि॰कुक्षे । आसनि । क्रतुंम्। दुधि॰क्राः। अनुं। सुम्॰तवीत्वत्। पृथाम्। अङ्कांसि। अनुं। आ॰पनीफणत्॥ ४॥ हुंसः शुंचिषद्वसुरन्तरिक्ष्मसद्धोता वेदिषदितिथिर्दुरोण्सत्। नृषद्वरसदृत्सद्वयोम्सद्बजा गोजा ऋत्जा अद्विजा ऋतम्॥ ५॥

[88]

हुंसः। शुचि॰सत्। वर्सुः। अन्तरिक्षु॰सत्। होर्ता । वेदि॰सत्। अतिथिः। दुरोणु॰सत्। नृ॰सत्। वरु॰सत्। ऋतु॰सत्। व्योमु॰सत्। अप्॰जाः। गो॰जाः। ऋतु॰जाः। अद्वि॰जाः। ऋतम्॥ ५॥

[४१][११ वामदेवो गौतमः। इन्द्रावरुणौ। त्रिष्टुप्।]

इन्द्रा को वं वरुणा सुम्नमांपु स्तोमों हिवध्मां अमृतो न होतां। यो वां हृदि क्रतुंमाँ अस्मदुक्तः पुस्पर्शदिन्द्रावरुणा नर्मस्वान्॥ १॥ इन्द्रां। कः। वाम्। वुरुणा। सुम्नम्। आपु। स्तोमः। हुविष्मान्। अमृतः। न। होतां। यः। वाम्। हृदि। क्रतुं॰मान्। अस्मत्। उक्तः। पुस्पर्शत्। इन्द्रावुरुणाः। नर्मस्वान्॥ १॥ इन्द्रां हु यो वर्रुणा चुक्र आपी देवौ मर्तः सुख्याय प्रयस्वान्। स हंन्ति वृत्रा संमिथेषु शत्रूनवोंभिर्वा महद्भिः स प्र शृणवे॥ २॥ इन्द्रां। हु। य:। वर्रुणा। चुक्रे। आपी इतिं। देवौ। मर्तः। सुख्यायं। प्रयस्वान्। सः। हुन्ति । वृत्रा। सुम्°इथेषु । शर्तून् । अवः२िभः। वा । महत्°िभः। सः। प्र। शृण्वे ॥ २॥ इन्द्रां ह रत्नुं वर्रुणा धेष्ठेत्था नृभ्यः शशमानेभ्यस्ता। यदी सर्खाया सुख्याय सोमैं: सुतेभिं: सुप्रयसां मादयैते॥ ३॥ इन्द्रा । हु । रत्नम् । वर्रुणा । धेष्ठा । इत्था । नृ॰भ्यः । शुशुमानेभ्यः । ता । यदि । सर्खाया । सुख्याय । सोमैं: । सुतेभिं: । सु॰प्रयसा । माद्यैते इति ॥ ३॥ इन्द्रां युवं वंरुणा दिद्युमंस्मिनोजिष्ठमुग्रा नि वंधिष्टं वर्जम्। यो नो दुरेवो वृकतिर्द्भीतिस्तरिमन्मिमाथामुभिभूत्योर्जः॥ ४॥ इन्द्रां। युवम्। वृरुणाः। दिद्युम्। अस्मिन्। ओजिंष्ठम्। उग्राः। नि। वधिष्टुम्। वर्ज्रम्। यः। नुः। दुः२एवं:। वृकर्तिः। दुभीतिः। तस्मिन्। मिमाथाम्। अभि°भूति। ओर्जः॥ ४॥ इन्द्रां युवं वंरुणा भूतमस्या धियः प्रेतारां वृष्भेवं धेनोः। सा नों दुहीयुद्यवंसेव गुत्वी सहस्रंधारा पर्यसा मुही गौ:॥५॥ इन्द्रा । युवम् । वुरुणा । भूतम् । अस्याः । धियः । प्रेतारा । वृष्भाऽईव । धेनोः । सा। नु:। दुहीयुत्। यवसाऽइव। गुत्वी। सहस्रं धारा। पर्यसा। मुही। गौ:॥ ५॥ तोक हिते तनय उर्वरास सूरो दृशीके वृषणश्च पौंस्ये। इन्द्रां नो अत्र वर्रुणा स्यातामवोभिर्दस्मा परितवस्यायाम्॥ ६॥

[ 84]

तोके। हिते। तनये। उर्वरासु। सूर्रः। दृशीके। वृषणः। च। पौंस्यै। इन्द्रां। नु:। अत्रं। वर्रणा। स्याताम्। अवं:२भि:। दुस्मा। परि॰तक्म्यायाम्॥ ६॥ युवामिद्ध्यवंसे पूर्व्याय परि प्रभूती ग्विषः स्वापी। वृणीमहें सुख्यायं प्रियाय शूरा मंहिष्ठा पितरेव शुंभू॥ ७॥ युवाम्। इत्। हि। अवसे। पूर्व्यायं। परि। प्रभूती इति प्र॰भूती। गो॰इषं:। स्वापी इति सु॰आपी। -वृणीमहें। सुख्यायं। प्रियायं। शूर्रा। मंहिष्ठा। पितरांऽइव। शुंभू इतिं शुम्°भू॥ ७॥ ता वां धियोऽवंसे वाज्यन्तींगुजिं न जंग्मुर्युव्यूः सुंदानू। श्रिये न गाव उप सोमंमस्थुरिन्द्रं गिरो वर्रुणं मे मनीषाः॥८॥ ताः। वाम्। धिर्यः। अवसे। वाज्॰यन्तीः। आजिम्। न। ज्ग्मुः। युव्॰यूः। सुदान् इति सु॰दान्। श्रिये। न। गार्वः। उपं। सोमंम्। अस्थुः। इन्द्रम्। गिरंः। वर्रणम्। मे । मुनीषाः॥ ८॥ इमा इन्द्रं वर्रुणं मे मनीषा अग्मन्नुष द्रविणमिच्छर्मानाः। उपेमस्थुर्जो् ष्टारंइव् वस्वो रुघ्वीरिव श्रवसो भिक्षमाणाः॥ ९॥ इमाः। इन्द्रम्। वर्रणम्। मे । मृनीषाः। अग्मन्। उपं। द्रविणम्। इच्छमानाः। उपं। र्डुम्। अस्थुः। जोष्टारं:ऽइव। वस्वं:। रुघ्वी:ऽईव। श्रवंस:। भिक्षंमाणाः॥ ९॥ अश्रव्यस्य तमना रथ्यस्य पुष्टेर्नित्यस्य ग्रयः पत्रयः स्याम। ता चंक्राणा ऊतिभिर्नव्यंसीभिरस्मुत्रा रायों नियुतः सचन्ताम्॥ १०॥ अश्रव्यस्य। तमनां। रथ्यस्य। पुष्टे:। नित्यस्य। रायः। पत्यः। स्याम्। ता। चुक्राणौ। ऊति॰भिः। नव्यसीभिः। अस्मु॰त्रा। रायः। नि॰युतः। सुचुन्ताम्॥ १०॥ आ नो बृहन्ता बृहतीभिक्ती इन्द्रं यातं वरुण वाजसातौ। यद्दिद्यवुः पृतनासु प्रक्रीळान्तस्यं वां स्याम सनितारं आजेः॥ ११॥ [ 88 ] आ। नुः। बृहुन्ता । बृहुतीभिः। ऊती। इन्द्रं। यातम्। वृरुण्। वार्जं॰सातौ। यत्। दिद्यवः। पृतनासु। प्र॰क्रीळान्। तस्यं। वाम्। स्याम्। सनितारः। आजेः॥ ११॥

[४२] [१० त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः। १-६ त्रसदस्योरात्मस्तवः, ७-१० इन्द्रावरुणौ। त्रिष्टुप्।]
मर्म द्विता राष्ट्रं क्षृत्रियंस्य विश्वायोविंश्वे अमृता यथा नः।
कर्त् सचन्ते वर्रुणस्य देवा राजामि कृष्टेर्रुपमस्य वृद्रेः॥१॥

मम् । द्विता । राष्ट्रम् । क्षत्रियंस्य । विश्वं आयो : । विश्वं । अमृतां : । यथां । नु : । क्रतुम्। सुचुन्तु। वर्रुणस्य। देवाः। राजामि। कृष्टेः। उपमस्य। वृत्रेः॥ १॥ अहं राजा वर्रुणो महां तान्यंसुर्याणि प्रथमा धारयन्त। क्रतुं सचन्ते वर्रुणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपुमस्य वुद्रेः॥ २॥ अहम्। राजां। वरुंणः। मह्यंम्। तानिं। असुर्याणि। प्रथमा। धार्यन्तु। क्रतुम्। सचन्ते। वर्रणस्य। देवाः। राजामि। कृष्टेः। उपमस्य। वृत्रेः॥ २॥ अहमिन्द्रो वर्रुणस्ते महित्वोवीं गंभीरे रर्जसी सुमेके। त्वष्टेंव विश्वा भुवनानि विद्वान्समैरयं रोदंसी धारयं च॥ ३॥ अहम्। इन्द्रं:। वर्रणः। ते इति । मृहि॰त्वा। उर्वी इति । गुभीरे इति । रजसी इति । सुमेके इति सु॰मेके । त्वष्टांऽइव। विश्वां। भुवंनानि। विद्वान्। सम्। ऐर्युम्। रोदंसी इति। धारयम्। चु॥३॥ अहमुपो अपिन्वमुक्षमाणा धारयं दिवं सद्न ऋतस्य। ऋतेनं पुत्रो अदितेर्ऋतावोत त्रिधातुं प्रथयद्वि भूमं॥ ४॥ अहम्। अपः। अपिन्वम्। उक्षमाणाः। धारयम्। दिवम्। सर्दने। ऋतस्य। ऋतेनं। पुत्र:। अदिते:। ऋत°वां। उत। त्रि°धातुं। प्रथ्यत्। वि। भूमं॥ ४॥ मां नरुः स्वश्वां वाजयन्तो मां वृताः समरणे हवन्ते। कृणोम्याजिं मुघवाहिमन्द्र इयंर्मि रेणुमुभिभूत्योजाः॥ ५॥ [ 89] माम्। नर्रः। सु॰अश्वाः। वाजयन्तः। माम्। वृताः। सम्॰अरणे। हुवन्ते। कृणोिम । आजिम्। मुघ°वा । अहम्। इन्द्रे:। इयर्मि। रेणुम्। अभिभूति°ओजा:॥ ५॥ अहं ता विश्वा चकरं निकर्मा दैव्यं सहो वस्ते अप्रतीतम्। यन्मा सोमासो मुमदुन्यदुक्थोभे भयेते रर्जसी अपारे॥ ६॥ अहम्। ता। विश्वा । चुक्रुम्। निकः। मा। दैर्व्यम्। सर्हः। वुरते । अप्रति॰इतम्। यत्। मा। सोमांसः। मुमदंन्। यत्। उक्था। उभे इति। भुयेते इति। रजसी इति। अपारे इति॥ ६॥ विदुष्ट्रे विश्वा भुवनानि तस्य ता प्र ब्रवीषि वर्रुणाय वेध:। त्वं वृत्राणि शृण्विषे जघुन्वान्त्वं वृताँ अरिणा इन्द्र सिन्धून्।। ७॥

विदुः। ते। विश्वं। भुवंनानि। तस्यं। ता। प्र। ब्रुवीृष्टि। वर्रुणाय। वेधः।
त्वम्। वृत्राणि। शृण्विषे । ज्ञुष्ट्रुन्तान्। त्वम्। वृतान्। अरिणाः। इन्द्रु। सिन्धून्॥७॥
अस्माकमत्रं पितरस्त असिन्सपत ऋषयो दौर्यहे बुध्यमाने।
त आयंजन्त त्रसदंस्युमस्या इन्द्रं न वृत्रुत्रुरंमधंदेवम्॥८॥
अस्माकम्। अत्रं। पितरंः। ते। आसन्। सप्त। ऋषयः। दौःश्गृहे। बुध्यमाने।
ते। आ। अयुजन्तः। त्रसदंस्युम्। अस्याः। इन्द्रंम्। न। वृत्रु॰तुरंम्। अर्धु॰देवम्॥८॥
पुरुकुत्सानी हि वामदाशब्दुव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः।
अथा राजानं त्रसदंस्युमस्या वृत्रहणं ददथुरधंदेवम्॥९॥
पुरु॰कुत्सानी हि। वाम्। अदांशत्। ह्व्येभिः। इन्द्रावरुणा। नमेः२भिः।
अर्थ। राजानम्। त्रसदंस्युम्। अस्याः। वृत्रु॰हनम्। दद्युः। अर्धु॰देवम्॥९॥
राया व्यं संस्वांसो मदेम ह्व्येनं देवा यवंसेन् गावंः।
तां धेनुमिन्द्रावरुणा युवं नो विश्वाहां धन्तमनंपस्फुरन्तीम्॥१०॥
राया। व्यम्। सुसु॰वांसंः। मुदेम्। ह्व्येनं। देवाः। यवंसेन। गावंः।
ताम्। धेनुम्। इन्द्रावरुणा। युवम्। नः। विश्वाहां। धन्तम्। अनंप॰स्फुरन्तीम्॥१०॥
ताम्। धेनुम्। इन्द्रावरुणा। युवम्। नः। विश्वाहां। धन्तम्। अनंप॰स्फुरन्तीम्॥१०॥

[86]

[ ४३ ] [ ७ पुरुमीळहाजमीळही सौहोत्री। अश्विनी। त्रिष्टुप्।]

क उं श्रवत्कत्मो यज्ञियांनां वन्दार्स देवः कंत्मो जुंषाते।
कस्येमां देवीम्मृतेषु प्रेष्ठां हृदि श्रेषाम सुष्टुतिं सुंहृव्याम्॥१॥
कः। ॐ इतिं। श्रवत्। कृत्मः। यज्ञियांनाम्। वन्दार्स। देवः। कृत्मः। जुषाते।
कस्यं। इमाम्। देवीम्। अमृतेषु। प्रेष्ठांम्। हृदि। श्रेषाम्। सु॰स्तुतिम्। सु॰हृव्याम्॥१॥
को मृंळाति कत्म आगंमिष्ठो देवानांमु कत्मः शंभिवष्ठः।
रथं कमांहुर्द्रवदेश्वमाशुं यं सूर्यस्य दुहितावृंणीत॥२॥
कः। मृळाति। कृत्मः। आ॰गंमिष्ठः। देवानांम्। ॐ इतिं। कृत्मः। शम्॰भंविष्ठः।
रथम्। कम्। आहुः। द्रवत् अश्वम्। आशुम्। यम्। सूर्यस्य। दुहिता। अवृंणीत्॥२॥
मश्रु हिष्मा गच्छंथ ईवंतो द्यूनिन्द्रो न शक्तं परितक्यायाम्।
दिव आजांता दिव्या सुंपूर्णा कया शर्चांनां भवथः शिचेष्ठा॥३॥

मक्षु। हि। स्मु। गच्छंथः। ईवंतः। द्यून्। इन्द्रंः। न। शक्तिम्। परिं°तव्मयायाम्। द्विवः। आ॰जाता। दिव्या। सु॰पुर्णा। कर्या। शर्चीनाम्। भुवृथुः। शर्चिष्ठा॥ ३॥ का वं भूदुपमाितः कयां न आश्विना गमथो हूयमांना। को वं महश्चित्त्यर्जसो अभीक उरुष्यतं माध्वी दस्ता न ऊती॥ ४॥ का। वाम्। भूत्। उपं°मातिः। कर्या। नुः। आ। अश्विना। गुमुथुः। हूयमाना। कः। वाम्। महः। चित्। त्यर्जसः। अभीकै। उरुष्यतम्। माध्वी इति। दुस्रा। नः। ऊती॥ ४॥ उरु वां रथः परि नक्षति द्यामा यत्समुद्राद्धि वर्तते वाम्। मध्वां माध्वी मधुं वां प्रुषायुन्यत्सीं वां पृक्षों भुरर्जन्त पुक्वाः॥५॥ उुरु। वाम्। रथ:। परिं। नुक्षुति। द्याम्। आ। यत्। सुमुद्रात्। अभि। वर्तते। वाम्। मध्वा । माध्वी इति । मधुं । वाम् । प्रषायन् । यत् । सीम् । वाम् । पृक्षः । भुरजन्त । पुक्वाः ॥ ५ ॥ सिन्धुं ह वां रसयां सिञ्चदश्वांन्यृणा वयोंऽरुषासः परि ग्मन्। तदू षु वामजिरं चेति यानुं येनु पती भवंथः सूर्यायाः॥ ६॥ सिन्धुः । हु । वाम् । रुसया । सिञ्चत् । अश्वान् । घृणा । वयः । अरुषासः । परि । गमन् । तत्। ऊँ इति । सु। वाम्। अजिरम्। चेति । यानम्। येन । पती इति । भवेथः। सूर्यायाः॥ ६॥ ड्हेह् यद्वां सम्ना पंपृक्षे सेयम्स्मे सुमृतिर्वाजरत्ना। उरुष्यतं जरितारं युवं हं श्रितः कामो नासत्या युवृद्रिक् ॥ ७॥ [ 88] डुह°ईह। यत्। वाम्। सुमुना। पुपृक्षे। सा। डुयम्। अस्मे इर्ति। सु॰मृति:। वाजु॰रुत्ना। उरुष्यतम्। जुरितारम्। युवम्। हु। श्रितः। कार्मः। नासत्या। युवृद्रिक्॥७॥

[ ४४ ] [ ७ पुरुमीळ्हाजमीळ्हौ सौहोत्रौ। अश्विनौ। त्रिष्टुप्। ]

तं वां रथं व्यम्द्या हुंवेम पृथुज्रयंमिश्वना संगितिं गोः।
यः सूर्यां वहित वन्धुरायुर्गिवीहसं पुरुतमं वसूयुम्॥१॥
तम्। वाम्। रथंम्। व्यम्। अद्य। हुवेम्। पृथु॰ ज्रयंम्। अश्विना। सम्॰ गितिम्। गोः।
यः। सूर्याम्। वहित। वन्धुर॰ युः। गिवीहसम्। पुरु॰ तमम्। वसु॰ युम्॥१॥
युवं श्रियंमिश्वना देवता तां दिवो नपाता वनथः शर्चीभिः।
युवोर्वपुरिभ पृक्षः सचन्ते वहिन्त यत्केकुहासो रथे वाम्॥२॥

युवम्। श्रियम्। अ्शिवना। देवतां। ताम्। दिवं:। नुपाता। वन्थ:। शर्चीभि:। युवो:। वर्पु:। अभि। पृक्ष्यः। सचन्ते। वर्हन्ति। यत्। क्कुहास्यः। रथे। वाम्॥ २॥ को वामुद्या करते रातहेव्य ऊतये वा सुतुपेयाय वाकै:। ऋतस्यं वा वनुषे पूर्व्याय नमों येमानो अंश्विना वंवर्तत्॥ ३॥ कः। वाम्। अद्य। क्रुते। रात°हं व्यः। ऊतर्ये। वा। सुत्°पेयांय। वा। अर्कैः। ऋतस्य । वा । वनुषे । पूर्व्वाय । नर्म : । येमान : । अशिवना । आ । ववर्त्त ॥ ३ ॥ हिरुण्यर्येन पुरुभू रथेनेमं युज्ञं नांसत्योपं यातम्। पिर्बाथ इन्मर्धुनः सोम्यस्य दर्धथो रत्नं विधते जनाय॥४॥ हिरुण्ययैन। पुरुभू इति पुरु°भू। रथेन। इमम्। युज्ञम्। नासत्या। उप। यात्म्। पिर्बाथः। इत्। मधुनः। सोम्यस्यं। दर्धथः। रत्नम्। विधते। जनाय॥४॥ आ नों यातं दिवो अच्छां पृथिव्या हिर्ण्ययेन सुवृता रथेन। मा वामुन्ये नि यमन्देवयन्तुः सं यहुदे नाभिः पूर्व्या वाम्॥५॥ आ। नुः। यातुम्। दिवः। अच्छं। पृथिव्याः। हिरुण्ययेन। सु॰वृतां। रथेन। मा। वाम्। अन्ये। नि। युमुन्। देवु॰यन्तः। सम्। यत्। दुदे। नाभिः। पूर्व्या। वाम्॥५॥ नू नो रियं पुरुवीरं बृहन्तं दस्ता मिर्माथामुभयेष्वसमे। नरो यद्वामश्विना स्तोमुमावन्त्सुधस्तुतिमाजमीुळहासो अग्मन्॥ ६॥ नु।नु:।र्यिम्।पुरु॰वीरम्।बृहन्तम्।दस्रां।मिर्माथाम्।उभर्येषु।अस्मे इतिं। नरं:। यत्। वाम्। अशिवनाः। स्तोमम्। आवन्। सुध॰स्तुतिम्। आजु॰मीळहासः। अग्मन्॥ ६॥ ड्रहेह् यद्वां सम्ना पंपृक्षे सेयम्स्मे सुमृतिर्वाजरता। उरुष्यतं जरितारं युवं हं श्रितः कामो नासत्या युवृद्रिक्॥७॥ [ 20] डुह°ईंह। यत्। वाम्। समुना। पुपृक्षे। सा। डुयम्। अस्मे इति। सु°मृति:। वाजु°रुत्ना। उरुष्यतम्। जुरितारम्। युवम्। हु। श्रितः। कामः। नासत्या। युवृद्रिक्॥ ७॥

[ ४५ ] [ ७ वामदेवो गौतमः। अश्विनौ। जगती, ७ त्रिष्टुप्।]

एष स्य भानुरुदियर्ति युज्यते रथः परिज्मा दिवो अस्य सानिव। पृक्षासो अस्मिन्मिथुना अधि त्रयो दृतिस्तुरीयो मधुनो वि रंष्णते॥१॥

एषः। स्यः। भानुः। उत्। <u>इयर्ति</u>। युज्यते। रथः। परिं°ज्मा। दिवः। अस्य। सानिव। पृक्षासं:। अस्मिन्। मिथुनाः। अधि। त्रयः। दृतिः। तुरीयः। मधुनः। वि। रुखाते॥ १॥ उद्वं पृक्षासो मध्मन्त ईरते रथा अश्वांस उषसो व्यंष्टिषु। अपोर्णुवन्तस्तम् आ परीवृतं स्वंशर्ण शुक्रं तुन्वन्तु आ रर्जः॥ २॥ उत्। वाम्। पृक्षासं:। मधुं॰मन्तः। <u>ईर्ते</u>। रथाः। अश्वासः। उषसं:। वि॰उंष्टिषु। अपु॰ऊर्णुवन्तः। तर्मः। आ। परिं॰वृतम्। स्वः। न। शुक्रम्। तुन्वन्तः। आ। रर्जः॥ २॥ मर्घ्वः पिबतं मधुपेभिरासभिरुत प्रियं मधुने युञ्जाथां रथम्। आ वर्तुनिं मधुना जिन्वथस्पथो दृतिं वहेथे मधुमन्तमश्विना॥ ३॥ मध्वः। पुबतुम्। मुधु॰पेभिः। आस॰भिः। उत। प्रियम्। मधुने। युञ्जाथाम्। रथम्। आ। वर्तनिम्। मधुना। जिन्व्थः। पथः। दृतिम्। वृहेथे इति। मधुं॰मन्तम्। अश्वना ॥ ३॥ हुंसासो ये वां मधुंमन्तो अस्त्रिधो हिरंण्यपर्णा उहुवं उषुर्बुधं:। उदुप्रुतों मुन्दिनों मन्दिनिस्पृशो मध्वो न मक्षः सर्वनानि गच्छथः॥ ४॥ हुंसासं:। ये। वाम्। मधुं॰मन्तः। असिधं:। हिरंण्य॰पर्णाः। उहुवं:। उषु:२बुधं:। उद्द॰प्रुतं:। मुन्दिनं:। मुन्दि॰निस्पृशं:। मध्वं:। न। मक्षं:। सर्वनानि। गुच्छुथु:॥ ४॥ स्वध्वरासो मधुमन्तो अग्नयं उस्रा जरन्ते प्रति वस्तोर्शिवनां। यन्निक्तहंस्तस्तुरणिविंचक्ष्णः सोमं सुषाव मधुंमन्तुमद्रिंभिः॥ ५॥ सु॰अध्वरासं:। मधुं॰मन्त:। अग्नयं:। उस्रा। जुरन्ते। प्रति। वस्ती:। अश्विनां। यत्। निक्त°हंस्तः। तुरणिः। वि॰चुक्षुणः। सोर्मम्। सुसावं। मधुं॰मन्तम्। अद्गिं॰भिः॥ ५॥ आकेनिपासो अहंभिर्दविध्वतः स्वंश्रणं शुक्रं तुन्वन्त आ रर्जः। सूरिश्चदश्वान्युयुजान ईयते विश्वाँ अर्नु स्वधया चेतथस्पथः॥ ६॥ आके॰निपासं:। अहं॰भि:। दविंध्वत:। स्वं:। न। शुक्रम्। तुन्वन्तं:। आ। रजं:। सूर्रः। चित्। अश्वान्। युयुजानः। ईयते। विश्वान्। अनु। स्वर्धया। चेतुथः। पथः॥ ६॥ प्र वामवोचमश्विना धियुंधा रथुः स्वश्वों अजरो यो अस्ति। येन सद्यः परि रजांसि याथो ह्विष्मन्तं तुरणि भोजमच्छ ॥ ७॥ [ 28] (8) प्र। वाम्। अवोचम्। अशिवना । धियम्॰धाः। रथः। सु॰अश्वः। अजरः। यः। अस्ति। येनं। सद्यः। परिं। रजांसि। याथः। हुविष्मंन्तम्। तुरणिम्। भोजम्। अच्छं॥ ७॥

[ ४६ ] [ ७ वामदेवो गौतमः। इन्द्रवायू, १ वायुः। गायत्री।]

अग्रं पिबा मथूनां सुतं वांयो दिविष्टुषु। त्वं हि पूर्वपा असि॥ १॥
अग्रंम्। पिबा। मथूनाम्। सुतम्। वायो इति। दिविष्टुषु। त्वम्। हि। पूर्वि॰पाः। असि॥ १॥
श्रातेनां नो अभिष्टिंभिर्नियुत्वाँ इन्द्रंसारिथः। वायो सुतस्यं तृम्पतम्॥ २॥
श्रातेनं। नः। अभिष्टिं॰भिः। नियुत्वांन्। इन्द्रं॰सारिथः। वायो इति। सुतस्यं। तृम्पतम्॥ २॥
आ वां सहस्र्रं हर्रय इन्द्रंवायू अभि प्रयः। वहंन्तु सोमंपीतये॥ ३॥
आ। वाम्। सहस्र्रम्। हर्रयः। इन्द्रंवायू इति। अभि। प्रयः। वहंन्तु। सोमं॰पीतये॥ ३॥
रथं हिरंण्यवन्धुरमिन्द्रंवायू स्वध्वरम्। आहि स्थाथो दिविस्पृशंम्॥ ४॥
रथंम्। हिरंण्य॰वन्धुरम्। इन्द्रंवायू इति। सु॰अध्वरम्। आ। हि। स्थाथः। दिविव॰स्पृशंम्॥ ४॥
रथंन पृथुपाजंसा दाश्वांसमुपं गच्छतम्। इन्द्रंवायू इति। इह। आ। गृत्म्॥ ५॥
इन्द्रवायू अयं सुतस्तं देवेभिः सुजोषंसा। पिबंतं दाशुषो गृहे॥ ६॥
इन्द्रवायू इति। अयम्। सुतः। तम्। देवेभिः। सु॰जोषंसा। पिबंतम्। दाशुषंः। गृहे॥ ६॥
इह प्रयाणंमस्तु वामिन्द्रंवायू विमोचनम्। इह वां सोमंपीतये॥ ७॥
इह प्रयाणंमस्तु वामिन्द्रंवायू विमोचनम्। इह वां सोमंपीतये॥ ७॥

[ 22]

[ ४७ ] [ ४ वामदेवो गौतमः। इन्द्रवायू, १ वायुः। अनुष्टुप्।]

वायो शुक्रो अंयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टषु।
आ यांहि सोमंपीतये स्पार्ही देव नियुत्वंता॥१॥
वायो इति। शुक्रः। अयामि। ते। मध्वः। अग्रंम्। दिविष्टषु।
आ। याहि। सोमं॰पीतये। स्पार्हः। देव। नियुत्वंता॥१॥
इन्द्रंश्च वायवेषां सोमांनां पीतिमंहथः। युवां हि यन्तीन्दंवो निम्नमापो न सुध्यंक्॥२॥
इन्द्रंः। च। वायो इति। एषाम्। सोमांनाम्। पीतिम्। अर्ह्थः।
युवाम्। हि। यन्ति। इन्देवः। निम्नम्। आपः। न। सुध्यंक्॥२॥
वायविन्द्रंश्च शुष्मिणां सुरथं शवसस्पती। नियुत्वंन्ता न ऊत्य आ यांतं सोमंपीतये॥३॥

वायो इति। इन्द्रैः। च। शुष्मिणां। स्॰रथंम्। श्वसः। पती इतिं।
नियुत्वेन्ता। नः। ऊतयें। आ। यातम्। सोमं॰पीतये॥ ३॥

या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतों दाशुषें नरा। अस्मे ता यज्ञवाहुसेन्द्रेवायू नि यंच्छतम्॥ ४॥

याः। वाम्। सन्ति। पुरु॰स्पृहेः। नि॰युतेः। दाशुषें। नरा।
अस्मे इतिं। ताः। यज्ञ॰वाहुसा। इन्द्रेवायू इतिं। नि। यच्छतम्॥ ४॥

[ ४८ ] [ ५ वामदेवो गौतमः। वायुः। अनुष्टुप्।]

विहि होत्रा अवीता विषो न रायों अर्यः। वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतयें॥ १॥ विहि। होत्रा:। अवीता:। विप:। न। राय:। अर्य:। वायो इति । आ। चन्द्रेण । रथेन । याहि । सुतस्य । पीतये ॥ १॥ निर्युवाणो अर्शस्तीर्नियुत्वाँ इन्द्रंसारथिः। वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये॥ २॥ निःश्युवानः। अशस्तीः। नियुत्वान्। इन्द्रं°सारथिः। वायो इति । आ। चुन्द्रेणं । रथेन । याहि । सुतस्यं । पीतये ॥ २ ॥ अनुं कृष्णे वसुंधिती येमातें विश्वपेशसा। वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये॥ ३॥ अर्नु । कृष्णे इति । वसुंधिती इति वसुं°धिती । येमाते इति । विश्व°पेशसा । वायो इति । आ। चन्द्रेण । रथेन। याहि। सुतस्य । पीतर्ये ॥ ३॥ वहंन्तु त्वा मनोयुजों युक्तासों नवृतिर्नर्व। वायवा चुन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये॥ ४॥ वहन्तु। त्वा। मृनुः २युजंः। युक्तासंः। नुवृतिः। नवं। वायो इतिं। आ। चन्द्रेणं। रथेन। याहि। सुतस्यं। पीतर्ये॥ ४॥ वायों शृतं हरींणां युवस्व पोष्यांणाम्। उत वां ते सहस्त्रिणो रथ आ यांतु पार्जसा॥ ५॥ [ २४ ] वायो इति । शतम् । हरीणाम् । युवस्वं । पोष्याणाम् । उत। वा। ते। सहस्रिणः। रर्थः। आ। यातु। पार्जसा॥ ५॥

[ ४९ ] [ ६ वामदेवो गौतमः। इन्द्राबृहस्पती। गायत्री।]

**इदं वांमास्यें हुविः प्रियमिंन्द्राबृहस्पती। उक्थं मर्दश्च शस्यते॥ १॥** इदम्। वाम्। आस्यें। हुविः। प्रियम्। इन्द्राबृहस्पती इतिं। उक्थम्। मर्दः। च्। शस्यते॥ १॥ अयं वां परि पिच्यते सोमं इन्द्राबृहस्पती। चारुर्मदांय पीतयं॥ २॥
अयम्। वाम्। परि। सिच्यते। सोमं:। इन्द्राबृहस्पती इति। चार्ठः। मदाय। पीतयं॥ २॥
आ नं इन्द्राबृहस्पती गृहमिन्द्रंश्च गच्छतम्। सोम्पा सोमंपीतये॥ ३॥
आ। नः। इन्द्राबृहस्पती इति। गृहम्। इन्द्रंः। च। गृच्छृतम्। सोम्॰पा। सोमं॰पीतये॥ ३॥
असमे इन्द्राबृहस्पती रियं धंत्तं शतुग्वनंम्। अश्वांवन्तं सहुस्त्रिणंम्॥ ४॥
असमे इति। इन्द्राबृहस्पती इति। त्यम्। धृत्तम्। शृतु॰िवनंम्। अश्वं॰वन्तम्। सृहिश्रणंम्॥ ४॥
इन्द्राबृहस्पती वयं सुते गीर्भिर्हवामहे। अस्मे सोमंस्य पीतयं॥ ५॥
इन्द्राबृहस्पती इति। वयम्। सुते। गीः २भः। ह्वामहे। अस्य। सोमंस्य। पीतयं॥ ५॥
सोमंमिन्द्राबृहस्पती पिर्वतं दाशुषो गृहे। मादयेथां तदोकसा॥ ६॥
सोमंम-इन्द्राबृहस्पती इति। पिर्वतम्। दाशुषेः। गृहे। मादयेथाम्। तत्॰ औकसा॥ ६॥

[५०] [११ वामदेवो गौतमः। बृहस्पतिः, १०-११ इन्द्राबृहस्पती। त्रिष्टुप्, १० जगती।]

यस्त्रस्तम्भ् सर्हस् वि ज्मो अन्तान्बृह्स्पतिंस्त्रिष्धस्थो रवेण।

तं प्रत्नास् ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रां दिधर मृन्द्रजिह्नम्॥१॥

यः। तस्तम्भं। सर्हसा। वि। ज्मः। अन्तान्। बृहस्पतिः। त्रि॰स्धस्थः। रवेण।

तम्। प्रत्नासंः। ऋषयः। दीध्यानाः। पुरः। विप्राः। दुधिरे। मृन्द्र॰जिह्नम्॥१॥

धुनेतयः सुप्रकेतं मर्दन्तो बृहस्पते अभि ये नस्तत्स्त्रे।

पृषेन्तं सृप्रमदेव्धमूर्वं बृहस्पते उद्गीया योनिम्॥२॥

धुन॰इंतयः। सु॰प्रकेतम्। मर्दन्तः। बृहस्पते। अभि। ये। नः। तत्स्त्रे।

पृषेन्तम्। सृप्रम्। अदंव्धम्। कुर्वस्पते। वृहस्पते। अभि। ये। नः। तत्स्त्रे।

पृषेन्तम्। सृप्रम्। अदंव्धम्। कुर्वस्पते। वृहस्पते। अस्य। योनिम्॥२॥

बृहस्पते। या। प्रमा। पर्तवदत्त आ ते ऋत्स्पृशो नि षेदुः॥

तुभ्यं खाता अवता अद्रिदुग्धा मध्यः श्चोतन्त्यभितो विर्ष्णम्॥३॥

बृहस्पते। या। प्रमा। प्रा॰वत्। अर्तः। आ। ते। ऋतु॰स्पृशेः। नि। सेदुः।

तुभ्यम्। खाताः। अवताः। अर्द्रि॰दुग्धाः। मध्यः। श्चोतन्ति। अभितः। वि॰र्ष्णम्॥३॥

बृहस्पतिः प्रथमं जार्यमानो मृहो ज्योतिषः पर्मे व्योमन्।

सुप्तास्यस्तुविजातो रवेण् वि सुप्तरंशिमरधमृत्तमांसि॥४॥

बृहस्पति:। प्रथमम्। जायमानः। मृहः। ज्योतिषः। पुरुमे। वि°ओमन्। सुप्त॰ आस्यः। तुवि॰ जातः। रवैण। वि। सुप्त॰ रिश्मः। अधुमृत्। तमांसि॥ ४॥ स सुष्टुभा स ऋक्वंता गुणेनं वृलं रुरीज फलिंग रवेण। बृहुस्पितिंकुस्त्रियां हव्यसूदः किनक्रदुद्वावंशती्रुरुदांजत्॥ ५॥ सः। सु॰स्तुभां। सः। ऋक्वंता। गुणेनं। वृलम्। रुरोुज्। फुलु॰गम्। रवेण। बृहस्पतिः। उस्रियाः। हृव्यु॰सूर्दः। किनंक्रदत्। वावंशतीः। उत्। आुजुत्॥ ५॥ एवा पित्रे विश्वदेवायु वृष्णे युज्ञैर्विधेमु नर्मसा हुविर्भिः। बृहंस्पते सुप्रजा वीरऽवंन्तो वयं स्याम पत्यो रयीणाम्।। ६।। एव। पित्रे। विश्व॰देवाय। तृष्णे। युज्ञै:। विधेम्। नमसा। हुवि:२भि:। बृहंस्पते। सु॰प्रजाः। वीर॰वंन्तः। वयम्। स्याम्। पतंयः। र्यीणाम् ॥ ६॥ स इद्राजा प्रतिंजन्यानि विश्वा शुष्मेंण तस्थावृभि वीर्येण। बृहस्पतिं यः सुभृतं बिभितं वल्गूयित वन्दंते पूर्वभाजम्।। ७।। सः। इत्। राजां। प्रतिं°जन्यानि। विश्वां। शुष्मेण। तस्थौ । अभि। वीर्येण। बृह्स्पतिम्। य:। सु॰ भृतम्। बिभर्ति। वृल्गु॰यति। वन्दते। पूर्व॰भाजम्॥७॥ स इत्सेंति सुधित ओकंसि स्वे तस्मा इळा पिन्वते विश्वदानीम्। तस्मै विशं: स्वयमेवा नमन्ते यरिमन्ब्रह्मा राजीन पूर्व एति ॥ ८॥ सः। इत्। क्षेति । सु°र्धितः। ओर्कसि। स्वे। तस्मै । इळा । पिन्वते । विश्व°दानीम्। तस्मै । विशः । स्वयम् । एव । नुमुन्ते । यस्मिन् । ब्रह्मा । राजीन । पूर्वः । एति ॥ ८ ॥ अप्रतीतो जयित सं धर्नानि प्रतिजन्यान्युत या सर्जन्या। अवस्यवे यो वरिवः कृणोति बृह्मणे राजा तमवन्ति देवाः॥ ९॥ अप्रति°इतः। जुयुति । सम् । धर्नानि । प्रति °जन्यानि । उत । या । स॰जन्या । अवस्यवै। यः। वरिवः। कृणोति। ब्रह्मणै। राजा। तम्। अवन्ति। देवाः॥ ९॥ इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पतेऽस्मिन्युज्ञे मन्दसाना वृषणवस्। आ वां विश्वन्त्विन्दंवः स्वाभुवोऽस्मे रुचिं सर्ववीरं नि यंच्छतम्॥ १०॥

[ 38 ]

इन्द्रै:। च्। सोर्मम्। प्रि<u>ब</u>तम्। बृहस्पते। अस्मिन्। युज्ञे। मृन्द्साना। वृष्ण्वसू इति वृषण्॰वसू॥
आ। वाम्। विशन्तु। इन्देवः। सु॰आभुवेः। अस्मे इति। रियम्। सर्वे॰वीरम्। नि। युच्छृतम्॥ १०॥
बृहंस्पत इन्द्र वर्धतं नः सचा सा वां सुमृतिर्भूत्वस्मे।
अविष्टं धियों जिगृतं पुरंधीर्जज्सतम्यों वनुषामरातीः॥ ११॥
[२७]
बृहंस्पते। इन्द्र। वर्धतम्। नः। सर्चा। सा। वाम्। सु॰मृतिः। भूतु। अस्मे इति।
अविष्टम्। धिर्यः। जिगृतम्। पुरंम्॰धीः। ज्जस्तम्। अर्यः। वनुषाम्। अर्गतीः॥ ११॥

इत्याश्वलायन-संहितायां तृतीयाष्टके सप्तमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ तृतीयाष्ट्रके अष्टमोऽध्यायः॥

[५१][११ वामदेवो गौतमः। उषाः। त्रिष्टुप्।]

इदमु त्यत्पुरुतमं पुरस्ताञ्चोतिस्तमंसो वयुनांवदस्थात्। नूनं दिवो दुंहितरों विभातीर्गातुं कृणवन्नुषसो जनाय॥ १॥ इदम्। ऊँ इति । त्यत्। पुरु॰तमम्। पुरस्तात्। ज्योतिः। तमसः। वयुने॰वत्। अस्थात्। नूनम्। दिवः। दुह्तिरः। वि॰भातीः। गातुम्। कृण्वन्। उषसः। जनाय॥ १॥ अस्थुंरु चित्रा उषसंः पुरस्तान्मिताईव स्वरंवोऽध्वरेषुं। र्व्यू व्रजस्य तमसो द्वारोच्छन्तीरव्रञ्छुचेयः पावकाः॥ २॥ अस्थुं:। ऊँ इति। चित्रा:। उषसं:। पुरस्तांत्। मिता:ऽईव। स्वरंव:। अध्वरेषुं। वि। ऊँ इति। व्रजस्य। तमसः। द्वारा। उच्छन्तीः। अव्रन्। शुचैयः। पावकाः॥ २॥ उच्छन्तीरुद्य चितयन्त भोजात्राधोदेयायोषसो मुघोनीः। अचित्रे अन्तः पुणर्यः ससुन्त्वबुध्यमानास्तर्मसो विर्मध्ये॥ ३॥ उच्छन्ती:। अद्य। चित्यन्त । भोजान्। राधः २देयाय। उषसं:। मुघोनी:। अचित्रे। अन्तरिर्ति। पुणर्यः। सुसुन्तु। अर्बुध्यमानाः। तमसः। वि॰र्मध्ये॥ ३॥ कुवित्स देवीः सुनयो नवो वा यामो बभूयादुषसो वो अद्य। येना नवंग्वे अङ्गिरे दर्शग्वे सप्तास्ये रेवती रेवदूष॥४॥ कुवित्। सः। देवीः। सनयः। नवः। वा। यामः। बुभूयात्। उषसः। वः। अद्य। येनं। नवं°ग्वे। अङ्गिरे। दशं°ग्वे। सुप्त°आस्ये। रेवृतीः। रेवत्। ऊष॥४॥ यूयं हि देविऋत्युग्भिरश्वैः परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः। प्रबोधयन्तीरुषसः सुसन्तं द्विपाच्चतुंष्पाच्चरथांय जीवम्।। ५।। यूयम्। हि। देवी:। ऋत्युक् भि:। अश्वै:। पृरि प्रयाथ। भुवनानि। सद्य। प्र°बोधर्यन्तीः। उषुसः। सुसन्तम्। द्वि°पात्। चतुः२पात्। चुरथाय। जीवम्॥५॥ क्वं स्विदासां कत्मा पुराणी ययां विधानां विद्धुर्ऋभूणाम्। शुभं यच्छुभ्रा उषसृश्चरन्ति न वि ज्ञायन्ते सदृशीरजुर्याः ॥ ६ ॥

[8]

क्वं। स्वित्। आसाम्। कृतमा। पुराणी। ययां। वि॰धानां। वि॰द्धुः। ऋभूणाम्। शुर्भम्। यत्। शुभ्राः। उषसंः। चरन्ति। न। वि। ज्ञायन्ते। स्॰दृशीः। अजुर्याः॥ ६॥ ता घा ता भुद्रा उषसंः पुरासुरिभिष्टिद्युंम्ना ऋतर्जातसत्याः। यास्वीजानः श्रीशमान उक्थैः स्तुवञ्छंसन्द्रविणं सद्य आपे॥ ७॥ ताः। घु। ताः। भुद्राः। उषसंः। पुरा। आसुः। अभिष्टि॰ द्युम्नाः। ऋतर्जात॰सत्याः। यासुं । ईजानः । शृश्मानः । उक्थैः । स्तुवन् । शंसन् । द्रविणम् । सद्यः । आपं ॥ ७ ॥ ता आ चरिन्त सम्ना पुरस्तात्समानतः सम्ना पंप्रथानाः। ऋतस्यं देवीः सदसो बुधाना गवां न सर्गां उषसो जरन्ते॥ ८॥ ताः। आ। चुरन्ति। सम्ना। पुरस्तात्। समानतः। सम्ना। पुप्रथानाः। ऋतस्य । देवी:। सदसः। बुधानाः। गर्वाम्। न। सर्गाः। उषसंः। जुरुन्ते ॥ ८॥ ता इन्वे ३ व संमुना संमानीरमीतवर्णा उषसंश्चरन्ति। गूहंन्तीरभ्वमितं रुशद्धिः शुक्रास्तुनूभिः शुचंयो रुचानाः॥ ९॥ ताः। इत्। नु। एव। सुमृना। सुमाृनीः। अमीत°वर्णाः। उषसंः। चुर्न्ति। गूहंन्तीः। अभ्वम्। असितम्। रुशत्॰भिः। शुक्राः। तुनूभिः। शुचयः। रुचानाः॥ ९॥ रुयिं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजावन्तं यच्छतास्मास् देवीः। स्योनादा वं: प्रतिबुध्यंमानाः सुवीर्यस्य पर्तयः स्याम॥ १०॥ रुयिम्। दिवः। दुहित्रः। वि॰भातीः। प्रजा॰वन्तम्। युच्छृत्। अस्मास् । देवीः। स्योनात्। आ। वः। प्रति॰बुध्यमानाः। सु॰वीर्यस्य। पत्रयः। स्याम्॥ १०॥ तद्वो दिवो दुहितरो विभातीरुपं ब्रुव उषसो युज्ञकेतुः। व्यं स्याम युशसो जर्नेषु तद् द्यौश्चं धृत्तां पृथिवी चं देवी॥ ११॥ तत्। वृ:। दुवृ:। दुहृत्रु:। वि॰भाती:। उप । ब्रुवे। उषुसु:। युज्ञ॰केतु:। व्यम्। स्याम्। युशसं:। जर्नेषु। तत्। द्यौ:। च्। धृताम्। पृथिवी। च्। देवी॥ ११॥

[3]

[५२][७ वामदेवो गौतमः। उषाः। गायत्री।]

प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः । दिवो अदर्शि दुहिता ॥ १ ॥ प्रति । स्या । सूनरी । जनी । वि॰उच्छन्ती । परि । स्वसुः । दिवः । अदर्शि । दुहिता ॥ १ ॥ अश्वेव चित्रारुषी माता गर्वामृतावरी। सर्खाभूद्धश्वनीरुषाः॥ २॥
अश्वोऽइव। चित्रा। अरुषी। माता। गर्वाम्। ऋत॰वरी। सर्खा। अभूत्। अश्विनीः। उषाः॥ २॥
उत सर्खास्यश्वनीरुत माता गर्वामसि। उतोषो वस्व ईशिषे॥ ३॥
उत। सर्खा। असि। अश्विनीः। उत। माता। गर्वाम्। असि। उत। उषः। वस्वः। ईशिषे॥ ३॥
याव्यद्धेषसं त्वा चिकित्वित्सूनृतावरि। प्रति स्तोमैरभुत्स्मिहि॥ ४॥
यव्यत्॰द्वेषसम्। त्वा। चिकित्वित्। सूनृता॰वृदि। प्रति। स्तोमैः। अभुत्स्मिहि॥ ४॥
प्रति। भुद्राः। अदृक्षत् गर्वां सर्गा न रुश्मयः। ओषा अप्रा उरु ज्रयः॥ ५॥
प्रति। भुद्राः। अदृक्षत् गर्वां सर्गाः। न। रुश्मयः। आ। उषाः। अप्राः। उरु। ज्रयः॥ ५॥
आपप्रषी विभावरि व्यावज्योतिषा तर्मः। उषो अनुं स्वधामव॥ ६॥
आ॰पुप्रषी। विभा॰वृदि। वि। आवः। ज्योतिषा। तर्मः। उषेः। अनुं। स्वधाम्। अवः॥ ६॥
आ द्यां तनोषि रुश्मिभिरान्तरिक्षमुरु प्रियम्। उषेः शुकेणं शोचिषां॥ ७॥
[३]
आ। द्याम्। तनोषि। रुश्मि॰भीः। आ। अन्तरिक्षम्। उरु। प्रियम्। उषेः। शुकेणं। शोचिषां॥ ७॥

[५३][७ वामदेवो गौतमः। सविता। जगती।]

तद्देवस्यं सिवतुर्वार्यं महद्वृंणीमहे असुंरस्य प्रचेतसः।

छर्दिर्येनं दाशुषे यच्छति त्मना तन्नो महाँ उदयान्देवो अक्तुभिः॥१॥
तत्। देवस्यं। सिवतुः। वार्यम्। महत्। वृणीमहें। असुंरस्य। प्र॰चेतसः।
च्छर्दिः। येनं। दाशुषं। यच्छरित। त्मना। तत्। नः। महान्। उत्। अयान्। देवः। अकु॰भिः॥१॥
दिवो धर्ता भुवंनस्य प्रजापंतिः पिशङ्गं द्रापिं प्रति मुञ्चते कृविः।
विच्ध्रणः प्रथयंन्नापृणन्तुर्वर्जीजनत्सिवृता सुम्नमुक्थ्यंम्॥ २॥
दिवः। धर्ता। भुवंनस्य। प्रजा॰पंतिः। पिशङ्गंम्। द्रापिम्। प्रति। मुञ्चते। कृविः।
वि॰च्ध्रणः। प्रथयंन्। आ॰पृणन्। उरु। अर्जीजनत्। सिवृता। सुम्नम्। उव्ययंम्॥२॥
आप्राः रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं देवः कृणुते स्वाय् धर्मणे।
प्र बाह् अस्त्राक्सविता सर्वीमिन निवेशयंन्यसुवन्नक्तुभिर्जगंत्॥३॥
आ। अप्राः। रजांसि। दिव्यानि । पार्थिवा। श्लोकंम्। देवः। कृणुते। स्वायं। धर्मणे।
प्र। बाह् इति। अस्त्राक्। सर्विता। सर्वीमिन। नि॰वेशयंन्। प्र॰सुवन्। अक्तु॰भिः। जर्गत्॥३॥

अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशद् वृतानि देवः संविताभि रंक्षते। प्रास्त्रांग्बाहू भुवंनस्य प्रजाभ्यों धृतव्रंतो महो अज्मस्य राजित॥ ४॥ अद्गेभ्यः। भुवनानि। प्र॰चाकेशत्। व्रुतानि। देवः। सुविता। अभि। रुक्षुते। प्र। अस्त्राक्। बाहू इति। भुवनस्य। प्र°जाभ्यः। धृत°व्रतः। मृहः। अज्मस्य। राजृति॥ ४॥ त्रिरन्तरिक्षं सिवता महित्वना त्री रजांसि परिभूस्त्रीणि रोचना। तिस्त्रो दिवं: पृथिवीस्तिस्त्र इंन्वित त्रिभिर्वृतैरुभि नो रक्षिति त्मनां॥ ५॥ त्रिः। अन्तरिक्षम्। सुविता। मुहि॰त्वना। त्री। रजांसि। पुरि॰भूः। त्रीणि। रोचना। तिस्रः। दिवं:। पृथिवी:। तिस्रः। इन्वृति । त्रि॰भि:। व्रृतै:। अभि। नः। रुक्षुति । त्मनां ॥ ५ ॥ बृहत्सुं म्नः प्रसवीता निवेशनो जर्गतः स्थातुरुभयंस्य यो वृशी। स नो देवः संविता शर्म यच्छत्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथ्मंहंसः॥६॥ बृहत्°सुम्नः। प्र°स्विता। नि°वेशनः। जर्गतः। स्थातुः। उभर्यस्य। यः। वृशी। सः। नुः। देवः। सृविता। शर्म। युच्छुतु। अस्मे इति। क्षर्याय। त्रु॰वर्रूथम्। अंहसः॥ ६॥ आर्गन्देव ऋतुभिर्वर्धतु क्षयं दर्धातु नः सविता सुप्रजामिषम्। स नंः क्ष्पाभिरहंभिश्च जिन्वतु प्रजावंन्तं र्यिम्स्मे सिमन्वतु॥७॥ [8] आ। अगुन्। देवः। ऋतु॰भिः। वर्धतु। क्षयम्। दर्धातु। नुः। सुविता। सु॰प्रजाम्। इर्षम्। सः। नः। क्षुपाभिः। अहं°भिः। च । जिन्वृतु । प्रजा°वंन्तम् । र्यिम् । अस्मे इतिं । सम् । इन्वृतु ॥ ७ ॥

[५४][६ वामदेवो गौतमः। सविता। जगती, ६ त्रिष्टुप्।]

अभूद्वः संविता वन्द्यो नु नं इदानीमह्रं उपवाच्यो नृभिः।
वि यो रत्ना भर्जित मान्वेभ्यः श्रेष्ठं नो अत्र द्रविणं यथा दर्धत्॥ १॥
अभूत्। देवः। स्विता। वन्द्येः। नु। नुः। इदानीम्। अह्रंः। उप्वच्येः। नृ॰भिः।
वि। यः। रत्नां। भर्जित। मान्वेभ्यः। श्रेष्ठंम्। नुः। अत्रं। द्रविणम्। यथां। दर्धत्॥ १॥
देवेभ्यो हि प्रंथमं युज्ञियेभ्योऽमृत्त्वं सुवितं भागमंत्तमम्।
आदिद्दामानं सिवत्व्वर्यूणुंषेऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः॥ २॥
देवेभ्यः। हि। प्रथमम्। युज्ञियेभ्यः। अमृत्वःत्वम्। सुवितं। भागम्। उत्वःतम्।
आत्। इत्। दामानम्। स्वितः। वि। ऊर्णुषे। अनूचीना। जीविता। मानुषेभ्यः॥ २॥
आत्। इत्। दामानम्। स्वितः। वि। ऊर्णुषे। अनूचीना। जीविता। मानुषेभ्यः॥ २॥

अचित्ती यच्चंकृमा दैव्ये जर्ने दीनैर्दक्षैः प्रभूती पूरुषुत्वतां। देवेषुं च सवितुर्मानुषेषु च त्वं नो अत्रं सुवतादनांगसः॥ ३॥ अचित्ती। यत्। चुकृम। दैव्यें। जनै। दीनै:। दक्षै:। प्र॰ भूती। पुरुषुत्वतां। देवेषुं। च । स्वितः। मानुषेषु। च । त्वम्। नः। अत्रं। सुवृतात्। अनांगसः॥ ३॥ न प्रमिये सवितुर्देव्यंस्य तद्यथा विश्वं भुवंनं धारयिष्यति। यत्पृंथिव्या वरिमुन्ना स्वंङ्गुरिर्वर्ष्मन्द्रिवः सुवतिं सुत्यमंस्यु तत्॥ ४॥ न। प्र॰मिर्ये। सुवितुः। दैर्व्यस्य। तत्। यथा। विश्वम्। धारुयिष्यति। यत्। पृथिव्याः। वरिमन्। आ। सु॰अङ्गुरिः। वर्ष्मन्। दिवः। सुवर्ति। सृत्यम्। अस्य । तत्॥ ४॥ इन्द्रं ज्येष्ठान्बृहद्भ्यः पर्वतेभ्यः क्षयां एभ्यः सुवसि पुस्त्यांवतः। यथायथा पुतर्यन्तो वियेमिर एवैव तस्थुः सवितः सुवार्यं ते॥ ५॥ इन्द्रं॰ज्येष्ठान्। बृहत्॰भ्यं:। पर्वतेभ्य:। क्षयान्। पुभ्य:। सुवृस्ति। पुस्त्यं॰वत:। यथां॰यथा। पुतर्यन्तः। वि॰येमिरे। एव। एव। तस्थुः। सुवित्रिरितं। सुवार्य। ते॥ ५॥ ये ते त्रिरहंन्त्सवितः सुवासों दिवेदिवे सौभंगमासुवन्ति। इन्द्रो द्यावांपृथिवी सिन्धुंरद्भिरांदित्यैर्नो अदितिः शर्म यंसत्॥ ६॥ [4] ये। ते। त्रि:। अहंन्। सुवित्रिरितं। सुवासं:। द्विवे॰दिवे। सौभंगम्। आ॰सुवन्ति। इन्द्रं:। द्यार्वापृथिवी इतिं। सिन्धुं:। अत्भि:। आदित्यै:। नः। अदिंति:। शर्म। यंसत्॥ ६॥

[५५][१ वामदेवो गौतमः। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप्, ८-१० गायत्र्यः।]

को वस्त्राता वसवः को वस्ता द्यावाभूमी अदिते त्रासीथां नः।
सहीयसो वरुण मित्र मर्तात्को वोऽध्वरे वरिवो धाति देवाः॥१॥
कः। वः। त्राता। वस्वः। कः। वर्ष्ता। द्यावाभूमी इति। अदिते। त्रासीथाम्। नः।
सहीयसः। वर्ष्णु। मित्रु। मर्तात्। कः। वः। अध्वरे। वरिवः। धाति। देवाः॥१॥
प्रये धामानि पूर्व्याण्यर्चान्वि यदुच्छान्वियोतारो अमूराः।
विधातारो वि ते देधुरर्जस्ता ऋतधीतयो रुरुचन्त दस्माः॥२॥
प्र। ये। धामानि। पूर्व्याणि। अर्चान्। वि। यत्। उच्छान्। वि॰योतारेः। अमूराः।
वि॰धातारेः। वि। ते। दुधुः। अर्जस्ता। ऋत॰धीतयः। रुरुचन्त । दुस्माः॥२॥

प्र पस्त्या ईमदितिं सिन्धुंमुकैः स्वस्तिमीळे सुख्यायं देवीम्। उभे यथां नो अहंनी निपातं उषासानक्तां करतामदंब्धे॥ ३॥ प्र। पस्त्याम्। अदितिम्। सिन्धुम्। अर्कैः। स्वस्तिम्। ईळ्रे। सुख्यायं। देवीम्। उभे इतिं। यथां। नु:। अहंनी इतिं। नि॰पातः। उषसानकां। कुरताम्। अदंब्धे इतिं॥ ३॥ र्व्यर्यमा वर्रुणश्चेति पन्थामिषस्पतिः सुवितं गातुम्ग्निः। इन्द्रांविष्णू नृवदु षु स्तर्वाना शर्म नो यन्तुमम्वद्वर्रूथम्॥ ४॥ वि। अर्यमा। वरुणः। चेति। पन्थाम्। इषः। पतिः। सुवितम्। गातुम्। अग्निः। इन्द्रांविष्णू इति । नृ॰वत् । ऊँ इति । सु । स्तर्वाना । शर्म । नः । यन्तम् । अमे॰वत् । वर्रूथम् ॥ ४ ॥ आ पर्वतस्य मुरुतामवंसि देवस्यं त्रातुरंबि भगस्य। पात्पतिर्जन्यादंहंसो नो मित्रो मित्रियांदुत न उरुष्येत्॥ ५॥ [8] आ। पर्वतस्य। मुरुताम्। अवांसि। देवस्यं। त्रातुः। अब्रि। भर्गस्य। पात्। पतिः। जन्यात्। अंहंसः। नः। मित्रः। मित्रियात्। उत। नः। उरुष्येत्॥ ५॥ नू रोदसी अहिना बुध्येन स्तुवीत देवी अप्येभिरिष्टै:। सुमुद्रं न सुंचरणे सिनुष्यवी घुर्मस्वरसो नुद्यो ३ अप व्रन्॥ ६॥ नु । रोदुसी इति । अहिना । बुध्येन । स्तुवीत । देवी इति । अप्येभिः । हुष्टैः । सुमुद्रम्। न। सुम्॰चरणे। सुनिष्यर्वः। घुर्म॰स्वरसः। नुर्घः। अपं। वृन्॥ ६॥ देवैनों देव्यदितिनिं पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन्। नुहि मित्रस्य वर्रुणस्य धासिमहीमिस प्रमियं सान्वग्नेः॥७॥ देवै:। नु:। देवी। अदिति:। नि। पातु। देवः। त्राता। त्रायताम्। अप्रं॰युच्छन्। नुहि । मित्रस्य । वर्रणस्य । धाुसिम् । अहीमिस । प्र°िमयम् । सानु । अग्ने: ॥ ७ ॥ अग्निरीशे वसुव्यस्याग्निर्मुहः सौभगस्य। तान्यस्मभ्यं रासते॥ ८॥ अग्नि:। ईश्रे। वस्वयस्य। अग्नि:। मृह:। सौभंगस्य। तानि। अस्मभ्यम्। रास्ते॥ ८॥ उषों मघोन्या वह सूर्नृते वार्या पुरु। अस्मर्थं वाजिनीवित॥ ९॥ उर्षः। मुघोनि । आ। वृह् । सूनृते । वार्या । पुरु । अस्मर्भ्यम् । वाजिनी ॰ वृति ॥ ९ ॥ तत्सु नः सिवृता भगो वर्रुणो मित्रो अर्युमा। इन्द्रों नो राधुसा गमत्॥ १०॥ [9] तत्। सु। नुः। सुविता। भर्गः। वर्रणः। मित्रः। अर्थमा। इन्द्रः। नुः। रार्थसा। आ। गुमृत्॥ १०॥

[ ५६ ] [ ७ वामदेवो गौतमः। द्यावापृथिवी। त्रिष्टुप्, ५-७ गायत्र्यः।]

मही द्यावांपृथिवी इह ज्येष्ठें रुचा भवतां शुचयंद्भिरकैं:। यत्सीं वरिष्ठे बृहती विमिन्वनुवद्धोक्षा पंप्रथानेभिरेवैः॥ १॥ मही इति । द्यावांपृथिवी इति । इह । ज्येष्ठे इति । रुचा । भुवताम् । शुचर्यत्॰भि: । अकै:। यत्। स्रीम्। वरिष्ठे इति। बृह्ती इति। वि॰िम्नवन्। रुवत्। हु। उक्षा। पुप्रथानेभिः। एवै:॥१॥ देवी देवेभिर्यजुते यर्जंत्रैरमिनती तस्थतुरुक्षमाणे। ऋतावंरी अद्रुहां देवपुत्रे युज्ञस्यं नेत्री शुचयंद्भिरकैं:॥ २॥ देवी इति । देवेभि: । युजते इति । यजते: । अमिनती इति । तुस्थुतु: । उक्षमाणे इति । ऋतवंरी इत्यृत°वंरी। अहुहां। देवपुंत्रे इति देव°पुत्रे। युज्ञस्य। नेत्री इति। शुचयत्°भि:। अकै:॥ २॥ स इत्स्वपा भुवंनेष्वास य इमे द्यावांपृथिवी जुजानं। उर्वी गंभीरे रर्जसी सुमेके अवंशे धीरः शच्या समैरत्॥ ३॥ सः। इत्। सु॰अपाः। भुवनेषु। आसा। यः। इमे इति। द्यावापृथिवी इति। जुजाने। उर्वी इति । गुभीरे इति । रर्जसी इति । सुमेके इति सु॰मेके । अवंशे । धीरे : । शच्या । सम् । ऐरत् ॥ ३ ॥ नू रोदसी बृहद्भिनों वर्र्लथेः पत्नीवद्भिरिषयन्ती सुजोषाः। उरूची विश्वें यज्ते नि पातं धिया स्याम रुथ्यः सदासाः॥ ४॥ नु। रोदुसी इति। बृहत्°भिः। नुः। वरूथैः। पत्नीवत्°भिः। इषयंन्ती इतिं। सु॰जोषाः। उरूची इति । विश्वे इति । युज्ते इति । नि । पातुम् । धिया । स्याम् । रुथ्यः । सुदा॰साः ॥ ४ ॥ प्र वां महि द्यवीं अभ्युपंस्तुति भरामहे। शुची उप प्रशंस्तये॥ ५॥ प्र। वाम्। महिं। द्यवी इतिं। अभि। उपं°स्तुतिम्। भुरामुहे। शुची इतिं। उप। प्र°शस्तये॥ ५॥ पुनाने तुन्वां मिथः स्वेन दक्षंण राजथः। ऊह्यार्थं सुनादृतम्॥ ६॥ पुनाने इति । तुन्वा । मिथः । स्वेन । दक्षेण । राज्यः । ऊह्याथे इति । सुनात् । ऋतम् ॥ ६ ॥ मुही मित्रस्यं साधथस्तरंन्ती पिप्रंती ऋतम्। परिं युज्ञं नि षेदथुः॥ ७॥ [6] मही इति । मित्रस्य । साध्यः । तरन्ती इति । पिप्रती इति । ऋतम् । परि । यज्ञम् । नि । सेद्युः ॥ ७ ॥

[५७][८ वामदेवो गौतमः। १-३ क्षेत्रपतिः, ४ शुनः, ५,८ शुनासीरौ; ६-७ सीता। अनुष्टुप्, ५ पुर उष्णिक्, २, ३,८ त्रिष्टुभः।]

क्षेत्रंस्य पर्तिना वृयं हितेनेव जयामिस। गामश्वं पोषयित्वा स नों मृळातीदृशें॥ १॥

क्षेत्रस्य। पतिना। व्यम्। हितेन ऽइव। ज्यामसि। गाम्। अश्वम्। पोष्टियुत्नु। आ। सः। नः। मृळाति। ईदृशैं॥ १॥ क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्मिं धेनुरिव पयो अस्मासुं धुक्ष्व। मुधुश्चुतं घृतिमव सुपूतमृतस्यं नः पर्तयो मृळयन्तु ॥ २ ॥ क्षेत्रस्य। पते । मधुं°मन्तम्। ऊर्मिम्। धेनु:ऽईव। पर्यः। अस्मासुं। धुक्ष्व। मुधु॰श्चुतम्। घृतम्ऽईव। सु॰पूतम्। ऋतस्य। नुः। पतयः। मृळ्यन्तु॥ २॥ मधुमतीरोषंधीर्द्याव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्। क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम॥ ३॥ मधुं°मती:। ओषंधी:। द्यावं:। आपं:। मधुं°मत्। नु:। भृवतु। अन्तरिक्षम्। क्षेत्रंस्य। पतिं:। मधुं॰मान्। न:। अस्तु। अरिष्यन्त:। अनुं। एन्म्। च्रेम्॥ ३॥ शुनं वाहाः शुनं नर्रः शुनं कृषतु लाङ्गलम्। शुनं वर्त्रत्रा बंध्यन्ता शुनमष्ट्रामुदिंङ्गय॥ ४॥ शुनम्। वाहाः। शुनम्। नरः। शुनम्। कृष्तु। लाङ्गंलम्। शुनम्। वर्त्राः। बुध्यन्ताम्। शुनम्। अष्ट्राम्। उत्। इङ्गुय्॥ ४॥ शुनांसीराविमां वार्चं जुषेथां यद्दिवि चुक्रथुः पर्यः। तेनेमामुपं सिञ्चतम्॥ ५॥ शुनासीरौ । डुमाम् । वार्चम् । जुषेथाम् । यत् । दिवि । चुक्रर्थुः । पर्यः । तेर्न । डुमाम् । उप । सिञ्चतुम् ॥ ५ ॥ अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। यथा नः सुभगासंसि यथा नः सुफलासंसि॥ ६॥ अवीची । सु॰भगे । भव सीते । वन्दामहे । त्वा । यथा । नुः। सु॰भगा । अससि। यथा । नुः। सु॰फला । अससि॥ ६॥ इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषानुं यच्छतु। सा नः पर्यस्वती दुह्यमुत्तरामुत्तरां समाम्॥७॥ इन्द्रः। सीताम्। नि। गृह्णातु। ताम्। पूषा। अनु। युच्छुतु। सा। नुः। पर्यस्वती। दुहाुम्। उत्तराम्॰उत्तराम्। सर्माम्॥७॥ शुनं नुः फाला वि कृषन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहैः। [9] शुनं पुर्जन्यो मधुना पर्योभिः शुनांसीरा शुनम्समासुं धत्तम्॥८॥ शुनम्। नुः। फालाः। वि। कृषुन्तु। भूमिम्। शुनम्। कीनाशाः। अभि। युन्तु। वाहैः। शुनम्। पूर्जन्यः। मधुना। पर्यः२भि। शुनासीरा। शुनम्। अस्मासुं। धृतुम्॥८॥

[ ५८ ] [ ११ वामदेवो गौतमः। अग्निः, सूर्यो वाऽऽपो वा गावो वा घृतस्तुतिर्वा। त्रिष्टुप्, ११ जगती ] सुमुदादूर्मिर्मधुंमाँ उदारुदुपांशुना सममृत्तवमानद्। घृतस्य नाम् गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः॥ १॥ सुमुद्रात्। ऊर्मिः। मधुं॰मान्। उत्। आरुत्। उपं। अंशुनां। सम्। अमृत॰त्वम्। आनुट्। घृतस्यं। नामं। गृह्यंम्। यत्। अस्ति। जिह्वा। देवानाम्। अमृतस्य। नाभिः॥ १॥ वयं नाम् प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन्युज्ञे धारयामा नमोभिः। उपं ब्रह्मा शृंणवच्छस्यमानुं चतुःशृङ्गोऽवमीद्गौर एतत्॥ २॥ व्यम्। नामं। प्र। ब्रवाम्। घृतस्यं। अस्मिन्। युज्ञे। धारयाम्। नमं:२भि:। उपं। ब्रह्मा। शृण्वत्। शस्यमानम्। चतुः २शृङ्गः। अवमीत्। गौरः। एतत्॥ २॥ चुत्वारि शृङ्गा त्रयों अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासी अस्य। त्रिधां बुद्धो वृष्पभो रोरवीति मुहो देवो मर्त्याँ आ विवेश ॥ ३॥ चुत्वारि । शृङ्गा । त्रयः । अस्य । पादाः । द्वे इति । शीर्षे इति । सप्त । हस्तासः । अस्य । त्रिधा । बुद्धः । वृष्भः । रोर्वीति । महः । देवः । मर्त्यान् । आ । विवेश ॥ ३ ॥ त्रिधां हितं पणिभिर्गुह्यमानुं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्। इन्द्र एकं सूर्य एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्टंतक्षुः॥ ४॥ त्रिर्धा । हितम् । पृणि°भिः । गुह्यमानम् । गर्वि । देवासः । घृतम् । अनु । अविन्दन् । इन्द्रेः। एकंम्। सूर्यः। एकंम्। जुजान्। वेनात्। एकंम्। स्वधयां। निः। तृत्श्वः॥ ४॥ एता अर्षन्ति हद्यात्समुद्राच्छतत्रजा रिपुणा नाव् चक्षे। घृतस्य धारां अभि चांकशीमि हिरुण्ययों वेतुसो मध्यं आसाम्॥ ५॥ [ 80] पुता अर्षुन्ति । हृद्यांत् । सुमुद्रात् । शृत°व्रंजाः । रिपुणां । न । अवु°चक्षे । घृतस्य । धारा: । अभि । चाक्शोमि । हिर्ण्ययः । वेत्सः । मध्ये । आसाम् ॥ ५ ॥ सम्यक्स्रविन्ति सुरितो न धेना अन्तर्हुदा मनसा पूयमानाः। एते अर्षन्त्यूर्मयों घृतस्य मृगाईव क्षिपुणोरीषमाणाः॥ ६॥ सम्यक्। सृवृन्ति । सुरितः । न । धेनाः । अन्तः । हृदा । मनसा । पूयमानाः । एते। अर्षुन्ति। ऊर्मयः। घृतस्य। मृगाःऽईव। क्षिपुणोः। ईषमाणाः॥ ६॥

सिन्धोरिव प्राध्वने शूंघनासो वातप्रिमयः पतयन्ति युह्वाः। घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठां भिन्दन्तूर्मिभिः पिन्वमानः॥ ७॥ -सिन्धौ:ऽइव। प्र°अध्वने। शूघुनासै:। वातं°प्रमिय:। पुत्यन्ति। युह्वा:। घृतस्यं । धाराः । अरुषः । न । वाजी । काष्ठां । भिन्दन् । कुर्मिभिः । पिन्वंमानः ॥ ७ ॥ अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यशः स्मयमानासो अग्निम्। घृतस्य धाराः सुमिधो नसुन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः॥ ८॥ अभि । प्रवन्तु । समनाऽइव । योषां: । कुल्याण्यं: । स्मर्यमानास: । अग्निम् । घृतस्य । धारा :। सुम्°इध :। नसन्त :। ता :। जुषाण :। हुर्यृति । जात वैदा :॥ ८॥ कुर्याइव वहुतुमेत्वा उं अञ्ज्यंञ्जाना अभि चांकशीमि। यत्र सोमः सूयते यत्रं युज्ञो घृतस्य धारां अभि तत्पवन्ते॥ ९॥ कुन्याः ऽइव । वृहुतुम् । एत्वै । ऊँ इति । अञ्जि । अञ्जानाः । अभि । चाक्शीमि । यत्रं। सोमः। सूयते। यत्रं। युज्ञः। घृतस्यं। धार्गः। अभि। तत्। पुवन्ते॥ ९॥ अभ्यंर्षत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मास् भद्रा द्रविणानि धत्त। इमं युज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते॥ १०॥ अभि । अर्षुत् । सु°स्तुतिम् । गर्व्यम् । आजिम् । अस्मास् । भुद्रा । द्रविणानि । धुत्तु । इमम्। युज्ञम्। नुयुत्। देवतां। नुः। घृतस्यं। धार्गः। मधुं॰मत्। पुवृन्ते॥ १०॥ धामन्ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्यंशन्तरायुंषि। अपामनीके सिम्थे य आभृतस्तम्श्याम् मधुमन्तं त ऊर्मिम्॥ ११॥ [ 88] {4} धामन्। ते । विश्वम्। भुवनम्। अधि। श्रितम्। अन्तरिति। समुद्रे। हृदि। अन्तः। आर्युषि। अपाम्। अर्नीके। सुम्°इथे। य:। आ°र्भृत:। तम्। अ्रयाम्। मधुं°मन्तम्। ते। कुर्मिम्॥ १९।

इति चतुर्थं मण्डलं समाप्तम्॥



## ॥ अथ पञ्चमं मण्डलम्॥

[१][१२ बुधगविष्ठिरावात्रेयौ। अग्नि:। त्रिष्टुप्।]

अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्। युह्वाइंवु प्र वयामुज्जिहांनाः प्र भानवः सिस्त्रते नाकुमच्छं॥ १॥ अबोधि। अग्नि:। सुम्॰इधां। जनानाम्। प्रतिं। धेनुम्ऽईव। आ॰युतीम्। उषसंम्। युह्वा:ऽईव। प्र। व्याम्। उत्°जिहाना:। प्र। भानवं:। सिस्तुते। नाकंम्। अच्छं॥ १॥ अबोधि होतां युजर्थाय देवानूर्ध्वो अग्निः सुमर्नाः प्रातरंस्थात्। समिद्धस्य रुशंददर्शि पाजों मुहान्देवस्तमंसो निरमोचि॥ २॥ अर्बोधि। होतां। युजर्थाय। देवान्। ऊर्ध्वः। अग्निः। सु॰मनाः। प्रातः। अस्थात्। सम्॰ईद्भस्य। रुशत्। अदुर्शि। पार्जः। महान्। देवः। तमसः। निः। अमोचि॥ २॥ यदीं गुणस्यं रशनामजीगः शुचिरङ्क्ते शुचिभिगोभिर्गनः। आद्दक्षिणा युज्यते वाज्यन्त्युंत्तानामूर्ध्वो अंधयज्जुहूभिः॥ ३॥ यत्। ईम्। गुणस्यं। रुशुनाम्। अर्जीगुरितिं। शुचिः। अङ्क्ते। शुचिं॰भिः। गोभिः। अग्निः। आत्। दक्षिणा। युज्यते। वाजु॰यन्ती। उत्तानाम्। ऊर्ध्वः। अध्यत्। जुहूभिः॥ ३॥ अग्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्षूंषीव सूर्ये सं चरन्ति। यदीं सुर्वाते उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अग्रे अहाम्।। ४॥ अग्निम्। अच्छ । देव॰युताम्। मनांसि। चक्षूंषिऽइव। सूर्ये। सम्। चुरन्ति। यत्। ईम्। सुर्वाते इति । उषसा । विरूपे इति वि°रूपे । श्वेत: । वाजी । जायते । अग्रे । अहाम् ॥ ४॥ जिनेष्ट हि जेन्यो अग्रे अहां हितो हितेष्वरुषो वनेष्। दमेंदमे सप्त रत्ना दर्धानोऽग्निहीता नि षंसादा यजीयान्।। ५।। जिनंष्ट। हि। जेन्यं:। अग्रें। अह्नाम्। हित:। हितेषुं। अ्रुष:। वर्नेषु। दर्मे॰दमे। सप्त। रत्नां। दर्धानः। अग्निः। होतां। नि। ससाद्। यर्जीयान्॥ ५॥

[ 88]

अग्निहोंता न्यंसीदुद्यजीयानुपस्थें मातुः सुरभा उं लोके। युवां कृविः पुरुनिःष्ठ ऋतावां धृतां कृष्टीनामुत मध्यं इद्धः॥६॥ अग्नि:। होतां। नि। असीद्त्। यजीयान्। उप°स्थे। मातु:। सुरभौ। कुँ इतिं। लोके। युवा । कुवि:। पुरुति:२स्थ। ऋत°वा । धुर्ता। कृष्टीनाम्। उत। मध्ये। इद्धः॥६॥ प्र णु त्यं विप्रमध्वरेषुं साधुमुग्निं होतारमीळते नमोभिः। आ यस्तुतानु रोदंसी ऋतेनु नित्यं मृजन्ति वाजिनं घृतेनं॥७॥ प्र। नु। त्यम्। विप्रम्। अध्वरेषुं। साधुम्। अग्निम्। होतारम्। ईळ्ते। नर्मः २१भः। आ। यः। तुतानं। रोदंसी इतिं। ऋतेनं। नित्यम्। मृजुन्ति। वाजिनम्। घृतेनं॥७॥ मार्जाल्यों मृज्यते स्वे दर्मूनाः कविप्रशस्तो अतिथिः शिवो नेः। सहस्रंशृङ्गो वृष्भस्तदोंजा विश्वां अग्ने सहसा प्रास्यन्यान्॥ ८॥ मार्जाल्यः। मृज्यते। स्वे। दमूनाः। कृवि॰प्रशस्तः। अतिथिः। शिवः। नुः। सहस्रं १ शृङ्गः। वृष्भः। तत् १ औजाः। विश्वान्। अग्ने। सहसा। प्र। असि। अन्यान्॥ ८॥ प्र सुद्यो अंग्ने अत्येष्युन्यानाविर्यस्मै चार्रुतमो बुभूर्थ। ईळेन्यों वपुष्यो विभावां प्रियो विशामितिथिर्मानुंषीणाम्॥ ९॥ प्र। सुद्यः। अग्ने । अति । एषि । अन्यान् । आविः। यस्मै । चार्रं °तमः। बुभूर्थं । र्डुळेन्यः। वृपुष्यः। विभा°वा । प्रियः। विशाम्। अतिथिः। मानुषीणाम्॥ ९॥ तुभ्यं भरन्ति क्षितयों यविष्ठ बुलिर्मग्ने अन्तित् ओत दूरात्। आ भन्दिष्ठस्य सुमृतिं चिकिद्धि बृहत्ते अग्ने मिह शर्म भुद्रम्॥ १०॥ तुभ्यम्। भुरन्ति । क्षितयः। युविष्ठु । बुलिम्। अग्ने । अन्तितः। आ। उत। दूरात्। आ। भन्दिष्ठस्य। सु॰मृतिम्। चिकिृद्धि । बृहत्। ते। अग्ने । महिं। शर्म । भुद्रम् ॥ १०॥ आद्य रथं भानुमो भानुमन्तुमग्ने तिष्ठं यज्तेभिः समन्तम्। विद्वान्पथीनामुर्वेशनारिक्षमेह देवान्विरद्यांय विक्षि॥ ११॥ आ। अद्य। रथम्। भानु॰मः। भानु॰मन्तम्। अग्नै। तिष्ठै। युज्तेभिः। सम्॰अन्तम्। विद्वान्। पृथीनाम्। उरु। अन्तरिक्षम्। आ। इह। देवान्। हृवि:२अद्याय। वृक्षि॥ ११॥ अवीचाम क्वये मेध्याय वची वन्दार्र वृष्भाय वृष्णे। गविष्ठिरो नमसा स्तोमममग्नौ दिवीव रुक्ममुरुव्यञ्चमश्रेत्॥ १२॥

[88]

अवीचाम। क्वयं। मेध्याय। वर्चः। वृन्दार्रः। वृष्णभायं। वृष्णे। गविष्ठिरः। नर्मसा। स्तोर्मम्। अग्नौ। द्विविऽईव। रुक्मम्। उरु्॰व्यञ्चम्। अश्रेत्॥ १२॥

[२][१२ कुमार आत्रेय:, वृशो वा जान:, उभौ वा; २, ९ वृशो जान:। अग्नि:। त्रिष्टुप्, १२ शक्वरी]

कुमारं माता युवितिः समुब्धं गुहा बिभर्ति न ददाति पित्रे। अर्नीकमस्य न मिनञ्जनांसः पुरः पंश्यन्ति निर्हितमर्तौ ॥ १ ॥ कुमारम्। माता। युवृति:। सम्॰उंब्धम्। गुहां। बि्भृतिं। न। दुदाति। पित्रे। अनीकम्। अस्य। न। मिनत्। जनांसः। पुरः। पुश्यन्ति। नि°हितम्। अरुतौ॥ १॥ कमेतं त्वं युवते कुमारं पेषीं बिभर्षि महिषी जजान। पूर्वीर्हि गर्भः शुरदो वुवर्धापेश्यं जातं यदसूत माता॥ २॥ कम्। एतम्। त्वम्। युवते । कुमारम्। पेषी । बिभूषि । महिषी। जुजान्। पूर्वी:। हि। गर्भ:। शुरद्रे:। वृवर्ध। अपृश्यम्। जातम्। यत्। असूत। माता॥ २॥ हिरंण्यदन्तं शुचिंवर्णमारात्क्षेत्रांदपश्यमायुंधा मिमानम्। ददानो अस्मा अमृतं विपृक्वत्किं मार्मिनुन्द्राः कृणवन्ननुक्थाः॥ ३॥ हिरंण्य°दन्तम्। शुर्चिं°वर्णम्। आ्रात्। क्षेत्रांत्। अपुश्यम्। आयुंधा। मिमानम्। दुदानः। अस्मै । अमृतम् । विपृक्वत् । किम् । माम् । अनिन्द्राः । कृण्वन् । अनुक्थाः ॥ ३॥ क्षेत्रादपश्यं सनुतश्चरंन्तं सुमद्यूथं न पुरु शोभमानम्। न ता अंगृभ्रुन्नजनिष्टु हि षः पलिक्नीरिद्युवृतयो भवन्ति॥ ४॥ क्षेत्रांत्। अपुश्यम्। सनुतरिर्तिं। चरन्तम्। सु॰मत्। यूथम्। न। पुरु। शोर्भमानम्। न। ताः। अगृभ्रुन्। अर्जनिष्ट। हि। सः। पर्लिक्नीः। इत्। युवृतयः। भुवृन्ति॥ ४॥ के में मर्युकं वि यवन्तु गोभिन येषां गोपा अरंणश्चिदासं। य ईं जगृभुरव ते सृजन्त्वार्जाति पुश्व उपं निश्चिकित्वान्।। ५॥ के। में। मुर्युकम्। वि। युवन्तु। गोभिः। न। येषाम्। गोपाः। अरणः। चित्। आस्। ये। ईम्। जुगृभुः। अवं। ते। सृजुन्तु। आ। अजाति। पृश्वः। उपं। नुः। चिकित्वान्॥ ५॥ वसां राजानं वसतिं जनानामरातयो नि दंधुर्मर्त्येषु।

[88]

ब्रह्माण्यत्रेख् तं सृजन्तु निन्दितारो निन्द्यांसो भवन्तु ॥ ६ ॥

484

वसाम्। राजानम्। वसतिम्। जनानाम्। अरातयः। नि। दुधुः। मर्त्येषु। ब्रह्माणि । अत्रै : । अर्व । तम् । सृजुन्तु । निन्दितारै : । निन्द्यास : । भुवन्तु ॥ ६ ॥ श्नंश्चिच्छेपं निर्दितं सहस्राद्यूपादमुञ्चो अशंमिष्ट हि षः। एवास्मदंग्ने वि मुमुग्धि पाशान्होत्रिचिकत्व इह तू निषद्यं॥ ७॥ -शुनु:२शेपंम्। चित्। नि°दितम्। सहस्रात्। यूपात्। अमुञ्चु:। अशंमिष्ट। हि। स:। एव। अस्मत्। अग्ने। वि। मुमुग्धि। पाशान्। होत्रिति। चिकित्वः। इह। तु। नि॰सर्घं॥ ७॥ हृणीयमानो अप हि मदैये: प्र में देवानां व्रतुपा उवाच। इन्द्रों विद्वाँ अनु हि त्वां च्चक्ष् तेनाहमंग्ने अनुशिष्ट् आगाम्॥८॥ हुणीयमानः। अपं। हि। मत्। ऐयै:। प्र। मे्। देवानाम्। ब्रुत्॰पाः। उवाच्। इन्द्रं:। विद्वान्। अनुं। हि। त्वाः। च्चक्षं। तेनं। अहम्। अग्ने। अनुं॰शिष्ट:। आ। अगाम्॥ ८॥ वि ज्योतिषा बृहता भात्यग्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा। प्रादेवीर्मायाः संहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षंसे विनिक्षे॥ ९॥ वि। ज्योतिषा। बृहुता। भाृति। अग्नि:। आवि:। विश्वानि। कृणुते। मृहि॰त्वा। प्र। अर्देवी:। माया:। सह्ते। दु:२एवा:। शिशीते। शृङ्गे इति। रक्षेसे। वि॰निक्षे॥ ९॥ उत स्वानासो दिवि षेन्त्वग्नेस्तिग्मार्युधा रक्षंसे हन्तवा उं। मर्दे चिदस्य प्र र्रुजन्ति भामा न वरन्ते परिबाधो अर्देवीः॥ १०॥ उत । स्वानास: । दिवि । सन्तु । अग्ने: । तिग्म°आयुधा: । रक्षंसे । हन्तवै । ऊँ इति । मर्दे । चित् । अस्य । प्र । रुजुन्ति । भार्माः । न । वुरुन्ते । पुरि॰बार्धः । अर्देवीः ॥ १० ॥ एतं ते स्तोमं तुविजातं विप्रो रथं न धीरः स्वपा अतक्षम्। यदीदंग्ने प्रति त्वं देव हर्याः स्वर्वतीरुप एना जयेम॥ ११॥ एतम्। ते । स्तोमंम्। तुवि्॰जात्। विप्रः। रथम्। न। धीरः। सु॰अपाः। अतुक्षम्। यदि । इत्। अग्ने । प्रति । त्वम् । देव् । हर्याः । स्वः २वतीः । अपः । एन् । ज्येम् ॥ ११ ॥ तुविग्रीवो वृष्भो वावृधानोऽश्चर्च१र्यः समजाित वेदः। इतीममुग्निमुर्ता अवोचन्बुर्हिष्मंते मनेवे शर्म यंसद्धविष्मंते मनेवे शर्म यंसत्॥ १२॥ [ 84] तुवि॰ग्रीवं:। वृष्भः। वृव्धानः। अ्शृतु। अर्यः। सम्। अजाति। वेदं:। इतिं। इमम्। अग्निम्। अमृताः। अवोचन्। बहिष्मते। मनवे। शर्म। युंसत्। ह्विष्मते। मनवे। शर्म। युंसत्॥ १२॥

[३][१२ वसुश्रुत आत्रेयः। अग्निः, ३ मरुद्रुद्रविष्णवः। त्रिष्टुप्, १ विराट्]

त्वमंग्ने वर्रुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः। त्वे विश्वें सहसस्पुत्र देवास्त्विमन्द्रों दाशुषे मर्त्यांय॥ १॥ त्वम्। अग्ने। वर्रणः। जायंसे। यत्। त्वम्। मित्रः। भुवसि। यत्। सम्॰ईद्धः। त्वे इति । विश्वे । सहसः । पुत्र । देवाः । त्वम् । इन्द्रेः । दाशुर्षे । मर्त्याय ॥ १ ॥ त्वमंर्युमा भवस् यत्कृनीनां नामं स्वधावनगुह्यं बिभर्षि। अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्यदम्पती समनसा कृणोषि ॥ २॥ त्वम्। अर्यमा। भवसि। यत्। कृनीनाम्। नामं। स्वधा॰वन्। गुह्यम्। बिभूषि ॥ अञ्जन्ति। मित्रम्। सु धतम्। न। गोभि:। यत्। दम्पती इति दम् पती। स मनसा। कृणोषि॥ २॥ तर्व श्रिये मुरुतों मर्जयन्तु रुद्र यत्ते जनिम् चार्र चित्रम्। पुदं यद्विष्णों रुपमं निधायि तेनं पासि गुह्यं नाम गोनांम्॥ ३॥ तवं। श्रिये। मुरुतं:। मुर्जुयुन्तु। रुद्रं। यत्। ते। जनिम। चारं। चित्रम्। पुदम्। यत्। विष्णौ:। उपं॰मम्। नि॰धार्यि। तेनं। पासि। गुर्ह्यम्। नामं। गोनांम्॥ ३॥ तवं श्रिया सुदृशों देव देवाः पुरू दर्धाना अमृतं सपन्त। होतारम्गिनं मर्नुषो नि षेंदुर्दश्स्वयन्तं उशिजः शंसमायोः॥ ४॥ तर्व। श्रिया। सु॰दृश्रं:। देव्। देवा:। पुरु। दर्धाना:। अमृतंम्। सुपन्त। होर्तारम्। अग्निम्। मर्नुषः। नि। सेदुः। दुश्स्यन्तः। उशिजः। शंसम्। आयोः॥ ४॥ न त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीयान काव्यैः पुरो अस्ति स्वधावः। विशश्च यस्या अतिथिर्भवासि स युज्ञेन वनवदेव मर्तान्॥ ५॥ न। त्वत्। होतां। पूर्वः। अग्ने। यजीयान्। न। काव्यैः। पुरः। अस्ति। स्वधाः वः। विशः। च । यस्याः। अतिथिः। भवासि। सः। युज्ञेनं। वृनुवृत्। देव । मर्तान् ॥ ५ ॥ व्यमंग्ने वनुयाम् त्वोतां वसूयवो ह्विषा बुध्यमानाः। वयं समूर्ये विदथेष्वह्नां वयं गया सहसस्पुत्र मतीन्।। ६।। वयम्। अग्ने। वनुयाम्। त्वा॰ऊंताः। वसु॰यर्वः। ह्विषां। बुध्यंमानाः। व्यम्। सु॰मुर्ये। विदर्थेषु। अह्नाम्। व्यम्। गुया। सुहुसु:। पुत्रः। मुतीन्॥ ६॥

[ १६]

यो न आगों अभ्येनो भरात्यधीद्घम्घशंसे दधात। जही चिंकित्वो अभिशंस्तिमेतामग्ने यो नों मुर्चर्यति द्वयेनं॥७॥ यः। नुः। आर्गः। अभि। एनंः। भराति। अधि। इत्। अघम्। अघ°शंसे। द्धात्। जहि। चिकित्वः। अभि°शंस्तिम्। एताम्। अग्नै। यः। नः। मुर्चयति। द्वयेनं॥ ७॥ त्वामुस्या व्युषि देव पूर्वे दूतं कृणवाना अयजनत हव्यै:। संस्थे यदंग्न ईयंसे रयीणां देवो मर्तैर्वसुभिरिध्यमानः॥८॥ त्वाम्। अस्याः। वि॰उषिं। देव। पूर्वे। दूतम्। कृण्वानाः। अयुजन्तः। हव्यैः। सुम्॰स्थे। यत्। अग्ने। ईयसे। रुयीणाम्। देवः। मर्तैः। वस्॰भिः। इध्यमानः॥८॥ अवं स्पृधि पितरं योधिं विद्वान्पुत्रो यस्तें सहसः सून ऊहे। कदा चिकित्वो अभि चंक्षसे नोऽग्ने कदाँ ऋतुचिद्यातयासे॥ ९॥ अवं। स्पृधि। पितरंम्। योधिं। विद्वान्। पुत्रः। यः। ते। सहसः। सूनो इतिं। ऊहे। कुदा। चिकित्वः। अभि। चुक्षुसे। नः। अग्नै। कुदा। ऋतु॰चित्। यात्यासे॥ ९॥ भूरि नाम वन्दंमानो दधाति पिता वसो यदि तज्जोषयासे। कुविद्देवस्य सहंसा चकानः सुम्नम्ग्निर्वनते वावृधानः॥ १०॥ भूरिं। नामं। वन्दंमान:। दुधाति। पिता। वसो इतिं। यदिं। तत्। जोषयासे। कुवित्। देवस्य । सहसा। चुकानः। सुम्नम्। अग्निः। वृन्ते। वृवृधानः॥ १०॥ त्वमुङ्ग जीरुतारं यविष्ठ विश्वान्यग्ने दुरितार्ति पर्षि। स्तेना अंदृश्रन्रिपवो जनासोऽज्ञांतकेता वृजिना अंभूवन्॥ ११॥ त्वम् । अङ्ग । जुरितारम् । युविष्ठु । विश्वानि । अग्ने । दुः२इता । अर्ति । पुर्षि । स्तेनाः। अदृश्चन्। रिपर्वः। जनासः। अज्ञाति॰केताः। वृज्जिनाः। अभूवृन्॥ ११॥ इमे यामांसस्त्वृद्रिगंभूवन्वसंवे वा तदिदागों अवाचि। नाह्ययमुग्निर्भिश्रास्तेये नो न रीषंते वावृधानः पर्गं दात्॥ १२॥ इमे। यामासः। त्वृद्रिक्। अभूवृन्। वसेवे। वा। तत्। इत्। आगः। अवाचि। न। अहं। अयम्। अ्ग्नि:। अ्भि°शस्तये। नु:। न। रिषंते। वृवृधानः। परां। दाृत्॥ १२॥

[80]

[४] [११ वसुश्रुत आत्रेयः। अग्निः। त्रिष्टुप्]

त्वामंग्ने वसुंपतिं वसूंनामुभि प्र मन्दे अध्वरेषुं राजन्। त्वया वार्जं वाज्यन्तों जयेमाभि ष्यांम पृत्सुतीर्मर्त्यांनाम्॥ १॥ त्वाम्। अग्ने। वसुं °पतिम्। वसूंनाम्। अभि। प्र। मुन्दे। अध्वरेषुं। राजुन्। त्वर्या । वार्जम् । वार्जु॰यन्तं : । जुयेम् । अभि । स्याम् । पृत्सुती : । मर्त्यानाम् ॥ १ ॥ हृव्यवाळ्ग्निर्जरः पिता नो विभुर्विभावा सुदूर्शीको अस्मे। सुगार्हपत्याः समिषों दिदीह्यस्मुद्यं १ वसं मिमीहि श्रवंसि॥ २॥ हुव्यु°वाट्। अगिनः। अजर्रः। पिता। नुः। वि॰भुः। विभा॰वा । सु॰दृशीकः। अस्मे इति। सु॰गार्हुपत्याः। सम्। इर्षः। दिदीहि । अस्मर्द्यंक्। सम। मिमीहि । श्रवंसि॥ २॥ विशां कृविं विश्पतिं मानुंषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमुग्निम्। नि होतारं विश्वविदं दिधध्वे स देवेषु वनते वार्याणि॥ ३॥ विशाम्। क्विम्। विश्पतिम्। मानुषीणाम्। शुचिम्। पावकम्। घृत॰पृष्ठम्। अग्निम्। नि । होतारम् । वि्रवि॰विदम् । दुधिध्वे । सः । देवेषु । वृन्ते । वार्याणि ॥ ३ ॥ जुषस्वांग्न इळंया सजोषा यतमानो रिश्मिः सूर्यस्य। जुषस्व नः सुमिधं जातवेद् आ च देवान्हंविरद्याय विक्ष ॥ ४॥ जुषस्व । अग्ने । इळ्या । सु°जोषा: । यतमान: । रुश्मि°भि: । सूर्यस्य । जुषस्व । नुः। सुम्°इधम्। जातु°वेदुः। आ। चु। देवान्। हुविः२अद्याय। वृक्षिः॥ ४॥ जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान्। विश्वां अग्ने अभियुजों विहत्यां शत्रूयतामा भरा भोजनानि॥ ५॥ जुष्टः। दर्मूनाः। अतिथिः। दुरोगे। इमम्। नः। युज्ञम्। उपं। याहि। विद्वान्। विश्वाः। अग्ने। अभि॰युर्जः। वि॰हत्यं। शृत्रु॰युताम्। आ। भूर्। भोजनानि॥५॥ वधेन दस्युं प्र हि चातयंस्व वयः कृण्वानस्तन्वे३ स्वायै। पिपंर्षि यत्संहसस्पुत्र देवान्सो अंग्ने पाहि नृतम् वार्जे अस्मान्॥ ६॥ व्धेनं। दस्युम्। प्र। हि। चात्रयस्व। वयः। कृण्वानः। तुन्वे। स्वायै। पिपर्षि। यत्। सहसः। पुत्र। देवान्। सः। अग्ने। पाहि। नृ॰तम्। वार्जे। अस्मान्॥ ६॥

[ 86]

वयं तें अग्न उक्थैविंधेम व्यं हुव्यैः पावक भद्रशोचे। अस्मे रुचिं विश्ववारं सिमन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि धेहि॥ ७॥ वयम्। ते । अग्ने । उक्थै: । विधेम् । वयम् । ह्व्यै: । पावुक् । भुद्र°शोचे । अस्मे इति । र्यिम् । विशव°वारम् । सम् । इन्व । अस्मे इति । विश्वानि । द्रविणानि । धेहि ॥ ७ ॥ अस्माकंमग्ने अध्वरं जुंषस्व सहंसः सूनो त्रिषधस्थ हुव्यम्। व्यं देवेषुं सुकृतः स्याम् शर्मणा नस्त्रिवर्रूथेन पाहि॥८॥ अस्मार्कम्। अग्ने । अध्वरम्। जुष्स्व । सहंसः। सूनो इति । त्रि°स्धस्थ । ह्व्यम्। व्यम्। देवेषुं। सु॰कृतं:। स्याम्। शर्मणा। नः। त्रि॰वर्रूथेन। पाहि॥ ८॥ विश्वांनि नो दुर्गहां जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरिताति पर्षि। अग्ने अत्रिवन्नमंसा गृणानो ३ स्मार्क बोध्यविता तुनूनाम्॥ ९॥ विश्वानि। नुः। दुःश्गर्हां। जातु॰वेदुः। सिन्धुंम्। न। नावा। दुःश्डुता। अतिं। पृर्षि। अग्नै । अृत्रि॰वत् । नर्मसा । गृणानः । अस्माकम् । बोधि । अविता । तुनूनाम् ॥ ९ ॥ यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानोऽमर्त्यं मर्त्यो जोहंवीमि। जातंवेदो यशों अस्मासुं धेहि प्रजाभिरग्ने अमृत्त्वमंश्याम्॥ १०॥ यः। त्वा । हृदा। कीरिणा । मन्यमानः। अमर्त्यम्। मर्त्यः। जोहं वीमि। जातं°वेद:। यशं:। अस्मासुं। धेहि। प्र°जाभिं:। अग्ने। अमृत्°त्वम्। अश्याम्॥ १०॥ यस्मै त्वं सुकृतें जातवेद उ लोकमंग्ने कृणवः स्योनम्। अशिवनं स पुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तं रुयिं नशिते स्वस्ति॥ ११॥ यस्मै । त्वम् । सु॰कृते । जातु॰वेदुः । ऊँ इति । लोकम् । अग्ने । कृणवेः । स्योनम् । अश्विनम्। सः। पुत्रिणम्। वीर॰वन्तम्। गो॰मन्तम्। र्यिम्। नृश्ते। स्वस्ति॥ ११॥

[88]

[५][११ वसुश्रुत आत्रेयः। आप्रीसूक्तं = (१ इध्मः सिमद्धोऽग्निर्वा, २ नराशंसः, ३ इळः, ४ बर्हिः, ५ देवीद्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाकृतयः)। गायत्री।]

सुसंमिद्धाय शोचिषं घृतं तीव्रं जुंहोतन। अग्नयं जातवेदसे॥ १॥ सु॰संमिद्धाय। शोचिषं। घृतम्। तीव्रम्। जुहोत्न्। अग्नयं। जात॰वेदसे॥ १॥

नगुशंसः सुषूदतीमं युज्ञमदाभ्यः। कुविर्हि मधुहस्त्यः॥ २॥ नगुशंसं:। सुसूदति। इमम्। युज्ञम्। अदांभ्यः। कृविः। हि। मधुं॰हस्त्यः॥ २॥ ईळितो अंग्नु आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्। सुखै रथेभिरूतये॥ ३॥ र्डुळितः। अग्ने। आ। वृह्। इन्द्रंम्। चित्रम्। इह। प्रियम्। सु°खैः। रथेभिः। ऊतयं॥ ३॥ ऊर्णम्रद्म वि प्रथस्वाभ्यंशको अनूषत। भवां नः शुभ्र सातये॥ ४॥ ऊर्ण॰म्रदाः। वि। प्रथुस्व। अभि। अर्काः। अनूषत्। भर्व। नुः। शुभ्र। सातयै॥ ४॥ देवींद्वारों वि श्रंयध्वं सुप्रायुणा नं ऊतये। प्रप्रं युज्ञं पृंणीतन॥ ५॥ [ 20] देवी:। द्वार:। वि। श्रयुध्वम्। सुप्रु॰अयुना:। नु:। ऊतर्ये। प्र॰प्रं। युज्ञम्। पृणीतुन्॥ ५॥ सुप्रतीके वयोवधा यह्वी ऋतस्य मातरा । दोषामुषासंमीमहे ॥ ६ ॥ सुप्रतीके इति सु॰प्रतीके। वृयः २वृधां। युह्वी इति । ऋतस्य । मातरा । दोषाम्। उषसंम्। ईमुहे ॥ ६॥ वार्तस्य पत्मन्नीळिता दैव्या होतारा मर्नुषः। इमं नो युज्ञमा गंतम्॥ ७॥ वार्तस्य। पत्मेन्। ईळिता। दैव्या । होतारा। मर्नुषः। इमम्। नः। युज्ञम्। आ। गृतुम्॥ ७॥ इळा सरस्वती मही तिस्त्रो देवीर्मयोभुवः। बहिः सीदन्त्वस्त्रिधः॥ ८॥ इळा । सरस्वती। मही। तिस्रः। देवीः। मृयः२भुवः। बहिः। सीदन्तु। अस्त्रिधः॥ ८॥ शिवस्त्वंष्टरिहा गंहि विभुः पोषं उत त्मनां। युज्ञेयंज्ञे नु उदंव॥ ९॥ शिवः। त्वष्टः। इह। आ। गृहि। वि॰भुः। पोषै। उत। त्मनां। युज्ञे॰यंज्ञे। नुः। उत्। अवु॥ ९॥ यत्र वेर्त्थं वनस्पते देवानां गुह्या नार्मानि। तत्रं हव्यानिं गामय॥ १०॥ यत्रं। वेर्त्थं। वृनुस्पते। देवानाम्। गुह्यां। नामानि। तत्रं। हव्यानिं। गुमुयु॥ १०॥ स्वाहाग्नये वर्रुणाय स्वाहेन्द्राय मुरुद्ध्यः। स्वाहां देवेभ्यों हुवि:॥ ११॥ [ 28] स्वार्हा । अग्नयें । वर्रणाय । स्वार्हा । इन्द्राय । मुरुत्°भ्यः । स्वार्हा । देवेभ्यः । हुविः ॥ ११ ॥

[६][१० वसुश्रुत आत्रेय:। अग्नि:। पङ्क्ति:।]

अगिनं तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः। अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यांसो वाजिन् इषं स्तोतृभ्य आ भर॥ १॥ अगिनम्। तम्। मन्ये। यः। वसुः। अस्तम्। यम्। यन्ति। धेनवः। अस्तम्। अर्वन्तः। आशवः। अस्तम्। नित्यांसः। वाजिनः। इषम्। स्तोतृ॰भ्यः। आ। भूर्॥१॥ सो अग्नियों वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनवः। समर्वन्तो रघुद्रुवः सं सुजातार्सः सूरय इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ २॥ सः। अग्निः। यः। वर्सुः। गृणे। सम्। यम्। आ्॰यन्ति। धेनर्वः। सम्। अर्वन्तः। रघु॰द्ववंः। सम्। सु॰जातासंः। सूरयंः। इषंम्। स्तोतृ॰भ्यंः। आ। भर॥ २॥ अग्निहिं वाजिनं विशे दर्दाति विश्वचंषीणः। अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्यमिषं स्तोतृभ्य आ भरा। ३॥ अग्नि:। हि। वाजिनम्। विशे। ददाति। विशव॰ चेर्षणि:। अग्नि:। राये। सु°आभुवम्। स:। प्रीत:। याति। वार्यम्। इषम्। स्तोतृ॰भ्यः। आ। भूर्॥ ३॥ आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरंम्। यद्ध स्या ते पनीयसी सुमिद्दीदयंति द्यवीषं स्तोतृभ्य आ भर।। ४॥ आ। ते । अग्ने । इधीमहि । द्यु॰मन्तम् । देव । अजरम् । यत्। हु। स्या। ते। पर्नीयसी। सुम्॰इत्। दीदर्यति। द्यवि। इषम्। स्तोतृ॰ भ्यः। आ। भूर्॥ ४॥ आ ते अग्न ऋचा हुविः शुक्रस्य शोचिषस्पते। सुश्चेन्द्र दस्म विश्पेते हव्येवाट् तुभ्यं हूयत् इषं स्तोतृभ्य आ भर॥ ५॥ [ 22] आ। ते। अग्ने। ऋचा। ह्विः। शुक्रस्य। शोचिषः। पते। सु॰चेन्द्र। दस्मे। विश्पते। हर्व्यं॰वाट्। तुभ्यंम्। हूयते। इषंम्। स्तोतृ॰भ्यं:। आ। भूर्॥५॥ प्रो त्ये अग्नयोऽग्निषु विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्। ते हिन्विरे त इन्विरे त ईषण्यन्त्यानुषगिषं स्तोतृभ्य आ भरा। ६॥ प्रो इति । त्ये । अग्नयः । अग्निषु । विश्वम् । पुष्यन्ति । वार्यम् । ते। हिन्<u>विरे</u>। ते। इन्<u>विरे</u>। ते। इष्ण्यन्ति। आनुषक्। इषम्। स्तोतृ॰भ्यः। आ। भुरु॥ ६॥ तव त्ये अंग्ने अर्चयो महि व्राधन्त वाजिनः। ये पत्वंभिः शुफानां व्रजा भुरन्तु गोनामिषं स्तोतृभ्यु आ भरा। ७॥ तवं। त्ये। अग्ने। अर्चयं:। महिं। त्राधुन्त्। वाजिनं:। ये। पत्वं°भि:। शुफानाम्। ब्रुजा। भुरन्तं। गोनाम्। इषम्। स्तोतृ॰भ्यं:। आ। भुर्॥७॥ नवां नो अग्नु आ भर स्तोतृभ्यः सुक्षितीरिषंः। ते स्याम् य आनृचुस्त्वादूतास्रो दमैदम् इषं स्तोतृभ्य आ भर।। ८॥

नवाः। नः। अग्ने। आ। भूर। स्तोतृभ्यः। सु॰क्षिताः। इषः।
ते। स्यामः। ये। आनृनुः। त्वा॰दूतासः। दमे॰दमे। इषम्। स्तोतृ॰भ्यः। आ। भूर॥८॥
उभे स्रंश्चन्द्र सृपिषो दवीं श्रीणीष आसिनं।
उतो न उत्पंपूर्या उक्थेषुं शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर॥९॥
उभे इतिं। सु॰चन्द्रः। सृपिषः। दवीं इतिं। श्रीणीषे। आसिनं।
उतो इतिं। नः। उत्। पुपूर्याः। उक्थेषुं। शृवसः। पते। इषम्। स्तोतृ॰भ्यः। आ। भूर॥९॥
एवाँ अग्निमंजुर्यमुर्गीभिर्यज्ञेभिरानुषक्।
दर्धद्समे सुवीर्यमुत त्यद्गश्वश्यमिषं स्तोतृभ्य आ भर॥१०॥
[२३]
एव। अग्निम्। अजुर्यमुः। गीः२भिः। यज्ञेभिः। आनुषक्।
दर्धत्। अस्मे इतिं। सु॰वीर्यम्। उत। त्यत्। आशु॰अश्व्यंम्। इषंम्। स्तोतृ॰भ्यंः। आ। भूर॥१०॥
दर्धत्। अस्मे इतिं। सु॰वीर्यम्। उत। त्यत्। आशु॰अश्व्यंम्। इषंम्। स्तोतृ॰भ्यंः। आ। भूर॥१०॥

[७][१० इष आत्रेयः। अग्निः। अनुष्टुप्, १० पङ्क्तिः]

सखायः सं वः सम्यञ्चिमष्ठं स्तोमं चाग्नयं। वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्ये सहस्वते॥१॥
सखायः। सम्। वः। सम्यञ्चेम्। इषम्। स्तोमम्। च्। अग्नयं।
वर्षिष्ठाय। क्षितीनाम्। ऊर्जः। नप्यं। सहस्वते॥१॥
कुत्रां चिद्यस्य समृतौ रुण्वा नरों नृषदेने। अर्हन्तिश्च्द्यमिन्धते संजन्नयन्ति जन्तवः॥२॥
कुत्रं। चित्। यस्यं। सम्॰ऋतौ। रुण्वाः। नरः। नृ॰सदेने।
अर्हन्तः। चित्। यम्। इन्धते। सम्॰जनयन्ति। जन्तवः॥२॥
सं यदिषो वनामहे सं ह्व्या मानुषाणाम्। उत द्युम्नस्य शर्वस ऋतस्यं रुश्मिमा देदे॥३॥
सम्। यत्। इषः। वनामहे। सम्। ह्व्या। मानुषाणाम्।
उत। द्युम्नस्यं) शर्वसा। ऋतस्यं। रुश्मिम्। आ। दुदे॥३॥
स समा कृणोति केतुमा नक्तं चिद्दूर आ सते। पावको यद्वनस्यतीन्त्र समा मिनात्युजरः॥४॥
सः। स्म। कृणोति। केतुम्। आ। नक्तम्। चित्। दूरे। आ। सते।
पावकः। यत्। वनस्यतीन्। प्र। स्म। मिनाति। अजरः॥४॥
अर्व सम् यस्य वेषणे स्वेदं पृथिषु जुह्वति। अभीमह स्वर्जन्यं भूमां पृष्ठेवं करुहः॥५॥ [२४]

अर्व । स्मु । यस्य । वेषंणे । स्वेर्दम् । पृथिषु । जुह्वंति । अभि। ईम्। अहं। स्व॰ जैन्यम्। भूमं। पृष्ठाऽईव। रुरुहु:॥५॥ यं मर्त्यः पुरुस्पृहं विदद्विश्वस्य धार्यसे। प्र स्वादंनं पितूनामस्तंतातिं चिदायवें॥ ६॥ यम्। मर्त्यः। पुरु°स्पृहंम्। विदत्। विश्वंस्य। धार्यसे। प्र। स्वादंनम्। पृत्नाम्। अस्तं°तातिम्। चित्। आयर्वे ॥ ६॥ स हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पृशुः । हिरिश्मश्रुः शुचिदन्नृभुरिनिभृष्टतविषिः ॥ ७॥ सः। हि। स्मु। धन्वं। आ°क्षितम्। दार्ता। न। दार्ति। आ। पृशुः। हिरिं॰श्मश्रुः। शुचिं॰दन्। ऋभुः। अनिंभृष्ट॰तविषिः॥ ७॥ शुचिः ष्म यस्मा अत्रिवत्प्र स्वधितीव रीयते। सुषूरंसूत माता क्राणा यदानुशे भर्गम्॥ ८॥ शुर्चि:। स्म । यस्मै । अृत्रि॰वत्। प्र । स्वधिति:ऽइव। रीयेते। सु॰सूः। असूत्। माता। क्राणा। यत्। आनुशे। भर्गम्॥८॥ आ यस्ते सर्पिरासुतेऽग्ने शमस्ति धार्यसे। ऐषुं द्युम्नमुत श्रव आ चित्तं मर्त्येषु धाः॥ ९॥ आ। यः। ते। सुर्पिः २आसुते। अग्नै। शम्। अस्ति। धार्यसे। आ। एषु। द्युम्नम्। उत। श्रवं:। आ। चित्तम्। मर्त्येषु। धाः॥ ९॥ इति चिन्मुन्युम्धिजस्त्वादातमा पृशुं दंदे। आदंग्ने अपृण्तोऽत्रिः सासह्यादस्यूनिषः सामह्यान्नृन्॥ १०॥ [ 24] इति । चित्। मृन्युम्। अधिर्जः। त्वा॰दातम्। आ। पृशुम्। दुदे। आत्। अग्ने। अपृणतः। अत्रिः। ससह्यात्। दस्यून्। इषः। ससह्यात्। नृन्॥ १०॥

[८][७ इष आत्रेयः। अग्निः। जगती।]

त्वामंग्न ऋतायवः समीधिरे प्रत्नं प्रतासं ऊतये सहस्कृत।
पुरुश्चन्द्रं यंज्तं विश्वधायसं दमूनसं गृहपतिं वरेण्यम्॥१॥
त्वाम्। अग्ने। ऋत्॰यवः। सम्। ईधिरे। प्रत्नम्। प्रतासः। ऊतये। सहः २कृत।
पुरु॰चन्द्रम्। युज्तम्। विश्व॰धायसम्। दमूनसम्। गृह॰पतिम्। वरेण्यम्॥१॥
त्वामंग्ने अतिथि पूर्वं विशः शोचिष्केशं गृहपतिं नि षेदिरे।
बृहत्केतुं पुरुरूपं धनुस्पृतं सुशर्माणं स्ववंसं जरिद्वषम्॥२॥

त्वाम्। अग्ने। अर्तिथिम्। पूर्व्यम्। विश्रः। शोचि:२केशम्। गृह°पंतिम्। नि। सेदि्रे। बृहत्°केतुम्।पुरु॰रूपंम्।धुनु॰स्पृतंम्।सु॰शर्माणम्।सु॰अवंसम्।जुरत्°विषंम्॥२॥ त्वामंग्ने मार्नुषीरीळते विशों होत्राविदं विविचिं रत्नधार्तमम्। गुहा सन्तं सुभग विश्वदंर्शनं तुविष्वणसं सुयजं घृत्श्रियम्॥ ३॥ त्वाम्। अग्ने। मार्नुषी:। ईळुते। विशं:। होत्रा॰विदंम्। विविचिम्। रुत्नु॰धातंमम्। गुहां। सन्तंम्। सु॰भुग्। वि्शव॰दंर्शनम्। तुवि्॰स्वनसंम्। सु॰यजंम्। घृतु॰श्रियंम्॥ ३॥ त्वामंग्ने घर्णुसिं विश्वधां वयं गीभिर्गृणन्तो नमुसोपं सेदिम। स नों जुषस्व समिधानो अंङ्गिरो देवो मर्तस्य युशसां सुदीतिभिः॥ ४॥ त्वाम्। अग्ने। घुर्णसिम्। वि्रवधा। वयम्। गीः२भिः। गृणन्तः। नर्मसा। उपं। सेदिम्। सः। नुः। जुषुस्व । सुम्°डूधानः। अङ्गिरः। देवः। मर्तस्य। युशस्रा । सुदीति°भिः॥ ४॥ त्वमंग्ने पुरुरूपों विशेविंशे वयों दधासि प्रत्नथां पुरुष्टुत। पुरूण्यन्ना सहंसा वि रांजिस त्विषिः सा तें तित्विषाणस्य नाधृषे।। ५॥ त्वम्। अग्ने। पुरु॰रूपः। विशे॰विशे। वयः। दुधासि। प्रत्न॰था। पुरु॰स्तुत्। पुरूणि । अन्ना । सहसा। वि। गुजुस्। त्विषि:। सा। ते। तित्विषाणस्य । न। आ॰धृषे॥ ५॥ त्वामंग्ने समिधानं यंविष्ठ्य देवा दूतं चंक्रिरे हव्युवाहंनम्। उरुज्रयंसं घृतयोनिमाहुंतं त्वेषं चक्षुर्दिधिरे चोद्यन्मति॥६॥ त्वाम्। अग्ने। सम्°इधानम्। यविष्ठ्य। देवाः। दूतम्। चक्रिरे। हृव्य°वाहनम्। उ्रु ॰ ज्रयंसम् । घृत ॰ यौनिम् । आ ॰ हुंतम् । त्वेषम् । चक्षुं: । दुध्रिरे । चोद्यत् ॰ मंति ॥ ६ ॥ त्वामंग्ने प्रदिव आहुंतं घृतैः सुंम्नायवंः सुष्मिधा समीधिरे। स वावृधान ओषंधीभिरुक्षितो ३ भि। ज्यांसि पार्थिवा वि तिष्ठसे॥ ७॥ [ २६ ] त्वाम्। अग्ने। प्र॰दिवं:। आ॰हुंतम्। घृतै:। सुम्नु॰यवं:। सु॰सुमिधां। सम्। ईधिरे। सः। वृवृधानः। ओषंधीभिः। उक्षितः। अभि। ज्रयांसि। पार्थिवा। वि। तिष्ठुसे ॥ ७॥ इत्याश्वलायन-संहितायां तृतीयाष्टके अष्टमोऽध्याय: समाप्तः॥



## ॥ अथ चतुर्थाष्ट्रके प्रथमोऽध्यायः॥

[ ९ ] [ ७ गय आत्रेयः। अग्निः। अनुष्टुप्; ५, ७ पड्की।] त्वामंग्ने हुविष्मंन्तो देवं मतीस ईळते। मन्ये त्वा जातवेदस्ं स हुव्या वेक्ष्यानुषक्॥१॥ त्वाम्। अग्ने। हुविष्मन्तः। देवम्। मर्तासः। ईळ्ते। मन्यै। त्वा। जात॰वैदसम्। सः। हृव्या। वृक्षि। आनुषक्॥१॥ अग्निहींता दास्वतः क्षयंस्य वृक्तबंहिषः। सं युज्ञासुश्चरन्ति यं सं वाजासः श्रवस्यवः॥ २॥ अग्नि:। होतां। दास्वंत:। क्षयंस्य। वृक्त°बंहिष:। सम्। युज्ञासं:। चरन्ति। यम्। सम्। वार्जासः। श्रृवस्यवं:॥ २॥ उत स्म यं शिशुं यथा नवं जिनेष्टारणी। धुर्तीरं मार्नुषीणां विशाम्गिनं स्वध्वरम्॥ ३॥ उत । स्म । यम् । शिशुंम् । यथा । नवम् । जिनेष्ट । अरणी इति । धर्तारम् । मानुषीणाम् । विशाम् । अग्निम् । सु॰ अध्वरम् ॥ ३ ॥ उत समं दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्यार्याणाम्। पुरू यो दग्धासि वनाग्ने पुशुर्न यवसे॥ ४॥ उत। स्म । दुः २गृभीयसे । पुत्रः । न । ह्यार्याणीम् । पुरु। य:। दग्धां। असिं। वनां। अग्नें। पुशुः। न। यवंसे॥ ४॥ अर्ध स्म यस्यार्चर्यः सम्यक्संयन्ति धूमिनः। यदीमहं त्रितो दिव्युप् ध्मातेव धर्मति शिशीते ध्मातरी यथा॥५॥ अर्ध। स्मृ। यस्य । अर्चर्य:। सम्यक्। सुम्॰यन्ति। धूमिनै:। यत्। ईम्। अहं। त्रितः। दिवि। उपं। ध्मातांऽइव। धर्मति। शिशीते। ध्मातरि। यथा॥ ५॥ तवाहमंग्न ऊतिभिर्मित्रस्यं च प्रशंस्तिभिः। द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम् मर्त्यांनाम्॥ ६॥ तर्व । अहम् । अग्ने । ऊति॰भिः । मित्रस्य । च् । प्रशंस्ति॰भिः । द्वेषः २युतः । न । दुः २इता । तुर्यामं । मर्त्यानाम् ॥ ६ ॥

तं नो अग्ने अभी नरों र्यिं संहस्व आ भर। स क्षेपयत्स पोषय्द्धवद्वार्जस्य सातयं उतिर्धि पृत्सु नो वृधे॥ ७॥

[8]

तम्। नः। अग्ने। अभि। नर्रः। र्यिम्। सहस्वः। आ। भूर।

सः। क्षेप्यत्। सः। पोष्यत्। भुवत्। वार्जस्य। सातर्ये। उत। एधि। पृत्°सु। नः। वृधे॥ ७॥

[ १० ] [ ७ गय आत्रेयः। अग्निः। अनुष्टुप्; ४, ७ पङ्क्ती ]

अग्नु ओर्जिष्ठुमा भर द्युम्नमुस्मभ्यंमिध्रगो। प्र नो राया परीणसा रत्सि वार्जाय पन्थांम्॥ १॥

अग्नै। ओजिष्ठम्। आ। भुर्। द्युम्नम्। अस्मर्भ्यम्। अधिृगो इत्यंधि॰गो।

प्र। नुः। राया। परीणसा। रत्सि। वार्जाय। पन्थाम् ॥ १ ॥

त्वं नों अग्ने अद्भुत् क्रत्वा दक्षंस्य मुंहनां। त्वे अंसुर्यंशुमार्फहत्क्राणा मित्रो न युज्ञियः॥ २॥

त्वम्। नुः। अग्ने। अद्भुत्। क्रत्वां। दक्षंस्य। मंहनां।

त्वे इति । असुर्यम् । आ । अरुहुत् । क्राणा । मित्रः । न । युज्ञियः ॥ २ ॥

त्वं नों अग्न एषां गर्यं पुष्टिं चं वर्धय। ये स्तोमेंभिः प्र सूरयो नरों मुघान्यांनुशुः॥ ३॥

त्वम्। नुः। अग्ने। एषाम्। गर्यम्। पुष्टिम्। च। वृध्य।

ये। स्तोमेभिः। प्र। सूरर्यः। नर्रः। मुघानिं। आनुशुः॥ ३॥

ये अंग्ने चन्द्र ते गिर्रः शुम्भन्त्यश्वराधसः।

शुष्मेभिः शुष्मिण्गे नरों दिवश्चिद्येषां बृहत्सुंकीर्तिर्बोधित त्मनां॥ ४॥

ये। अग्ने। चुन्द्र। ते। गिर्रः। शुम्भन्ति। अश्वं°राधसः।

शुष्मेभि:। शुष्मिण:। नरं:। दिव:। चित्। येषाम्। बृहत्। सु॰कीर्ति:। बोधित। त्मनां॥ ४॥

तव त्ये अंग्ने अर्चयो भ्राजन्तो यन्ति धृष्णुया। परिज्यानो न विद्युतः स्वानो रथो न वाज्युः॥५॥

तर्व। त्ये। अग्ने। अर्चर्यः। भ्राजन्तः। यन्ति। धृष्णु॰या।

परिं°ज्मानः। न। वि़°द्युतः। स्वानः। रथः। न। वाृज्°युः॥ ५॥

नू नों अग्न ऊतयें सुबार्धसश्च गुतयें। अस्माकांसश्च सूरयो विश्वा आशांस्तरीषणि॥ ६॥

नु। नु:। अग्ने। ऊत्यै। सु॰बार्धस:। चु। गुत्यै।

अस्माकांसः। च । सूरयः। विश्वाः। आशाः। तुरीषणि ॥ ६ ॥

त्वं नो अग्ने अङ्गिरः स्तुतः स्तवान् आ भर। होतंर्विभ्वासहं रियं स्तोतृभ्यः स्तवंसे च न उतैधि पृत्सु नो वृध॥७॥ [२] त्वम्। नः। अग्ने। अङ्गिरः। स्तुतः। स्तवानः। आ। भ्र। होतंः। विभ्व°सहंम्। रियम्। स्तोतृ॰भ्यंः। स्तवंसे। च। नः। उत। एधि। पृत्°सु। नः। वृधे॥७॥

[ ११ ] [ ६ सुतंभर आत्रेय:। अग्नि। जगती।]

जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविर्गिनः सुदक्षः सुविताय नव्यसे। घृतप्रतीको बृह्ता दिविस्पृशां द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः शुचिः॥ १॥ जर्नस्य। गोपा:। अजुनिष्ट्। जागृवि:। अग्नि:। सु°दर्धः। सुवितायं। नव्यंसे। घृत°प्रतीकः। बृह्ता। दिवि़°स्पृशां। द्यु°मत्। वि। भाृति । भर्तेभ्यः। शुचिः॥ १॥ युज्ञस्यं केतुं प्रथमं पुरोहितम्गिनं नरस्त्रिषध्सथे समीधिरे। इन्द्रेण देवै: सुरथं स बहिषि सीद्नि होतां युजर्थाय सुक्रतुं:॥ २॥ युज्ञस्य । केतुम् । प्रथमम् । पुरः २ हितम् । अग्निम् । नरः । त्रि॰ स्धस्थे । सम् । ईधि्रे । इन्द्रेण। देवै:। सु॰रथम्। सः। बहिषि। सीद्त्। नि। होता। युजर्थाय। सु॰क्रतुः॥ २॥ असंमृष्टो जायसे मात्रोः शुचिर्मन्द्रः क्विकद्तिष्ठो विवस्वतः। घृतेन त्वावर्धयन्नग्न आहुत धूमस्ते केतुरंभविद्विव श्रितः॥ ३॥ असम्°मृष्टः। जायुसे । मात्रोः। शुचिः। मुन्द्रः। कृविः। उत्। अतिष्ठुः। विवस्वतः। घृतेन । त्वा । अवर्धयन् । अग्ने । आ॰हुत् । ध्मः । ते । केतुः । अभवत् । दिवि । श्रितः ॥ ३ ॥ अग्निनों युज्ञमुपं वेतु साधुयाग्निं नरो वि भरन्ते गृहेगृहे। अग्निर्दूतो अभवद्धव्यवाहनोऽग्निं वृणाना वृणते कविक्रतुम्॥४॥ अग्नि:। नु:। युज्ञम्। उपं। वेृतु। साुधु॰या। अग्निम्। नर्र:। वि। भुरुन्ते। गृहे॰गृहे। अग्नि:। दूत:। अभ्वत्। हुव्यु°वाहंन:। अग्निम्। वृणाना:। वृण्ते। क्वि°क्रंतुम्॥४॥ तुभ्येदमंग्ने मधुमत्तम्ं वचस्तुभ्यं मनीषा इयमस्तु शं हृदे। त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीर्महीरा पृणिन्ति शर्वसा वर्धयन्ति च॥५॥ तुभ्यं। इदम्। अग्ने। मधुमत्°तमम्। वर्चः। तुभ्यम्। मृनीषा। इयम्। अस्तु। शम्। हृदे। त्वाम्। गिर्रः। सिन्धुंम्ऽइव। अवनीः। मुहीः। आ। पृण्नित्। शर्वसा। वर्धयंन्ति। चु॥५॥ त्वामंग्ने अङ्गिरसो गुहां हितमन्वंविन्दञ्छिश्रियाणं वर्नेवने। स जांयसे मुख्यमानः सहो महत्त्वामांहुः सहंसस्युत्रमंङ्गिरः॥ ६॥

[ \ \ ]

त्वाम्। अग्ने। अङ्गिरसः। गुहां। हितम्। अनुं। अविन्दन्। शिश्रियाणम्। वर्ने॰वने। सः। जायसे। मुध्यमानः। सहः। महत्। त्वाम्। आहुः। सहंसः। पुत्रम्। अङ्गिरः॥ ६॥

[ १२ ] [ ६ सुतंभर आत्रेयः। अग्निः। त्रिष्टुप्। ]

प्राग्नयें बृहते युज्ञियाय ऋतस्य वृष्णे असुराय मन्म। घृतं न युज्ञ आस्यें ३ सुपूतं गिरं भरे वृष्भायं प्रतीचीम्॥ १॥ प्र। अग्नये। बृहुते। युज्ञियाय। ऋतस्यं। वृष्णे। असुराय। मन्मं। घृतम्। न। युज्ञे। आस्यै। सु॰पूतम्। गिर्मम्। भुरे। वृष्भायं। प्रतीचीम्॥ १॥ ऋतं चिकित्व ऋतमिर्च्चिकिद्ध्यृतस्य धारा अर्नु तृन्धि पूर्वी:। नाहं यातुं सहसा न द्वयेनं ऋतं संपाम्यरुषस्य वृष्णं:॥ २॥ ऋतम्। चिकित्वः। ऋतम्। इत्। चिकिद्धि। ऋतस्य। धाराः। अनु। तृन्धि। पूर्वीः। न। अहम्। यातुम्। सहंसा। न। द्वयेनं। ऋतम्। सपामि। अरुषस्यं। वृष्णं:॥ २॥ कर्या नो अग्न ऋतयंन्नृतेन भुवो नवेदा उचर्थस्य नव्यः। वेदां मे देव ऋंतुपा ऋतूनां नाहं पतिं सनितुरस्य रायः॥ ३॥ कर्या। नुः। अग्ने। ऋतयन्। ऋतेनं। भुवः। नवैदाः। उचर्थस्य। नव्यः। वेदं। में। देवः। ऋतु॰पाः। ऋतूनाम्। न। अहम्। पतिम्। सृनितुः। अस्य। रायः॥ ३॥ के तें अग्ने रिपवें बन्धनासः के पायवः सनिषन्त द्युमन्तः। के धासिमंग्ने अर्नृतस्य पान्ति क आसंतो वर्चसः सन्ति गोपाः॥ ४॥ के। ते। अ्ग्ने। रिपर्वे। बन्धनासः। के। पायर्वः। सनिष्नतः। द्यु°मन्तः। के। धासिम्। अग्ने। अर्नृतस्य। पान्ति। के। असतः। वर्चसः। सन्ति। गोपाः॥ ४॥ सर्खायस्ते विषुणा अग्न एते शिवासः सन्तो अशिवा अभूवन्। अर्धूर्षत स्वयमेते वचौभिर्ऋजूयते वृजिनानि ब्रुवन्तः॥ ५॥ सर्खाय:। ते । विषुणा:। अग्ने । एते । शिवास:। सन्तः। अशिवा:। अभूवृन्। अर्धूर्षत। स्वयम्। एते। वर्चः २भिः। ऋजु॰यते। वृजिनानि। ब्रुवन्तः॥ ५॥

यस्ते अग्ने नर्मसा यज्ञमीष्टं ऋतं स पात्यरुषस्य वृष्णः। तस्य क्षयः पृथुरा साधुरंतु प्रसर्ह्याणस्य नहुंषस्य शेषः॥६॥ यः। ते । अग्ने । नर्मसा। यज्ञम्। ईट्टें। ऋतम्। सः। पाति । अरुषस्यं। वृष्णः। तस्यं। क्षयः। पृथुः। आ। साधुः। एतु। प्र°सर्स्याणस्य। नहुंषस्य। शेषः॥६॥

[8]

## [ १३ ] [ ६ सुतंभर आत्रेय:। गायत्री।]

अर्चन्तस्त्वा हवाम्हेऽर्चन्तः सिमंधीमिह। अग्ने अर्चन्त ऊतये॥ १॥ अर्चन्तः। त्वा। ह्वाम्हे। अर्चन्तः। सम्। इधीमिह्। अर्ग्ने। अर्चन्तः। ऊतये॥ १॥ अग्नेः स्तोमं मनामहे सिधम् दिविस्पृशंः। देवस्यं द्रविण्स्यवंः॥ २॥ अग्नेः। स्तोमंम्। मृनामहे। सिधम्। अद्य। दिविल्स्पृशंः। देवस्यं। द्रविण्स्यवंः॥ २॥ अग्निः। जुषत् नो गिरो होता यो मानुषेष्वा। स यंश्वदैव्यं जनम्॥ ३॥ अग्निः। जुषत्। नः। गिरंः। होतां। यः। मानुषेषु। आ। सः। युक्षत्। दैव्यम्। जनम्॥ ३॥ त्वमंग्ने सप्रथां असि जुष्टो होता वरेण्यः। त्वयां युज्ञं वि तंन्वते॥ ४॥ त्वम्। अग्ने। स्वण्प्रथां। असि। जुष्टेः। होतां। वरेण्यः। त्वयां। युज्ञम्। वि। तुन्वते॥ ४॥ त्वामंग्ने वाजसातमं विप्रां वर्धन्ति सुष्टंतम्। स नो रास्व सुवीर्यम्॥ ५॥ त्वाम्। अग्ने। वाज्रःसातेमम्। विप्रां। वर्धन्ति। सुःस्तुतम्। सः। नः। रास्व। सुःवीर्यम्॥ ५॥ अग्ने नेमिर्राइव देवांस्त्वं परिभूरसि। आ रार्धश्चत्रमृञ्जसे॥ ६॥ अग्ने। नेमिः। अरान्ऽइंव। देवान्। त्वम्। परि॰भूः। असि। आ। रार्धः। चित्रम्। ऋञ्जसे॥ ६॥

[4]

## [ १४] [ ६ सुतंभर आत्रेयः। गायत्री।]

अगिनं स्तोमेन बोधय सिमधानो अमिर्त्यम्। हृव्या देवेषुं नो दधत्॥ १॥
अगिनम्। स्तोमेन। बोधय। सम्॰इधानः। अमिर्त्यम्। हृव्या। देवेषुं। नः। दुधत्॥ १॥
तमध्वरेष्वीळते देवं मर्ता अमिर्त्यम्। यजिष्ठं मार्नुषे जने॥ २॥
तम्। अध्वरेषुं। ईळते। देवम्। मर्ताः। अमिर्त्यम्। यजिष्ठम्। मार्नुषे। जने॥ २॥
तं हि शश्वन्तः ईळते स्तुचा देवं घृत्रचुतां। अगिनं हृव्याय वोळ्हंवे॥ ३॥
तम्। हि। शश्वन्तः। ईळते। स्नुचा। देवम्। घृत्॰श्चुतां। अगिनम्। हृव्यायं। वोळ्हंवे॥ ३॥

अग्निर्जातो अरोचत् घ्रन्दस्यूञ्योतिषा तर्मः। अविन्दुद्गा अपः स्वः॥ ४॥
अग्निः। जातः। अग्रेचत्। घ्रन्। दस्यून्। ज्योतिषा। तर्मः।
अविन्दत्। गाः। अपः। स्वंशिरिति स्वः॥ ४॥
अग्निमीळेन्यं कृविं घृतपृष्ठं सपर्यत। वेतुं मे शृणवृद्धवंम्॥ ५॥
अग्निम्। ईळेन्यंम्। कृविम्। घृत॰ पृष्ठम्। सुपुर्यत्। वेतुं। मे । शृणवत्। हवंम्॥ ५॥
अग्निम्। घृतेनं वावृधुः स्तोमेभिर्विश्वचंषिणम्। स्वाधीभिर्वच्स्युभिः॥ ६॥

[६] {१}
अग्निम्। घृतेनं। वृवृधुः। स्तोमेभिः। विश्व॰ चंषिणम्। सु॰ आधीभिः। व्चस्यु॰ भिः॥ ६॥

[ १५ ] [ ५ धरुण आङ्गिरसः। अग्निः। त्रिष्टुप् ]

प्र वेधसे कुवये वेद्याय गिरं भरे युशसे पूर्व्याय। घृतप्रंसत्तो असुरः सुशेवों रायो धर्ता धुरुणो वस्वों अग्निः॥ १॥ प्र। वेधसें। कुवरें। वेद्याय। गिरम्। भुरे। युशसें। पूर्व्यायं। घृत°प्रंसत्तः। असुरः। सु°शेवंः। रायः। धुर्ता। धुरुणंः। वस्वं:। अग्निः॥ १॥ ऋतेन ऋतं धुरुणं धारयन्त युज्ञस्यं शाुके पर्मे व्योमन्। दिवो धर्मन्धुरुणे सेदुषो नृञ्जातैरजाताँ अभि ये ननुक्षुः॥ २॥ ऋतेनं। ऋतम्। धुरुणंम्। धार्यन्तः। युजस्यं। शाके। पुरुमे। वि॰औमन्। दिवः। धर्मन्। धुरुणे। सेदुषः। नृन्। जातैः। अर्जातान्। अभि। ये। नुनुक्षुः॥ २॥ अंहोयुवंस्तुन्वंस्तन्वते वि वयों महहुष्टरं पूर्व्यायं। स सुंवतो नवंजातस्तुतुर्यात्सिंहं न क्रुद्धमुभितः परि घ्टुः॥ ३॥ अंहु:२युर्व:। तुन्वं:। तुन्वते । वि। वर्य:। मृहत्। दुस्तरम्। पूर्व्यार्य। सः। सुम्°वर्तः। नवं°जातः। तुतुर्यात्। सिंहम्। न। क्रुद्धम्। अभितः। परि। स्थुः॥ ३॥ मातेव यद्धरसे पप्रथानो जनंजनुं धायसे चक्षसे च। वयोवयो जरसे यद्दर्धानुः परि त्मना विषुक्तपो जिगासि॥ ४॥ माताऽईव। यत्। भरसे। पुप्रथानः। जनंम्॰जनम्। धार्यसे। चक्षंसे। च। वर्यः २वयः। जुरुसे । यत्। दर्धानः। परि । त्मर्ना । विषु १ रूपः। जिगासि ॥ ४॥

वाजो नु ते शर्वसस्पात्वन्तमुरुं दोघं धुरुणं देव गुयः। पुदं न तायुर्गुहा दर्धानो मुहो गुये चितयुन्नित्रमस्यः॥ ५॥

[9]

वार्जः। नु। ते । शर्वसः। पातु । अन्तंम् । उरुम् । दोर्घम् । धुरुणम् । देव । ग्रयः। पुदम् । न । तायुः। गुहा । दर्धानः। मुहः। ग्रये। चितर्यन् । अत्रिम् । अस्परित्यंस्पः॥ ५॥

[ १६ ] [ ५ पूरुरात्रेयः। अग्निः। अनुष्टुप्, ५ पंक्तिः।]

बृहत्यो हि भानवेऽची देवायाग्नये। यं मित्रं न प्रश्निस्तिभिर्मतीसो दिध्रे पुरः॥१॥
वृहत्। वर्यः। हि। भानवे। अर्च । देवायं। अग्नये।
यम्। मित्रम्। न। प्रश्निस्ति°भिः। मतीसः। दिध्रे। पुरः॥१॥
स हि द्युभिर्जनानां होता दक्षेस्य बाह्वोः। वि हृव्यम्ग्निरानुषग्भगो न वार्म्णवित॥२॥
सः। हि। द्यु°भिः। जर्नानाम्। होतां। दक्षेस्य। बाह्वोः।
वि। हुव्यम्। अग्निः। आनुषक्। भगः। न। वार्म्। ऋण्वति॥२॥
अस्य स्तोमे मुघोनः सुख्ये वृद्धशोचिषः। विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि सम्ये शुष्ममादुधुः॥३॥
अस्य। स्तोमे। मुघोनः। सुख्ये। वृद्धशोचिषः।
विश्वा। यस्मिन्। तुवि॰स्विनं। सम्। अर्ये। शुष्मम्। आ॰दुधुः॥३॥
अध्य ह्यंग्न एषां सुवीर्यस्य मृंहनां। तिमद्यहं न रोदंसी परि श्रवो बभूवतुः॥४॥
अर्थः। ह्यं। प्षाम्। सु॰वीर्यस्य। मृंहनां।
तम्। इत्। यह्वम्। न। रोदंसी इति। परि। श्रवं:। बभूवतुः॥४॥
नू न एहि वार्यमग्ने गृणान आ भर।
ये व्यं ये चे सूरयः स्वस्ति धामहे सचोतैधि पृत्सु नों वृधे॥५॥

[7]

नु। नु:। आ। इहि। वार्यम्। अग्नै। गृणानः। आ। भुर्। ये। वयम्। ये। चु। सूर्यः। स्वस्ति। धार्महे। सर्चा। उत। एधि। पृत्°सु। नुः। वृधे॥ ५॥

[ १७ ] [ ५ पूरुरात्रेयः। अग्निः। अनुष्टुप्, ५ पंक्तिः।]

आ युजैदेंव मर्त्यं इत्था तव्यांसमूतयं। अग्नि कृते स्वध्वरे पूरुरीळीतावंसे॥१॥ आ। युजै:। देव। मर्त्यः। इत्था। तव्यांसम्। ऊतये। अग्निम्। कृते। सु॰अध्वरे। पूरुः। ईळीत्। अवंसे॥१॥ अस्य हि स्वयंशस्तर आसा विधर्मन्मन्यसे। तं नाकं चित्रशोचिषं मुन्द्रं पुरो मनी्षया॥ २॥

अस्यं। हि। स्वयंशः २तरः। आसा। वि॰धुर्मुन्। मन्यंसे।

तम्। नार्कम्। चित्र°शौचिषम्। मुन्द्रम्। पुरः। मुनीषयां॥ २॥

अस्य वासा उं अर्चिषा य आयुंक्त तुजा गिरा। दिवो न यस्य रेतसा बृहच्छोचंन्त्युर्चर्यः॥ ३॥

अस्य। वै। असौ। ऊँ इति । अर्चिषा । यः। अर्युक्त। तुजा। गि्रा।

द्विः। न। यस्य । रेतसा। बृहत्। शोचन्ति। अर्चर्यः॥ ३॥

अस्य क्रत्वा विचेतसो दुस्मस्य वसु रथ् आ। अधा विश्वांसु हव्योऽग्निर्विक्षु प्र शंस्यते॥ ४॥

अस्य। क्रत्वां। वि°चैतसः। दुस्मर्स्यं। वसुं। रथें। आ।

अर्ध। विश्वांसु। हर्व्यः। अग्निः। विक्षु। प्र। शुस्यते॥ ४॥

नू न् इद्धि वार्यमासा संचन्त सूरयं:।

ऊर्जो नपाद्भिष्टंये पाहि श्राधि स्वस्तयं उतैर्धि पृत्सु नो वृधे॥ ५॥

[9]

नु। नुः। इत्। हि। वार्यम्। आसा। सचन्तु। सूर्यः।

ऊर्जः। नुपात्। अभिष्टंये। पाहि। शृग्धि। स्वस्तये। उत। पुधि। पृत्°सु। नुः। वृधे॥ ५॥

[ १८ ] [ ५ द्वितो मृक्तवाहा आत्रेयः। अग्निः। अनुष्टुप्, ५ पंक्तिः।]

प्रात्रिग्नः पुरुप्रियो विशः स्तेवेतातिथिः। विश्वानि यो अमेर्त्यो हुव्या मर्तेषु रण्यंति॥ १॥

प्रातः। अग्निः। पुरु°प्रियः। विशः। स्तुवेतु। अतिथिः।

विश्वानि। य:। अमर्त्यः। ह्व्या। मर्तेषु। रण्यति॥ १॥

द्वितार्यं मृक्तर्वाहस्रे स्वस्य दक्षंस्य मुंहनां। इन्दुं स र्धत्त आनुषक् स्तोता चित्ते अमर्त्य॥ २॥

द्वितायं। मृक्त°वाहसे। स्वस्यं। दक्षंस्य। मुंहनां।

इन्दुंम्। सः। धृत्ते। आनुषक्। स्तोता। चित्। ते। अमृर्त्यः॥ २॥

तं वो दीर्घायुंशोचिषं गिरा हुंवे मुघोनांम्। अरिष्ट्रो येषां रथो व्यंश्वदावुन्नीयंते॥ ३॥

तम्। वः। दीर्घायुं °शोचिषम्। गिरा। हुवे। मुघोनांम्।

अरिष्ट:। येषाम्। रथं:। वि। अश्व॰दावन्। ईयंते॥ ३॥

चित्रा वा येषु दीर्धितिरासन्वक्था पान्ति ये। स्तीर्णं बहिः स्वर्णरे श्रवंसि दिधरे परिं॥ ४॥

चित्रा। वा। येषुं। दीधिति:। आसन्। उक्था। पान्ति। ये।
स्तीर्णम्। बहिं:। स्वः २नरे। श्रवांसि। दुधिरे। परि॥४॥
ये में पञ्चाशतं दुदुरश्वांनां स्थस्तुंति।
द्युमदंग्ने मिह श्रवों बृहत्कृधि मुघोनां नृवदंमृत नृणाम्॥५॥
ये। में। पञ्चाशतंम्। दुदुः। अश्वांनाम्। सुध॰स्तुंति।
द्यु॰मत्। अग्ने। मिहं। श्रवं:। बृहत्। कृधि। मुघोनांम्। नृ॰वत्। अमृत्। नृणाम्॥५॥

द्यु॰मत्। अग्ने। मिहं। श्रवं:। बृहत्। कृधि। मुघोनांम्। नृ॰वत्। अमृत्। नृणाम्॥५॥

[ १९ ] [ ५ विव्ररात्रेय:। अग्नि:। गायत्री, ३-४ अनुष्टुभौ, ५ विराङ्रूपा।] अभ्यंवस्थाः प्र जायन्ते प्र वृत्रेर्वृत्रिश्चिकेत। उपस्थे मातुर्वि चष्टे॥ १॥ अभि। अव°स्था:। प्र। जायुन्ते। प्र। वृत्रे:। वृत्रि:। चिकेत्। उप°स्थै। मातु:। वि। चृष्टे॥ १॥ जुहुरे वि चितयन्तोऽनिंमिषं नृम्णं पान्ति। आ। दृळ्हां पुरं विविशुः॥ २॥ जुहुरे। वि। चित्रयन्तः। अनि°मिषम्। नृम्णम्। पान्ति। आ। दृळ्हाम्। पुरंम्। विविशुः॥ २॥ आ श्रैत्रेयस्यं जन्तवों द्युमद्वर्धन्त कृष्टयः। निष्कग्रीवो बृहर्दक्थ एना मध्वा न वाज्युः॥ ३॥ आ। श्रेत्रेयस्यं। जन्तवं:। द्यु॰मत्। वुर्धन्त्। कृष्टयं:। निष्क॰ग्रीवः। बृहत्॰उंक्थः। एना। मध्वां। न। वाजु॰युः॥ ३॥ प्रियं दुग्धं न काम्यमर्जामि जाम्योः सर्चा । घुर्मो न वार्जजठ्रोऽदंब्धः शश्वंतो दर्भः ॥ ४॥ प्रियम्। दुग्धम्। न। काम्यम्। अजामि। जाम्योः। सर्चा। घुर्मः। न। वार्ज॰जठरः। अदब्धः। शरुवंतः। दर्भः॥ ४॥ क्रीळेन्नो रश्म आ भुवः सं भरमना वायुना वेविदानः। ता अस्य सन्धृषजो न तिग्माः सुसंशिता वृक्ष्यों वक्षणेस्थाः॥५॥ [88] क्रीळन्। नुः। रुश्मे । आ। भुवः। सम्। भस्मना । वायुना । वेविदानः। ताः। अस्य । सुन् । धृषजेः। न । तिग्माः। सु॰संशिताः। वृक्ष्यः। वृक्षुणे॰स्थाः॥ ५॥

[२०] [४ प्रयस्वन्त आत्रेयाः। अग्निः। अनुष्टुप्, ४ पंक्तिः।]
यमंग्ने वाजसातम् त्वं चिन्मन्यंसे र्यिम्। तं नों गींभिः श्रृवाय्यं देवृत्रा पंनया युजंम्॥ १॥
यम्। अग्ने। वाज्॰सातम्। त्वम्। चित्। मन्यंसे। र्यिम्।
तम्। नुः। गीः२भिः। श्रृवाय्यंम्। देवु॰त्रा। पुन्यु। युजंम्॥ १॥

[ 83]

ये अंग्ने नेरयंति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः। अप द्वेषो अप हृरोऽन्यव्रतस्य सिश्चरे॥ २॥
ये। अग्ने। न। ईरयंति। ते। वृद्धाः। उग्रस्यं। शर्वसः।
अपं। द्वेषं:। अपं। हृरं:। अन्य॰व्रंतस्य। सृष्ट्चिरे॥ २॥
होतांरं त्वा वृणीमहेऽग्ने दक्षंस्य सार्धनम्। युज्ञेषुं पूर्व्यं गिरा प्रयंस्वन्तो हवामहे॥ ३॥
होतांरम्। त्वा। वृणीमहे । अग्ने। दक्षंस्य। सार्धनम्।
युज्ञेषुं। पूर्व्यम्। गिरा। प्रयंस्वन्तः। हृवामहे ॥ ३॥
इत्था यथां त ऊत्रये सहंसावन्द्विवेदिवे।
ग्रुय ऋतायं सुक्रतो गोभिः ष्याम सध्मादो वीरैः स्याम सध्मादेः॥ ४॥
हत्था। यथां। ते। ऊत्रये। सहंसा॰वन्। द्विवे॰दिवे।
ग्रुये। ऋतायं। सुक्रतो इतिं सुक्रतो। गोभिः। स्याम। सुध्॰मादैः। वीरैः। स्याम। सुध॰मादैः॥ ४॥

[२१][४ सस आत्रेयः। अग्निः। अनुष्टुप्, ४ पंक्तिः।]

मनुष्वत्त्वा नि धीमिह मनुष्वत्सिमधीमिह। अग्ने मनुष्वदिङ्गरो देवान्देवयते यंज॥१॥
मनुष्वत्। त्वा।नि। धीमिह। मनुष्वत्। सम्। इधीमिह।
अग्ने। मनुष्वत्। अङ्गिरः। देवान्। देव्॰यते। यज्॥१॥
त्वं हि मानुषे जनेऽग्ने सुप्रीत इध्यसे। स्रुचंस्त्वा यन्त्यानुषक्सुजांत सिर्परासुते॥२॥
त्वम्। हि। मानुषे। जने। अग्ने। सु॰प्रीतः। इध्यसे।
स्रुचंः। त्वा। यन्ति। आनुषक्। सु॰प्रीतः। इध्यसे।
स्रुचंः। त्वा। यन्ति। आनुषक्। सु॰प्रीतः। सिर्पः श्रासुते॥२॥
त्वां विश्वं स्जोषंसो देवासो दृतमंक्रत। स्पूर्यन्तंस्त्वा कवे यज्ञेषुं देवमीळते॥३॥
त्वाम्। विश्वं। सु॰जोषंसः। देवासः। दृतम्। अक्रतः।
सप्यन्तः। त्वा। कवे। यज्ञेषुं। देवम्। ईळ्ते॥३॥
देवं वो देवयुज्ययाग्निमीळीत् मर्त्यः।
समिद्धः शुक्र दीदिद्युतस्य योनिमासंदः ससस्य योनिमासंदः॥४॥

देवम्। वः। देव्॰युज्ययां। अग्निम्। ईळीत्। मर्त्यः॥ सम्॰ईद्धः। शुक्रः। दीदिहि। ऋतस्यं। योनिम्। आ। असदः। ससस्यं। योनिम्। आ। असदः॥ ४॥ [ २२ ] [ ४ विश्वसामा आत्रेयः। अग्निः। अनुष्टुप्, ४ पंक्तिः।]

प्र विश्वसामन्नित्रवदर्चा पावकशोचिषे। यो अध्वरेष्वीड्यो होता मुन्द्रतमो विशि॥ १॥

प्र। वि्रवृ॰साम्न्। अत्रि॰वत्। अर्च। पावकु॰शौचिषे।

यः। अध्वरेषुं। ईड्यः। होतां। मुन्द्र॰तंमः। विशि॥ १॥

न्यंशिनं जातवेदसं दर्धाता देवमृत्विजम्। प्र युज्ञ एत्वानुषग्द्या देवव्यंचस्तमः॥ २॥

नि। अग्निम्। जात॰वैदसम्। दधात। देवम्। ऋत्विजम्।

प्र। युज्ञः। एतु । आनुषक् । अद्य। देवव्यं च:२तम:॥ २॥

चिकित्विन्मंनसं त्वा देवं मर्तास ऊतयें। वरेण्यस्य तेऽवंस इयानासों अमन्महि॥ ३॥

चिकित्वित्॰मंनसम्।त्वा।देवम्।मतीसः।ऊतये।

वरेण्यस्य। ते । अवसः। इयानासः। अमन्महि ॥ ३॥

अग्नै चिकि द्व्ये १स्य न इदं वर्चः सहस्य।

तं त्वां सुशिप्र दम्पते स्तोमैवर्धन्त्यत्रयो गीभिः शुम्भन्त्यत्रयः॥ ४॥

[88]

अग्नै। चिकिद्धि। अस्य। नुः। इदम्। वर्चः। सहस्य।

तम्। त्वा। सु॰शिप्रु। दुम्॰पुते। स्तोमै:। वुर्धुन्ति। अत्रेय:। गी:२भि:। शुम्भुन्ति। अत्रेय:॥४॥

[ २३ ] [ ४ द्युम्नो विश्वचर्षणिरात्रेयः। अग्निः। अनुष्टुप्, ४ पंक्तिः।]

अग्ने सहन्तमा भर द्युम्नस्यं प्रासहा रियम्। विश्वा यश्चर्षणीर्भ्या३सा वाजेषु सासहंत्॥ १॥

अग्नै। सहंन्तम्। आ। भूर। द्युम्नस्यं। प्र॰सहां। र्यिम्।

विश्वाः। यः। चुर्षुणीः। अभि। आसा। वाजेषु। ससहंत्॥ १॥

तमंग्ने पृतनाषहं रियं सहस्व आ भर। त्वं हि सत्यो अद्भुतो दाता वार्जस्य गोमंतः॥ २॥

तम्। अग्ने। पृतुना॰सहंम्। र्यिम्। सहस्वः। आ। भूर।

त्वम्। हि। सत्यः । अद्भुतः। दाता। वार्जस्य। गो॰मतः॥ २॥

विश्वे हि त्वां सुजोषंसो जनांसो वृक्तबंहिषः। होतांरं सद्मंसु प्रियं व्यन्ति वार्यां पुरु॥ ३॥

विश्वै। हि। त्वा। सु॰जोषसः। जनसः। वृक्त॰बंहिषः।

होतारम्। सद्गं॰सु। प्रियम्। व्यन्ति। वार्या। पुरु॥ ३॥

स हि ष्मां विश्वचंर्षणिरिभमाति सहो दुधे। अग्नं एषु क्षयेष्वा रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पांवक दीदिहि॥ ४॥

[ 84]

सः। हि। स्म । विश्व°र्चर्षणिः। अभि°र्माति। सहैः। दुधे। अग्नै। एषु। क्षर्येषु। आ। रेवत्। नः। शुक्रु। दीदिहि। द्यु°मत्। पावक्। दीदिहि॥४॥

[ २४ ] [ ४ गौपायना लौपायना वा बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुश्च । अग्निः । द्विपदा विराट् ]

अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वर्ष्थ्यः॥१॥ अग्ने।त्वम्।नः।अन्तमः।उत।त्राता।शिवः। भवः।वर्ष्थ्यः॥१॥ वर्सुरिग्नर्वस्रेश्रवा अच्छां निक्ष द्युमत्तमं रियं दाः॥२॥ वर्सुः।अग्निः।वर्सुं श्रवाः।अच्छं।निक्षः। द्युमत् र्तमम्।रियम्।दाः॥१२॥ स नो बोधि श्रुधी हर्वमुरुष्य णो अघायतः समस्मात्॥३॥ सः।नः।बोधि।श्रुधि।हर्वम्।उरुष्य।नः।अघ् यतः।स्मस्मात्॥३॥ तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नायं नूनमीमहे सिर्खिभ्यः॥४॥

तम्। त्वा। शोचिष्ठ्। दीदि॰वः। सुम्नार्य। नूनम्। ईम्हे। सर्खि॰भ्यः॥ ४॥

[ 38 ]

[ २५ ] [ ९ वसूयव आत्रेयाः। अग्निः। अनुष्टुप्।]

अच्छा वो अग्निमवंसे देवं गांसि स नो वसुः। रासंत्पुत्र ऋषूणामृतावां पर्षति द्विषः॥ १॥ अच्छा। वः। अग्निम्। अवंसे। देवम्। गासि। सः। नः। वसुः। रासंत्। पुत्रः। ऋषूणाम्। ऋत्वा। पूर्षति। द्विषः॥ १॥ स हि सत्यो यं पूर्वे चिद्वेवासंश्चिद्यमीधिरे। होतांरं मृन्द्रजिह्वमित्सुंदीतिभिविभावंसुम्॥ २॥ सः। हि। सत्यः। यम्। पूर्वे। चित्। देवासः। चित्। यम्। ईधिरे। होतांरम्। मृन्द्र॰जिह्वम्। इत्। सुदीति॰भिः। विभा॰वंसुम्॥ २॥ सनो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठ्या च सुमृत्या। अग्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिवरिण्य॥ ३॥ सः। नः। धीती। वरिष्ठया। श्रेष्ठ्या। च्। सु॰मृत्या। अग्ने। रायः। दिदीहि। नः। सुवृक्ति॰भिः। वरेण्य॥ ३॥ अग्ने। रायः। दिदीहि। नः। सुवृक्ति॰भिः। वरेण्य॥ ३॥

अग्निः। देवेषु । राजृति । अग्निः। मर्तेषु । आ्°विशन्। अग्निः। नुः। हुव्यु°वाह्नैनः। अग्निम्। धीभिः। सुपुर्युत्॥४॥ अग्निस्तुविश्रवस्तमं तुविब्रह्माणमुत्तमम्। अतूर्तं श्राव्यत्पतिं पुत्रं देदाति दाशुषे॥ ५॥ अग्नि:। तुविश्रव:२तमम्। तुवि°ब्रह्माणम्। उत्°तमम्। अतूर्तम् । श्रव्यत्॰पतिम् । पुत्रम् । दुदाति । दाशुषे ॥ ५ ॥ अग्निर्ददाति सत्पतिं सासाह यो युधा नृभिः। अग्निरत्यं रघुष्यदं जेतांरुमपराजितम्॥ ६॥ अग्नि:। दुदाति । सत्॰पंतिम् । सुसाहं । य:। युधा। नृ॰भिं:। अग्नि:। अत्यम्। रुघु॰स्यदम्। जेतारम्। अपरा॰जितम्॥६॥ यद्वाहिष्ठुं तदुग्नये बृहद्रचं विभावसो। महिषीव त्वद्रियस्त्वद्वाजा उदीरते॥ ७॥ यत्। वाहिष्ठम्। तत्। अग्नये। बृहत्। अर्च्। विभावसो इति विभा°वसो। महिषीऽइव। त्वत्। र्यिः। त्वत्। वाजाः। उत्। ई्रते॥ ७॥ तर्व द्युमन्तों अर्चयो ग्रावेवोच्यते बृहत्। उतो तें तन्युतुर्यथा स्वानो अर्त त्मनां द्विवः॥ ८॥ तवं। द्यु॰मन्तं:। अर्चयं:। ग्रावांऽइव। उच्यते। बृहत्। उतो इति । ते । तुन्युतुः । यथा । स्वानः । अूर्त । त्मना । दिवः ॥ ८॥ पुवाँ अग्निं वसूयवः सहसानं ववन्दिम। स नो विश्वा अति द्विषः पर्षन्नावेव सुक्रतुः॥ ९॥ [86] एव। अग्निम्। वृसु॰यवं:। सहसानम्। वृवन्दुम्। सः। नुः। विश्वाः। अति । द्विषः। पर्षत्। नावाऽईव। सु॰क्रर्तुः॥ ९॥

[२६] [९ वसूयव आत्रेयाः। अग्नः, ९ विश्वे देवाः। गायत्री।]
अग्ने पावक रोचिषां मृन्द्रयां देव जिह्नयां। आ। देवान्वंश्चि यिश्वं च॥१॥
अग्ने। पावकः। रोचिषां। मृन्द्रयां। देवः। जिह्नयां। आ। देवान्। वृश्चि। यिश्वं। च॥१॥
तं त्वां घृतस्नवीमहे चित्रंभानो स्वर्दृशंम्। देवाँ आ वीतयं वह॥२॥
तम्। त्वाः। घृतस्नो इतिं घृतः स्नो। ईमहे। चित्रंभानो इति चित्रः भानो। स्वः २दृशंम्।
देवान्। आ। वीतयं। वृहः॥२॥
वीतिहोतं त्वा कवे द्युमन्तं सिंधीमहि। अग्ने बृहन्तंमध्वरे॥३॥
वीतिः होतम्। त्वाः। क्वे। द्युः मन्तंम्। सम्। इधीमहि। अग्ने। बृहन्तंमः। अध्वरे॥३॥

अग्ने विश्वेभिरा गृहि देविभिर्द्धव्यत्तये। होतारं त्वा वृणीमहे॥ ४॥
अग्ने। विश्वेभिः। आ। गृहि। देविभिः। ह्वय॰दांतये। होतारम्। त्वा। वृणीमहे॥ ४॥
यर्जमानाय सुन्वत आग्ने सुवीर्यं वह। देवैरा सित्स बहिषिं॥ ५॥
यर्जमानाय। सुन्वते। आ। अग्ने। सु॰वीर्यम्। वह। देवैः। आ। सृत्सि। बहिषिं॥ ५॥
सृम्धानः सहस्रजिदग्ने धर्माणि पुष्यसि। देवानां दूत उक्थ्यः॥ ६॥
सम्॰इधानः। सहस्र॰जित्। अग्ने। धर्माणि। पुष्यसि। देवानाम्। दूतः। उक्थ्यः॥ ६॥
सम्॰इधानः। सहस्र॰जित्। अग्ने। धर्माणि। पुष्यसि। देवानाम्। दूतः। उक्थ्यः॥ ६॥
प्यश्रेणिं जातवेदसं होत्रवाहुं यिविष्ठ्यम्। दर्धाता देवमृत्विज्ञम्॥ ७॥
ति। अग्निम्। जात॰वेदसम्। होत्र॰वाहंम्। यविष्ठ्यम्। दर्धात। देवम्। ऋत्विज्मम्॥ ७॥
प्र यज्ञ एत्वानुषगृद्धा देवव्यचस्तमः। स्तृणीत बहिरासदं॥ ८॥
प्र। यज्ञः। पुत्। आनुषक्। अद्य। देवव्यचः २तमः। स्तृणीत। बहिः। आ॰सदं॥ ८॥
एदं मुरुतां अश्विनां मित्रः सीदन्तु वरुणः। देवासः सर्वया विशा॥ ९॥
आ। इदम्। मुरुतः। अश्वनां। मित्रः। सीदन्तु । वरुणः। देवासंः। सर्वया। विशा॥ ९॥

[ २७ ] [ ६ त्रैवृष्णस्त्र्यरुणः, पौरुकुत्स्यस्त्रसदस्यूः, भारतोऽश्वमेधश्चः; ( अत्रिर्भौम इति केचित्)। अग्निः, ६ इन्द्राग्नी। त्रिष्टुप्, ४-६ अनुष्टुभौ।]

अनंस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो असुरी मुघोनः।
त्रैवृष्णो अंग्ने दुशिभः सहस्त्रैवेंश्वानर त्र्यंरुणश्चिकत ॥ १ ॥
अनंस्वन्ता। सत्॰पंतिः। मुमुहे । मे । गावा । चेतिष्ठः। असुरः। मुघोनः।
त्रैवृष्णः। अग्ने । दुश॰भिः। सहस्त्रैः। वैश्वानर । त्रि॰अरुणः। चिकेृत् ॥ १ ॥
यो में शृता चं विश्वातिं च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा ददांति।
वैश्वानर सुष्टुंतो वावृधानोऽग्ने यच्छ त्र्यंरुणाय शर्म ॥ २ ॥
यः। मे । शृता। च । विंशुतिम् । च । गोनाम् । हरी इति । च । युक्ता । सु॰धुरा । ददाति।
वैश्वानर । सु॰स्तुंतः। वृवृधानः। अग्ने । यच्छे । त्रि॰अरुणाय शर्म ॥ २ ॥
पुवा ते अग्ने सुमृतिं चंकानो नविष्ठाय नवमं त्रसदंस्युः।
यो मे गिरंस्तुविजातस्य पूर्वीर्युक्तेनाभि त्र्यंरुणो गृणाति ॥ ३ ॥
पुव । ते । अग्ने । सु॰मृतिम् । चकानः। नविष्ठाय। नवमम् । त्रसदंस्युः।
यः। मे । गिरंः। तुवि॰जातस्य । पूर्वीः। युक्तेन । अभि । त्रि॰अरुणः। गृणाति ॥ ३ ॥

यो मृ इति प्रवोच्त्यश्वमेधाय सूरयें। दर्दद्वा सृनि यते दर्दन्मेधामृतायते॥ ४॥

य:। मे । इति । प्र॰ वोचित । अश्वं॰ मेधाय । सूरयें।

दर्दत्। ऋ्चा। सृनिम्। यते। दर्दत्। मेधाम्। ऋत्॰ यते॥ ४॥

यस्यं मा परुषाः शत्मुंद्धर्षयंन्त्युक्षणः। अश्वंमेधस्य दानाः सोमाइव त्र्याशिरः॥ ५॥

यस्यं। मा । पुरुषाः। शतम्। उत्॰ हर्षयंन्ति। उक्षणः।

अश्वं॰ मेधस्य। दानाः। सोमाः ऽइव। त्रि॰ आशिरः॥ ५॥

इन्द्रांग्नी शत्दाव्यश्वंमेधे सुवीर्यम्। क्षृत्रं धारयतं बृहिद्वि सूर्यमिवाजरम्॥ ६॥

[ २१ ]

इन्द्रांग्नी इति। शतु॰ दाव्नि। अश्वं॰ मेधे। सु॰ वीर्यम्।

क्षृत्रम्। धार्यतम्। बृहत्। दिवि। सूर्यम् ऽइव। अजरम्॥ ६॥

[ २८ ] [ ६ विश्ववारात्रेयी। अग्निः। १, ३ त्रिष्टुभौ, २ जगती, ४ अनुष्टुप्, ४-६ गायत्र्यः।] समिद्धो अग्निर्दिवि शोचिर्श्रेत् प्रत्यङ्डुषसंमुर्विया वि भाति। एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्देवाँ ईळाना ह्विषा घृताची॥ १॥ सम्॰ इद्धः। अग्निः। दिवि। शोचिः। अश्रेत्। प्रत्यङ्। उषसम्। उर्विया। वि। भाति। एति । प्राची । विश्व°वारा । नर्मः २भिः । देवान् । ईळाना । ह्विषा । घृताची ॥ १ ॥ सुमुध्यमानो अमृतस्य राजिस हुविष्कृणवन्तं सचसे स्वस्तये। विश्वं स धंत्ते द्रविणं यिमन्वस्यातिथ्यमंग्ने नि च धत्त इत्पुरः॥ २॥ सम्°इध्यमानः। अमृतस्य। गुजुस्। हुविः। कृण्वन्तम्। सुचुसे। स्वस्तये। विश्वम्। सः। धृत्ते। द्रविणम्। यम्। इन्वंसि। आृतिथ्यम्। अग्ने। नि। च। धृत्ते। इत्। पुरः॥ २॥ अग्ने शर्ध महुते सौभंगाय तर्व द्युम्नान्युं तुमानि सन्तु। सं जास्पृत्यं सुयम्मा कृणुष्व शत्रूयताम्भि तिष्ठा महंसि॥ ३॥ अग्नै । शर्ध । मुहुते । सौभंगाय । तर्व । द्युम्नानि । उत्°तुमानि । सुन्तु । सम्। जाः २पृत्यम्। सु॰यमम्। आ। कृणुष्व्। शृत्रु॰यृताम्। अभि। तिष्ठ्। महंंसि॥३॥ सिमद्भस्य प्रमहसोऽग्ने वन्दे तव श्रियम्। वृष्भो द्युम्नवा असि समध्वरेष्विध्यसे॥ ४॥ सम्॰ईद्धस्य। प्र॰महसः। अग्नै। वन्दै। तवं। श्रियंम्। वृष्भः। द्युम्न॰वान्। असि। सम्। अध्वरेषु । इध्यसे ॥ ४॥

सिमद्धो अग्न आहुत देवान्यक्षि स्वध्वर। त्वं हि हंव्यवाळिसि॥ ५॥
सम्॰ईद्धः। अग्ने। आ॰हुत। देवान्। युक्षि। सु॰अध्वर्। त्वम्। हि। हृव्यु॰वाट्। असि॥ ५॥
आ जुंहोता दुवस्यताग्निं प्रयत्यंध्वरे। वृणीध्वं हंव्यवाहंनम्॥ ६॥
[२२]
आ। जुहोत्। दुवस्यतं। अग्निम्। प्र॰यति। अध्वरे। वृणीध्वम्। हृव्यु॰वाहंनम्॥ ६॥

[ २९ ] [ १५ गौरिवीतिः शाक्त्यः। इन्द्रः, ९ ( प्रथमपादस्य ) उशना वा। त्रिष्टुप्। ]

त्र्यर्यमा मनुषो देवताता त्री रोचना दिव्या धारयन्त। अर्चन्ति त्वा मुरुतः पूतदंक्षास्त्वमेषामृषिरिन्द्रासि धीरः॥ १॥ त्री। अर्युमा। मर्नुष:। देव°र्ताता। त्री। रोचना। दिव्या। धार्यन्तु। अर्चन्ति। त्वा। मुरुतः। पूत°दंक्षाः। त्वम्। एषाम्। ऋषिः। इन्द्र। असि। धीरः॥ १॥ अनु यदीं मुरुतो मन्दसानमार्चिन्निन्द्रं पिपवांसं सुतस्य। आदंत्त वर्ज्रम्भि यदिह हन्नुपो युह्वीरंसृजुत्सर्तुवा उं॥ २॥ अर्नु। यत्। ईम्। मुरुतः। मुन्दुसानम्। आर्चन्। इन्द्रम्। पृपि्॰वांस्नम्। सुतस्य। आ। अद्त्तु। वर्ष्रम्। अभि। यत्। अहिम्। हन्। अपः। युह्वीः। असुजुत्। सर्त्वै। ऊँ इति॥ २॥ उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोर्मस्य सुषुतस्य पेयाः। तिद्ध हुव्यं मनुषे गा अविन्ददहन्निहं पिपवाँ इन्द्रों अस्य॥ ३॥ उत्। ब्रह्माणुः। मुरुतुः। मे । अस्य। इन्द्रैः। सोर्मस्य। सु॰स्रुतस्य। पेयाः। तत्। हि। ह्व्यम्। मनुषे। गाः। अविन्दत्। अहिन्। अहिन्। पृपि॰वान्। इन्द्रैः। अस्यु॥ ३॥ आद्रोदंसी वित्रं वि ष्कंभायत्संविव्यानिश्चिद्धियसे मृगं कः। जिर्गर्तिमिन्द्रों अपजर्गुराणुः प्रति श्रुसन्तमव दान्वं ह्रन्॥ ४॥ आत्। रोदंसी इतिं। वि॰तुरम्। वि। स्कृभायुत्। सुम्॰विव्यानः। चित्। भियसे । मृगम्। कृरितिं कः। जिर्गर्तिम्। इन्द्रं:। अपु॰ जर्गुराण:। प्रतिं। श्वसन्तम्। अवं। दान्वम्। हुन्नितिं हन्॥ ४॥ अध् क्रत्वां मघवन्तुभ्यं देवा अनु विश्वें अददुः सोम्पेयम्। यत्सूर्यस्य हुरितः पर्तन्तीः पुरः सतीरुपरा एतंशे कः॥५॥ [ 23 ] अर्थं। क्रत्वां। मुघु॰वृन्। तुभ्यंम्। देवा:। अर्नु। विश्वं। अदुदु:। सोुमु॰पेयंम्। यत्। सूर्यस्य। हृरितः। पतन्तीः। पुरः। सृतीः। उपराः। एतंशे। करिति कः॥ ५॥

[88]

नव यदंस्य नवृतिं चं भोगान्त्साकं वर्त्रण मुघवां विवृश्चत्। अर्चन्तीन्द्रं मुरुतः सुधस्थे त्रैष्टुंभेन् वर्चसा बाधत् द्याम्॥६॥ नवं। यत्। अस्य । नुवृतिम्। चु। भोगान्। साकम्। वर्त्रण। मुघ°वां। वि्॰वृश्चत्। अर्चन्ति । इन्द्रम् । मुरुतः । सुध°स्थें । त्रैस्तुंभेन । वर्चसा । बाधतु । द्याम् ॥ ६ ॥ सखा सख्यें अपचुत्तूर्यंमुग्निरस्य क्रत्वां महिषा त्री शृतानिं। त्री साकमिन्द्रो मार्नुषः सरांसि सुतं पिबद्दत्रहत्याय सोर्मम्॥७॥ सर्खा । सर्ख्ये । अपुचत् । तूर्यम् । अग्नि: । अस्य । क्रत्वा । मृहिषा । त्री । शृतानि । त्री। साकम्। इन्द्रे:। मर्नुष:। सरासि। सुतम्। पि्बत्। वृत्रु॰हत्याय। सोर्मम्॥७॥ त्री यच्छता मंहिषाणामधो मास्त्री सरांसि मुघवां सोम्यापाः। कारं न विश्वें अह्नन्त देवा भरमिन्द्राय यदिहं जुघानं॥ ८॥ त्री। यत्। शृता। मृहिषाणाम्। अर्घः। माः। त्री। सरासि। मुघ°वा। सोम्या। अर्पाः। कारम्। न। विश्वै। अहुन्तु। देवा:। भरम्। इन्द्रीय। यत्। अहिम्। जुघानं॥ ८॥ उ्शना यत्संहुस्यै ३ रयातं गृहिमन्द्र जूजुवानेभिरश्वै:। वुन्वानो अत्र सुरथं ययाथ् कुत्सेन देवैरवनोर्ह शुष्णम्॥९॥ उशना । यत् । सहस्यै : । अयातम् । गृहम् । इन्द्र । जूजुवानेभि : । अर्थै : । वुन्वानः। अत्रं। स्॰रथम्। ययाथ्। कुत्सेन। देवै:। अवनो:। ह। शुष्णम्॥ ९॥ प्रान्यच्चक्रमंवृहुः सूर्यस्य कुत्सायान्यद्वरिवो यात्वेऽकः। अनासो दस्यूँरमृणो वधेन नि दुंर्योण आवृणङ्मृधवांचः॥ १०॥ प्र। अन्यत्। चुक्रम्। अवृहुः। सूर्यस्य। कुत्सीय। अन्यत्। वरिवः। यातेवे। अक्रित्यंकः। अनासः। दस्यून्। अमृणः। वधनं। नि। दुर्योणे। अवृण्क्। मृध्वांचः॥ १०॥ स्तोमासस्त्वा गौरिवीतेरवर्धुन्नरं धयो वैद्याया पिप्रुंम्। आ त्वामृजिश्वां सुख्यायं चक्रे पर्चन्युक्तीरिपंबुः सोमंमस्य॥ ११॥ स्तोमासः।त्वा।गौरिं°वीतेः। अवध्न्। अरम्थयः। वैद्धिनायं। पिर्पुम्। आ। त्वाम्। ऋजिश्वां। सुख्यायं। चुक्रे। पर्चन्। पुक्तीः। अपिंबः। सोर्मम्। अस्यु॥ ११॥ नवंग्वासः सुतसोमास् इन्द्रं दर्शग्वास अभ्यंर्चन्युर्कैः। गव्यं चिदूर्वमंपिधानंवन्तं तं चिन्तरः शशमाना अपं व्रन्॥ १२॥

नवं ज्वासः। सुत सो मासः। इन्द्रंम्। दर्शं ज्वासः। अभि। अर्चुन्ति। अर्कैः।
गर्व्यम्। चित्। कुर्वम्। अपिधानं ज्वन्तम्। तम्। चित्। नरः। शृश्ममानाः। अपं। वृन्॥ १२॥
कृथो नु ते परि चराणि विद्वान्वीयीं मधवना चकर्थ।
या चो नु नव्यां कृणवंः शिवष्ठ प्रेदु ता ते विदर्थेषु ब्रवाम॥ १३॥
कृथो इतिं। नु। ते। परिं। चुराणि। विद्वान्। वीयीं। मुघ वृन्। या। चकर्थ।
या। चो इतिं। नु। नव्यां। कृणवंः। शृविष्ठ। प्र। इत्। कुँ इतिं। ता। ते। विदर्थेषु। ब्रवाम्॥ १३॥
प्ता विश्वां चकृवाँ इन्द्र भूर्यपरीतो जनुषा वीर्येण।
या चिन्नु विज्ञन्कृणवां दथ्ष्यान्न ते वर्ता तिविष्या अस्ति तस्याः॥ १४॥
पता। विश्वां। चुकृ वान्। इन्द्र। भूरिं। अपरि इतः। जनुषां। वीर्येण।
या। चित्। नु। वृष्टिन्। कृणवंः। दुध्यान्। न। ते। वर्ता। तिर्विष्याः। अस्ति। तस्याः॥ १४॥
इन्द्र ब्रह्मं क्रियमांणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अर्कमं।
वस्त्रेव भुद्रा सुकृता वसूयू रथं न धीरः स्वपां अतक्षम्॥ १५॥
इन्द्रं। ब्रह्मं। क्रियमांणा। जुषस्व। या। ते। शृविष्ठ। नव्याः। अर्कमं।
वस्त्रंऽइव। भुद्रा। सु कृता। वसु पुः। रथंम्। न। धीरंः। सु अपांः। अर्वक्षम्॥ १५॥

[ ३० ] [ १५ बभुरात्रेय:। इन्द्र:, १२-१५ इन्द्र ऋणंचयश्च। त्रिष्टुप्।]

कर्वश्स्य वीरः को अपश्यदिन्द्रं सुखर्श्यमीयमानं हरिभ्याम्।
यो ग्या वृत्री सुतसोमिम् च्छन्तदोको गन्तां पुरुहूत ऊती॥१॥
कर्व।स्यः।वीरः।कः।अपुश्यत्।इन्द्रंम्।सुख॰रंथम्।ईयंमानम्।हरि॰भ्याम्।
यः।ग्या।वृत्री।सुत॰सोमम्।इच्छन्।तत्।ओकः।गन्तां।पुरु॰हूतः।ऊती॥१॥
अवांचचक्षं पुदमस्य सुस्वरुग्रं निधातुरन्वांयिम्च्छन्।
अपृच्छम्न्याँ उत ते मं आहुरिन्द्रं नरो बुबुधाना अश्रेम॥२॥
अवं।अच्चक्षम्।पुदम्।अस्य।सस्वः।उग्रम्।नि॰धातुः।अनुं।आयुम्।इच्छन्।
अपृच्छम्।अन्यान्।उत।ते।मे।आहुः।इन्द्रंम्।नरः।बुबुधानाः।अशेम्॥२॥
प्र नु व्यं सुते या ते कृतानीन्द्र ब्रवांम् यानिं नो जुजोषः।
वेददिवंद्वाञ्छृणवंच्य विद्वान्वहंतेऽयं मुघवा सर्वसेनः॥३॥

प्र। नु। व्यम्। सुते। आ। ते। कृतानि। इन्द्रे। ब्रवाम। यानि। नु:। जुर्जीष:। वेदंत्। अविद्वान्। शृणवेत्। चु। विद्वान्। वहंते। अयम्। मुघ॰वां। सर्व॰सेन:॥३॥ स्थिरं मर्नश्चकृषे जात ईन्द्र वेषीदेकों युधये भूयंसश्चित्। अश्मानं चिच्छवंसा दिद्युतो वि विदो गर्वामूर्वमुस्त्रियांणाम्॥ ४॥ स्थिरम्। मर्नः। चुकृषे। जातः। इन्द्र। वेषि। इत्। एकः। युधर्य। भूयंसः। चित्। अश्मानम् । चित् । शर्वसा । दिद्युत्: । वि । विदः । गर्वाम् । ऊर्वम् । उस्त्रियाणाम् ॥ ४ ॥ परो यत्त्वं परम आजनिष्ठाः परावति श्रुत्यं नाम बिर्भत्। अतंश्चिदिन्द्रांदभयन्त देवा विश्वां अपो अजयद्दासपंत्नीः॥ ५॥ [ २६ ] पुर:। यत्। त्वम्। पुरुम:। आ्॰जिनेष्ठा:। पुरा॰वितं। श्रुत्यंम्। नामं। बिभ्रंत्। अतः। चित्। इन्द्रात्। अभ्यन्त्। देवाः। विश्वाः। अपः। अज्यत्। दास॰पंत्नीः॥ ५॥ तुभ्येद्रेते मुरुतः सुशेवा अर्चन्त्यर्कं सुन्वन्त्यन्धः। अहिंमोहानम्प आशयानं प्र मायाभिमीयनं सक्ष्दिन्द्रंः॥ ६॥ तुभ्यं । इत् । एते । मुरुतः । सु॰शेर्वाः । अर्चन्ति । अर्कम् । सुन्वन्ति । अर्न्थः । अहिंम्। ओ्हानम्। अपः। आ॰शयानम्। प्र। मायाभिः। मायिनम्। सुक्षुत्। इन्द्रेः॥ ६॥ वि षू मृधो जुनुषा दान्मिन्वन्नहुनार्वा मघवन्संचकानः। अत्रां दासस्य नर्मुचेः शिरो यदवर्तयो मनवे गातुमिच्छन्॥७॥ वि। सु। मृध्ः। जुनुषां। दानंम्। इन्वंन्। अहंन्। गर्वा। मृघु॰वृन्। सुम्॰चुकानः। अर्त्र । दासस्य । नर्मुचे:। शिर्रः। यत्। अर्वर्तयः। मर्नवे। गातुम्। इच्छन्॥७॥ युजं हि मामकृथा आदिदिन्द्र शिरों दासस्य नमुंचेर्मथायन्। अश्मानं चित्स्वर्यं १ वर्तमानुं प्र चुक्रियेव रोदंसी मुरुद्ध्यः॥८॥ युजम्। हि। माम्। अकृथाः। आत्। इत्। इन्द्र। शिर्रः। दासस्य । नर्मुचेः। मृथायन्। अश्मानम्। चित्। स्वर्यम्। वर्तमानम्। प्र। चुक्रियाऽइव। रोदंसी इतिं। मुरुत्°भ्यः॥ ८॥ स्त्रियो हि दास आर्युधानि चुक्रे किं मां करन्नबुला अस्य सेर्नाः। अन्तर्ह्याख्यंदुभे अस्य धेने अथोप प्रैद्युधये दस्युमिन्द्रः॥९॥

स्त्रियः। हि। दासः। आर्युधानि। चुक्रे। किम्। मा। कुरुन्। अबुलाः। अस्य। सेर्नाः। अन्तः। हि। अख्यंत्। उभे इति। अस्य। धेने इति। अर्थ। उपं। प्र। ऐत्। युधर्ये। दस्युंम्। इन्द्रेः॥ ९॥ समत्र गावोऽभितोऽनवन्तेहेहं वृत्सैर्वियुता यदासन्। सं ता इन्द्रो असृजदस्य शाकैर्यर्दी सोमासः सुर्षुता अमन्दन्॥ १०॥ [ 20] सम्। अत्रं। गार्वः। अभितः। अनुवन्तः। इह°ईह। वृत्सैः। वि°युताः। यत्। आसेन्। सम्। ताः। इन्द्रः। असृज्त्। अस्य । शाकैः। यत्। ईम्। सोमासः। सु॰स्ताः। अमन्दन्॥ १०॥ यदीं सोमां बुभुधूता अमन्दन्नरोरवीद्वष्भः सादनेषु। पुरंदरः पंपिवाँ इन्द्रों अस्य पुनुर्गवामददादुस्त्रियाणाम्॥ ११॥ यत्। ईम्। सोमाः। बुभु॰धूंताः। अमन्दन्। अरोरवीत्। वृष्भः। सदेनेषु। पुरम्°द्रः। पृपि°वान्। इन्द्रेः। अस्य । पुनेः। गर्वाम्। अदुदात्। उस्त्रियाणाम्॥ ११॥ भुद्रमुदं रुशमा अग्ने अक्रुनावां चुत्वारि दर्दतः सहस्रा। ऋृणुंच्यस्य प्रयंता मुघानि प्रत्यंग्रभीष्म नृतंमस्य नृणाम्॥ १२॥ भुद्रम्। इदम्। रुशमाः। अग्ने। अक्रुन्। गर्वाम्। चुत्वारि। दर्दतः। सहस्रा। ऋृण्म्°च्यस्यं। प्र°यंता। मुघानिं। प्रतिं। अग्रुभीष्म्। नृ°तंमस्य। नृणाम्॥ १२॥ सुपेशसं मार्व सृजुन्त्यस्तं गवां सहस्त्रं रुशमासो अग्ने। तीवा इन्द्रमममन्दुः सुतासोऽक्तोर्व्युष्टौ परितव्ययायाः॥ १३॥ सु॰पेशंसम्। मा। अर्व। सृजुन्ति। अस्तम्। गर्वाम्। सहस्रै:। रुशमांस:। अग्ने। तीव्राः। इन्द्रम्। अमुमुन्दुः। सुतासः। अक्तोः। वि॰उंष्टौः। परि॰तक्म्यायाः॥ १३॥ औच्छुत्सा रात्री परितक्म्या याँ ऋणंचुये राजनि कुशमानाम्। अत्यो न वाजी रघुरज्यमानो बुभुश्चत्वार्यसनत्सहस्रा ॥ १४॥ औच्छंत्। सा। रात्री। परि॰तक्म्या। या। ऋणुम्॰च्ये। रार्जनि। रुशर्मानाम्। अत्यः। न। वाजी। रुघुः। अज्यमानः। बुभुः। चत्वारि। असुनृत्। सहस्रा॥ १४॥ चतुःसहस्रं गव्यस्य पुश्चः प्रत्यंग्रभीष्म कुशमेष्वग्ने। [ 26] घुर्मिश्चंतुप्तः प्रवृजे य आसीदयुस्मयुस्तम्वादाम् विप्राः॥ १५॥

चर्तुः २सहस्रम् । गर्व्यस्य । पृश्वः । प्रति । अग्रुभीष्म् । रुशमैषु । अग्ने । घुर्मः । चित् । तुप्तः । प्र°वृजै । यः । आसीत् । अयुस्मर्यः । तम् । ऊँ इति । आदोम । विप्राः ॥ १५ ॥

[ ३१ ] [ १३ अवस्युरात्रेय:। इन्द्र:, ८ तृतीयपादस्य कुत्सो वा, चतुर्थपादस्य उशना वा, ९ इन्द्राकुत्सौ। त्रिष्टुप्।]

इन्द्रो रथाय प्रवर्तं कृणोति यमुध्यस्थानमुघवां वाजुयन्तम्। यूथेवं पुश्चो व्युनोति गोपा अरिष्टो याति प्रथमः सिषांसन्॥१॥ इन्द्रे:। रथाय। प्र॰वर्तम्। कृणोति। यम्। अधि॰अस्थात्। मुघ॰वां। वाजु॰यन्तम्। यूथाऽईंव। पुश्व:। वि। उनोति। गोपा:। अरिष्ट:। याति। प्रथम:। सिसांसन्॥१॥ आ प्र द्रंव हरिवो मा वि वेनुः पिशंङ्गराते अभि नः सचस्व। निह त्वदिन्द्र वस्यों अन्यदस्त्यमेनांशिचुज्जनिवतश्चकर्थ॥ २॥ आ। प्र। द्रव्। हुर्ि°वु:। मा। वि। वेनु:। पिर्शंङ्ग°राते। अभि। नु:। सचस्व। नुहि। त्वत्। इन्द्र। वस्यः। अन्यत्। अस्ति। अमेनान्। चित्। जनि॰वतः। चुकुर्थ्॥ २॥ उद्यत्सहुः सहस् आर्जनिष्ट् देदिष्ट् इन्द्रं इन्द्रियाण् विश्वां। प्राचौदयत्सुदुघा वृद्रे अन्तर्वि ज्योतिषा संववृत्वत्तमोऽवः॥ ३॥ उत्। यत्। सह :। सह स:। आ। अर्जनिष्ट। देदिष्टे। इन्द्रं:। इन्द्रियाणि। विश्वा। प्र। अचोद्यत्। सु॰दुर्घाः। वृत्रे। अन्तः। वि। ज्योतिषा। सम्॰वृवृत्वत्। तर्मः। अवृरित्यंवः॥ ३॥ अनेवस्ते रथमश्वाय तक्षुन्त्वष्टा वर्ज्रं पुरुहूत द्युमन्तम्। बुह्माणु इन्द्रं महयन्तो अकैरवर्धयन्नहंये हन्तुवा उं॥४॥ अनेवः। ते । रथम् । अश्वाय । तुक्षुन् । त्वष्टां । वर्ष्रम् । पुरु॰हूत् । द्यु॰मन्तम् । ब्रुह्माण:। इन्द्रम्। मृहयन्त:। अर्कै:। अर्वर्धयन्। अहये। हन्तवै। ऊँ इतिं॥ ४॥ वृष्णे यत्ते वृषंणो अर्कमर्चानिन्द्र ग्रावाणो अदितिः सजोषाः। अनुश्वासो ये पुवयोऽरुथा। इन्द्रेषिता अभ्यवर्तन्त दर्स्यून्॥ ५॥ वृष्णे । यत्। ते । वृष्णः। अर्कम् । अर्चीन् । इन्द्रे । ग्रावाणः। अदितिः। सु॰जोषाः।

अनुश्वास:। ये। पुवर्य:। अरथा:। इन्द्रं ॰इषिता:। अभि। अवर्तन्त। दस्यून्॥ ५॥

प्र ते पूर्वाणि करणानि वोचुं प्र नूतना मघवन् या चुकर्थ। शक्तीं वो यद्विभरा रोदंसी उभे जयंन्नपो मनंवे दानुंचित्राः॥ ६॥ प्र। ते। पूर्वाणि। करणानि। वो चुम्। प्र। नूर्तना। मुघु॰ वृन्। या। चुकर्थ। शक्तिं ॰वः। यत्। वि॰भराः। रोदंसी इति। उभे इति। जयन्। अपः। मनवे। दानुं ॰चित्राः॥ ६॥ तदिन्तु ते कर्णं दस्म विप्राहिं यद् घननोजो अत्रामिमीथाः। शृष्णांस्य चित्परिं माया अंगृभ्णाः प्रपित्वं यन्नपु दस्यूँरसेधः॥ ७॥ तत्। इत्। नु। ते। करणम्। दस्म्। विप्रु। अहिम्। यत्। घनन्। ओजः। अत्रं। अर्मिमीथाः। शुष्णंस्य। चित्। परिं। माया:। अगृभ्णा:। प्र°पित्वम्। यन्। अपं। दस्यून्। असेधः॥७॥ त्वमुपो यद्वे तुर्वशायारमयः सुदुर्घाः पार ईन्द्र। उग्रमयात्मवहो हु कुत्सं सं हु यद्वांमुशनारंन्त देवाः॥८॥ त्वम्। अपः। यदेवे। तुर्वशाया। अरमयः। सु°दुर्घाः। पारः। इन्द्र। उग्रम्। अयातम्। अवहः। ह। कुर्त्सम्। सम्। हु। यत्। वाम्। उशनां। अरेन्त। देवाः॥ ८॥ इन्द्रांकुत्सा वहंमाना रथेना वामत्या अपि कर्णे वहन्तु। निः षीमुद्भ्यो धर्मथो निः षुधस्थान्यमुघोनो हुदो वरथुस्तमांसि॥ ९॥ इन्द्रांकुत्सा। वहंमाना। रथेन। आ। वाम्। अत्याः। अपि। कर्णे। वृहुन्तु। निः। सीम्। अत्°भ्यः। धर्मथः। नि। सुध°स्थात्। मुघोनः। हृदः। वुर्थः। तमांसि॥ ९॥ वार्तस्य युक्तान्त्सुयुर्जशिच्दश्वान्क्विशिचदेषो अजगन्नवस्युः। विश्वे ते अत्र मुरुतः सर्खाय इन्द्र ब्रह्माणि तर्विषीमवर्धन्।। १०॥ [30] वार्तस्य। युक्तान्। सु॰युर्जः। चित्। अश्वान्। कृविः। चित्। एषः। अजुगुन्। अवस्युः। विश्वै। ते। अत्रं। मुरुतं:। सर्खाय:। इन्द्रं। ब्रह्माणि। तर्विषीम्। अवुर्धुन्॥ १०॥ सूरिश्चद्रथं परितक्प्यायां पूर्वं कर्दुपरं जूजुवांसम्। भरंच्च्क्रमेत्रशः सं रिंणाति पुरो दर्धत्सनिष्यति क्रतुं नः॥ ११॥ सूर्रः। चित्। रथम्। परि॰तक्म्यायाम्। पूर्वम्। क्रुत्। उपरम्। जूजु॰वांस्मम्। भरंत्। चुक्रम्। एतंशः। सम्। रिणाति । पुरः। दर्धत्। सनिष्यति । क्रतुम्। नः॥ ११॥ आयं जना अभिचक्षे जगामेन्द्रः सर्खायं सुतसोमिम्च्छन्। वदुन्प्रावावु वेदिं भ्रियाते यस्यं जीरमध्वर्यवृश्चरंन्ति॥ १२॥

[38]

आ। अयम्। ज्नाः। अभि॰चक्षे। ज्गाम्। इन्द्रेः। सखायम्। सुत॰सोमम्। इच्छन्।
वदेन्। ग्रावां। अवं। वेदिम्। भ्रियाते। यस्यं। जीरम्। अध्वर्यवः। चरिन्त॥ १२॥
ये चाकनेन्त चाकनेन्त नू ते मतीं अमृत मो ते अंहु आरंन्।
वावन्धि यज्यूँरुत तेषुं धेह्योजो जनेषु येषुं ते स्यामं॥ १३॥
ये। चाकनेन्त। चाकनेन्त। नु। ते। मतीः। अमृत्। मो इतिं। ते। अंहंः। आ। अर्न्।
ववन्धि। यज्यून्। उत। तेषुं। धेहि। ओर्जः। जनेषु। येषुं। ते। स्यामं॥ १३॥

[ ३२ ] [ १२ गातुरात्रेयः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

अदर्दुरुत्सुमसृजो वि खानि त्वमंर्ण्वान्बद्धधानाँ अरम्णाः। मुहान्तमिन्द्र पर्वतुं वि यद्वः सृजो वि धारा अव दानुवं हेन्॥ १॥ अदर्दः। उत्सम्। असृजः। वि। खानि। त्वम्। अर्ण्वान्। बृद्धधानान्। अर्मणाः। मुहान्तम्। इन्द्र। पर्वतम्। वि। यत्। वरिति वः। सृजः। वि। धाराः। अवं। दानुवम्। हुन्निर्ति हन्॥ १॥ त्वमृत्सं ऋतुभिर्वद्वधानाँ अरंहु ऊधुः पर्वतस्य विजन्। अहिं चिदुगु प्रयुंतुं शर्यानं जघुन्वाँ ईन्द्र तर्विषीमधत्थाः॥ २॥ त्वम्। उत्सान्। ऋतु॰भिः। बृद्धधानान्। अरहः। ऊर्थः। पर्वतस्य। वृज्रिन्। अहिंम्। चित्। उुग्र। प्र॰युंजत्। शयांनम्। जुघन्वान्। इन्द्र। तर्विषीम्। अधृत्थाः॥ २॥ त्यस्य चिन्महुतो निर्मृगस्य वर्धर्जघानु तर्विषीभिरिन्द्रः। य एक इद्पृतिर्मन्यमान् आद्समादन्यो अजनिष्ट तव्यान्॥ ३॥ त्यस्य । चित्। मृहुतः। निः। मृगस्य । वर्धः। जुघान्। तर्विषीभिः। इन्द्रेः। यः। एकः। इत्। अप्रतिः। मन्यमानः। आत्। अस्मात्। अन्यः। अजनिष्ट्। तव्यन्॥ ३॥ त्यं चिदेषां स्वधया मद्नतं मिहो नपातं सुवृधं तमोगाम्। वृषप्रभर्मा दान्वस्य भामुं वर्जेण वृजी नि जघान् शुष्णम्॥ ४॥ त्यम्। चित्। एषाम्। स्वधयां। मदेन्तम्। मिहः। नपातम्। सु॰वृधंम्। तुमः २गाम्। वृषं॰प्रभर्मा। दानुवस्यं। भामंम्। वर्ज्रेण। वृज्री। नि। जुघानु। शुष्णंम्॥ ४॥ त्यं चिदस्य क्रतुंभिनिषंत्तममुर्मणों विददिदंस्य मर्म। यदीं सुक्षत्र प्रभृता मद्स्य युयुत्सन्तं तमिस हुम्ये घाः॥५॥

त्यम्। चित्। अस्य। क्रतुं भिः। नि॰संत्तम्। अमुर्मणः। विदत्। इत्। अस्य। मर्म। यत्। ईम्। सु॰क्षुत्र। प्र॰भृंता। मद्स्य। युयुंत्सन्तम्। तमंसि। हुर्म्ये। धाः॥ ५॥ त्यं चिद्रित्था कंत्पयं शयानमसूर्ये तमंसि वावृधानम्। तं चिन्मन्दानो वृष्भः सुतस्यो च्चैरिन्द्रो अपुगूर्यो जघान॥ ६॥ [37] त्यम्। चित्। इत्था। कृत्पयम्। शर्यानम्। असूर्ये। तमसा। ववृधानम्। तम्। चित्। मुन्दानः। वृष्भः। सुतस्यं। उच्चैः। इन्द्रंः। अपु॰गूर्यं। जुघानु॥ ६॥ उद्यदिन्द्रों महुते दानुवायु वधुर्यिमेष्ट सहो अप्रतीतम्। यदीं वर्त्रस्य प्रभृतौ दुदाभ् विश्वस्य जुन्तोर्रधुमं चंकार॥ ७॥ उत्। यत्। इन्द्रं:। मुहुते। दानुवायं। वर्धः। यमिष्ट। सहः। अप्रति°इतम्। यत्। ईम्। वर्ज्रस्य। प्र°र्भृतौ। दुदार्भ। विश्वस्य। जुन्तो:। अधुमम्। चुकार्॥ ७॥ त्यं चिदणीं मधुपं शयानमिस्नवं वृद्धं मह्यादंदुग्रः। अपादमुत्रं महुता वृधेनु नि दुर्योुण आवृणङ्मृधवाचम्॥ ८॥ त्यम्। चित्। अर्णम्। मुधु॰पम्। शर्यानम्। असिन्वम्। वृत्रम्। महिं। आदंत्। उग्रः। अपार्यम्। अत्रम्। मृहता। वधेनं। नि। दुर्योणे। अवृणक्। मृध्र॰वाचम्॥ ८॥ को अस्य शुष्मुं तर्विषीं वरातु एको धर्ना भरते अप्रतीतः। इमे चिदस्य जयसो नु देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाते॥ ९॥ कः। अस्य । शुष्मम् । तर्विषीम् । वृराते । एकः। धर्मा । भुरते । अप्रति॰इतः। इमे इति । चित्। अस्य। प्रयसः। नु। देवी इति । इन्द्रस्य। ओजसः। भियसा । जिहाते इति ॥ ९॥ न्यस्मै देवी स्वधितिर्जिहीत इन्द्रांय गातुर्रुशतीवं येमे। सं यदोजों युवते विश्वमाभिरनुं स्वधाव्ने क्षितयो नमन्त॥ १०॥ नि। अस्मै। देवी। स्व°धिति:। जिहीते। इन्द्रीय। गातु:। उश्तीऽईव। येमे। सम्। यत्। ओर्जः। युवर्ते। विश्वम्। आभिः। अर्नु। स्वधा॰ व्ने। क्षितर्यः। नुमन्तु॥ १०॥ एकं नु त्वा सत्पतिं पाञ्चंजन्यं जातं शृणोमि यशसं जनेषु। तं में जगृभ्र आशसो नविष्ठं दोषा वस्तोईवमानास इन्द्रम्॥ ११॥

एकंम्। नु। त्वा। सत्॰पंतिम्। पाञ्चं॰जन्यम्। जातम्। शृणोमि। यशसंम्। जनेषु।
तम्। में। ज्गृभ्रे। आ॰शसंः। नविंष्ठम्। दोषा। वस्तौः। हवंमानासः। इन्द्रंम्॥ ११॥
प्वा हि त्वामृतुथा यातयन्तं मुघा विष्रंभ्यो ददंतं शृणोमि।
किं ते ब्रह्माणो गृहते सर्खायो ये त्वाया निदुधः कामंमिन्द्र॥ १२॥
प्व। हि। त्वाम्। ऋतु॰था। यातयन्तम्। मुघा। विष्रंभ्यः। ददंतम्। शृणोमि।
किम्। ते। ब्रह्माणैः। गृहते। सर्खायः। ये। त्वा॰या। नि॰दुधः। कामंम्। इन्द्र॥ १२॥

[33]

इत्याश्वलायन-संहितायां चतुर्थाष्टके प्रथमोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ चतुर्थाष्ट्रके द्वितीयोऽध्यायः॥

[ ३३ ] [ १० शुनहोत्रो भारद्वाजः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्। ]

महिं महे त्वसें दीध्ये नृनिन्द्रायेत्था त्वसे अतंव्यान्। यो अस्मै सुमृति वार्जसातौ स्तुतो जर्ने समुर्यशिचुकेत्।। १॥ महिं। महे। तुवसें। दीध्ये। नृन्। इन्द्राय। इतथा। तुवसें। अतंव्यान्। यः। अस्मै। सु॰मृतिम्। वार्ज॰सातौ। स्तुतः। जर्ने। सु॰मुर्यः। चिकेत्॥ १॥ स त्वं नं इन्द्र धियसानो अर्कैर्हरीणां वृष्न्योक्त्रमश्रेः। या इत्था मंघवन्ननु जोषुं वक्षों अभि प्रार्यः संक्षि जनान्॥ २॥ सः। त्वम्। नुः। इन्द्र। ध्रियसानः। अकैः। हरीणाम्। वृषन्। योक्त्रम्। अश्रेः। याः। इत्था। मुघ्°वृन्। अनुं। जोषंम्। वक्षः। अभि। प्र। अर्यः। सुक्षि। जनान्॥ २॥ न ते तं इन्द्राभ्यं १ समदृष्वायुक्तासो अब्रुह्मता यदसंन्। तिष्ठा रथमधि तं वेत्रहुस्ता रुश्मं देव यमसे स्वश्वः॥ ३॥ न। ते। ते। इन्द्र। अभि। अस्मत्। ऋष्व। अयुक्तासः। अब्रह्मतां। यत्। असेन्। तिष्ठं। रथम्। अधि। तम्। वृज्रु°हुस्तु। आ। रुश्मिम्। देव्। युमुसे। सु॰अश्वं:॥ ३॥ पुरू यत्तं इन्द्र सन्त्युक्था गवे चुकर्थीर्वरांसु युध्यन्। तृतृक्षे सूर्याय चिदोकंसि स्वे वृषां समत्सुं दासस्य नामं चित्॥४॥ पुरु। यत्। ते। इन्द्रः। सन्ति। उक्था। गर्वे। चुकर्थं। उर्वरासु। युध्यन्। त्तुक्षे। सूर्यीय। चित्। ओर्कसि। स्वे। वृषां। सुमत्°सुं। दासस्यं। नामं। चित्॥ ४॥ व्यं ते तं इन्द्र ये च नरुः शर्धी जज्ञाना याताश्च रथाः। आस्माञ्जंगम्यादिहशुष्म् सत्वा भगो न हर्व्यः प्रभृथेषु चार्रः॥ ५॥ व्यम्। ते। ते। इन्द्र। ये। च। नरः। शर्धः। जुज्ञानाः। याताः। च। रथाः। आ। अस्मान्। जुगुम्यात्। अहि॰शुष्म्। सत्वां। भर्गः। न। हर्व्यः। प्र॰भृथेषुं। चार्रः॥ ५॥

[8]

पुपृक्षेण्यमिन्द्र त्वे ह्योजों नृम्णानि च नृतमानो अमेर्तः। स न एनीं वसवानो र्यिं दाः प्रार्यः स्तुषे तुविम्घस्य दानम्॥६॥ पुपृक्षेण्यम्। इन्द्र। त्वे इति । हि। ओर्जः। नृम्णानि । चु। नृतमानः। अमेर्तः। सः। नः। एनीम्। वस्वानः। र्यिम्। दाः। प्र। अर्यः। स्तुषे। तुवि॰म्घस्यं। दानंम्॥ ६॥ एवा नं इन्द्रोतिभिरव पाहि गृंणतः शूर कारून्। उत त्वचं ददंतो वार्जसातौ पिप्रीहि मध्वः सुषुंतस्य चारौः॥ ७॥ एव। नु:। इन्द्र। ऊति°भि:। अव। पाहि। गृणतः। शूर। काुरून्। उत। त्वचंम्। दर्दतः। वार्जं॰सातौ। पुप्रीहि। मध्वं:। सु॰सुंतस्य। चारौ:॥७॥ उत त्ये मां पौरुकुतस्यस्यं सूरेस्त्रसदंस्योर्हिर्णिनो रराणाः। वहंन्तु मा दश श्येतासो अस्य गैरिक्षितस्य क्रतुंभिर्नु संश्चे॥ ८॥ उत । त्ये । मा । पौरु°कुतस्यस्य । सूरे: । त्रसद्स्यो: । हिर्णिन: । रर्गणा: । वहंन्तु। मा। दर्श। श्येतांसः। अस्य। गैरिक्षितस्यं। क्रर्तुं॰भिः। नु। सृश्चे॥ ८॥ उत त्ये मां मारुताश्वस्य शोणाः क्रत्वामघासो विदर्थस्य गुतौ। सहस्रा मे च्यवतानो ददान आनूकम्यों वपुषे नार्चत्॥ ९॥ उत । त्ये । मा । मारुत°अश्वस्य । शोणाः । क्रत्वा°मघासः । विदर्थस्य । गुतौ । सहस्रो। मे। च्यवतानः। ददानः। आनूकम्। अर्यः। वपुषे। न। आर्चत्॥ ९॥ उत त्ये मा ध्वन्यस्य जुष्टा लक्ष्मण्यस्य सुरुचो यतानाः। मुह्रा रायः सुंवरणस्य ऋषेर्वुजं न गावुः प्रयंता अपि ग्वन्॥ १०॥ उत । त्ये । मा । ध्वन्यस्य । जुष्टां : । लुक्ष्मण्यस्य । सु॰रुचं : । यताना : । मुह्ना। रायः। सुम्॰वरणस्य। ऋषैः। ब्रुजम्। न। गार्वः। प्र॰यंताः। अपि। ग्मुन्॥ १०॥

[3]

[ ३४] [ ९ शुनहोत्रो भारद्वाजः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

अजांतशत्रुम्जरा स्वंवंत्यनुं स्वधामिता दुस्ममीयते। सुनोतेन् पर्चत् ब्रह्मवाहसे पुरुष्टुतायं प्रत्रं दंधातन॥१॥ अजांत°शत्रुम्। अजर्रा। स्वं:२वती। अनुं। स्वधा। अमिता। दुस्मम्। ईयते। सुनोतेन। पर्चत। ब्रह्मं°वाहसे। पुरु°स्तुतायं। प्र°त्रम्। दुधात्नु॥१॥

आ यः सोमैन जुठरुमिपप्रतामन्दत मुघवा मध्वो अन्धंसः। यदीं मृगायु हन्वंते मुहावंधः सुहस्रंभृष्टिमुशनां वृधं यमंत्॥ २॥ आ। यः। सोमैन। जुठरम्। अपिप्रत। अमन्दत। मुघ°वां। मध्वं:। अन्धंसः। यत्। ईम्। मृगायं। हन्तंवे। महा॰वंधः। सहस्रं॰भृष्टिम्। उशनां। वधम्। यमंत्॥ २॥ यो असमै घूंस उत वा य ऊर्धनि सोमं सुनोति भवंति द्युमाँ अहं। अपाप शुक्रस्तंतुनुष्टिमूहति तुनूशुंभ्रं मुघवा यः कवासुखः॥ ३॥ यः। अस्मै । घ्रंसे । उत । वा । यः। ऊर्धन । सोमंम् । सुनोर्ति । भवंति । द्यु॰मान् । अहं । अपं°अप। शुक्र:। तुतुनुष्टिंम्। ऊहुति। तुनू°शुंभ्रम्। मुघ°वां। य:। कुवु°सुख:॥ ३॥ यस्यावधीत्पितरं यस्यं मातरं यस्यं शुक्रो भातरं नातं ईषते। वेतीद्वस्य प्रयंता यतंकुरो न किल्बिषादीषते वस्वं आकुरः॥ ४॥ यस्यं। अर्वधीत्। पितरम्। यस्यं। मातरम्। यस्यं। शुक्रः। भ्रातरम्। न। अर्तः। ईष्ते। वेति । इत् । ऊँ इति । अस्य । प्र°यंता । युत्म्°कुरः । न । किल्बिषात् । ईषुते । वस्वः । आु°कुरः ॥ ४॥ न पुञ्चभिर्दुशभिर्वष्ट्यारभुं नासुन्वता सचते पुष्यंता चुन। जिनाति वेदंमुया हन्ति वा धुनिरा देवयुं भंजित गोमंति ब्रजे॥ ५॥ [ \( \) ] न। पुञ्च°भिः। दुश°भिः। वृष्टि। आु°रभम्। न। असुन्वता। सुचुते। पुष्यंता। चुन। जिनाति । वा । इत् । अमुया । हन्ति । वा । धुनि : । आ । देव् धुम् । भुजति । गो मिति । व्रजे ॥ ५ ॥ वित्वक्षणः समृतौ चक्रमासुजोऽसुन्वतो विषुणः सुन्वतो वृधः। इन्द्रो विश्वस्य दिमता विभीषणो यथावुशं नयिति दासुमार्यः॥ ६॥ वि॰त्वक्षणः। सम्॰ऋतौ। चुक्रम्॰आसुजः। असुन्वतः। विषुणः। सुन्वतः। वृधः। इन्द्रं:। विश्वंस्य। दुमिता। वि॰भीषंण:। यथा॰वशम्। नुयति। दासम्। आर्यः॥ ६॥ समीं पुणेरंजित भोजनं मुषे वि दाशुषे भजित सूनरं वस्। दुर्गे चन ध्रियते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तर्विषीमचुक्रुधत्॥ ७॥ सम्। ईम्। पुणे:। अजिति। भोजनम्। मुषे। वि। दाशुषै। भुजिति। सूनरम्। वसुं। दुः २गे। चन। ध्रियते। विश्वं:। आ। पुरु। जनं:। य:। अस्य। तर्विषीम्। अचुंक्रुधत्॥ ७॥ सं यञ्जनौ सुधनौ विश्वशर्धसाववेदिन्द्रो मुघवा गोषु शुभ्रिषु। युजं ह्यंश्न्यमकृत प्रवेपन्युदीं गव्यं सृजते सत्वंभिर्धुनिः॥८॥

सम्। यत्। जनौ । सु॰धनौ । वि्षव॰शिधसौ । अर्वत् । इन्द्रेः। मघ॰वां। गोषुं। शुभ्रिषुं।

युर्जम्। हि। अन्यम्। अर्कृत । प्र॰वेपनी । उत्। ईम्। गर्व्यम्। सृज्ते । सत्वं॰भिः। धुनिः॥८॥

सहस्रसामाग्निवेशिं गृणीषे शत्रिमग्न उपमां केतुमर्यः।

तस्मा आर्यः संयतः पीपयन्त तिस्मिन्ध्रत्रममेवन्त्वेषमेस्तु॥९॥

[४]

सहस्र॰साम्। आग्नि॰वेशिम्। गृणीषे । शत्रिम्। अग्ने। उप॰माम्। केतुम्। अर्यः।

तस्मै। आर्यः। सम्॰यतः। पीप्यन्त । तिस्मिन्। क्ष्रत्रम्। अमि॰वत्। त्वेषम्। अस्तु॥९॥

[ ३५ ] [ ८ प्रभूवसुराङ्गिरसः। इन्द्रः। अनुष्टुप्, ८ पङ्क्तिः ] यस्ते साधिष्ठोऽवंस इन्द्र क्रतुष्टमा भंर। अस्मभ्यं चर्षणीसहं सिन्नं वाजेषु दुष्टरंम्॥ १॥ यः। ते । सार्धिष्ठः। अवंसे । इन्द्रं । क्रतुंः। तम्। आ। भूर। अस्मभ्यम्। चुर्षृणि॰सहम्। सस्निम्। वाजेषु। दुस्तरम्॥ १॥ यदिन्द्र ते चर्तस्त्रो यच्छूर सन्ति तिस्त्रः। यद्वा पञ्च क्षितीनामवस्तत्सु न आ भर।। २॥ यत्। इन्द्र। ते। चर्तस्रः। यत्। शूर। सन्ति। तिस्रः। यत्। वा। पञ्चं। क्षितीनाम्। अवं:। तत्। सु। नः। आ। भूर्॥ २॥ आ तेऽवो वरेण्यं वृषंन्तमस्य हूमहे। वृषंजूतिर्हि जेज्ञिष आभूभिरिन्द्र तुर्विणे:॥३॥ आ। ते । अवं: । वरंण्यम् । वृषंन्°तमस्य । हूम्हे । वृषं ॰ जूति:। हि। जुज्ञिषे। आ॰ भूभि:। इन्द्र। तुर्विणि:॥ ३॥ वृषा ह्यसि राधंसे जिज्ञ्षे वृष्णि ते शर्वः। स्वक्षेत्रं ते धृषन्मनः सत्राहिमन्द्र पौंस्यम्॥ ४॥ वृषां । हि । असि । राधंसे । जुज्जिषे । वृष्णि । ते । शर्वः । स्व॰क्षेत्रम्। ते । धृषत्। मनेः। सृत्रा॰हम्। इन्द्र। पौँस्यम्॥ ४॥ त्वं तिमन्द्र मर्त्यमिम्त्रयन्तमद्रिवः । सुर्वुरथा श्रांतक्रतो नि याहि शवसस्पते ॥ ५ ॥ [4] त्वम्। तम्। इन्द्र। मर्त्यम्। अमिृत्रु॰यन्तम्। अद्भि॰वुः। सुर्वु॰रथा। शुतुक्रुतो इति शत॰क्रतो। नि। याहि। शुवुसु:। पुते॥ ५॥ त्वामिद्वंत्रहन्तम् जनांसो वृक्तबंहिषः। उग्रं पूर्वीषुं पूर्व्यं हर्वन्ते वार्जसातये॥ ६॥ त्वाम्। इत्। वृत्रहुन्°तुम्। जनासः। वृक्त°बंहिषः। उग्रम्। पूर्वीषु । पूर्व्यम्। हर्वन्ते। वार्ज॰सातये॥ ६॥

अस्मार्कम्। इन्द्र। दुस्तरंम्। पुरः श्यावांनम्। आजिषुं।
स्थावांनम्। धनै॰धने। वाजु॰यन्तंम्। अवाः। रथंम्॥७॥
स॰यावांनम्। धनै॰धने। वाजु॰यन्तंम्। अवः। रथंम्॥७॥
अस्मार्कमिन्द्रेहिं नो रथंमवा पुरंध्या।
व्यं शंविष्ठ वार्यं दिवि श्रवों दधीमिह दिवि स्तोमं मनामहे॥ ८॥
अस्मार्कम्। इन्द्र। आ। इहि। नः। रथंम्। अवः। पुरंम्॰ध्या।
व्यम्। श्विष्ठः। वार्यंम्। दिवि। श्रवंः। दधीमिहः। दिवि। स्तोमंम्। मनामहे॥८॥
व्यम्। श्विष्ठः। वार्यंम्। दिवि। श्रवंः। दधीमिहः। दिवि। स्तोमंम्। मनामहे॥८॥

[ ]

[ ३६ ] [ ६ प्रभूवसुराङ्गिरसः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्, ३ जगती।]

स आ गमदिन्द्रो यो वसूनां चिकेतदातुं दामनो रयीणाम्। धुन्वचरो न वंसंगस्तृषाणश्चेकमानः पिंबतु दुग्धमुंशुम्॥ १॥ सः। आ। गुमृत्। इन्द्रंः। यः। वसूनाम्। चिकेतत्। दातुम्। दामनः। रुयीणाम्। धुन्वु°चुरः। न। वंसंगः। तृषाणः। चुकुमानः। पिृबुतु। दुग्धम्। अंशुम्॥ १॥ आ ते हर्नू हरिवः शूर् शिप्रे रुहुत्सोमो न पर्वतस्य पृष्ठे। अनुं त्वा राजुन्नर्वतो न हिन्वन् गीभिर्मदेम पुरुहूत् विश्वे॥ २॥ आ। ते। हनू इति। हरि॰वः। शूर्। शिष्रे इति। रुहत्। सोर्मः। न। पर्वतस्य। पृष्ठे। अर्नु । त्वा । राजुन् । अर्वतः । न । हिन्वन् । गीः २भिः । मुदेम् । पुरु॰हूत् । विश्वे ॥ २॥ चुक्रं न वृत्तं पुरुहूत वेपते मनों भिया मे अमतेरिदंद्रिवः। रथादिधं त्वा जितता संदावृध कुविन्तु स्तोषन्मघवन्युक्वसुः॥ ३॥ चुक्रम्। न। वृत्तम्। पुरु॰हृत्। वेपते। मर्नः। भिया। मे। अमेतेः। इत्। अद्वि॰वः। रथात्। अधि। त्वा। जुरिता। सुदा॰वृध्। कुवित्। नु। स्तोषुम्। मुघु॰वृन्। पुरु॰वसुः॥ ३॥ एष ग्रावेव जरिता तं इन्द्रेयर्ति वाचं बृहदांशुषाणः। प्र सुव्येन मघवुन् यंसि गुयः प्र दक्षिणिद्धरिवो मा वि वेनः॥ ४॥ एषः। ग्रावाऽइव। जुरिता। ते। इन्द्र। इयर्ति। वार्चम्। बृहत्। आशुषाणः। प्र। सुव्येन । मुघु॰वुन्। यंसि । गुय:। प्र। दुक्षिणित्। हुरि्॰वु:। मा। वि। वेनु:॥ ४॥

[9]

वृषां त्वा वृषंणं वर्धतु द्यौर्वृषा वृषंभ्यां वहसे हरिभ्याम्।
स नो वृषा वृषंपथः सुशिप्र वृषंक्रतो वृषां विज्ञन्भरं धाः॥५॥
वृषां। त्वा। वृषंणम्। वृर्धतु। द्यौः। वृषां। वृषःभ्याम्। वृहसे। हरिःभ्याम्।
सः। नः। वृषां। वृषं॰रथः। सुःशिप्र। वृषंक्रतो इति वृषं॰क्रतो। वृषां। विज्ञन्। भरें। धाः॥५॥
यो रोहिंतौ वाजिनौ वाजिनीवान्त्रिभिः श्तः सर्चमानाविदंष्ट।
यूने समस्मै श्चितयो नमन्तां श्रुतरंथाय मरुतो दुवोया॥६॥
यः। रोहिंतौ। वाजिनौ। वाजिनी॰वान्। विःभिः। श्तैः। सर्चमानौ। अदिष्ट।
यूने। सम्। अस्मै। क्षितयः। नुमन्ताम्। श्रुतः रथाय। मुरुतः। दुवः रया॥६॥

[ ३७ ] [ ५ भौमोऽत्रिः। इन्द्रः। त्रिष्टुप्।]

सं भानुना यतते सूर्यस्याजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः। तस्मा अमृधा उषसो व्युच्छान् य इन्द्राय सुनवामेत्याहं॥ १॥ सम्। भानुनां। यतते। सूर्यस्य। आ्॰जुह्वानः। घृत॰पृष्ठः। सु॰अञ्चाः। तस्मै । अमृधाः । उषसंः । वि । उच्छान् । यः । इन्द्राय । सुनवाम । इति । आहं ॥ १ ॥ सिमद्भाग्निवनवत्स्तीर्णबिर्हिर्युक्तग्रांवा सुतसोमो जराते। ग्रावाणो यस्यैषिरं वदन्ययदध्वर्युर्हेविषाव सिन्धुम्॥२॥ समिद्ध°अग्निः। वृन्वत्। स्तीर्ण°बंहिः। युक्त°ग्रावा। सुत°सौमः। ज्राते। ग्रावाणः। यस्य । इषि्रम्। वदन्ति। अयेत्। अध्वर्युः। ह्विषां। अवं। सिन्धुंम्॥ २॥ वधूरियं पर्तिमिच्छन्त्येति य ईं वहाते महिषीमिष्राम्। आस्यं श्रवस्याद्रथ आ चं घोषात्पुरु सहस्रा परिं वर्तयाते॥ ३॥ वृधूः। इयम्। पर्तिम्। इच्छन्ती । एति । यः। ईम्। वहाते । महिषीम्। दुषि्राम्। आ। अस्य । श्रृवस्यात्। रथः। आ। च । घोषात्। पुरु। सहस्रा । परि । वृर्तयाते ॥ ३॥ न स राजां व्यथते यस्मिनिन्द्रंस्तीव्रं सोमं पिबति गोसंखायम्। आ सत्वनैरर्जिति हन्ति वृत्रं क्षेति क्षितीः सुभगो नाम पुष्यंन्॥४॥ न। सः। राजा। व्यथ्ते। यस्मिन्। इन्द्रेः। तीव्रम्। सोमेम्। पिबंति। गो॰संखायम्। आ। सृत्वृनै:। अर्जति। हन्ति। वृत्रम्। क्षेति। क्षिती:। सु॰भर्ग:। नामे। पुष्येन्॥ ४॥ पुष्यात्क्षेमें अभि योगें भवात्युभे वृतौं संयती सं जयाति।

प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवाति य इन्द्राय सुतसोमो ददाशत्॥ ५॥

पुष्यात्। क्षेमें। अभि। योगें। भवाति। उभे इति। वृतौं। संयती इति सम्॰यती। सम्। ज्याति।

प्रियः। सूर्ये। प्रियः। अग्ना। भवाति। यः। इन्द्राय। सुत॰सोमः। ददाशत्॥ ५॥

[ ३८ ] [ ५ भौमोऽत्रिः। इन्द्रः। अनुष्टुप्।]

उरोष्ट्रं इन्द्र रार्धसो विभ्वी रातिः शतकतो। अर्धा नो विश्वचर्षणे द्युम्ना सुक्षत्र मंहय॥ १॥ उरो:। ते। इन्द्र। राधंस:। वि॰भ्वी। गुति:। शुतुकृतो इति शत॰क्रतो। अर्ध । नु:। वि्शव्°चुर्षुणे । द्युम्ना । सु°क्ष्त्र । मृंह्य ॥ १ ॥ यदीमिन्द्र श्रुवाय्यमिषं शविष्ठ दिध्षे। पुप्रथे दीर्घश्रुत्तम्ं हिरंण्यवर्ण दुष्टंरम्॥ २॥ यत्। ईम्। इन्द्र। श्रवाय्यम्। इषम्। श्विष्ठ्। दुधिषे। पुप्रथे। दीर्घश्रुत्°तंमम्। हिरंण्य°वर्ण। दुस्तरंम्॥ २॥ शुष्मांसो ये तें अद्रिवो मेहनां केतुसापः। उभा देवावृभिष्टये दिवश्च ग्मश्चं राजथः॥ ३॥ शुष्मांस:। ये। ते । अद्भि°व:। मेहनां। केत् ॰सापं:। उभा। देवौ। अभिष्टेये। दिव:। च। ग्म:। च। गुजुथ:॥ ३॥ उतो नो अस्य कस्यं चिद्दक्षंस्य तर्वं वृत्रहन्। अस्मभ्यं नृम्णमा भंरास्मभ्यं नृमणस्यसे॥ ४॥ उतो इति । नु: । अस्य । कस्य । चित् । दक्षस्य । तव । वृत्र°हुन् । अस्मर्भ्यम्। नृम्णम्। आ। भूर्। अस्मर्भ्यम्। नृ॰मुनुस्युसे॥ ४॥ नू तं आभिर्भिष्टिभिस्तव शर्मञ्छतक्रतो। इन्द्र स्यामं सुगोपाः शूर् स्यामं सुगोपाः॥ ५॥ नु । तु । आभि: । अभिष्टिं °भि: । तर्व । शर्मन् । शुतुक्रुतो इति शत°क्रतो । [9] इन्द्रं। स्यामं। सु॰गोपा:। शूरं। स्यामं। सु॰गोपा:॥ ५॥

[ ३९ ] [ ५ भौमोऽत्रिः। इन्द्रः। अनुष्टुप्, ५ पङ्क्तिः ]

यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादांतमद्रिवः। राध्स्तन्नों विदद्वस उभयाह्स्त्या भर्र॥ १॥ यत्। इन्द्र। चित्रु। मेहना । अस्ति। त्वा॰दांतम्। अद्वि॰वः। रार्थः। तत्। नः। विदद्वसो इर्ति विदत्॰वसो। उभुयाहुस्ति। आ। भूर्॥ १॥

यन्मन्यंसे वरेण्यमिन्द्रं सुक्षं तदा भर। विद्याम् तस्यं ते व्यमकूं पारस्य दावनं॥ २॥
यत्। मन्यंसे। वरेण्यम्। इन्द्रं। सुक्षम्। तत्। आ। भूर।
विद्यामं। तस्यं। ते। व्यम्। अर्कू पारस्य। दावनं॥ २॥
यते दित्सु प्रगध्यं मन्ते अस्तं श्रुतं बृहत्। तेनं दृळ्हा चिदिद्रव् आ वाजं दिषि सातयं॥ ३॥
यत्। ते। दित्सु। प्र॰ राध्यंम्। मनं:। अस्ति। श्रुतम्। बृहत्।
तेनं। दृळ्हा। चित्। अद्विः व्यः। आ। वाजंम्। दुर्षि। सातयं॥ ३॥
मंहिंष्ठं वो मुघोनां राजांनं चर्षणीनाम्। इन्द्रमुप् प्रशंस्तये पूर्वीभिर्जुजुषे गिरं:॥ ४॥
मंहिंष्ठं वो प्यानांम्। राजांनम्। चुर्ष्णीनाम्।
इन्द्रम्। उपं। प्र॰ शंस्यते। पूर्वीभिः। जुजुषे। गिरं:॥ ४॥
अस्मा इत्काव्यं वचं उक्थमिन्द्रांय शंस्यम्।
तस्मां उ ब्रह्मंवाहसे गिरों वर्धन्त्यत्रयो गिरं: शुम्भन्त्यत्रयः॥ ५॥
तस्मं। इत्। काव्यंम्। वचं:। उक्थम्। इन्द्रांय। शंस्यंम्।
तस्मै। उँ, इति। ब्रह्मं॰ वाहसे। गिरं:। व्यर्धन्ति। अत्रेयः। गिरं:। शुम्भन्ति। अत्रेयः॥ ५॥

[४०] [९ भौमोऽत्रिः। इन्द्रः, ५ सूर्यः ६-९ अत्रिः। १-३ उष्णिहः; ५, ९ अनुष्टुभौ; ४, ६-८ त्रिष्टुभः]

आ याहाद्रिभिः सुतं सोमं सोमपते पिब। वृषंन्निन्द् वृषंभिर्वृत्रहन्तम॥१॥
आ। याहि । अद्रिं॰भिः। सुतम्। सोमंम्। सोम्॰पते । पिब । वृषंन्। इन्द्र । वृषं॰भिः। वृत्रहृन्॰तम्॥१॥
वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमां अयं सुतः। वृषन्निन्द्र वृषंभिर्वृत्रहन्तम॥२॥
वृषां। ग्रावां। वृषां। मदेः। वृषां। सोमः। अयम्। सुतः। वृषंन्। इन्द्र । वृषं॰भिः। वृत्रहृन्॰तम्॥२॥
वृषां त्वा वृषंणां हुवे विजिञ्चित्राभिकृतिभिः। वृषंनिनन्द्र वृषंभिर्वृत्रहन्तम॥३॥
वृषां। त्वा। वृषंणम्। हुवे। विजिन्। चित्राभिः। कृति॰भिः। वृषंन्। इन्द्र । वृषं॰भिः। वृत्रहृन्॰तम्॥३॥
ऋजीषी वृत्री वृष्यभस्तुंग्रषाद्खुष्मी राजां वृत्रहा सोम्पावां।
युक्त्वा हरिंभ्यामुपं यासदुर्वाइमाध्यंदिने सर्वने मत्सदिन्द्रः॥४॥
युक्त्वा। हरिं॰भ्याम्। उपं। यासत्। अर्वाङ्। माध्यंदिने। सर्वने। मृत्सत्। इन्द्रेः॥४॥
युक्त्वा। हरिं॰भ्याम्। उपं। यासत्। अर्वाङ्। माध्यंदिने। सर्वने। मृत्सत्। इन्द्रेः॥४॥

यत्त्वां सूर्य स्वंभानुस्तम्साविध्यदासुरः। अक्षेत्रविद्यर्थां मुग्धो भुवनान्यदीधयुः॥ ५॥ यत्। त्वा। सूर्य्। स्वः२भानुः। तमसा। अविध्यत्। आसुरः। अक्षेत्र°वित्। यथा। मुग्धः। भुवनानि। अदी्ध्युः॥५॥ स्वंभीनोरध् यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहंन्। गूळहं सूर्यं तमसापंत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्द्दिः॥६॥ स्वं:२भानो:। अर्थ। यत्। इन्द्र। माया:। अव:। दिव:। वर्तमाना:। अव्॰अहंन्। गूळ्हम्। सूर्यम्। तमसा। अपं॰व्रतेन। तुरीयेण। ब्रह्मणा। अविन्दुत्। अत्रिं:॥ ६॥ मा मामिमं तव सन्तमत्र इरुस्या द्रुग्धो भियसा नि गारीत्। त्वं मित्रो असि सुत्यराधास्तौ मेहावतं वर्रुणश्च राजा ॥ ७॥ मा। माम्। इमम्। तर्व। सन्तम्। अत्रे। इरस्या। द्रुग्धः। भियसा। नि। गारीत्। त्वम्। मृत्रः। असि। सत्य°र्गधाः। तौ। मा। इह। अवतम्। वर्रुणः। च। राजां॥ ७॥ ग्राव्यों ब्रह्मा युंयुजानः संपूर्वन् कीरिणां देवान्नमंसोपशिक्षन्। अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधातस्वर्भानोरपं माया अधुक्षत्॥ ८॥ ग्राव्णः । ब्रह्मा । युयुजानः । सपुर्यन् । कीरिणां । देवान् । नमसा । उपु॰शिक्षेन् । अत्रि:। सूर्यस्य। दिवि। चर्क्षु:। आ। अधात्। स्वै:२भानो:। अपै। माया:। अधुक्षत्॥ ८॥ यं वै सूर्यं स्वर्भानुस्तम्साविध्यदासुरः। अत्रयस्तमन्वविन्दन्नृह्यं १न्ये अशंक्नुवन्॥ ९॥ [88] यम्। वै। सूर्यम्। स्वं:२भानु:। तमंसा। अविध्यत्। आसुर:। अर्त्रयः। तम्। अर्नु। अविन्दन्। नृहि। अन्ये। अर्शक्नुवन्॥ ९॥

[४१] [२० भौमोऽतिः। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप्, १६-१७ अतिजगत्यौ, २० एकपदा विराद्] को नु वां मित्रावरुणावृतायन्द्रिवो वां मृहः पार्थिवस्य वा दे। ऋतस्यं वा सदंसि त्रासीथां नो यज्ञायते वां पशुषो न वार्जान्॥ १॥ कः। नु। वाम्। मित्रावरुणौ। ऋत्॰यन्। दिवः। वा। मृहः। पार्थिवस्य। वा। दे। ऋतस्यं। वा। सदंसि। त्रासीथाम्। नुः। यज्ञ॰यते। वा। पृशु॰सः। न। वार्जान्॥ १॥ ते नों मित्रो वर्रुणो अर्युमायुरिन्द्रं ऋभुक्षा मुरुतो जुषन्त। नमोंभिर्वा ये दर्धते सुवृक्तिं स्तोमं रुद्रायं मीळहुषं सुऽजोषाः॥ २॥

ते। नुः। मित्रः। वर्रणः। अर्यमा। आयुः। इन्द्रेः। ऋभुक्षाः। मुरुतः। जुषन्तः। नर्मः २भिः । वा । ये । दर्धते । सु॰वृक्तिम् । स्तोर्मम् । रुद्रायं । मी्ळहुर्षे । सु॰जोर्षाः ॥ २ ॥ आ वां येष्ठांश्विना हुवध्यै वार्तस्य पत्मुत्रर्थ्यस्य पुष्टौ। उत वा दिवो असुराय मन्मु प्रान्धांसीव यञ्चंवे भरध्वम्॥ ३॥ आ। वाम्। येष्ठां। अशिवृनाः। हुवध्यै। वार्तस्य। पत्मेन्। रथ्यस्य। पुष्टौ। उत । वा । दिव: । असुराय । मन्मं । प्र । अन्धांसिऽइव । यज्यंवे । भुरुष्वम् ॥ ३ ॥ प्र सुक्षणों दिव्यः कण्वंहोता त्रितो दिवः सुजोषा वार्तो अग्निः। पूषा भर्गः प्रभृथे विश्वभौजा आजिं न जग्मुराश्वंशवतमाः॥ ४॥ प्र। सुक्षणः। दिव्यः। कण्वं°होता। त्रितः। दिवः। सु°जोषाः। वार्तः। अग्निः। पूषा। भर्गः। प्रु॰भृथे। वि्रव॰भौजाः। आजिम्। न। ज्ग्मुः। आ्रव्वंश्व॰तमाः॥ ४॥ प्र वो रुयिं युक्ताश्वं भरध्वं राय एषेऽवंसे दधीत् धी:। सुशेव एवैरौशिजस्य होता ये व एवा मरुतस्तुराणांम्॥५॥ प्र। वु:। र्यिम्। युक्त°अश्वम्। भ्रध्वम्। राय:। एषे। अवसे। दुर्धीत्। धी:। सु॰शेर्वः। औ्शिजस्यं। होतां। ये। वुः। एवाः। मुरुतः। तुराणांम्॥ ५॥ प्र वो वायुं रथयुजं कृणुध्वं प्र देवं विप्रं पनितारम्कैः। इषुध्यवं ऋतुसापुः पुरंधीवस्वीनीं अत्र पत्नीरा धिये धुंः॥६॥ प्र।वः।वायुम्।रथु॰युजेम्।कृणुध्वम्।प्र।देवम्।विप्रम्।पृनितारम्।अ्कैः। डुषुध्यवं:। ऋतु॰सापं:। पुरंम्॰धी:। वस्वी:। नु:। अत्रं। पत्नी:। आ। ध्रिये। धुरितिं धु:॥ ६॥ उपं व एषे वन्द्यंभिः शूषैः प्र यह्वी दिवश्चितयंद्भिरकैः। उषासानक्तां विदुषीव विश्वमा हां वहतो मर्त्याय युज्ञम्॥ ७॥ उपं। वु:। एषं। वन्द्यंभि:। शूषै:। प्र। युह्वी इतिं। द्विव:। चित्रयंत्°भि:। अर्कै:। उषसानको । विदुषी इवेति विदुषीऽइव । विश्वम् । आ । हु । वृह्तुः । मर्त्यीय । युज्ञम् ॥ ७ ॥ अभि वो अर्चे पोष्यावतो नृन्वास्तोष्पतिं त्वष्टांरं रराणः। धन्यां सुजोषां धिषणा नमोंभिर्वनुस्पर्तींरोषंधी राय एषे ॥ ८॥ अभि। वु:। अर्चे । पोष्या°वंतः। नृन्। वास्तोः। पर्तिम्। त्वष्टारम्। रराणः। धन्या । सु॰जोषाः । धिषणां । नर्मः २भिः । वनुस्पतीन् । ओषंधीः । रायः । एषै ॥ ८॥

तुजे नुस्तने पर्वताः सन्तु स्वैतवो ये वसवो न वीराः। पुनित आप्त्यो यंजुतः सदां नो वधांन्नः शंसुं नयों अभिष्टौ ॥ ९॥ तुजे। नु:। तर्ने। पर्वता:। सुन्तु। स्व°एतव:। ये। वस्व:। न। वी्रा:। पुनितः। आप्त्यः। युज्तः। सद्ग्री। नुः। वधीत्। नुः। शंस्रीम्। नर्यः। अभिष्टौ ॥ ९ ॥ वृष्णों अस्तोषि भूम्यस्य गर्भं त्रितो नपातम्पां सुवृक्ति। गृणीते अग्निरेतरी न शूर्षैः शोचिष्केशो नि रिणाति वर्ना ॥ १०॥ वृष्णः। अस्तोषि । भूम्यस्यं। गर्भम्। त्रितः। नपातम्। अपाम्। सु॰वृक्ति। गृणीते। अग्निः। पुतरिं। न। शूषैः। शोचिः२केशः। नि। रिणाति। वनां॥ १०॥ कथा महे रुद्रियाय ब्रवाम कद्राये चिकितुषे भगाय। आपु ओर्षधीरुत नोंऽवन्तु द्यौर्वनां गिरयों वृक्षकेशाः॥ ११॥ कथा। मुहे। रुद्रियाय। ब्रवाम्। कत्। राये। चिकितुषे। भगाय। आप:। ओषंधी:। उत। नु:। अवन्तु। द्यौ:। वनां। गि्रयं:। वृक्ष°केशा:॥ ११॥ शृणोतुं न ऊर्जां पतिर्गिरः स नभुस्तरीयाँ इषिरः परिज्या। शृण्वन्त्वापुः पुरो न शुभ्राः परि स्तुचो बबृह्यणस्याद्रेः॥ १२॥ शृणोतुं। नुः। ऊर्जाम्। पतिः। गिरंः। सः। नर्भः। तरीयान्। इषिरः। परिं॰ज्मा। शृण्वन्तुं। आपः। पुरः। न। शुभ्राः। परि। सुर्चः। बुबृह्गणस्यं। अद्रैः॥ १२॥ विदा चिन्तु महान्तो ये व एवा ब्रवाम दस्मा वार्यं दर्धानाः। वयंश्चन सुभ्वं१ आवं यन्ति क्षुभा मर्तमनुंयतं वध्स्नै:॥ १३॥ विद। चित्। नु। महान्तुः। ये। वुः। एवाः। ब्रवाम। दुस्माः। वार्यम्। दधानाः। वर्यः। चन। सु॰भवंः। आ। अवं। यन्ति। क्षुभा। मर्तम्। अनुं॰यतम्। वृध्॰स्नैः॥ १३॥ आ दैव्यांनि पार्थिवानि जन्मापश्चाच्छा सुमंखाय वोचम्। वर्धन्तां द्यावो गिरंश्चन्द्राग्रां उदा वर्धन्तामुभिषाता अणीः॥ १४॥ आ। दैव्यानि। पार्थिवानि। जन्मं। अपः। च। अच्छं। सु॰मंखाय। वोचम्। वर्स्थन्ताम्। द्यावं:। गिरं:। चुन्द्र°अंग्रा:। उदा। वुर्धन्ताम्। अभि°साता:। अणी:॥ १४॥ पुदेपंदे मे जरिमा नि धायि वर्ल्जी वा शुक्रा या पायुभिश्च। सिषंक्तु माता मही रसा नः स्मत्सूरिभिर्ऋजुहस्तं ऋजुवनिः॥ १५॥

[88]

[ 84]

पुदे॰पदे। मे । जुरिमा। नि। धायि। वर्रूती। वा। शुक्रा। या। पायु॰भिः। च। सिसंकु । माता । मही । रुसा । नु: । स्मत् । सूरि°भि: । ऋजु°हस्ता । ऋजु°विनि: ॥ १५ ॥ कथा दाशेम नमसा सुदानूनेवया मुरुतो अच्छोक्तौ। प्रश्रवसो मुरुतो अच्छोकौ। मा नोऽहिंर्बुध्यों रिषे धांदस्माकं भूदुपमातिवनिः॥ १६॥ कथा। दाशेम्। नर्मसा। सु॰दानून्। एव॰या। मुरुत्तं:। अच्छं॰उक्तौ। प्र॰श्रवस:। मुरुत्तं:। अच्छं॰उक्तौ। मा। नः। अर्हिः। बुध्र्यः। रिषे। धात्। अस्माकंम्। भूत्। उपमाति॰वर्निः॥ १६॥ इति चिन्नु प्रजायै पशुमत्यै देवांसो वनंते मर्त्यों व आ देवासो वनते मर्त्यों वः। अत्रा शिवां तन्वो धासिमस्या जरां चिन्मे निर्ऋतिर्जग्रसीत ॥ १७॥ इतिं। चित्। नु। प्र°जायै। पुशु॰मत्यै। देवासः। वनते। मर्त्यः। वुः। आ। देवासः। वनते। मर्त्यः। अत्रं। शिवाम्। तुन्वं:। धाुसिम्। अस्या:। जुराम्। चित्। मे । नि:२ऋति:। जुग्रुसीत्॥ १७॥ तां वो देवाः सुमृतिमूर्जयंन्तीमिषंमश्याम वसवः शसा गोः। सा नः सुदानुंर्मृळयंन्ती देवी प्रति द्रवंन्ती सुवितायं गम्याः॥ १८॥ ताम्। वु:। देवाः। सु॰मृतिम्। ऊर्जयंन्तीम्। इषंम्। अ्थयाम्। वस्वः। शसां। गोः। सा। नुः। सु॰दार्नुः। मृळयंन्ती। देवी। प्रतिं। द्रवंन्ती। सुवितायं। गुम्याः॥ १८॥ अभि नु इळा यूथस्यं माता स्मन्त्दीभिंहुर्वशीं वा गृणातु। उर्वशी वा बृहद्विवा गृंणानाभ्यूंण्वाना प्रंभृथस्यायोः॥ १९॥ अभि। नुः। इळां। यूथस्यं। माता। स्मत्। नुदीभिः। उर्वशी। वा। गृणातु। उर्वशी । वा । बृहुत्°दिवा । गृणाना । अभिु°ऊर्ण्वाना । प्र°भृथस्य । आयो: ॥ १९ ॥ [ 88 ] सिषंकु न ऊर्ज्व्यंस्य पुष्टेः॥ २०॥

सिसंकु। नु:। ऊर्जुव्यंस्य। पुष्टे:॥ २०॥

[ ४२ ] [ १८ भौमोऽत्रि:। विश्वे देवाः, ११ रुद्रः। त्रिष्टुप्, १७ एकपदा विराट्।] प्र शंतमा वरुणं दीर्धिती गीर्मित्रं भगमदितिं नूनमंश्याः। पृषद्योनिः पञ्चहोता शृणोत्वतूर्तपन्था असुरो मयोभुः॥१॥ प्र। शम्°तमा। वर्रणम्। दीर्धिती। गी:। मित्रम्। भर्गम्। अदितिम्। नूनम्। अश्याः। पृषंत्ं थोनिः। पञ्चं होता। शृणोतु। अतूर्त पन्थाः। असुरः। मृयः भुः॥ १॥

प्रति में स्तोममदितिर्जगृभ्यात्सूनुं न माता हृद्यं सुशेवम्। ब्रह्मं प्रियं देवहितं यदस्त्यहं मित्रे वर्रुणे यन्मयोभु॥ २॥ प्रति । मे । स्तोमम् । अदिति:। जुगृभ्यात्। सूनुम्। न। माता। हर्द्यम्। सु°शेवम्। ब्रह्मं। प्रियम्। देव° हितम्। यत्। अस्ति। अहम्। मित्रे। वरुणे। यत्। मुयु:२भु॥ २॥ उदीरय क्वितमं कवीनामुनत्तैनम्भि मध्यां घृतेनं। स नो वसूनि प्रयंता हितानि चन्द्राणि देवः संविता सुवाति॥ ३॥ उत्। <u>ईरय</u>्। कृवि॰तंमम्। कृवीनाम्। उनत्तं। एनम्। अभि। मध्वां। घृतेनं। सः। नः। वसूनि। प्र°यंता। हितानि। चन्द्राणि। देवः। सुविता। सुवाति॥ ३॥ समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः सं सूरिभिईरिवः सं स्वस्ति। सं ब्रह्मणा देविहतं यदस्ति सं देवानां सुमृत्या युज्ञियानाम्॥ ४॥ सम्। इन्द्र। नु:। मनसा। नेषि। गोभि:। सम्। सूरि°भि:। हुरि॰वु:। सम्। स्वस्ति। सम्। ब्रह्मणा। देव° हितम्। यत्। अस्ति। सम्। देवानाम्। सु॰ मृत्या। युज्ञियानाम्॥ ४॥ देवो भगः सिवता रायो अंशा इन्द्रो वृत्रस्य सुंजितो धनानाम्। ऋभुक्षा वार्ज उत वा पुरंधिरवन्तु नो अमृतासस्तुरासः॥ ५॥ देवः। भगः। सुविता। रायः। अंशः। इन्द्रः। वृत्रस्य। सुम्°जितः। धर्नानाम्। ऋ्भुक्षाः। वार्जः। उत। वा। पुरंम्॰धिः। अवन्तु। नः। अमृतांसः। तुरासंः॥ ५॥ मुरुत्वतो अप्रतीतस्य जिष्णोरजूर्यतुः प्र ब्रवामा कृतानि। न ते पूर्वे मघवुन्नापरासो न वीर्यं १ नूर्तनः कश्चनाप ॥ ६॥ मुरुत्वतः। अप्रति°इतस्य। जिष्णोः। अजूर्यतः। प्र। ब्रुवाम्। कृतानि। न। ते। पूर्वे। मुघु॰वुन्। न। अपरासः। न। वीुर्यम्। नूतनः। कः। चुन। आपु॥ ६॥ उप स्तुहि प्रथमं रत्नुधेयुं बृहुस्पतिं सनितारुं धनानाम्। यः शंसते स्तुवते शंभविष्ठः पुरुवसुरागम्जोहुवानम्॥ ७॥ उपं। स्तुहि । प्रथमम्। रत्नु ॰ धेर्यम्। बृहस्पितंम्। सुनितारंम्। धर्नानाम्। यः। शंसते। स्तुवते। शम्°भविष्ठः। पुरु°वसुः। आ्॰गमत्। जोहुवानम्॥ ७॥ तवोतिभिः सर्चमाना अरिष्टा बृहस्पते मुघवानः सुवीराः। ये अंश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वंस्त्रदाः सुभगास्तेषु रायः॥ ८॥

[ 89]

तर्व । ऊति॰भि:। सर्चमाना:। अरिष्टा:। बृहंस्पते। मुघ॰वान:। सु॰वीर्रा:। ये। अ्रवृ°दाः। उत्त। वा। सन्ति। गो़°दाः। ये। वृस्त्रु°दाः। सु°भर्गाः। तेषु। रायः॥ ८॥ विसुमीं कृणुहि वित्तमेषां ये भुञ्जते अपृणन्तो न उक्थै:। अपंत्रतान्प्रस्वे वांवृधानान्त्रंहाद्विषुः सूर्याद्यावयस्व॥ ९॥ वि॰सुर्माणम्। कृणुह् । वित्तम्। एषाम्। ये। भुञ्जते। अपृणन्तः। नुः। उक्थैः। अपं°व्रतान्। प्र°स्वे। वृवृधानान्। ब्रह्म°द्विषं:। सूर्यात्। युव्यस्व ॥ ९ ॥ य ओहंते रुक्षसों देववीतावचुक्रेभिस्तं मंरुतो नि यात। यो वः शर्मीं शशमानस्य निन्दांत्तुच्छ्यान्कामान्करते सिष्विद्ानः॥ १०॥ [ 86] यः। ओहंते। रुक्षसं:। देव°वीतौ। अचुक्रेभिः। तम्। मुरुतः। नि। यात्। यः। वः। शर्मीम्। शुशुमानस्यं। निन्दात्। तुच्छ्यान्। कार्मान्। कुर्ते। सिस्विदानः॥ १०॥ तम् ष्टुह् यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयंति भेषुजस्यं। यक्ष्वां मुहे सौमनुसायं रुद्रं नमोभिर्देवमस्रं दुवस्य॥ ११॥ तम्। ऊँ इति । स्तुह् । यः। सु॰इषुः। सु॰धन्वा । यः। विश्वस्य। क्षयंति। भेष्जस्यं। यक्ष्वं। मृहे। सौमुनुसार्यं। रुद्रम्। नर्मः २भिः। देवम्। असुरम्। दुवस्य ॥ ११ ॥ दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्णुः पत्नीर्नुद्यो विभ्वतुष्टाः। सर्रस्वती बृहद्विवोत राका देशस्यन्तीर्वरिवस्यन्तु शुभ्राः॥ १२॥ दर्मूनसः। अपसंः। ये। सु॰हस्ताः। वृष्णः। पत्नीः। नुर्घः। वि्षवि॰तृष्टाः। सरेस्वती । बृहुत्°िद्वा । उत । राका । दुशुस्यन्ती : । वृरिवृस्यन्तु । शुभ्रा : ॥ १२ ॥ प्र सू मुहे सुंशरणार्य मेधां गिरं भरे नव्यंसीं जार्यमानाम्। य आहुना दुंहितुर्वक्षणांसु रूपा मिनानो अर्कृणोदिदं नः॥ १३॥ प्र। सु। मुहे। सु°शुरुणार्यं। मेधाम्। गिरम्। भुरे। नर्व्यसीम्। जार्यमानाम्। यः। आहुनाः। दुहितुः। वृक्षणांसु। रूपा। मिनानः। अर्कृणोत्। इदम्। नः॥ १३॥ प्र सुष्टुतिः स्तुनयन्तं रुवन्तम्वरस्पतिं जरितर्नूनम्शयाः। यो अब्दुमाँ उदनिमाँ इयर्ति प्र विद्युता रोदंसी उक्षमाणः॥ १४॥ प्र। सु॰स्तुतिः। स्तुनयन्तम्। रुवन्तम्। डुळः। पर्तिम्। जुरितः। नूनम्। अ्रथ्याः। यः। अब्दि॰मान्। उदनि॰मान्। इयंर्ति। प्र। वि॰द्युत्तं। रोदंसी इति। उक्षमाणः॥ १४॥

पुष स्तोमो मारुंतं शर्थो अच्छा रुद्रस्यं सूनूँर्युवन्यूँरुदंश्याः।

कामो ग्रंथे हंवते मा स्वस्त्युपं स्तुह् पृषंदश्वा अयासंः॥ १५॥

एषः। स्तोमंः। मार्रतम्। शर्थः। अच्छं। रुद्रस्यं। सूनून्। युवन्यून्। उत्। अ्श्याः।

कामंः। ग्रंथे। हुवते। मा। स्वस्ति। उपं। स्तुह् । वृषंत् अश्वान्। अयासंः॥ १५॥

प्रैष स्तोमंः पृथिवीमन्तरिंशुं वनस्पतीं रोषंथी ग्रंथे अश्याः।

देवोदेवः सुहवों भूतु मह्यं मा नों माता पृथिवी दुर्मृतौ धांत्॥ १६॥

प्र। एषः। स्तोमंः। पृथिवीम्। अन्तरिक्षम्। वनस्पतीन्। ओषंधीः। ग्रंथे। अ्श्याः।

देवः रदेवः। सु हवंः। भूतु। मह्यंम्। मा। नः। माता। पृथिवी। दुः रम्तौ। धात्॥ १६॥

उत्तै देवा अनिबाधे स्याम॥ १७॥

उत्तै। देवाः। अनि व्याधे। स्याम्॥ १७॥

सम्श्विनो रवंसा नूतेनेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम।

आ नो ग्रंथं वहत्मोत वीराना विश्वांन्यमृता सौभंगानि॥ १८॥

सम्। अश्वनौः। अवसा। नूतेनेन। मृयः २भुवां। सु ९प्रनीती। गुमेम्।

आ। नः। ग्रंथम्। वहत्म। आ। उत। वीरान्। आ। विश्वांन। अमृता। सौभंगानि॥ १८॥

[ 99]

[ ४३ ] [ १७ भौमोऽत्रिः। विश्वे देवाः। त्रिष्टुप्, १६ एकपदा विराट्।]

आ धेनवः पर्यसा तूर्ण्यर्था अमर्धन्तीरुपं नो यन्तु मध्वां।
महो राये बृंहतीः सप्त विप्रों मयोभुवों जरिता जोहवीति॥ १॥
आ। धेनवंः। पर्यसा। तूर्णि॰अर्थाः। अमर्धन्तीः। उपं। नः। यन्तु। मध्वां।
महः। राये। बृहतीः। सप्त। विप्रः। मृयः २भुवंः। जरिता। जोहवीति॥ १॥
आ सृंष्टुती नमंसा वर्त्यध्वै द्यावा वार्जाय पृथिवी अमृंधे।
पिता माता मध्ववाः सुहस्ता भरेभरे नो यशसांविवष्टाम्॥ २॥
आ। सु॰स्तुती। नमंसा। वर्त्यध्यै। द्यावां। वार्जाय। पृथिवी इतिं। अमृंधे इतिं।
पिता। माता। मध्ववाः। सु॰हस्तां। भरे॰भरे। नः। यशसौं। अविष्टाम्॥ २॥
अध्वर्यवश्चकृवांसो मधूनि प्र वायवें भरत् चारुं शुक्रम्।
होतेंव नः प्रथमः पांह्यस्य देव मध्वों रिपा ते मदाया। ३॥

अर्ध्वर्यवः। चुकृ°वांसः। मर्धूनि। प्र। वायवे। भुरत्। चार्र। शुक्रम्। होतांऽइव। नु:। प्रथमः। पाहि । अस्य। देवं। मध्वं:। रुर्मि। ते। मदाय॥ ३॥ दश क्षिपों युञ्जते बाहु अद्रिं सोमंस्य या शंमितार सुहस्तां। मध्वो रसं सुगर्भस्तिर्गिरिष्ठां चिन्शचदहुदुहे शुक्रम्ंशुः॥ ४॥ दर्श । क्षिप: । युञ्जुते । बाहू इर्ति । अर्द्रिम् । सोमस्य । या । शुमितार्रा । सु°हस्ता । मध्वः। रसम्। सु॰गभंस्तिः। गृिरि॰स्थाम्। चनिंश्चदत्। दुदुहे। शुक्रम्। अंशुः॥४॥ असांवि ते जुजुषाणाय सोमः क्रत्वे दक्षांय बृह्ते मदाय। हरी रथें सुधुरा योगें अर्वागिन्द्रं प्रिया कृणिहि हूयमानः॥५॥ [ 20] असांवि। ते । जुजुषाणायं । सोमं: । क्रत्वे । दक्षांय। बृहुते। मदाय। हरी इति । रथे । सु॰धुरा । योगे । अर्वाक् । इन्द्रे । प्रिया । कृणुहि । हूयमानः ॥ ५ ॥ आ नो मुहीमुरमतिं सुजोषा ग्नां देवीं नमसा गुतहंव्याम्। मधोर्मदाय बृह्तीमृतुज्ञामाग्ने वह पृथिभिर्देवयानैः॥ ६॥ आ। नुः। मुहीम्। अरमंतिम्। सु॰जोषाः। ग्नाम्। देवीम्। नर्मसा। ग्रत॰हंव्याम्। मधौ:। मदौय। बृह्तीम्। ऋृतु॰ज्ञाम्। आ। अग्ने। वृह् । पृथि॰भि:। देवु॰यानै:॥६॥ अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रा वृपावन्तं नाग्निना तपन्तः। पितुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ठ आ घुर्मी अग्निमृतयंनसादि॥७॥ अञ्जन्ति । यम् । प्रथयंन्तः । न । विप्राः । वृपा॰वंन्तम् । न । अग्निनां । तपंन्तः । पितुः। न। पुत्रः। उपसि । प्रेष्ठैः। आ। घुर्मः। अग्निम्। ऋतयेन्। असादि॥७॥ अच्छा मही बृहती शंतमा गीर्दूतो न गन्त्वशिवना हुवध्यै। म्योभुवा सुरथा यातमूर्वाग्गन्तं निधिं धुरमाणिर्न नाभिम्॥ ८॥ अच्छं। मृही। बृहुती। शम्°तंमा। गी:। दूत:। न। गृन्तु। अ्शिवनां। हुवध्यै। म्यः२भुवा । स्॰रथा । आ। यात्म्। अर्वाक्। गुन्तम्। नि॰धिम्। धुर्रम्। आणिः। न। नार्भिम्॥८॥ प्र तव्यसो नमंउक्तिं तुरस्याहं पूष्ण उत वायोरिदक्षि। या राधंसा चोदितारां मतीनां या वार्जस्य द्रविणोदा उत त्मन्॥ ९॥ प्र। तव्यसः। नमः २उक्तिम्। तुरस्यं। अहम्। पूष्णः। उत। वायोः। अदि्क्षि। या। राधंसा। चोदितारा । मृतीनाम्। या। वार्जस्य। द्रविणः २दौ। उत। त्मन्॥ ९॥

[ 38]

आ नामंभिर्मुरुतों विश्च विश्वाना रूपेभिर्जातवेदो हुवानः। युज्ञं गिरों जरितुः सुंष्टुतिं च् विश्वें गन्त मरुतो विश्वं ऊती॥ १०॥ आ। नामं॰भि:। मुरुतं:। वृक्षि। विश्वान्। आ। रूपेभि:। जातु॰वेदुः। हुवान:। युज्ञम्। गिर्रः। जुरितुः। सु॰स्तुतिम्। च्। विश्वै। गुन्तु। मुरुतुः। विश्वै। ऊती॥ १०॥ आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्। हवं देवी जुंजुषाणा घृताची शुग्मां नो वाचमुश्ती शृंणोतु॥ ११॥ आ। नुः। द्विः। बृहुतः। पर्वतात्। आ। सरस्वती। युज्ता। गुन्तु। युज्ञम्। हवम्। देवी। जुजुषाणा। घृताची। शुग्माम्। नुः। वाचम्। उश्ती। शृणोतु॥ ११॥ आ वेधसुं नीलंपृष्ठं बृहन्तुं बृहस्पतिं सदने सादयध्वम्। सादद्योंनिं दम् आ दीदिवांसं हिरंण्यवर्णमरुषं संपेम॥ १२॥ आ। वेधसम्। नीलं॰पृष्ठम्। बृहन्तंम्। बृह्स्पतिम्। सदेने। साद्यध्वम्। सादत्°यौनिम्। दमें। आ। दीदि्°वांसम्। हिर्णय°वर्णम्। अरुषम्। स्पेम्॥ १२॥ आ धर्णसिर्बृहर्दिवो रराणो विश्वेभिर्गन्त्वोमेभिर्हुवानः। ग्ना वसान् ओषधीरमृधस्त्रिधातुशृङ्गो वृष्भो वयोधाः॥ १३॥ आ। धुर्णुसि:। बृहत्°दिव:। रर्राण:। विश्वैभि:। गुन्तु। ओर्म°भि:। हुवाुन:। ग्नाः। वसानः। ओषधीः। अमृधः। त्रिधातुं °शृङ्गः। वृष्भः। वृयः२धाः॥ १३॥ मातुष्पदे परमे शुक्र आयोर्विपन्यवी रास्पिरासी अग्मन्। सुशेव्यं नमसा गतहं व्याः शिशुं मृजन्त्यायवो न वासे॥ १४॥ मातुः। पदे। पुरमे। शुक्रे। आयो। विपन्यर्वः। रास्पिरासः। अग्मन्। सु°शेर्व्यम्। नमसा। ग्रत°हं व्याः। शिशुंम्। मृजुन्ति। आयर्वः। न। वासे॥ १४॥ बृहद्वयों बृह्ते तुभ्यमग्ने धियाजुरों मिथुनासंः सचन्त। देवोदेवः सुहवो भूतु मह्यं मा नो माता पृथिवी दुर्मतौ धात्।। १५॥ बृहत्। वर्यः। बृहते। तुभ्यम्। अग्ने। धिया॰ जुर्रः। मिथुनासंः। सचन्त। देवः२दैवः। सु°हर्वः। भूतु। मह्यम्। मा। नुः। माता। पृथिवी। दुः२मृतौ। धात्॥ १५॥ उरौ देवा अनिबाधे स्याम॥ १६॥ उरौ । देवा: । अनि॰बाधे । स्याम् ॥ १६ ॥

समृश्विनो्रवंसा नूर्तनेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम।
आ नो र्यिं वंहत्मोत वीराना विश्वांन्यमृता सौभंगानि॥ १७॥ [२२]
सम्। अश्विनोः। अवंसा। नूर्तनेन। मृयः २भुवां। सु॰प्रनीती। गुमेम्।
आ। नः। रियम्। वृहुत्म्। आ। उत। वीरान्। आ। विश्वांनि। अमृताः। सौभंगानि॥ १७॥

[ ४४ ] [ १६ काश्यपोऽवत्सारः, १० क्षत्र-मनस-एवावद-यजत-सिध-अवत्साराः; ११ विश्ववार-यजत-मायी अवत्साराः, १२ अवत्सारेण सह सदापृण-यजत-बाहुवृक्त-श्रुतवित्-तर्याः, १३ सुतंभरश्च। विश्वे देवाः। जगती, १४-१६ त्रिष्टुभः।]

तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठताति बर्हिषदं स्वर्विदम्। प्रतीचीनं वृजनं दोहसे गिराशुं जयन्तमनु यासु वर्धसे॥ १॥ तम्। प्रत्न॰थां। पूर्व॰थां। वि्षव॰थां। इम॰थां। ज्येष्ठ॰तांतिम्। बुर्हि॰सर्दम्। स्वु:२विर्दम्। प्रतीचीनम्। वृजनम्। दोहुसे। गिरा। आशुम्। जयन्तम्। अनु। यासु। वर्धसे॥१॥ श्रिये सुदृशीरुपंरस्य याः स्वर्विरोचमानः कुकुभामचोदते। सुगोपा असि न दर्भाय सुक्रतो परो मायाभिर्ऋत आस नाम ते॥ २॥ श्रिये। सु॰दृशी:। उपरस्य। या:। स्वं:। वि़॰रोचंमान:। क्कुभांम्। अचो्दर्ते। सु॰गोपाः। असि । न । दर्भाय । सुक्रतो इति सु॰क्रतो । प्रः । मायार्भिः । ऋते । आस् । नार्म । ते ॥ २ ॥ अत्यं हुविः संचते सच्च धातु चारिष्टगातुः स होतां सहोभरिः। प्रसर्स्नाणो अनुं बर्हिर्वृषा शिशुर्मध्ये युवाजरों विस्नुहां हितः॥३॥ अत्यम्। हृविः। सुचृते। सत्। चृ। धातुं। चृ। अरिष्ट॰गातुः। सः। होतां। सुहुः२भरिः। प्र°सस्तीणः। अनु । बहिं:। वृषां । शिशुं:। मध्ये । युवां । अजरं:। वि॰सुहां । हित:॥ ३॥ प्र व एते सुयुजो यामेन्निष्टये नीचीरमुष्मै यम्य ऋतावृधः। सुयन्तुंभिः सर्वशासैरभीशुंभिः क्रिविर्नामानि प्रवणे मुंषायति॥ ४॥ प्र। वु:। एते। सु॰युर्जः। यामेन्। इष्टयै। नीचीः। अमुष्मै। युम्यैः। ऋतु॰वृर्धः। सुयन्तुं°भिः। सुर्वु°शासैः। अभीशुं°भिः। क्रिविः। नामानि। प्रवुणे। मुषायुति ॥ ४॥ सुंजर्भुराणुस्तर्रुभिः सुतेगृभं वयाकिनं चित्तर्गर्भासु सुस्वर्रुः। धारवाकेष्वृजुगाथ शोभसे वर्धस्व पर्लीरभि जीवो अध्वरे॥५॥

[ 23]

सम्॰जर्भुराणः। तर्रं॰भिः। सुते॰गृभम्। वयाकिनम्। चित्त॰गंर्भासु। सु॰स्वर्रः। धार्°वाकेषुं। ऋजु°गाथ। शोभसे। वर्धस्व। पत्नीः। अभि। जीवः। अध्वरे॥ ५॥ यादृगेव ददृशे तादृगुंच्यते सं च्छाययां दिधरे सिधयाप्या। मुहीमुस्मभ्यंमुरुषामुरु ज्रयों बृहत्सुवीरुमनंपच्युतं सहः॥ ६॥ यादृक्। एव। दर्दृशे। तादृक्। उच्यते। सम्। च्छायया। दुधिरे। सिध्रया। अप्°स्। आ। महीम्। अस्मर्भ्यम्। उ्रु॰साम्। उरु। ज्रर्यः। बृहत्। सु॰वीरम्। अनप॰च्युतम्। सहं:॥६॥ वेत्यग्रुर्जिनिवान्वा अति स्पृधः समर्यता मनसा सूर्यः क्विः। घ्रंसं रक्षन्तं परि विश्वतो गयमस्माकं शर्म वनवृत्स्वावसुः॥ ७॥ वेति । अर्गुः । जर्नि॰वान् । वै । अर्ति । स्पृर्धः । सु॰मुर्युता । मर्नसा । सूर्यः । कुविः । घ्रंसम्। रक्षंन्तम्। परि। वि्शवतः। गर्यम्। अस्माकंम्। शर्म। वृनुवृत्। स्व॰वंसुः॥ ७॥ ज्यायांसम्स्य युतुनस्य केतुनं ऋषिस्वरं चरित् यासु नामं ते। यादृश्मिन्थायि तमपुस्ययां विदुद्य उं स्वयं वहंते सो अरं करत्॥ ८॥ ज्यायांसम्। अस्य। युतुनस्य। केतुनां। ऋषि॰स्वरम्। चुरति। यासुं। नाम। ते। यादृश्मिन्। धार्यि। तम्। अपस्यया। विदुत्। यः। ऊँ इति। स्वयम्। वहति। सः। अरम्। कुरुत्॥ ८॥ सुमुद्रमासामवं तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सर्वनुं यस्मिन्नायता। अत्रा न हार्दि क्रवणस्यं रेजते यत्रां मृतिर्विद्यते पूत्रबन्धंनी॥ ९॥ सुमुद्रम्। आसाम्। अवं। तुस्थे। अग्रिमा। न। रिष्युति। सर्वनम्। यस्मिन्। आ॰यंता। अर्त्र । न । हार्दि । ऋवुणस्य । रेजुते । यत्र । मृति: । विद्यते । पूत्°बन्धंनी ॥ ९ ॥ स हि क्ष्त्रस्यं मनुसस्य चित्तिंभिरेवावृदस्यं यजुतस्य सधेः। अवुत्सारस्यं स्पृणवाम् रण्वंभिः शर्विष्ठुं वार्जं विदुषां चिदर्ध्यम्॥ १०॥ [88] सः। हि। क्षत्रस्यं। मुनुसस्यं। चित्तं॰भिः। एवु॰वृदस्यं। युजुतुस्यं। सध्रेः। अवु°त्सारस्यं। स्पृणुवाम्। रण्वं°भि:। शर्विष्ठम्। वार्जम्। विदुषां। चित्। अर्ध्यम्॥ १०॥ श्येन आसामदितिः कृक्ष्यो ३ मदौ विश्ववारस्य यज्तस्य मायिनः। समुन्यमन्यमर्थयुन्त्येत्वे विदुर्विषाणं परिपानुमन्ति ते॥ ११॥ श्येनः। आसाम्। अदितिः। कुक्ष्यः। मर्दः। विश्व°वारस्य। युज्तस्य। मायिनः। सम्। अन्यम्॰अन्यम्। अर्थुयन्ति । एतंवे। विदुः। वि॰सानंम्। पुरि॰पानंम्। अन्ति । ते ॥ ११ ॥

सदापृणो यंज्तो वि द्विषों वधीद्वाहुवृक्तः श्रुंत्वित्तर्यो वः सर्चा। उभा स वरा प्रत्येति भार्ति च यदीं गुणं भर्जते सुप्रयावंभिः॥ १२॥ सदा॰पृणः। युज्तः। वि। द्विषंः। वधीत्। बाहु॰वृक्तः। श्रुत्॰वित्। तर्यः। वः। सर्चा। उभा। सः। वर्रा। प्रति। एति। भाति। च। यत्। ईम्। गुणम्। भर्जते। सुप्रयावं°भि:॥ १२॥ सुतुंभरो यर्जमानस्य सत्पंतिर्विश्वांसामूधः स धियामुदञ्चंनः। भरंद्धेनू रसंविच्छिश्रिये पयोऽनुब्रुवाणो अध्येति न स्वपन्॥ १३॥ सुतम्॰भुरः। यर्जमानस्य। सत्॰पंतिः। विश्वासाम्। ऊर्थः। सः। धियाम्। उत्॰अञ्चनः। -भरंत् । धेनुः । रसं°वत् । शिश्रिये । पर्यः । अनु°ब्रुवाणः । अधि । एति । न । स्वपन् ॥ १३ ॥ यो जागार तमृचं: कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। यो जागार तम्यं सोमं आहु तवाहमंस्मि सुख्ये न्योंकाः॥ १४॥ यः। जागारं। तम्। ऋचः। कामयन्ते। यः। जागारं। तम्। ऊँ इति। सामानि। यन्ति। यः। जागारं। तम्। अयम्। सोमः। आहु। तर्व। अहम्। अस्मि। सुख्ये। नि॰ औकाः॥ १४॥ अग्निर्जागार तमृर्चः कामयन्तेऽग्निर्जागार तमु सार्मानि यन्ति। अग्निजीगार तम्यं सोमं आहु तवाहमंस्मि सुख्ये न्योंकाः॥ १५॥ अग्नि:। जागार्। तम्। ऋर्चः। काम्यन्ते। अग्निः। जागार्। तम्। ऊँ इति। सामीनि। यन्ति। अग्नि:। जागार्। तम्। अयम्। सोर्मः। आहु। तर्व। अहम्। अस्मि। सुख्ये। नि°औकाः॥ १५॥ जागर्षि त्वं भुवने जातवेदो जागर्षि यत्र यर्जते ह्विष्मान्। इदं हुविः श्रद्दधानो जुहोमि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम्॥ १६॥ \* [ २५ ] {३} जागर्षि। त्वम्। भुवने। जातु॰वेदुः। जागर्षि। यत्रं। यजेते। ह्विष्मान्॥ डुदम्। हुवि:। श्रृत्°दंधान:। जुहोम्। तेनं। पासि। गुह्यम्। नामं। गोनाम्॥ १६॥

[ ४५ ] [ ११ सदापृण आत्रेय:। विश्वे देवा:। त्रिष्टुप्, ९ पुरस्ताज्ज्योति:।]

विदा दिवो विष्यन्निर्मुक्थैरांयत्या उषसो अर्चिनो गुः। अपावृत वृजिनी्रुरुत्वंगाद्वि दुरो मानुषीर्देव आवः॥१॥

विदाः। दिवः। वि°स्यन्। अद्रिम्। उक्थैः। आ्॰यृत्याः। उषसेः। अर्चिनेः। गुः। अपं। अवृत्। व्रजिनीः। उत्। स्वैः। गात्। वि। दुर्रः। मानुषीः। देवः। आव्रित्यावः॥ १॥

वि सूर्यी अमितुं न श्रियं सादोवीद्रवी माता जानती गात्। धन्वंर्णसो नुद्यंशः खादोंअर्णाः स्थूर्णेव सुर्मिता दृंहतु द्यौः॥ २॥ वि। सूर्यः। अमितम्। न। श्रियम्। सात्। आ। ऊर्वात्। गर्वाम्। माता। जानुती। गात्। धन्वं°अर्णसः। नुर्द्यः। खादं:२अर्णाः। स्थूर्णाऽइव। सु°र्मिता। दृंहुत्। द्यौः॥ २॥ अस्मा उक्थाय पर्वतस्य गर्भो मुहीनां जुनुषे पूर्व्यायं। वि पर्वतो जिहीत सार्धत द्यौराविवांसन्तो दसयन्त भूमं॥ ३॥ अस्मै। उक्थार्य। पर्वतस्य। गर्भः। मुहीनाम्। जुनुषे। पूर्व्यार्य। वि। पर्वतः। जिहीत। सार्धत। द्यौः। आु°विवासन्तः। दुसुयुन्तु। भूमं॥ ३॥ सूक्तेभिर्वो वचोभिर्देवर्जुष्टैरिन्द्रा न्वंश्ग्नी अवसे हुवध्यै। उक्थेभिर्हि ष्मां कुवर्यः सुयुज्ञा आविवासन्तो मुरुतो यजन्ति॥४॥ सु°उक्तेभिः। वः। वर्चः२भिः। देव°र्जुष्टैः। इन्द्रां। नु। अग्नी इतिं। अवसे। हुवध्यै। उक्थेभिः। हि। स्मा। कुवर्यः। सु॰युज्ञाः। आ़॰विर्वासन्तः। मुरुतः। यर्जन्ति॥ ४॥ एतो न्वं १ द्य सुध्यो ३ भवाम प्र दुच्छना मिनवामा वरीय:। आरे द्वेषांसि सनुतर्दधामार्याम् प्राञ्चो यर्जमानमच्छ॥५॥ एतो इति । नु । अद्य । सु॰ध्यः । भवाम । प्र । दुच्छुनाः । मिनुवाम । वरीयः । आरे। द्वेषांसि। सुनुतः। दुधाम्। अयाम। प्राञ्चः। यर्जमानम्। अच्छं॥ ५॥ एता धियं कृणवामा सखायोऽपु या माताँ ऋणुत व्रजं गोः। यया मर्नुर्विशिशिष्रं जिगाय यया विणिग्वङ्करापा पुरीषम्॥ ६॥ आ। इत्। धिर्यम्। कृणवाम। सुखायः। अप। या। माता। ऋणुत। व्रजम्। गोः। ययां। मर्नुः। विशि॰शिप्रम्। जिगायं। ययां। विणिक्। वङ्काः। आपं। पुरीषम्॥ ६॥ अनूनोदत्र हस्तयतो अद्विरार्चन्येन दश मासो नवंग्वाः। ऋतं युती सुरमा गा अविन्दद्विश्वानि सुत्याङ्गिराश्चकार॥७॥ अर्नुनोत्। अर्त्र। हस्तं°यतः। अर्द्रिः। आर्चन्। येनं। दर्शं। मासः। नवं°ग्वाः। ऋतम्। यती। सुरमा । गा:। अविन्दुत्। विश्वानि। सृत्या। अङ्गिरा:। चुकारु॥ ७॥ विश्वें अस्या व्युषि माहिनायाः सं यद्गोभिराङ्गिरसो नवन्त। उत्स आसां प्रमे सुधस्थं ऋतस्यं पृथा सुरमां विदुद्गाः॥ ८॥

[ 35 ]

विश्वं। अस्याः। वि॰उषं। माहिनायाः। सम्। यत्। गोभिः। अङ्गिरसः। नवंन्तः। उत्सः। आसाम्। पुग्मे। सुध॰रथं। ऋतस्यं। पुथा। सुरमां। विद्त्। गाः॥ ८॥ आ सूर्यो यातु सुप्ताश्वः क्षेत्रं यदंस्योर्विया दीर्घयाथे।
रुष्ठः श्येनः पंतयदन्थो अच्छा युवां कृविदींदयद्गोषु गर्छन्॥ ९॥ आ। सूर्यः। यातु। सुप्त॰ अश्वः। क्षेत्रंम्। यत्। अस्य। दुर्विया। दीर्घ॰याथे।
रुष्ठः। श्येनः। पृत्यत्। अन्धः। अच्छं। युवां। कृविः। दीद्यत्। गोषुं। गर्च्छन्॥ ९॥ आ सूर्यो अरुहच्छुक्रमणोऽयुंक्त यद्धितों वीतपृंष्ठाः।
उद्ना न नार्वमनयन्त् धीरां आशृण्वतीरापो अर्वागंतिष्ठन्॥ १०॥ आ। सूर्यः। अष्ट्रत्। शुक्रम्। अर्णः। अर्युक्त। यत्। हृरितः। वीत॰पृंष्ठाः।
उद्ना। न। नार्वम्। अन्यन्त्। धीराः। आ॰शृण्वतीः। आपः। अर्वाक्। अतिष्ठन्॥ १०॥ धियं वो अप्सु देधिषे स्वर्षा ययातंग्न्दशं मासो नर्वग्वाः।
अया धिया स्याम देवगोपा अया धिया तृतुर्यामात्यंहः॥ ११॥ [२७]
धियम्। वः। अप्॰स्। दिधिषे। स्वःश्साम्। ययां। अर्तरन्। दर्शं। मासः। नर्वं॰ग्वाः।
अया। धिया। स्याम। देव॰गोपाः। अया। धिया। तृतुर्यामा। अति। अर्हः॥ ११॥

[४६] [८ प्रतिक्षत्र आत्रेयः। विश्वे देवाः ७-८ देवपत्यः। जगती, ७-८ त्रिष्टुभौ]
हयो न विद्वाँ अयुजि स्वयं धुरि तां वंहामि प्रतरंणीमवस्युवंम्।
नास्यां विश्म विमुचं नावृतं पुनर्विद्वान्पथः पुरपुत ऋजु नेषित ॥ १ ॥
हयंः। न। विद्वान्। अयुजि । स्वयम्। धुरि। ताम्। वृहामि । प्र॰तरंणीम्। अवस्युवंम्।
न। अस्याः। वृश्मि । वि॰मुचंम्। न। आ॰वृतंम्। पुनः। विद्वान्। पथः। पुरःश्पता। ऋजु। नेषिति ॥ १ ॥
अग्न इन्द्र वर्रुण मित्र देवाः शर्धः प्र यन्तु मार्रुत्तेत विष्णो।
उभा नासंत्या रुद्रो अध् गनाः पूषा भगः सरंस्वती जुषन्त ॥ २ ॥
अग्ने । इन्द्रे । वर्रुण । मित्रे । देवाः। शर्धः। प्र। यन्तु । मार्रुत । वृष्णो इति ।
उभा । नासंत्या । रुद्रः। अर्थ । गनाः। पूषा । भगः। सरंस्वती । जुषन्तु ॥ २ ॥
इन्द्राग्नी मित्रावरुणादितिं स्वः पृथिवीं द्यां मुरुतः पर्वताँ अपः।
हुवे विष्णे पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु शंसं सवितारंमूतये ॥ ३ ॥

इन्द्राग्नी इति । मित्रावर्रुणा । अदितिम् । स्वर्१रिति स्व: । पृथिवीम् । द्याम् । मुरुतः । पर्वतान् । अपः। हुवे। विष्णुंम्। पूषणंम्। ब्रह्मंणः। पतिंम्। भगम्। नु। शंसम्। सवितारम्। ऊतये॥ ३॥ उत नो विष्णुं रुत वातों अस्त्रिधों द्रविणोदा उत सोमो मर्यस्करत्। उत ऋभवं उत राये नों अश्विनोत त्वष्टोत विभ्वानुं मंसते॥ ४॥ उत्त। नः। विष्णुः। उत्त। वार्तः। अस्त्रिधः। द्रविणः २दाः। उत्त। सोमः। मर्यः। करत्। उत। ऋभर्व:। उत। राये। नु:। अ्श्विनां। उत। त्वष्टां। उत। वि°भ्वां। अनुं। मुंसुते ॥ ४॥ उत त्यन्नो मार्रुतं शर्ध आ गमिद्दिविक्षयं यजतं बर्हिरासदे। बृहुस्पतिः शर्म पूषोत नो यमद्वरूथ्यं १ वर्रुणो मित्रो अर्युमा॥ ५॥ उत। त्यत्। नु:। मार्रतम्। शर्धः। आ। गुमुत्। दिवि॰क्षुयम्। युजुतम्। बुर्हि:। आ॰सर्दै। बृहुस्पतिः। शर्मं। पूषा। उत। नः। यमत्। वरूथ्यम्। वर्रणः। मित्रः। अर्यमा॥ ५॥ उत त्ये नुः पर्वतासः सुशुस्तयः सुदीतयो नुद्यशस्त्रामणे भुवन्। भगों विभक्ता शवसावसा गमदुरुव्यचा अदितिः श्रोतु मे हवम्॥ ६॥ उत। त्ये। नु:। पर्वतास:। सु°शुस्तर्य:। सु°दीतर्य:। नुर्ध:। त्रामणे। भुवन्। भर्गः। वि॰भुक्ता। शर्वसा। अवसा। आ। गुमृत्। उुरु॰व्यर्चाः। अर्दितिः। श्रोतु। मे्। हर्वम्॥ ६॥ देवानां पत्नीरुशतीरंवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये। याः पार्थिवासो या अपामिप वृते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छत्॥ ७॥ देवानाम्। पत्नी:। उ्श्ती:। अवन्तु। नः। प्र। अवन्तु। नः। तुजर्ये। वार्ज॰सातये। याः। पार्थिवासः। याः। अपाम्। अपि। व्रते। ताः। नः। देवीः। सु°हुवाः। शर्म। युच्छुत्॥ ७॥ उत ग्ना व्यन्तु देवपंलीरिन्द्राण्यंशग्नाय्यशिवनी राट्। आ रोदंसी वरुणानी शृंणोतु व्यन्तुं देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्॥८॥ [ 26] उत। ग्नाः। व्युन्तु। देव°पेत्नीः। इन्द्राणी। अग्नायी। अश्विनी। राट्। आ। रोदंसी इर्ति। वुरुणानी। शृणोतु। व्यन्तुं। देवी:। य:। ऋतु:। जनीनाम्॥ ८॥ इत्याश्वलायन-संहितायां चतुर्थाष्टके द्वितीयोऽध्याय: समाप्त:॥



## ॥ अथ चतुर्थाष्टके तृतीयोऽध्यायः॥

[ ४७ ] [ ७ प्रतिरथ आत्रेय:। विश्वे देवा:। त्रिष्टुप्।]

प्रयुञ्जती दिव एति बुवाणा मही माता दुहितुर्बोधर्यन्ती। आविवासन्ती युव्तिर्मनीषा पितृभ्य आ सदेने जोहुंवाना॥ १॥ प्र°युञ्जृती। द्वि:। एति। ब्रुवाणा। मही। माता। दुहितु:। बोधर्यन्ती। आ॰विर्वासन्ती। युवृति:। मुनीषा। पितृ॰भ्यः। आ। सदेने। जोहुंवाना॥१॥ अजिरासुस्तदंपु ईयंमाना आतस्थिवांसो अमृतंस्य नाभिम्। अनुन्तासं उरवों विश्वतं: सीं परि द्यावांपृथिवी यंन्ति पन्थां:॥२॥ अजिरासं:। तत्°अप:। ईयंमाना:। आतुस्थि°वांसं:। अमृतंस्य। नाभिम्। अनुन्तासं:। उरवं:। विश्वतं:। सीम्। परिं। द्यावापृथिवी इतिं। युन्ति। पन्थां:॥ २॥ उक्षा संमुद्रो अंरुषः सुंपूर्णः पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेश। मध्यें दिवो निर्हितः पृश्निरश्मा वि चंक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥ ३॥ उक्षा। सुमुद्रः। अरुषः। सु°पुर्णः। पूर्वस्य। योनिम्। पितुः। आ। विवेशा। मध्ये । दिवः। नि॰हितः। पृश्निः। अश्मा । वि। चुक्रुमे । रजसः। पाति । अन्तौ ॥ ३॥ चुत्वारं ईं बिभ्रति क्षेमयन्तो दशु गर्भं चुरसें धापयन्ते। त्रिधातंवः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सुद्यो अन्तान्॥ ४॥ चुत्वारः। ईम्। बिभ्रति। क्षेम्॰यन्तः। दर्श। गर्भम्। चुरसे। धापुयन्ते। त्रि°धातवः। पुरमाः। अस्य । गावः। दिवः। चुरन्ति । परि । सुद्यः। अन्तान् ॥ ४॥ इदं वर्पुर्निवर्चनं जनासृश्चरंन्ति यन्नुर्घस्तुस्थुरापः। द्वे यदीं बिभृतो मातुरन्ये इहेह जाते युम्या ३ सर्बन्धू॥५॥ ुइदम्। वर्पुः। नि॰वर्चनम्। जुनासुः। चरन्ति। यत्। नुर्घः। तुस्थुः। आर्पः॥ द्वे इर्ति। यत्। ईम्। बिभृतः। मातुः। अन्ये इति । इह॰ईह। जाते इति । युम्या । सबैन्धू इति स॰बैन्धू॥५॥

वि तंन्वते थियो अस्मा अपंसि वस्त्रां पुत्रायं मातरो वयन्ति।

उपप्रक्षे वृषंणो मोदंमाना दिवस्पथा वृथ्वां यन्त्यच्छं॥६॥

वि। तन्वते। थियः। अस्मै। अपंसि। वस्त्रां। पुत्रायं। मातरः। वृयन्ति।

उपु॰प्रक्षे। वृषंणः। मोदंमानाः। दिवः। पृथा। वृथ्वः। यन्ति। अच्छं॥६॥

तदंस्तु मित्रावरुणा तदंग्ने शं योरस्मभ्यंमिदमंस्तु शस्तम्।

अशीमिहं गाथमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते सादंनाय॥७॥

[१]

तत्। अस्तु। मित्रावरुणा। तत्। अग्ने। शम्। योः। अस्मभ्यंम्। इदम्। अस्तु। शस्तम्।

अशीमिहं। गाधम्। उत। प्रति॰स्थाम्। नमंः। दिवे। बृहते। सादंनाय॥७॥

[४८] [५ प्रतिभानुरात्रेयः। विश्वे देवाः। जगती।]

कर्दुं प्रियाय धाम्ने महामहे स्वक्षंत्राय स्वयंशसे महे व्यम्। आमेन्यस्य रर्जसो यदुभ्र आँ अपो वृंणाना विंतुनोर्ति मायिनी ॥ १॥ कत्। कुँ इति । प्रियाय । धार्मे । मुनामुहे । स्व॰क्षेत्राय । स्व॰यंशसे । मुहे । व्यम् । आ॰मेन्यस्यं। रजंस:। यत्। अभ्रे। आ। अप:। वृणाना। वि॰तनोतिं। मायिनीं॥ १॥ ता अत्नत वयुनं वीरवंक्षणं समान्या वृतया विश्वमा रर्जः। अपो अपांचीरपंरा अपेंजते प्र पूर्वाभिस्तिरते देवयुर्जनं: ॥ २ ॥ ताः। अल्तु । वयुनेम् । वीर°वंक्षणम् । सुमान्या । वृतयां । विश्वंम् । आ । रजः। अपो इति । अपाची: । अपरा: । अप । ईज्ते । प्र । पूर्वीभि: । तिरते । देव्°यु: । जर्ने: ॥ २॥ आ ग्रावंभिरहन्यंभिरक्तुभिवंरिष्ठं वज्रमा जिंघितं मायिनि। शतं वा यस्यं प्रचरन्त्स्वे दमें संवर्तयंन्तो वि चं वर्तयुन्नहां॥ ३॥ आ। ग्रावं॰भि:। अहुन्येभि:। अक्तु॰भि:। वरिष्ठम्। वर्जम्। आ। जिघुर्ति। मायिनि। शतम्। वा। यस्यं। प्र°चरंन्। स्वे। दमें। सुम्°वृर्तयंन्तः। वि। चु। वृर्त्यन्। अहां॥ ३॥ तामस्य रीतिं प्रशोरिव प्रत्यनीकमख्यं भुजे अस्य वर्षसः। सचा यदि पितुमन्तमिव क्षयं रत्नं दर्धाति भरहूतये विशे॥ ४॥ ताम्। अस्यः। रीतिम्। पुरुशोःऽईव। प्रतिं। अनीकम्। अख्यम्। भुजे। अस्यः। वर्षसः। सर्चा । यदि । पितुमन्तम् ऽइव । क्षयम् । रत्नम् । दर्धाति । भरं ॰ हूतये । विशे ॥ ४ ॥

स जिह्नया चतुरनीक ऋञ्जते चारु वसानो वर्रणो यतन्तरम्। न तस्य विद्य पुरुष्तवता वयं यतो भर्गः सिवता दाति वार्यम्॥५॥ सः। जिह्नया । चतुः २अनीकः। ऋञ्जते । चार्र । वसानः। वर्रणः। यतन् । अरिम्। न। तस्य । विद्य । पुरुष्तवता । व्यम्। यतः। भर्गः। सुविता। दार्ति । वार्यम्॥५॥

[ ? ]

[ ४९ ] [ ६ प्रतिप्रभ आत्रेय:, ( ५-६ तृणपाणि: )। विश्वे देवा:। त्रिष्टुप्। ६ अनुष्टुप्। ] देवं वो अद्य संवितारमेषे भगं च रत्नं विभजन्तमायोः। आ वं नरा पुरुभुजा ववृत्यां दिवेदिवे चिदिशवना सखीयन्॥१॥ देवम्। वः। अद्य। स्वितारम्। आ। ईषे। भर्गम्। च। रत्नम्। वि॰भर्जन्तम्। आयोः। आ। वाम्। नुरा। पुरु॰भुजा। वृवृत्याम्। दिवे॰दिवे। चित्। अशिवना। सुखि॰यन्॥ १॥ प्रति प्रयाणमस्रेरस्य विद्वान्त्सूक्तैर्देवं संवितारं दुवस्य। उपं ब्रुवीत नर्मसा विजानञ्चेष्ठं च रत्नं विभर्जन्तमायोः॥ २॥ प्रति । प्र॰यानेम् । असुरस्य । विद्वान् । सु॰उक्तै: । देवम् । सुवितारम् । दुवस्य । उपं। ब्रुवीत्। नमसा। वि॰जानन्। ज्येष्ठंम्। चु। रत्नम्। वि॰भजंन्तम्। आयो:॥ २॥ अदुत्र्या दंयते वार्याणि पूषा भगो अदितिर्वस्तं उस्रः। इन्द्रो विष्णुर्वर्रुणो मित्रो अग्निरहानि भुद्रा जनयन्त दुस्माः॥ ३॥ अदुत्रु॰या। दुयुते । वार्याणि। पूषा। भर्गः। अदितिः। वस्तै। उस्रः। इन्द्रे:। विष्णुं:। वर्रणः। मित्रः। अग्नि:। अहानि। भुद्रा। जुनुयुन्तु। दुस्मा:॥ ३॥ तन्नों अनुर्वा संविता वर्र्ष्यं तिसन्धेव इषयंन्तो अनुं गमन्। उपु यद्वोचे अध्वरस्य होता रायः स्याम् पतयो वार्जरलाः॥ ४॥ तत्। नुः। अनुर्वा। सुविता। वर्रूथम्। तत्। सिन्ध्वः। इषयन्तः। अनुं। ग्मुन्। उप । यत्। वोचे । अध्वरस्य । होता । रायः। स्याम् । पत्यः। वार्ज रत्नाः॥ ४॥ प्र ये वस् भ्य ईव्दा नमो दुर्ये मित्रे वर्र णे सूक्तवांचः। अवैत्वभ्वं कृणुता वरीयो दिवस्पृथिव्योरवंसा मदेम॥५॥ प्र। ये। वसुं॰भ्यः। ईवत्। आ। नमः। दुः। ये। मित्रे। वर्रणे। सूक्त॰वाचः। अवं । एतु । अभ्वंम् । कृणुत । वरीयः । दिवः२पृृंथिव्यो । अवंसा । मृदेम् ॥ ५ ॥

(3)

सूक्तान्ते तृणांन्युग्नावरंण्ये वोद्यकेऽपिं वा। यत्ततृणैरुध्ययंनुं तद्धीतं भवति धुवम्॥६॥ \*

[ \ \ ]

सूक्तु॰अन्ते। तृणांनि। अग्नौ। अर्रण्ये। वा। उद्के। अपि। वा। यत्। स्तृणै:। अधि॰अयंनम्। तत्। अधि॰इतम्। भुवृति। ध्रुवम्॥ ६॥

[५०][५ स्वस्त्यात्रेयः। विश्वे देवाः। अनुष्टुप्, ५ पङ्क्तिः।]

विश्वी देवस्य नेतुर्मर्ती वुरीत स्ख्यम्। विश्वी राय इषुध्यित द्युम्नं वृणीत पुष्यसे॥ १॥
विश्वी:। देवस्य । नेतुः। मर्तः। वुरीत्। स्ख्यम्। विश्वी:। राये। इषुध्यति। द्युम्नम्। वृणीत्। पुष्यसे॥ १॥
ते ते देव नेत्ये चेमाँ अनुशसे। ते राया ते हार्गुप्चे सचैमिह सच्ध्यैः॥ २॥
ते। ते। देव्। नेतः। च। इमान्। अनुश्से। ते। राया। ते। हि। आ॰ पृचे। सचैमिह। स्च्ध्यैः॥ २॥
अती न आ नृनितिथीनतः पत्नीर्दशस्यत। आरे विश्वं पथेष्ठां द्विषो युयोतु यूयुंविः॥ ३॥
अती:। नः। आ। नृन्। अतिथीन्। अतीः। पत्नीः। दशस्यत्।
आरे। विश्वम्। पृथे॰स्थाम्। द्विषः। युयोतु। युयुंविः॥ ३॥
यत्र विह्यिपिहितो दुद्रव्दद्रोण्याः पृशुः। नृमणां वीरप्रस्योऽणां धीरेव सनिता॥ ४॥
यत्र । विहिः। अभि॰हितः। दुद्रवेत्। द्रोण्याः। पृशुः।
नृ॰मताः। वीर॰पंस्त्यः। अणी। धीराऽइव। सनिता॥ ४॥
एष ते देव नेता रथस्यतिः शं र्याः। शं राये शं स्वस्तयं इषुःस्तुतो मनामहे देवस्तुतो मनामहे॥ ५॥
एषः। ते। देव्। नेत्रिति। रथुःपितिः। शम्। र्याः।
रथा। सन्ति। स्वाम्नहे॥ ५॥

[५१][१७ स्वस्त्यात्रेय:। विश्वे देवा:; ४, ६-७ इन्द्रवायू, ५ वायु:। १-४ गायत्र्य:, ५-१० उष्णिह:; ११-१३ जगत्य:, त्रिष्टुभो वा; १४-१५-अनुष्टुभौ; १६-१७ त्रिष्टुभौ।]

अग्ने सुतस्यं पीतये विश्वैरूमेंभिरा गंहि। देवेभिर्द्धव्यदांतये॥ १॥ अग्ने। सुतस्यं। पीतये। विश्वै:। ऊमेंभि:। आ। गृहि। देवेभि:। हृव्य॰दांतये॥ १॥ ऋतंधीतय आ गंत सत्यंधर्माणो अध्वरम्। अग्ने: पिंबत जिह्नयां॥ २॥ ऋतं॰धीतय:। आ। गृतु। सत्यं॰धर्माण:। अध्वरम्। अग्ने:। पिृबतु। जिह्नयां॥ २॥

विप्रेंभिर्विप्र सन्त्य प्रातुर्यावंभि्रा गंहि। देवेभिः सोमंपीतये॥ ३॥ विप्रेभिः। विप्रु। सुन्त्यु। प्रातुर्यावं १भिः। आ। गृह्यि। देवेभिः। सोमं १पीतये॥ ३॥ अयं सोम्प्रचमू सुतोऽम्त्रे परिं षिच्यते। प्रिय इन्द्रांय वायवे॥ ४॥ अयम्। सोर्मः। चुमू इति । सुतः। अमेत्रे। परि । सिच्यते । प्रियः। इन्द्रीय। वायवै ॥ ४॥ वायुवा यांहि वीतयें जुषाणो हुव्यदांतये। पिबां सुतस्यान्धंसो अभि प्रयः॥ ५॥ [4] वायो इति । आ। याहि । वीतर्ये । जुषाणः । हृव्य°दातये । पिब । सुतस्य । अन्धंसः । अभि । प्रयः ॥ ५ ॥ इन्द्रेश्च वायवेषां सुतानां पीतिमहिथः। ताञ्जुषेथामरेपसांविभि प्रयः॥ ६॥ इन्द्रे:। च । वायो इति । एषाम्। सुतानाम्। पीतिम्। अर्ह्थः। तान। जुषेथाम्। अरेपसौ। अभि। प्रयः॥ ६॥ सुता इन्द्रांय वायवे सोमांसो दध्यांशिरः। निम्नं य यन्ति सिन्धवोऽभि प्रयः॥ ७॥ सुता:। इन्द्राय। वायवे। सोमांस:। दर्धि°आशिर:। निम्नम्। न। युन्ति। सिन्धंव:। अभि। प्रयं:॥ ७॥ सुजूर्विश्वेभिदुविभिर्िशवभ्यामुषसां सुजूः। आ यांह्यग्ने अत्रिवत्सुते रेण॥ ८॥ स॰जू:। विश्वेभि:। देवेभि:। अश्वि॰भ्याम्। उषसा। सु॰जू:। आ। याहि। अग्ने। अत्रि°वत्। सुते। रुण्॥८॥ सुजूर्मित्रावर्रुणाभ्यां सुजूः सोमेन् विष्णुना। आ याह्यग्ने अत्रिवत्सुते रेण॥ ९॥ सु°जू:। मित्रावर्रुणाभ्याम्। सु°जू:। सोर्मेन। विष्णुंना। आ। याहि। अग्ने। अृत्रि°वत्। सुते। रुण्॥९॥ सुजूरादित्यैर्वसुभिः सुजूरिन्द्रेण वायुना । आ याह्यग्ने अत्रिवत्सुते रण॥ १०॥ [६] सु॰जू:। आदित्यै:। वर्सु॰भि:। सु॰जू:। इन्द्रेण। वायुना। आ। याहि। अग्ने। अृत्रि॰वत्। सुते। रुण्॥ १०॥ स्वुस्ति नों मिमीतामुश्विना भर्गः स्वुस्ति देव्यदितिरनुर्वणः। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥ ११॥ स्वस्ति। नुः। मिमीताम्। अश्वनां। भर्गः। स्वस्ति। देवी। अदितिः। अनुर्वणः। स्वस्ति। पूषा। असुरः। दुधातु। नुः। स्वस्ति। द्यावापृथिवी इति। सु॰चेतुना ॥ ११॥ स्वस्तयें वायुमुपं ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः। बृहुस्पतिं सर्वगणं स्वस्तयें स्वस्तयं आदित्यासों भवन्तु नः॥ १२॥

[9]

स्वस्तयै। वायुम्। उपं। ब्रवाम्है। सोमम्। स्वस्ति। भुवनस्य। यः। पतिः। बृह्स्पतिम्। सर्व°गणम्। स्वस्तर्ये। स्वस्तर्ये। आदित्यासः। भवन्तु। नुः॥ १२॥ विश्वें देवा नों अद्या स्वस्तयें वैश्वान्रो वस्रुरिनः स्वस्तये। देवा अवन्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहंसः॥ १३॥ विश्वै। देवा:। नु:। अद्य। स्वस्तर्ये। वैश्वानुर:। वर्सु:। अग्नि:। स्वस्तर्ये। देवाः। अवन्तु। ऋभवः। स्वस्तये। स्वस्ति। नः। रुद्रः। पातु। अंहंसः॥ १३॥ स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पंथ्ये रेवति। स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि॥ १४॥ स्वस्ति। मित्रावुरुणा। स्वस्ति। पृथ्ये। रेवृति। स्बुस्ति। नु:। इन्द्रे:। चु। अग्नि:। चु। स्बुस्ति। नु:। अदिते। कृधि॥ १४॥ स्वस्ति पन्थामनुं चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। पुनुर्ददुताघ्नता जानुता सं गमेमहि॥ १५॥ (9) स्वस्ति।पन्थाम्।अनु। चुरेम्।सूर्याचन्द्रमसौऽइव। पुनः। ददेता। अर्घ्नता। जानृता। सम्। गुमेुमुहि ॥ १५ ॥ स्वस्त्ययंनुं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं मुहद्भूतं वायसं देवतानाम्। असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सुं बृहद्यशो नावमिवा रुहिम॥ १६॥ \*

असुरन्निमन्द्रसख समत्सु बृहद्यशा नावाम्वा रुहम॥ १६॥ \*
स्वृह्ति॰अयंनम्। तार्क्यम्। अरिष्ट॰नेमिम्। मृहत्॰भूतम्। वायसम्। देवतानाम्।
असुर॰न्नम्। इन्द्रं॰सखम्। स्मत्॰स्ं। बृहत्। यशंः। नावंम्ऽइव। आ। रुहेम्॥ १६॥
अंहोमुचंमाङ्गिरसं गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनंसा च तार्क्यम्।

प्रयंतपाणिः शरुणं प्र पंद्ये स्वस्ति संबाधेष्वभयं नो अस्तु॥ १७॥ \*

अंहुः२मुचंम्। आङ्गिर्सम्। गयंम्। च्। स्वस्ति। आृत्रेयम्। मनंसा। च्। तार्क्यम्। प्रयंत°पाणिः। शुरुणम्। प्र। पृद्ये। स्वस्ति। सुम्°बाधेषुं। अभयम्। नुः। अस्तु॥ १७॥

[ ५२ ] [ १७ श्यावाश्व आत्रेयः। मरुतः। अनुष्टुप्; ६, १६-१७ पङ्क्यः।]

प्रश्यांवाश्व धृष्णुयाचीं मुरुद्धिर्ऋक्वंभिः। ये अंद्रोघमंनुष्वधं श्रवो मदंत्ति युज्ञियाः॥१॥ प्र।श्यावु॰अ्शवृ।धृष्णु॰या।अर्च ।मुरुत्॰भिः।ऋक्वं॰भिः। ये।अद्रोघम्।अनु॰स्वधम्।श्रवंः।मदंत्ति।यज्ञियाः॥१॥

CC-0. Shri Vipin Kumar Col. Deoband. In Public Domain.

ते हि स्थिरस्य शर्वसः सर्खायः सन्ति धृष्णुया। ते यामुन्ना धृषुद्विनुस्त्मनां पान्ति शश्वंतः॥ २॥ ते। हि। स्थिरस्यं। शर्वसः। सखायः। सन्ति। धृष्णु॰या। ते। यामेन्। आ। धृषुत्°विने:। त्मनां। पान्ति। शश्वंत:॥ २॥ ते स्पुन्द्रासो नोक्षणोऽतिं ष्कन्दिन्त् शर्वरीः। मुरुतामधा महीं दिवि क्षुमा च मन्महे॥ ३॥ ते। स्पुन्द्रासं:। न। उक्षणं:। अति। स्कुन्दुन्ति। शर्वरी:। मुरुताम्। अर्ध। महः। दिवि। क्षमा। च। मुन्मुहे॥ ३॥ मुरुत्सुं वो दधीमिह् स्तोमं युज्ञं चं धृष्णुया। विश्वे ये मार्नुषा युगा पान्ति मर्त्यं रिषः॥ ४॥ मुरुत्॰स् । वु:। दुधीमुह् । स्तोमम् । युज्ञम् । चु । धृष्णुु॰या । विश्वें। ये। मानुंषा। युगा। पान्ति। मर्त्यम्। रिष:॥४॥ अर्हन्तो ये सुदानवो नरो असांमिशवसः। प्र युज्ञं युज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मुरुद्ध्यः॥ ५॥ [८] अर्हन्तः। ये। सु॰दानवः। नर्रः। असामि॰शवसः। प्र। युज्ञम्। युज्ञियैभ्यः। दिवः। अुर्चु। मुरुत्°भ्यः॥ ५॥ आ रुक्मैरा युधा नरं ऋष्वा ऋष्टीरंसृक्षत। अन्वेनाँ अहं विद्युतों मुरुतो जज्झंतीरिव भानुरंर्त त्मनां दिवः॥६॥ आ। रुक्मै:। आ। युधा। नरे:। ऋष्वा:। ऋष्टी:। असृक्ष्त्। अर्नु । एनान् । अर्ह । वि॰द्युर्तः । मुरुर्तः । जर्ज्झती:ऽइव । भानुः । अर्तु । त्मर्ना । दिवः ॥ ६ ॥ ये वांवृधन्त पार्थिवा य उरावन्तरिक्ष् आ। वृजने वा नदीनां सुधस्थे वा मुहो दिवः॥७॥ ये। वृवृधन्तं। पार्थिवा:। ये। उरौ। अन्तरिक्षे। आ। वृजने । वा । नदीनाम् । सुध°स्थे । वा । महः । दिवः ॥ ७ ॥ शर्धों मार्रुतमुच्छंस सत्यशंवसमृभ्वंसम्। उत स्म ते शुभे नरः प्र स्पन्द्रा युंजत त्मनां॥ ८॥ शर्धः। मार्रतम्। उत्। शुंस्। सत्य॰श्वंवसम्। ऋभ्वंसम्। उत । स्म । ते । शुभे । नर्रः । प्र । स्पन्द्राः । युज्त । त्मनां ॥ ८ ॥ उत स्म ते पर्फष्णयामूर्णी वसत शुन्थ्यर्वः। उत पृव्या रथानामद्रिं भिन्दुन्त्योजसा॥ ९॥ उत। स्म्। ते। पर्रष्णयाम्। ऊर्णाः। वृस्त्। शुन्थ्यवंः। उत । पुव्या । रथानाम् । अद्रिम् । भिन्दन्ति । ओर्जसा ॥ ९ ॥

आपंथयो विपंथयोऽन्तस्पथा अनुपथाः। एतेभिर्मह्यं नामभिर्युज्ञं विष्टार औहते॥ १०॥ [9]

आ॰पंथयः। वि॰पंथयः। अन्तं:२पथाः। अनुं॰पथाः।

एतेभिः। मह्यंम्। नामं °भिः। युज्ञम्। वि ॰स्तारः। ओह्ते॥ १०॥

अधा नरो न्योंहुतेऽधां नियुतं ओहते। अधा पारावता इति चित्रा रूपाणि दश्यीं॥ ११॥

अर्ध। नरं:। नि। ओहते। अर्ध। नि॰युर्तः। ओहते।

अर्ध। पारांवता:। इति। चित्रा। रूपाणि। दर्श्या ॥ ११ ॥

च्छुन्दुःस्तुर्भः कुभुन्यव् उत्समा क्रीरिणों नृतुः।ते मे के चिन्न तायव् ऊर्मा आसन्दृशि त्विषे॥१२॥

च्छुन्दुः२स्तुर्भः। कुभुन्यवः। उत्सम्। आ। क्रीरिणः। नृतुः।

ते। मे । के । चित्। न । तायवं : । ऊर्मा : । आसुन् । दृशि । त्विषे ॥ १२ ॥

य ऋष्वा ऋष्टिविद्युतः क्वयः सन्ति वेधसः। तमृषे मार्रुतं गुणं नमस्या रुमया गिरा॥ १३॥

ये। ऋष्वाः। ऋष्टि॰विद्युतः। क्वयः। सन्ति। वेधसः।

तम्। ऋषे । मार्रंतम्। गुणम्। नुमस्य। रुमयं। गिरा॥ १३॥

अच्छ ऋषे मार्रुतं गुणं द्वाना मित्रं न योषणां।

द्वि वा धृष्णव ओर्जसा स्तुता धीभिरिषण्यत॥ १४॥

अर्च्छ । ऋषे । मार्रुतम् । गुणम् । दाना । मित्रम् । न । योषणां ।

द्विः। वा। धृष्ण्वः। ओजसा। स्तुताः। धीभिः। इष्ण्यत्॥ १४॥

नू मन्वान एषां देवाँ अच्छा न वृक्षणां। दाना सचेत सूरिभिर्यामेश्रुतेभिर्ञिभिः॥ १५॥

नु। मुन्वानः। एषाम्। देवान्। अच्छं। न। वृक्षणां।

द्मना। सुचेतु। सूरि॰भिः। यामे॰ श्रुतेभिः। अञ्जि॰भिः॥ १५॥

प्र ये में बन्ध्वेषे गां वोचन्त सूरयः पृश्निं वोचन्त मातरम्।

अर्धा पितरमिष्मिणं रुद्रं वोचन्त शिक्वंसः॥ १६॥

प्र। ये। में। बुन्धु॰एषे। गाम्। वोचन्त। सूर्यः। पृष्टिनम्। वोचन्त। मातरम्।

अर्ध। पितरम्। इष्मिणम्। रुद्रम्। वोचन्तु। शिक्वंसः॥ १६॥

सप्त में सप्त शाकिन एकमेका शता दंदुः।

युमुनायामिधं श्रुतमुद्राधो गव्यं मृजे नि राधो अश्व्यं मृजे॥ १७॥

[80]

सुप्त। मेु । सुप्त। शाुकिने:। एकं म्°एका। शुता। दुदु:। यमुनायाम्। अर्धि। श्रुतम्। उत्। रार्धः। गर्व्यम्। मृजे्। नि। रार्धः। अरुर्व्यम्। मृजे्॥ १७॥

[ ५३ ] [ १६ श्यावाश्व आत्रेयः। मरुतः। १, ५, १०-११, १५ ककुप्; २ बृहती; ३ अनुष्टुप्, ४ पुर उष्णिक्, ६-७, ९, १३-१४, १६ सतोबृहत्यः; ८, १२ गायत्र्यौ।]

को वेंदु जानमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वांस मुरुताम्। यद्युंयुत्रे किलास्यः॥ १॥ कः। वेद् । जानम् । एषाम् । कः । वा । पुरा । सुम्नेषुं । आस् । मुरुताम् । यत् । युयुत्रे । किलास्यः ॥ १ ॥ एतात्रश्रेषु तस्थुषः कः श्रुश्राव कथा ययुः।

कस्मै सस्तुः सुदासे अन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह॥ २॥

आ। एतान्। रथेषु। तस्थुषं:। क:। शुश्राव्। क्था। ययु:।

कस्मै । सुम्रुः । सु॰दासे । अनु । आपर्यः । इळाभिः । वृष्टर्यः । सुह ॥ २ ॥

ते मं आहुर्य आंयुयुरुप द्युभिर्विभिर्मर्दे। नरो मर्या अरेपसं इमान्पश्युन्निर्ति ष्टुहि॥ ३॥

ते। में। आहुः। ये। आ॰ययुः। उपं। द्यु॰भिः। वि॰भिः। मदे। नर्रः। मर्याः। अरेपस्रः। इमान्। पश्येन्। इति । स्तुहि ॥ ३ ॥

ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वर्भानवः स्रक्षु रुक्मेषुं खादिषुं। श्राया रथेषु धन्वंसु॥ ४॥

ये। अञ्जिषुं। ये। वार्शीषु। स्व॰भांनवः। स्रक्षु। रुक्मेषुं। खादिषुं। श्रायाः। रथेषु। धन्वं॰सु॥ ४॥

युष्माकं स्मा रथाँ अर्नु मुदे दंधे मरुतो जीरदानवः। वृष्टी द्यावो यतीरिव॥५॥

युष्माकम्। स्म्। रथान्। अनुं। मुदे। दुधे। मुरुतः। जीर्°दानुवः। वृष्टी। द्यावंः। यृतीः२ईव॥५॥

आ यं नरः सुदानवो ददाशुषे दिवः कोश्मचुंच्यवुः।

वि पूर्जन्यं सृजिन्त रोदंसी अनु धन्वना यन्ति वृष्टयः॥६॥

आ। यम्। नर्रः। सु॰दानेवः। दुदा्शुषे। दिवः। कोशंम्। अर्चुच्यवुः।

वि। पुर्जन्यम्। सृजुन्ति। रोदंसी इति। अनु। धन्वना। युन्ति। वृष्टयै:॥६॥

तृतृद्गनाः सिन्धवः क्षोदंसा रजः प्र सम्बर्धेनवो यथा। स्यन्ना अश्वांड्वाध्वनो विमोचेने वि तद्वर्तन्त पुन्येः॥७॥

तुतृदानाः। सिन्ध्वः। क्षोदंसा। रजः। प्र। सुस्रुः। धेनर्वः। यथा।

स्युन्नाः। अश्वाःऽइव। अर्ध्वनः। वि॰मोर्चने। वि। यत्। वर्तन्ते। एन्यः॥ ७॥

आ यांत मरुतो द्विव आन्तरिक्षाद्रमादुत। मार्व स्थात परावर्तः॥ ८॥ आ। यातु। मुरुतुः। दिवः। आ। अन्तरिक्षात्। अमात्। उत। मा। अव। स्थातु। पुरा॰वर्तः॥८॥ मा वो रसानितभा कुभा कुमुर्मा वः सिन्धुर्नि रीरमत्। मा वः परि ष्ठात्स्ररयुः पुरीषिण्यस्मे इत्सुम्नमंस्तु वः॥ ९॥ मा। वः। रसा। अनितभा। कुभां। क्रुमुंः। मा। वः। सिन्धुः। नि। रीरमृत्। मा। वः। परिं। स्थात्। सुरयुः। पुरीषिणीं। अस्मे इतिं। इत्। सुम्नम्। अस्तु। वः॥ ९॥ तं वुः शर्धं रथानां त्वेषं गुणं मारुतं नव्यंसीनाम्। अनु प्र यन्ति वृष्टयः॥ १०॥ [88] तम्। वः। शर्धम्। रथानाम्। त्वेषम्। गुणम्। मार्रुतम्। नव्यसीनाम्। अनु। प्र। यन्ति। वृष्टयः॥ १०॥ शर्धंशर्धं व एषां व्रातंत्रातं गुणंगणं सुशुस्तिभिः। अर्नु क्रामेम धीतिभिः॥ ११॥ शर्धम्॰शर्धम्। वुः। एषाम्। व्रातंम्॰व्रातम्। गुणम्॰गंणम्। सुशुस्ति॰भिः। अनु । क्रामेम । धीति॰भिः॥ ११॥ कस्मां अद्य सुजाताय रातहं व्याय प्र यंयुः। एना यामेन मुरुतः॥ १२॥ कस्मै । अद्य । सु॰जाताय । रात॰हं व्याय । प्र । युयु : । एना । यामेन । मुरुतं : ॥ १२ ॥ येन तोकाय तनयाय धान्यं १ बीजं वहंध्वे अक्षितम्। अस्मभ्यं तद्धंत्तन् यद्व ईमहे राधों विश्वायु सौभंगम्॥ १३॥ येनं । तोकायं । तनयाय । धान्यंम् । बीजंम् । वहंध्वे । अक्षितम् । अस्मभ्यम्। तत्। धृतुन्। यत्। वु:। ईमहे। राधः। वि्शव॰ आयु। सौभगम्॥ १३॥ अतीयाम निदस्तिरः स्वस्तिभिर्द्वित्वावद्यमरातीः। वृष्ट्वी शं योरापं उस्त्र भेषुजं स्यामं मरुतः सुह॥ १४॥ अति । इयाम् । निदः । तिरः । स्वस्ति°भिः । हित्वा । अवद्यम् । अरातीः । वृष्ट्वी। शम्। यो:। आपं:। उसि। भेषुजम्। स्यामं। मुरुत:। सह॥ १४॥ सुदेवः समहासित सुवीरों नरो मरुतः स मर्त्यः। यं त्रायंध्वे स्याम् ते॥ १५॥ सु°देवः। समहु। असृति। सु°वीरः। नुरः। मुरुतः। सः। मर्त्यः। यम्। त्रायंध्वे। स्यामं। ते॥ १५॥ स्तुहि भोजान्स्तुंवतो अस्य यामंनि रणुन्गावो न यवंसे। यतः पूर्वीइव सर्खीँरनुं ह्वय गिरा गृंणीुहि कामिनः ॥ १६॥ [83]

[88]

स्तुहि। भोजान्। स्तुवृतः। अस्य। यामनि। रर्णन्। गार्वः। न। यवसे। यृतः। पूर्वीन्ऽइव। सर्खीन्। अर्नु। ह्वय्। गि्रा। गृणी्हि। काुमिर्नः॥ १६॥

[ ५४ ] [ १५ श्यावाश्व आत्रेय:। मरुत:। जगती, १४ त्रिष्टुप्।]

प्र शर्धाय मारुताय स्वभानव इमां वाचेमनजा पर्वतच्यते। घुर्मस्तुभे दिव आ पृष्ठ्यञ्चने द्युम्नश्रंवसे महिं नृम्णमंचित॥ १॥ प्र। शर्धीय। मार्रुताय। स्व॰भानवे। इमाम्। वार्चम्। अनुजु। पूर्वृतु॰च्युते। घुर्मु॰स्तुभै । दिव:। आ। पृष्ठु॰यज्वेने। द्युम्न॰श्नेवसे। महिं। नृम्णम्। अुर्चुतु॥१॥ प्र वो मरुतस्तविषा उदन्यवो वयोवधो अश्वयुजः परिजयः। सं विद्युता दर्धति वाशंति त्रितः स्वरुन्त्यापोऽवना परिजयः॥ २॥ प्र। वु:। मुरुतु:। तुविषा:। उदुन्यर्व:। वृयु:२वृर्ध:। अ्श्व॰युर्ज:। परि॰ज्रय:। सम्। वि॰द्युताः। दर्धति। वाशंति। त्रितः। स्वरंन्ति। आपः। अवनां। परिं॰ज्रयः॥ २॥ विद्युन्महस्रो नर्गे अश्मीदद्यवो वार्तत्विषो मुरुतः पर्वतुच्युतः। अब्दुया चिन्मुहुरा ह्रादुनीवृतः स्तुनयंदमा रभुसा उदोजसः॥ ३॥ विद्युत्॰महसः। नरः। अश्मं॰दिद्यवः। वातं॰ित्वषः। मुरुतः। पुर्वतु॰च्युतः। अब्दु॰या। चित्। मुहु॑:। आ। ह्रादुनि॒॰वृत॑:। स्तुनय॑त्॰अमा:। रुभुसा:। उत्॰ओंजस:॥ ३॥ व्यंशक्तूर्नुद्रा व्यहानि शिक्वसो व्यंश्नारिक्षं वि रजांसि धूतयः। वि यदज्राँ अर्जथ नार्व ईं यथा वि दुर्गाणि मरुतो नार्ह रिष्यथ॥ ४॥ वि। अक्तून्। रुद्राः। वि। अहानि। शिक्वसः। वि। अन्तरिक्षम्। वि। रजांसि। धृत्यः। वि। यत्। अर्ज्ञान्। अर्ज्ञथ। नार्वः। र्डुम्। यथा। वि। दुः२गार्नि। मुरुतः। न। अर्ह्न। रिष्यथा। ४॥ तद्वीर्यं वो मरुतो महित्वनं दीर्घं ततान सूर्यो न योर्जनम्। एता न यामे अर्गृभीतशोचिषोऽनंशवदां यन्ययातना गिरिम्॥५॥ तत्। वीर्यम्। वः। मुरुतः। मुहि॰त्वनम्। दीर्घम्। तृतान्। सूर्यः। न। योर्जनम्। एताः। न। यामें। अर्गृभीत°शोचिषः। अर्नश्व°दाम्। यत्। नि। अर्यातन। गि्रिम्॥ ५॥ अभ्रांजि शर्धों मरुतो यदंर्ण्सं मोषंथा वृक्षं कंप्नेव वेंधसः। अर्ध स्मा नो अ्रमंतिं सजोषसुश्चक्षुंरिव् यन्तुमनुं नेषथा सुगम्॥ ६॥

अभ्राजि । शर्थः । मुरुतः । यत् । अर्णुसम् । मोषेथ । वृक्षम् । कुपुनाऽईव । वेधुसः । अर्ध। स्म । नुः । अरमंतिम् । सु°जोषसुः । चर्श्वःऽइव । यन्त्रम् । अर्नु । नेष्थ् । सु°गम् ॥ ६ ॥ न स जीयते मरुतो न हम्यते न स्त्रेधित न व्यथिते न रिष्यति। नास्य राय उपं दस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा सुर्षूदथ॥७॥ न। सः। जीयते । मुरुतः। न। हुन्यते । न। स्रेधति । न। व्यथते । न। रिष्यति । न। अस्य। रार्यः। उपं। दुस्यन्ति। न। ऊतर्यः। ऋषिम्। वा। यम्। राजानम्। वा। सुसूद्रथ ॥ ७॥ नियुत्वंन्तो ग्रामुजितो यथा नरोंऽर्युमणो न मुरुतः कवुन्धिनः। पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो अस्वंरन्व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अर्स्थसा॥८॥ नियुत्वंन्तः। ग्रामु॰जितः। यथा। नरः। अर्युमणः। न। मुरुतः। कुवुन्धिनः। पिन्वन्ति। उत्सम्। यत्। इनासः। अस्वरन्। वि। उन्दुन्ति। पृथिवीम्। मध्वः। अन्धंसा॥८॥ प्रवत्वतीयं पृथिवी मुरुद्ध्यः प्रवत्वती द्यौर्भवति प्रयद्ध्यः। प्रवत्वंती पृथ्यां अन्तरिक्ष्याः प्रवत्वंन्तुः पर्वता जी्रदानवः॥ ९॥ प्रवत्वती। इयम्। पृथिवी। मुरुत्°भ्यः। प्रवत्वती। द्यौः। भुवृति। प्रयत्°भ्यः। प्रवत्वती:। पृथ्या:। अन्तरिक्ष्या:। प्रवत्वन्त:। पर्वता:। जीर॰दानव:॥ ९॥ यन्मंरुतः सभरसः स्वर्णरः सूर्ये उदिते मद्र्था दिवो नरः। न वोऽश्वाः श्रथयुन्ताहु सिस्त्रतः सुद्यो अस्याध्वनः पारमंश्नुथ॥ १०॥ [ १५] यत्। मुरुतः। सु॰भुरसः। स्वः२नुरः। सूर्ये। उत्॰ईते। मद्थ। दिवः। नुरः। न। वु:। अरुर्वा:। श्रुथुयुन्तु। अर्ह। सिस्नेत:। सुद्य:। अस्य। अर्ध्वन:। पारम्। अरुनुथु॥ १०॥ अंसेषु व ऋष्टयः पृत्सु खादयो वक्षःसु रुक्मा मरुतो रथे शुभः। अग्निभ्राजसो विद्युतो गर्भस्त्योः शिप्राः शीर्षसु वितंता हिर्ण्ययीः॥ ११॥ अंसेषु। वु:। ऋष्टर्य:। पुत्°सु। खादर्य:। वक्षे:२सु। रुक्मा:। मुरुतु:। रथें। शुभे:। अग्नि॰भ्रांजसः। वि॰द्युतं:। गर्भस्त्योः। शिप्रां:। शीर्ष॰सुं। वि॰तंता:। हिर्ण्ययीः॥ ११॥ तं नाकंमुर्यो अगृभीतशोचिषुं रुश्तिपप्पलं मरुतो वि धूनुथ। समच्यन्त वृजनातित्विषन्तु यत्स्वरन्ति घोषुं वितंतमृतायवः॥ १२॥ तम्। नाकम्। अर्यः। अर्गृभीत°शोचिषम्। रुशंत्। पिप्पलम्। मुरुतः। वि। धूनुथ्। सम्। अच्यन्तः। वृजनां। अतित्विषन्तः। यत्। स्वरंन्ति। घोषंम्। वि॰तंतम्। ऋतु॰यवं:॥ १२॥

युष्मादंत्तस्य मरुतो विचेतसो ग्रयः स्याम ग्रथ्यो चे वयंस्वतः।
न यो युच्छेति तिष्यो चे यथां दिवो चे समे गरन्त मरुतः सहस्त्रिणम्॥ १३॥
युष्मा॰दंत्तस्य। मुरुतः। वि॰ चेतुसः। ग्रयः। स्याम्। ग्रथः। वयंस्वतः।
न। यः। युच्छेति। तिष्यः। यथां। दिवः। असमे इति। ग्रन्तः। मुरुतः। सहस्त्रिणम्॥ १३॥
यूयं ग्रयं मरुतः स्पार्हवीरं यूयमृषिमवथ् सामेविप्रम्।
यूयमर्वन्तं भग्रताय् वाजं यूयं धेत्थ् राजांनं श्रुष्ट्मिन्तम्॥ १४॥
यूयम्। ग्रियम्। मुरुतः। स्पार्ह॰वीरम्। यूयम्। ऋषिम्। अव्यथः सामे॰विप्रम्।
यूयम्। अर्वन्तम्। भ्रतायं। वाजंम्। यूयम्। धृत्थः। राजांनम्। श्रुष्ट्॰मन्तंम्॥ १४॥
यूयम्। अर्वन्तम्। भ्रतायं। वाजंम्। यूयम्। धृत्थः। राजांनम्। श्रुष्ट्॰मन्तंम्॥ १४॥
तद्वां यामि द्रविणं सद्यक्तत्यो येना स्वंश्णं तृतनांम नृँग्भि।
इदं सु मे मरुतो हर्यता वचो यस्य तरेम् तरसा शृतं हिमाः॥ १५॥
तत्। वः। यामि। द्रविणम्। सद्यः २ऊत्यः। येन। स्वंः। न। तृतनाम। नृन्। अभि।
इदम्। सु। में। मुरुतः। हुर्युत्। वचंः। यस्य। तरेम। तरसा। शृतम्। हिमाः॥ १५॥

[ 38 ]

[ ५५ ] [ १० श्यावाश्व आत्रेय:। मरुत:। जगती, १० त्रिष्टुप्।]

प्रयंज्यवो मुरुतो भ्राजंदृष्टयो बृहद्वयो दिधरे रुक्मवंक्षसः।
ईयंन्ते अरुवै: सुयमेभिराशुभि: शुभं यातामनु रथा अवृत्सत॥१॥
प्र॰यंज्यव:। मुरुते:। भ्राजंत्॰ऋष्टय:। बृहत्। वर्य:। दृधिरे। रुक्म॰वंक्षसः।
ईयंन्ते। अरुवै:। सु॰यमेभि:। आशु॰भि:। शुभम्। याताम्। अनुं। रथाः। अवृत्सत्॥१॥
स्वयं दिधिध्वे तिवर्षीं यथा विद बृहन्महान्त उर्विया वि राजध।
उतान्तरिक्षं मिमरे व्योजंसा शुभं यातामनु रथा अवृत्सत्॥२॥
स्वयम्। दृधिध्वे। तिविषीम्। यथा। विद। बृहत्। मृहान्तः। उर्विया। वि। राज्ध।
उत। अन्तरिक्षम्। मृमिरे। वि। ओजंसा। शुभम्। याताम्। अनुं। रथाः। अवृत्सत्॥२॥
साकं जाताः सुभ्वः साकमुक्षिताः श्रिये चिदा प्रतरं वावृधुर्नरः।
विरोकिणः सूर्यस्येव रुमयः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत्॥३॥
साकम्। जाताः। सु॰भ्वः। साकम्। उक्षिताः। श्रिये। चित्। आ। प्र॰तुरम्। वृवृधुः। नरः।
वि॰रोकिणः। सूर्यस्यऽइव। रुश्मयेः। शुभम्। याताम्। अनुं। रथाः। अवृत्सत्॥३॥

[ 89]

आभूषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिदृक्षेण्यं सूर्यस्येव चक्षणम्। उतो अस्माँ अमृतत्वे दंधातन् शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ४॥ आ॰भूषेण्यम्। वः। मुरुतः। मुहि॰त्वनम्। दिदृक्षेण्यम्। सूर्यस्यऽइव। चक्षणम्। उतो इति । अस्मान् । अमृत्ऽत्वे । दुधात्न् । शुर्भम् । याताम् । अनु । रथाः । अवृत्स्त् ॥ ४॥ उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वृष्टि वर्षयथा पुरीषिणः। न वो दस्त्रा उप दस्यन्ति धेनवः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत॥ ५॥ उत्। र्दुरयथः । मुरुतः । सुमुद्रतः । यूयम् । वृष्टिम् । वृष्यथः । पुरीषिणः । न। वः। दुस्राः। उपं। दुस्यन्ति। धेनवः। शुर्भम्। याताम्। अनुं। रथाः। अवृत्सति॥ ५॥ यदश्वान्धूर्षु पृषती्रयुंग्ध्वं हिर्णययान्प्रत्यत्काँ अमुंग्ध्वम्। विश्वा इत्स्पृधी मरुतो व्यस्यथ् शुभं यातामनु रथा अवृत्सत॥ ६॥ यत्। अश्वान्। धू:२सु। पृषंती:। अयुंग्ध्वम्। हिर्ण्ययान्। प्रतिं। अत्कान्। अमुंग्ध्वम्। विश्वाः। इत्। स्पृधः। मुरुतः। वि। अस्यथः। शुर्भम्। याताम्। अनुं। रथाः। अवृत्सुत्॥ ६॥ न पर्वता न नुद्यों वरन्त वो यत्राचिध्वं मरुतो गच्छ्थेदु तत्। उत द्यावापृथिवी याथना परि शुभं यातामनु रथा अवृत्सत॥ ७॥ न। पर्वताः। न। नुर्यः। वुरन्तु। वुः। यत्रं। अचिध्वम्। मुरुतुः। गच्छंथ। इत्। ऊँ इतिं। तत्। उत । द्यार्वापृथिवी इति । याथन् । परि । शुभम् । याताम् । अनु । रथाः । अवृत्सत् ॥ ७ ॥ यत्पूर्व्यं मरुतो यच्च नूतनं यदुद्यते वसवो यच्च शस्यते। विश्वस्य तस्य भवथा नवेदसः शुभं यातामनु रथा अवृत्सत॥ ८॥ यत्। पूर्व्यम्। मुरुतः। यत्। च। नूतनम्। यत्। उद्यते। वस्वः। यत्। च। शस्यते। विश्वस्य। तस्य। भुवुथ्। नवैदसः। शुभम्। याताम्। अनु। रथाः। अवृत्सुत्॥ ८॥ मृळतं नो मरुतो मा वंधिष्टनास्मभ्यं शर्म बहुलं वि यन्तन। अधि स्तोत्रस्यं सुख्यस्यं गातन् शुभं यातामनु रथा अवृत्सत्।। ९॥ मृळतं। नुः। मुरुतुः। मा। वृधिष्ट्न्। अस्मर्थ्यम्। शर्मः। बहुलम्। वि। यन्तुन्। अर्धि । स्तोत्रस्य । सुख्यस्य । गातुन् । शुर्भम् । याताम् । अर्नु । रथाः । अवृत्सत् ॥ ९ ॥ यूयम्स्मान्नयत् वस्यो अच्छा निरंहृतिभ्यो मरुतो गृणानाः। जुषध्वं नो हुव्यदातिं यजत्रा वयं स्याम् पत्यो रयीणाम्॥ १०॥

[86]

यूयम्। अस्मान्। नृयत्। वस्यः। अच्छं। निः। अंहृति॰भ्यः। मृष्ट्तः। गृणानाः। जुषर्ध्वम्। नुः। हृव्य॰दांतिम्। युज्त्राः। वयम्। स्याम्। पत्यः। र्यीमाम्॥ १०॥

[ ५६ ] [ ९ श्यावाश्व आत्रेय। मरुतः। बृहतीः;, ३, ७ सतोबृहत्यौ।]

अग्ने शर्धन्तमा गुणं पुष्टं रुक्मेभिर्ञिकाभिः।

विशों अद्य मुरुतामवं ह्वये दिवश्चिद्रोचुनादिर्धं॥ १॥

अग्नै । शर्धन्तम् । आ । गुणम् । पुष्टम् । रुक्मेभिः । अञ्जिभिः ।

विशं:। अद्य। मुरुतांम्। अवं। ह्वये। दिवः। चित्। रोचनात्। अर्धं॥१॥

यथां चिन्मन्यंसे हृदा तदिन्में जग्मुराशसंः। ये ते नेदिंष्ठं हर्वनान्यागम्न तान्वंर्ध भीमसंदृशः॥ २॥

यथा । चित्। मन्यसे। हृदा। तत्। इत्। मे । जुग्मुः। आ॰शसः।

ये। ते। नेदिंष्ठम्। हवनानि। आ॰गमन्। तान्। वर्ध्। भीम॰संदृशः॥ २॥

मीळहुष्मंतीव पृथिवी पर्राहता मद्नेन्येत्यस्मदा।

ऋक्षो न वो मरुतः शिमीवाँ अमो दुधो गौरिव भीम्युः॥ ३॥

मीळहुष्मतीऽइव। पृथिवी। परां°हता। मदंन्ती। एति। अस्मत्। आ।

ऋक्षै:। न। वः। मुरुतः। शिमी॰वान्। अर्मः। दुधः। गौःऽईव। भीुमु॰युः॥ ३॥

नि ये रिणन्योर्जसा वृथा गावो न दुर्ध्रः।

अश्मानं चित्स्वर्यं १ पर्वतं गिरिं प्र च्यावयन्ति यामभिः॥ ४॥

नि। ये। रिणन्ति। ओर्जसा। वृथां। गार्वः। न। दुः२धुरः।

अश्मानम्। चित्। स्वर्यम्। पर्वतम्। गिरिम्। प्र। च्युवयन्ति। यामे॰भि:॥४॥

उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमैः समुक्षितानाम्। मुरुतां पुरुतम्मपूर्व्यं गवां सर्गमिव ह्वये॥ ५॥ [१९]

उत्। तिष्ठु। नूनम्। एषाम्। स्तोमैः। सम्॰ डेक्षितानाम्।

मुरुताम्। पुरु॰तमम्। अपूर्व्यम्। गर्वाम्। सर्गम्ऽइव। ह्वये॥ ५॥

युङ्गध्वं हार्भषी रथे युङ्गध्वं रथेषु रोहितः।

युङ्ग्ध्वं हरीं अजिरा धुरि वोळहवे वहिष्ठा धुरि वोळहंवे॥ ६॥

युङ्ग्ध्वम्। हि। अरुषी:। रथे। युङ्ग्ध्वम्। रथेषु। ग्रोहितः।

युङ्ध्वम्। हरी इति । अजिरा। धुरि। वोळ्हेवे। वहिष्ठा। धुरि। वोळ्हेवे॥ ६॥

ज्त स्य वाज्यंश्वस्तुं विष्वणिं रिह स्मं धायि दर्शतः।

मा वो यामेषु मरुतश्चरं कर्त्र्यं तं रथेषु चोदत॥७॥

ज्ता स्यः। वाजी। अरुषः। तुवि॰ स्विनः। इह। स्मः। धायि। दुर्शतः।

मा। वः। यामेषु। मुरुतः। चिरम्। कर्त्। प्र। तम्। रथेषु। चोद्तः॥७॥

रथं नु मारुतं व्यं श्रेवस्युमा हुंवामहे।

आ यस्मिन्तस्थौ सुरणांनि बिश्रेती सर्चा मुरुत्सुं रोद्सी॥८॥

रथंम्। नु। मार्रुतम्। व्यम्। श्र्वस्युम्। आ। हुवामहे।

आ। यस्मिन्। तस्थौ। सु॰ रणांनि। बिश्रेती। सर्चा। मुरुत्॰ सुं। रोदसी॥८॥

तं वः शर्धं रथेशुभं त्वेषं पनस्युमा हुंवे।

यस्मिन्सुजांता सुभगां महीयते सर्चा मुरुत्भं मीळहुषी॥९॥

तम्। वः। शर्धम्। रथे॰ शुभम्। त्वेषम्। पनस्युम्। आ। हुवे।

यस्मिन्। सु॰ जांता। सु॰ भगां। मुहीयते। सर्चा। मुरुत्॰ सुं। मीळहुषी॥९॥

[ 20] (8)

[५७][८ श्यावाश्व आत्रेयः। मरुतः। जगती, ७-८ त्रिष्टुभौ।]

आ र्हद्रास् इन्द्रंबन्तः स्जोषंसो हिरंण्यरथाः सुवितायं गन्तन।
इयं वो अस्मत्प्रति हर्यते मृतिस्तृष्णजे न दिव उत्सां उद्यवे॥१॥
आ। रृद्रासः। इन्द्रं वन्तः। स् जोषंसः। हिरंण्य रथाः। सुवितायं। गृन्तुन्।
इयम्। वः। अस्मत्। प्रति। हुर्यते। मृतिः। तृष्ण जै। न। दिवः। उत्साः। उद्यये॥१॥
वाशींमन्त ऋष्ट्रिमन्तो मनीषणाः सुधन्वान इषुमन्तो निष्कृत्रणाः।
स्वश्वाः स्थ सुरथाः पृश्निमातरः स्वायुधा मरुतो याथना शुभम्॥२॥
वाशीं मन्तः। ऋष्ट् मन्तः। मृनीषिणाः। सु धन्वानः। इषु भन्तः। निष्कृत्रणाः।
सु अश्वाः। स्था। सु रथाः। पृश्नि भातरः। सु अग्युधाः। मृरुतः। ग्रुभम्॥२॥
धूनुथ द्यां पर्वतान्दाशुषे वसु नि वो वनां जिहते यामंनो भिया।
धूनुथ। द्याम्। पर्वतान्। द्याशुषे। वसुं। नि। वः। वनां। जिहते। यामंनः। भिया।
कोपर्यथ। पृथिवीम्। पृश्नि भातरः। शुभे। यत्। उग्रा। पृषेतीः। अर्यु ध्वम्॥३॥

[ 28]

वार्तत्विषो मुरुतों वृर्षनिर्णिजो युमाईव सुसंदृशः सुपेशंसः। पुशङ्गाश्वा अरुणाश्चा अरेपसः प्रत्वेक्षसो महिना द्यौरिवोर्खः॥ ४॥ वातं ॰ त्विष:। मुरुतं:। वृषं ॰ निर्निज:। युमा:ऽईव। सु॰ संदृश:। सु॰ पेशंस:। पुशङ्ग'°अश्वा:। अुरुण°अश्वा:। अुरेपर्स:। प्र°त्वंक्षस:। मुहिना। द्यौ:ऽईव। उरवं:॥ ४॥ पुरुद्रप्सा अञ्जिमन्तः सुदानेवस्त्वेषसंदृशो अनव्भर्राधसः। सुजातासो जुनुषा रुक्मवंक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे॥ ५॥ पुरु॰द्रप्सा:। अञ्जि॰मन्तः। सु॰दानेवः। त्वेष॰संदृशः। अनुवृभ्र॰राधसः। सु॰जातासं:। जुनुषां। रुक्म॰वंक्षस:। दिव:। अर्का:। अमृतंम्। नामं। भेजिरे ॥ ५ ॥ ऋष्टयों वो मरुतो अंसंयोरिध सह ओजों बाह्वोर्वो बलंं हितम्। नृम्णा शीर्षस्वार्युधा रथेषु वो विश्वां वः श्रीरधिं तुनूषुं पिपिशे॥ ६॥ ऋष्टर्यः। वः। मुरुतः। अंसंयोः। अधि। सर्हः। ओर्जः। बाह्वोः। वः। बलम्। हितम्। नृम्णा। शीर्ष॰सुं। आयुंधा। रथेंषु। वु:। विश्वां। वु:। श्री:। अधि। तुनूषुं। पिृपि्शे ॥ ६ ॥ गोम्दश्वां वृद्रथं वत्सुवीरं चुन्द्रवृद्राधों मरुतो ददा नः। प्रशस्तिं नः कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वोऽवंसो दैव्यंस्य॥ ७॥ गो॰मंत्। अश्वं॰वत्। रथं॰वत्। सु॰वीरंम्। चुन्द्र॰वंत्। रार्धः। मुरुतः। दुद्। नुः। प्र°शंस्तिम्। नुः। कृणुत्। रुद्रियासुः। भृक्षीय। वुः। अवंसः। दैर्व्यस्य॥७॥ हुये नरो मरुतो मृळता नुस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञाः। सत्यंश्रुतः कर्वयो युर्वानो बृहंदिरयो बृहदुक्षमाणाः॥ ८॥ हुये। नर्रः। मरुतः। मृळत्। नुः। तुर्वि॰मघासः। अमृताः। ऋते॰ज्ञाः। सत्य'°श्रुतः। कवयः। युवानः। बृहंत्°िगरयः। बृहत्। उक्षमाणाः॥ ८॥

[ 25]

[ ५८ ] [ ८ श्यावाश्व आत्रेयः। मरुतः। त्रिष्टुप्।]

तम् नूनं तिविषीमन्तमेषां स्तुषे गुणं मार्हतं नव्यसीनाम्।
य आश्वंश्वा अमेवद्वहंन्त उतेशिरे अमृतंस्य स्वराजः॥ १॥
तम्। कुँ इति । नूनम्। तिविषी॰मन्तम्। एषाम्। स्तुषे। गुणम्। मार्हतम्। नव्यसीनाम्।
ये। आशु॰अंश्वाः। अमे॰वत्। वहंन्ते। उत। ईशिरे। अमृतंस्य। स्व॰राजः॥ १॥

त्वेषं गुणं तुवसं खादिहस्तं धुनिव्रतं मायिनं दातिवारम्। मुयोभुवो ये अमिता महित्वा वन्दस्व विष्र तुविराधसो नृन्॥ २॥ त्वेषम्। गुणम्। तुवसंम्। खार्दं॰हस्तम्। धुनिं॰व्रतम्। मायिनंम्। दातिं॰वारम्। मुयु:२भुवं:। ये। अर्मिता:। मुहि॰त्वा। वन्दंस्व। विष्ठु। तुवि॰रार्धंस:। नृन्॥ २॥ आ वो यन्तूदवाहासों अद्य वृष्टिं ये विश्वें मुरुतो जुनन्तिं। अयं यो अग्निर्मरुतः सिमद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः ॥ ३॥ आ। वु:। युन्तु। उदु°वाहासं:। अद्य। वृष्टिम्। ये। विश्वें। मुरुतं:। जुनन्ति। अयम्। य:। अग्नि:। मुरुत:। सम्°इंद्धः। एतम्। जुष्ध्वम्। कुव्यः। युवानः॥ ३॥ यूयं राजानुमिर्युं जनाय विभ्वतुष्टं जनयथा यजत्राः। युष्पदेति मुष्टिहा बाहुजूतो युष्पत्सद्श्वो मरुतः सुवीरः॥ ४॥ यूयम्। राजानम्। इर्यम्। जनाय। विभव्°तष्टम्। जुनुयुथ्। युज्त्राः। युष्मत्। एति । मुष्टि॰हा। बाहु॰र्जूतः। युष्मत्। सत्॰अश्वः। मुरुतः। सु॰वीर्रः॥ ४॥ अराड्वेदचरमा अहेव प्रप्रं जायन्ते अकेवा महोभिः। पृश्नैः पुत्रा उपमासो रिभष्ठाः स्वया मृत्या मुरुतः सं मिमिक्षुः॥ ५॥ अ्राःऽईव। इत्। अचरमाः। अहाऽइव। प्र°प्रं। जायुन्ते। अर्कवाः। महं:२भि:। पृश्नै:। पुत्रा:। उप्भार्स:। रिभेष्ठा:। स्वयां। मृत्या। मुरुत्तै:। सम्। मिमिक्षु:॥ ५॥ यत्प्रायांसिष्टु पृषंतीभिरश्वैवींळुपुविभिर्मरुतो रथेभिः। क्षोदन्त आपो रिणते वनान्यवोस्त्रियो वृष्भः क्रन्दतु द्यौः॥ ६॥ यत्। प्र। अयांसिष्ट। पृषंतीभि:। अश्वै:। वी्ळुप्वि॰भि:। मुरुत्:। रथैभि:। क्षोदंन्ते। आपः। रिण्ते। वर्नानि। अवं। उस्त्रियः। वृष्भः। ऋन्दुतु। द्यौः॥ ६॥ प्रथिष्ट् यामन्पृथिवी चिदेषां भर्तेव गर्भं स्विमच्छवी धुः। वातान्ह्यश्वान्धुर्यायुयुत्रे वर्षं स्वेदं चक्रिरे सृद्रियासः॥७॥ प्रथिष्ट। यामन्। पृथिवी। चित्। एषाम्। भर्ताऽइव। गर्भम्। स्वम्। इत्। शर्वः। धुः। वार्तान्। हि। अश्वान्। धुरि। आ॰युयुत्रे। वृर्षम्। स्वेदम्। चुक्रिरे। रुद्रियांसः॥७॥ हुये नर्गे मरुतो मृळतां नुस्तुवीमघासो अमृता ऋतज्ञाः। सत्यंश्रुतः कवयो युवानो बृहंद्रिरयो बृहदुक्षमाणाः॥ ८॥

[ 23]

हुये। नर्रः। मर्रुतः। मृळ्तं। नुः। तुर्वि॰मघासः। अर्मृताः। ऋतं॰ज्ञाः। सत्यं॰श्रुतः। कर्वयः। युर्वानः। बृहंत्॰गिरयः। बृहत्। उक्षमाणाः॥ ८॥

[ ५९ ] [ ८ श्यावाश्व आत्रेय:। मरुत:। जगती, ८ त्रिष्टुप्।] प्र वः स्पर्ळकन्त्सुवितार्यं दावनेऽर्चां दिवे प्र पृथिव्या ऋतं भरे। उक्षन्ते अश्वान्तर्रंषन्त आ रजोऽनु स्वं भानुं श्रंथयन्ते अर्ण्वै:॥१॥ प्र। वः। स्पट्। अक्रन्। सुवितायं। दावने। अर्च। दिवे। प्र। पृथिव्यै। ऋतम्। भुरे। उक्षन्ते । अश्वान् । तरुषन्ते । आ। रजः । अनुं । स्वम् । भानुम् । श्रथयन्ते । अर्णवैः ॥ १ ॥ अमादेषां भियसा भूमिरेजित नौर्न पूर्णा क्षरित व्यथिर्यती। दूरेदृशों ये चितयंन्त एमंभिरन्तर्महे विदर्थे येतिरे नर्:॥ २॥ अमात्। एषाम्। भियसां। भूमिः। एज्ति। नौः। न। पूर्णा। क्षुरति। व्यर्थिः। यती। दूरे॰दृष्रः। ये। चित्रयन्ते। एमं॰भिः। अन्तः। मुहे। विदर्थे। येतिरे। नरः॥ २॥ गर्वामिव श्रियसे शृङ्गमुत्तमं सूर्यो न चक्षू रजसो विसर्जने। अत्याइव सुभ्वं ११चारंवः स्थन् मर्याइव श्रियसे चेतथा नरः॥ ३॥ गवाम्ऽइव। श्रियसे । शृङ्गम्। उत्°त्मम्। सूर्यः। न। चक्षुः। रजसः। वि्॰सर्जने। अत्याः ऽइव । सु॰भ्वः । चार्यवः । स्थुन् । मर्याः ऽइव । श्रियसे । चेत्थु । न्रः ॥ ३ ॥ को वो महान्ति महुतामुद्रिशनवृत्कस्काव्या मरुतः को हु पौंस्या। यूयं हु भूमिं किरणुं न रेजथु प्र यद्भरध्वे सुवितायं दावने ॥ ४॥ कः। वः। मुहान्ति । मुहुताम्। उत्। अश्नुवृत्। कः। कार्व्या । मुरुतः। कः। हु। पौँस्या । यूयम्। हु। भूमिम्। किरणम्। न। रेजुथ्। प्र। यत्। भरध्वे। सुवितायं। दावने ॥ ४॥ अञ्चाड्वेदेरुषासः सर्बन्धवः शूराइव प्रयुधः प्रोत युंयुधः। मयींइव सुवृधों वावृधुर्नरः सूर्यंस्य चक्षुः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः॥५॥ अश्वाःऽइव । इत् । अरुषासः । स॰बन्धवः । शूर्गःऽइव । प्र॰युर्धः । प्र । उत । युयुधुः । मयीं:ऽइव। सु॰वृधं:। वृवृधु:। नर्रं:। सूर्यंस्य। चक्षुं:। प्र। मिनुन्ति। वृष्टि॰भिं:॥ ५॥ ते अञ्येष्ठा अकंनिष्ठास उद्भिदोऽमंध्यमासो महंसा वि वांवृथुः। सुजातासों जुनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छां जिगातन॥ ६॥

ते। अञ्चेष्ठाः। अर्कनिष्ठासः। उत्°िभदेः। अर्मध्यमासः। महसा। वि। व्वृधुः। सु॰जातासः। जुनुषां। पृश्निं॰मातरः। दिवः। मर्याः। आ। नः। अच्छं। जिगातन्॥ ६॥ वयो न ये श्रेणीः पृप्तुरोज्सान्तान्दिवो बृंहतः सानुंनस्परि। अश्वांस एषामुभये यथां विदुः प्र पर्वतस्य नभ्नूरंचुच्यवुः॥ ७॥ वर्यः। न। ये। श्रेणीः। पृप्तुः। ओर्जसा। अन्तान्। दिवः। बृहृतः। सानुंनः। परि। अश्वांसः। एषाम्। उभये। यथां। विदुः। प्र। पर्वतस्य। नुभनून्। अचुच्यवुः॥ ७॥ . मिमातु द्यौरदितिर्वीतये नः सं दानुंचित्रा उषसो यतन्ताम्। आचुच्यवुर्दिव्यं कोशंमेत ऋषे रुद्रस्यं मुरुतो गृणानाः॥ ८॥ मिमातु। द्यौः। अदितिः। वीतये। नः। सम्। दानुं॰चित्राः। उषसंः। युतन्ताम्। आ। अचुच्यवुः। दिव्यम्। कोशंम्। एते। ऋषे। रुद्रस्यं। मुरुतंः। गृणानाः॥ ८॥ आ। अचुच्यवुः। दिव्यम्। कोशंम्। एते। ऋषे। रुद्रस्यं। मुरुतंः। गृणानाः॥ ८॥

[88]

[६०][८ श्यावाश्व आत्रेयः। मरुतः। त्रिष्टुप्; ७-८ जगत्यौ।]

इंळे अग्निं स्ववंसं नमोभिरिह प्रंस्तो वि चंयत्कृतं नः।
रथैरिव प्र भेरे वाज्यद्धिः प्रदक्षिणिन्मुरुतां स्तोमंमृध्याम्॥१॥
ईळे। अग्निम्। सु॰अवंसम्। नमःरिभः। इह। प्र॰सतः। वि। च्यत्। कृतम्। नः।
रथैः उइव। प्र। भरे। वाज्यत्॰भिः। प्र॰दक्षिणित्। मुरुताम्। स्तोमंम्। ऋध्याम्॥१॥
आ ये तस्थुः पृषंतीषु श्रुतासं सुखेषुं रुद्रा मुरुतो पर्यतिश्चित्॥२॥
आ। ये। तस्थुः। पृषंतीषु। श्रुतासं। सु॰खेषुं। रुद्राः। मुरुतः। रथेषु।
वनां। चित्। उग्राः। जिहते। नि। वः। भिया। पृथिवी। चित्। रेजते। पर्यतः। चित्॥२॥
पर्वतिश्चन्मिहं वृद्धो बिभाय दिविश्चत्सानुं रेजत स्वने वंः।
यत्कीळथ मरुत ऋष्टिमन्त आपंइव सुध्यंञ्चो धवध्वे॥३॥
पर्वतः। चित्। महिं। वृद्धः। बिभाय। दिवः। चित्। सानुं। रेजत्। स्वने। वः।
यत्। क्रीळथ। मुरुतः। ऋष्टि॰मन्तः। आपंःऽइव। सुध्यंञ्चः। धुवध्वे॥३॥
व्याः वेदैवतासो हिरंणयेरिभ स्वधाभिस्तन्वंः पिपिश्रे।
श्रिये श्रेयांसस्त्वो रथेषु सुत्रा महांसि चिक्ररे तुनूषुं॥४॥

व्राःऽईव। इत्। रैवृतासः। हिर्ण्यैः। अभि। स्वधाभिः। तुन्वैः। पिपिश्रे। श्रिये। श्रेयांसः। त्वसंः। रथेषु। स्त्रा। महांसि। चुक्रिरे। तुनूषुं॥ ४॥ अञ्चेष्ठासो अर्कनिष्ठास एते सं भ्रातंरो वावृधुः सौभंगाय। युवां पिता स्वर्पा रुद्र एंषां सुद्धा पृश्निः सुदिनां मुरुद्ध्यः॥५॥ अञ्येष्ठासः। अकेनिष्ठासः। एते। सम्। भ्रातरः। वृवृधुः। सौभंगाय। युर्वा । प्रिता । सु॰अपां: । रुद्र: । एषाम् । सु॰दुर्घा । पृष्टिनं: । सु॰दिनां । मुरुत्॰भ्यं: ॥ ५ ॥ यदुंत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासो दिवि छ। अतों नो रुद्रा उत वा न्वंशस्याग्ने वित्ताद्धविषो यद्यजाम॥६॥ यत्। उत्°तमे। मुरुतः। मुध्यमे। वा। यत्। वा। अवमे। सु॰भुगासः। दिवि। स्थ। अर्तः। नुः। रुद्राः। उत। वा। नु। अस्य। अग्नै। वित्तात्। हुविषेः। यत्। यर्जाम॥६॥ अग्निश्च यन्मंरुतो विश्ववेदसो दिवो वर्हध्व उत्तरादिध ष्णुभिः। ते मन्दसाना धुनयो रिशादसो वामं धंत्त यर्जमानाय सुन्वते॥ ७॥ अग्नि:। चु। यत्। मुरुतु:। विश्वु°वेदुसु:। द्विव:। वह ध्वे। उत्°त्रेरात्। अर्धि। स्नु°र्भि:। ते। मुन्दुसानाः। धुनेयः। रिशादुसः। वामम्। धृत्। यर्जमानाय। सुन्वते॥ ७॥ अग्नै मुरुद्धिः शुभयद्भिर्ऋक्वभिः सोमं पिब मन्दसानो गणिश्रिभिः। पावकेभिविश्वमिन्वेभिरायुभिर्वैश्वानर प्रदिवां केतुनां सुजूः॥ ८॥ [ 24] अग्नै । मुरुत्°भिः । शुभयंत्°भिः । ऋक्वं°भिः । सोमम् । पुब् । मुन्दुसानः । गुण्श्रि°भिः । पावकेभि:। विश्वम्°डुन्वेभि:। आयु°भि:। वैश्वानर। प्र°दिवां। केतुनां। सु°जू:॥ ८॥

[६१][१९ श्यावाश्व आत्रेयः। १-४, ११-१६ मरुतः; ५-८ तरन्तमहिषी शशीयसी; ९ वैदद्शिवः पुरमीळ्हः, १० वैदद्शिवस्तरन्तः, १७-१९ दाभ्यों रथवीतिः। गायत्री, ३ निचृत्, ५ अनुष्टुप्, ९ सतोबृहती।]

के छा नरः श्रेष्ठंतमा य एकंएक आयय। प्रमस्यां परावर्तः॥ १॥ के। स्था नरः। श्रेष्ठं तमाः। ये। एकं:२एकः। आ्वया प्रमस्याः। प्राव्वरः॥ १॥ क्वं१ वोऽश्वाः क्वाईभीशंवः कथं शंक कथा यय। पृष्ठं सदीं नसोर्यमः॥ २॥ क्वं। वः। अश्वाः। क्वं। अभीशंवः। कथम्। श्रेक्। कथा। यय। पृष्ठे। सदंः। नसोः। यमः॥ २॥

जुघने चोदं एषां वि सुक्थानि नरों यमुः। पुत्रुकृथे न जनंयः॥ ३॥ जुघनै । चोदै:। एषाम् । वि । सुक्थानि । नरै:। युमु:। पुत्रु°कृथे । न । जनैय:॥ ३॥ पर्गं वीरास एतन् मर्यांसो भद्रंजानयः। अग्नितपो यथासंथ॥ ४॥ पर्ग । वी्रासुः। इतुन । मर्योसः। भद्र'॰जानयः। अग्नि॰तर्पः। यथा । अस्थ ॥ ४॥ सनुत्साश्र्यं पृशुमुत गर्यं शृतावयम्। श्यावाश्वस्तुताय या दोर्वीरायोपुबर्बृहत्।। ५॥ [ 38 ] सर्नत्। सा। अश्रव्यम्। पृशुम्। उत्त। गर्व्यम्। शृत॰अवयम्। श्यावाश्वं°स्तुताय। या। दो:। वी्रायं। उपु°बर्बृहत्॥५॥ उत त्वा स्त्री शर्शीयसी पुंसो भविति वस्यसी। अदेवत्रादराधसः॥ ६॥ उत्त। त्वा । स्त्री । शर्शीयसी । पुंस: । भुवृत्ति । वस्यसी । अदैव°त्रात् । अराधसं: ॥ ६ ॥ वि या जानाति जस्ंिं वि तृष्यन्तं वि कामिनम्। देवत्रा कृणिते मर्नः॥ ७॥ वि। या। जानाति। जसुरिम्। वि। तृष्यन्तम्। वि। कामिनम्। देव्॰त्रा। कृणुते। मर्नः॥ ७॥ उत घा नेमो अस्तुतः पुमाँ इति बुवे पुणिः। स वैरदेय इत्सुमः॥ ८॥ उत्। घु । नेम: । अस्तुत: । पुर्मान् । इति । ब्रुवे । पुणि: । स: । वैरं°देये । इत् । सुम: ॥ ८ ॥ उत में ऽरपद्युवृतिर्मम्नदुषी प्रति श्यावार्यं वर्तनिम्। वि रोहिंता पुरुमीळहायं येमतुर्विप्रांय दीर्घयंशसे॥ ९॥ उत। मे । अरपुत्। युवृतिः। मुमुन्दुर्षी । प्रति । श्यावाय । वृर्तुनिम्। वि। रोहिंता। पुरु॰मी॒ळ्हायं। ये॒म्तु:। विप्राय। दीृर्घ॰यंशसे॥ ९॥ यो में धेनूनां शृतं वैदंदिश्वर्यथा ददंत्। तर्न्तईव मंहनां॥ १०॥ [ 29] यः। मे । धेनूनाम्। शतम्। वैदंत्°अश्वः। यथां। ददंत्। तर्नतःऽईव। मुंहनां॥ १०॥ य ईं वहन्त आ्शुभिः पिबन्तो मदिरं मधुं। अत्र श्रवांसि दिधरे॥ ११॥ ये। ईम्। वहंन्ते। आशु॰भिं:। पिबंन्तः। मृद्रिरम्। मधुं। अत्रं। श्रवंसि। दुधिरे॥ ११॥ येषां श्रियाधि रोदंसी विभाजन्ते रथेष्वा। दिवि रुक्मईवोपरि॥ १२॥ येषाम् । श्रिया । अधि । रोदंसी इति । वि॰भ्राजन्ते । रथेषु । आ । दिवि । रुक्मः ऽईव । उपरि ॥ १२ ॥ युवा स मार्रुतो गुणस्त्वेषरंथो अनेद्यः। शुभुंयावाप्रतिष्कुतः॥ १३॥ युवां। स। मारुतः। गुणः। त्वेष°रंथः। अनैद्यः। शुभुम्°यावां। अप्रतिष्कुतः॥ १३॥

को वैद नूनमेषां यत्रा मदीन्त धूतयः। ऋतर्जाता अरेपसः॥ १४॥
कः। वेद् । नूनम्। एषाम्। यत्रं। मदीन्त । धूत्यः। ऋतःजाताः। अरेपसः॥ १४॥
यूयं मतं विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया। श्रोतारो यामंहृतिषु॥ १५॥
यूयम्। मर्तम्। विपन्यवः। प्रः नेतारंः। इत्था। धिया। श्रोतारः। यामं हृतिषु॥ १५॥
ते नो वसूनि काम्यां पुरुष्चन्द्राः रिशादसः। आ यिज्ञयासो व न॥ १६॥
ते। नः। वसूनि। काम्यां। पुरुष्चन्द्राः। रिशादुसः। आ। युज्ञियासः। वृवृत्तन्॥ १६॥
एतं मे स्तोमंमूम्ये दाभ्याय परां वह। गिरो देवि युथीरिव॥ १७॥
एतम्। मे। स्तोमंम्। ऊर्म्ये। दाभ्यायं। परा। वृह् । गिरंः। देवि । रुथीः ऽईव॥ १७॥
उत में वोचतादिति सुतसोमे रथवीतौ। न कामो अपं वेति मे॥ १८॥
उत । मे। वोच्तात्। इति । सुतः सौमे। रथं वितौ। न। कामः। अपं। वेति । मे॥ १८॥
एष श्लेति रथं वीतिः। मुघः वां। गोः मंतीः। अनु। पर्वतेषु। अपं श्लितः॥ १९॥

एषः। श्लेति। रथं विति:। मुघः वां। गोः मंतीः। अनु। पर्वतेषु। अपं श्लितः॥ १९॥

[६२][९ श्रुतविदात्रेयः, मित्रावरुणौ। त्रिष्टुप्।]

ऋतेन ऋतमिषिहितं धुवं वां सूर्यंस्य यत्रं विमुचन्यश्वीन्।
दशं शता सह तंस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ठं वर्षुषामपश्यम्॥ १॥
ऋतेन । ऋतम्। अपि॰हितम्। धुवम्। वाम्। सूर्यस्य। यत्रं। वि॰मुचित्तः। अश्वीन्।
दशं। शता। सह। तस्थुः। तत्। एकंम्। देवानाम्। श्रेष्ठंम्। वर्षुषाम्। अपुष्यम्॥ १॥
तत्सु वां मित्रावरुणा महित्वमीमां तस्थुषीरहंभिदंदहे।
विश्वाः पिन्वथः स्वसंरस्य धेना अनुं वामेकः पविता वंवर्तः॥ २॥
तत्। सु। वाम्। मित्रावरुणा । महि॰त्वम्। र्डुमां। तस्थुषीः। अहं॰भिः। दुदुहे।
विश्वाः। पिन्वथः। स्वसंरस्य। धेनाः। अनुं। वाम्। एकंः। पविः। आ। ववर्तः॥ २॥
अधारयतं पृथिवीमृत द्यां मित्रंराजाना वरुणा महोभिः।
वर्धयंतमोषधीः पिन्वंतं गा अवं वृष्टिं सृंजतं जीरदान् ॥ ३॥
अधीरयतम्। पृथिवीम्। उत। द्याम्। मित्रंराजाना। वृरुणा । महंः२भि।
वर्धयंतम्। ओषंधीः। पिन्वंतम्। गाः। अवं। वृष्टिम्। सृजुत्म्। जीर्दान् इतिं जीर॰दान् ॥ ३॥
वर्धयंतम्। ओषंधीः। पिन्वंतम्। गाः। अवं। वृष्टिम्। सृजुत्म्। जीर्दान् इतिं जीर॰दान् ॥ ३॥

[30]

[38]

आ वामश्वांसः सुयुजी वहन्तु युतर्रश्मय उप यन्त्वर्वाक्। घृतस्यं निर्णिगर्नुं वर्तते वामुप् सिन्धंवः प्रदिविं क्षरन्ति॥ ४॥ आ। वाम्। अश्वांसः। सु॰युर्जः। वृहुन्तु। यत॰र्रश्मयः। उपं। युन्तु। अवीक्। घृतस्य । निःश्निक्। अनु । वृत्ते । वाम्। उप । सिन्ध्वः। प्र°दिवि । क्ष्रान्ति ॥ ४॥ अनुं श्रुताम्मितुं वर्धंदुर्वीं बुर्हिरिंव यर्जुषा रक्षंमाणा। नमस्वन्ता धृतदुक्षाधि गर्ते मित्रासांथे वरुणेळास्वन्तः॥ ५॥ अर्नु । श्रुताम् । अमितिम् । वर्धत् । उर्वीम् । बर्हि :ऽईव । यर्जुषा । रक्षमाणा । नर्मस्वन्ता। धृतु°दुक्षा। अधि। गर्ते। मित्रं। आसांथे इति। वुरुण्। इळासु। अन्तरिति॥ ५॥ अक्रविहस्ता सुकृते परस्या यं त्रासांथे वरुणेळास्वन्तः। राजांना क्षुत्रमहंणीयमाना सहस्रंस्थूणं बिभृथः सह द्वौ ॥ ६ ॥ अक्रीवि°हस्ता। सु°कृतै। प्रः२पा। यम्। त्रासार्थे इति। व्रुणा। इळासु। अन्तरिति। राजांना। क्षुत्रम्। अहंणीयमाना। सहस्रं°स्थूणम्। बिभृथु:। सह। द्वौ॥६॥ हिरंण्यनिर्णिगयों अस्य स्थूणा वि भ्रांजते दिव्यं १ श्वाजनीव। भुद्रे क्षेत्रे निर्मिता तिल्विले वा सुनेमु मध्वो अर्धिगर्त्यस्य॥७॥ हिरंण्य॰निर्निक्। अयः। अस्य। स्थूणां। वि। भ्राज्ते। दिवि। अश्वाजंनीऽइव। भुद्रे । क्षेत्रे । नि॰र्मिता । तिल्विले । वा । सुनेम । मध्वः । अधि॰गर्त्यस्य ॥ ७ ॥ हिरंण्यरूपमुषस्रो व्युष्टावर्यःस्थूणमुर्दिता सूर्यस्य। आ रोहथो वरुण मित्र गर्तुमत्रश्चक्षाथे अदितिं दितिं च॥८॥ हिरंण्य°रूपम्। उषसं:। वि°उंष्टौ। अयं:२स्थूणम्। उत्°ईता। सूर्यस्य। आ। रो्हथु:। वुरुण्। मित्र्। गर्तम्। अतः। चुक्षाथे इति। अदितिम्। दितिम्। चु॥८॥ यद्वंहिं छुं नातिविधें सुदानू अच्छिंद्रं शर्म भुवनस्य गोपा। तेनं नो मित्रावरुणावविष्टुं सिषासन्तो जिगीवांसः स्याम॥ ९॥ यत्। बंहिष्ठम्। न। अति॰ विधे। सुदानू इति सु॰ दानू। अच्छिद्रम्। शर्म। भुवनुस्य। गोपा। तेन । नुः। मित्रावुरुणौ । अविष्टम् । सिसासन्तः। जिगीवांसः। स्याम् ॥ ९॥ इत्याश्वलायन-संहितायां चतुर्थाष्टके तृतीयोऽध्याय: समाप्त:॥

## ॥ अथ चतुर्थाष्टके चतुर्थोऽध्यायः॥

[६३] [७ अर्चनाना आत्रेय:। मित्रावरुणौ। जगती।] ऋतस्य गोपावधि तिष्ठथो रथं सत्यधर्माणा परमे व्योमनि। यमत्रं मित्रावरुणावंथो युवं तस्मैं वृष्टिर्मधुंमित्पन्वते द्विवः॥ १॥ ऋतस्य। गोपौ । अर्धि । तिष्ठुथुः। रथम्। सत्यं धर्माणा। पुरमे। वि॰औमनि। यम्। अत्रं। मित्रावरुणा। अवंथः। युवम्। तस्मं। वृष्टिः। मधुं॰मत्। पिन्वते। दिवः॥१॥ सम्प्राजावस्या भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदर्थे स्वर्दृशां। वृष्टिं वां राधों अमृतुत्वमीमहे द्यावांपृथिवी वि चरन्त तुन्यवं:॥ २॥ सम्॰राजौ । अस्य । भुवनस्य । राज्यः । मित्रावरुणा । विदर्थे । स्वः २दृशा । वृष्टिम् । वाम् । रार्धः । अमृत्°त्वम् । ईमहे । द्यावापृथिवी इति । वि । चुरन्ति । त्नयवैः ॥ २ ॥ सुम्राजा उग्रा वृष्भा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावर्रुणा विचेर्षणी। चित्रेभिरभैरुपं तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य माययां॥ ३॥ सुम्°राजौ । उुग्रा । वृष्भा । दिवः। पती इति । पृथिव्याः। मित्रावर्रणा । विचेर्षणी इति वि°चेर्षणी । चित्रेभिः। अभ्रैः। उपं। तिष्ठ्यः। रवम्। द्याम्। वृष्ययः। असुरस्य। माययां॥ ३॥ माया वंं मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमार्युधम्। तमुभ्रेणं वृष्ट्या गूहथो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते॥ ४॥ माया। वाम्। मित्रावुरुण्। दिवि। श्रिता। सूर्यः। ज्योतिः। चुर्ति। चित्रम्। आर्युधम्। तम्। अभ्रेणं। वृष्ट्या। गूह्थः। दिवि। पर्जन्य। द्रुप्साः। मधुं॰मन्तः। ई्र्ते॥ ४॥ रथं युञ्जते मुरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गर्विष्टिषु। रजांसि चित्रा वि चंरन्ति तुन्यवों द्विवः संप्राजा पर्यंसा न उक्षतम्॥५॥ रथम्। युञ्जूते। मुरुतः। शुभे। सु॰खम्। शूर्रः। न। मित्रावुरुणा। गो॰ईष्टिषु। रजांसि। चित्रा। वि। चुरन्ति। तुन्यवै:। दिव:। सुम्°राजाः। पर्यसा। न:। उक्षुतुम्॥ ५॥

वाचं सु मित्रावरुणा्विरांवतीं पूर्जन्यंश्चित्रां वंदित् त्विषीमतीम्।
अभ्रा वंसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामरेपसंम्॥ ६॥
वाचंम्। सु। मित्रावरुणाः। इरां वर्षयतमरुणामरेपसंम्॥ ६॥
अभ्रा। वसतः। मुरुतः। सु। माययां। द्याम्। वर्षयतम्। अरुणाम्। अरेपसंम्॥ ६॥
धर्मणा मित्रावरुणाः विपश्चिता वृता रक्षेथे असुरस्य माययां।
ऋतेन् विश्वं भुवंनं वि रांजथः सूर्यमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथम्॥ ७॥
धर्मणा। मित्रावरुणा। विपःरिचता। वृता। रक्षेथे इतिं। असुरस्य। माययां।
ऋतेनं। विश्वंम्। भुवंनम्। वि। राज्थः। सूर्यम्। आ। धत्थः। दिवि। चित्र्यंम्। रथम्॥ ७॥

[8]

[ ६४ ] [ ७ अर्चनाना आत्रेयः। मित्रावरुणौ। अनुष्टुप्, ७ पड्किः। ] वर्फणं वो रिशार्दसमृचा मित्रं हेवामहे। परि व्रजेवं बाह्वोर्जगन्वांसा स्वर्णरम्॥ १॥ वरंणम्। वु:। रिशादंसम्। ऋचा। मित्रम्। हुवामुहे। परिं। ब्रुजाऽईव। बाह्धोः। जुगुन्वांसां। स्वं:२नरम्॥१॥ ता बाहर्वा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते। शेवं हि जार्यं वां विश्वांसु क्षासु जोर्गुवे॥ २॥ ता। बाहवा । सु॰चेतुना । प्र। युन्तुम्। अस्मै। अर्चते। शेवम्। हि। जार्यम्। वाम्। विश्वासु। क्षासु। जोगुवे॥ २॥ यन्तूनमुश्यां गतिं मित्रस्यं यायां पृथा। अस्यं प्रियस्य शर्मणयहिंसानस्य सश्चिरे॥ ३॥ यत्। नूनम्। अश्याम्। गतिम्। मित्रस्यं। यायाम्। पथा। अस्य । प्रियस्य । शर्मणि । अहिंसानस्य । सुश्चिरे ॥ ३ ॥ युवाभ्यां मित्रावरुणोपमं धेयामृचा। यद्ध क्षये मुघोनां स्तोतॄणां च स्पूर्धसे॥ ४॥ युवाभ्याम्। मित्रावरुणाः। उपु॰मम्। धेयाम्। ऋचा। यत्। हु। क्षर्ये। मुघोनाम्। स्तोतृणाम्। चु। स्पूर्धसे ॥ ४॥ आ नों मित्र सुदीतिभिर्वर्र्णश्च सुधस्थ आ। स्वे क्षयें मुघोनां सखीनां च वृधसें॥५॥ आ। नु:। मित्रु। सुदीति°भिं:। वर्रुण:। चु। सुध°स्थें। आ। स्वे। क्षयें। मुघोनाम्। सर्खीनाम्। च्। वृधर्से॥ ५॥ युवं नो येषुं वरुणं क्षुत्रं बृहच्चं बिभृथः। उरु णो वार्जसातये कृतं राये स्वस्तयें॥ ६॥

युवम्। नः। येषुं। वृरुणा। क्षत्रम्। बृहत्। च। बि्भृथः।
उरु। नः। वार्जं॰सातये। कृतम्। ग्रये। स्वस्तयं॥ ६॥
उच्छन्त्यां मे यज्ता देवक्षंत्रे रुशंद्रवि।
स्तुतं सोमं न हुस्तिभि्रा पृद्धिभर्धांवतं नग् बिभ्रंतावर्चनानंसम्॥ ७॥
[२]
उच्छन्त्यांम्। मे। यज्ता। देव॰क्षंत्रे। रुशंत्॰गवि।
स्तुतम्। सोमंम्। न। हुस्ति॰भिं:। आ। पृद्॰भिः। धावतुम्। नुगु। बिभ्रंतौ। अर्चनानंसम्॥ ७॥

[ ६५ ] [ ६ रातहव्य आत्रेयः। मित्रावरुणौ। अनुष्टुप्, ६ पर्ड्क्तिः।] यश्चिकेत स सुक्रतुंर्देवत्रा स ब्रंवीतु नः। वर्रुणो यस्यं दर्शतो मित्रो वा वर्नते गिरः॥ १॥ यः। चिकेतं। सः। सु॰क्रतुंः। देवः श्रा। सः। ब्रुवीतु। नः। वरुणः। यस्य । दुर्शतः। मित्रः। वा। वनते। गिरः॥ १॥ ता हि श्रेष्ठंवर्चसा राजांना दीर्घुश्रुत्तंमा। सा सत्पंती ऋतावृधं ऋतावांना जर्नेजने॥ २॥ ता। हि। श्रेष्ठं°वर्चसा। राजाना। दीर्घश्रुत्°तमा। ता। सत्पती इति सत्°पती। ऋतु°वृधा। ऋत°वाना। जर्ने°जने॥ २॥ ता वांमियानोऽवंसे पूर्वा उपं ब्रुवे सर्चा। स्वश्वांसः सु चेतुना वाजां अभि प्र दावने ॥ ३॥ ता। वाम्। इयानः। अवसे। पूर्वो । उपं। ब्रुवे। सर्चा। सु॰अश्वासः। सु। चेतनां। वाजान्। अभि। प्र। दावने ॥ ३॥ मित्रो अंहोश्चिदादुरु क्षयाय गातुं वनते। मित्रस्य हि प्रतूर्वतः सुमृतिरस्ति विध्तः॥ ४॥ मित्रः। अंहोः। चित्। आत्। उरु। क्षयाय। गातुम्। वृन्ते। मित्रस्य । हि । प्र॰तूर्वतः । सु॰मृतिः । अस्ति । विध्तः ॥ ४॥ वयं मित्रस्यावसि स्यामं सप्रथस्तमे। अनेहस्सत्वोत्तयः सुत्रा वर्रुणशेषसः॥ ५॥ वयम् । मित्रस्य । अवसि । स्यामं । सुप्रर्थः २तमे । अनेहसंः । त्वा॰ऊंतयः । सुत्रा । वर्रुण॰शेषसः ॥ ५ ॥ युवं मित्रेमं जनुं यत्रथः सं च नयथः। मा मुघोनुः परि ख्यतुं मो अस्माकुमृषीणां गोपीथे न उरुष्यतम्॥ ६॥ युवम्। मित्रा। इमम्। जनम्। यतेथः। सम्। चृ। नृयथः।

मा। मुघोनः। परि। ख्युतुम्। मो इति। अस्माकम्। ऋषीणाम्। गो॰पीथे। नः। उरुष्युतम्॥ ६॥

[8]

[ ६६ ] [ ६ रातहव्य आत्रेयः। मित्रावरुणौ। अनुष्टुप्।]

आ चिकितान सुक्रतू देवौ मर्त रिशादंसा। वर्रुणाय ऋतपेशवे दधीत प्रयंसे महे॥ १॥

आ। चिकितान्। सुकत् इति सु॰कर्त्। देवौ। मुर्त्। रिशादसा।

वर्रणाय। ऋत॰पेशसे। दुधीत। प्रयंसे। मुहे॥ १॥

ता हि क्ष्त्रमिवहुतं सुम्यगंसुर्येश्माशांते। अर्धं वृतेव मानुष् स्वश्णं धायि दर्शतम्॥ २॥

ता। हि। क्षत्रम्। अविं ॰ हुतम्। सम्यक्। असुर्यम्। आशाते इति।

अर्धं। ब्रुताऽईव। मार्नुषम्। स्वः। न। धायि। दुर्श्तम्॥ २॥

ता वामेषे रथानामुर्वी गर्व्यूतिमेषाम्। रातहं व्यस्य सुष्टुतिं दुधृक्स्तोमैर्मनामहे॥ ३॥

ता। वाम्। एषे। रथानाम्। उर्वीम्। गर्व्यूतिम्। एषाम्।

गुत॰ हं व्यस्य। सु॰ स्तुतिम्। दुधृक्। स्तो मैं:। मृनामुहे॥ ३॥

अधा हि काव्यां युवं दक्षंस्य पूर्भिरंद्धता। नि केतुना जनानां चिकेथें पूतदक्षसा॥ ४॥

अर्ध। हि। कार्व्या। युवम्। दक्षंस्य। पू:२भि:। अ्द्धुता।

नि। केतुना । जनानाम्। चिकेथे इति । पूत्°द्क्षसा ॥ ४ ॥

तदृतं पृथिवि बृहच्छ्रेवए्ष ऋषीणाम्। ज्रयसानावरं पृथ्वितं क्षरन्ति यामंभिः॥५॥

तत्। ऋतम्। पृथिवि । बृहत्। श्रवः २एषे। ऋषीणाम्।

ज्रुयसानौ । अरम् । पृथु । अति । क्ष्रुन्ति । यामं॰भि: । ५ ॥

आ यद्वामीयचक्षसा मित्रं वयं चं सूरयं:। व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेंमिह स्वराज्यें॥६॥

आ। यत्। वाम्। ईयु॰चक्षसा। मित्रां। व्यम्। च। सूरयं:।

व्यचिष्ठे। बुहु॰पाय्ये। यतेमहि। स्वु॰राज्ये॥ ६॥

[६७][५ यजत आत्रेय:। मित्रावरुणौ। अनुष्टुप्।]

बळित्था देव निष्कृतमादित्या यजुतं बृहत्। वर्रुण् मित्रार्यमुन्वर्षिष्ठं क्षुत्रमांशाथे॥ १॥

बट्। इत्था। देवा। निःशकृतम्। आदित्या। युज्तम्। बृहत्।

वर्रण। मित्रं। अर्यमन्। वर्षिष्ठम्। क्षुत्रम्। आृशाथे इतिं॥ १॥

आ यद्योनिं हिर्ण्ययुं वर्र्णणु मित्रु सर्दथः। धुर्तारां चर्षणीनां युन्तं सुम्नं रिशादसा॥ २॥

आ। यत्। योनिम्। हिर्ण्ययम्। वर्रण। मित्रं। सर्दथः।

धुर्तारा । चुर्षुणीनाम् । यन्तम् । सुम्नम् । रिशादुसा ॥ २ ॥

विश्वे हि विश्ववेदसो वर्रणो मित्रो अर्युमा। वृता प्देवं सिश्चरे पान्ति मर्त्यं रिषः॥ ३॥ विश्वं। हि। विश्व॰वेदसः। वर्रणः। मित्रः। अर्युमा। वृता। प्दाऽइव। सृश्चिरे। पान्ति। मर्त्यम्। रिषः॥ ३॥ ते हि सत्या ऋत्सपृशं ऋतावांनो जनेजने। सुनीथासः सुदानंवोंऽहोश्चिद्रुक्चक्रयः॥ ४॥ ते। हि। सत्याः। ऋत्॰स्पृशंः। ऋत॰वांनः। जने॰जने। सु॰नीथासः। सु॰दानंवः। अहोः। चित्। उक्॰चक्रयः॥ ४॥ सु॰नीथासः। सु॰दानंवः। अहोः। चित्। उक्॰चक्रयः॥ ४॥ को नु वां मित्रास्तुतो वर्रणो वा तनूनांम्। तत्सु वामेषंते मृतिरित्रंभ्य एषंते मृतिः॥ ५॥ [५] कः। नु। वाम्। मित्र्। अस्तुतः। वर्रणः। वा। तनूनांम्। तत्सु वामेषंते। मृतिः॥ ५॥ तत्। सु। वाम्। आ। ईष्ते। मृतिः। अतिं॰भ्यः। आ। ईष्ते। मृतिः॥ ५॥

[६८][५ यजत आत्रेय:। मित्रावरुणौ। गायत्री।]

प्र वो मित्रायं गायत् वर्रुणाय विपा गिरा। मिहं क्षत्रावृतं बृहत्॥ १॥
प्र । वृः। मित्रायं। गायत् । वरुणाय। विपा। गिरा। मिहं क्षत्रौ। ऋतम्। बृहत्॥ १॥
सम्प्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वर्रुणश्च। देवा देवेषुं प्रश्नस्ता॥ २॥
सम् राजां। या। घृतयोनी इति घृत योनी। मित्रः। च। उभा। वर्रुणः। च। देवा। देवेषुं। प्र श्मस्ता॥ २॥
ता नंः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्यं। मिहं वां क्षृत्रं देवेषुं॥ ३॥
ता। नः। श्रक्तम्। पार्थिवस्य। महः। रायः। दिव्यस्यं। मिहं। वाम्। क्षृत्रम्। देवेषुं॥ ३॥
ऋतमृतेन सर्पन्तिष्रं दक्षंमाशाते। अद्गुहां देवौ वर्धते॥ ४॥
ऋतम्। ऋतेनं। सपन्ता। इषिरम्। दक्षंम्। आशाते इति। अद्गुहां। देवौ। वर्धते इति॥ ४॥
वृष्टिद्यांवा रीत्यांपेषस्यती दानुंमत्याः। बृहन्तं गर्तमाशाते॥ ५॥
वृष्टिश्चांवा। रीति आपा। इषः। पती इति। दानुं भत्याः। बृहन्तंम्। गर्तम्। आशाते इति॥ ५॥
वृष्टिश्चांवा। रीति आपा। इषः। पती इति। दानुं भत्याः। बृहन्तं म्। गर्तम्। आशाते इति॥ ५॥

[६९][४ उरुचक्रिरात्रेयः। मित्रावरुणौ। त्रिष्टुप्।]

त्री रोचना वंरुण त्राँकृत द्यून्त्रीणि मित्र धारयथो रजांसि। वावृधानावमितं क्षृत्रियस्यानुं वृतं रक्षंमाणावजुर्यम्॥१॥ त्री। रोचना। वरुण। त्रीन्। उत। द्यून्। त्रीणि। मित्रु। धार्यथः। रजांसि। ववृधानौ। अमितंम्। क्षृत्रियंस्य। अनुं। वृतम्। रक्षंमाणौ। अजुर्यम्॥१॥ इरांवतीर्वरुण धेनवों वां मधुंमद्वां सिन्धंवो मित्र दुहे।
त्रयंस्तस्थुर्वृष्टभासंस्तिस्णां धिषणांनां रेतोधा वि द्युमन्तः॥२॥
इरा॰वतीः। वृरुण्। धेनवः। वाम्। मधुं॰मत्। वाम्। सिन्धंवः। मिृत्र्। दुहे।
त्रयः। तस्थुः। वृष्टभासः। तिस्णाम्। धिषणांनाम्। रेतः २धाः। वि। द्यु॰मन्तः॥२॥
प्रातदेंवीमदितिं जोहवीमि मध्यंदिन् उदिता सूर्यस्य।
राये मित्रावरुणा सर्वतातेळे तोकाय तनयाय शं योः॥३॥
प्रातः। देवीम्। अदितिम्। जोह्वीमि। मध्यंदिने। उत्॰ईता। सूर्यस्य।
राये। मित्रावरुणा। सर्व॰तांता। ईळे। तोकायं। तनयाय। शम्। योः॥३॥
या धर्तारा रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य।
न वां देवा अमृता आ मिनन्ति वृतानिं मित्रावरुणा धुवाणिं॥४॥
या। धर्तारां। रजसः। रोचनस्यं। उत। आदित्या। दिव्या। पार्थिवस्य।
न। वाम्। देवाः। अमृताः। आ। मिनन्ति । वृतानिं। मित्रावरुणा। ध्रुवाणिं॥४॥

[७]

## [ ७० ] [ ४ उरुचक्रिरात्रेयः। मित्रावरुणौ। गायत्री ]

पुरु छ णां। चित्। हि। अस्ति। अवं: । नूनम्। वाम्। वरुण्। मित्रं। वंसि। वाम्। सु मितिम्॥१॥
ता वां सम्यगंद्रह्वाणेषं मश्याम् धायंसे। वयं ते रुद्रा स्याम॥२॥
ता। वाम्। सम्यक्। अद्वृह्वाणा। इषम्। अश्याम्। धायंसे। वयम्। ते। रुद्रा। स्याम्॥२॥
पातं नों रुद्रा पायुभिरुत त्रायथां सुत्रात्रा। तुर्याम् दस्यून्तनूभिः॥३॥
पातम्। नः। रुद्रा। पायु भिः। उत। त्रायेथां सुत्रात्रा। तुर्याम्। दस्यून्तनूभिः॥३॥
मा कस्याद्धतकृत् यक्षं भुजेमा तनूभिः। मा शेषंसा मा तनसा॥४॥

[८]
मा। कस्यं। अद्भुतकृत् इत्यंद्धत कृत्। यक्षम्। भुजेम्। तुर्न्भिः। मा। शेषंसा। मा। तनसा॥४॥

[ ७१ ] [ ३ बाहुवृक्त आत्रेय:। मित्रावरुणौ। गायत्री।]

आ नो गन्तं रिशादसा वर्रण् मित्रं बुईणां। उपेमं चारुंमध्वरम्॥ १॥ आ। नुः। गुन्तुम्। रिशादुसा। वर्रण। मित्रं। बुईणां। उपं। डुमम्। चार्रम्। अध्वरम्॥ १॥ विश्वस्य हि प्रचेतसा वर्रण् मित्र राज्थः। ईशाना पिप्यतं धियः॥ २॥ विश्वंस्य। हि। प्र॰चेतसा। वर्रण। मित्रं। राजंथः। ईशाना। पिप्यतम्। धिर्यः॥ २॥ उपं नः सुतमा गतं वर्रुण मित्रं दाशुषंः। अस्य सोमंस्य पीतर्यं॥ ३॥ उपं। नः। सुतम्। आ। गतम्। वर्रुण। दाशुषंः। अस्य। सोमंस्य। पीतर्यं॥ ३॥

[9]

[ ७२ ] [ ३ बाहुवृक्त आत्रेय:। मित्रावरुणौ। उष्णिक्।]

आ मित्रे वर्रुणे व्यं गीभिर्जुहुमो अत्रिवत्। नि ब्हिषि सदतं सोमंपीतये॥ १॥
आ। मित्रे। वर्रुणे। व्यम्। गी:२भि:। जुहुमः। अत्रि॰वत्। नि। ब्हिषि। सदत्म्। सोमं॰पीतये॥ १॥
वृतेनं स्थो ध्वक्षेमा धर्मणा यात्यज्जना। नि ब्हिषि सदतं सोमंपीतये॥ २॥
वृतेनं। स्थः। ध्रुव॰क्षेमा। धर्मणा। यात्यत्॰जंना। नि। ब्हिषि। सदत्म्। सोमं॰पीतये॥ २॥
मित्रश्चं नो वर्रुणश्च जुषेतां युज्ञमिष्टयें। नि ब्हिषि सदतां सोमंपीतये॥ ३॥
[१०] (५)
मित्रः। च। नः। वर्रुणः। च। जुषेतांम्। युज्ञम्। इष्टयें। नि। ब्हिषि। सदताम्। सोमं॰पीतये॥ ३॥

[ ७३ ] [ १० पौर आत्रेय:। अश्विनौ। अनुष्टुप्।]

यदुद्य स्थः पंग्वित् यदंर्वावत्येश्नि। यद्वां पुरू पुरुभुजा यद्नतिस्थः आ गंतम्॥१॥
यत्। अद्यः। स्थः। पृग्वः वर्ति। यत्। अर्वाः वर्ति। अश्विनः।
यत्। वाः। पुरु। पुरुः भुजा। यत्। अन्तरिक्षे। आ। गृत्वम्॥१॥
द्वहः त्याः पुरुभूतमा पुरू दंसांसि बिभ्रंता। वृग्तस्याः याम्यधिग् हुवे तुविष्टंमा भुजे॥२॥
द्वहः। त्या। पुरुः भूतमा। पुरु। दंसांसि। बिभ्रंता।
वृग्तस्या। यामि। अधिगृ इत्यधिं ग्। हुवे। तुविः रतिमा। भुजे॥२॥
द्विमान्यद्वपुषे वपुश्चकं रथंस्य येमथुः। पर्यन्या नाहुंषा युगा मृह्वा रजांसि दीयथः॥३॥
दुर्मा। अन्यत्। वपुषे। वपुः। चक्रम्। रथंस्य। येमथुः।
परि। अन्या। नाहुंषा। युगा। मृह्वा। रजांसि। दीयथः॥३॥
तत् षु वामेना कृतं विश्वा यद्वामनु ष्टवे। नानां जातावरेषसा समस्मे बन्धुमेयेथुः॥४॥
तत्। ऊँ इति। सु। वाम्। एना। कृतम्। विश्वां। यत्। वाम्। अनुं। स्तवे।
नानां। जातौ। अरेषसां। सम्। असमे इति। बन्धुम्। आ। ईय्थुः॥४॥
आ यद्वां सूर्या रथं तिष्ठंद्रधुष्यदं सदां। परि वामरुषा वयो घृणा वरन्त आतपंः॥५॥ [१९]

आ। यत्। वाम्। सूर्या। रथम्। तिष्ठत्। रुघु॰स्यदंम्। सदां। परिं। वाम्। अरुषा:। वर्य:। घृणा। व्रन्ते। आ्॰तर्प:॥ ५॥ युवोरत्रिश्चिकतित् नर्रा सुम्नेन् चेर्तसा। घुर्मं यद्वामरेपस्ं नासंत्यास्त्रा भुरण्यति ॥ ६॥ युवो:। अत्रि:। चिकेतित । नर्ग । सुम्नेन । चेतसा। घुर्मम्। यत्। वाम्। अरेपसम्। नासंत्या। आस्ना। भुरण्यतिं॥ ६॥ उग्रो वां ककुहो युयिः शृण्वे यामेषु संतुनिः। यद्वां दंसोभिरश्विनात्रिर्नराव्वर्तति॥७॥ उुग्र:। वाम्। कुकुहः। युयि:। शृण्वे। यामेषु। सुम्°तुनि:। यत्। वाम्। दंसं:२भि:। अ्शिवृना । अत्रि:। नुरा । आ्°वृवर्तति ॥ ७ ॥ मर्ध्वं कु षु मंधूयुवा रुद्रा सिषंक्ति पिप्युषीं। यत्संमुद्राति पुर्षथः पुक्वाः पृक्षों भरन्त वाम्॥८॥ मध्वं:।ॐ इति । सु। मुधु°युवा । रुद्रा । सिसंक्ति । पिृप्युषी । यत्। सुमुद्रा। अति। पर्षथः। पुक्वाः। पृक्षः। भुरुन्तु। वाुम्॥ ८॥ सुत्यिमद्वा उं अश्विना युवामांहुर्मयोभुवा । ता यामन् यामहूर्तमा यामन्ना मृळ्यत्तंमा ॥ ९॥ स्त्यम्। इत्। वै। ऊँ इति। अशिवृना । युवाम्। आहु:। मृयु:२भुवा। ता। यामन्। यामु॰हूर्तमा। यामन्। आ। मृळ्यत्॰तमा॥ ९॥ डुमा ब्रह्माणि वर्धनाश्विभ्यां सन्तु शंतमा। या तक्षांम रथाँडुवावोंचाम बृहन्नमः॥ १०॥ [१२] हुमा। ब्रह्माणि। वर्धना। अश्वि॰भ्याम्। सुन्तु। शम्॰तमा। या। तक्षाम। रथान्ऽइव। अवीचाम। बृहत्। नर्मः। १०॥

[ ७४ ] [ १० पौर आत्रेय:। अश्विनौ। अनुष्टुप् ]

कूष्ठों देवावश्विनाद्या दिवो मंनावसू। तच्छ्रंवथो वृषण्वसू अत्रिर्वामा विवासित॥ १॥ कू॰स्थं:। देवौ। अश्विना। अद्य। दिवः। मृनावसू इतिं। तत्। श्रृ वृष्यः। वृष्य्वसू इतिं वृषण्॰वसू। अत्रिः। वाम्। आ। विवासित॥ १॥ कुह् त्या कुह् नु श्रुता दिवि देवा नांसत्या। किस्मिन्ना यंतथो जने को वां नदीनां सर्चा॥ २॥ कुहं। त्या। कुहं। नु। श्रुता। दिवि। देवा। नासंत्या। कस्मिन्। आ। यत्थः। जने। कः। वाम्। नदीनांम्। सर्चा॥ २॥ कस्मिन्। आ। यत्थः। जने। कः। वाम्। नदीनांम्। सर्चा॥ २॥

कं यांथः कं हं गच्छथः कमच्छां युञ्जाथे रथंम्। कस्य ब्रह्मांणि रण्यथो वयं वांमुश्मसी्ष्टयें॥ ३॥

कम्। याथः। कम्। ह्। गच्छ्थः। कम्। अच्छ। युञ्जाथे इति। रथम्। कस्य। ब्रह्माणि। रण्यथः। वयम्। वाम्। उश्मसि। इष्टयै॥ ३॥

पौरं चिद्ध्युंद्रप्रुतं पौरं पौराय जिन्वंथः। यदीं गृभीततातये सिंहिमिव हुहस्पदे॥ ४॥

पौरम्। चित्। हि। उदु॰प्रुतंम्। पौरं। पौरायं। जिन्वंथः। यत्। ईम्। गृभीत॰तांतये। सिंहम्ऽईव। हुहः। पदे॥ ४॥

प्र च्यवानाञ्जुजुरुषो वृद्रिमत्कं न मुञ्चथः। युवा यदी कृथः पुन्रा कार्ममृण्वे वृद्ध्वः॥५॥

प्र। च्यवानात्। जुजुरुषे:। वृत्रिम्। अत्कम्। न। मुञ्च्थः।

[ 83]

युवा । यदि । कृथः। पुनः। आ। कार्मम्। ऋण्वे । वृध्वः॥ ५॥

अस्ति हि वामिह स्तोता स्मिसं वां संदृशिं श्रिये। नू श्रुतं म् आ गतमवोभिर्वाजिनीवसू॥ ६॥

अस्ति। हि। वाम्। इह। स्तोता। स्मर्सि। वाम्। सम्॰दृशि। श्रिये।

नु । श्रुतम् । मे । आ । गृतम् । अवं :२भि । वाजिनीवस् इति वाजिनी॰वस् ॥ ६ ॥

को वामुद्य पुंरूणामा वेव्ने मर्त्यानाम्। को विप्रो विप्रवाहसा को युज्ञैर्वाजिनीवसू॥ ७॥

कः। वाम्। अद्य। पुरूणाम्। आ। वृञ्ने। मर्त्यानाम्।

कः। विप्रः। विप्रु॰वाहुसा। कः। युज्ञैः। वाजिनीवुसू इति वाजिनी॰वसू॥७॥

आ वां रथो रथानां येष्ठों यात्वश्विना। पुरू चिद्रम्ययुस्तिर आंङ्गूषो मर्त्येष्वा॥ ८॥

आ। वाम्। रथः। रथानाम्। येष्ठः। यातु। अश्विना।

पुरु। चित्। अस्म॰युः। तिरः। आङ्गूषः। मर्त्येषु। आ॥८॥

शम् षु वं मधूयुवास्माकंमस्तु चर्कृतिः। अुर्वाचीना विचेतसा विभिः श्येनेवं दीयतम्॥ ९॥

शम्। ऊँ इति । सु । वाम् । मुधु॰युवा । अस्माकम् । अस्तु । चुर्कृतिः ।

अर्वाचीना। वि॰चेतसा। वि॰भिः। श्येनाऽईव। दीयतम्॥ ९॥

अश्विना यद्ध कर्हि चिच्छुश्रूयातंमिमं हर्वम्। वस्वीक्ष् षु वां भुजः पृञ्चिन्त सु वां पृचः॥ १०॥

अश्विना। यत्। हु। कर्हि। चित्। शुश्रुयातम्। इमम्। हर्वम्।

वस्वी:। ऊँ इति। सु। वाम्। भुजः। पृञ्चिति। सु। वाम्। पृचैः॥ १०॥

आश्वलायनशाखीया

[ ७५ ] [ ९ अवस्युरात्रेयः। अश्विनौ। पर्क्तः।]

प्रति प्रियतम् रथं वृषंणं वसुवाहंनम्।

स्तोता वामश्विनावृषिः स्तोमेन प्रति भूषित माध्वी मर्म श्रुतं हर्वम्॥ १॥

प्रति । प्रिय॰तंमम् । रथंम् । वृषंणम् । वृसु॰वाहंनम् ।

स्तोता। वाम्। अशिवनौ। ऋषि:। स्तोमैन। प्रति। भूषति। माध्वी इति। मम्। श्रुतम्। हवम्॥१॥

अत्यायातमिश्वना तिरो विश्वा अहं सर्ना।

दस्त्रा हिरंणवर्तनी सुषुंम्ना सिन्धुंवाहसा माध्वी मम श्रुतं हवम्।। २।।

अति॰आयातम्। अशिवना । तिरः। विश्वाः। अहम्। सना ॥ दस्रा । हिर्रण्यवर्तनी इति हिर्रण्य॰वर्तनी।

सु॰सुंम्ना। सिन्धुं॰वाहसा। माध्वी इति। मर्म। श्रुतम्। हर्वम्॥ २॥

आ नो रत्नांनि बिभ्रताविश्वना गच्छतं युवम्।

रुद्रा हिरंण्यवर्तनी जुषाणा वांजिनीवसू माध्वी ममं श्रुतं हर्वम्॥ ३॥

आ। नः। रत्नानि। बिभ्रतौ। अश्विना। गच्छतम्। युवम्॥ रुद्रो। हिरण्यवर्तनी इति हिरण्य॰वर्तनी।

जुषाणा। वाजिनीवसू इति वाजिनी°वसू। माध्वी इति । मर्म । श्रुतम् । हर्वम् ॥ ३ ॥

सुष्टुभों वां वृषण्वसू रथे वाणी्च्याहिंता।

उत वां ककुहो मृगः पृक्षः कृणोति वापुषो माध्वी मम श्रुतं हवम्॥ ४॥

सु॰स्तुभै:। वाम्। वृष्णवस् इति वृषण॰वस्। रथे। वाणीची। आ॰हिता।

उत। वाम्। कुकुहः। मृगः। पृक्षः। कृणोृति। वापुषः। माध्वी इति। ममं। श्रुतम्। हवम्॥४॥

बोधिन्मंनसा रथ्येषिरा हेवनुश्रुतां।

विभिश्च्यवानमश्विना नि यांथो अद्वंयाविनं माध्वी ममं श्रुतं हर्वम्।। ५॥

[ 84]

बोधित्°मनसा। रथ्यां। इषिरा। हुवुनु°श्रुतां।

वि॰भि:। च्यवानम्। अशिवना । नि। याथः। अद्वयाविनम्। माध्वी इति । मम । श्रुतम्। हवेम्॥ ५॥

आ वं नरा मनोयुजोऽश्वांसः प्रुष्टितप्संवः।

वयों वहन्तु पीतयें सह सुम्नेभिरिश्वना माध्वी मम श्रुतं हर्वम्॥६॥

आ। वाम्। नुरा। मुनु:२युर्जः। अश्वांसः। प्रुषित॰प्संवः।

वर्यः। वहुन्तु। पीतर्ये। सह। सुम्नेभिः। अशिवना। माध्वी इति। मम। श्रुत्म्। हर्वम्॥ ६॥

अश्विना वेह गंच्छतं नासंत्या मा वि वेनतम्।
तिरिश्चंदर्यया परि वृतियांतमदाभ्या माध्वी ममं श्रुतं हवंम्॥७॥
अश्वेनौ।आ।इह।गुच्छृतम्।नासंत्या।मा।वि।वेनतम्।
तिरं:।चित्।अर्यु॰या।परि।वृतिः।यातम्।अदाभ्या।माध्वी इति।ममं।श्रुत्म्।हवंम्॥७॥
अस्मिन्यन्ने अंदाभ्या जित्तारं शुभस्पती।
अवस्युमंश्विना युवं गृणन्तमुपं भूषथो माध्वी ममं श्रुतं हवंम्॥८॥
अस्मिन्।यन्ने।अदाभ्या।जित्तारं गृभः।पृती इति।
अवस्युम्।अश्विना।युवम्।गृणन्तम्।उपं।भृष्युः।माध्वी इति।ममं।श्रुत्म।हवंम्॥८॥
अभूदुषा रुशंत्पशुराग्निरंधाय्यृत्वयंः।
अयोजि वां वृषणवस् रथो दस्तावमंत्यों माध्वी ममं श्रुतं हवंम्॥९॥
[१६]
अभूत्। उषाः।रुशंत्॰पशुः।आ।अग्वः। अधायि।ऋत्वयंः॥अयोज।वाम्।
वृष्णवस् इति वृषण्॰वस्।रथंः।दस्तौ।अमर्त्यः।माध्वी इति।मम।श्रुत्म्।हवंम्॥९॥

[ ७६ ] [ ५ भौमोऽत्रिः। अश्विनौ। त्रिष्टुप्। ]

आ भांत्यगिनरुषसामनीं कृमुद्विप्रांणां देवया वाचों अस्थुः।
अर्वाञ्चां नूनं रंथ्येह यांतं पीपिवांसंमिश्वना घुममच्छं॥ १॥
आ। भाति। अग्निः। उषसांम्। अनीं कम्। उत्। विप्रांणाम्। देव्॰याः। वाचेः। अस्थुः।
अर्वाञ्चां। नूनम्। रृथ्या। इह। यातम्। पीपि॰वांसंम्। अश्विना। घुमम्। अच्छं॥ १॥
न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्तिं नूनम्श्विनोपंस्तुतेह।
दिवांभिपित्वेऽवसागंमिष्ठा प्रत्यवंतिं दा्शुषे शंभविष्ठा॥ २॥
न। संस्कृतम्। प्र। मिमीतः। गमिष्ठा। अन्ति। नूनम्। अश्विनां। उपं॰स्तुता। इह।
दिवां। अभि॰पित्वे। अवसा। आ॰गंमिष्ठा। प्रति। अवंतिम्। दा्शुषे। शम्॰भंविष्ठा॥ २॥
उता यांतं संग्वे प्रात्तरह्नां मुध्यंदिन् उदिता सूर्यंस्य।
दिवा नक्तमवंसा शंतमेन नेदानीं पीतिरिश्वना तंतान॥ ३॥
उता आ। यातम्। सम्॰ग्वे। प्रातः। अहः। मुध्यंदिने। उत्॰ईता। सूर्यंस्य।
दिवां। नक्तम्। अवंसा। शम्॰तंमेन। न। इदानीम्। पीतिः। अश्विनां। आ। ततान्॥ ३॥
दिवां। नक्तम्। अवंसा। शम्॰तंमेन। न। इदानीम्। पीतिः। अश्विनां। आ। ततान्॥ ३॥

द्वं हि वां प्रदिवि स्थान्मोकं इमे गृहा अश्विनेदं दुंरोणम्।
आ नो दिवो बृंहतः पर्वतादाद्ध्यो यातमिष्मूर्जं वहंन्ता॥४॥

क्रुदम्।हि।वाम्।प्र॰दिवि।स्थानेम्।ओकंः। इमे।गृहाः।अश्विना।इदम्।दुरोणम्।
आ।नः।दिवः।बृहतः।पर्वतात्।आ।अत्॰भ्यः।यातम्।इषंम्।ऊर्जम्।वहंन्ता॥४॥

सम्श्विनोरवंसा नूर्तनेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम।
आ नो रियं वहत्मोत वीराना विश्वांन्यमृता सौभंगानि॥५॥

सम्।अश्विनोः।अवंसा।नूर्तनेन।मृयः२भुवां।सु॰प्रनीती।गुमेम्।
आ।नः।रियम्।वृहत्म्।आ।उत।वीरान्।आ।विश्वांनि।अमृता।सौभंगानि॥५॥

[ 89]

[७७][५ भौमोऽत्रिः। अश्विनौ। त्रिष्टुप्।]

प्रातुर्यावाणा प्रथमा यंजध्वं पुरा गृधादर्रुहषः पिबातः। प्रातिह युज्ञमुश्विनां दुधाते प्र शंसिन्ति कुवर्यः पूर्वभाजः॥ १॥ प्रातः श्यावाना । प्रथमा । युज्ध्वम् । पुरा । गृध्रात् । अर्ररुषः । पिबातः । प्रातः। हि। युज्ञम्। अशिवना । दुधाते इति । प्र। शुंसुन्ति । कुवर्यः। पूर्वु॰भाजेः॥ १॥ प्रातर्यंजध्वमुश्विनां हिनोत् न सायमंस्ति देवया अर्जुष्टम्। उतान्य अस्मद्यंजते वि चावः पूर्वः पूर्वी यर्जमानो वर्नीयान्॥२॥ प्रातः। युजुध्वम्। अश्वनां। हिनोत्। न। सायम्। अस्ति। देव॰याः। अर्जुष्टम्। उत्। अन्यः। अस्मत्। युज्ते । वि। च्। आर्वः। पूर्वः २पूर्वः। यर्जमानः। वर्नीयान्॥ २॥ हिरंण्यत्वृड्मध्वर्णो घृतस्तुः पृक्ष्मे वहुन्ना रथो वर्तते वाम्। मनोजवा अश्विना वार्तरंहा येनांतियाथो दुरितानि विश्वां ॥ ३॥ हिरण्य°त्वक्। मधुं°वर्णः। घृत°स्नुं:। पृक्षं:। वहंन्। आ। रथं:। वृत्तेते। वाम्। मर्नः २जवाः। अश्विना । वार्तं °रंहाः। येनं । अति °याथः। दुः २इतानि । विश्वां ॥ ३॥ यो भूयिष्ठुं नासत्याभ्यां विवेषु चनिष्ठं पित्वो ररते विभागे। स तोकमंस्य पीपरच्छमींभिरनूर्ध्वभासः सदुमित्तुंतुर्यात्॥ ४॥ यः। भूर्यिष्ठम्। नासंत्याभ्याम्। विवेषं। चनिष्ठम्। पित्वः। ररते। वि॰भागे। सः। तोकम्। अस्य। पीपुरत्। शर्मीभिः। अर्नूर्ध्व॰भासः। सर्दम्। इत। तुतुर्यात्॥ ४॥

समृश्विनो्रवंसा नूर्तनेन मयोभुवां सुप्रणीती गमेम। आ नों रियं वंहत्मोत वीराना विश्वांन्यमृता सौभंगानि॥४॥ [१८] सम्। अश्विनोः। अवंसा। नूर्तनेन। मृयः २भुवां। सु॰प्रनीती। गुमे्म्। आ। नः। रियम्। वृहतुम्। आ। उत। वीरान्। आ। विश्वांनि। अमृता। सौभंगानि॥५॥

> [ ७८ ] [ ९ सप्तविधरात्रेयः। अश्विनौ (५-९ गर्भस्राविण्युपनिषद्)। अनुष्टुप्, १-३ उष्णिहः, ४ त्रिष्टुप्]

अश्विनावेह गच्छतुं नासत्या मा वि वेनतम्। हुंसाविव पततुमा सुताँ उपं॥ १॥ अश्विनौ । आ। इह। गुच्छुतुम्। नासंत्या। मा। वि। वेनुतुम्। हुंसौऽईव। पुतुतुम्। आ। सुतान्। उपं॥१॥ अश्विना हरिणाविव गौराविवानु यवसम्। हुंसाविव पतत्मा सुताँ उपं॥ २॥ अश्विना। हुरिणौऽईव। गौरौऽईव। अर्नु। यर्वसम्। हुंसौऽईव। पृत्तुम्। आ। सुतान्। उपं॥ २॥ अश्विना वाजिनीवसू जुषेथां युज्ञमिष्टयें। हुंसार्विव पततुमा सुताँ उपं॥ ३॥ अश्विना। वाजिनीवसू इति वाजिनी॰वसू। जुषेथाम्। युज्ञम्। इष्टर्यै। हुंसौऽईव। पुतृतम्। आ। सुतान्। उपं॥३॥ अत्रिर्यद्वांमवरोहंन्नृबीसुमजोहवीुन्नार्धमानेव योषां। श्येनस्यं चिञ्जवंसा नूर्तनेनार्गच्छतमश्विना शंर्तमेन॥ ४॥ अत्रि:। यत्। वाम्। अवु॰रोह्नन्। ऋबीसम्। अजौहवीत्। नार्धमानाऽइव। योषां। श्येनस्य । चित्। जर्वसा। नूर्तनेन। आ। अगुच्छतम्। अशिवना। शम्॰तमेन॥४॥ वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सूर्ष्यन्त्याइव। श्रुतं में अश्विना हवं सुप्तर्विधं च मुञ्चतम्॥ ५॥ [ 88] वि। जिहीष्व। वृनुस्पृते। योनिः। सूर्यन्त्याः ऽइव। श्रुतम्। मे । अ्शिवना । हर्वम् । सप्त॰विध्रम् । च । मुञ्चतुम् ॥ ५ ॥ भीताय नार्धमानाय ऋषेये सुप्तवंधये। मायाभिरिश्वना युवं वृक्षं सं च वि चांचथः॥ ६॥ भीतायं। नार्धमानाय। ऋषये। सुप्त॰वंध्रये। मायाभिः। अश्विना । युवम् । वृक्षम् । सम् । च । वि । च । अचुथः ॥ ६ ॥ यथा वार्तः पुष्क्रिरणीं सिमुङ्गयंति सुर्वतः। पुवा ते गर्भ एजतु निरेतु दर्शमास्यः॥ ७॥

यथां। वार्तः। पुष्क्रिणीम्। सम्॰इङ्गयंति। सुर्वर्तः।
एव। ते। गर्भः। एज्तु। निः २ऐतुं। दर्शं॰मास्यः॥ ७॥
यथा वार्तो यथा वनुं यथां समुद्र एजंति। एवा त्वं दंशमास्य सहोवेहि ज्रायुंणा॥ ८॥
यथां। वार्तः। यथां। वन्म्। यथां। समुद्रः। एजंति।
एव। त्वम्। द्रशु॰मास्य। सह। अवं। इहि। ज्रायुंणा॥ ८॥
दश् मासां च्छशयानः कुंमारो अधि मातरिं। निरेतुं जीवो अक्षंतो जीवो जीवेन्त्या अधि॥ ९॥
दश्। मासांन्। शुश्यानः। कुमारः। अधि। मातरिं।
निः २ऐतुं। जीवः। अक्षंतः। जीवः। जीवंन्त्याः। अधि॥ ९॥

[ ७९ ] [ १० सत्यश्रवा आत्रेयः। उषाः। पर्ङ्क्तः।]

मुहे नो अद्य बोध्योषो राये दिवितमती। यथां चिन्नो अबोधयः सत्यश्रविस वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥ १॥ मुहे। नु:। अद्य। बोध्यु। उषे:। राये। दिवित्मती। यथां। चित्। नुः। अबोधयः। सत्य°श्रवसि। वाय्ये। सु°जाते। अश्वं°सूनृते॥ १॥ या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितर्दिव:। सा व्युंच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥ २॥ या। सु॰नीथे। शौुचत्॰र्थे। वि। औच्छै:। दुह्तु:। दिवु:। सा। वि। उच्छु। सहीयसि। सृत्य°श्रवसि। वाय्ये। सु°जाते। अश्व'°सूनृते॥ २॥ सा नो अद्याभ्रद्वंसुर्व्युच्छा दुहितर्दिवः। यो व्यौच्छुः सहीयसि सत्यश्रविस वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते॥ ३॥ सा। नु:। अद्य। आभुरत्°वंसु:। वि। उच्छु। दुहितु:। दिवु:। यो इति । वि । औच्छे: । सहीयसि । सृत्य॰ श्रवसि । वाय्ये । सु॰ जाते । अश्वं॰ सूनृते ॥ ३ ॥ अभि ये त्वां विभावरि स्तोमैंगृणिन्त वह्नयः। मुधैर्मघोनि सुश्रियो दार्मन्वन्तः सुरातयः सुजाते अश्वसूनृते॥ ४॥ अभि।ये।त्वा।विभा॰वरि।स्तोमै:।गृणन्ति।वह्नय:। मुधै:। मुधोनि। सु°श्रियं:। दामंन्°वन्त:। सु°रातर्य:। सु॰जाते। अश्वं°सूनृते॥ ४॥

यच्चिद्धि ते गुणा इमे छुदयंन्ति मुघत्तंये। परि चिद्वष्टंयो दधुर्ददंतो राधो अहंयं सुजाते अश्वंसूनृते॥ ५॥

[ 28]

यत्। चित्। हि। ते। गुणाः। हुमे। च्छुदयन्ति। मुघत्ये।

परिं। चित्। वर्ष्ट्यः। दुधुः। दर्दतः। रार्धः। अह्रंयम्। सु॰जाते। अर्श्व॰सूनृते॥ ५॥

ऐषुं धा वीरवद्यश् उषों मघोनि सूरिषुं।

ये नो राधांस्यह्रंया मुघवांनो अर्रासत् सुजाते अर्श्वसूनृते॥ ६॥

आ। एषु। धाः। वीर॰वंत्। यर्शः। उर्षः। मुघोनि। सूरिर्षु।

ये। नु:। राधांसि। अहंया। मुघ°वानः। अरासत। सु°जाते। अश्वं°सूनृते॥ ६॥

तेभ्यों द्युम्नं बृहद्यश् उषों मघोुन्या वह।

ये नो राधांस्यश्वां गुव्या भर्जन्त सूरयः सुर्जाते अश्वंसूनृते॥७॥

तेभ्यः। द्युम्नम्। बृहत्। यशः। उषः। मुघोनि। आ। वृह्।

ये। नुः। राधांसि। अश्रव्यां। गुव्या। भर्जन्त। सूर्यः। सु॰जाते। अश्रवं॰सूनृते॥ ७॥

उत नो गोमतीरिष आ वहा दुहितर्दिवः।

साकं सूर्यस्य रिश्मिभः शुक्रैः शोचिद्धिरिचिभिः सुजाते अश्वसूनृते।

उत्त। नुः। गो॰मतीः। इषंः। आ। वृह्। दुह्तिः। दिवः।

साकम्। सूर्यस्य। रुश्मि°भिः। शुक्रैः। शोचेत्°भिः। अर्चि°भिः। सु°जाते। अश्वे°सूनृते॥ ८॥

व्युंच्छा दुहितर्दिवो मा चिरं तनुथा अपः।

नेत्त्वां स्तेनं यथां रिपुं तपाति सूरों अर्चिषा सुजाते अर्श्वसूनृते॥ ९॥

वि। उुच्छ्। दुह्तुः। दुवुः। मा। चिरम्। तुनुथाः। अपैः।

न । इत् । त्वा । स्त्रेनम् । यथां । रिपुम् । तपांति । सूर्रः । अर्चिषां । सु॰जांते । अर्श्वं॰सूनृते ॥ ९ ॥

एतावृद्वेदुंषस्त्वं भूयों वा दार्तुमर्हसि।

या स्तोतृभ्यों विभावर्युच्छन्ती न प्रमीयंसे सुजांते अश्वंसूनृते॥ १०॥

एतावत्। वा । इत्। उषः। त्वम्। भूयः। वा । दातुंम्। अहिसि।

या। स्तोतृ॰भ्यः। विभा॰वृरि। उच्छन्ती। न। प्र॰मीयसे। सु॰जाते। अश्वं॰सूनृते॥ १०॥

[ 22]

[८०][६ सत्यश्रवा आत्रेयः। उषाः। त्रिष्टुप्।]

द्युतद्यामानं बृह्तीमृतेनं ऋतावंरीमरुणप्सं विभातीम्। देवीमुषसं स्वरावहन्तीं प्रति विप्रांसो मृतिभिर्जरन्ते॥१॥ द्युतत्॰यामानम्। बृह्तीम्। ऋतेनं। ऋत॰वरीम्। अरुण्॰प्सुम्। वि॰भातीम्। देवीम्। उषसंम्। स्वं:। आ्॰वहंन्तीम्। प्रतिं। विप्रांस:। मृति॰भिं:। जुरन्ते ॥ १ ॥ एषा जर्नं दर्शता बोधयंन्ती सुगान्यथः कृणवृती यात्यग्रे। बृहुद्रथा बृहुती विशविमुन्वोषा ज्योतिर्यच्छत्यग्रे अह्नाम्॥२॥ एषा। जनम्। दुर्श्ता। बोधयन्ती। सु॰गान्। पृथः। कृण्वृती। याति। अप्रै। बृहुत्°रुथा। बृहुती। वि्शवम्°डुन्वा। उषा:। ज्योति:। युच्छृति। अग्रें। अह्नाम्॥ २॥ एषा गोभिररुणेभिर्युजानास्त्रंधन्ती रुविमप्रांयु चक्रे। पृथो रदंन्ती सुवितायं देवी पुरुष्टुता विश्ववारा वि भाति॥ ३॥ एषा। गोभिः। अरुणेभिः। युजाना। अस्रेधन्ती। र्यिम्। अप्रे॰आयु। चुक्रे। पुथ:। रदन्ती। सुविताय। देवी। पुरु॰स्तुता। विश्व॰वारा। वि। भाति॥ ३॥ पुषा व्येनी भवति द्विबर्हा आविष्कृणवाना तुन्वं पुरस्तात्। ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशों मिनाति॥ ४॥ एषा। वि॰एंनी। भुवृति। द्वि॰बर्हा:। आृवि:२कृण्वाना। तुन्वम्। पुरस्तात्। ऋतस्य । पन्थाम् । अनु । एति । साधु । प्रजानतीऽईव । न । दिशः । मिनाति ॥ ४॥ एषा शुभ्रा न तुन्वो विदानोर्ध्वेव स्नाती दृशये नो अस्थात्। अप द्वेषो बार्धमाना तमास्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्॥ ५॥ एषा। शुभ्रा। न। तुन्वः। विदाना। ऊर्ध्वाऽइव। स्नाती। दृशये। नः। अस्थात्। अपं । द्वेषं:। बार्धमाना । तमासि । उषा:। दिव:। दुहिता । ज्योर्तिषा । आ । अगात् ॥ ५ ॥ एषा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्योषेव भुद्रा नि रिणीते अप्सः। न्यूर्ण्वती दाशुषे वार्याणा पुनुर्ज्योतिर्युवृतिः पूर्वथांकः॥ ६॥ एषा। प्रुतीची। दुहिता। दिवः। नृन्। योषांऽइव। भुद्रा। नि। रिणीते। अप्संः। वि॰ऊर्ण्वती। दाशुर्षे। वार्याणि। पुने:। ज्योति:। युवृति:। पूर्व॰था। अुक्रित्यंक:॥ ६॥

[ 23]

[ ८१ ] [ ५ श्यावाश्व आत्रेयः। सविता। जगती।]

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विप्रिचर्तः। वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्यं सिवतुः परिष्टुतिः॥ १॥ युञ्जते । मनः । उत । युञ्जुते । धिर्यः । विप्राः । विप्रस्य । बृह्तः । विपः २ चितः । वि । होत्रा: । दुधे । वृयुन्°वित् । एकः । इत् । मुही । देवस्य । सुवितुः । परि॰स्तुतिः ॥ १ ॥ विश्वां रूपाणि प्रतिं मुञ्चते क्विः प्रासावीद्धद्रं द्विपदे चतुंष्पदे। वि नाकंमख्यत्सविता वरेण्योऽनुं प्रयाणंमुषसो वि राजिति॥ २॥ विश्वा । रूपाणि । प्रति । मुञ्चते । कृविः । प्र । असावीत् । भुद्रम् । द्वि॰परै । चतुः २पदे । वि । नार्कम् । अख्यत् । स्विता । वरेण्यः । अनु । प्र॰यानम् । उषसः । वि । राजति ॥ २ ॥ यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्देवा देवस्य महिमानुमोर्जसा। यः पार्थिवानि विमुमे स एतंशो रजांसि देवः संविता मंहित्वना॥ ३॥ यस्य । प्र°यानम् । अनु । अन्ये । इत् । युयु: । देवा: । देवस्यं । मृहिमानम् । ओर्जसा । यः। पार्थिवानि। वि॰मुमे। सः। एतेशः। रजंसि। देवः। सुविता। मुहि॰त्वना॥ ३॥ उत यांसि सवितस्त्रीणि रोचुनोत सूर्यस्य रुश्मिभः समुच्यसि। उत रात्रीमुभयतुः परीयस उत मित्रो भवसि देव धर्मभिः॥ ४॥ उत । यासि । सुवितरिति । त्रीणि । रोचुना । उत । सूर्यस्य । रुश्मि॰भिः । सम् । उच्यसि । उत । रात्रीम् । उभुयतः । परि । ईयुसे । उत । मित्रः । भुवृसि । देव । धर्म॰भिः ॥ ४॥ उतेशिषे प्रस्वस्य त्वमेकु इदुत पूषा भवसि देव यामेभिः। उतेदं विश्वं भुवनं वि राजिस श्यावाश्वस्ते सवितः स्तोममानशे॥ ५॥ [ 88] उत । ईशिषे । प्र°स्वस्यं । त्वम् । एकः । इत् । उत । पूषा । भ्वसि । देव । यामं°भिः । उत । इदम् । विश्वम् । भुवनम् । वि । राजुसि । श्याव°अशवः । ते । सृवित्रिति । स्तोमम् । आनुशे ॥ ५ ॥

[८२][९ श्यावाश्व आत्रेयः। सविता। गायत्री, १ अनुष्टुप्।]

तत्संवितुर्वृणीमहे व्यं देवस्य भोजनम्। श्रेष्ठं सर्वधार्तम् तुरं भगस्य धीमहि॥ १॥ तत्। सृवितुः। वृणीमहे । व्यम्। देवस्यं भोजनमः। श्रेष्ठंम्। सुर्वि॰धार्तमम्। तुरंम्। भगस्य। धीमहि॥ १॥

अस्य हि स्वयंशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्। न मिनन्ति स्वराज्यम्॥ २॥ अस्य । हि । स्वयंशः २तरम् । सृवितुः । कत् । चन । प्रियम् । न । मिनन्ति । स्व॰राज्यम् ॥ २ ॥ स हि रत्नांनि दाशुषें सुवार्ति सविता भर्गः। तं भागं चित्रमीमहे॥ ३॥ सः। हि। रत्नानि। दाशुषे। सुवार्ति। सुविता। भर्गः। तम्। भागम्। चित्रम्। ईमुहे॥ ३॥ अद्या नों देव सवितः प्रजावंत्सावीः सौभंगम्। पर्रा दुःष्वप्यं सुव॥ ४॥ अद्य। नुः। देव्। सुवित्रिति। प्रजा॰वेत्। सावीः। सौभैगम्। पर्ग। दुः२स्वप्येम्। सुव्॥४॥ विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि पर्रा सुव। यद्भद्रं तन्नु आ सुव॥ ५॥ [ 24] विश्वानि। देव्। सुवितः। दुः२ङ्तानि। पर्गं। सुव्। यत्। भुद्रम्। तत्। नुः। आ। सुव्॥ ५॥ अनागसो अदितये देवस्य सवितुः सवे। विश्वा वामानि धीमहि॥ ६॥ अनागसः। अदितये। देवस्य । सुवितुः। सुवे। विश्वा । वामानि । धीुमुहि ॥ ६ ॥ आ विश्वदेवं सत्पंतिं सूक्तैरद्या वृंणीमहे। सत्यसंवं सवितारम्॥ ७॥ आ। विश्व॰देवम्। सत्॰पंतिम्। सु॰उुक्तैः। अद्य। वृणीुमुह्रे। सत्य॰संवम्। सुवितारम्॥७॥ य इमे उभे अहंनी पुर एत्यप्रयुच्छन्। स्वाधीर्देवः संविता॥ ८॥ यः। इमे इति । उभे इति । अहं नी इति । पुरः। एति । अप्र ॰ युच्छन् । सु॰ आधीः। देवः। सुविता ॥ ८॥ य इमा विश्वां जातान्यांश्रावयंति श्लोकेन। प्र चं सुवार्ति सविता॥ ९॥ [ २६ ] यः। इमा। विश्वा । जातानि । आ॰ श्रुवर्यति । श्लोके न । प्र । चु । सुवार्ति । सुविता ॥ ९ ॥

[ ८३ ] [ १० भौमोऽत्रिः। पर्जन्यः। त्रिष्टुप्, २-४ जगत्यः, ९ अनुष्टुप्।]

अच्छां वद त्वसं गीभिराभिः स्तुहि पूर्जन्यं नम्सा विवास।
किनिक्रदृष्धभो जीरदान रेतो दधात्योषधीषु गर्भम्॥१॥
अच्छी वद् । तवसम् । गीः२भि । आभिः । स्तुहि । पूर्जन्यंम् । नमसा । आ । विवास ।
किनिक्रदत् । वृष्भः । जीर॰दानः । रेतः । दुधाति । ओषधीषु । गर्भम्॥१॥
वि वृक्षान् हेन्त्युत हेन्ति रक्षसो विश्वं बिभाय भुवंनं महावधात्।
उतानांगा ईषते वृष्णयांवतो यत्पर्जन्यः स्तुनयन् हिन्तं दुष्कृतः ॥२॥
वि । वृक्षान् । हन्ति । उता । हन्ति । रक्षसः । विश्वंम् । बिभाय । भुवंनम् । महा॰वंधात्।
उता । अनांगाः । ईषते । वृष्णयं॰वतः । यत्। पूर्जन्यः । स्तुनयंन् । हन्ति । दुः २कृतः ॥२॥
उता । अनांगाः । ईषते । वृष्णयं॰वतः । यत्। पूर्जन्यः । स्तुनयंन् । हन्ति । दुः २कृतः ॥२॥

रथीव कश्याशवा अभिक्षिपन्नाविर्दूतान्कृणिते वृष्यौँ ई अहं। दूरात्सिंहस्य स्तुनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वर्ष्यं १नर्भः॥३॥ र्थोऽईव। कर्शया। अश्वान्। अभि॰क्षिपन्। आवि:। दूतान्। कृणुते। वृष्यीन्। अर्ह। दूरात्। सिंहस्य । स्तुनर्थाः। उत्। ई्रते । यत्। पुर्जन्यः। कृणुते। वृष्यम्। नर्भः॥ ३॥ प्र वाता वान्ति प्तर्यन्ति विद्युत् उदोषंधीर्जिहंते पिन्वंते स्वः। इरा विश्वंस्मै भुवंनाय जायते यत्पुर्जन्यः पृथिवीं रेतुसावंति॥४॥ प्र। वार्ताः। वान्ति। प्तयन्ति। वि॰द्युत्ः। उत्। ओष्धीः। जिह्ते। पिन्वते। स्व॑१्रितिं स्व॑ः। इर्ग । विश्वसमे । भुवनाय । जायते । यत् । पूर्जन्यः । पृथिवीम् । रेतसा । अविति ॥ ४॥ यस्यं वृते पृथिवी नन्नमीति यस्यं वृते शफवुज्जभ्रीति। यस्यं वृत ओषंधीर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ॥५॥ [ 29] यस्यं। ब्रुते। पृथिवी। नन्नंमीति। यस्यं। ब्रुते। शुफ॰वंत्। जर्भुरीति। यस्य । व्रते । ओषंधी: । विश्व°रूपा: । स: । न: । पुर्जुन्य । महि । शर्म । युच्छु ॥ ५ ॥ दिवो नो वृष्टिं मंरुतो ररीध्वं प्र पिन्वत् वृष्णो अश्वस्य धार्गः। अर्वाङ्गेतेन स्तनयिलुनेह्यपो निष्टिञ्चन्नसुरः पिता नैः॥६॥ द्वि:। नु:। वृष्टिम्। मुरुतु:। रुरीध्वम्। प्र। पिन्वत्। वृष्णै:। अश्वस्य। धार्रा:। अर्वाङ्। एतेनं। स्तुन्यिलुनां। आ। इहि । अपः। नि॰सिञ्चन्। असुरः। पिता। नः॥ ६॥ अभि क्रेन्द स्तुनय गर्भमा धां उदन्वता परि दीया रथेन। दृतिं सु कर्ष विषितं न्यंञ्चं सुमा भवन्तूद्वतो निपादाः॥७॥ अभि। क्रुन्द। स्तुनयं। गर्भम्। आ। धाः। उदुन्॰वर्ता। परि। दीयु। रथैन। दृतिम्। सु। कुर्षु। वि॰सितम्। न्यञ्चम्। सुमाः। भुवन्तु। उत्॰वतः। नि॰पादाः॥ ७॥ मुहान्तुं कोशुमुदंचा नि षिञ्च स्यन्दंन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्। घृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वघ्याभ्यः॥ ८॥ महान्तम्। कोशम्। उत्। अच्। नि। सिञ्च। स्यन्दन्ताम्। कुल्याः। वि°िस्ताः। पुरस्तात्। घृतेन। द्यावापृथिवी इति। वि। उन्धि। सु॰प्रपानम्। भ्वतु। अघ्न्याभ्यः॥ ८॥ यत्पर्जन्य किनेक्रदत्स्तुनयुन् हंसि दुष्कृतः । प्रतीदं विश्वं मोदते यत्कि च पृथिव्याधि ॥ ९॥

यत्। पूर्ज्न्य्। किनैक्रदत्। स्त्नयेन्। हंसिं। दुः २कृतः।
प्रितं। इदम्। विश्वंम्। मोद्ते। यत्। किम्। चृ। पृथिव्याम्। अधि॥ ९॥
अवंषीं वृष्मुदु षू गृंभायाक्धंन्वान्यत्येत्वा उं।
अर्जाजन् ओषंधीभीजंनाय् कमुत प्रजाभ्योऽविदो मनीषाम्॥ १०॥
अर्वर्षीः। वृष्म्। उत्। कुँ इतिं। सु। गृभाय्। अर्कः। धन्वांनि। अर्ति॰ एत्वै। कुँ इतिं।
अर्जीजनः। ओषंधीः। भोजनाय। कम्। उत। प्र॰ जाभ्यः। अविदः। मृनीषाम्॥ १०॥

[८४] [४ भौमोऽत्रिः। पृथिवी। अनुष्टुप्।]

बळ्त्था पर्वतानां ख्रिद्रं बिभिषं पृथिवि। प्र या भूमिं प्रवत्वित मृह्रा जिनोषि मिहिनि॥१॥ बट्। इत्था। पर्वतानम्। ख्रिद्रम्। बिभिष्टं। पृथिवि। प्राः आ। भूमिम्। प्रवत्वित । मृह्रा। जिनोषि । मृह्ति ॥१॥ स्तोमांसस्त्वा विचारिणि प्रति ष्टोभन्त्यक्तिभः। प्र या वाजं न हेषेन्तं पेरुमस्यस्यर्जुनि॥२॥ स्तोमांसः। त्वा। वि॰चारिणि। प्रति । स्तोभिन्तः। अकु॰भिः। प्राः आ। वार्जम्। न। हेषेन्तम्। पेरुम्। अस्यसि। अर्जुनि ॥२॥ दृळ्हा चिद्या वनस्पतीन् क्ष्मया दर्धष्यीजसा। यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः॥३॥ दृळ्हा। चित्। या। वनस्पतीन्। क्ष्मया। दर्धिषी। ओर्जसा। यत्। ते। अभ्रस्य । वि॰द्युतः। दिवः। वर्षन्ति। वृष्टयः॥३॥ वर्षन्तु ते विभाविर दिवो अभ्रस्य विद्युतः। रोहंन्तु सर्वबीजान्यवं ब्रह्मद्विषो जिहः॥४॥ \* [२९] वर्षन्तु। ते। विभाविर दिवः। अभ्रस्य । वि॰द्युतः। रोहंन्तु सर्वबीजान्यवं ब्रह्मद्विषो जिहः॥४॥ \* [२९] रोहंन्तु। सुर्व॰बीजानि। अर्व। ब्रह्म॰द्विषः। जुह्॥४॥

[८५][८ भौमोऽत्रिः। वरुणः। त्रिष्टुप्।]

प्र समाजे बृहदंर्चा गभीरं ब्रह्मं प्रियं वर्रुणाय श्रुतायं। वि यो ज्यानं शमितेव चर्मोपस्तिरं पृथिवीं सूर्याय॥ १॥ प्र। सम्°राजे। बृहत्। अर्च्। गुभीरम्। ब्रह्मं। प्रियम्। वर्रुणाय। श्रुतायं। वि। य:। ज्यानं। श्मिताऽईव। चर्मं। उप्°स्तिरं। पृथिवीम्। सूर्यीय॥ १॥

[38]

वनेषु व्यंशन्तरिक्षं ततान् वाज्मर्वत्सु पर्यं उस्त्रियास्। हृत्सु क्रतुं वर्रणो अपर्वश्रिनं दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रौ॥ २॥ वनेषु । वि । अन्तरिक्षम् । तृतान् । वाजम् । अर्वत्॰सु । पर्यः । उस्त्रियासु । हृत्॰सु। क्रतुंम्। वर्रणः। अप्॰सु। अग्निम्। दिवि। सूर्यम्। अदुधात्। सोमम्। अद्रौ॥ २॥ नीचीनबारं वरुणः कवन्धं प्र संसर्ज रोदंसी अन्तरिक्षम्। तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिर्व्युनित्त भूमं॥ ३॥ नीचीनं॰बारम्। वर्रणः। कर्वन्थम्। प्र। सुसुर्जु। रोदसी इति। अन्तरिक्षम्। तेनं। विश्वंस्य। भुवंनस्य। राजां। यवंम्। न। वृष्टिः। वि। उन्ति। भूमं॥ ३॥ उनित भूमिं पृथिवीमुत द्यां युदा दुग्धं वर्रुणो वष्ट्यादित्। समुभ्रेणं वसत् पर्वतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीराः॥ ४॥ उनितं। भूमिम्। पृथिवीम्। उत। द्याम्। यदा। दुग्धम्। वर्रणः। वर्ष्टि। आत्। इत्। सम्। अभ्रेण। वस्तु। पर्वतासः। तुविषी॰यन्तः। श्रथ्यन्तु। वीराः॥४॥ इमामू ष्वांसुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वर्रणस्य प्र वोचम्। मार्नेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो मुमे पृथिवीं सूर्येण॥५॥ [06] इमाम्। ऊँ इति । सु। आसुरस्य । श्रुतस्य । महीम्। मायाम्। वर्रुणस्य। प्र। वोचम्। मानैनऽइव। तुस्थि॰वान्। अन्तरिक्षे। वि। य:। मुमे। पृथिवीम्। सूर्येण॥५॥ इमामू नु क्वितमस्य मायां महीं देवस्य निक्रा देधर्ष। एकं यदुद्गा न पृणन्त्येनीरासिञ्चन्तीर्वनयः समुद्रम्॥६॥ इमाम्। ऊँ इति । नु । क्वि॰तंमस्य । मायाम् । महीम् । देवस्य । निकः । आ । दुध्र्षे । एकम्। यत्। उद्गा। न। पृणन्ति। एनी:। आ्°िस्ञ्चन्ती:। अवनेयः। सुमुद्रम्॥ ६॥ अर्युम्यं वरुण मित्रयं वा सखायं वा सद्मिद्भातरं वा। वेशं वा नित्यं वरुणारंणं वा यत्सीमागश्चकुमा शिश्रथस्तत्॥७॥ अर्युम्यम्। वृरुण्। मित्र्यम्। वा। सर्वायम्। वा। सर्दम्। इत्। भ्रातरम्। वा। वेशम्। वा। नित्यम्। वुरुण्। अरणम्। वा। यत्। सीम्। आर्गः। चुकृम। शिश्रर्थः। तत्॥ ७॥ कित्वासो यद्रिरिपुर्न दीवि यद्वां घा सृत्यमुत यन्न विद्या। सर्वा ता वि ष्यं शिथिरेवं देवाधां ते स्याम वरुण प्रियासं:॥८॥

[37]

कित्वासं:। यत्। रिरिपु:। न। दीवि। यत्। वा। घ। सत्यम्। उत। यत्। न। विदा। सर्वी। ता। वि। स्य। शिथिराऽईव। देव। अर्ध। ते। स्याम्। वरुण्। प्रियासं:॥ ८॥

[८६][६ भौमोऽत्रिः। इन्द्राग्नी। अनुष्टुप्, ६ विराट्पूर्वा।]

इन्द्रांग्नी यमवंथ उभा वाजेंषु मर्त्यंम्। दूळहा चित्स प्र भेंदति द्युम्ना वाणीरिव त्रितः॥ १॥ इन्द्रांग्नी इति । यम् । अवंथः । उभा । वाजेषु । मर्त्यम् । दृळ्हा । चित् । सः । प्र । भेदित् । द्युम्ना । वाणीः ऽइव । त्रितः ॥ १ ॥ या पृतंनासु दुष्टरा या वाजेषु श्रृवाय्या । या पञ्चे चर्षणीरुभीन्द्राग्नी ता हेवामहे ॥ २ ॥ या। पृतंनासु। दुस्तर्रा। या। वाजेषु। श्रुवाय्या। या। पञ्चं। चर्षणी:। अभि। इन्द्राग्नी इति। ता। हवामहे ॥ २॥ तयोरिदम्बुच्छवस्तिग्मा दिद्युन्मुघोनोः। प्रति द्रुणा गर्भस्त्योर्गवां वृत्रघ्न एषते॥ ३॥ तयोः। इत्। अमं॰वत्। शर्वः। तिग्मा। दिद्युत्। मुघोनोः। प्रति । द्रुणां । गर्भस्त्योः । गर्वाम् । वृत्रु॰घ्ने । आ । ईष्ते ॥ ३ ॥ ता वामेषे रथानामिन्द्राग्नी ह्वामहे। पतीं तुरस्य रार्धसो विद्वांसा गिर्वणस्तमा॥ ४॥ ता। वाम्। एषे। रथानाम्। इन्द्राग्नी इति। हुवामहे। पती इति । तुरस्य । राधंसः । विद्वांसा । गिर्वणः २तमा ॥ ४ ॥ ता वृधन्तावनु द्यून्मर्ताय देवावदभां। अर्हन्ता चित्पुरो द्धेंऽशेव देवावर्वते॥ ५॥ ता। वृधन्तौ । अनु । द्यून् । मर्तीय। देवौ । अदभा । अर्हन्ता। चित्। पुर:। दुधे। अंशांऽइव। देवौ। अर्वते॥ ५॥ एवेन्द्राग्निभ्यामहावि हव्यं शूष्यं घृतं न पूतमद्रिभिः। ता सूरिषु श्रवो बृहद्र्यिं गृणत्सुं दिधृत्मिषं गृणत्सुं दिधृतम्॥६॥ एव। इन्द्राग्नि॰भ्याम्। अहावि। हव्यम्। शूर्ष्यम्। घृतम्। न। पूतम्। अद्रिं॰भिः। ता। सूरिषुं। श्रवं:। बृहत्। रियम्। गृणत्॰ सुं। दिधृतम्। इषंम्। गृणत्॰ सुं। दिधृतम्॥ ६॥

[८७][९ एवयामरुदात्रेयः। मरुतः। अतिजगती।]

प्र वों मुहे मृतयों यन्तु विष्णंवे मुरुत्वंते गिरिजा एंव्यामंरुत्। प्र शर्धाय प्रयंज्यवे सुखादयें तुवसें भुन्दिदंष्टये धुनिव्रताय शवंसे॥ १॥ प्र। वः। महे। मृतयः। युन्तु। विष्णवे। मुरुत्वेते। गिरि॰जाः। एवयामरुत्। प्र। शर्धीय। प्र°यंज्यवे। सु°खाद्ये। तुवसै। भुन्दत्°ईष्टये। धुर्नि°व्रताय। शर्वसे॥ १॥ प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विद्यनां ब्रुवर्त एव्यामंरुत्। क्रत्वा तद्वी मरुतो नाधृषे शवी दाना मुह्ना तर्देषामधृष्टासो नाद्रयः॥ २॥ प्र। ये। जाताः। महिना। ये। च्। नु। स्वयम्। प्र। विद्यनां। ब्रुवर्ते। एवयामं रुत्। क्रत्वा । द्यत् । वः । मुरुतः । न । आ॰धृषे । शर्वः । दाना । मुह्मा । तत् । एषाम् । अधृष्टासः । न । अद्रेयः ॥ २ ॥ प्र ये दिवो बृहतः शृणिवरे गिरा सुशुक्वानः सुभ्वं एव्यामंरुत्। न येषामिरी सुधस्थ ईष्टु आँ अग्नयो न स्विवद्युतः प्र स्पुन्द्रासो धुनीनाम्॥ ३॥ प्र। ये। द्विः। बृह्तः। शृण्विरे। गिरा। सु॰शुक्वानः। सु॰भ्वः। एवयामरुत्। न। येषाम्। इरी। सुध°स्थे। ईष्टें। आ। अग्नयेः। न। स्व°िवधुतः। प्र। स्पन्द्रासंः। धुनीनाम्॥ ३॥ स चंक्रमे महुतो निर्फरुक्रमः संमानस्मात्सदंस एवयामरुत्। युदायुक्त त्वना स्वादिधणाभिर्विष्पर्धसो विमहसो जिगाति शेवृधो नृभिः॥४॥ सः। चुक्रमे । महुतः। निः। उरु°क्रमः। समानस्मात्। सदसः। एवयामरुत्॥ यदा। अर्युक्त। त्मना । स्वात् । अर्धि । स्नु॰भिः । वि॰स्पर्धसः । वि॰महसः । जिर्गाति । शे॰वृंधः । नृ॰भिः ॥ ४॥ स्वनो न वोऽमवानोजयद्वषां त्वेषो य्यिस्तविष एवयामंरुत्। येना सहन्त ऋञ्जत स्वरोचिषः स्थार्रश्मानो हिर्ण्ययाः स्वायुधासं इष्मिणः॥ ५॥ [ \$ \$ ] स्वनः। न। वः। अमे॰वान्। रेजयत्। वृषां। त्वेषः। युयिः। तुविषः। एवयामेरुत्। येनं । सहन्तः । ऋञ्जतं । स्व°रोचिषः । स्थाः २र्रशमानः । हिर्ण्ययाः । सु°आ्युधासंः । हुष्मिणः ॥ ५ ॥ अपारो वो महिमा वृद्धशवसस्त्वेषं शवोऽवत्वेवयाम्रहत्। स्थातारो हि प्रसितौ संदृशि स्थन ते न उरुष्यता निदः शुंशुक्वांसो नाग्नयः॥६॥ अपारः। वः। महिमा। वृद्ध॰श्वसः। त्वेषम्। शर्वः। अवतु। प्वयामेरुत्॥ स्थातारः। हि। प्र°िसतौ । सम्°दृशि । स्थनं । ते । नुः । उरुष्युत् । निदः । शुशुक्वांसः । न । अग्नयः ॥ ६ ॥ ते रुद्रासः सुमंखा अग्नयों यथा तुविद्युम्ना अवन्वेवयाम्रहत्। दीर्घं पृथु पंप्रथे सद्म पार्थिवं येषामञ्चेष्वा मृहः शर्धास्यद्भंतैनसाम्॥७॥ ते। रुद्रासः। सु॰मंखाः। अग्नयः। यथा। तुवि॰द्युम्नाः। अवन्तु। एवयामंरुत्। दीर्घम्। पृथु। पृषुथे। सद्ग्री। पार्थिवम्। येषाम्। अज्मैषु। आ। मृहः। शर्धांसि। अद्भुति॰एनसाम्॥७॥

अद्वेषो नो मरुतो गातुमेतन श्रोता हवं जिर्तुरेवयामरुत्। विष्णोर्महः समन्यवो युयोतन् स्मद्रथ्यो ३ न दंसनाप् द्वेषांसि सनुतः॥ ८॥ अद्वेषः। नुः। मुरुतुः। गातुम्। आ। इतुन्। श्रोतं। हर्वम्। जुरितुः। एवयामंरुत्। विष्णोः। मृहः। सु॰मृन्यवः। युयोत्न्। स्मत्। रुथ्यः। न। दंसना। अप। द्वेषांसि। सुनुतरिर्ति॥ ८॥ गन्तां नो युज्ञं यंज्ञियाः सुशम् श्रोता हवंमरुक्ष एंवयामंरुत्। ज्येष्ठांसो न पर्वतासो व्योमिन यूयं तस्य प्रचेतसः स्यातं दुर्धतंवो निदः॥ ९॥ [88] गन्तं। नुः। युज्ञम्। युज्जियाः। सु॰शमि। श्रोतं। हवम्। अरुक्षः। एवयाम्रेरुत्। ज्येष्ठांसः। न। पर्वतासः। वि°ओंमनि। यूयम्। तस्यं। प्र°चेत्सः। स्यातं। दुः२धर्तवः। निदः॥ ९॥ ★[८८][१६ आत्रेयः श्रीपुत्रा वा।१-२,१३-१५ जातवेदा अग्निः,३-१२ लक्ष्मीः, अलक्ष्मीघ्नम्। अनुष्टुप्, ५-६ त्रिष्टुभौ, ४, १५ प्रस्तारपंक्त्यौ ] हिरंण्यवर्णां हरिंणीं सुवर्णरज्तस्त्रंजाम्। चुन्द्रां हिर्णमयीं लुक्ष्मीं जातंवेदो ममा वह ॥ १॥ \* हिरंण्य॰वर्णाम्। हरिणीम्। सुवर्ण्रज्त॰स्नंजाम्। चन्द्राम्। हिरुण्॰मयीम्। लुक्ष्मीम्। जातं॰वेदः। ममं। आ। वृहु॥ १॥ तां मु आ वह जातवेदो लुक्ष्मीमनंपगामिनीम्। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानुहम्॥ २॥ \* ताम्। मे्। आ। वृह्। जात्°वेदः। लुक्ष्मीम्। अनप°गामिनीम्। यस्याम्। हिरंण्यम्। विन्देयम्। गाम्। अश्वम्। पुरुषान्। अहम्॥ २॥ अ्रवपूर्वां रथम्थ्यां हंस्तिनादप्रमोदिनीम्। श्रियं देवीमुपं ह्वये श्रीर्मा देवी जुंषताम्॥ ३॥ \* अश्व॰पूर्वाम् । रथ॰मध्याम् । हस्ति॰नादुप्रमोदिनीम् । श्रियम्। देवीम्। उप। ह्वये। श्रीः। मा। देवी। जुष्ताम्॥ ३॥ कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तुर्पयन्तीम्। पुद्मेस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपं ह्वये श्रियम्॥ ४॥ \* काम्। सोस्मिताम्। हिरण्य°प्राकाराम्। आर्द्राम्। ज्वलन्तीम्। तृप्ताम्। तुर्पयन्तीम्। पुद्मे॰स्थिताम्। पद्मं॰वर्णाम्। ताम्। इह। उपं। ह्वये। श्रियम्॥ ४॥ चुन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवर्जुष्टामुदाराम्। [34]

तां पद्मनेमिं शरणं प्र पद्येऽलक्ष्मीमें नश्यतां त्वां वृणोमि॥ ५॥ \*

चन्द्राम्। प्र॰भासाम्। यशसा। ज्वलन्तीम्। श्रियम्। लोके। देव॰जुष्टाम्। उत्॰ आराम्। ताम्। पद्मं॰नेमिम्। शरणम्। प्र। पुद्ये। अलेक्ष्मी:। मे्। नुश्युताम्। त्वाम्। वृणोुम्॥ ५॥ आर्दित्यवर्णे तपुसोऽधि जातो वनस्पतिस्तर्व वृक्षोऽर्थ बिल्वः। तस्य फलानि तपसा नुंदन्तु मायान्तरा याश्चं बाह्या अलंक्ष्मीः॥६॥ \* आर्दित्य°वर्णे । तपसः। अर्धि । जातः। वनस्पर्तिः। तवं। वृक्षः। अर्थ । बिल्वः। तस्यं। फर्लानि। तपसा। आ। नुदुन्तु। मायाः। अन्तराः। याः। चु। बाह्याः। अर्लक्ष्मीः॥ ६॥ उपैतु मां देवसुखः क्रीतिंश्च मृणिनां सुह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं दंदातु मे॥७॥\* उपं। एतु । माम्। देवु॰सुखः। कीर्तिः। च । मुणिनां। सुह। प्रादुः। भूतः। अस्मि। राष्ट्रे। अस्मिन्। कोर्तिम्। वृद्धिम्। दुदातु। मे ॥७॥ क्षुत्पिपासामेलां ज्येष्ठामलेक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्॥ ८॥ \* क्षुत्पिपासा॰मेलाम् । ज्येष्ठाम् । अलेक्ष्मीम् । नाश्यामि । अहंम् । अभूतिम्। असम्॰ऋद्भिम्। च्। सर्वीम्। निः। नुद्। मे्। गृहात्॥८॥ गुन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपं ह्वये श्रियम्॥ ९॥ \* गुन्ध॰द्वाराम्। दुः२आधर्षाम्। नित्य॰पुष्टाम्। करीषणीम्। र्ड्छवरीम्। सर्व॰भूतानाम्। ताम्। इह। उपं। ह्वये। श्रियंम्॥९॥ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमेशीमिः। पृशूनां रूपमन्नस्य मिय श्रीः श्रेयतां यशः॥ १०॥ \* [ ३६ ] मनसः। कामम्। आ॰कूतिम्। वाचः। स्त्यम्। अशीमहि। पुशूनाम् । रूपम् । अन्नस्य । मियं । श्रीः । श्रुयुताम् । यशः॥ १०॥ कुर्दमेन प्रजा भूता मियु सं भव कर्दम। श्रियं वासय मे गृहे मातरं पद्ममालिनीम्॥ ११॥ \* कुर्दमेन।प्र°जाः।भूताः।मयि।सम्।भुव्।कुर्द्म। श्रियम्। वास्य। मे। गृहे। मातरम्। पुद्म॰मालिनीम्॥ ११॥ आर्पः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत् वसं मे गृहे। नि चं देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले॥ १२॥ \* आपः। सृजुन्तु। स्निग्धानि। चिक्लीत। वस्। मे । गृहे। नि। चु। देवीम्। मातरम्। श्रियम्। वास्यु। मे । कुले ॥ १२ ॥

आद्रां पुंष्क्रिणों यृष्टों सुवर्णां हेममालिनीम्। सूर्यां हिरण्मेयीं लृक्ष्मीं जातंवेदो ममा वंह ॥ १३ ॥ ४ आद्रांम्। पुष्क्रिणीम्। यृष्ट्योम्। सु॰ वर्णाम्। हेम॰ मालिनीम्। सूर्याम्। हिर्ण्॰ मर्याम्। ल्रुक्सीम्। जातं॰ वेदः। मर्मः। आ। वृह् ॥ १३ ॥ आद्रां पुंष्क्रिणीं पुष्टां पिंगुलां पंद्यमालिनीम्। चन्द्रां हिरण्मंयीं लृक्ष्मीं जातंवेदो ममा वंह ॥ १४ ॥ ४ आद्राम्। पुष्क्रिणीम्। पुष्टिम्। पिङ्गलाम्। पृद्यु॰ मालिनीम्। चन्द्राम्। हिर्ण्॰ मर्याम्। लृक्ष्मीम्। जातं॰ वेदः। मर्मः। आ। वृह् ॥ १४ ॥ तां म् आ वह जातवेदो लृक्ष्मीमनेपगामिनीम्। यस्यां हिर्ण्णं प्रभूतं गावों दास्योऽष्ठ्यांन् विन्देयं पुरुषान्हम्॥ १५ ॥ ४ ताम्। मे। आ। वृह् । जातु॰ वेदः। लृक्ष्मीम्। अनंप॰ गामिनीम्। यस्यांम्। हिर्ण्णं प्रभूतं गावोः। दास्यः। अष्ठ्यान्। विन्देयंम्। पुरुषान्। अहम्॥ १५ ॥ यः शुचिः प्रयंतो भूत्वा जुहुयादाञ्चंमन्वहम्। श्रियः पंज्यदश्चं च श्रीकांमः सतंतं जपेत्॥ १६ ॥ १ यः। शुचिः। प्र॰ यंतः। भूत्वा। जुहुयांत्। आज्यंम्। अनु॰ अहम्। [३७] श्रियः। पञ्चदश्चः क्राचम्। च्। श्री॰ कामः। स॰ तंतम्। जुपेत्॥ १६ ॥

★[८९][१० आत्रेय:। श्रीर्लक्ष्मीर्वा। अनुष्टुप्, १,१० त्रिष्टुभौ]

पद्मानने पद्मिन् पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि।

विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादप्द्मं मिय् सं नि धंत्स्व॥१॥\*

पद्मि॰ आनने। पद्मिन। पद्मि॰ पत्रे। पद्मि॰ प्रिये। पद्मदलायत॰ अक्षि।

विश्व॰ प्रिये। विश्व॰ मनोनुकूले। त्वृत्॰ पाद्मपुद्मम्। मियं। सम्। नि। धृत्स्वृ॥१॥

पद्मानने पद्मिक्तः पद्माक्षि पद्मसंभवे। तन्मे भजिस पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्॥२॥\*

पद्मि॰ आनने। पद्मि॰ अह्म। पद्मि॰ अक्षि। पद्मि॰ संभवे।

तत्। मे। भुजिस। पद्मि॰ अक्षि। येन । सौख्यम्। लभामि। अहम्॥२॥

अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने। धनं मे जुषतां देवि सर्वकामाँश्च देहि मे॥३॥\*

अश्व॰ दाय। गो॰ दाय। धने॰ दाय। महा॰ धने।

धनम्। मे। जुषताम्। देवि। सर्व॰ कामान्। च। देहि। मे॥३॥

पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्त्यश्वाश्वतुरै रथैः। प्रजानां भविस मात्रायुष्मन्तं करोतु माम्॥४॥\*

पुत्रपौत्रम् । धनम् । धान्यम् । हस्त्यश्वाश्वतरै: । रथै: । प्र°जानाम्। भवस्। मातः। आर्युः २मन्तम्। करोतु। माम्॥४॥ धर्नमग्निर्धर्नं वायुर्धन् सूर्यो धन् वसुः। धनुमिन्द्रो बृह्स्पतिर्वर्रणो धर्नमुच्यते॥ ५॥ \* धर्नम्। अग्निः। धर्नम्। वायुः। धर्नम्। सूर्यः। धर्नम्। वसुः। धर्नम्। इन्द्रं:। बृहुस्पतिं:। वर्रणः। धर्नम्। उच्यते॥ ५॥ वैनंतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा। सोमं धर्नस्य सोमिनो महां ददातु सोमिनः॥ ६॥ \* वैनतेय। सोम्म्। पिब। सोम्म्। पिबतु। वृत्र°हा। सोमंम्। धनस्य। सोमिनः। मह्यम्। दुदातु। सोमिनः॥ ६॥ न क्रोधो न च मात्सुर्यं न लोभो नाशुंभा मृतिः। भवंन्ति कृतपुंण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्॥ ७॥ \* न। क्रोर्धः। न। चु। मात्सूर्यम्। न। लोर्भः। न। अर्शुभा। मृतिः। भवंन्ति । कृत॰पुंण्यानाम् । भुक्तानाम् । श्री॰सूक्तम् । जुपेत् ॥ ७ ॥ विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवीप्रयाम्। लक्ष्मीं प्रियसंखीं देवीं नर्माम्यच्युत्वल्लंभाम्॥ ८॥ \* विष्णुं ॰पत्नीम्। क्षमाम्। देवीम्। माध्वीम्। माधवं ॰प्रियाम्। लुक्ष्मीम्। प्रिय॰संखीम्। देवीम्। नर्मामि। अच्युत्वल्लंभाम्॥८॥ महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुंपत्नीं च धीमहि। तन्नों लक्ष्मीः प्र चोंदयात्॥ ९॥ \* मुह्य॰लुक्ष्मीम्। च्। विद्युहे। विष्णु॰पलीम्। च। धीुमुह्यि। तत्। नुः। लुक्ष्मीः। प्र। चोुदुयात्॥९॥ श्रीर्वर्चस्वमायुष्यंशमारोग्यमाविधात्पर्वमानं महीयते। धान्यं १धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शृतसंवत्सरं दीर्घमार्युः॥ १०॥ \* [ 36 ] {8} श्री:। वर्चस्वम्। आयुर्ष्यम्। आरोग्यम्। आ॰विधात्। पर्वमानम्। मृहीयुते। धान्यम्। धनम्। पर्शुम्। बृहु॰पुत्रलाभम्। शृत॰संवत्सरम्। दीर्घम्। आर्युः॥ १०॥ इत्याश्वलायन-संहितायां पञ्चमं मण्डलं समाप्तम्॥



Digitized by Madhuban Trust, Delhi यहाँ यशे हरतंतः प्रापसुर्गे यन्जायपानस्य च् हिर्गन्तिस्ता

तत्यांद्रमानीशिरहं पूंनािय।।६॥अयन्त्रयन्ते यव्ति तेञ्चं कुरते दुर्यच्टं दुरंधीते पार्पं यच्यांज्ञानतों वृत्तय्। अयांजिताश्यासंय धास सदी देवेश्यः पुणयंगत्थाः। ता न आपः ए वंहन्तु प्राणंश इन्हें सुद्धेती सह सा पुनातृ सीयेः स्ड्रस्या डरंग्णः सुनीत्या १०॥पाद्यानीः स्ट्रस्ययंनीः सृद्धारि धृतश्च्युतः। प्रसिषी हुसल्लोहत्सथीं अयुस्। दत्तसम्बन्धधंयन्तु नी देवेदेवीः स સુદરત્રં ધારેળા પર્દાપાના પુનાતું પા ॥ १३ ॥ પ્રાનાપુત્રં પૃદિન્ને १४॥ पाद्यानीः स्ट्रस्ययंनीयाधियंच्छंति नान्द्रनय्। पुण प्तिन्दिवान् ध्यायेष्ट्रश्चा सरस्वतीय्। पित्रत्यापं तिष्टे खगीं जिग्नी पर्दाः। तपंस्यसम्पर्शे प्रमुखं तुः पांचयानी हर्षः चौ जिपे थहेद् हिशों धनाहरों हेंद्यारयाः ॥ १८॥ दशोत्तंराण्युचीं 

यातापित्रोर्धन् दृत्तं दत्यों ये यत्थांदुरं ज्द्र्यंयाद्य शूद्धाद्वे व्यांत्यांदेशकात्। अक्ष्र्यं व्यांद्र्यं क्ष्रिक्षाद्वे श्रिक्षाद्वे व्यांत्यांत्यांत्यक्षात्। अक्ष्र्यं व्यांद्र्यं क्ष्रिक्षात्यं व्यांद्र्यं व्यांद्र्यं व्यांद्र्यं व्यांद्र्यं व्यांत्यं व्यांद्र्यं व्यांद्र्

एकातस्य यच्चापि च दर्धतो विष्टांस्य यत्रंसिषते दसी પ્રશાહના હ્યાપે વૃક્ષિ च चरणोध्यस्तत्य િ <sub>શા</sub>રો લીં સાધિયાય વા <del>ન્</del>યા सिंधात्। पापेश्यंश्च शति ते च्याहाताशांने। सिंहतसरह्यती प ત્રેયાં જ્યારતત્યાં હયા નો પ્રિંત્ હું પૂં र्षण्यती यांच्छासि सुदृत्तांसु लो મા યુવા રાજાં પ્રયુખાઉર્ધ પુના विश्व रर्नश्राती रस्ती लाह्मणोष्डयुत सपाहिताः॥ १२॥ येनं देवा श्री शति। हां यें हिरण्यसंस्। तेनं इ युण्यांश्चा शक्षान् शंक्षयत्यमृत ष्टित क्षीरं सिपिपंध्दिल्लस्या पित्।। १७॥ पावयानं परं इ.ह માં રાતત્યાં હયાનોઃ ધાતાનિ પદ્ वातनंत्रा हत्यांस्तर्योपं

Professor B.B. Chaubey, recipient of Certificates of Honour from the President of India, is an eminent Sanskritist and an authority on Vedic language, literature and culture. He was Professor-Director of Vishveshvaranand Vishva Bandhu Institute of Sanskrit and Indological Studies, Panjab University, Hoshiarpur. He has been elected several times as the Sectional President of the All India Oriental Conference for Vedic Section; Religion and Philosophical Section; South-East Asian Studies; Technical Sciences and Fine Arts; and the Manuscriptology Sections (twice).

Professor Chaubey has received several state and national level honours and awards including the Himotkarsh Parishad's 'National Integration Award' in 2000 and the 'President's Award' in 2004. He has also been honoured with 'Śāśtra-Vidvanmani-Sammāna' by Tirumala Tirupati Devasthanams and 'Śiromaņi Sanskrit Sāhityakāra Puruskāra' by the Language Department of the Government of Punjab. Recently he has been conferred the title of 'Professor Emeritus' by the Panjab University. He has edited and authored more than 30 books related to Vedic literature which include critical editions of the Bhāṣikasūtra with the commentary of Mahāsvāmin and Anantabhatta; Āśvalāyana Śrautasūtra with the commentary of Devatrāta; Vādhūla-Śrautasūtra; Vādhūla Anvākhyāna; Vādhūlagrhyāgamavrtti-rahasyam of Nārāyaṇa Miśra; and many other texts belonging to the Vādhūla tradition for the first time.

2 vols.; 2009, xxiv, 148, 673, x, 942, 172 p.; Indices; 25 cm.

Hardbound

ISBN 13: 978-81-85503-17-2 (set) ISBN 10: 81-85503-17-6 (set)

ISBN 13: 978-81-85503-18-9 (vol. 1)

ISBN 10: 81-85503-18-4 (vol. 1)

Rs. 2500 (set of 2 vols.) US \$ 125.00 (set of 2 vols.)

ol. Deoband. In Public Domain

Digitized by Madhuban Trust, Delhi



Indira Gandhi National Centre for the Arts
New Delhi

